ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# COCALUI)

मूल्य है २००





## श्रीशिवमहापुराणाङ्क

[ हिन्दी भाषानुवाद—पूर्वार्ध, श्लोकाङ्कसहित ] गीताप्रेस, गोरखपुर



दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय काल-विनाशिनि काली जय, जय। राधा-सीता-रुक्मिण उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय. जय जय॥ सदाशिव. सदाशिव. सदाशिव, साम्ब साम्ब साम्ब जय शंकर। अघ-तम-हर शंकर सुखकर दुखहर हर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ जय जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ जयति शिवाशिव जानिकराम। गौरीशंकर सीताराम ॥ जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥ रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥ (संस्करण २,१५,०००)

#### शिवपुराण-श्रवणकी महिमा

ये शृण्विन्त मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमम् । ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः॥ पुराणश्रवणं शम्भोर्नामसङ्कीर्तनं तथा । कल्पद्रुमफलं सम्यङ् मनुष्याणां न संशयः॥ कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्झितात्मनाम् । हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम्॥ एकोऽजरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् । शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्॥ सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। एतिच्छवपुराणस्य कथा परमपावनी॥ एतिच्छवपुराणस्य कथाश्रवणमात्रतः। किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्॥

[ श्रीसूतजी शौनकजीसे कहते हैं— ] हे मुने! जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिवपुराणका श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये; वे रुद्रस्वरूप ही हैं; इसमें सन्देह नहीं है। शिवपुराणका श्रवण और भगवान् शंकरके नामका संकीर्तन—दोनों ही मनुष्योंको कल्पवृक्षके समान सम्यक् फल देनेवाले हैं, इसमें सन्देह नहीं है। कलियुगमें धर्माचरणसे शून्य चित्तवाले दुर्बुद्धि मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान् शिवने अमृतरसस्वरूप शिवपुराणकी उद्धावना की है। अमृतपान करनेसे तो केवल अमृतपान करनेवाला ही मनुष्य अजर–अमर होता है, किंतु भगवान् शिवका यह कथामृत सम्पूर्ण कुलको अजर–अमर कर देता है। इस शिवपुराणकी परम पवित्र कथाका विशेष रूपसे सदा ही सेवन करना चाहिये, करना ही चाहिये, करना ही चाहिये। इस शिवपुराणकी कथाके श्रवणका क्या फल कहूँ ?

🎇 इसके श्रवणमात्रसे भगवान् सदाशिव उस प्राणीके हृदयमें विराजमान हो जाते हैं।[ स्कन्दपुराण ] 🚳 🌠

#### \* कृपया नियम अन्तिम पृष्ठपर देखें।

वार्षिक शुल्क\* अजिल्द ₹ २०० सजिल्द ₹ २२० जय पावक रवि चन्द्र जयित जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥ जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

Sus Cheque Collection
Charges 6\$ Extra

**6**0 **≈** 60

पंचवर्षीय शुल्क \*

अजिल्द ₹१०००

सजिल्द ₹११००

 विदेशमें Air Mail
 वार्षिक US\$ 45 (Rs.2700)

 सजिल्द शुल्क
 पंचवर्षीय US\$ 225 (Rs.13500)

संस्थापक — ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका आदिसम्पादक — नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक — राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित

website: gitapress.org | e-mail: kalyan@gitapress.org | 09235400242/244

सदस्यता-शुल्क —व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजें। Online सदस्यता-शुल्क -भुगतानहेतु-gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें। अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर नि:शुल्क पढ़ें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥



वन्दे वन्दनतुष्टमानसमितप्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्थेकवासं शिवम्।

सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करम्॥

वर्ष ११

गोरखपुर, सौर माघ, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, जनवरी २०१७ ई०

पूर्ण संख्या १०८२

#### -भगवान् उमामहेश्वरका मंगलमय वैवाहिक वेष

सद्रत्नमुकुटोञ्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं युक्तं चारुवलयाङ्गदभूषितम्।। मालतीमालया चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन वह्निशौचेनातुलेन त्वतिसूक्ष्मेण विचित्रेणातिराजितम्॥ । रत्तदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनम्।।××× चन्दनागरुकस्तूरीचारुकुङ्कमभूषितम् सुचारुकबरीभारां चारुपत्रकशोभिताम् । कस्तूरीबिन्दुभिस्सार्धं सिन्दूरबिन्दुशोभिताम्॥ सुविराजिताम् । रत्नकेयूरवलयां रत्नकङ्कणमण्डिताम्॥ रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षसा

सद्रत्नकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥ मधबिम्बाधरोष्टां च रत्नयावकसंयताम् । रत्नदर्पणहस्तां च कीडापद्यविभिषताम्॥

मधुबिम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम् ॥ [ भगवान् शिव ] मालतीकी मालासे युक्त, उत्तम रत्नोंसे जटित मुकुटसे प्रकाशित, गलेमें सुन्दर हार धारण किये

हुए, सुन्दर कंगन तथा बाजूबन्दसे सुशोभित, पवित्र अग्निके समान देदीप्यमान, अनुपम, अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किये हुए, चन्दन-अगरु-कस्तूरी तथा सुन्दर कुमकुमके लेपसे शोभित, हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए और कज्जलके कारण कान्तिमान् नेत्रोंसे सुशोभित हैं ।××× [ भगवती पार्वती ] सुन्दर केशपाशवाली, सुन्दर

पत्र-रचनासे शोभित, कस्तूरी-बिन्दुसिहत सिन्दूरिबन्दुसे शोभित, वक्षःस्थलपर श्रेष्ठ रत्नोंके हारसे सुशोभित, रत्ननिर्मित बाजूबन्द धारण करनेवाली, रत्नमय कंकणोंसे मण्डित, श्रेष्ठ रत्नोंके कुण्डलोंसे प्रकाशित, सुन्दर कपोलवाली, मणि एवं रत्नोंकी कान्तिको फीकी कर देनेवाली दन्तपंक्तिसे सुशोभित, मनोहर बिम्बफलके समान अधरोष्ठवाली, रत्नोंके यावक

(महावर)-से युक्त और हाथमें रत्नमय दर्पण तथा क्रीडा-कमलसे विभूषित हैं।[ **श्रीशिवमहापुराण-पार्वतीखण्ड**]

### कल्याण' के सम्मान्य सदस्योंसे नम्र निवेदन

१-'कल्याण ाठ्य-सामग्री और भाषानुवाद, श्लो १२ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे एवं रेखाचित्र भी दिये गये हैं। डाकसे सभी ग्राहकोंको

कल्याण' के उपलब्ध पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

मूल्य ₹

१६०

२४०

200

200

200

१५०

१००

200

१२५

200

१७०

१५०

१००

१३०

१५०

कोड

586

653

1131

1044

1980

1947

1189

1985

1592

1610

1793

1842

1875

2035

विशेषाङ्क

कूर्मपुराण—सानुवाद

वेद-कथाङ्क-परिशिष्टसहित

शिवोपासनाङ्क

गोसेवा-अङ्क

ज्योतिषतत्त्वाङ्क

भक्तमाल अङ्क

सं० गरुडपुराण

आरोग्य-अङ्क

सानुवाद

सेवा-अङ्क

लिङ्गमहापुराण-सटीक

(परिवर्धित संस्करण)

( महाभागवत ) देवीपुराण

श्रीमदेवीभागवताङ्क-पूर्वार्द्ध

**श्रीमदेवीभागवताङ्क**-उत्तरार्ध

**गङ्गा-अङ्क** (कूपनवाला)

विशेषाङ्क

संक्षिप्त योगवासिष्ठ

सं० श्रीमद्देवीभागवत

सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण

परलोक-पुनर्जन्माङ्क

नरसिंहपुराणम्-सानुवाद

(मूल संस्कृतका हिन्दी-अनुवाद)

**वामनपुराण**-सानुवाद

श्रीगणेश-अङ्क

सूर्याङ्क

सं० श्रीवाराहपुराण

सं० भविष्यपुराण

मत्स्यमहापुराण-सानुवाद

**हनुमान-अङ्क**-परिशिष्टसहित

सभी अङ्कोंपर डाक-व्यय ₹३० अतिरिक्त देय होगा। गीताप्रेस-पुस्तक-बिक्री-विभागसे प्राप्य हैं।

सं० शिवपुराण

गर्ग-संहिता

अग्निपुराण

विशेषाङ्क-प्रेषणमें लगभग एक माहका समय लग जाता है।

आपके पास पहुँच गया हो तो उसे डाकघरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एवं प्रेषित की गयी राशिका पूरा

विवरण (मनीऑर्डर पावतीसहित) उचित व्यवस्थाके लिये यहाँ भेज देना चाहिये अथवा उक्त

तथा नोट कर लें। पत्र-व्यवहारमें सदस्य-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है।

पढ़नेके लिये kalyan-gitapress.org पर उपलब्ध हैं।

आदि सम्बन्धित विभागको अलग-अलग भेजना चाहिये।

मूल्य ₹

१५०

200

२३०

२५०

१७०

२५०

९०

१२०

280

200

३२५

२३०

200

200

200

कोड

574

1133

789

631

572

517

1113

1362

1432

557

657

42

1361

791

584

२-वार्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा

देनी चाहिये।

कोड

41

616

627

604

1773

44

539

1111

43

659

518

279

40

1183

587

636

विशेषाङ्क

योगाङ्क-परिशिष्टसहित

शक्ति-अङ्क

संत-अङ्क

साधनाङ्क

गो-अङ्क

नारी-अङ्क

उपनिषद्-अङ्क

सं० स्कन्दपुराण

भक्त-चरिताङ्क

सं० नारदपुराण

सत्कथा-अङ्क

तीर्थाङ्क

संक्षिप्त पद्मपुराण

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

हिन्दू-संस्कृति अङ्क (शीघ्र प्रकाश्य)

राणाङ्क '-हिन्दी

वी०पी०पी० से किसी अन्य सज्जनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पूरे पतेसहित

३-इस अङ्कके लिफाफे (कवर)-पर आपकी सदस्य-संख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जाँच लें

४-कल्याणके मासिक अङ्क सामान्य डाकसे भेजे जाते हैं। अब कल्याणके मासिक अङ्क नि:शुल्क

५-'कल्याण'एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग'की व्यवस्था अलग-अलग है। अत: पत्र तथा मनीऑर्डर

व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, जनपद—गोरखपुर, (उ०प्र०)

मूल्य ₹

१३०

१३०

१६० २००

200

१२०

१००

१००

१३०

२२०

## व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पत्रालय-गीताप्रेस-२७३००५, जनपद-गोरखपुर, (उ०प्र०)

| <sub></sub><br>ग'के | ९१वें | वर्ष— | <br>-सन् | २०१७ | का | यह | विशेष | <br>ग्रङ्क | 'श्री६ि | शवमह       | ापुर |
|---------------------|-------|-------|----------|------|----|----|-------|------------|---------|------------|------|
|                     |       |       |          |      |    |    |       |            |         | पृष्ठोंमें |      |

## श्रीशिवमहापुराणाङ्क'की विषय-सूची

#### स्तुति-प्रार्थना

७. भगवान् शंकरका ब्रह्मा और विष्णुके युद्धमें

८. भगवान् शंकरद्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्पको

९. महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल स्वरूपका परिचय देते हुए लिंग-

अग्निस्तम्भरूपमें प्राकट्य, स्तम्भके आदि और

अन्तकी जानकारीके लिये दोनोंका प्रस्थान......

शाप देना और पुन: अनुग्रह प्रदान करना .....

| १. भग    | ावान् उमामहेश्वरका मंगलमय वैवाहिक वेष        | ११             | ४- श्रीशि   | विमहापुराणसूक्तिसुधा                  | •••••                | २७         |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| २. अग    | ष्टमूर्तिस्तव                                | २५             | ५- श्रीशि   | वमहापुराण [पूर्वार्ध]—एक              | सिंहावलोकन           |            |
| ३. द्वाव | दशज्योतिर्लिंगस्मरणमाहात्म्य                 | २६             | (राधे       | श्याम खेमका)                          | •••••                | 38         |
|          |                                              | <b></b>        | <b>&gt;</b> |                                       |                      |            |
| अध्या    | य विषय पृ                                    | छ-संख्या       | अध्याय      | विषय                                  | पृष्ठ-स              | गंख्या     |
|          |                                              | माह            | ात्म्य      |                                       |                      |            |
| १. शौ    | नकजीके साधनविषयक प्रश्न करने                 | <u></u><br>ोपर | <br>। जाच   | <sup>र्</sup> गचुलाका पार्वतीजीकी सखी | होना                 | ६८         |
| सूत      | ाजीका उन्हें शिवमहापुराणकी महि               | रमा            | ५. चंचुल    | नाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी            | आज्ञा पाकर           |            |
| सुन      | ाना <sup>-</sup>                             | ६१             | तुम्बुर     | का विन्ध्यपर्वतपर शिवपु               | राणकी कथा            |            |
| २. शि    | वपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोक             | की             | सुनाव       | <sub>कर</sub> बिन्दुगका पिशाचयोनिसे   | उद्धार करना          |            |
| प्रार्ग  | प्त                                          | ६३             | तथा         | उन दोनों दम्पतीका शिव                 | ।धाममें सुखी         |            |
| ३. चंच्  | वुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य .        | ६५             | होना.       |                                       | •••••                | <b>9</b> c |
| ४. चंच्  | वुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपु | राण            | ६. शिवपु    | गुराणके श्रवणको विधि                  |                      | ७३         |
| सुन      | गना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोव          | क्रमें         | ७. श्रोताः  | ओंके पालन करनेयोग्य नियम              | गेंका वर्णन          | 3ల         |
|          | प्रः                                         | थम विद्ये      | श्वरसंहि    | ता                                    |                      |            |
| १. प्रय  | गगमें सूतजीसे मुनियोंका शीघ्र पापन           | गश             | । भगवा      | न् शिवकी स्तुति तथा उनका उ            | भन्तर्धान होना .     | ९८         |
| कर       | निवाले साधनके विषयमें प्रश्न                 | ७९             | ११. शिवरि   | लंगकी स्थापना, उसके लक्षण             | और पूजनकी            |            |
| २. शि    | वपुराणका माहात्म्य एवं परिचय                 | ረጻ             | विधि        | का वर्णन तथा शिवपदकी प्रा             | प्ति करानेवाले       |            |
| ३. सा    | ध्य-साधन आदिका विचार                         | ८४             | सत्क        | र्मोंका विवेचन                        |                      | ९७         |
|          | वण, कीर्तन और मनन—इन तीन साधनों              |                |             | ायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कार्ला    |                      |            |
|          | ठताका प्रतिपादन                              |                | नदियं       | ोंके जलमें स्नानके उत्तम प            | मलका निर्देश         |            |
|          | ावान् शिवके लिंग एवं साकार विग्रह            |                | तथा त       | तीर्थोंमें पापसे बचे रहनेकी चेत       | ावनी                 | १०१        |
| ٠.       | ताके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन               |                | 1           | गर, शौचाचार, स्नान, भस्मध             |                      |            |
|          | प्रा और विष्णुके भयंकर युद्धको देख           |                | 1           | , प्रणव-जप, गायत्री-जप,               |                      |            |
| देव      | ाताओंका कैलास-शिखरपर गमन                     | ۷۷             | धनोप        | ार्जन तथा अग्निहोत्र आदिव             | <b>क्री विधि एवं</b> |            |

उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं पूजनका महत्त्व बताना ..... 93 १०. सृष्टि, स्थिति आदि पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, नक्षत्रोंके योगमें पूजनका विशेष फल तथा प्रणव एवं पंचाक्षर-मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा-विष्णुद्वारा लिंगके वैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन .....

90

९१

उनको महिमाका वर्णन .....

१४. अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन,

१५. देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार ...

१६. मृत्तिका आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी

भगवान् शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण तथा उनमें

देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्राप्तिका कथन. .

विधि, उनके लिये नैवेद्यका विचार, पूजनके विभिन्न

| अध्याय                                                                                                                                                             | विषय                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ-संख्य                                                                                                                                               | ा   अध                                 | ध्याय                                                                                                                                                    | विषय                                                                                                                                                                                                               | पृष्ठ-                                                                  | संख्या                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| १७. षड्लिंगस्वरूप<br>रूप (ॐकार)<br>का विवेचन, उ<br>कार्यब्रह्मके लो<br>तकका विवेचन<br>शिवलोकके अ<br>शिवभक्तोंके सत<br>१८. बन्धन और<br>उपदेश, लिंग<br>भस्मके स्वरूप | प्रणवका माहात्म्य, उ<br>और स्थूल रूप (पंचा<br>सके जपकी विधि प<br>कोंसे लेकर कारणरू<br>करके कालातीत, पंचा<br>कारकी महत्ता<br>मोक्षका विवेचन,<br>आदिमें शिवपूजनव<br>का निरूपण और मह<br>रहस्य, शिव एवं ग् | उसके सूक्ष्म<br>।क्षर मन्त्र) -<br>एवं महिमा,<br>रके लोकों -<br>त्ररणविशिष्ट<br>नेरूपण तथा<br>११<br>शिवपूजाका<br>का विधान,<br>त्त्व, शिवके<br>।ुरु शब्दकी | १९.<br>२०.<br>२१.<br>२२.<br>२३.<br>२४. | शिवधर्मक<br>पार्थिव शि<br>पार्थिव शि<br>मन्त्रोंद्वारा<br>विधिका व<br>कामनाभेद<br>शिव-नैवेह<br>माहात्म्य<br>भस्म, रुद्राक्ष<br>भस्म-माह<br>रुद्राक्षधारण | ा निरूपणविलंगके पूजनका माहात्<br>विलंगके निर्माणकी रीति<br>उसके पूजनकी विस्तृत<br>वर्णन<br>से पार्थिविलंगके पूजनक<br>प्र–भक्षणका निर्णय एवं<br><br>अगैर शिवनामके माहात्म्यव<br>तस्यका निरूपण<br>गकी महिमा तथा उर्ग | त्म्यते तथा वेद-<br>एवं संक्षिप्त<br>ा विधान<br>बिल्वपत्रका<br>का वर्णन | १२६<br>१३३<br>१३५<br>१४२<br>१४४<br>१४६ |
| Ĭ                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | द्वितीय                                                                                                                                                   | रुद्रसं                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                        |
| ब्रह्म-संवादकी<br>२. नारद मुनिकी<br>उपस्थित करना                                                                                                                   | <b>१-सृष्टिखण्ड</b><br>के उत्तरमें श्रीसूतजीट्ट<br>अवतारणा<br>तपस्या, इन्द्रद्वारा तप<br>ा, नारदका कामपर र्ग<br>युक्त होकर ब्रह्मा,                                                                    | १५५<br>स्यामें विघ्न<br>विजय पाना                                                                                                                         | - 1                                    | का आवि<br>तत्त्वोंकी द्र<br>भगवान् रि<br>शिवेच्छासे                                                                                                      | शिवके वामांगसे परम पुरु<br>भाव तथा उनके सक<br>क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन .<br>विष्णुकी नाभिसे कमलव<br>ब्रह्माजीका उससे !<br>के उद्गमका पता लगा                                                                        | गशसे प्राकृत<br><br>का प्रादुर्भाव,<br>प्रकट होना,                      | १७१                                    |
| ३. मायानिर्मित नग<br>हुए नारदजीका १<br>भगवान्का अप<br>देना, कन्याका १                                                                                              | पका कथन<br>रमें शीलनिधिकी कन्स्<br>भगवान् विष्णुसे उनका<br>ने रूपके साथ वानर<br>भगवान्को वरण करना<br>शवगणोंको शाप देना.                                                                                | प्रापर मोहित<br>रूप माँगना,<br>का-सा मुँह<br>और कुपित                                                                                                     | ۷.                                     | विवादग्रस्त<br>प्रकट होन्<br>पाकर उन<br>ब्रह्मा और                                                                                                       | प करना, श्रीहरिका उन्हें<br>१ ब्रह्मा–विष्णुके बीचमें ३<br>11 तथा उसके ओर–छो<br>दोनोंका उसे प्रणाम क<br>१ विष्णुको भगवान् शिक्<br>र्णन                                                                             | अग्निस्तम्भका<br>रका पता न<br>रना<br>त्रके शब्दमय                       |                                        |
| ४. नारदजीका भगव<br>और शाप देना, पि<br>पूर्वक भगवान्वे<br>उपाय पूछना तथ<br>बुझाकर शिवका                                                                             | शवगणाका शाप दना.<br>व्रान् विष्णुको क्रोधपूर्वव<br>कर मायाके दूर हो जानेप<br>के चरणोंमें गिरना ॐ<br>या भगवान् विष्णुका उ<br>माहात्म्य जाननेके लि<br>आदेश और शिववे                                      | क फटकारना<br>र पश्चात्ताप-<br>गौर शुद्धिका<br>इन्हें समझा-<br>ये ब्रह्माजीके                                                                              | ۶.                                     | उमासहित<br>अपने स्व<br>तीनों देवत<br>श्रीहरिको<br>दानका आ                                                                                                | र्शनभगवान् शिवका प्राकट्य<br>भगवान् शिवका प्राकट्य<br>रूपका विवेचन तथा<br>गओंकी एकताका प्रतिपाद<br>सृष्टिकी रक्षाका भार एवं<br>धिकार देकर भगवान् शिव                                                               | ा, उनके द्वारा<br>ब्रह्मा आदि<br>दन<br>i भोग–मोक्ष–<br>व्रका अन्तर्धान  |                                        |
| उपदेश देना<br>५. नारदजीका शि<br>शापोद्धारकी बा                                                                                                                     | <br>ावतीर्थोंमें भ्रमण,<br>त बताना तथा ब्रह्मले                                                                                                                                                        | १६<br>शिवगणोंको<br>ोकमें जाकर                                                                                                                             | १२.                                    | शिवपूजनव<br>भगवान् वि<br>अनिवार्यः                                                                                                                       | की विधि तथा उसका प<br>शवकी श्रेष्ठता तथा उन्<br>आवश्यकताका प्रतिपादन                                                                                                                                               | फ्ल<br>नके पूजनकी                                                       | १८५                                    |
| ६. महाप्रलयकालम्<br>प्रतिपादन, उस                                                                                                                                  | तत्त्वके विषयमें प्रश्न<br>में केवल सद्ब्रह्मव<br>निर्गुण–निराकार ब्रह्मर<br>। प्राकट्य, सदाशिवद्वार                                                                                                   | नी सत्ताका<br>पे ईश्वरमूर्ति                                                                                                                              | १४.                                    | विभिन्न पु<br>शिवजीकी                                                                                                                                    | की सर्वोत्तम विधिका वण<br>ष्पों, अन्नों तथा जलादिः<br>पूजाका माहात्म्य<br>र्णन                                                                                                                                     | की धाराओंसे                                                             | १९२<br>१९६<br>२००                      |
|                                                                                                                                                                    | ज)–का प्रकटीकरण,<br>त्र (काशी या आन                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | १६.                                    |                                                                                                                                                          | सन्तानोंका वर्णन तथ<br>हत्ताका प्रतिपादन                                                                                                                                                                           |                                                                         | २०३                                    |

अध्याय

विषय

पृष्ठ-संख्या

[ १५ ]

| १७. | यज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधिका चरित्र                     | २०५ | १०. ब्रह्मा और विष्णुके संवादमें शिवमाहात्म्यका          |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
|     | शिवमन्दिरमें दीपदानके प्रभावसे पापमुक्त होकर          |     | वर्णन                                                    | २३९ |
|     | गुणनिधिका दूसरे जन्ममें कलिंगदेशका राजा बनना          |     | ११. ब्रह्माद्वारा जगदम्बिका शिवाकी स्तुति तथा            |     |
|     | और फिर शिवभक्तिके कारण कुबेर पदकी प्राप्ति            | २०८ | वरकी प्राप्ति                                            | २४२ |
| १९. | कुबेरका काशीपुरीमें आकर तप करना, तपस्यासे             |     | १२. दक्षप्रजापतिका तपस्याके प्रभावसे शक्तिका             |     |
|     | प्रसन्न उमासहित भगवान् विश्वनाथका प्रकट हो            |     | दर्शन और उनसे रुद्रमोहनकी प्रार्थना करना                 | २४५ |
|     | उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना,                |     | १३. ब्रह्माकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ,  |     |
|     | , , , , ,                                             | २११ | अपने पुत्र हर्यश्वों तथा सबलाश्वोंको निवृत्तिमार्गमें    |     |
| २०. | भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा                    |     | भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना                      | २४७ |
|     | सृष्टिखण्डका उपसंहार                                  | २१३ | १४. दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्षके यहाँ देवी         |     |
|     | २-सतीखण्ड                                             |     | शिवा (सती)-का प्राकट्य, सतीकी बाललीलाका                  |     |
| १.  | सतीचरित्रवर्णन, दक्षयज्ञविध्वंसका संक्षिप्त वृत्तान्त |     | वर्णन                                                    | २४९ |
|     | तथा सतीका पार्वतीरूपमें हिमालयके यहाँ जन्म            |     | १५. सतीद्वारा नन्दा-व्रतका अनुष्ठान तथा देवताओंद्वारा    |     |
|     |                                                       | २१७ | शिवस्तुति                                                | २५१ |
| ٦.  | सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति, ब्रह्माजीसे देवता      |     | १६. ब्रह्मा और विष्णुद्वारा शिवसे विवाहके लिये प्रार्थना |     |
|     | आदिकी सृष्टिके पश्चात् देवी सन्ध्या तथा               |     | करना तथा उनकी इसके लिये स्वीकृति                         | २५५ |
|     | कामदेवका प्राकट्य                                     | २१९ | १७. भगवान् शिवद्वारा सतीको वर-प्राप्ति और शिवका          |     |
| ₹.  | कामदेवको विविध नामों एवं वरोंकी प्राप्ति,             | ·   | ब्रह्माजीको दक्ष प्रजापतिके पास भेजना                    | २५७ |
|     | कामके प्रभावसे ब्रह्मा तथा ऋषिगणोंका मुग्ध            |     | १८. देवताओं और मुनियोंसहित भगवान् शिवका                  |     |
|     | होना, धर्मद्वारा स्तुति करनेपर भगवान् शिवका           |     | दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार एवं               |     |
|     | प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियोंको समझाना,              |     | सती तथा शिवका विवाह                                      | २६१ |
|     | ब्रह्मा तथा ऋषियोंसे अग्निष्वात्त आदि पितृगणोंकी      |     | १९. शिवका सतीके साथ विवाह, विवाहके समय                   |     |
|     | उत्पत्ति, ब्रह्माद्वारा कामको शापकी प्राप्ति तथा      |     | शम्भुकी मायासे ब्रह्माका मोहित होना और                   |     |
|     | •                                                     | २२१ | विष्णुद्वारा शिवतत्त्वका निरूपण                          | २६३ |
| ४.  | कामदेवके विवाहका वर्णन                                |     | २०. ब्रह्माजीका 'रुद्रशिर' नाम पड़नेका कारण, सती         |     |
|     | ब्रह्माकी मानसपुत्री कुमारी सन्ध्याका आख्यान          |     | एवं शिवका विवाहोत्सव, विवाहके अनन्तर शिव और              |     |
|     | सन्ध्याद्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान्          |     | और सतीका वृषभारूढ़ हो कैलासके लिये प्रस्थान              | २६६ |
|     | शिवका उसे दर्शन देना, सन्ध्याद्वारा की गयी            |     | २१. कैलास पर्वतपर भगवान् शिव एवं सतीकी                   |     |
|     | शिवस्तुति, सन्ध्याको अनेक वरोंकी प्राप्ति तथा         |     |                                                          | २६९ |
|     | महर्षि मेधातिथिके यज्ञमें जानेका आदेश                 |     | २२. सती और शिवका विहार-वर्णन                             | २७१ |
|     | प्राप्त होना                                          | २३० | २३. सतीके पूछनेपर शिवद्वारा भक्तिकी महिमा तथा            |     |
| ७.  | महर्षि मेधातिथिकी यज्ञाग्निमें सन्ध्याद्वारा शरीर-    |     | नवधा भक्तिका निरूपण                                      | २७४ |
|     | त्याग, पुन: अरुन्धतीके रूपमें यज्ञाग्निसे उत्पत्ति    |     | २४. दण्डकारण्यमें शिवको रामके प्रति मस्तक झुकाते         |     |
|     | एवं वसिष्ठमुनिके साथ उसका विवाह                       | २३३ | देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञासे उनके                     |     |
| ८.  | कामदेवके सहचर वसन्तके आविर्भावका वर्णन                | २३४ | द्वारा रामकी परीक्षा                                     | २७७ |
| ९.  | कामदेवद्वारा भगवान् शिवको विचलित न कर                 |     | २५. श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके    |     |
|     | पाना, ब्रह्माजीद्वारा कामदेवके सहायक मारगणोंकी        |     | पदपर अभिषेक, श्रीरामद्वारा सतीके मनका सन्देह दूर         |     |
|     | उत्पत्ति; ब्रह्माजीका उन सबको शिवके पास               |     | करना, शिवद्वारा सतीका मानसिक रूपसे परित्याग              | २८० |
|     | भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणोंसहित                  |     | २६. सतीके उपाख्यानमें शिवके साथ दक्षका विरोध-            |     |
|     | कामदेवका वापस अपने आश्रमको लौटना                      | २३७ | वर्णन                                                    | २८३ |

अध्याय

विषय

अनुग्रह करना.....

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

विषय

२७. दक्षप्रजापतिद्वारा महान् यज्ञका प्रारम्भ, यज्ञमें दक्षद्वारा

|             | शिवके न बुलाये जानेपर दधीचिद्वारा दक्षकी भर्त्सना  |     | ४०. देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना        |     |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
|             | करना, दक्षके द्वारा शिव-निन्दा करनेपर              |     | दु:ख निवेदन करना, उन सभीको लेकर विष्णुका                |     |
|             | दधीचिका वहाँसे प्रस्थान                            | २८५ | कैलासगमन तथा भगवान् शिवसे मिलना                         | ३१५ |
| २८.         | दक्षयज्ञका समाचार पाकर एवं शिवकी आज्ञा             |     | ४१. देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति                   | ३१७ |
|             | प्राप्तकर देवी सतीका शिवगणोंके साथ पिताके          |     | ४२. भगवान् शिवका देवता आदिपर अनुग्रह, दक्षयज्ञ–         |     |
|             | यज्ञमण्डपके लिये प्रस्थान                          | २८८ | मण्डपमें पधारकर दक्षको जीवित करना तथा                   |     |
| २९.         | यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर तथा दक्षद्वारा       |     | दक्ष और विष्णु आदिद्वारा शिवकी स्तुति                   | ३२० |
|             | शिवनिन्दा सुनकर क्रुद्ध हो सतीका दक्ष तथा          |     | ४३. भगवान् शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता,               |     |
|             | देवताओंको फटकारना और प्राणत्यागका निश्चय           | २९० | ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवोंकी एकता          |     |
| ₹٥.         | दक्षयज्ञमें सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म      |     | बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, देवताओंका         |     |
|             | कर देना, भृगुद्वारा यज्ञकुण्डसे ऋभुओंको प्रकट      |     | अपने-अपने लोकोंको प्रस्थान तथा सतीखण्डका                |     |
|             | करना, ऋभुओं और शंकरके गणोंका युद्ध, भयभीत          |     | उपसंहार और माहात्म्य                                    | ३२२ |
|             | गणोंका पलायित होना                                 | २९३ | ३-पार्वतीखण्ड                                           |     |
| ३१.         | यज्ञमण्डपमें आकाशवाणीद्वारा दक्षको फटकारना         |     | १. पितरोंकी कन्या मेनाके साथ हिमालयके विवाहका           |     |
|             | तथा देवताओंको सावधान करना                          | २९४ | वर्णन                                                   | ३२५ |
| ३२.         | सतीके दग्ध होनेका समाचार सुनकर कुपित हुए           |     | २. पितरोंकी तीन मानसी कन्याओं—मेना, धन्या और            |     |
|             | शिवका अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको              |     | कलावतीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथा सनकादि-              |     |
|             | प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करनेकी आज्ञा        |     |                                                         | ३२६ |
|             | •                                                  | २९६ | ३. विष्णु आदि देवताओंका हिमालयके पास जाना,              |     |
| <b>३</b> ३. | गणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षयज्ञ-            |     | उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं भी                      |     |
|             | विध्वंसके लिये प्रस्थान                            | २९९ | देवी जगदम्बाकी स्तुति करना                              | ३२८ |
| ₹¥.         | दक्ष तथा देवताओंका अनेक अपशकुनों एवं               |     | ४. उमादेवीका दिव्यरूपमें देवताओंको दर्शन देना           |     |
|             | उत्पातसूचक लक्षणोंको देखकर भयभीत होना              | 300 | और अवतार ग्रहण करनेका आश्वासन                           |     |
| ३५.         | दक्षद्वारा यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान् विष्णुसे     |     | देना                                                    | ३३० |
|             | प्रार्थना, भगवान्का शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें   |     | ५. मेनाकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवीका उन्हें प्रत्यक्ष |     |
|             | अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा          |     | दर्शन देकर वरदान देना, मेनासे मैनाकका जन्म              | ३३२ |
|             | सेनासहित वीरभद्रका आगमन                            | ३०१ | ६. देवी उमाका हिमवान्के हृदय तथा मेनाके गर्भमें         |     |
| ३६.         | युद्धमें शिवगणोंसे पराजित हो देवताओंका पलायन,      |     | आना, गर्भस्था देवीका देवताओंद्वारा स्तवन, देवीका        |     |
|             | इन्द्र आदिके पूछनेपर बृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता  |     | दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता मेनासे वार्तालाप तथा      |     |
|             | बताना, वीरभद्रका देवताओंको युद्धके लिये ललकारना,   |     | पुन: नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना                | ३३५ |
|             | श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत                     | ३०३ | ७. पार्वतीका नामकरण तथा उनकी बाललीलाएँ                  |     |
| ३७.         | गणोंसहित वीरभद्रद्वारा दक्षयज्ञका विध्वंस, दक्षवध, |     | एवं विद्याध्ययन                                         | ३३७ |
|             | वीरभद्रका वापस कैलास पर्वतपर जाना, प्रसन्न         |     | ८. नारद मुनिका हिमालयके समीप गमन, वहाँ                  |     |
|             | भगवान् शिवद्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करना      | ३०६ | पार्वतीका हाथ देखकर भावी लक्षणोंको बताना,               |     |
| ३८.         | दधीचि मुनि और राजा क्षुवके विवादका इतिहास,         |     | चिन्तित हिमवान्को शिवमहिमा बताना तथा                    |     |
|             | शुक्राचार्यद्वारा दधीचिको महामृत्युंजयमन्त्रका     |     | शिवसे विवाह करनेका परामर्श देना                         | ३३८ |
|             | उपदेश, मृत्युंजयमन्त्रके अनुष्ठानसे दधीचिको        |     | ९. पार्वतीके विवाहके सम्बन्धमें मेना और हिमालयका        |     |
|             | अवध्यताको प्राप्ति                                 | ३०९ | वार्तालाप, पार्वती और हिमालयद्वारा देखे गये             |     |
| ३९.         | श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचिद्वारा        |     |                                                         | ३४१ |
|             | देवताओंको शाप देना तथा राजा क्षुवपर                |     | १०. शिवजीके ललाटसे भौमोत्पत्ति                          |     |

अध्याय

विषय

पृष्ठ-संख्या

इ७इ

३७६

७८

३८०

३८२

४८६

३८६

3८८

३९१

३९४

३९६

३९८

| करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना, सप्तर्षियोंद्वारा<br>बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना शिवके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>c</b>                                                |     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| १२. हिमवान्का पार्वतीको शिवको सेवामें रखनेक लिये उनसे आज्ञा माँगना, शिवद्वारा कारण यताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११. भगवान् शिवका तपस्याके लिये हिमालयपर                 |     | २५. भगवान् शंकरकी आज्ञासे सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके   |
| हित्यं उनसे आज्ञा माँगना, शिवद्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आगमन, वहाँ पर्वतराज हिमालयसे वार्तालाप                  | ३४४ | शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना और वह                    |
| बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२. हिमवान्का पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके            |     | वृत्तान्त भगवान् शिवको बताकर स्वर्गलोक जाना             |
| १३. पार्वती और परमेश्वरका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्ववीको अपनी सेवाके लिये आजा देना, पार्वतीका महेश्वरकी सेवामें तत्पर रहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लिये उनसे आज्ञा माँगना, शिवद्वारा कारण                  |     | २६. पार्वतीकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान् शिवका          |
| पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना, पार्वतीका महेरवरकी सेवामें तत्पर रहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना                | ३४६ | जटाधारी ब्राह्मणका वेष धारणकर पार्वतीके                 |
| स्था प्रवेतिक प्रसंगमें दितिपुत्र वज्ञांगकी कथा, उसकी तपस्या तथा वरप्रारितका वर्णन १५० वरांगीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी तपस्या एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्राप्ति, तरदानके प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अल्याचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३. पार्वती और परमेश्वरका दार्शनिक संवाद, शिवका         |     | समीप जाना, शिव-पार्वती-संवाद                            |
| १८. तारकासुरकी उत्पत्तिक प्रसंगमें दितिपुत्र वजांगकी कथा, उसकी तापस्या तथा वरप्राप्तिका वर्णन १५० १५० वरांगीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अल्याचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना, पार्वतीका        |     | २७. जटाधारी ब्राह्मणद्वारा पार्वतीके समक्ष शिवजीके      |
| असे तपस्या तथा वरप्राप्तिका वर्णन १५० वर्रागीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी तपस्या एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्राप्ति, वरदानके प्रमावसे तीनों लोकोंपर उसका अत्याचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महेश्वरकी सेवामें तत्पर रहना                            | ३४७ | स्वरूपको निन्दा करना                                    |
| १५. वरांगीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी तपस्या एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्रापित, वरदानके प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अत्याचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४. तारकासुरकी उत्पत्तिके प्रसंगमें दितिपुत्र वज्रांगकी |     | २८. पार्वतीद्वारा परमेश्वर शिवकी महत्ता प्रतिपादित करना |
| प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अत्याचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | ३५० | और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मणको फटकारना,                |
| पार्वतीके अनुरोधको शिबद्वारा स्वीकार करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५. वरांगीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी      |     | शिवका पार्वतीके समक्ष प्रकट होना                        |
| १६. तारकासुरसे उत्पीड़ित देवताओंको ब्रह्माजीद्वार सान्त्वना प्रदान करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तपस्या एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्राप्ति, वरदानके      |     | २९. शिव और पार्वतीका संवाद, विवाहविषयक                  |
| होना, महादेवजीका नटरूप धारणकर वहाँ उपस्थित होना, शिवको तपसे विचलित करनेके लिये इन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अत्याचार                    | ३५२ | पार्वतीके अनुरोधको शिवद्वारा स्वीकार करना               |
| १७. इन्द्रके स्मरण करनेपर कामदेवका उपस्थित होना, शिवको तपसे विचलित करनेके लिये इन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |     | ३०. पार्वतीके पिताके घरमें आनेपर महामहोत्सवका           |
| १७. इन्द्रके स्मरण करनेपर कामदेवका उपस्थित होना, शिवको तपसे विचलित करनेके लिये इन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सान्त्वना प्रदान करना                                   | ३५४ | होना, महादेवजीका नटरूप धारणकर वहाँ उपस्थित              |
| हन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |     | होना तथा अनेक लीलाएँ दिखाना, शिवद्वारा                  |
| <ul> <li>१८. कामदेवद्वारा असमयमें वसन्त-ऋतुका प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षणके लिये शिवका मोहित होना, पुनः वैराग्य-भाव धारण करना</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | होना, शिवको तपसे विचलित करनेके लिये                     |     | पार्वतीकी याचना, किंतु माता-पिताके द्वारा मना           |
| करना, कुछ क्षणके लिये शिवका मोहित होना, पुनः वैराग्य-भाव धारण करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना                             | ३५६ | करनेपर अन्तर्धान हो जाना                                |
| पुनः वैराग्य-भाव धारण करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८. कामदेवद्वारा असमयमें वसन्त-ऋतुका प्रभाव प्रकट       |     | ३१. देवताओंके कहनेपर शिवका ब्राह्मण-वेषमें              |
| १९. भगवान् शिवकी नेत्रज्वालासे कामदेवका भस्म होना और रितका विलाप, देवताओंद्वारा रितको सान्त्वना प्रदान करना और भगवान् शिवसे कामको जीवित करनेकी प्रार्थना करना वडवारूप-धारण और ब्रह्माद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करना, कुछ क्षणके लिये शिवका मोहित होना,                 |     | हिमालयके यहाँ जाना और शिवकी निन्दा करना                 |
| सप्तिषियोंका स्मरण और उन्हें हिमालयके घर प्रदान करना और भगवान् शिवसे कामको जीवित करनेकी प्रार्थना करना व्यवारूप-धारण और ब्रह्माद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना इ६२ शर्मा हो जानेपर पार्वतीका अपने घर आगमन, हिमवान् तथा मेनाद्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश इ१ पार्वतीको तपस्या एवं उसके प्रभावका वर्णन इ६२ हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना, पार्वतीका पिता हिमालय आदिको अपने तपके विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके साथ जाना इत्ताओंका भगवान् शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना शिवके पास जाकर उन्हें सम्मूर्ण वृत्तान्त बताकर श्रविक पास जाकर उन्हें सम्मूर्ण वृत्तान्त बताकर श्रविक पास जाकर उन्हें सम्मूर्ण वृत्तान्त बताकर | पुन: वैराग्य-भाव धारण करना                              | ३५८ | ३२. ब्राह्मण-वेषधारी शिवद्वारा शिवस्वरूपकी निन्दा       |
| प्रदान करना और भगवान् शिवसे कामको जीवित करनेकी प्रार्थना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९. भगवान् शिवकी नेत्रज्वालासे कामदेवका भस्म होना       |     | सुनकर मेनाका कोपभवनमें गमन, शिवद्वारा                   |
| हिमालयद्वारा सप्पर्षियोंका स्वागत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | और रतिका विलाप, देवताओंद्वारा रतिको सान्त्वना           |     | सप्तर्षियोंका स्मरण और उन्हें हिमालयके घर               |
| २०. शिवकी क्रोधाग्निका वडवारूप-धारण और ब्रह्माद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रदान करना और भगवान् शिवसे कामको जीवित                 |     | भेजना, हिमालयकी शोभाका वर्णन तथा                        |
| त्रहाद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करनेकी प्रार्थना करना                                   | ३५९ | हिमालयद्वारा सप्तर्षियोंका स्वागत                       |
| २१. कामदेवके भस्म हो जानेपर पार्वतीका अपने घर आगमन, हिमवान् तथा मेनाद्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०. शिवकी क्रोधाग्निका वडवारूप-धारण और                  |     | ३३. वसिष्ठपत्नी अरुन्धतीद्वारा मेनाको समझाना तथा        |
| आगमन, हिमवान् तथा मेनाद्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्माद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना                 | ३६२ |                                                         |
| करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |     |                                                         |
| उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                       |     | सुनाकर पार्वतीका विवाह शिवसे करनेकी प्रेरणा             |
| २२. पार्वतीकी तपस्या एवं उसके प्रभावका वर्णन ३६५<br>२३. हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना,<br>पार्वतीका पिता हिमालय आदिको अपने तपके<br>विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके तपके<br>प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी<br>देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका            |     |                                                         |
| २३. हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना, पार्वतीका पिता हिमालय आदिको अपने तपके विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके तपके प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |     |                                                         |
| पार्वतीका पिता हिमालय आदिको अपने तपके विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके तपके प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                       | ३६५ |                                                         |
| विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके तपके प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २३. हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना,         |     |                                                         |
| प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |     |                                                         |
| २४. देवताओंका भगवान् शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना, सप्तर्षियोंद्वारा बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना शिवके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |     |                                                         |
| करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना, सप्तर्षियोंद्वारा<br>बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना शिवके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ·                                                     | ३६८ |                                                         |
| बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना शिवके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४. देवताओंका भगवान् शिवसे पार्वतीके साथ विवाह          |     | ३६. सप्तर्षियोंके समझानेपर हिमवान्का शिवके साथ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष                     |     | अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना, सप्तर्षियोंद्वारा    |
| करनेपर  स्वीकार  कर  लेना ३७० । अपने धामको जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुन: प्रार्थना             |     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | करनेपर स्वीकार कर लेना                                  | ३७० | अपने धामको जाना                                         |

पृष्ठ-संख्या

विषय

| ३७. हिमालयद्वारा विवाहके लिये लग्नपत्रिकाप्रेषण,<br>विवाहकी सामग्रियोंकी तैयारी तथा अनेक पर्वतों |     | देखकर ब्रह्माका मोहग्रस्त होना, बालखिल्योंकी<br>उत्पत्ति, शिवका कुपित होना, देवताओंद्वारा |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| एवं नदियोंका दिव्य रूपमें सपरिवार हिमालयके                                                       |     | शिवस्तुति                                                                                 | ४२६   |
| घर आगमन                                                                                          | ४०० | ५०. शिवा-शिवके विवाहकृत्यसम्पादनके अनन्तर                                                 | • • • |
| ३८. हिमालयपुरीकी सजावट, विश्वकर्माद्वारा दिव्य-                                                  |     | देवियोंका शिवसे मधुर वार्तालाप                                                            | ४२८   |
| मण्डप एवं देवताओंके निवासके लिये दिव्यलोकोंका                                                    |     | ५१. रतिके अनुरोधपर श्रीशंकरका कामदेवको जीवित                                              | ,     |
| निर्माण करना                                                                                     | ४०२ | , , , , ,                                                                                 | ४३०   |
| ३९. भगवान् शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओंको                                                    |     | ५२. हिमालयद्वारा सभी बरातियोंको भोजन कराना,                                               |       |
| निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिवका                                                            |     | शिवका विश्वकर्माद्वारा निर्मित वासगृहमें शयन                                              |       |
| मंगलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके कैलाससे                                                           |     | करके प्रात:काल जनवासेमें आगमन                                                             | ४३२   |
| बाहर निकलना                                                                                      | ४०३ | ५३. चतुर्थीकर्म, बरातका कई दिनोंतक ठहरना,                                                 |       |
| ४०. शिवबरातकी शोभा, भगवान् शिवका बरात                                                            |     | सप्तर्षियोंके समझानेसे हिमालयका बरातको विदा                                               |       |
| लेकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान                                                                    | ४०६ | करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी                                                  |       |
| ४१. नारदद्वारा हिमालयगृहमें जाकर विश्वकर्माद्वारा बनाये                                          |     | कन्या सौंपना तथा बरातका पुरीके बाहर जाकर                                                  |       |
| गये विवाहमण्डपका दर्शनकर मोहित होना और                                                           |     | ठहरना                                                                                     | ४३४   |
| वापस आकर उस विचित्र रचनाका वर्णन करना                                                            | ४०८ | ५४. मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मणपत्नीका                                              |       |
| ४२. हिमालयद्वारा प्रेषित मूर्तिमान् पर्वतों और ब्राह्मणोंद्वारा                                  |     | पार्वतीको पातिव्रतधर्मका उपदेश देना                                                       | ४३५   |
| बरातकी अगवानी, देवताओं और पर्वतोंके मिलापका                                                      |     | ५५. शिव-पार्वती तथा बरातकी विदाई, भगवान् शिवका                                            |       |
| वर्णन                                                                                            | ४१० | समस्त देवताओंको विदा करके कैलासपर रहना और                                                 |       |
| ४३. मेनाद्वारा शिवको देखनेके लिये महलकी छतपर                                                     |     | शिव-विवाहोपाख्यानके श्रवणकी महिमा                                                         | ४३९   |
| जाना, नारदद्वारा सबका दर्शन कराना, शिवद्वारा अद्भुत                                              |     | ४-कुमारखण्ड                                                                               |       |
| लीलाका प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिवके भयंकर                                                         |     | १. कैलासपर भगवान् शिव एवं पार्वतीका विहार                                                 | ४४४   |
| वेषको देखकर मेनाका मूर्च्छित होना                                                                | ४११ | २. भगवान् शिवके तेजसे स्कन्दका प्रादुर्भाव और                                             |       |
| ४४. शिवजीके रूपको देखकर मेनाका विलाप, पार्वती                                                    |     | सर्वत्र महान् आनन्दोत्सवका होना                                                           | ४४४   |
| तथा नारद आदि सभीको फटकारना, शिवके                                                                |     | ३. महर्षि विश्वामित्रद्वारा बालक स्कन्दका संस्कार सम्पन्न                                 |       |
| साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, विष्णुद्वारा                                                      |     | करना, बालक स्कन्दद्वारा क्रौंचपर्वतका भेदन, इन्द्रद्वारा                                  |       |
| मेनाको समझाना                                                                                    | ४१४ | बालकपर वज्रप्रहार, शाख-विशाख आदिका उत्पन्न                                                |       |
| ४५. भगवान् शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको                                                     |     | होना, कार्तिकेयका षण्मुख होकर छ:                                                          |       |
| प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और क्षमा-प्रार्थना                                                  |     | कृत्तिकाओंका दुग्धपान् करना                                                               | 880   |
| तथा पुरवासिनी स्त्रियोंका शिवके रूपका दर्शन                                                      |     | ४. पार्वतीके कहनेपर शिवद्वारा देवताओं तथा                                                 |       |
| करके जन्म और जीवनको सफल मानना                                                                    | ४१८ | कर्मसाक्षी धर्मादिकोंसे कार्तिकेयके विषयमें जिज्ञासा                                      |       |
| ४६. नगरमें बरातियोंका प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वतीद्वारा                                        |     | करना और अपने गणोंको कृत्तिकाओंके पास                                                      |       |
| कुलदेवताका पूजन                                                                                  | ४२० | भेजना, नन्दिकेश्वर तथा कार्तिकेयका वार्तालाप,                                             |       |
| ४७. पाणिग्रहणके लिये हिमालयके घर शिवके                                                           |     | कार्तिकेयका कैलासके लिये प्रस्थान                                                         | ጸጸረ   |
| गमनोत्सवका वर्णन                                                                                 | ४२२ | ५. पार्वतीके द्वारा प्रेषित रथपर आरूढ़ हो कार्तिकेयका                                     |       |
| ४८. शिव-पार्वतीके विवाहका प्रारम्भ, हिमालयद्वारा                                                 |     | कैलासगमन, कैलासपर महान् उत्सव होना,                                                       |       |
| शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर नारदजीके द्वारा                                              |     | कार्तिकेयका महाभिषेक तथा देवताओंद्वारा विविध                                              |       |
| उत्तरके रूपमें शिवमाहात्म्य प्रतिपादित करना,                                                     |     | अस्त्र–शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना,                                                  |       |
| हर्षयुक्त हिमालयद्वारा कन्यादानकर विविध उपहार                                                    |     | कार्तिकेयका ब्रह्माण्डका अधिपतित्व प्राप्त                                                |       |
| प्रदान करना                                                                                      | ४२४ | करना                                                                                      | ४५१   |
| ४९. अग्निपरिक्रमा करते समय पार्वतीके पदनखको                                                      |     | ६. कुमार कार्तिकेयकी ऐश्वर्यमयी बाललीला                                                   | ४५४   |

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

विषय

पृष्ठ-संख्या

विषय

| तारकासुरका युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | ४५६ |                                                            | ४८२ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>९. ब्रह्माजींका कार्तिकेयको तारकके वधके लिये प्रेरित करना, तारकासुरद्वारा विष्णु तथा इन्द्रकी भर्त्सना, पुनः इन्द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८. देवराज इन्द्र, विष्णु तथा वीरक आदिके साथ                  |     | ,                                                          |     |
| करना, तारकासुरद्वारा विष्णु तथा इन्द्रकी भर्तमा, पुनः इन्द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | ४५७ |                                                            |     |
| पुनः इन्द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९. ब्रह्माजीका कार्तिकेयको तारकके वधके लिये प्रेरित          |     | 'क्षेम' तथा 'लाभ' नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति,              |     |
| १०. कुमार कार्तिकेय और तारकासुरका भीषण संग्राम, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध, देवताओं द्वारा दैत्य- सेनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओं द्वारा शिवा–शिव तथा कुमारको स्तृत ४६२ ११. कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध, कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध, कार्तिकेयद्वारा वाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध, कार्तिकेयद्वारा वोण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध, कार्तिकेयदारिक श्रवणका माहात्य्य ४६४ १२. त्वारकामुं से पीड़त देवताओं का प्रवस्त होंद्वारा कार्तिकेयको स्तृति और वरप्राप्ति, देवताओं के साथ कुमारका कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव पार्वतीका अपने पुत्र गणेशको अपने द्वारा शिवनतिका अपने पुत्र गणेशको भावशा शिवनाणोंको परस्पर विवाद ४६५ १८ द्वारा शिवनाणोंको परस्पर विवाद ४६५ १८ द्वाराणेश ते स्वार्य पर्वत ४६५ १८ द्वाराणेश मेरित त्वार ४६५ १८ द्वाराणेश मेरित त्वारा ४६५ १८ द्वाराणेश मेरित त्वारा ४६५ १८ पर्वत ४६५ १८ द्वाराणेश मेरित त्वारा ४६६ १८ द्वाराणेश मेरित त्वारा ४६५ १८ द्वाराणेश मे | करना, तारकासुरद्वारा विष्णु तथा इन्द्रकी भर्त्सना,           |     | कुमार कार्तिकेयका पृथ्वीकी परिक्रमाकर लौटना                |     |
| भनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओंद्वारा रिव्य- सेनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओंद्वारा शिवा-शिव तथा कुमारकी स्तृति ४६२ ११. कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध्य, कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध्य, कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध्य, कार्तिकेयद्वारा वाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका सतृति और वरप्रापित, देवताओं तथा पर्वतोद्वारा कार्तिकेयकी सतृति और वरप्रापित, देवताओं का साथ कुमारका कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका अजानित्त होना, देवोद्वारा शिवस्तृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुनः इन्द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध                        | ४५९ |                                                            |     |
| सेनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओंद्वारा शिव निश्च निश्च तथा कुमारकी स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०. कुमार कार्तिकेय और तारकासुरका भीषण संग्राम,              |     | खण्डके श्रवणकी महिमा                                       | 888 |
| देवताओं द्वारा शिवा-शिव तथा कुमारकी स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध, देवताओंद्वारा दैत्य-          |     | ५-युद्धखण्ड                                                |     |
| ११. कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध्म, कार्तिकेयवारितके श्रवणका माहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सेनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास,                |     | १. तारकासुरके पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्षकी   |     |
| थ श, कार्तिकेयचिरितके श्रवणका माहात्म्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देवताओंद्वारा शिवा-शिव तथा कुमारकी स्तुति                    | ४६२ | तपस्यासे प्रसन्न ब्रह्माद्वारा उन्हें वरकी प्राप्ति, तीनों |     |
| १२. विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतोंद्वारा कार्तिकेयकी स्तुति और वरप्राप्ति, देवताओंके साथ कुमारका कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका आनित्तत होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११. कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका             |     | पुरोंकी शोभाका वर्णन                                       | ४८७ |
| स्तुति और वरप्राप्ति, देवताओं के साथ कुमारका कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका आनित्तत होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वध, कार्तिकेयचरितके श्रवणका माहात्म्य                        | ४६४ | २. तारकपुत्रोंसे पीड़ित देवताओंका ब्रह्माजीके पास          |     |
| कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका आनित्त होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२. विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतोंद्वारा कार्तिकेयकी         |     | जाना और उनके परामर्शके अनुसार असुर-वधके                    |     |
| अार्नन्दत होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्तुति और वरप्राप्ति, देवताओंके साथ कुमारका                  |     | लिये भगवान् शंकरकी स्तुति करना                             | ४९० |
| १३. गणेशोत्पत्तिका आख्यान, पार्वतीका अपने पुत्र गणेशको अपने द्वारपर नियुक्त करना, शिव और गणेशको वार्तालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका                        |     | ३. त्रिपुरके विनाशके लिये देवताओंका विष्णुसे               |     |
| गणेशको अपने द्वारपर नियुक्त करना, शिव और गणेशका वार्तालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आनन्दित होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति                          | ४६५ | निवेदन करना, विष्णुद्वारा त्रिपुरविनाशके लिये              |     |
| गणेशका वार्तालाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३. गणेशोत्पत्तिका आख्यान, पार्वतीका अपने पुत्र              |     | यज्ञकुण्डसे भूतसमुदायको प्रकट करना, त्रिपुरके              |     |
| १४. द्वाररक्षक गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विवाद ४६९ १५. गणेश तथा शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वतीद्वारा दो शिक्योंका प्राकट्य, शिक्योंका अद्भुत पराक्रम और शिवका कुपित होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गणेशको अपने द्वारपर नियुक्त करना, शिव और                     |     | भयसे भूतोंका पलायित होना, पुन: विष्णु-                     |     |
| १४. द्वाररक्षक गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विवाद ४६९ १५. गणेश तथा शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वतीद्वारा दो शिक्योंका प्राकट्य, शिक्योंका अद्भुत पराक्रम और शिवका कुपित होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गणेशका वार्तालाप                                             | ४६७ | द्वारा देवकार्यकी सिद्धिके लिये उपाय                       |     |
| १५. गणेश तथा शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वतीद्वारा दो शक्तियोंका प्राकट्य, शक्तियोंका अद्भुत पराक्रम और शिवका कुपित होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |     |                                                            | ४९२ |
| अौर शिवका कुपित होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५. गणेश तथा शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वतीद्वारा दो         |     |                                                            |     |
| अौर शिवका कुपित होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शक्तियोंका प्राकट्य, शक्तियोंका अद्भुत पराक्रम               |     | विष्णुद्वारा एक मुनिरूप पुरुषकी उत्पत्ति, उसकी             |     |
| गणेशका सिर काटा जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | और शिवका कुपित होना                                          | ४७२ | सहायताके लिये नारदजीका त्रिपुरमें गमन, त्रिपुराधिपका       |     |
| गणेशका सिर काटा जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६. विष्णु तथा गणेशका युद्ध, शिवद्वारा त्रिशूलसे             |     |                                                            | ४९४ |
| उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना ४७६ भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र— ५८. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान करना, गणेशचतुर्थीव्रतिवधान तथा उसका माहात्म्य, अधर्माचरणकी प्रवृत्ति ४९७ ६. त्रिपुरध्वंसके लिये देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र— जप, शिवका प्राकट्य तथा त्रिपुरविनाशके लिये दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | ४७४ | ५. मायावी यतिद्वारा अपने धर्मका उपदेश, त्रिपुरवासियोंका    |     |
| उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना ४७६ भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र— ५८. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान करना, गणेशचतुर्थीव्रतिवधान तथा उसका माहात्म्य, अधर्माचरणकी प्रवृत्ति ४९७ ६. त्रिपुरध्वंसके लिये देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र— जप, शिवका प्राकट्य तथा त्रिपुरविनाशके लिये दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७. पुत्रके वधसे कुपित जगदम्बाका अनेक शक्तियोंको             |     | उसे स्वीकार करना, वेदधर्मके नष्ट हो जानेसे त्रिपुरमें      |     |
| देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न<br>करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना<br>और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना ४७६<br>१८. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य<br>माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान<br>करना, गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका माहात्म्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना,                |     | अधर्माचरणकी प्रवृत्ति                                      | ४९७ |
| करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना स्तुित ४९९ और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना ४७६ ७. भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र— ७५. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान करना, गणेशचतुर्थीव्रतिवधान तथा उसका माहात्म्य, कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न            |     |                                                            |     |
| और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना ४७६ ७. भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र–<br>१८. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य<br>माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान<br>करना, गणेशचतुर्थीव्रतिवधान तथा उसका माहात्म्य, ७. भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्र–<br>जप, शिवका प्राकट्य तथा त्रिपुरविनाशके लिये<br>दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे<br>कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना                |     |                                                            | ४९९ |
| माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे<br>करना, गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका माहात्म्य, कहना५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना                 | ४७६ |                                                            |     |
| करना, गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका माहात्म्य, कहना५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८. पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य |     | जप, शिवका प्राकट्य तथा त्रिपुरविनाशके लिये                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान           |     | दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | करना, गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका माहात्म्य,               |     | कहना                                                       | ५०२ |
| देवताओंका स्वलोक-गमन ४७९ ८. विश्वकर्माद्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देवताओंका स्वलोक-गमन                                         | ४७९ | ८. विश्वकर्माद्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथका           |     |
| १९. स्वामिकार्तिकेय और गणेशकी बाल-लीला, विवाहके वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९. स्वामिकार्तिकेय और गणेशकी बाल-लीला, विवाहके              |     | वर्णन                                                      | ५०३ |
| विषयमें दोनोंका परस्पर विवाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी- ९. ब्रह्माजीको सारथी बनाकर भगवान् शंकरका दिव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विषयमें दोनोंका परस्पर विवाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी-            |     | ९. ब्रह्माजीको सारथी बनाकर भगवान् शंकरका दिव्य             |     |
| परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, बुद्धिमान् रथमें आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेनाके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, बुद्धिमान्            |     | रथमें आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेनाके साथ               |     |
| गणेशजीका पृथ्वीरूप माता-पिताकी परिक्रमा और त्रिपुर-वधके लिये प्रस्थान, शिवका पशुपति नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गणेशजीका पृथ्वीरूप माता-पिताकी परिक्रमा और                   |     | त्रिपुर-वधके लिये प्रस्थान, शिवका पशुपति नाम               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रसन्न शिवा–शिवद्वारा गणेशके प्रथम विवाहकी                  |     | पड़नेका कारण                                               | 404 |

| अध्याय                          | विषय                                                                                  | पृष्ठ-सं                      | ख्या           | अध्याय                        | विषय                                                                                            | पृष्ठ-र                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| विघ्न उपस्थि<br>होनेपर शिव      | का त्रिपुरपर सन्धान करन<br>थत करना, आकाशवार्ण<br>ब्रह्मरा विघ्ननाशक गणे               | ोद्वारा बोधित<br>शका पूजन,    |                | <br>पास दूतप्रे<br>भ्रूमध्यसे | । प्राप्त करनेके लिये जलन्धर<br>षण, उसके वचनसे उत्पन्न क्रे<br>एक भयंकर पुरुषकी उत्पत्ति, उ     | धिसे शम्भुके<br>ससे भयभीत  |
| शिवद्वारा बाप                   | हूर्तमें तीनों पुरोंका एक<br>गाग्निसे सम्पूर्ण त्रिपुरको<br>बचा रहना                  | भस्म करना,                    | ५०६            | नामसे शि                      | h दूतका पलायन, उस पुरुषव<br>ावगणोंमें प्रतिष्ठित होना तथ<br>इना                                 | ा शिवद्वारपर               |
| ११. त्रिपुरदाहके<br>भयभीत देव   | अनन्तर भगवान् शिव<br>ताओंद्वारा उनकी स्तुति                                           | के रौद्ररूपसे<br>और उनसे      |                | २०. दूतके द्वा<br>अपनी से     | ए कैलासका वृत्तान्त जानकर<br>नाको युद्धका आदेश देना, भय                                         | जलन्धरका<br>भीत देवोंका    |
| १२. त्रिपुरदाहके                | दान प्राप्त करना<br>अनन्तर शिवभक्त मयदान<br>गमें आना, शिवद्वारा उसे                   | वका भगवान्                    | ५०८            | सेनाका र                      | शरणमें जाना, शिवगणों तथा<br>युद्ध, शिवद्वारा कृत्याको उत<br>ा शुक्राचार्यको छिपा लेना           | पन्न करना,                 |
| प्रदानकर वित<br>देवकार्य सम्प   | तललोकमें निवास करनेव<br>ान्नकर शिवजीका अपने त                                         | ठी आज्ञा देना,<br>नोकमें जाना | ५१०            | २१. नन्दी, गणे<br>शुम्भ तथ    | ाश, कार्तिकेय आदि शिवगणोंव<br>1 निशुम्भके साथ घोर संग्राम,                                      | का कालनेमि,<br>वीरभद्र तथा |
| ओर प्रस्थान,                    | ा इन्द्रका शिवदर्शनके लि<br>, सर्वज्ञ शिवका उनकी <sup>:</sup><br>र जटाधारी रूप धारणकर | परीक्षा लेनेके                |                | सारा वृत्ता                   | हा युद्ध, भयाकुल शिवगणोंक<br>न्त बताना<br>गौर जलन्धरका युद्ध, जलन्धर                            | •••••                      |
| क्रुद्ध इन्द्रद्वार             | र जटावारा रूप वारणकर<br>1 उनपर वज्रप्रहारकी चेष्<br>को स्तम्भित कर देना,              | टा, शंकरद्वारा                |                | मायासे वि                     | नार जलन्यरका युद्ध, जलन्यर<br>रावको मोहितकर शीघ्र ही प<br>उसकी मायाको जानकर पार्वर              | ार्वतीके पास               |
| उनकी स्तुति                     | ा, शिवका प्रसन्न होना<br>गार-समुद्रमें फेंकना                                         | और अपनी                       | ५१२            | हो जाना                       | और भगवान् विष्णुको उ<br>॥स जानेके लिये कहना                                                     | जलन्धरपत्नी                |
| पुत्रके रूपमें                  | क्षिप्त भगवान् शंकरकी नेत्र<br>जलन्धरका प्राकट्य, कार                                 | तनेमिकी पुत्री                |                | मोहित क                       | माया उत्पन्नकर वृन्दाको स्वप्<br>रना और स्वयं जलन्धरका रू                                       | प धारणकर                   |
| १५. राहुके शिरः                 | उसका विवाह<br>श्छेद तथा समुद्रमन्थन<br>छलको जानकर जलन                                 | कि समयके                      | ५१४            | देना तथा                      | तिव्रतका हरण करना, वृन्दाद्वारा ी<br>वृन्दाके तेजका पार्वतीमें विर्ल<br>जलन्धर तथा भगवान् शिवका | ोन होना                    |
| होकर स्वर्गप                    | छ्टावम जानवार जला<br>।र आक्रमण, इन्द्रादि देव<br>: जलन्धरका आधिपत                     | ोंकी पराजय,                   |                | भगवान् '                      | जलाचर तथा नेनवान्।सवका<br>शिवद्वारा चक्रसे जलन्धरका<br>हा तेज शिवमें प्रविष्ट होना              | शिरश्छेदन,                 |
| देवताओंका र<br>१६. जलन्धरसे १   | सुमेरुकी गुफामें छिपना .<br>गयभीत देवताओंका वि                                        | <br>ष्णुके समीप               | ५१५            | २५. जलन्धरव                   | गत्में सर्वत्र शान्तिका विस्त<br>धिसे प्रसन्न देवताओंद्वारा भग                                  | वान् शिवकी                 |
| जलन्धरकी                        | त करना, विष्णुसहित<br>सेनाके साथ भयंकर ट्<br>गलन्थरके युद्धमें जलन्थर                 | <u> ,दु</u>                   | ५१८            | २६. विष्णुजीव                 | <br>के मोहभंगके लिये शंकरजी<br>मूलप्रकृतिकी स्तुति, मू                                          | की प्रेरणासे               |
| सन्तुष्ट विष                    | गुका देवों एवं लक्ष्मीर<br>स करना                                                     | पहित उसके                     | ५२०            | आकाशव                         | -मूलप्रकृतिका स्तुति, मूल<br>ग्राणीके रूपमें देवोंको<br>द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों           | आश्वासन,                   |
| १८. जलन्धरके अ<br>शंकरकी स्तुति | गिधिपत्यमें रहनेवाले दुखी<br>त, शंकरजीका देवर्षि नारद                                 | देवताओंद्वारा<br>को जलन्धरके  |                | विष्णुका<br>तथा तुल           | मोहनाश, धात्री (आँवल<br>सीकी उत्पत्तिका आख्यान                                                  | ा), मालती                  |
| जलन्धरको र                      | त्रहाँ देवोंको आश्वस्त कर<br>सभामें जाना, उसके ऐश्व<br>इसौन्दर्यका वर्णनकर उसे        | त्रर्यको देखना                |                | २८. शंखचूंडव                  | की उत्पत्तिकी कथा<br>की पुष्कर-क्षेत्रमें तपस्या, ब्र<br>प्राप्ति, ब्रह्माकी प्रेरणासे          | ह्माद्वारा उसे             |
|                                 | रको परामर्श देना<br>रको परामर्श देना                                                  |                               | <sub>५२२</sub> |                               | प्राप्त, ष्रह्माका प्ररणास<br>विवाह                                                             |                            |

होना तथा शिवद्वारपर 428 त जानकर जलन्धरका रा देना, भयभीत देवोंका गणों तथा जलन्धरकी त्याको उत्पन्न करना, ५२६ शिवगणोंका कालनेमि, ोर संग्राम, वीरभद्र तथा शवगणोंका शिवजीको 426 ६, जलन्धरद्वारा गान्धर्वी शीघ्र ही पार्वतीके पास नकर पार्वतीका अदृश्य वेष्णुको जलन्धरपत्नी 430 दाको स्वप्नके माध्यमसे गन्धरका रूप धारणकर वृन्दाद्वारा विष्णुको शाप र्वतीमें विलीन होना..... ान् शिवका घोर संग्राम, नलन्धरका शिरश्छेदन, वेष्ट होना, जलन्धर-तका विस्तार ..... 434 भोंद्वारा भगवान् शिवकी 430 र्भ शंकरजीकी प्रेरणासे <u>स्तुति, मूलप्रकृतिद्वारा</u> देवोंको आश्वासन, ा देवियोंका स्तवन, (आँवला), मालती आख्यान .....

488

483

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

अध्याय

विषय

पृष्ठ-संख्या

विषय

| २९. शंखचूडका राज्यपदपर अभिषेक, उसके द्वारा देवोंपर     |     | उत्पत्ति तथा माहात्म्यकी कथा                               | ५६५ |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| विजय, दुखी देवोंका ब्रह्माजीके साथ वैकुण्ठगमन,         |     | ४२. अन्धकासुरकी उत्पत्तिकी कथा, शिवके वरदानसे              |     |
| विष्णुद्वारा शंखचूडके पूर्वजन्मका वृत्तान्त बताना      |     | हिरण्याक्षद्वारा अन्धकको पुत्ररूपमें प्राप्त करना,         |     |
| और विष्णु तथा ब्रह्माका शिवलोक-गमन                     | ५४५ | हिरण्याक्षद्वारा पृथ्वीको पाताललोकमें ले जाना,             |     |
| ३०. ब्रह्मा तथा विष्णुका शिवलोक पहुँचना, शिवलोककी      |     | भगवान् विष्णुद्वारा वाराहरूप धारणकर हिरण्याक्षका           |     |
| तथा शिवसभाकी शोभाका वर्णन, शिवसभाके मध्य               |     | वधकर पृथ्वीको यथास्थान स्थापित करना                        | ५६६ |
| उन्हें अम्बासहित भगवान् शिवके दिव्यस्वरूपका            |     | ४३. हिरण्यकशिपुकी तपस्या, ब्रह्मासे वरदान पाकर उसका        |     |
| दर्शन और शंखचूडसे प्राप्त कष्टोंसे मुक्तिके लिये       |     | अत्याचार, भगवान् नृसिंहद्वारा उसका वध और                   |     |
| प्रार्थना                                              | ५४७ | प्रह्लादको राज्यप्राप्ति                                   | ५७० |
| ३१. शिवद्वारा ब्रह्मा-विष्णुको शंखचूडका पूर्ववृत्तान्त |     | ४४. अन्धकासुरकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा उसे अनेक वरोंकी      |     |
| बताना और देवोंको शंखचूडवधका आश्वासन                    |     | प्राप्ति, त्रिलोकीको जीतकर उसका स्वेच्छाचारमें             |     |
| देना                                                   | ५४८ | प्रवृत्त होना, मन्त्रियोंद्वारा पार्वतीके सौन्दर्यको सुनकर |     |
| ३२. भगवान् शिवके द्वारा शंखचूडको समझानेके लिये         |     | मुग्ध हो शिवके पास सन्देश भेजना और शिवका                   |     |
| गन्धर्वराज चित्ररथ (पुष्पदन्त)–को दूतके रूपमें         |     | उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो युद्धके लिये उद्योग करना            |     |
| भेजना, शंखचूडद्वारा सन्देशकी अवहेलना और युद्ध          |     | ४५. अन्धकासुरका शिवकी सेनाके साथ युद्ध                     | ५७६ |
| करनेका अपना निश्चय बताना, पुष्पदन्तका वापस             |     | ४६. भगवान् शिव और अन्धकासुरका युद्ध, अन्धककी               |     |
| आकर सारा वृत्तान्त शिवसे निवेदित करना                  | ५५१ | मायासे उसके रक्तसे अनेक अन्धकगणोंकी उत्पत्ति,              |     |
| ३३. शंखचूडसे युद्धके लिये अपने गणोंके साथ              |     | शिवकी प्रेरणासे विष्णुका कालीरूप धारणकर दानवोंके           |     |
| भगवान् शिवका प्रस्थान                                  | ५५२ | रक्तका पान करना, शिवद्वारा अन्धकको अपने त्रिशूलमें         |     |
| ३४. तुलसीसे विदा लेकर शंखचूडका युद्धके लिये            |     | लटका लेना, अन्धककी स्तुतिसे प्रसन्न हो शिवद्वारा           |     |
| ससैन्य पुष्पभद्रा नदीके तटपर पहुँचना                   |     | उसे गाणपत्य पद प्रदान करना                                 | ५७८ |
| ३५. शंखचूडका अपने एक बुद्धिमान् दूतको शंकरके           |     | ४७. शुक्राचार्यद्वारा युद्धमें मरे हुए दैत्योंको संजीवनी-  |     |
| पास भेजना, दूत तथा शिवकी वार्ता, शंकरका                |     | विद्यासे जीवित करना, दैत्योंका युद्धके लिये पुन:           |     |
| सन्देश लेकर दूतका वापस शंखचूडके पास आना                |     | उद्योग, नन्दीश्वरद्वारा शिवको यह वृत्तान्त बतलाना,         |     |
| ३६. शंखचूडको उद्देश्यकर देवताओंका दानवोंके             |     | शिवकी आज्ञासे नन्दीद्वारा युद्धस्थलसे शुक्राचार्यको        |     |
| साथ महासंग्राम                                         |     | शिवके पास लाना, शिवद्वारा शुक्राचार्यको निगलना             | ५८१ |
| ३७. शंखचूडके साथ कार्तिकेय आदि महावीरोंका युद्ध        |     | ४८. शुक्राचार्यकी अनुपस्थितिसे अन्धकादि दैत्योंका दुखी     |     |
| ३८. श्रीकालीका शंखचूडके साथ महान् युद्ध,               |     | होना, शिवके उदरमें शुक्राचार्यद्वारा सभी लोकों तथा         |     |
| आकाशवाणी सुनकर कालीका शिवके पास                        |     | अन्धकासुरके युद्धको देखना और फिर शिवके                     |     |
| आकर युद्धका वृत्तान्त बताना                            |     | शुक्ररूपमें बाहर निकलना, शिव-पार्वतीका उन्हें              |     |
| ३९. शिव और शंखचूडके महाभयंकर युद्धमें शंखचूडके         |     | पुत्ररूपमें स्वीकारकर विदा करना                            | ५८३ |
| सैनिकोंके संहारका वर्णन                                |     | ४९. शुक्राचार्यद्वारा शिवके उदरमें जपे गये मन्त्रका        |     |
| ४०. शिव और शंखचूडका युद्ध, आकाशवाणीद्वारा शंकरको       |     | वर्णन, अन्धकद्वारा भगवान् शिवकी नामरूपी                    |     |
| युद्धसे विरत करना, विष्णुका ब्राह्मणरूप धारणकर<br>्र   |     | स्तुति–प्रार्थना, भगवान् शिवद्वारा अन्धकासुरको             |     |
| शंखचूडका कवच माँगना, कवचहीन शंखचूडका                   |     | जीवनदानपूर्वक गाणपत्य पद प्रदान करना                       | ५८५ |
| भगवान् शिवद्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास                |     | ५०. शुक्राचार्यद्वारा काशीमें शुक्रेश्वर लिंगकी स्थापनाकर  |     |
| ४१. शंखचूडका रूप धारणकर भगवान् विष्णुद्वारा            |     | उनकी आराधना करना, मूर्त्यप्टक स्तोत्रसे उनका               |     |
| तुलसीके शीलका हरण, तुलसीद्वारा विष्णुको                |     | स्तवन, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी-             |     |
| पाषाण होनेका शाप देना, शंकरजीद्वारा तुलसीको            |     | विद्या प्रदान करना और ग्रहोंके मध्य प्रतिष्ठित             |     |
| सान्त्वना, शंख, तुलसी, गण्डकी एवं शालग्रामकी           |     | करना                                                       | ५८७ |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>           | ۲ ]                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| अध्या                                                                                       | य विषय पृष्ठ-र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पंख्या         | अध्याय                                                                                                                                                                                                             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठ-                                                                                                                                            | संख्या                   |  |  |
| कि<br>शं<br>बा वि<br>५२. बा मि<br>अ द्वा<br>५३. क्रुअ स्त<br>५४. ना<br>श्री<br>उन्<br>५५. भ | ह्यदकी वंशपरम्परामें बलिपुत्र बाणासुरकी उत्पत्तिकी था, शिवभक्त बाणासुरद्वारा ताण्डव नृत्यके प्रदर्शनसे करको प्रसन्न करना, वरदानके रूपमें शंकरका एणासुरकी नगरीमें निवास करना, शिव-पार्वतीका हार, पार्वतीद्वारा बाणपुत्री ऊषाको वरदान भिमानी बाणासुरद्वारा भगवान् शिवसे युद्धकी याचना, एणपुत्री ऊषाका रात्रिके समय स्वप्ममें अनिरुद्धके साथ एतन, चित्रलेखाद्वारा योगबलसे अनिरुद्धका द्वारकासे पहरण, अन्त:पुरमें अनिरुद्ध और ऊषाका मिलन तथा रपालोंद्वारा यह समाचार बाणासुरको बताना द्ध बाणासुरका अपनी सेनाके साथ अनिरुद्धपर किमण और उसे नागपाशमें बाँधना, दुर्गाके विनद्वारा अनिरुद्धके बन्धनका समाचार पाकर विकृष्णकी शोणितपुरपर चढ़ाई, शिवके साथ नका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका नें जृम्भणास्त्रसे मोहित करके बाणासुरकी नाका संहार करना | 498<br>498     | समझाना<br>बाणासुर<br>श्रीकृष्णव<br>५६. बाणासुर<br>करना,<br>वरदानोंव<br>५७. महिषासु<br>वरप्राप्ति<br>वधकी प्र<br>प्रार्थनासे<br>विख्यात<br>करना<br>५८. काशीके<br>दुन्दुभिन्<br>५९. काशीके<br>द्वारा विद्<br>संहिताक | ए श्रीकृष्णको शिवका रोकना , बाणका गर्वापहरण, श्रीव<br>को मित्रता, ऊषा-अनिरुद्ध<br>का द्वारका आना<br>का ताण्डवनृत्यद्वारा भगवान् शि<br>शिवद्वारा उसे अनेक मने<br>की प्राप्ति, बाणासुरकृत शिवस्तुर्ग<br>रके पुत्र गजासुरको तपस्या तथ्<br>, उन्मत्त गजासुरद्वारा अत्याच<br>आना, देवताओंद्वारा भगवान् शि<br>अभना, शिवद्वारा उसका वध् उ<br>उसका चर्म धारणकर 'कृत्तिव<br>होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंगव<br>होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंगव<br>हार्विके वधकी कथा<br>कन्दुकेश्वर शिवलिंगके प्रादुर्भाव<br>ल एवं उत्पल दैत्योंके वधकी व<br>उ उपसंहार तथा इसका माहात्म्य<br>दन एवं क्षमा-प्रार्थना | कृष्ण और को लेकर वको प्रसन्न 15भिलिषत ते ग ब्रह्माद्वारा गर, उसका गवसे उसके और उसकी गसा' नामसे की स्थापना दर्भमें दैत्य अमें पार्वती- कथा, रुद्र- | 499<br>409<br>409<br>404 |  |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | चित्र)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                          |  |  |
| विषय                                                                                        | पृष्ठ-र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पंख्या         | विषय                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ-                                                                                                                                            | संख्या                   |  |  |
| २- तप<br>३- देव<br>४- सव<br>५- गुप                                                          | ाव-परिवारआवरण-पृष्ठ<br>गस्यारत पार्वतीको भगवान् शिवका दर्शन '' ''<br>वताओं और मुनियोंद्वारा शिवस्तुति<br>तीजीका आश्चर्य<br>फामें गौरी-शंकर<br>र्वतीजी और सप्तर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | ८- मयूरवाह<br>९- श्रीनाराय<br>प्राकट्य.<br>१०-वरवेषमें                                                                                                                                                             | नीकी विकट बरात<br>न भगवान् कार्तिकेय<br>णजीके नाभिकमलसे<br>भगवान् शिव<br>भगवती पार्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्माजीका<br>                                                                                                                                   | ७<br>८<br>१०<br>१०       |  |  |
|                                                                                             | ( सादे चित्र )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                          |  |  |
| २- गर्<br>३- श्री<br>बत                                                                     | ता-पिताका पार्वतीको तपके लिये स्वीकृति देना<br>णेश-परिवार<br>स्तृतजीद्वारा शौनकजीको शिवमहापुराणकी महिमा<br>ताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४५<br>५४<br>६१ | ले जाने<br>उपस्थित<br>५- चंचुलाक<br>करना                                                                                                                                                                           | के लिये विमान लेकर शि<br>होना<br>ज गोकर्णक्षेत्रमें शिवकथाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>का श्रवण                                                                                                                                      | ६७                       |  |  |
| ४- शि                                                                                       | विपुराणके कथाश्रवणसे ब्राह्मण देवराजको शिवलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | ६- शिवकथ                                                                                                                                                                                                           | ाश्रवणसे चंचुलाको शिवलोक <i>व</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्री प्राप्ति .                                                                                                                                   | ७०                       |  |  |

|                                                               | [ २          | ₹]                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| विषय पृष्ठ-र                                                  | गंख्या       | विषय पृष्ठ-स                                             | ांख्या      |
| ७- पार्वतीद्वारा गन्धर्वराज तुम्बुरुसे चंचुलाके पति बिन्दुगको |              | -<br>  ३०-कैलासपर ध्यानमग्न भगवान् शिव                   | २१६         |
| शिवपुराणकी कथा सुनानेके लिये कहना                             | ७२           | ३१-नारदजीद्वारा श्रीब्रह्माजीसे शिवचरित्र सुनानेकी       |             |
| ८- विन्ध्यपर्वतपर तुम्बुरुद्वारा पिशाचयोनिप्राप्त बिन्दुगको   |              | प्रार्थना                                                | २१७         |
| शिवपुराणकी कथा सुनाना                                         | ७३           | ३२- ब्रह्माजीके मनसे देवी सन्ध्याका प्राकट्य             | २२०         |
| ९- सरस्वतीके तटपर स्थित श्रीसनत्कुमारद्वारा व्यासजीको         |              | ३३-मरीचि आदि ऋषियोंद्वारा कामदेवके अनेक नाम              |             |
| शिवतत्त्वका उपदेश देना                                        | ८६           | रखना                                                     | २२२         |
| १०-ब्रह्मा और विष्णुके मध्य अग्निस्तम्भके रूपमें              |              | ३४- दक्षद्वारा अपनी कन्या रतिको कामदेवको सौंपना.         | २२५         |
| ज्योतिर्लिंगका प्रकट होना                                     | ९०           | ३५-तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमें वसिष्ठजीका सन्ध्याके      |             |
| ११-हिमालयको एक गुफामें नारदजीद्वारा तपस्या                    |              | समीप गमन                                                 | २२९         |
| करना                                                          | १५९          | ३६ – तपस्यारत सन्ध्याद्वारा अपने आराध्य भगवान् शिवकी     |             |
| १२–नारदजीद्वारा भगवान् विष्णुसे कामविजयका वृत्तान्त           |              | स्तुति                                                   | २३०         |
| बताना                                                         | १६१          | ३७- मेधातिथिको यज्ञाग्निसे कन्यारूपमें प्रकट अरुन्धतीकी  |             |
| १३–राजा शीलनिधिका अपनी पुत्रीके द्वारा नारदजीको               |              | प्राप्ति                                                 | २३३         |
| प्रणाम करवाना                                                 | १६२          | <br>  ३८-प्रजापति दक्षके समक्ष जगदम्बा शिवाका प्राकट्य.  | २४५         |
| १४-शीलनिधिकी कन्याका जयमाल लेकर स्वयंवर-                      | • • •        | ३९-कुपित दक्षका नारदजीकी निन्दा करना                     | २४८         |
| सभामें प्रवेश                                                 | १६४          | ४०-वीरिणीसहित प्रजापति दक्षका जगदम्बाकी स्तुति           | •           |
| १५-वानरमुँहवाले नारदजीका रुद्रगणोंको शाप देना                 | १६४          | करना                                                     | २५०         |
| १६-मायामुक्त नारदजीद्वारा भगवान् विष्णुके चरणोंमें            | • •          | ४१ - विष्णु आदि देवताओंका कैलास पहुँचकर भगवान्           |             |
| प्रणाम                                                        | १६६          | शिवकी स्तुति करना                                        | २५३         |
| १७-नारदजीका ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें पूछना             | १७०          | ४२ - सतीका अपनी सखीद्वारा मनोवांछित वरकी प्राप्तिकी      |             |
| १८-सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिका)-का                 | •            | बात माता-पिताको बतलाना                                   | २५९         |
| प्रकटीकरण                                                     | १७२          | ४३- भगवान् शिवकी विवाह-यात्रा                            | २६२         |
| १९- भगवान् शिवद्वारा अपने वामभागसे विष्णुको प्रकट             |              | ४४- विवाहके अनन्तर सतीसहित भगवान् शिवकी बरातका           |             |
| करना                                                          | १७३          | हिमालयके लिये प्रस्थान                                   | २६८         |
| २०- भगवान् शिवद्वारा ब्रह्माजीको विष्णुको सौंपना              | १८३          | ४५-भगवान् शम्भुद्वारा अनेक कथाएँ सुनाकर सतीके            |             |
| २१-ब्रह्माजीका देवताओंके साथ क्षीरसागर पहुँचना                | १८८          | शोकको दूर करना                                           | २८२         |
| २२-कैलासपर विराजमान पंचमुख भगवान् सदाशिव.                     | १९४          | ४६ - नन्दीश्वरद्वारा शिवनिन्दक दक्षको फटकारना            | २८४         |
| २३- ब्रह्माजीकी भौंहों तथा नासिकाके मध्यभागसे भगवान्          | <b>,</b> , - | ४७- सदाशिवद्वारा क्रुद्ध नन्दीश्वरको शान्त करना          | २८५         |
| शिवका अर्धनारीश्वररूपमें प्राकट्य                             | २०२          | ४८-वृषभपर आरूढ़ हो प्रमथगणोंको लेकर सतीका                | (           |
| २४-शिवद्वारा अपने समान अनेक रुद्रगणोंकी सृष्टि                | २०२          | अपने पिता दक्षके यज्ञकी ओर प्रस्थान                      | २८९         |
| २५– ब्रह्माजीसे मनु और शतरूपाका प्राकट्य                      | २०३          | ४९ – महर्षि भृगुद्वारा यज्ञकुण्डसे प्रकट ऋभुगणोंको देखकर | (0,         |
| २६-गुणनिधिका नैवेद्य चुरानेके लिये शिवमन्दिरमें               | ` `          | भयभीत हो शिवगणोंका भागना                                 | २९४         |
| प्रवेश                                                        | २०८          | ५०–भगवान् शिवद्वारा पटकी गयी जटासे वीरभद्र तथा           |             |
| २७-धर्मराजद्वारा अपने गणोंको शिवभक्तोंका माहात्म्य            | , ,          | महाकालीका उत्पन्न होना                                   | २९७         |
| बताना                                                         | २१०          | ५१–दधीचिकी तपस्यासे प्रसन्न भगवान् शिवका उन्हें          | (,,-        |
| २८-कलिंगराज दमद्वारा ग्रामाध्यक्षोंको शिवालयोंमें दीप-        | 11           | दर्शन देना                                               | ३११         |
| प्रज्वालनका आदेश                                              | २११          | ५२-भगवान् शिवका देवताओंके साथ दक्षके यज्ञ-               | 111         |
| २९-त्रिपुर-विनाशके लिये देवताओंद्वारा शंकरजीकी                | ,,,          | विध्वंसका दृश्य देखना                                    | ३२०         |
| स्तुति                                                        | २१५          | ५३-शिवजी द्वारा दक्षके धड़में बकरेका सिर लगाना .         | <b>३</b> २१ |

|                                                       | L \         |                                                          |        |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|
| विषय पृष्ठ-र                                          | पंख्या      | विषय पृष्ठ-र                                             | संख्या |
| ५४- जगन्माता देवी दुर्गा                              | ३३०         | उपदेश देना                                               | ४३६    |
| ५५-मेनाकी भक्तिसे प्रसन्न जगदम्बाका प्रकट होना        | 333         | ७४–कार्तिकेय और तारकासुरका युद्ध                         | ४६०    |
| ५६-नारदमुनिका जगदम्बाका हाथ देखना                     | ३३८         | ७५- तारकवधके अनन्तर देवताओंके साथ कार्तिकेयका            |        |
| ५७-गिरिप्रिया मेना और हिमालयका संवाद                  | ३४१         | विमानमें बैठकर कैलासकी ओर प्रस्थान                       | ४६६    |
| ५८-गिरिराज हिमवान्द्वारा भगवान् शिवकी                 |             | ७६- पार्वतीद्वारा अपने शरीरके मैलसे पुत्ररूपमें गणेशको   |        |
| स्तुति                                                | ३५४         | उत्पन्न करना                                             | ४६८    |
| ५९-हिमालयद्वारा भगवान् शिवसे अपनी पुत्री पार्वतीको    |             | ७७-शंकरजीद्वारा त्रिशूलसे गणेशका शिरश्छेद                |        |
| अपनी सेवामें रखनेकी प्रार्थना करना                    | ३४७         | करना                                                     | ४७६    |
| ६०-देवराज इन्द्र और कामदेवका संवाद                    | ३४६         | ७८-देवताओंद्वारा अभिमन्त्रित जलसे गणेशको जीवित           |        |
| ६१-रुद्रकी नेत्राग्निसे कामदेवका भस्म होना            | ३६०         | करना                                                     | ১৩४    |
| ६२-शिवकी क्रोधाग्निको अश्वके रूपमें परिवर्तितकर       |             | <br>  ७९ – शंकर आदि सभी देवताओंद्वारा गणेशजीकी पूजाकर    |        |
| ब्रह्माजीका सागरके समीप जाना                          | ३६२         | उन्हें सर्वाध्यक्षपद प्रदान करना                         | ४८०    |
| ६३-पार्वतीकी तपस्याका प्रभाव                          | ३६७         | ८०-गणेशजीद्वारा पृथ्वीरूप माता-पिताकी परिक्रमा           |        |
| ६४- पार्वतीकी तपस्याकी परीक्षाके लिये आगत सप्तर्षियों |             | करना                                                     | ४८३    |
| और पार्वतीका संवाद                                    | ४७६         | ८१-सिद्धि और बुद्धिके साथ गणेशजीका विवाह                 | ४८४    |
| ६५-पार्वतीकी परीक्षाके लिये शिवका जटाधारी ब्राह्मणके  |             | ८२-क्रौंचपर्वतपर तपस्यारत कुमारकार्तिकेय                 | ४८५    |
| रूपमें उपस्थित होना                                   | <i>७७</i> इ | ८३-तारकासुरके तीनों पुत्र—तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा     |        |
| ६६-शिवद्वारा नर्तकवेष धारणकर मेनका आदिके समीप         |             | कमलाक्षको वर देनेके लिये ब्रह्माजीका उपस्थित             |        |
| नृत्य करना                                            | ३८५         | होना                                                     | ४८८    |
| ६७-ब्राह्मणवेष धारणकर शिवका हिमालयके गृहमें           |             | ८४-विष्णु आदि देवताओंके समक्ष भगवान् शिवका               |        |
| जाना                                                  | १८७         | आना                                                      | 400    |
| ६८-सप्तर्षियोंद्वारा हिमालयको राजा अनरण्यका आख्यान    |             | ८५-भगवान् शिवद्वारा पाशुपतास्त्रसे त्रिपुरको दग्ध        |        |
| सुनाकर पार्वतीका विवाह शिवसे करनेकी प्रेरणा           |             | करना                                                     | 406    |
| देना                                                  | ३९४         | ८६- शंखचूडका बदरिकाश्रम जाकर तपस्यारत तुलसीसे            |        |
| ६९-शिवके रूपको देखकर मेनाका विलाप तथा अपनी            |             | मधुर वार्तालाप                                           | ५४३    |
| पुत्री पार्वतीको फटकारना                              | ४१४         | ८७-विष्णुद्वारा वृद्ध ब्राह्मणका वेष धारणकर शंखचूडसे     |        |
| ७०-हिमालयद्वारा शिवतत्त्वका प्रतिपादनकर मेनाको        |             | कवच ग्रहण करना                                           | ५६४    |
| समझाना                                                | ४१६         | ८८- पार्वतीसहित भगवान् शंकरद्वारा हिरण्याक्षको अन्धकासुर |        |
| ७१-भगवान् शिवद्वारा परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट      |             | नामक पुत्र प्रदान करना                                   | ५६९    |
| करना                                                  | ४१९         | ८९-श्रीकृष्णद्वारा बाणासुरकी भुजाओंका काटना और           |        |
| ७२-रतिका भगवान् शिवसे अपने पति कामदेवको जीवित         |             | उसका सिर काटनेके लिये उद्यत होनेपर शंकरजीका              |        |
| करनेकी प्रार्थना करना                                 | ४३०         | उन्हें समझाना                                            | ६००    |
| ७३-एक ब्राह्मणपत्नीद्वारा पार्वतीको पातिव्रत्यधर्मका  |             | ९०-भगवान् शिवद्वारा व्याघ्ररूपी दैत्यका वध               | ६०६    |
| _                                                     | <b>~~~</b>  | · · ·                                                    |        |
|                                                       |             |                                                          |        |
|                                                       |             |                                                          |        |

'नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय' 'नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय' 'नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय' 'नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय'' 'नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय''नमः शिवाय' अष्टमूर्तिस्तव [ संजीवनीविद्या प्रदान करनेवाली स्तृति ] महर्षि भृगुके वंशमें उत्पन्न श्रीशुक्राचार्य महान् शिवभक्तोंमें परिगणित हैं। इन्होंने काशीपुरीमें आकर एक

शिवलिंगकी स्थापना की, जो शुक्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ। भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हुए इन्होंने बहुत कालतक घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान् शिव लिंगसे साक्षात् प्रकट हो गये। भगवान्का दर्शनकर शुक्राचार्य हर्षसे पुलिकत हो उठे और उस समय उन्होंने हर्ष-गद्गद वाणीसे जिस स्तोत्रद्वारा भगवान् शिवका स्तवन किया, वही स्तोत्र अष्टमूर्तिस्तव अथवा मूर्त्यष्टकस्तोत्र कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान ( क्षेत्रज्ञ या आत्मा ), चन्द्रमा और सूर्य—इन आठोंमें अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पश्पति, महादेव और ईशान—ये शिवकी अष्टमूर्तियोंके नाम हैं। आठ श्लोकोंवाली इस स्तृतिके एक-एक श्लोकमें पृथक्-पृथक् रूपसे उपर्युक्त एक-एक स्वरूपकी वन्दना है। शुक्राचार्यकी इस स्तृतिसे मृत्युंजय भगवान् शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मृत व्यक्तियोंको भी जीवित करनेवाली संजीवनीविद्या उन्हें दे दी, जिसके बलपर शुक्राचार्य जिसको चाहते थे, उसे जीवित कर देते थे। भगवान् शिवके अनुग्रहसे ही शुक्र ग्रहोंमें प्रतिष्ठित हुए, सभी प्रकारका शुभ फल देनेमें समर्थ हुए और भगवान् शिव-पार्वतीके प्रिय पुत्ररूपमें उनकी प्रसिद्धि हुई। श्रीशिवमहापुराणमें प्राप्त शुक्राचार्यद्वारा की गयी वह स्तृति इस प्रकार है— त्वं भाभिराभिरभिभ्य तमः समस्त-मस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणाम्। देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते ॥ हे जगदीश्वर! आप अपने तेजसे समस्त अन्धकारको दुरकर रातमें विचरण करनेवाले राक्षसोंके मनोरथोंको नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणे! आप त्रिलोकीका हित करनेके लिये आकाशमें सूर्यरूपसे प्रकाशित हो रहे हैं, आपको नमस्कार है। लोकेऽतिवेलमितवेलमहामहोभि-र्निर्भासि कौ च गगनेऽखिललोकनेत्र:। विद्राविताखिलतमाः सुतमो हिमांशो

त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः

कस्त्वां विना भ्वनजीवन जीवतीह।

पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते॥ हे हिमांशो! आप पृथ्वी तथा आकाशमें समस्त प्राणियोंके नेत्र बनकर चन्द्ररूपसे विराजमान हैं और लोकमें व्याप्त अन्धकारका नाश करनेवाले एवं अमृतकी किरणोंसे युक्त हैं। हे अमृतमय! आपको नमस्कार है।

संतोषिताहिकुलसर्वग वै नमस्ते॥ हे भुवनजीवन! आप पावनपथ—योगमार्गका आश्रय लेनेवालोंकी सदा गति तथा उपास्यदेव हैं। इस जगतुमें आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायुरूपसे समस्त प्राणियोंका वर्धन करनेवाले और सर्पकुलोंको सन्तृष्ट करनेवाले हैं। हे सर्वव्यापिन्! आपको नमस्कार है। विश्वैकपावक नतावक पावकैक-शक्ते ऋते मृतवतामृतदिव्यकार्यम्। प्राणिष्यदो जगदहो जगदंतरात्मं-स्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते॥ हे विश्वके एकमात्र पावनकर्ता! हे शरणागतरक्षक! यदि आपकी एकमात्र पावक (पवित्र करनेवाली एवं दाहिका) शक्ति न रहे, तो मरनेवालोंको मोक्ष प्रदान कौन करे ? हे जगदन्तरात्मन् ! आप ही समस्त प्राणियोंके भीतर

वैश्वानर नामक पावक (अग्निरूप) हैं और उन्हें पग-

पगपर शान्ति प्रदान करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है।

चित्रं विचित्रस्चरित्रकरोऽसि नुनम्।

पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र

स्तब्धप्रभंजनविवर्द्धितसर्वजंतोः

विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अन्धकारका विनाशक है। पानीयगाहनत एतदतो नतोऽस्मि॥ हे अहिभूषण! मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारको आप दूर हे जलरूप! हे परमेश! हे जगत्पवित्र! आप निश्चय करें, आप स्तवनीय पुरुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, अत: आप ही विचित्र उत्तम चरित्र करनेवाले हैं। हे विश्वनाथ! परात्परको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहनमात्रसे विश्वको रूपपरंपराभि-आत्मस्वरूप तव राभिस्ततं हर चराचररूपमेतत्। पवित्र करनेवाला है, अत: आपको नमस्कार करता हूँ। आकाशरूपबहिरंतरुतावकाश-सर्वांतरात्मनिलय प्रतिरूपरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोऽष्टमूर्ते॥ दानाद्विकस्वरमिहेश्वर विश्वमेतत्। त्वत्तः सदा सदय संश्वसिति स्वभावात् हे आत्मस्वरूप! हे हर! आपकी इन रूप-संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्ततस्त्वाम्।। परम्पराओंसे यह सारा चराचर जगत् विस्तारको प्राप्त हे आकाशरूप! हे ईश्वर! यह संसार बाहर एवं हुआ है। सबकी अन्तरात्मामें निवास करनेवाले हे भीतरसे अवकाश देनेके ही कारण विकसित है, हे प्रतिरूप! हे अष्टमूर्ते! मैं भी आपका जन हूँ, मैं आपको दयामय! आपसे ही यह संसार स्वभावत: सदा श्वास नित्य नमस्कार करता हूँ। लेता है और आपसे ही यह संकोचको प्राप्त होता है, इत्यष्टमृर्तिभिरिमाभिरबंध्बंधो अतः आपको प्रणाम करता हूँ। युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते। विश्वंभरात्मक बिभर्षि विभोऽत्र विश्वं एतत्ततं सुविततं प्रणतप्रणीत को विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः। सर्वार्थसार्थपरमार्थ ततो नतोऽस्मि॥ स त्वं विनाशय तमो मम चाहिभूष हे दीनबन्धो! हे विश्वजनीनमूर्ते! हे प्रणतप्रणीत (शरणागतोंके रक्षक)! हे सर्वार्थसार्थपरमार्थ! आप इन स्तव्यात्परः परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम्॥ हे विश्वम्भरात्मक [पृथ्वीरूप]! हे विभो! आप अष्टमूर्तियोंसे युक्त हैं और यह विस्तृत जगत् आपसे व्याप्त ही इस जगत्का भरण-पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ! | है, अत: मैं आपको प्रणाम करता हूँ।[ रुद्रसंहिता, युद्धखण्ड ] द्वादशज्योतिलिंगस्मरणमाहात्म्य सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्।। केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्। वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। सेतुबंधे च रामेशं घुश्मेशं च शिवालये॥ द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्। सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

यं यं काममपेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः । प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परत्रेह मुनीश्वराः ॥ ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः । तेषां च जननीगर्भे वासो नैव भविष्यति ॥ सौराष्ट्रमें सोमनाथ, श्रीशैलपर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनीमें महाकाल, ॐकार-क्षेत्रमें परमेश्वर, हिमालयके शिखरपर केदार, डािकनीमें भीमशंकर, वाराणसीमें विश्वेश्वर, गौतमी नदीके तटपर त्र्यम्बकेश्वर, चिताभूमिमें वैद्यनाथ,

दारुकवनमें नागेश, सेतुबन्धमें रामेश्वर तथा शिवालयमें घुश्मेश्वर [नामक ज्योतिर्लिग] हैं। जो प्रतिदिन प्रात:काल उठकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसके सभी प्रकारके पाप छूट जाते हैं और वह सम्पूर्ण सिद्धियोंके फलको प्राप्त कर लेता है।हे मुनीश्वरो!उत्तम पुरुष जिस-जिस मनोरथकी अपेक्षा करके इन बारह नामोंका पाठ करेंगे, वे उस-

प्राप्त कर लता है। हे मुनाश्वरा ! उत्तम पुरुष जिस-जिस मनारथका अपक्षा करके इन बारह नामाका पाठ करगे, व उस-उस मनोकामनाको इस लोकमें तथा परलोकमें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अन्त:करणवाले पुरुष निष्कामभावसे इन

नामोंका पाठ करेंगे, उन्हें [पुन:] माताके गर्भमें निवास नहीं करना पड़ेगा।[ शिवपुराण, कोटिरुद्रसंहिता]

श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा \* श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा परोपकारसदुशो नास्ति धर्मोऽपरः खलु॥|न वदेत्सर्वजन्तुनां हृदि रोषकरं परोपकारके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। विद्वान् पुरुष ऐसी बात न कहे, जो किसी भी प्राणीके हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो। [ विद्येश्वरसंहिता १। ३६ ] पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा ऋद्धिमृच्छति। [ विद्येश्वरसंहिता १३।८० ] पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदण्वपि जायते॥ येन केनाप्युपायेन ह्यल्पं वा यदि वा बहु। देवतार्पणबुद्ध्या च कृतं भोगाय कल्पते॥ पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा। छोटा-सा पाप भी महान् हो जाता है। जिस किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत, देवतार्पण-बुद्धिसे जो कुछ भी दिया अथवा किया जाय, [ विद्येश्वरसंहिता १२। ३६ ] धर्मार्जितार्थभोगेन वैराग्यमुपजायते॥ वह दान या सत्कर्म भोगोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता विपरीतार्थभोगेन राग एव प्रजायते। है। तपस्या और दान-ये दो कर्म मनुष्यको सदा करने धर्मपूर्वक उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त होता है, चाहिये। [ विद्येश्वरसंहिता १५।५८-५९ ] उससे एक दिन अवश्य वैराग्यका उदय होता है। धर्मके पूजया शिवभक्तस्य शिवः प्रीततरो भवेत्। विपरीत अधर्मसे उपार्जित धनके द्वारा जो भोग प्राप्त शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः॥ होता है, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। शिवभक्तकी पुजासे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तमें कोई भेद नहीं है। वह [ विद्येश्वरसंहिता १३।५१-५२ ] अधर्मी हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः। साक्षात् शिवस्वरूप ही है।[विद्येश्वरसंहिता १७।१३१] दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधेर्मूलं हि पातकम्।। अधर्माद् दुःखमाप्नोति धर्माद्वै सुखमेधते॥ विद्याद् दुर्वृत्तितो दुःखं सुखं विद्यात्सुवृत्तितः। धर्मेणैव हि पापानामपनोदनमीरितम्। धर्मार्जनमतः कुर्याद्भोगमोक्षप्रसिद्धये॥ दु:खका मूल व्याधि है और व्याधिका मूल पापमें होता है। धर्माचरणसे ही पापोंका नाश बताया गया है। अधर्म हिंसा (दु:ख)-रूप है और धर्म सुखरूप है। मनुष्य अधर्मसे दु:ख पाता है और धर्मसे सुख एवं [ विद्येश्वरसंहिता १८। १३८-१३९ ] अभ्युदयका भागी होता है। दुराचारसे दु:ख प्राप्त होता यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि वा। है और सदाचारसे सुख। अत: भोग और मोक्षकी अन्यत्समाचरेन्मर्त्यो न सङ्कल्पफलं लभेत्॥ सिद्धिके लिये धर्मका उपार्जन करना चाहिये। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कर्मींकी अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता है, उसका [ विद्येश्वरसंहिता १३।५७-५८ ] आत्मवित्तं त्रिधा कुर्याद्धर्मवृद्ध्यात्मभोगत:। मनोरथ कभी सफल नहीं होता।[विद्येश्वरसंहिता २१। ४४] नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः॥ ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम्। अपने धनके तीन भाग करे-एक भाग धर्मके उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते॥ लिये, दूसरा भाग वृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग शिवनामविभृतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च। अपने उपयोगके लिये। नित्य, नैमित्तिक और काम्य— एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणीसदृशं स्मृतम्॥ ये तीनों प्रकारके कर्म धर्मार्थ रखे हुए धनसे शैवं नाम यथा गङ्गा विभूतिर्यमुना मता। रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्वपापविनाशिनी॥ करे।[विद्येश्वरसंहिता १३।७२]

| २८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                           |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      | **************************************                 |
| अनेकजन्मभिर्येन तपस्तप्तं मुनीश्वर।                  | चित्तवाले हैं और जो शिवका स्मरण करते हैं, वे           |
| शिवनाम्नि भवेद्धक्तिः सर्वपापापहारिणी॥               | दु:खके पात्र नहीं होते।[रुद्रसंहिता, सृ०खं० १२।२१]     |
| विलोक्य वेदानखिलान् शिवनामजपः परः।                   | इच्छेत्परापकारं यः स तस्यैव भवेद् ध्रुवम्।             |
| संसारतरणोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्॥                | इति मत्वापकारं नो कुर्यादन्यस्य पूरुषः॥                |
| वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हींका शरीर धारण        | जो दूसरेका अपकार करना चाहता है, निश्चय ही              |
| करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुलका उद्धार      | पहले उसीका अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर                 |
| कर लिया है, जो शिवकी उपासना करते हैं। शिवका          | कोई भी व्यक्ति किसी दूसरेका अपकार न करे।               |
| नाम, विभूति (भस्म) तथा रुद्राक्ष—ये तीनों त्रिवेणीके | [ रुद्रसंहिता, सतीखं० १९।१६ ]                          |
| समान परम पुण्यवाले माने गये हैं। भगवान् शिवका नाम    | अनाहूताश्च ये देवि गच्छन्ति परमन्दिरम्।                |
| गंगा है। विभूति यमुना मानी गयी है तथा रुद्राक्षको    | अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा॥                    |
| सरस्वती कहा गया है। इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी      | हे देवि! जो लोग बिना बुलाये दूसरेके घर जाते            |
| समस्त पापोंका नाश करनेवाली है। हे मुनीश्वर!जिसने     | हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्युसे भी बढ़कर   |
| अनेक जन्मोंतक तपस्या की है, उसीकी शिवनामके प्रति     | होता है। [रुद्रसंहिता, सतीखं० २८।२६]                   |
| भक्ति होती है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है।     | तथारिभिर्न व्यथते ह्यर्दितोऽपि शरैर्जनः।               |
| सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियोंने  | स्वानां दुरुक्तिभिर्मर्मताडितः स यथा मतः॥              |
| यही निश्चित किया है कि भगवान् शिवके नामका जप         | मनुष्य अपने शत्रुओंके बाणसे घायल होकर उतना             |
| संसारसागरको पार करनेके लिये सर्वोत्तम उपाय है।       | व्यथित नहीं होता, जितना अपने सम्बन्धियोंके निन्दायुक्त |
| [ विद्येश्वरसंहिता २३।५, १०, १४, ३४, ४० ]            | वचनोंसे दुखी होता है।[ रुद्रसंहिता, सतीखं० २८। २९]     |
| दुर्ज्ञेया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह।        | अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते।              |
| भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्॥          | त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रचं मरणं भयम्॥            |
| वास्तवमें इस संसारमें सभी प्राणियोंके लिये           | जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और पूजनीयकी           |
| शम्भुकी मायाको जानना अत्यन्त कठिन है। जिसने          | पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय—ये तीन    |
| अपने-आपको शिवको समर्पित कर दिया है, उस               | अवश्य होंगे। [ रुद्रसंहिता, सतीखं० ३५।९ ]              |
| भक्तको छोड़कर शेष सम्पूर्ण जगत् उनकी मायासे          | परेषां क्लेदनं कर्म न कार्यं तत् कदाचन।                |
| मोहित हो जाता है। [रुद्रसंहिता, सृ०खं० २।२५]         | परं द्वेष्टि परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति॥              |
| शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव हि सा तदा।              | दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य कभी नहीं करना             |
| तदधीनं जगत्सर्वं वचस्तन्त्यां स्थितं यतः॥            | चाहिये, जो दूसरोंसे द्वेष करता है, वह द्वेष अपने लिये  |
| इस लोकमें शिवकी जैसी इच्छा होती है, वैसा ही          | ही होता है।                                            |
| होता है। समस्त विश्व उन्हींकी इच्छाके अधीन है और     | [ रुद्रसंहिता, सतीखं० ४२।६ ]                           |
| उन्हींकी वाणीरूपी तन्त्रीसे बँधा हुआ है।             | दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते।             |
| [ रुद्रसंहिता, सृ०खं० २।४० ]                         | आपत्काले तु मित्रस्याशक्तौ स्त्रीणां कुलस्य हि॥        |
| भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः।                        | विनये संकटे प्राप्तेऽवितथस्य परोक्षतः।                 |
| भवसंस्मरणा ये च न ते दुःखस्य भाजनाः॥                 | सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्॥                |
| जो शिवभक्तिपरायण हैं, जो शिवमें अनुरक्त              | दुर्भिक्ष पड़नेपर दानीकी, युद्धस्थलमें शूरवीरकी,       |

\* श्रीशिवमहापुराणसूक्तिसुधा \* अङ्क ] आपत्तिकालमें मित्रकी, असमर्थ होनेपर स्त्रियोंकी बकं साधुं वर्णयन्ति स मत्स्यानित्त सर्वथा। तथा कुलकी, नम्रतामें तथा संकटके उपस्थित होनेपर सहवासी विजानीयाच्चरित्रं सहवासिनाम्॥ सत्यकी और उत्तम स्नेहकी परीक्षा परोक्षकालमें बगुलेके श्वेत वर्ण शरीरको देखकर सब लोग उसे साध् कहते हैं। फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता! होती है, यह अन्यथा नहीं है, सत्य कहा गया है। साथमें रहनेवाला ही साथ रहनेवालोंका [वास्तविक] [ रुद्रसंहिता, पा०खं० १७।१२-१३] कामो हि नरकायैव तस्मात् क्रोधोऽभिजायते। चरित्र जानता है।[ रुद्रसंहिता, पा०खं० २५।४३] क्रोधाद्भवति सम्मोहो मोहाच्च भ्रंशते तपः॥ शिवेति मङ्गलं नाम मुखे यस्य निरन्तरम्। काम ही नरकका द्वार है, कामसे क्रोध उत्पन्न तस्यैव दर्शनादन्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा॥ होता है, क्रोधसे मोह होता है और मोहसे तप विनष्ट जिसके मुखसे 'शिव' यह मंगल नाम निरन्तर हो जाता है। [ रुद्रसंहिता, पा०खं० २४। २७ ] निकलता है, उस पुरुषके दर्शनमात्रसे ही दूसरे प्राणी कुसङ्गा बहवो लोके स्त्रीसङ्गस्तत्र चाधिकः। सदा पवित्र हो जाते हैं।[रुद्रसंहिता, पा०खं० २८।२०] उद्धरेत्सकलैर्बन्धेर्न स्त्रीसङ्गात्प्रमुच्यते॥ महागुणैर्गरिष्ठोऽपि महात्मापि गिरीन्द्रजे। लोहदारुमयै: पाशैर्दृढं बद्धोऽपि मुच्यते। देहीति वचनात्सद्यः पुरुषो याति लाघवम्।। हे गिरिजे! महान् गुणोंसे वरिष्ठ कोई कितना भी स्त्र्यादिपाशसुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन॥ वर्धन्ते विषयाः शश्वन्महाबंधनकारिणः। बडा क्यों न हो, वह 'दीजिये'—इस शब्दका उच्चारण विषयाक्रान्तमनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुर्लभः॥ करते ही लघुताको प्राप्त हो जाता है। सुखमिच्छति चेत्प्राज्ञो विधिवद्विषयांस्त्यजेत्। [ रुद्रसंहिता, पा०खं० २९।२७] विषवद्विषयानाहुर्विषयैयैंर्निहन्यते ॥ परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशसे मता॥ जनो विषयिणा साकं वार्तातः पतित क्षणात्। परनिन्दा विनाशके लिये और आत्मनिन्दा यशके लिये कही गयी है।[रुद्रसंहिता, पा०खं० ३१।२३] विषयं प्राहराचार्याः सितालिप्तेन्द्रवारुणीम्॥ संसारमें बहुतसे कुसंग हैं, परंतु उनमें स्त्रीसंग वचनं त्रिविधं शैल लौकिके वैदिकेऽपि च। सबसे बढ़कर है; क्योंकि मनुष्य सभी प्रकारके सर्वं जानाति शास्त्रज्ञो निर्मलज्ञानचक्षुषा॥ असत्यमहितं पश्चात्साम्प्रतं श्रुतिसुन्दरम्। बन्धनोंसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्रीसंगसे सुबुद्धिर्विक्त शत्रुर्हि हितं नैव कदाचन॥ उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ीके आदावप्रीतिजनकं परिणामे सुखावहम्। पाशोंमें दुढतापूर्वक बँधा हुआ पुरुष उससे छुटकारा पा दयालुर्धर्मशीलो हि बोधयत्येव बान्धवः॥ श्रुतिमात्रात्सुधातुल्यं सर्वकालसुखावहम्। सत्यसारं हितकरं वचनं श्रेष्ठमीप्सितम्॥ सकता है, किंतु स्त्री आदिके पाशमें बँधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है। [स्त्रीसंगसे] महाबन्धनकारी विषय निरन्तर बढ़ते रहते हैं, विषयोंसे आक्रान्त मनवालेको स्वप्नमें भी मोक्ष दुर्लभ है। यदि बुद्धिमान् हे शैल! लोक एवं वेदमें तीन प्रकारके वचन होते पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे, तो विषयोंको भलीभाँति हैं, शास्त्रका ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञानरूपी नेत्रसे उन छोड़ दे। जिन विषयोंसे प्राणी मारा जाता है, वे विषय सबको जानता है। जो वचन सुननेमें सुन्दर लगे, पर विषके समान कहे गये हैं। मोक्षकी कामना करनेवाला असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान् शत्रु पुरुष विषयी पुरुषोंके साथ वार्ता करनेमात्रसे क्षणभरमें बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। ही पतित हो जाता है। आचार्योंने विषयवासनाको जो वचन आरम्भमें अप्रिय लगनेवाला हो, किंतु शर्करासे आलिप्त इन्द्रायन फलके समान (आपातमधुर) परिणाममें सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील कहा है। [ रुद्रसंहिता, पा०खं० २४।६१—६५ ] बन्धु ही कहता है। सुननेमें अमृतके समान, सभी कालमें

| ३० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                          | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **************************************              | **************************************                 |
| सुखदायक, सत्यका सारस्वरूप तथा हितकारक वचन           | किसी खरगोशने मदोन्मत्त सिंहको कुएँमें गिरा दिया        |
| श्रेष्ठ होता है।[रुद्रसंहिता, पा०खं० ३३।३०—३३]      | था। [रुद्रसंहिता, कु०खं० १९।५२]                        |
| सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक् पुमान्।      | संपीडनाय जगतो यदि स क्रियते तपः।                       |
| कोई भी किसीको सुख-दु:ख देनेवाला नहीं है,            | सफलं तद्गतं वेद्यं तस्मात्सुविहितं तपः॥                |
| पुरुष स्वयं अपने किये हुए कर्मका फल भोगता है।       | यदि जगत्को पीड़ा पहुँचानेके लिये तप किया               |
| [ रुद्रसंहिता, पा०खं० ५१। २७ ]                      | जाय, तो उसका फल नष्ट समझना चाहिये। अत:                 |
| मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः।              | उत्तम उद्देश्यके लिये किया गया तप सफल होता है।         |
| अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत्सदा॥               | [ रुद्रसंहिता, यु०खं० १।३९ ]                           |
| माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्रीको बहुत थोड़ा ही    | सर्वे तनुभृतस्तुल्या यदि बुद्ध्या विचार्यते।           |
| सुख देते हैं, परंतु पित तो अपरिमित सुख देता है।     | इदं निश्चित्य केनापि नो हिंस्यः कोऽपि कुत्रचित्॥       |
| इसलिये स्त्रीको चाहिये कि वह पतिकी सदैव सेवा-       | धर्मो जीवदयातुल्यो न क्वापि जगतीतले।                   |
| पूजा करे।[रुद्रसंहिता, पा०खं० ५४।५०]                | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कार्या जीवदया नृभिः॥              |
| सा धन्या जननी लोके स धन्यो जनकः पिता।               | एकस्मिन् रक्षिते जीवे त्रैलोक्यं रक्षितं भवेत्।        |
| धन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता॥             | घातिते घातितं तद्वत्तस्माद्रक्षेन्न घातयेत्॥           |
| इस लोकमें उसकी माता धन्य है और उसके पिता            | न हिंसासदृशं पापं त्रैलोक्ये सचराचरे।                  |
| भी धन्य हैं तथा उसका वह पति भी धन्य है, जिसके       | हिंसको नरकं गच्छेत्स्वर्गं गच्छेदहिंसकः॥               |
| घरमें देवीरूपा पतिव्रता स्त्रीका निवास होता है।     | भीतेभ्यश्चाभयं देयं व्याधितेभ्यस्तथौषधम्।              |
| [ रुद्रसंहिता, पा०खं० ५४।५८ ]                       | देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे॥         |
| न गङ्गया तया भेदो या नारी पतिदेवता।                 | यदि बुद्धिसे विचार किया जाय, तो सभी                    |
| उमाशिवसमौ साक्षात्तस्मात्तौ पूजयेद् बुधः॥           | शरीरधारी समान हैं—ऐसा निश्चय करके किसीको               |
| गंगा तथा पतिव्रता स्त्रीमें कोई भेद नहीं है। वे     | कभी किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये।              |
| दोनों स्त्री-पुरुष शिव तथा पार्वतीके तुल्य हैं, अत: | पृथ्वीतलपर जीवोंपर दया करनेके समान कोई दूसरा           |
| बुद्धिमान् पुरुषको उनका पूजन करना चाहिये।           | धर्म नहीं है, अत: ऐसा जानकर सभी प्रकारके               |
| [ रुद्रसंहिता, पा०खं० ५४।६९]                        | प्रयत्नोंद्वारा मनुष्योंको जीवोंपर दया करनी चाहिये।    |
| पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः।     | जैसे एक जीवकी भी रक्षा करनेसे तीनों लोकोंकी रक्षा      |
| तस्य वै पृथिवीजन्यं फलं भवति निश्चितम्॥             | हो जाती है, उसी प्रकार एक जीवके मारनेसे                |
| माता–पिताका पूजनकर जो उनकी परिक्रमा कर              | त्रैलोक्यवधका पाप लगता है, इसलिये जीवोंकी रक्षा        |
| लेता है, उसे पृथ्वीकी परिक्रमा करनेसे होनेवाला फल   | करनी चाहिये, हिंसा नहीं। इस चराचर जगत्में हिंसाके      |
| निश्चित रूपसे प्राप्त हो जाता है।                   | समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरकमें जाता है             |
| [ रुद्रसंहिता, कु०खं० १९।३९ ]                       | तथा अहिंसक स्वर्गको जाता है। भयभीत लोगोंको             |
| बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्।     | अभय प्रदान करना चाहिये, रोगियोंको औषधि देनी            |
| कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः॥               | चाहिये, विद्यार्थियोंको विद्या देनी चाहिये तथा भूखोंको |
| जिसके पास बुद्धि है, उसीके पास बल है। बुद्धि-       | अन्न प्रदान करना चाहिये।                               |
| हीनको बल कहाँसे प्राप्त होगा? [बुद्धिके बलसे]       | [ रुद्रसंहिता, यु०खं० ५।१५—१७, २०, २३]                 |

### श्रीशिवमहापुराण [पूर्वार्ध]—एक सिंहावलोकन 💵

ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय

च॥

कल्याण एवं सुखके मूल स्रोत भगवान् सदाशिवको

नमस्कार है। कल्याणका विस्तार करनेवाले तथा सुखका

विस्तार करनेवाले भगवान् शिवको नमस्कार है।

मंगलस्वरूप और मंगलमयताकी सीमा भगवान् शिवको

नमस्कार है।

पुराणोंमें शिवमहापुराणका अत्यन्त महिमामय स्थान

है। पुराणोंकी परिगणनामें वेदतुल्य, पवित्र और सभी 🖡

माहात्म्य एक बार श्रीशौनकजीने महाज्ञानी सूतजीसे निवेदन

किया-हे सूतजी! सदाचार, भगवद्भक्ति और विवेककी वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारोंका निवारण

करते हैं ? आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये, जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो और वह साधन

ऐसा हो, जिसके अनुष्ठानसे शीघ्र ही अन्त:करणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा निर्मल चित्तवाले पुरुषको

सदाके लिये शिवपदकी प्राप्ति हो जाय। सूतजीने कहा— मुनिश्रेष्ठ शौनक! सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तसे समन्वित,

भक्ति आदिको बढानेवाला तथा भगवान् शिवको सन्तृष्ट करनेवाला उत्तम शिवपुराण कालरूपी सर्पसे प्राप्त

महात्रासका भी विनाश करनेवाला है। हे मुने! पूर्वकालमें शिवजीने इसे कहा था, गुरुदेव व्यासजीने सनत्कुमार

मुनिका उपदेश पाकर कलियुगके प्राणियोंके कल्याणके लिये बडे आदरसे संक्षेपमें इस पुराणका प्रतिपादन किया।

इसे भगवान् शिवका वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिये तथा सब प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये।

इसके पठन, पाठन और श्रवणसे शिवभक्ति पाकर

मनुष्य शीघ्र ही शिवपदको प्राप्त कर लेता है। इस शिवपुराणको सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता

है तथा बड़े-बड़े उत्कृष्ट भोगोंका भोग करके अन्तमें

लक्षणोंसे युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रन्थरत्नके आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र भृतभावन भगवान् सदाशिवकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। इस

पुराणमें परब्रह्म परमात्माकी सदाशिवरूपमें उपासनाका वर्णन है। भगवान् सदाशिवकी लीलाएँ अनन्त हैं,

उनकी लीला-कथाओं तथा उनकी महिमाका वर्णन ही इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके

सम्यक् अवगाहनसे साधकों-भक्तोंका मन महादेवके पदपद्मपरागका भ्रमर बनकर मृक्तिमार्गका पथिक बन

जाता है।

शिवलोकको प्राप्त कर लेता है।

शिवपुराणका श्रवण और भगवान् शंकरके नामका संकीर्तन-दोनों ही मनुष्योंको कल्पवृक्षके समान सम्यक्

फल देनेवाले हैं, इसमें सन्देह नहीं है-प्राणश्रवणं शम्भोर्नामसङ्घीर्तनं

कल्पद्रमफलं सम्यङ् मनुष्याणां न संशयः॥ यह शिवपुराण चौबीस हजार श्लोकोंसे युक्त है,

इसमें सात संहिताएँ हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे भलीभाँति सम्पन्न हो बड़े आदरसे इसका श्रवण करे। जिस घरमें इस शिवपुराणकी कथा

होती है, वह घर तीर्थरूप ही है, उसमें निवास करनेवालोंके पाप यह नष्ट कर देता है।

सूतजी शिवपुराणकी महिमाका वर्णन करते हुए पुराने इतिहासका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नामके एक ब्राह्मणका है, जो वेश्यागामी

एवं दुष्ट था तथा दुसरा उदाहरण चंचुला नामकी एक स्त्री एवं बिन्दुग नामके उसके पतिका है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिवपुराणकी कथाके

श्रवणके प्रभावसे इन सबका उद्धार हो जाता है और

इन्हें शिवपदकी प्राप्ति हो जाती है। शिवपुराणके श्रवणकी विधि

शौनकजीके पूछनेपर सूतजी शिवपुराणके श्रवणकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सरलचित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलनेवाला तथा उदार विधिका वर्णन करते हुए कहते हैं— शिवपुराणको सुननेके प्राय: सभी अधिकारी हैं, मनवाला होना चाहिये। शिव-उपासकके अतिरिक्त गणेशभक्त, शाक्त, सूर्योपासक, कथावाचकके लिये संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव-आराधनामें वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र— तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व-चारों वर्णोंके स्त्री-पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, शक्तिसे सम्पन्न होना उत्तम माना गया है। व्यासके संन्यासी-ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भावसे आसनपर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जबतक कथा कथा-श्रवण कर सकते हैं, किंतु जो लोग विष्णु और समाप्त न हो जाय, तबतक किसीको प्रणाम न करे। शिवमें भेददृष्टि रखते हैं, शिवभक्तिसे रहित हैं; पाखण्डी, इस तरह विधि-विधानका पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण सम्पूर्ण फलको देनेवाला तथा भोग एवं हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं; परस्त्री, पराया धन तथा देवसम्पत्तिके हरणके लिये लुब्ध रहते हैं - वे कथा-मोक्षका दाता होता है। हे मुने! मैंने आपको शिवपुराणका श्रवणके अधिकारी नहीं हैं। श्रोताको चाहिये कि वह यह माहात्म्य जो सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाला है, बता ब्रह्मचर्यका पालन करे, पृथ्वीपर सोये, सत्य बोले, दिया। जो सदा भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हैं, जितेन्द्रिय रहे तथा कथाकी समाप्तितक पत्तलपर भोजन जिनकी वाणी शिवके गुणोंकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव-करे तथा लोभ एवं हिंसा आदिसे रहित हो और काम, जगत्में उन्हींका जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग-द्वेष, पाखण्ड एवं अहंकारको भी छोड़ दे। श्रोताको सदा विनयशील, संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। विद्येश्वरसंहिता व्यासजी कहते हैं-जो धर्मका महान् क्षेत्र है, रहेंगे। वे अपनेको श्रेष्ठ कुलवाला मानकर चारों वर्णींसे जहाँ गंगा-यमुनाका संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोकका विपरीत व्यवहार करनेवाले, सभी वर्णींको भ्रष्ट करनेवाले मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयागमें महात्मा मुनियोंने एक होंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ प्रायः सदाचारसे भ्रष्ट होंगी, विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया। उस ज्ञानयज्ञका पतिका अपमान करनेवाली होंगी। सास-ससुरसे द्रोह तथा मुनियोंका दर्शन करनेके लिये व्यासशिष्य महामुनि करनेवाली होंगी, किसीसे भय नहीं मानेंगी। सूतजी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओंने उनकी हे सूतजी! इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी विधिवत् स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया— है और जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है, ऐसे हे सूतजी! इस समय हमें एक ही बात सुननेकी इच्छा लोगोंको इहलोक और परलोकमें उत्तम गति कैसे प्राप्त है, आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी आप उस होगी-इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। विषयका वर्णन करें। सूतजी बोले-हे साधु महात्माओ! आप सबने तीनों घोर कलियुग आनेपर मनुष्य पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे, लोकोंका हित करनेवाली अच्छी बात पूछी है, मैं इस दुराचारमें फँस जायेंगे, सब-के-सब सत्यभाषणसे विमुख विषयका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुनें। कल्याणप्राप्तिका उत्तम साधन—शिवपुराण हो जायेंगे, दूसरोंकी निन्दामें तत्पर होंगे, पराये धनको हड्प लेनेकी इच्छा करेंगे, उनका मन परायी स्त्रियोंमें सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका सार-आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा किया सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त पापोंसे उद्धार करेंगे। वे अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ करनेवाला है। वह परलोकमें परमार्थ वस्तुको देनेवाला नास्तिक तथा पशुबुद्धि रखनेवाले होंगे। माता-पितासे है, कलिकी कल्मषराशिका वह विनाशक है। उसमें भगवान् शिवके उत्तम यशका वर्णन है। हे ब्राह्मणो! धर्म, विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियोंकी सेवामें लगे

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूव                                  | र्ध ]—एक सिंहावलोकन * ३३                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                          |                                                       |
| अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थींको देनेवाले उस           |                                                       |
| पुराणका प्रभाव विस्तारको प्राप्त हो रहा है।                     | शंकरके पास कैलास पहुँचे और उन्हें अवगत कराया।         |
| हे विप्रवरो! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्यय                      | `                                                     |
| एवं श्रवणमात्रसे वे कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्ठतम             |                                                       |
| गतिको प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्प                  | -                                                     |
| वाद-विवादमें फँस गये, तब वे सब-के-सब अपर्न                      | तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचिकत हो गये। ब्रह्मा-         |
| शंकाके समाधानके लिये सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पास गये            | । विष्णु दोनोंने इसकी ऊँचाई तथा जड़की सीमा देखनेका    |
| मुनिगणोंने कहा—हे भगवन्! परम साध्य क्या है औ                    | र विचार किया। विष्णु शूकरका रूप धारणकर इसकी           |
| उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैस                         | । जड़की खोजमें नीचेकी ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी   |
| होता है ?                                                       | हंसका रूप धारणकर उसका अन्त खोजनेके लिये               |
| ब्रह्माजी कहते हैं—शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है                 | , जपरकी ओर चल पड़े। पाताललोकको खोदकर बहुत             |
| उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य                 | , दूरतक जानेपर भी विष्णुको उस अग्निस्तम्भका आधार      |
| नैमित्तिक आदि फलोंके प्रति नि:स्पृह होता है, वह                 | नहीं मिला। वे थक-हारकर रणभूमिमें वापस आ गये।          |
| साधक है। भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन औ                          | दूसरी ओर ब्रह्माजीने आकाशमार्गसे जाते हुए मार्गमें एक |
| मनन—ये तीनों महत्तर साधन कहे गये हैं, ये तीनों ह                |                                                       |
| वेदसम्मत हैं।                                                   | केतकी पुष्पने ब्रह्माजीसे कहा—इस स्तम्भके आदिका       |
| सूतजी कहते हैं—हे शौनक! जो श्रवण, कीर्तः                        |                                                       |
| और मनन—इन तीनोंके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, वह                    | •                                                     |
| भगवान् शंकरके लिंग या मूर्तिकी स्थापनाकर नित्य                  |                                                       |
| उसकी पूजा करके संसार-सागरसे पार हो सकता है                      |                                                       |
| ऋषिगणोंके यह पूछनेपर कि मूर्तिमें ही सर्वः                      | •                                                     |
| देवताओंकी पूजा होती हैं, परंतु भगवान् शिवकी पूज                 |                                                       |
| सब जगह मूर्तिमें और लिंगमें क्यों की जाती है?                   | विष्णुकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर देवताओंके समक्ष    |
| सूतजी कहते हैं—एकमात्र भगवान् शिव ह                             |                                                       |
| ब्रह्मरूप होनेके कारण निराकार कहे गये हैं। रूपवा                |                                                       |
| होनेके कारण साकार भी हैं। निराकार होनेके कारण ह                 | `  ` ~ .                                              |
| उनकी पूजाका आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप                    |                                                       |
| हुआ है अर्थात् शिवलिंग शिवके निराकार स्वरूपक                    | •                                                     |
| प्रतीक है।                                                      | कहा—तुम दुष्ट हो, मेरी पूजामें उपस्थित तुम्हारा फूल   |
| भगवान् शिवके ज्योतिर्लिंगका प्राकट्य                            | मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनन्तर भगवान् शंकर ब्रह्मा,    |
| एक समय शेषशायी भगवान् विष्णु अपनी पराशत्ति                      | ,                                                     |
| तथा पार्षदोंसे घिरे हुए शयन कर रहे थे, उसी समर                  |                                                       |
| ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी वहाँ पधारे तथा विष्णुसे वात |                                                       |
| करते हुए वाद-विवाद करने लगे। वाद-विवाद इतना बढ                  |                                                       |
| गया कि उसने भयंकर युद्धका रूप धारण कर लिया। उस                  | ` \                                                   |
| 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m                         |                                                       |

| <b>३४</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                         | यः शङ्करः सर्वदुःखहा∗             [ श्रीशिवमहापुराण−     |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| **************************************                    |                                                          |  |
| सबसे पहले भगवान् शिवके मुखसे ओंकार (ॐ)                    | बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान        |  |
| प्रकट हुआ। यह मन्त्र शिवस्वरूप ही है। इसी प्रणवसे         | करते हैं, अत: आन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये            |  |
| पंचाक्षर मन्त्रकी उत्पत्ति हुई है। प्रणवसे युक्त पंचाक्षर | शिवलिंगको माता-पिताका स्वरूप मानकर उसकी पूजा             |  |
| मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय )-से सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि       | करनी चाहिये। भक्तिपूर्वक की गयी शिवपूजा मनुष्योंको       |  |
| होती है। इस मूल मन्त्रसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त    | पुनर्जन्मसे छुटकारा दिलाती है। शिवभक्तकी पूजासे          |  |
| होते हैं।                                                 | भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवभक्त साक्षात्       |  |
| इसके अनन्तर सूतजी शिवलिंगकी स्थापना, उसके                 | शिवस्वरूप ही है, अत: उसकी सेवामें तत्पर रहना             |  |
| लक्षण और पूजनकी विधि तथा शिवपदकी प्राप्ति                 | चाहिये।                                                  |  |
| करानेवाले सत्कर्मींका वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक       | भगवान् शिवको अपनी आत्मा मानकर उनकी                       |  |
| काशी आदि मुक्तिक्षेत्रोंका वर्णन, विशेष कालमें विभिन्न    | पूजा करनी चाहिये। भगवान् शिवकी प्रदक्षिणा, नमस्कार       |  |
| नदियोंके जलमें स्नानके उत्तम फलका निर्देश तथा तीर्थोंमें  | और षोडशोपचार पूजन अत्यन्त फलदायी होता है। इस             |  |
| पापसे बचे रहनेकी चेतावनी भी दी गयी है। सदाचार,            | पृथ्वीपर ऐसा कोई पाप नहीं है, जो शिव-प्रदक्षिणासे        |  |
| शौचाचार, स्नान, भस्म-धारण, सन्ध्यावन्दन, प्रणवजप,         | नष्ट न हो सके। इसलिये प्रदक्षिणाका आश्रय लेकर            |  |
| गायत्रीजप, दान, न्यायत: धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र          | सभी पापोंका नाश कर देना चाहिये।                          |  |
| आदिकी विधि एवं उसकी महिमाका वर्णन हुआ है।                 | लिंगार्चनका माहात्म्य                                    |  |
| सूतजी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्तिको सदा ज्ञानका          | इसके अनन्तर पार्थिव शिवलिंगके पूजनका                     |  |
| ही अभ्यास करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती        | माहात्म्य, पार्थिव लिंगके निर्माणकी विधि और              |  |
| है, अर्थसे भोग सुलभ होता है और उस भोगसे वैराग्यकी         | वेदमन्त्रोंद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप विधिका |  |
| प्राप्ति होती है। धर्मपूर्वक उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त | वर्णन किया गया है।                                       |  |
| होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्यका उदय होता             | चारों वेदोंमें लिंगार्चनसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।      |  |
| है। धर्मके विपरीत अधर्मसे उपार्जित धनद्वारा जो भोग        | केवल शिवलिंगकी पूजा होनेपर समस्त चराचर जगत्की            |  |
| प्राप्त होता है, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती   | पूजा हो जाती है।                                         |  |
| है। ईश्वरार्पण बुद्धिसे यज्ञ–दान आदि कर्म करके मनुष्य     | रुद्राक्ष-धारणसे एक चौथाई, विभूति (भस्म)-                |  |
| मोक्षफलका भागी होता है।                                   | धारणसे आधा, मन्त्रजपसे तीन चौथाई और पूजासे पूर्ण         |  |
| शिवसपर्याका अनन्त फल                                      | फल प्राप्त होता है।                                      |  |
| भगवती उमा जगत्की माता हैं और भगवान्                       | सूतजी कहते हैं—प्रिय मुनीश्वरो! इस प्रकार मैंने          |  |
| सदाशिव जगत्के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस              | शिवकी आज्ञाके अनुसार उत्तम मुक्ति देनेवाली               |  |
| पुत्रपर इन दोनों माता–पिताकी कृपा नित्य अधिकाधिक          | विद्येश्वरसंहिता आपके समक्ष पूर्णरूपसे कह दी।            |  |
| रुद्रसंहिता (                                             | सष्टिखण्ड )                                              |  |
| व्यासजी कहते हैं—एक समयकी बात है,                         |                                                          |  |
| नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले शौनक आदि ऋषियोंने            | उनके विशेष चरित्रोंका वर्णन कीजिये। प्रभो! आप            |  |
| _                                                         |                                                          |  |
| सूतजीसे पूछा—हे सूतजी! हमने सुना है कि भगवान्।            | उमाके आविर्भाव तथा विवाहकी भी कथा कहें;                  |  |
| शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान् दयालु हैं,        | विशेषतः उनके गृहस्थधर्मका तथा अन्य लीलाओंका भी           |  |
| इसलिये वे अपने भक्तोंका कष्ट नहीं देख सकते।               | वर्णन करें। निष्पाप सूतजी! हमारे प्रश्नके उत्तरमें ये सब |  |
| ष्रह्मा, Iवष्णु आर महश—य ताना दवता शिवक I                 | तिथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिये। सूतजी             |  |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध<br>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ | ]—एक सिंहावलोकन *<br><sub>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| बोले—हे मुनीश्वरो! जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी                              | नारदजीकी प्रशंसा करते हुए भगवान् विष्णुने                            |
| प्रकार नारदजीने शिवरूपी भगवान् विष्णुसे प्रेरित होकर                         | कहा—आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान-                      |
| अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था।                                               | वैराग्यसे युक्त रहते हैं, फिर आपमें काम-विकार कैसे                   |
| ऋषिगणोंने सूतजीसे पुन: पूछा कि हे प्रभो! ब्रह्मा                             | आ सकता है ? विष्णुजीकी बात सुनकर नारदजी प्रसन्न                      |
| और नारदका यह महान् सुख देनेवाला संवाद कब हुआ                                 | होकर वहाँसे चले गये।                                                 |
| था, जिसमें संसारसे मुक्ति प्रदान करनेवाली शिवलीला                            | नारदजीके आगे जानेपर मार्गमें श्रीहरिने एक सुन्दर                     |
| वर्णित है, कृपाकर इसका वर्णन करें।                                           | नगरकी रचना की, जो अत्यन्त मनोहर एवं वैकुण्ठसे                        |
| नारदमोहकी कथा                                                                | अधिक रमणीय था, जिसमें शीलनिधि नामके एक                               |
| सूतजी बोले—एक समयकी बात है, नारदजीने                                         | राजाकी देवकन्याके समान सुन्दरी कन्या थी। नारदमुनि                    |
| तपस्याके लिये मनमें विचार किया तथा हिमालयकी एक                               | उस नगरको देखकर मोहित हो गये और शीलनिधिके                             |
| सुन्दर गुफामें तपस्यामें स्थित हो गये। उसी समय उनकी                          | द्वारपर गये। महाराज शीलनिधिने श्रीमती नामक अपनी                      |
| तपस्या देखकर देवराज इन्द्र संतप्त होने लगे और                                | सुन्दरी कन्याको वहाँ बुलाकर नारदजीके चरणोंमें प्रणाम                 |
| उन्होंने कामदेवसे वहाँ जाकर नारदजीकी तपस्याको भंग                            | करवाया और निवेदन किया—यह मेरी पुत्री है, अपने                        |
| करनेका आदेश दिया। कामदेवने अपनी सम्पूर्ण कलाओंसे                             | विवाहके निमित्त स्वयंवरमें जानेवाली है। महर्षे! आप                   |
| उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेका प्रयत्न किया, परंतु वे                          | इसका भाग्य बताइये। नारदजी उस कन्याके शुभ                             |
| सफल नहीं हुए। महादेवजीके अनुग्रहसे कामदेवका गर्व                             | लक्षणोंको देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्याके                     |
| चूर हो गया। वास्तवमें महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर                        | पिता राजासे उसके सुख–सौभाग्य तथा गुणोंकी विशेष                       |
| कामदेवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।                                               | सराहना करते हुए वहाँसे विदा हो गये।                                  |
| पहले उसी आश्रममें भगवान् शिवने उत्तम तपस्या                                  | नारदजीके मनमें यह भाव आया कि किस प्रकार                              |
| की थी और वहीं उन्होंने कामदेवको भस्म कर डाला                                 | इस कन्यासे मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान् विष्णुके                  |
| था। उस समय रतिकी प्रार्थना एवं देवताओंकी याचना                               | पास जा पहुँचे और एकान्तमें विष्णुसे अपनी इच्छा                       |
| करनेपर भगवान् शंकरने कुछ समय व्यतीत होनेके बाद                               | व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना                        |
| कामदेवको जीवित होनेका वरदान दिया था।                                         | स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले।                   |
| नारदजीको यह गर्व हो गया कि कामदेवपर मेरी                                     | भगवान् विष्णु बोले—मैं पूरी तरह तुम्हारा हित-साधन                    |
| विजय हुई। भगवान् शिवकी मायासे मोहित होनेके                                   | करूँगा। यह कहकर भगवान् विष्णुने नारदमुनिको मुख                       |
| कारण उन्हें यथार्थ बातका ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल                           | तो वानरका दे दिया तथा शेष अंगोंमें अपना–सा स्वरूप                    |
| कैलास पर्वतपर गये, वहाँ रुद्रदेवको उन्होंने कामदेवपर                         | देकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये। इस रहस्यसे अनभिज्ञ                  |
| अपनी विजयका वृत्तान्त सुनाया। यह सब सुनकर                                    | नारदजी स्वयंवरमें पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवरके               |
| भगवान् शंकरने नारदजीकी प्रशंसा करते हुए भगवान्                               | मध्य भागमें खड़ी होकर अपने मनके अनुरूप वरका                          |
| विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करनेकी बात                                 | अन्वेषण करने लगी। नारदका वानर-सा मुख देखकर                           |
| कही, परंतु नारदजीके चित्तमें मदका अंकुर जम गया                               | वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर                            |
| था। इसलिये नारदजीने वहाँसे विष्णुलोक जाकर भगवान्                             | अपने मनोवांछित वरको ढूँढ़ने लगी। उसी समय राजाका                      |
| विष्णुसे अपना सारा वृत्तान्त अभिमानके साथ कह                                 | वेष धारणकर विष्णु वहाँ आ पहुँचे। तब भगवान्                           |
| सुनाया। नारदमुनिका अहंकारयुक्त वचन सुनकर भगवान्                              | विष्णुके गलेमें वरमाला डालकर वह उनके साथ                             |
| विष्णुने यथार्थ बातें पूर्ण रूपसे जान लीं।                                   | अन्तर्धान हो गयी।                                                    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-पहुँचे। काशीपुरीका दर्शन करके नारदजी कृतार्थ हो नारदजीकी इस मुखाकृतिको स्वयंवरमें और किसीने तो नहीं देखा, शिवजीके दो पार्षद वहाँ उपस्थित थे; गये। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुँचकर शिवतत्त्वका विशेष उन्होंने यह सब देखकर नारदजीका उपहास किया तथा रूपसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे नारदजीने ब्रह्माजीको उन्हें अपना प्रतिबिम्ब देखनेके लिये कहा। तब नारदजीको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत्प्रभो! वास्तविकताका पता लगा तथा वे क्रोधसे व्याकुल हो आपकी कृपासे मैंने भगवान् विष्णुके उत्तम माहात्म्यका गये। उन दोनों शिवगणोंको उन्होंने राक्षस होनेका शाप ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभीतक दिया। इसके अनन्तर विष्णुलोक जाकर मायासे मोहित नहीं हुआ है। मैं भगवान् शंकरकी पूजा-विधिको भी नारद विष्णुको शाप देते हुए बोले—तुमने स्त्रीके लिये नहीं जानता। अतः प्रभो! आप भगवान् शिवके विविध चरितोंको तथा उनके स्वरूपतत्त्व, प्राकट्य, विवाह, मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्रीके वियोगका दु:ख भोगो। तुमने जिन वानरोंके समान गृहस्थ-धर्म सब मुझे बताइये। कार्तिकेयके जन्मकी मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक कथा भी मुझे सुनाइये। हों। शिवतत्त्वका निरूपण कुछ ही क्षणोंमें भगवान् शंकरने अपनी विश्व-ब्रह्माजीने नारदसे शिवतत्त्वका वर्णन करते हुए मोहिनी मायाको खींच लिया। उस मायाके तिरोहित होते कहा—शिवतत्त्वका स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है, ही नारदजी शुद्ध बुद्धिसे युक्त हो गये और उनकी सारी जिस समय प्रलयकाल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त व्याकुलता जाती रही। श्रीनारदजी भगवान् विष्णुके चराचर जगत् नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अन्धकार ही चरणोंमें गिर पड़े और अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। अन्धकार था। इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर भगवान् विष्णुद्वारा नारदजीको अन्धकारमें उस समय 'तत्सत् ब्रह्म'-इस श्रुतिमें जो शिवोपासनाका उपदेश **'सत्'** सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे भगवान् विष्णु बोले—तात! खेद न करो, भगवान् योगीजन अपने हृदयाकाशके अन्दर निरन्तर देखते हैं। शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मदसे मोहित होकर कुछ कालके बाद (सृष्टिका समय आनेपर) परमात्माको जो भगवान् शिवकी बात नहीं मानी थी, उसी अपराधका द्वितीयकी इच्छा प्रकट हुई—उसके भीतर एक-से अनेक भगवान् शिवने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी होनेका संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्माने परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हींका सच्चिदानन्द अपनी लीलाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति (आकार)-की स्वरूप है। वे ही अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और कल्पना की। वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य गुणोंसे सम्पन्न, महेश-इन तीन रूपोंमें प्रकट होते हैं। अपने सारे सर्वज्ञानमयी हुई। जो मूर्तिरहित परब्रह्म है, उसीकी मूर्ति संशयोंको त्यागकर अनन्य भावसे शिवके शतनाम-(चिन्मय आकार) भगवान् सदाशिव हैं। सभी विद्वान् स्तोत्रका पाठ करो तथा निरन्तर उन्हींकी उपासना तथा उन्हींको ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छया विहार करनेवाले उन सदाशिवने अपने विग्रहसे एक स्वरूपभूता उन्हींका भजन करो। भगवान् शंकरकी उपासनासे सभी प्रकारके पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शक्तिकी सुष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंगसे कभी प्रसन्नचित्त भगवान् विष्णु नारदमुनिको उपदेश देकर अलग होनेवाली नहीं थी। वहाँसे अन्तर्धान हो गये। अविमुक्तक्षेत्र काशी इसके अनन्तर श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनन्दित हो उन साम्बसदाशिव ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके शिवतीर्थोंका दर्शन करते हुए भू-मण्डलमें विचरने लगे। साथ 'शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया। इस अन्तमें वे सबके ऊपर विराजमान शिवस्वरूपिणी काशीपुरीमें क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्षका

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध | ]—एक सिंहावलोकन *<br>इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है।                                    | परमेश्वर साम्बसदाशिवने पूर्ववत् परम प्रयत्न करके मुझे       |
| वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव जो परमानन्द                         | अपने दाहिने अंगसे उत्पन्न किया तथा मुझे तुरन्त ही           |
| स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरीमें नित्य निवास                  | अपनी मायासे मोहित करके नारायणदेवके नाभिकमलमें               |
| करते हैं।                                                             | डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँसे प्रकट किया।              |
| हे मुने! शिव और शिवाने प्रलयकालमें भी कभी                             | इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमें मुझ हिरण्यगर्भका          |
| उस क्षेत्रको अपने सान्निध्यसे मुक्त नहीं किया। इसी                    | जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीरकी कान्ति                 |
| लिये विद्वान् पुरुष उसे 'अविमुक्तक्षेत्र' भी कहते हैं। यह             | लाल हुई।                                                    |
| क्षेत्र आनन्दका हेतु है, इसलिये पिनाकधारी भगवान्                      | हे मुने! उस समय भगवान् शिवकी इच्छासे परम                    |
| शिवने उसका नाम पहले 'आनन्दवन' रखा था।                                 | मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस                    |
| सदाशिवसे नारायणका प्राकट्य                                            | वाणीने कहा—तप करो। उस आकाशवाणीको सुनकर                      |
| हे देवर्षे! एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते                             | अपने जन्मदाता पिताका दर्शन करनेके लिये उस समय               |
| हुए शिवा और शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी                          | पुन: बारह वर्षोंतक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझपर            |
| दूसरे पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिये। जिसपर सृष्टि-                    | अनुग्रह करनेके लिये ही चार भुजाओं और सुन्दर नेत्रोंसे       |
| संचालनका महान् भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें                         | सुशोभित भगवान् विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये।               |
| रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे                           | तदनन्तर अपनी श्रेष्ठताको लेकर हम दोनोंमें विवाद होने        |
| अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और                        | लगा। इसे शान्त करनेके लिये हम दोनोंके सामने एक              |
| अन्तमें वही सबका संहार भी करे।                                        | लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय           |
| ऐसा निश्चय करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर                         | शिवको प्रणामकर बार-बार कहने लगे—हे महाप्रभो!                |
| शिवने अपने वाम भागके दसवें अंगपर अमृत मल दिया।                        | हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; आप जो हैं, वही हैं।            |
| वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकोंमें                    | आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने                |
| सबसे अधिक सुन्दर और शान्त था। उसकी कान्ति                             | स्वरूपका दर्शन करायें।                                      |
| इन्द्रनीलमणिके समान श्याम थी। उसके श्रीअंगोंपर                        | भगवान् शिवके शब्दमय शरीरका वर्णन                            |
| स्वर्णसदृश कान्तिवाले दो रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे                   | भगवान् शंकर हम दोनोंपर दयालु हो गये। उस                     |
| थे। शिवजीने 'विष्णु' नामसे उसे विख्यात किया तथा                       | समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठसे 'ॐ ॐ'ऐसा शब्दरूप नाद               |
| अपने श्वासमार्गसे उन्हें वेदोंका ज्ञान प्रदान किया।                   | प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूपसे सुनायी दे रहा था। उस             |
| इसके अनन्तर भगवान् विष्णुने दीर्घकालतक तपस्या                         | परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर प्रणव ही है।           |
| की। तपस्याके परिश्रमसे विष्णुके अंगोंसे अनेक प्रकारकी                 | परब्रह्मको इस एकाक्षरके द्वारा ही जाना जा सकता है।          |
| जलधाराएँ निकलने लगीं। नार अर्थात् जलमें शयन                           | इसी बीचमें विश्वपालक भगवान् विष्णुने मेरे साथ               |
| करनेके कारण ही उनका नारायण—यह श्रुतिसम्मत नाम                         | एक और भी अद्भुत और सुन्दर रूपको देखा। हे मुने!              |
| प्रसिद्ध हुआ।                                                         | वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओंसे अलंकृत था,                 |
| सदाशिवके दक्षिणांगसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव                            | उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी। उस परम उदार               |
| ब्रह्माजी कहते हैं—हे देवर्षे! जब नारायणदेव                           | महापुरुषके उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट         |
| जलमें शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभिसे                                | रूपका दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गये।           |
| भगवान् शंकरकी इच्छासे सहसा एक विशाल तथा                               | तत्पश्चात् भगवान् महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय            |
| उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था, तत्पश्चात्                      | रूपको प्रकट करके खड़े हो गये।                               |

| <b>३८</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                      | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| *****************************                          | <u>********************************</u>                   |
| उसी समय सम्पूर्ण धर्म तथा अर्थका साधक                  | वास्तवमें सारा विश्व ही मेरा शिवस्वरूप है। मैं,           |
| बुद्धिस्वरूप, अत्यन्त हितकारक गायत्री महामन्त्र लक्षित | आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे—ये सब-के-         |
| हुआ। आठ कलाओंसे युक्त पंचाक्षर मन्त्र <b>(नमः</b>      | सब एक रूप हैं, इनमें भेद माननेपर अवश्य ही बन्धन           |
| शिवाय) तथा मृत्युंजय मन्त्र, चिन्तामणि मन्त्र और       | होगा।                                                     |
| दक्षिणामूर्ति मन्त्रको भगवान् विष्णुने देखा। इसके बाद  | हे विष्णु! अब आप मेरी आज्ञासे जगत्में (सब                 |
| भगवान् विष्णुने शंकरको <b>'तत्त्वमसि'</b> वही तुम हो—  | लोगोंके लिये) मुक्तिदाता बनें। मेरा दर्शन होनेपर जो       |
| यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमन्त्रोंको प्राप्त  | फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होनेपर भी           |
| करके वे भगवान् श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदनन्तर       | प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे           |
| उन्होंने शिवकी स्तुति की।                              | हृदयमें विष्णु हैं, विष्णुके हृदयमें मैं हूँ। रुद्र शिवके |
| विष्णुके द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि     | पूर्णावतार हैं।                                           |
| महेश्वर प्रसन्न हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ         | हे विष्णु! जो आपकी शरणमें आ गया, वह                       |
| प्रकट हो गये।                                          | निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया। जो मुझमें-आपमें              |
| भगवान् विष्णुने पूछा—हे देव! आप कैसे प्रसन्न           | अन्तर समझता है, वह निश्चय ही नरकमें गिरता है।             |
| होते हैं ? आपकी पूजा किस प्रकार की जाय, हम             | इसके बाद भक्तवत्सल भगवान् शम्भु शीघ्र वहीं अन्तर्धान      |
| लोगोंको क्या करना चाहिये? कौन-सा कार्य अच्छा है        | हो गये।                                                   |
| और कौन बुरा है?—इन सब बातोंको हम दोनोंके               | तभीसे इस लोकमें लिंगपूजाका विधान प्रचलित हुआ              |
| कल्याणहेतु आप प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करें।          | है। लिंगमें प्रतिष्ठित भगवान् शिव भोग और मोक्ष            |
| भगवान् शिव प्रसन्न होकर हम दोनोंसे कहने                | देनेवाले हैं। शिवलिंगकी वेदी महादेवीका स्वरूप है और       |
| लगे—मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है।         | लिंग साक्षात् महेश्वर है, इसीमें सम्पूर्ण जगत् स्थित      |
| लिंगरूपसे पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगोंको अनेक   | रहता है।                                                  |
| प्रकारके फल तो दूँगा ही साथ ही उनकी अभिलाषाएँ भी       | आगेके अध्यायोंमें शिवपूजनकी विधि तथा उसके                 |
| पूरी करूँगा। आगे शंकरजीने कहा—मेरी पार्थिव मूर्ति      | फलका वर्णन किया गया है। जो शिवभक्तिपरायण                  |
| बनाकर आप दोनों अनेक प्रकारसे उसकी पूजा करें। ऐसा       | होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग-              |
| करनेपर आपलोगोंको सुख प्राप्त होगा।                     | पगपर सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दु:ख,       |
| त्रिदेवोंके एकत्वका प्रतिपादन                          | शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट             |
| हे ब्रह्मन्! आप मेरी आज्ञाका पालन करते हुए             | उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट            |
| जगत्की सृष्टि कीजिये और हे विष्णु! आप इस चराचर         | कर देते हैं। अत: भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नताके लिये         |
| जगत्का पालन कीजिये।                                    | सदैव अपने वर्णाश्रमविहित कर्म करते रहना चाहिये।           |
| आगे भगवान् शिव कहते हैं—हे ब्रह्मन्! मेरा ऐसा          | बिना ज्ञान प्राप्त किये ही जो प्रतिमाका पूजन छोड़         |
| ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीरसे लोकमें प्रकट       | देता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। जबतक             |
| होगा, जो नामसे रुद्र कहलायेगा। मेरे अंशसे प्रकट हुए    | शरीरमें पाप रहता है, तबतक सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती।    |
| रुद्रकी सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ, वही   | पापके दूर हो जानेपर उसका सब कुछ सफल हो जाता               |
| यह रुद्र है। पूजाकी दृष्टिसे भी मुझमें और उसमें कोई    | है। विज्ञानका मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञानका मूल भी        |
| अन्तर नहीं है। यह मेरा शिवस्वरूप है। हे महामुने!       | भक्ति ही कही जाती है। भक्तिका मूल सत्कर्म और              |
| उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिये।                     | अपने इष्टदेव आदिका पूजन है।                               |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [                         | पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन * ३९                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| पंचदेवोपासना                                          | हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं।                          |
| जबतक मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहे तबतक प्रेमपृ           |                                                                |
| उसे पाँच देवताओं (गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य एवं देव    | •                                                              |
| की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान् सदाशिवकी मूर्ा      | 3,                                                             |
| पूजन करना चाहिये। एकमात्र सदाशिव ही सबके              |                                                                |
| हैं। अत: सदाशिवके पूजनसे ही सब देवताओंका प            | पूजन इस प्रकार रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड पूर्ण हुआ।             |
| रुद्रसंहिता (सतीखण्ड)                                 |                                                                |
| ब्रह्माजीसे देवी सन्ध्या एवं कामदेवका                 | नारदजी कहते हैं—हे ब्रह्मन्! पितरोंकी जन्मदात्री               |
| प्राकट्य                                              | उस ब्रह्मपुत्री सन्ध्याका क्या हुआ ?                           |
| नारदजीके जिज्ञासा करनेपर ब्रह्माजी वर्णन कर           | ते हैं ब्रह्माजी कहते हैं—वह सन्ध्या जो पूर्वकालमें मेरे       |
| कि मेरे द्वारा जब मानसपुत्रोंकी सृष्टि हो रही थी,     | उसी मनसे उत्पन्न हुई, वही तपस्याकर शरीर छोड़नेके बाद           |
| समय मेरे मनसे एक सुन्दर रूपवाली श्रेष्ठ युवती         | । भी अरुन्धती हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करनेवाली        |
| उत्पन्न हुई। वह सन्ध्याके नामसे प्रसिद्ध हुई। वह प्रा | ıत:- सन्ध्याने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथिकी कन्याके रूपमें जन्म      |
| सन्ध्या तथा सायं–सन्ध्याके रूपमें अत्यन्त सुन्दरी, स् | नुन्दर   ग्रहणकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरके वचनोंसे महात्मा |
| भौंहोंवाली तथा मुनियोंके मनको मोहित करनेवाली          | थी। विसष्ठका अपने पतिरूपमें वरण किया। वह पतिव्रता,             |
| उस कन्याको देखते ही मैं तथा मेरे मानसपुत्र उर         | सका वन्दनीया, पूजनीया तथा दयाकी मूर्ति थी।                     |
| चिन्तन करने लगे। उसी समय एक अत्यन्त अद्भुत            | एवं नारदजीने कहा—ब्रह्मन्! आपने अरुन्धतीकी तथा                 |
| मनोहर 'मानसपुत्र' उत्पन्न हुआ, जो कामदेवके न          | 3,                                                             |
| विख्यात हुआ।                                          | सुनायी है, अब आप भगवान् शिवके उस परम पवित्र                    |
| कामदेवने ब्रह्माजीसे पूछा कि मैं कौन-सा               | कार्य चिरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश        |
| करूँ ? मेरे लिये जो कर्म करणीय हो, उस कर्ममें         | मुझे करनेवाला, उत्तम एवं मंगलदायक है।                          |
| नियुक्त कीजिये। ब्रह्माजीने कहा—अपने गुप्त रू         | न्पसे शिवविवाहके लिये ब्रह्माजीका प्रयत्न                      |
| प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करते हुए तुम स्वयं स       | ाबके                                                           |
| सुखके कारण बनकर सनातन सृष्टि करो।                     | मोहमें पड़ गया और भगवान् शंकरने मेरा उपहास किया                |
| उसी समय कामदेवने तीक्ष्ण पुष्पबाणोंसे मुझ             | ब्रह्मा तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैं भगवान् शिवके प्रति      |
| तथा सभी मानसपुत्रोंको मोहित कर दिया। सभीके ग          | मनमें   ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थानपर गया, जहाँ दक्ष        |
| काम-विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी सन्ध्य          | ॥ के उपस्थित थे, वहीं रितके साथ कामदेव भी था। उस               |
| प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्माजीके पुत्र धर्मने उ    | अपने समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करते हुए      |
| पिता तथा भाइयोंकी ऐसी दशा देखकर धर्मकी                | रक्षा कहा—पुत्रो! तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे       |
| करनेवाले भगवान् सदाशिवका स्मरण किया।                  | महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण              |
| भगवान् सदाशिवके प्रभावसे ब्रह्माजीका क                | गम- करें। उसके बाद भगवान् शिवको मोहित करनेका भार               |
| विकार दूर हो गया। उसी समय दक्षके शरीरसे श्वेत         | किण मैंने कामदेवको सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेवने            |
| निकलकर पृथ्वीपर गिरा, उससे समस्त गुणसम्पन्न,          | परम वामदेव शिवको मोहनेकी बराबर चेष्टा की, परंतु उसे            |
| मनोहर एक स्त्रीकी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति         | था। सफलता न मिली। कामदेवने कहा—प्रभो! सुन्दर स्त्री            |
| रतिका कामदेवसे विवाह हो गया।                          | ही मेरा अस्त्र है, अत: शिवजीको मोहित करनेके लिये               |

| ४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                     | <u> </u>                                                |
| किसी नारीकी सृष्टि कीजिये। यह सुनकर मैं चिन्तामें          | गर्भसे सतीरूपमें जन्म लेकर अपनी लीलाके द्वारा           |
| पड़ गया। मैं मनमें सोचने लगा कि निर्विकार                  | शिवजीको प्राप्त करूँगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा            |
| भगवान् शंकर किसी स्त्रीको अपनी सहधर्मिणी बनाना             | वहीं अन्तर्धान हो गयीं।                                 |
| कैसे स्वीकार करेंगे ? यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे     | दक्षकन्याके रूपमें सतीका प्रादुर्भाव                    |
| उन श्रीहरिका स्मरण किया, जो साक्षात् शिवस्वरूप और          | इसके अनन्तर मेरी आज्ञा पाकर दक्षप्रजापितने              |
| मेरे शरीरके जन्मदाता हैं। मेरी स्तुतिसे प्रसन्न होकर       | भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या प्रारम्भ कर      |
| भगवान् विष्णु प्रकट हो गये और मुझ ब्रह्मासे बोले—          | दी। दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा          |
| 'लोकस्रष्टा ब्रह्मन्! तुमने किसलिये आज मेरा स्मरण          | प्रकट हो गयीं और दक्षको यह वरदान दिया कि मैं कुछ        |
| किया है ?'                                                 | ही दिनोंमें आपकी कन्या बनकर शिवकी पत्नी बनूँगी।         |
| तब मैंने कहा—केशव! यदि भगवान् शिव किसी                     | यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर           |
| तरह पत्नीको ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊँगा।            | त्याग दूँगी और दूसरा शरीर धारण करूँगी—यह कहकर           |
| मेरे अन्त:करणका सारा दु:ख दूर हो जायगा। इसीके              | महेश्वरी वहाँ से अन्तर्धान हो गर्यी। कुछ समय बाद        |
| लिये मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर               | शुभ मुहूर्तमें भगवती शिवा दक्षके घरमें प्रकट हो गयीं।   |
| भगवान् मधुसूदन बोले—'हे विधाता! शिव ही सबके                | दक्षने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओंकी आज्ञासे        |
| कर्ता, भर्ता (पालक) और हर्ता (संहारक) हैं। वे ही           | सभी गुणोंसे सम्पन्न भगवती जगदम्बिकाका नाम 'उमा'         |
| परात्पर परब्रह्म एवं परमेश्वर हैं। तुम उन्हींकी शरणमें     | रखा। कुछ समय व्यतीत होनेके अनन्तर युवावस्था प्राप्त     |
| जाओ और सर्वात्मना शम्भुका भजन करो, इससे सन्तुष्ट           | होनेपर परमेश्वरी सती महेश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी |
| होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे।'                           | इच्छासे माताकी आज्ञासे तपस्या करने लगीं। विष्णु         |
| ब्रह्मन्! यदि तुम्हारे मनमें यह विचार हो कि शंकर           | आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवीकी तपस्याका            |
| पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे | दर्शनकर आश्चर्यचिकत हो गये। वे सभी सती देवीको           |
| शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि वे              | प्रणामकर भगवान् शिवके परमधाम कैलासको चले                |
| देवेश्वरी प्रसन्न हो जायँ तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी।    | गये। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियोंने भगवान्               |
| इसके अनन्तर ब्रह्माजीने परब्रह्मस्वरूपिणी शम्भुप्रिया      | शंकरकी स्तुति की। उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर            |
| देवी दुर्गाकी आराधना की।                                   | भगवान् शंकरने उनके आनेका कारण पूछा। सभी                 |
| ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा—हे मुने! मेरेद्वारा स्तुति        | देवताओं और ऋषियोंने भगवान् शिवसे आग्रह किया             |
| करनेपर वे योगनिद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गयीं।        | कि विश्वहितके लिये तथा देवताओंके सुखके लिये परम         |
| भक्तिसे सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणामकर स्तुति करने         | सुन्दरी स्त्रीको पत्नीके रूपमें ग्रहण करें।             |
| लगा। मेरी स्तुतिसे प्रसन्न होकर कल्याण करनेवाली वे         | हे प्रभो! वे शिवा सती नामसे दक्षपुत्रीके रूपमें         |
| महाकाली प्रेमपूर्वक कहने लगीं—हे ब्रह्मन्! आपने मेरी       | अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़व्रतमें स्थित होकर आपके लिये    |
| स्तुति किसलिये की है ? आप अपनी मनोभिलिषत बात               | तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पतिरूपमें       |
| कहें, मैं उसे निश्चितरूपसे पूर्ण करूँगी।                   | प्राप्त करनेकी इच्छुक हैं। हे महेश्वर! उन सतीके ऊपर     |
| ब्रह्माजी बोले—हे देवी! आप दक्षकी कन्या                    | कृपाकर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करनेकी कृपा        |
| बनकर अपने रूपसे शिवजीको मोहित करनेवाली हों।                | करें।                                                   |
| हे शिवे! आप शिवपत्नी बनें।                                 | भक्तवत्सल भगवान् शिवजीने 'तथास्तु' कहकर                 |
| भगवतीने कहा—हे पितामह! मैं दक्षकी पत्नीके                  | उनके निवेदनको स्वीकार कर लिया।                          |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन * ४१   |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| **************************************                      |                                                       |  |
| शिव और सतीका विवाह                                          | परीक्षा लेनेके लिये सती सीताका रूप धारणकर रामके       |  |
| सतीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् शंकर                     | पास गयीं। सतीको सीताके रूपमें सामने आया देख           |  |
| प्रकट हो गये और भगवती सतीको पत्नीरूपमें स्वीकार             | 'शिव-शिव' का जप करते हुए श्रीराम सब कुछ जान           |  |
| करनेका वर प्रदान कर दिया। इसके अनन्तर ब्रह्माजीकी           | गये। भगवान् रामने सतीसे पूछा—भगवान् शम्भु कहाँ        |  |
| सिन्निधमें दक्षके यहाँ शिव-सतीका विवाह समारोहपूर्वक         | गये हैं ? आपने अपना स्वरूप त्यागकर किसलिये यह         |  |
| सम्पन्न हुआ। विवाहके अनन्तर भगवती सती और                    | नूतन रूप धारण किया है? श्रीरामजीकी यह बात             |  |
| भगवान् शंकर अपने स्थान कैलासपर पधार गये।                    | सुनकर सती उस समय आश्चर्यचिकत हो गयीं और               |  |
| कैलास तथा हिमालय पर्वतपर शिवा और शिवके                      | लिज्जित भी हुईं। उन्होंने कहा—हे राघव! मैंने उनकी     |  |
| विविध विहारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके पश्चात्          | आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है, अब मुझे ज्ञात हो       |  |
| ब्रह्माजीने कहा—मुने! एक दिनकी बात है, देवी सतीने           | गया कि आप साक्षात् विष्णु हैं। आप शिवके वन्दनीय       |  |
| भगवान् शंकरसे जीवोंके उद्धारके लिये तत्त्वज्ञान प्राप्त     | कैसे हो गये ? कृपाकर आप मेरे इस संशयको दूर करें।      |  |
| करनेकी इच्छा व्यक्त की। भगवान् शंकरने अपनी भार्या           | श्रीराम बोले—एक समय भगवान् शम्भुने अपने               |  |
| सतीसे उत्तम ज्ञानका प्रतिपादन करते हुए नवधाभक्तिके          | परमधाममें विश्वकर्माको बुलाकर एक रमणीय भवन            |  |
| स्वरूपका विवेचन किया।                                       | बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका भी निर्माण       |  |
| सतीमोहकी कथा                                                | करवाया। उस मण्डपमें स्वयं भगवान् महेश्वरने श्रीहरिका  |  |
| एक समयकी बात है, भगवान् रुद्र वृषभश्रेष्ठ नन्दीपर           | अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान        |  |
| आरूढ़ हो भूतलपर भ्रमण कर रहे थे। घूमते-घूमते उन्होंने       | करते हुए ब्रह्माजीसे कहा—लोकेश! आजसे मेरी आज्ञाके     |  |
| दण्डकारण्यमें लक्ष्मणसहित श्रीरामको देखा, जो अपनी           | अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये—इस     |  |
| प्यारी पत्नी सीताकी खोज करते हुए 'हा सीते!' ऐसा             | बातको सभी सुन लें। ऐसा कहकर रुद्रदेवने स्वयं ही       |  |
| उच्च स्वरसे पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय             | श्रीहरिको प्रणाम किया।                                |  |
| भगवान् शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया       | इधर भगवती सती चिन्ताग्रस्त होकर शिवजीके पास           |  |
| और श्रीरामके सामने अपनेको प्रकट किये बिना वे दूसरी          | आ गर्यों। भगवान् शिवके पूछनेपर सतीने कहा—मैंने कोई    |  |
| ओर चल दिये। भगवान् शिवकी मोहमें डालनेवाली ऐसी               | परीक्षा नहीं ली। इसके अनन्तर भगवान् महेश्वरने ध्यान   |  |
| लीला देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंकायुक्त          | लगाकर सतीका सारा चरित्र जान लिया। शिवजी बोले—         |  |
| होकर भगवान् शंकरसे पूछा—हे देव! विरहसे व्याकुल              | यदि मैं अब सतीसे स्नेह करूँ तो मुझ शिवकी महान्        |  |
| उन दोनोंको देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें               | प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जायगी—इस प्रकार विचारकर          |  |
| आदरपूर्वक प्रणाम क्यों किया ? भगवान् शिवने कहा—हे           | शंकरजीने हृदयसे सतीका त्याग कर दिया।                  |  |
| देवी! ये दोनों राजा दशरथके विद्वान् पुत्र हैं, बड़े भाई राम | दक्षप्रजापतिका शिवसे द्वेष                            |  |
| भगवान् विष्णुके सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं, छोटे भाई      | पूर्वकालमें प्रयागमें मुनियों तथा महात्माओंका         |  |
| लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत्के कल्याणके लिये इस            | विधि-विधानसे बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञमें दक्षप्रजापतिके |  |
| पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान् शिवकी यह बात सुनकर         | पधारनेपर समस्त देवर्षियोंने नतमस्तक हो स्तुति और      |  |
| भी सतीके मनमें विश्वास नहीं हुआ। शिवने कहा—यदि              | प्रणामद्वारा दक्षका आदर–सत्कार किया, परंतु उस समय     |  |
| तुम्हारे मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो श्रीरामकी      | महेश्वरने दक्षको प्रणाम नहीं किया। महादेवजीको वहाँ    |  |
| परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाय।             | मस्तक न झुकाते देख दक्षप्रजापति रुद्रपर कुपित होते    |  |
| ब्रह्माजी कहते हैं—भगवान् शिवकी आज्ञासे रामकी               | हुए बोले—मैं इस रुद्रको यज्ञसे बहिष्कृत करता हूँ। यह  |  |

| ४२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                 | ****************                                        |
| देवताओंके साथ यज्ञमें भाग न पाये।                      | देखकर शिवजीके पार्षद शीघ्र ही अस्त्र-शस्त्र लेकर        |
| सतीका योगाग्निद्वारा शरीरको भस्म करना                  | खड़े हो गये। उसी समय आकाशवाणी हुई—समस्त                 |
| ब्रह्माजी बोले—हे मुने! एक समय दक्षने एक बड़े          | देवता आदि यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकलकर अपने-अपने            |
| यज्ञका आयोजन किया और उस यज्ञमें सभी देवताओं            | स्थान को चले जायँ।                                      |
| तथा ऋषियोंको बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े              | दक्षयज्ञविध्वंसका वृत्तान्त                             |
| उत्साहके साथ उस यज्ञमें जा रहे थे। सतीको जब यह         | गणोंके मुखसे तथा नारदके द्वारा सतीके दग्ध               |
| मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्षने बड़े यज्ञका आयोजन        | होनेका समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान्            |
| किया है तो उन्होंने भगवान् शंकरसे वहाँ जानेकी          | शंकर अत्यधिक कुपित हो गये। शिवने अपनी जटासे             |
| अनुमित माँगी। महेश्वर बोले—देवि! तुम्हारे पिता दक्ष    | वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञको           |
| मेरे विशेष द्रोही हो गये हैं, जो लोग बिना बुलाये       | विध्वंस करनेकी तथा विरोधियोंको जला डालनेकी              |
| दूसरोंके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो    | आज्ञा प्रदान की।                                        |
| मृत्युसे भी बढ़कर होता है।                             | दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके लिये वीरभद्र एवं महाकालीने          |
| भगवान् शंकरकी यह बात सुनकर सती अपने                    | प्रस्थान किया। उधर दक्षके यज्ञमण्डपमें यज्ञ-विध्वंसकी   |
| पितापर बहुत कुपित हुईं तथा वहाँ जानेके लिये तत्पर हो   | सूचना देनेवाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत-से   |
| गयीं। शिवजीने अपने गणोंके साथ सजे हुए नन्दी            | भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी                 |
| वृषभपर सतीको विदा किया। यज्ञशालामें शिवका भाग न        | हुई—ओ दक्ष! तू महामूढ़ और पापात्मा है, भगवान्           |
| देखकर असह्य क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब      | हरकी ओरसे तुझे महान् दु:ख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता   |
| देवताओंको फटकारने लगीं। अपने पिताके प्रति रोष व्यक्त   | आदि तेरे यज्ञमें स्थित हैं, उनको भी महान् दु:ख होगा।    |
| करते हुए वे बोलीं—हे तात! आप शंकरके निन्दक हैं,        | आकाशवाणीकी यह बात सुनकर और अशुभ-                        |
| आपको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस लोकमें महान् दु:ख      | सूचक लक्षणोंको देखकर दक्ष तथा देवता आदिको भी            |
| भोगकर अन्तमें आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका           | अत्यन्त भय प्राप्त हुआ। दक्षने अपने यज्ञकी रक्षाके      |
| 'शिव'—यह दो अक्षरोंका नाम एक बार उच्चरित हो            | लिये भगवान् विष्णुसे अत्यन्त दीन होकर प्रार्थना की।     |
| जानेपर सम्पूर्ण पापराशिको शीघ्र ही नष्ट कर देता है,    | भगवान् विष्णुने भी कई प्रकारसे दक्षको समझाते हुए        |
| अहो! आप उन्हीं शिवसे विपरीत होकर उन पवित्र             | शिवकी महिमाका वर्णन किया।                               |
| कीर्तिवाले सर्वेश्वर शिवसे विद्वेष करते हैं।           | इस बीच शिवगणोंके साथ वीरभद्रके वहाँ पहुँचनेपर           |
| इस प्रकार दक्षपर कुपित हो सहसा अपने शरीरको             | घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी      |
| त्यागनेकी इच्छासे सतीने योगमार्गसे शरीरके दग्ध हो      | देरमें वहाँसे अन्तर्धान हो गये। वीरभद्रने अपने दोनों    |
| जानेपर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदनन्तर अपने       | हाथोंसे दक्षकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिरको         |
| पतिके चरण-कमलका चिन्तन करते हुए सतीने अन्य             | अग्निकुण्डमें डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहाँ जो भी        |
| सब वस्तुओंका ध्यान भुला दिया। वहाँ उन्हें पतिके        | देवगण थे, वे भी घायल हो गये।                            |
| चरणोंके अतिरिक्त कुछ दिखायी नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ! | वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञका विनाश करके               |
| यज्ञाग्निमें गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्निसे जलकर       | कृतकार्य हो तुरन्त कैलास पर्वतपर चले गये। कार्यको पूर्ण |
| उनके इच्छानुसार उसी समय भस्म हो गया।                   | किये हुए वीरभद्रको देखकर परमेश्वर शिवजी मन-ही-          |
| उस समय देवताओं आदिने जब यह घटना देखी                   | मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्रको गणोंका अध्यक्ष     |
| तो वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे। सतीके प्राणत्यागको  | बना दिया।                                               |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन * ४३ |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| शिवके अनुग्रहसे दक्षका जीवित होना                         | क्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्                  |
| और यज्ञकी पूर्णता                                         | दक्षके सिरको यज्ञकुण्डमें हवन कर दिया।                   |
| नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा—हे तात! पराक्रमी वीरभद्र        | तदनन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापति दक्षके धड़के             |
| जब दक्षके यज्ञका विनाश करके कैलास पर्वत चले गये           | साथ सवनीय पशु—बकरेका सिर जोड़ दिया गया। उस               |
|                                                           | •                                                        |
| तब क्या हुआ ? इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कहा—समस्त         | सिरके जुड़ जाते ही शम्भुकी कृपादृष्टि पड़नेसे प्रजापति   |
| देवताओं और मुनियोंने छिन्न-भिन्न अंगोंवाले होकर मेरे      | दक्ष तत्क्षण जीवित हो गये। शिवजीके दर्शनसे तत्काल        |
| पास आकर पूर्ण रूपसे अपने क्लेशको बताया। उनकी              | उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया। तदनन्तर लिज्जत              |
| बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदनन्तर देवताओं और           | होकर वे भगवान् शंकरकी स्तुति करते हुए बोले—हे            |
| मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोक गया। वहाँ मैंने भगवान्        | महादेव! आपको नमस्कार है, मुझपर कृपा कीजिये।              |
| विष्णुकी स्तुति करते हुए अपने दु:खका वर्णन किया           | आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। दक्षप्रजापितकी             |
| तथा भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना की कि हे देव! जिस तरह      | स्तुतिसे प्रसन्न होकर महादेवजी बोले—हे दक्ष! मैं         |
| भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त      | प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतन्त्र हूँ, |
| देवता और मुनि सुखी हो जायँ, आप वैसा कीजिये।               | फिर भी सदा भक्तोंके अधीन रहता हूँ। केवल कर्मके           |
| देवता और मुनि लोग आपकी शरणमें आये हैं। भगवान्             | वशीभूत मूढ़ मानव न वेदोंसे, न यज्ञोंसे, न दानोंसे और     |
| विष्णु बोले—हे विधे! समस्त देवता शिवके अपराधी हैं;        | न तपस्यासे ही मुझे पा सकते हैं, तुम केवल कर्मके द्वारा   |
| क्योंकि इन सबने उनको यज्ञका भाग नहीं दिया। अब             | ही संसारको पार करना चाहते थे, इसीलिये रुष्ट होकर         |
| आप सभी लोग शुद्ध हृदयसे भगवान् शिवके चरणोंमें             | मैंने इस यज्ञका विनाश किया है। अत: हे दक्ष! आजसे         |
| गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिये।                              | तुम बुद्धिके द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञानका आश्रय    |
| इसके अनन्तर विष्णु आदि सभी देवताओंने कैलास                | लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णुभक्त            |
| पर्वतपर विराजमान वटवृक्षके नीचे बैठे हुए भगवान्           | मेरी निन्दा करेगा और मेरा भक्त विष्णुकी निन्दा करेगा     |
| शिवजीका दर्शन किया तथा सभी देवताओंने भगवान्               | तो आपको दिये हुए समस्त शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त        |
| शिवके चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान् शंकरकी विशेषरूपसे      | होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं    |
| प्रार्थना करते हुए देवताओंने कहा—हे करुणानिधान!           | होगी।                                                    |
| आप हम लोगोंकी रक्षा कीजिये। आप प्रसन्न होकर               | हे मुने! उसके बाद भगवान् शिवकी आज्ञा                     |
| दक्षकी यज्ञशालाकी ओर चलें। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न       | प्राप्तकर प्रसन्नचित्त शिवभक्त दक्षने शिवजीकी कृपासे     |
| होकर भगवान् शम्भु विष्ण्वादि देवताओंके साथ कनखलमें        | यज्ञ पूरा किया। तदनन्तर सब देवता और ऋषि सन्तुष्ट         |
| स्थित प्रजापति दक्षकी यज्ञशालामें गये। वहाँ वीरभद्रद्वारा | होकर अपने-अपने स्थानको चले गये।                          |
| किया गया यज्ञका विध्वंस रुद्रने देखा।                     | भगवान् शंकरकी महिमा अनन्त है, जिसे बड़े-                 |
| यज्ञकी वैसी दुरवस्था देखकर भगवान् शंकरने                  | बड़े विद्वान् भी जाननेमें असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग     |
| वीरभद्रको बुलाकर कहा—हे महाबाहो! तुमने थोड़ी ही           | उनकी कृपासे बिना श्रमके ही उत्तम भक्तिके द्वारा उसे      |
| देरमें देवताओं तथा ऋषियों आदिको बड़ा भारी दण्ड दे         | जान लेते हैं।                                            |
| दिया। जिसने विलक्षण यज्ञका आयोजनकर यह द्रोहपूर्ण          | हे नारद! इस प्रकार मैंने आपसे सतीके परम अद्भुत           |
| कार्य किया, उस दक्षको तुम शीघ्र यहाँ ले आओ।               | चरितका वर्णन किया, जो भोग-मोक्षको देनेवाला तथा           |
| वीरभद्रने शीघ्रतापूर्वक दक्षका धड़ लाकर शम्भुके समक्ष     | सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।                         |
| रख दिया। भगवान् शंकरने वीरभद्रसे पूछा—दक्षका सिर          | इस प्रकार रुद्रसंहिताका सतीखण्ड पूर्ण हुआ।               |

रुद्रसंहिता (पार्वतीखण्ड) पार्वतीखण्डके प्रथम अध्यायमें पितरोंकी कन्या यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न मेनाके साथ हिमालयके विवाहका वर्णन हुआ है। होकर बोले-प्रभो! ऐसा हो तो बड़े सौभाग्यकी बात

गयीं।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

देवताओंके आग्रह करनेपर पितरोंने अपनी कन्या मेनाका विवाह विधिपूर्वक हिमालयके साथ कर दिया। पितरोंकी तीन कन्याओंका वृत्तान्त

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षको साठ कन्याएँ हुईं, उनमेंसे एक स्वधा नामकी कन्याका विवाह उन्होंने पितरोंके

साथ कर दिया। स्वधाकी तीन पुत्रियाँ थीं। ये पितरोंकी मानसिक पुत्रियाँ थीं। इनका जन्म माताके गर्भसे नहीं, उनके मनसे हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान् विष्णुके निवास-स्थान श्वेतद्वीपमें उनका दर्शन करनेके लिये

गयीं। वहाँ उनका दर्शनकर वे वहीं ठहर गयीं। उसी समय ब्रह्माजीके पुत्र सनत्कुमार वहाँ पहुँच गये। वहाँ उपस्थित सभीने खड़े होकर सनत्कुमारका स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गयीं। इससे नाराज होकर सनत्कुमारने इन तीनोंको शाप दे दिया। बादमें तीनोंद्वारा स्तुति करनेपर सनत्कुमारने प्रसन्न होकर

वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनोंमें ज्येष्ठ कन्या मेना हिमालयकी पत्नी बनेगी, जिससे पार्वतीका जन्म होगा। दूसरी धन्या नामवाली कन्या राजा जनककी पत्नी होगी, जिससे सीताका जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानकी पत्नी होगी, जिससे 'राधा' नामकी कन्याका जन्म होगा। पार्वती भगवान् शिवकी पत्नी बनेंगी, सीता भगवान् रामकी पत्नी बनेंगी और राधा भगवान् कृष्णको प्राप्त करेंगी। इस प्रकार शापके ब्याजसे दुर्लभ वरदान देकर सनत्कुमारमुनि भाइयोंसहित अन्तर्धान हो गये। ब्रह्माजी नारदजीसे कहते हैं-हे नारद! मेनाके साथ हिमालयका विवाह होनेके अनन्तर श्रीविष्णु आदि

समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालयके

पास गये तथा हिमालयको जगदम्बा भगवती सतीके

करनेकी विधि बताकर स्वयं भगवती उमाकी शरणमें गये और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर जगज्जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गयीं। देवताओंने निवेदन किया—भगवती शिवे! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेवकी पत्नी बनें और यथायोग्य ऐसी लीला करें, जिससे देवताओंका मनोरथ पूर्ण हो जाय।

हे देवी! इससे कैलास पर्वतपर निवास करनेवाले

रुद्रदेवभी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें, जिससे सब सुखी हो जायँ और सबका सारा दु:ख नष्ट हो जाय।

भक्तवत्सला दयामयी उमादेवी विष्णु आदि सभी देवताओंको

है। तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न

[ श्रीशिवमहापुराण-

सम्बोधित करके प्रसन्नतापूर्वक बोर्ली—हे देवताओ तथा मृनियो! आप सब अपने-अपने स्थानको जायँ, मैं अवतार लेकर मेनाकी पुत्री होकर रुद्रदेवकी पत्नी बनूँगी-यह मेरा अत्यन्त गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गयीं और तुरन्त अपने लोकमें चली जगदम्बाका मेना एवं हिमाचलको वरदान इधर गिरिराज हिमाचल एवं मेना—दोनों दम्पतीने

भगवती जगदम्बाको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या आरम्भ की। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती उमादेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मेनासे मनोऽभिलिषत वर माँगनेका आग्रह किया। मेनाने कहा—जगदम्बिके! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ तो मुझे सौ पुत्र हों, उन पुत्रोंके पश्चात् मेरे एक पुत्री हो। शिवे! आप ही देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा

रुद्रदेवकी पत्नी बनें और तदनुसार लीला करें। मेनाकी

बात सुनकर प्रसन्नहृदया देवीने उनके मनोरथको पूर्ण

करनेका वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ दक्ष-यज्ञमें शरीर त्यागनेकी कथा सुनायी और निवेदन किया कि यदि वे सती पुन: तुम्हारे घरमें प्रकट हो जायँ पुत्रीके रूपमें उत्पन्न होकर देवताओंका समस्त कार्य तो देवताओंका महान् लाभ हो सकता है। देवताओंकी सिद्ध करूँगी—ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी शिवा

अदृश्य हो गयीं।
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे नारद! तदनन्तर मेना और

अङ्क ]

हिमालय कन्या-प्राप्तिके निमित्त भगवती उमाकी उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म

श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन \*

लेकर मेनाके समक्ष अपने स्वरूपमें प्रकट हो गयीं। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये और जगदम्बाका दर्शनकर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गये तो देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन

करके मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया। मेनाने प्रार्थना की कि

हे महेश्वरी! आप कृपा करें, इसी रूपमें मेरे ध्यानमें स्थित हो जायें। साथ ही मेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! मेनाके समक्ष वह कन्या लौकिक गतिका आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुँच गये। देवी शिवा दिनों-दिन आनन्दपूर्वक बढ़ने लगीं। देवर्षि नारदद्वारा बालिका पार्वतीके

गये। गिरिराज हिमालयने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उनके चरणोंमें प्रणाम कराया तथा नारदजीसे निवेदन किया कि मेरी पुत्रीकी जन्म-कुण्डलीमें जो गुण-दोष हों, उन्हें बताइये? मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? नारदजीने

भविष्यकी बात बताना

एक समयकी बात है, नारदजी हिमाचलके घर

शिवाकी हस्तरेखा देखकर बताया—शैलराज और मेना! यह कन्या समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त है। अपने पितके लिये सुखदायिनी और माता-पिताकी कीर्ति बढ़ानेवाली होगी। हे गिरिराज! तुम्हारी पुत्रीके हाथमें सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पित ऐसा होगा, जो योगी, नंग-धड़ंग रहनेवाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसको मान-सम्मानका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेष धारण करेगा। नारदकी इन बातोंको सुनकर मेना और हिमाचल—

दोनों अत्यन्त दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारदके

भगवान् शिवमें घटते हैं, तुम्हें यह कन्या भगवान् शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं देनी चाहिये। नारदने गिरिराजको शिवकी पूर्वपत्नी सतीका आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घरमें उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात् जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान् हरकी पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होनेपर मेनाने हिमवान्से पार्वतीके लिये सुन्दर वर खोजनेका अनुरोध किया। हिमवान्ने मेनाको समझाया कि शिव ही पार्वतीके लिये योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करनेके लिये पार्वतीको तपस्या करनेकी प्रेरणा देनी चाहिये। हिमवान्की बातसे सन्तुष्ट

होकर मेना पार्वतीके पास गयीं, परंतु वह तपस्याकी बात

पार्वतीसे कहनेमें संकोच करने लगीं। उसी समय

पार्वतीने स्वयं अपने एक स्वप्नकी बात मातासे बतायी

और कहा कि आज स्वप्नमें एक दयालु तपस्वी ब्राह्मणने

वचनको सुनकर अपने भावी पतिको शिव मानकर मन-

बचानेके लिये क्या उपाय करूँ? नारदजीने उन्हें सब

प्रकारसे सान्त्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण

हिमवान्ने कहा-मुने! मैं अपनी पुत्रीको उससे

ही-मन हर्षसे खिल उठीं।

मुझे शिवको प्राप्त करनेके लिये उत्तम तपस्या करनेका उपदेश दिया है। यह सुनकर मेनकाने वहाँ शीघ्र अपने

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-पतिको बुलाकर पुत्रीके देखे हुए उस स्वप्नको बताया। भगवती कालीका कामभावसे योग करानेके लिये ब्रह्माजीकी यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञासे कामदेवको आदरपूर्वक वहाँ भेजा। कामदेवने हिमवानुद्वारा पुत्री पार्वतीको वहाँ जाकर अपने समस्त उपाय लगाये, परंतु शिव कुछ शिवकी सेवामें रखना भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। ब्रह्माजी बोले-हिमालयकी वह लोकपूजित पुत्री आगेके अध्यायोंमें नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी पार्वती उनके घरमें बढ़ती हुई आठ वर्षकी हो गयी। तारकासुरकी उत्पत्ति तथा शंकरजीद्वारा कामदेवको भस्म उसी समय शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके लिये करने एवं अनुग्रह करनेकी कथाका विस्तारसे वर्णन हिमालयके गंगावतार नामक उत्तम शिखरपर तपस्या करते हैं, जिसका संक्षेप इस प्रकार है-कश्यपकी सबसे आरम्भ की। तदनन्तर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्रीके बड़ी पत्नी दिति थी, उसके दो पुत्र हिरण्याक्ष एवं साथ भगवान् हरके समीप गये और शम्भुसे प्रार्थना की हिरण्यकशिपु हुए। भगवान् विष्णुने वराह एवं नरसिंहरूप कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करनेके लिये बड़ी उत्सुक धारणकर उन दोनोंका वध किया। तत्पश्चात् देवगण है, अत: आप अपनी सेवाके लिये इसे आज्ञा दीजिये। निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और शम्भु बोले—हे शैलराज! वेदोंके पारगामी विद्वानोंने वह कश्यपकी शरणमें गयी तथा उनकी सेवाकर पुनः स्त्रीको मायारूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूपसे युवती गर्भ धारण किया। देवराज इन्द्रने अवसर पाकर उसके स्त्री तो तपस्वियोंके लिये विघ्नकारिणी होती है। उनके गर्भमें प्रविष्ट होकर उसके गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर संगसे शीघ्र ही विषयवासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य दिये। उसके गर्भसे उनचास पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत् नामके देवता हुए और स्वर्गको चले गये। नष्ट हो जाता है। अत: हे शैल! तपस्वियोंको स्त्रियोंका दितिने पुन: तपस्याकर गर्भ धारण किया और देवताओं के संग नहीं करना चाहिये। ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! उन शम्भुका यह स्पृहारहित समान बलवान् वज्रांग नामके पुत्रको जन्म दिया। वह निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मयमें पड़ गये। अपने जन्मसे महाप्रतापी और बलवान् था। वरांगी इसकी पत्नी पिता गिरिराजको आश्चर्यमें पडा देखकर भवानीने थी। इनसे एक महाप्रतापी असुरका जन्म हुआ, जिसका शिवजीको प्रणामकर उनसे कहा-हे शम्भो! आप नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुरने अपनी मातासे तपकी शक्तिसे सम्पन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। आज्ञा प्राप्तकर घोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। उसकी सभी कर्मोंको करनेवाली उस शक्तिको ही प्रकृति जानना तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी वर देनेको प्रकट हुए। चाहिये, उसीके द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार तारकासुरने ब्रह्माजीसे वर माँगते हुए कहा-हे महाप्रभु! होता है। हे शंकर! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो मेरे आपके बनाये हुए इस समस्त लोकमें कोई भी पुरुष मेरे समीप रहनेपर भी आपको डरना नहीं चाहिये। समान बलवान् न हो और शिवजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ पार्वतीके वचनोंसे प्रभावित होकर भगवान् शंकरने पुत्र देवताओंका सेनापित बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र-हिमालयकी पुत्रीको अपने पास रहकर सेवा करनेके प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनन्तर वह दुरात्मा लिये स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिवकी सेवामें असुर तीनों लोकोंको अपने अधीनकर स्वयं इन्द्र बन पूर्णरूपसे तत्पर हो गयीं तथा महायोगीश्वर भगवान् शिव बैठा। उससे पीड़ित हुए समस्त इन्द्र आदि देवगण शीघ्र ही अपने ध्यानमें निमग्न हो गये। अनाथ तथा अत्यन्त व्याकुल होकर ब्रह्माके पास आये। ब्रह्माजीसे प्रार्थनाकर उन्हें अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्माजीने तारकासुरका आख्यान उसी समय महापराक्रमी तारकासुरसे अत्यन्त पीडित कहा-हे देवताओ! मेरे वरदानसे ही वह असुर इतना इन्द्र आदि देवताओं तथा मुनियोंने उन रुद्रके साथ बलवान हुआ है, अब उसे मारनेका एक ही उपाय है

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्व                    | र्धि ]—एक सिंहावलोकन *<br>४७                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -<br>कि हिमवान्की पुत्री पार्वतीसे भगवान् शंकरका विवाह | ः   नारदजी हिमालय पर्वतपर पहुँचे। हिमवान्ने उनका          |
| सम्पन्न हो जाय।                                        | सत्कार किया और अपनी कन्याके चरित्रका पूरा वर्णन           |
| भगवान् शंकर तपस्यामें लीन हैं, किसी प्रका              |                                                           |
| उनकी तपस्या भंग हो जाय एवं वे सकाम होक                 |                                                           |
| शिवाकी अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिये।             | भगवती कालीके पास आ गये और उन्हें सम्बोधित                 |
| कामदहन                                                 | करके उनके लिये हितकारी वचन कहने लगे—'हे                   |
| तारकासुरसे अत्यन्त पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवक         | । शिवे! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं।    |
| स्मरण किया तथा उससे मित्रवत् निवेदन किया—हे            | उन्होंने कामदेवको जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया           |
| काम! इस प्रकारका उपाय करना चाहिये, जिससे वि            | है। इसलिये तुम उत्तम तपस्यामें निरत हो चिरकालतक           |
| चित्तको वशमें रखनेवाले शिवकी अभिरुचि पार्वतीमें हं     | महेश्वरकी आराधना करो। तपस्याके द्वारा संस्कारयुक्त        |
| जाय। कामदेवने इन्द्रके वचनको स्वीकार करते हुए उन्हे    | हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनायेंगे     |
| पूरी तरह आश्वस्त किया। इसके अनन्तर वह अपनी पर्त्न      | ते और तुम भी कभी कल्याणकारी शम्भुका परित्याग नहीं         |
| ्र<br>रति तथा मित्र वसन्तको साथ लेकर शिवजीके पास पहुँच | म करोगी।'                                                 |
| गया। कामदेवने भगवान् शंकरपर अपने सभी अमोध              | । शिवाने नारदजीसे कहा—'हे मुने! रुद्रदेवकी                |
| अस्त्रोंका प्रयोग किया, परंतु भगवान् शिवपर उसवे        | आराधनाके लिये मुझे किसी मन्त्रका उपदेश कीजिये।            |
| अस्त्रोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाटके मध्य    | ब्रह्माजी बोले—हे नारद! पार्वतीका यह वचन                  |
| भागमें स्थित तीसरे नेत्रसे क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिसरे | सुनकर आपने पंचाक्षर मन्त्र ( <b>नमः शिवाय</b> )-का उन्हें |
| कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेवके भस्म हं              | विधिपूर्वक उपदेश देते हुए कहा—यह मन्त्रराज सब             |
| जानेपर रति अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी            | । मन्त्रोंका राजा, मनोवांछित फल प्रदान करनेवाला,          |
| रतिका दु:ख देखकर देवतागण भगवान् शिवसे अत्यन्त          | । शंकरको बहुत ही प्रिय तथा साधकको भोग और मोक्ष            |
| कातर होकर उसका दु:ख दूर करनेकी प्रार्थना करने लगे      | । देनेवाला है। हे शिवे! नियमोंमें तत्पर रहकर उनके         |
| देवताओंकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शिवजीने वरदान देते  | स्वरूपका चिन्तन करती हुई तुम पंचाक्षर मन्त्रका जप         |
| हुए कहा—रतिका शक्तिशाली पति तभीतक अनंग रहेगा           | , करो, इससे शिवजी शीघ्र ही सन्तुष्ट होंगे। अपने माता-     |
| जबतक श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो जाता।            | पितासे किसी प्रकार आज्ञा प्राप्तकर भगवती पार्वती          |
| श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न नामक   | । तपस्यामें संलग्न हो गयीं और पंचाक्षर मन्त्रके जपमें रत  |
| पुत्र होगा, वही कामके रूपमें रतिका पति बनेगा। इस       | । होकर तप करती हुई वे भगवान् शंकरका ध्यान करने            |
| प्रकार कहकर रुद्रदेव अन्तर्धान हो गये और सभी देवत      | । लगीं। इस प्रकार तप और महेश्वरका चिन्तन करती हुई         |
| भी प्रसन्न हो गये।                                     | उन कालीने तीन हजार वर्ष उस तपोवनमें बिता दिये।            |
| कामदेवको भस्म करके महादेवजीके अन्तर्धान हं             | उनकी कठोर तपस्यासे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् संतप्त          |
| जानेपर उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल हो गर्यीं   | । होने लगा। देवतागणोंने ब्रह्माजीके पास पहुँचकर निवेदन    |
| उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिल रही थी। पिताके घ        | र किया—हे विभो! इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल            |
| जाकर जब वे अपनी मातासे मिलीं, उस समय पार्वतीन          | रही है—इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है।                 |
| अपना नया जन्म हुआ माना।                                | ब्रह्माजी कहते हैं—तब मैं भगवान् विष्णुसे निवेदन          |
| नारदजीद्वारा पार्वतीको पंचाक्षरमन्त्रका उपदेश          | करनेके लिये उन सभीके साथ शीघ्र ही क्षीरसागर गया           |
| एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे इच्छानुसार घूमते हुए         | ए   और उनसे सारी स्थितिका वर्णन किया।                     |

| ४८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ***********************************                   | **************************************                    |
| विष्णुजी बोले—मैंने सारा कारण जान लिया है।            | स्वीकारकर सबका दु:ख मिटाइये। शंकर! मेरे तथा               |
| आप सब लोग पार्वतीकी तपस्यासे संतप्त हो रहे हैं।       | देवताओंके हृदयमें आपके विवाहका उत्सव देखनेके              |
| अत: मैं आप लोगोंके साथ अभी परमेश्वरके पास चल          | लिये बड़ा भारी उत्साह है। अत: आप यथोचित रीतिसे            |
| रहा हूँ।                                              | विवाह कोजिये।                                             |
| शंकरद्वारा विवाहकी स्वीकृति                           | ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कहकर उन्हें                  |
| इसके अनन्तर ब्रह्मा एवं विष्णुसहित सभी देवता          | प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियोंने पुन:          |
| पार्वतीके तपकी प्रशंसा करते हुए वहाँ गये, जहाँ        | उनकी स्तुति की। भक्तोंके अधीन रहनेवाले भगवान्             |
| वृषध्वज महादेव थे। उन सबोंने शिवजीको प्रणामकर         | शंकरने विवाहका तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन             |
| उनकी स्तुति की। तब वहाँ नन्दिकेश्वरने भगवान्          | कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब-जब भक्तोंपर             |
| शिवसे कहा—हे प्रभो! देवता और मुनि संकटमें             | कहीं कोई विपत्ति आती है, तब मैं तत्काल उनके सारे          |
| पड़कर आपकी शरणमें आये हैं। नन्दीके इस प्रकार          | कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुरसे तुम सब लोगोंको जो            |
| सूचित करनेपर भगवान् शम्भुने अपने-आप समाधिसे           | दु:ख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ। उसका मैं          |
| विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओंसे आनेका         | निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मनमें विवाह करनेकी कोई         |
| कारण पूछा।                                            | रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रोत्पादनके लिये गिरिजाके साथ   |
| भगवान् विष्णुने कहा—शम्भो! तारकासुरने                 | विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर                 |
| देवताओंको महान् कष्ट प्रदान किया है—यही बतानेके       | अपने-अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा।        |
| लिये सब देवता यहाँ आये हैं। भगवन्! आपके औरस           | सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके तपकी परीक्षा                  |
| पुत्रसे तारक दैत्य मारा जा सकेगा, और किसी प्रकारसे    | देवताओंके चले जानेपर पार्वतीके तपकी परीक्षाके             |
| नहीं। आप कृपाकर गिरिराज हिमवान्की पुत्री गिरिजाका     | लिये भगवान् शंकर समाधिस्थ हो गये। उन दिनों पार्वती        |
| पाणिग्रहण करें।                                       | देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं, उस तपस्यासे             |
| श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर भगवान् शंकरने               | रुद्रदेव भी बड़े विस्मयमें पड़ गये। भक्ताधीन होनेके       |
| ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियोंको निष्काम धर्मका | कारण वे समाधिसे विचलित हो गये। सृष्टिकर्ता हरने           |
| उपदेश दिया। तदनन्तर भगवान् शम्भु पुनः ध्यानमें        | वसिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया। उनके स्मरण            |
| निमग्न हो गये। परमेश्वर शिवको ध्यानमग्न देखकर         | करते ही वे सातों ऋषि वहाँ शीघ्र ही आ पहुँचे। भगवान्       |
| उन्होंने नन्दीकी सहमित ली। नन्दीने पुन: दीनभावसे      | शिवने प्रसन्नतापूर्वक कहा—गिरिराजकुमारी देवेश्वरी         |
| स्तुति करनेके लिये कहा। वे सभी देवगण दीनभावसे         | पार्वती इस समय गौरीशिखर नामक पर्वतपर तपस्या कर            |
| पुनः स्तुति करने लगे। भगवान् विष्णुने पुनः निवेदन     | रही हैं, मुझे पतिरूपमें प्राप्त करना ही उनकी तपस्याका     |
| किया—सुखदायक भगवान् शंकर! हम सब देवताओंको             | उद्देश्य है। मुनीश्वरो! तुम लोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ     |
| तारकासुरसे अनेक प्रकारका कष्ट प्राप्त हो रहा है।      | और उनकी दृढ़ताकी परीक्षा करो। भगवान् शंकरकी यह            |
| आपके लिये ही देवताओंने गिरिराज हिमालयसे शिवाकी        | आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरन्त ही उस स्थानपर जा           |
| उत्पत्ति करायी है। शिवाके गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र | पहुँचे, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थीं। सप्तर्षियोंद्वारा |
| उत्पन्न होगा, उसीसे तारकासुरकी मृत्यु होगी, दूसरे     | तपस्याका कारण पूछनेपर पार्वतीने संकोचपूर्वक बताया         |
| किसी उपायसे नहीं। नारदजीकी आज्ञासे पार्वती कठोर       | कि वे भगवान् सदाशिवको पतिरूपमें चाहती हैं।                |
| तपस्या कर रही हैं। उनके तेजसे समस्त त्रिलोकी          | नारदजीके आज्ञानुसार वे उन्हें प्राप्त करनेके लिये कठोर    |
| आच्छादित हो गयी है। इसलिये परमेश्वर! शिवाको           | तप कर रही हैं।                                            |

| अङ्क ]                                                  | ]—एक सिंहावलोकन * ४९                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| नारदजीका नाम सुनकर वे सप्तर्षि छलपूर्वक                 | ब्रह्मचारीने पार्वतीसे फिर पूछा—तुम अपनी तपस्याका        |
| मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारदकी निन्दा        | कारण सत्य-सत्य बताओ ? पार्वतीजीने कहा—मैंने मन,          |
| की और कई प्रकारके उदाहरण देकर कहा कि नारदने             | वचन और कर्मसे शंकरजीको ही पतिभावसे वरण किया              |
| आजतक किसीका घर नहीं बसाया, वह तो घर                     | है। मनकी उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ।           |
| फोड़नेवाला है। इसके अनन्तर भगवान् शिवके अमंगल           | उस ब्राह्मण ब्रह्मचारीने पार्वतीकी बात सुनकर             |
| वेश आदिका वर्णन करते हुए पार्वतीको उनसे विरत            | भगवान् शंकरकी घोर निन्दा करनी प्रारम्भ कर दी।            |
| करनेका प्रयास किया और विष्णुकी प्रशंसा करते हुए         | शंकरको अवगुणोंकी खान सिद्ध करनेका प्रयास करते            |
| उनसे विवाह करनेका प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वतीने इसे     | हुए पार्वतीको उनसे विरत होनेका बार-बार परामर्श           |
| स्वीकार नहीं किया। शिवकी महिमाका वर्णन करते हुए         | ुष्ट्र भावताका उनस विरत हानका बार-बार परामरा<br>दिया।    |
| वे बोलीं—शिव परब्रह्म एवं विकाररहित हैं। वे भक्तोंके    | उस ब्राह्मणके इस प्रकारके वचन सुनकर पार्वती              |
| लिये ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण,    | कुपित मनसे शिवनिन्दक ब्राह्मणसे बोर्ली—आप ब्रह्मचारीका   |
| मायारहित एवं विराट् हैं। हे ब्राह्मणो! यदि शंकर मेरे    | कप धारणकर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिये कुतर्कसे          |
| साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूँगी।    | भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म |
| यह कहकर और उन मुनियोंको प्रणाम करके वे पार्वती          | हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो सात जन्मोंका          |
| मौन हो गर्यो।                                           | दिरिद्र हो तो वह भी यदि शंकरकी सेवा करे तो उसे           |
| तदनन्तर ऋषियोंने भी पार्वतीका दृढ़ निश्चय               | लोकमें स्थिर रहनेवाली लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो     |
| जानकर उनकी जय-जयकार की और उन्हें उत्तम                  | पुरुष शिवतत्त्वको न जानकर शिवको निन्दा करता है,          |
| आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनन्तर वे ऋषिगण              | उसका जीवनपर्यन्त संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो            |
| शिवलोक पहुँचकर भगवान् सदाशिवको सम्पूर्ण वृत्तान्त       | जाता है। वे सज्जनोंके प्रिय, निर्विकारी प्रभु मेरे तो    |
| निवेदनकर अपने-अपने लोकको चले गये।                       | सर्वस्व हैं और मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। उन महात्मा        |
| शंकरद्वारा वृद्धब्राह्मणके रूपमें पार्वतीकी             | सदाशिवकी ब्रह्मा, विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं        |
| परीक्षा                                                 | कर सकते।                                                 |
| उन सप्तर्षियोंके चले जानेपर प्रभु शिवने स्वयं           | इस प्रकार कहती हुईं वे गिरिराजपुत्री मौन हो गर्यों       |
| पार्वतीके तपकी परीक्षा लेनेकी इच्छा की। वे एक बूढ़े     | और निर्विकार चित्तसे शिवजीका ध्यान करने लगीं।            |
| ब्राह्मण ब्रह्मचारीका वेश धारणकर तपस्यामें रत भगवती     | उन शिवने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थीं, उसी              |
| पार्वतीके पास पहुँचे। उन्होंने पार्वतीसे पूछा—तुम कौन   | प्रकारका अत्यन्त सुन्दर रूप धारणकर उन्हें दर्शन दिया     |
| हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वनमें रहकर              | और पुन: पार्वतीसे वे शिव कहने लगे—हे दृढ़                |
| इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वतीने अपना        | मनवाली! मैंने तुम्हारी अनेक प्रकारसे परीक्षा की, मेरे    |
| परिचय देते हुए ब्रह्मचारीको अपना पूर्ण वृत्तान्त सुनाया | इस अपराधके लिये क्षमा करो। मैंने तुम्हारी-जैसी           |
| तथा कहा कि बहुत समयतक कठोर तपस्या करनेके                | पतिव्रता सती त्रिलोकमें कहीं नहीं देखी। हे शिवे! मैं     |
| बाद भी मुझे मेरे प्राणवल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए,    | सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो।      |
| इस कारण अब मैं अग्निमें प्रवेश करूँगी। इस प्रकार        | भगवान् सदाशिवका वचन सुनकर और उनके                        |
| कहकर पार्वतीजी ब्रह्मचारीद्वारा निषेध करनेपर भी         | परमानन्दकारी रूपका दर्शनकर पार्वतीजी परम आनन्दित         |
| अग्निमें प्रवेश कर गयीं, परंतु उसी समय अग्नि चन्दनके    | हो गर्यी। इसके अनन्तर पार्वतीजी अपने घरके लिये           |
| समान शीतल हो गयी।                                       | प्रस्थान कर गयीं, वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता       |
|                                                         | ·                                                        |

| ५० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | *****************************                            |
| मेनका पार्वतीको पाकर विह्वल हो गयीं। घरमें नित्य                                  | इधर शिवजीके पास लग्नपत्रिका भेजी गयी, जिसे               |
| गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान् सदाशिव                                      | पढ़कर वे अत्यन्त आनन्दित हुए और नारदजीके द्वारा          |
| एक नटका रूप धारणकर वहाँ पधारे और अद्भुत                                           | सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धोंको तथा अन्य लोगोंको         |
| लीलाओंका प्रदर्शन किया। मेनका नटकी लीलासे प्रसन्न                                 | विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रण भेजा। तदनन्तर    |
| होकर रत्नोंसे भरपूर उपहार उस नटके लिये लेकर                                       | समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि          |
| आयीं। उस विलक्षण नटने इसे स्वीकार नहीं किया और                                    | विवाह-उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये पधारे।               |
| इसके बदले शिवाकी याचना की। यह सुनकर मेनका                                         | भगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर भगवान् सदाशिवने            |
| अत्यधिक कुपित हो गयीं और नटको वहाँसे हटानेका                                      | पूजन आदिका सब कार्य वेदोक्त विधिसे सम्पन्न किया।         |
| प्रयास किया। नटरूपी भगवान् शंकर अपने स्थानपर                                      | तदनन्तर सबके साथ नन्दी आदि अपने सब गणोंको                |
| आ गये।                                                                            | साथ लेकर हिमाचलपुरीकी ओर प्रस्थान कर गये।                |
| देवताओंकी प्रेरणासे भगवान् शंकर पुन: वैष्णव-                                      | शिव-बरातका वर्णन                                         |
| ब्राह्मणके वेशमें हिमवान्के यहाँ पधारे और शिवकी                                   | भगवान् शिवकी बरात विलक्षण थी, बरातमें                    |
| निन्दा करते हुए उनके दोषोंका वर्णन किया। इसे सुनकर                                | वाहनोंपर विराजित खूब सजे-धजे बाजे-गाजेके साथ             |
| मेनका अत्यधिक दुखित हुईं और वे पार्वतीका विवाह                                    | पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्धर्व, मणिग्रीवादि          |
| शिवसे करनेके लिये किसी प्रकार तैयार नहीं हुईं।                                    | यक्ष, देवराज इन्द्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा      |
| इधर भगवान् शिवको इस बातका पता लगा तो                                              | भगवान् विष्णु—सबकी टोलियाँ अलग-अलग चल रही                |
| उन्होंने अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंको बुलाया तथा मेनाके                             | थीं। इनमेंसे प्रत्येक दलके स्वामीको देखकर मेना पूछती     |
| पास जाकर उन्हें समझानेकी आज्ञा दी।                                                | थीं कि क्या ये ही शिव हैं? नारदजी कहते—ये तो             |
| अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंने शिवकी आज्ञासे हिमवान्के                                | शिवके सेवक हैं। मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं         |
| यहाँ पहुँचकर उन्हें समझानेका प्रयास किया। हिमवान्ने                               | और मनमें सोचतीं कि जब उनके सेवक ही इतने सुन्दर           |
| कहा कि एक वैष्णववेशधारी ब्राह्मणने आकर मेनाके                                     | हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुन्दर होंगे!   |
| समक्ष शिवके दोषोंका वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक                                   | इसी क्रममें भगवान् रुद्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी वहाँ    |
| निन्दा की। इसे सुनकर मेना नाराज होकर कोपभवनमें                                    | आ पहुँची, जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त तथा नाना गणोंसे     |
| चली गयी हैं। सप्तर्षियोंने अरुन्धतीको मेनाके पास भेजा।                            | सम्पन्न थी। इनमें किन्हींके मुँह टेढ़े थे तो कोई अत्यन्त |
| अरुन्धतीको देखकर मेना उठ खड़ी हुईं। अरुन्धतीने भगवान्                             | कुरूप दिखायी देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई            |
| सदाशिवकी कई प्रकारसे प्रशंसा करते हुए मेनाको                                      | लँगड़े थे तो कोई अन्धे। गणोंमेंसे कितनोंके तो मुँह नहीं  |
| समझाया। अन्ततोगत्वा मेना और हिमवान् भगवान्                                        | थे तो बहुतोंके बहुतेरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना        |
| शिवके साथ पार्वतीका विवाह करनेको राजी हो गये।                                     | प्रकारकी वेषभूषा धारण किये थे। उन असंख्य भूत-प्रेत       |
| शिव-पार्वतीके विवाहकी तैयारी                                                      | आदि गणोंको देखकर मेना तत्काल भयसे व्याकुल हो             |
| सप्तर्षियोंने भगवान् शंकरके पास जाकर उन्हें यह                                    | गयीं, उन्हींके बीचमें भगवान् शंकर भी थे। वे वृषभपर       |
| समाचार विस्तारपूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्त                                | सवार थे, उनके पाँच मुख थे, प्रत्येक मुखमें तीन-तीन       |
| विधिसे पार्वतीका पाणिग्रहण कीजिये।                                                | नेत्र थे और सारे अंगमें विभूति लगी हुई थी। मस्तकपर       |
| उधर हिमवान्ने विवाहकी तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं                                   | जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट, आँखें भयानक और               |
| और विश्वकर्माके द्वारा बरातियोंके लिये कृत्रिम आवासका                             | आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं             |
| निर्माण एवं सजावट आदि करायी।                                                      | दुराग्रहमें फँसकर मारी गयी—इस प्रकार कहकर मेना           |

\* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन \* अङ्क ] उसी क्षण मूर्च्छित हो गयीं। थोड़ी देरमें चेत होनेपर वे एक ब्राह्मणपत्नीद्वारा पार्वतीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश क्षुब्ध होकर अत्यन्त विलाप एवं तिरस्कार करने लगीं। उसी समय भगवान् विष्णु भी वहाँ पधारे और उन्होंने सप्तर्षियोंके आग्रह करनेपर मेना पार्वतीको विदा अनेक प्रकारसे मेनाको समझाते हुए शिवके महत्त्वका करनेके लिये उद्यत हुईं। उन्होंने विधिपूर्वक वैदिक एवं वर्णन किया। लौकिक कुलाचारका पालन करते हुए राजोचित शृंगारकर मेनाने शिवके महत्त्वको स्वीकार करते हुए श्रीहरिसे पार्वतीको विभूषित किया। तत्पश्चात् मेनाके मनोभावोंको कहा—यदि भगवान् शिव सुन्दर शरीर धारण कर लें तो जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मणपत्नीने गिरिजाको उत्तम मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। पातिव्रतकी शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मणपत्नी बोली-ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा कि उसी समय तुमने गिरिराजिकशोरी! संसारमें पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोकोंको पवित्र करनेवाली और समस्त भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे भगवान् शंकरके पास जाकर उन्हें स्तोत्रोंद्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर पापराशिको नष्ट कर देनेवाली है। श्रुतियों और स्मृतियोंमें शम्भुने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण पातिव्रतधर्मको महान् बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ कर लिया। बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्मकी शिक्षा यहाँ विस्तारसे दी गयी है। भगवान् शिवका मंगलमय वरवेश भगवान् शम्भुका वह स्वरूप कामदेवसे भी अधिक इसके अनन्तर भगवती शिवाकी विदाईका मार्मिक सुन्दर और लावण्यका परम आश्रय था। उस स्वरूपका वर्णन हुआ है। शिवाने समस्त गुरुजनोंको, माता-पिताको, पुरोहित और ब्राह्मणोंको, भौजाइयों और दूसरी दर्शनकर शैलराजकी पत्नी मेना आश्चर्यचिकत हो गयीं। वहाँ उपस्थित सभी पुरवासिनियाँ भगवान् शंकरका वह स्त्रियोंको प्रणाम करके यात्रा प्रारम्भ की। सबने शिवाको मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गयीं। हिमाचलकी आशीर्वाद प्रदान किया। पत्नी मेना भी शम्भुकी आरती उतारनेके लिये हाथमें ब्रह्माजी कहते हैं-तात! इस प्रकार मैंने परम दीपकोंसे सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपत्नियों तथा मंगलमय शिव-विवाहका वर्णन किया। यह शोकनाशक, अन्य स्त्रियोंके साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं। विवाहका आनन्ददायक तथा धन और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। सब कार्य विधि-विधानसे सम्पन्न हुआ। इस प्रकार रुद्रसंहिताका पार्वतीखण्ड पूर्ण हुआ। रुद्रसंहिता (कुमारखण्ड) नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा-हे ब्रह्मन्! भगवान् उत्पन्न होने तथा कृत्तिकादि छ: स्त्रियोंके द्वारा उनके शंकरने पार्वतीसे विवाह करनेके पश्चात् कैलास जाकर पाले जाने, उन छहोंकी सन्तुष्टिके लिये उनके छ: मुख क्या किया? उन परमात्मा शिवको किस प्रकार पुत्र धारण करने और कृत्तिकाओं के द्वारा पाले जानेके कारण उत्पन्न हुआ? तारकासुर-वध किस प्रकार हुआ? उनका कार्तिकेय नाम होनेकी बात कही। तदनन्तर उनके ब्रह्माजीने कहा-शिवजीके कैलास पहुँचते ही शंकर-गिरिजाकी सेवामें लाये जानेकी कथा सुनायी। वहाँ महान् उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर फिर ब्रह्माजीने कहा-भगवान् शंकरने कुमारको गोदमें अपने-अपने स्थानको चले गये। इसके बाद भगवान् बैठाकर अत्यन्त स्नेह किया। देवताओंने उन्हें नाना शम्भु पार्वतीके साथ देवताओंके वर्ष-परिमाणके अनुसार प्रकारके पदार्थ, विद्याएँ, शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्र प्रदान एक हजार वर्षतक विहार करते रहे। किये। पार्वतीके हृदयमें प्रेम समाता नहीं था, उन्होंने कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा हर्षपूर्वक कुमारको उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही ब्रह्माजीने कथा-प्रसंग सुनाकर कुमारके गंगासे चिरंजीवी भी बना दिया।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-तारकासूर-संग्राम और तारकासुरमें अत्यन्त रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ इसी बीच देवताओंने भगवान् शंकरसे कहा-गया। तब ब्रह्माजीने स्वामिकार्तिकसे कहा—हे पार्वतीसुत! प्रभो! तारकासुर कुमारके हाथों ही मारा जानेवाला है, विष्णु और तारकासुरका यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे इसलिये ही यह पार्वती-परिणय तथा कुमार-उत्पत्ति रहा है; क्योंकि विष्णुके हाथों इस तारककी मृत्यु नहीं आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगोंके होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यन्त बलवान् हो गया हितार्थ उसका कामतमाम करनेके हेतु कुमारको आज्ञा है। हे पार्वतीनन्दन! तुम्हारे अतिरिक्त इस पापीको दूसरा दीजिये। हम लोग आज ही अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित कोई नहीं मार सकता। तुम शीघ्र ही उस दैत्यका वध होकर तारकको मारनेके लिये रणयात्रा करेंगे। करनेके लिये तैयार हो जाओ। तारकका संहार करनेके ब्रह्माजी कहते हैं-मुने! यह सुनकर भगवान् निमित्त ही तुम शंकरसे उत्पन्न हुए हो। शंकरका हृदय दयाई हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेयने प्रसन्नतापूर्वक 'तथास्तु'-ऐसा ही होगा कहा तथा वे स्वीकार करके उसी समय तारकका वध करनेके लिये युद्धके लिये तत्पर हो गये। अपने पुत्र कुमारको देवताओंको सौंप दिया। फिर तो शिवजीकी आज्ञा मिल जानेपर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी कुमार कार्तिकेयके साथ तारकासुरका भयंकर युद्ध देवता एकत्र होकर तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये। उस होने लगा। सबके देखते-देखते कुमारके आघातसे तारकासुर सहसा धराशायी हो गया और उसके प्राण-समय श्रीहरि आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुरका वध अवश्य कर डालेंगे। वे भगवान् पखेरू उड़ गये। महाबली दैत्यराज तारकके मारे जानेपर शंकरके तेजसे भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकका सभी देवता आनन्दमग्न हो गये। उस समय भगवान् संहार करनेके लिये रणक्षेत्रमें आये। उधर महाबली शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका समाचार पाकर पार्वतीजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पधारे। स्नेहसे युक्त पार्वतीजी तारकने जब देवताओंके इस युद्धोद्योगको सुना तो वह भी एक विशाल सेनाके साथ देवोंसे युद्ध करनेके लिये परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदमें लेकर तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनीको लाड-प्यार करने लगीं। उस समय वहाँ एक महान् आते देख देवताओंको परम विस्मय हुआ। उसी समय विजयोत्सव मनाया गया। देवताओंने पुष्पवर्षा की। भगवान् विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताओंके प्रति आकाशवाणी तत्पश्चात् भगवान् रुद्र जगज्जननी भवानीके साथ अपने निवास-स्थान कैलास पर्वतको चले गये। इधर सभी हुई—देवगण! तुम लोग जो कुमारके अधिनायकत्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राममें देवताओंने शंकरनन्दन कुमारका स्तवन करते हुए निवेदन दैत्योंको जीतकर विजयी होगे। किया-हे कुमार! आपने असुरराज तारकको मारकर ब्रह्माजी कहते हैं-मुने! उस आकाशवाणीको हम सबको तथा चराचर जगत्को सुखी कर दिया। अब सुनकर सभी देवताओंका उत्साह बढ़ गया। उनकी आप अपने माता-पिता पार्वती और शंकरका दर्शन युद्धकामना बलवती हो गयी और वे सब युद्धके लिये करनेके लिये शिवके निवासस्थल कैलासपर चलनेकी आ डटे। इधर बहुसंख्यक असुरोंसे घिरा हुआ वह तारक कृपा करें। भी बहुत बड़ी सेनाके साथ वहाँ आ धमका। भयंकर तदनन्तर सब देवताओं के साथ कुमार स्कन्द शिवजीके समीप कैलास पहुँच गये। वहाँ शिव-शिवाके युद्ध होने लगा। भगवान् श्रीहरिने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और साथ सबने बड़ा आनन्द मनाया। देवताओंने शिवजीकी शार्ङ्ग धनुषको लेकर युद्धस्थलमें महादैत्य तारकपर स्तुति की। शिवजीने उन सबोंको वरदान तथा अभयदान आक्रमण किया। तदनन्तर सबके देखते-देखते श्रीहरि देकर विदा दिया।

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वा                  | र्ध ]—एक सिंहावलोकन $st$                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| भगवान् गणपतिके जन्मकी कथा                             | भगवान् शंकरके आज्ञानुसार शिवगणोंने उत्तर               |
| नारदजी बोले—प्रजानाथ! मैंने स्वामिकार्तिकके           | दिशासे एक हाथीका सिर लाकर उस धड़में जोड़ दिया।         |
| सब वृत्तान्त तथा उनकी उत्तम कथा सुन ली, अब            | इसके अनन्तर देवताओंने वेदमन्त्रोंद्वारा जलको           |
| गणेशका उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ।                  | अभिमन्त्रितकर उस बालकके शरीरपर छिड़का, जिससे           |
| ब्रह्माजी बोले—हे नारद! एक समय पार्वतीके              | वह बालक चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया।                  |
| मनमें ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक           | अपने पुत्रको जीवित देखकर पार्वती देवी प्रसन्न हो       |
| होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही         | गयीं और उन्होंने हर्षातिरेकसे उसका मुख चूमा और         |
| आज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो। यों विचारकर पार्वतीदेवीने | प्रेमपूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा—अबसे सम्पूर्ण       |
| अपने शरीरके मैलसे एक ऐसे चेतन पुरुषका निर्माण         | देवताओंमें तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी        |
| किया, जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे संयुक्त था। देवीने    | दु:खका सामना नहीं करना पड़ेगा।                         |
| कहा—तात! तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम     | ब्रह्माजी कहते हैं—हे मुने! तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु    |
| मेरी बात सुनो। आजसे तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी    | और शंकर आदि सभी देवताओंने मिलकर पार्वतीको              |
| आज्ञाके बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महलके भीतर          | प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर      |
| प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहींसे भी आये, कोई        | दिया।                                                  |
| भी हो।                                                | शिवजी कहते हैं—हे गिरिजानन्दन! विघ्ननाशके              |
| ब्रह्माजी कहते हैं—यों कहकर पार्वतीने गणेशके          | कार्यमें तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है— |
| हाथमें एक सुन्दर छड़ी दे दी और गणराजको अपने           | इतना कहनेके पश्चात् महात्मा शंकर गणेशको पुन:           |
| द्वारपर स्थापित कर दिया तथा सिखयोंके साथ स्वयं        | वरदान देते हुए बोले—हे गणेश्वर! तू भाद्रपद मासके       |
| स्नान करने लगीं। इसी समय भगवान् शिव द्वारपर           | कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर        |
| आ पहुँचे। गणेश पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नहीं,       | उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसी दिनसे आरम्भ करके तेरा       |
| अत: बोल उठे—माताकी आज्ञाके बिना अभी भीतर              | उत्तम व्रत करना चाहिये। यहाँ शिवजीने चतुर्थीव्रतकी     |
| मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गयी हैं।             | शास्त्रोक्त विधि तथा उसकी महिमाका वर्णन प्रस्तुत       |
| महेश्वरके गण उन्हें समझाकर हटानेका प्रयास कर          | किया है।                                               |
| रहे थे, परंतु गणेश वहाँसे हटे नहीं। शिवगणों एवं       | गणेशविवाहकी कथा                                        |
| गणेशजीका युद्ध होने लगा, पर वे गणेशको पराजित          | कुछ समय बीत जानेपर एक दिन शिव-पार्वतीके                |
| न कर सके, तब स्वयं शूलपाणि महेश्वरने गणेशसे           | मनमें यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवाहके        |
| युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। घोर युद्ध हुआ            | योग्य हो गये हैं। उधर गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रोंमें |
| अन्ततोगत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वरने त्रिशूलसे         |                                                        |
| गणेशजीका सिर काट डाला।                                | विवाह हमारा होना चाहिये—दोनोंने यह इच्छा व्यक्त        |
| जब यह समाचार पार्वतीजीको मिला, तब वे क्रुद्ध          | की। शिव-पार्वतीने कहा—सुपुत्रो! हम लोगोंने पहलेसे      |
| हो गयीं और बहुत सारी सिखयोंको उत्पन्न करके            | एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वीकी             |
| प्रलय-जैसी स्थिति बना दीं। यह देख देवर्षियोंने        | परिक्रमा करके पहले लौट आयेगा, उसीका विवाह              |
| भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये प्रार्थना की तो भगवती     | पहले होगा।                                             |
| पराम्बाने कहा—यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तो सब       | -                                                      |
| ठीक हो जायगा।                                         | अपने स्थानसे पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये,    |

लगे कि परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, अब मैं क्या इधर नारदने कार्तिकेयको माता-पिताके द्वारा छल करूँ ? करनेकी बात कहकर उन्हें भड़काया। कुमार स्कन्द गणेशजीने अपने माता-पिता शिव-पार्वतीको सुन्दर माता-पिताको प्रणामकर क्रोधाग्निसे जलते हुए शिवा-शिवके मना करनेपर भी क्रौंच पर्वतपर चले गये और आसनपर बिठाया और विधिपूर्वक उनकी पूजाकर सात

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

विवाह पहले कर देना चाहिये। शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गये। कृत्तिका नक्षत्रयुक्त भगवान् शिवा-शिवने गणेशजीकी बात स्वीकार कार्तिक पूर्णिमा तिथिमें जो व्यक्ति कुमारका दर्शन करता कर ली और सिद्धि एवं बुद्धिके साथ गिरिजानन्दन है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित गणेशका विवाह सम्पन्न हो गया। उनकी सिद्धि फलकी प्राप्ति हो जाती है। स्कन्दका वियोग होनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये शिव-पार्वती स्वयं अपने अंशसे क्रौंच पर्वतपर गये। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग

परंतु गणेश वहीं खड़े रह गये। वे मनमें विचार करने

परिक्रमाएँ सम्पन्न कीं और निवेदन किया कि शास्त्रोंके

अनुसार मेरी पृथ्वी-परिक्रमा पूर्ण हो गयी। अत: मेरा

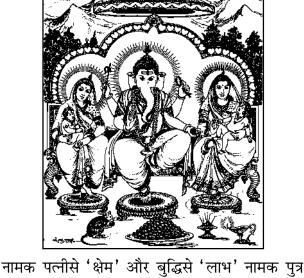

हुआ।

## नारदजी कहते हैं-हे ब्रह्मन्! पराक्रमी भगवान्

शंकरने एक ही बाणसे एक साथ दैत्योंके तीनों पुरोंको

किस प्रकार जलाया? मायासे निरन्तर विहार करनेवाले

भगवान् शंकरके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजी बोले-हे ऋषिश्रेष्ठ! पूर्वकालमें व्यासजीने

महर्षि सनत्कुमारसे यही बात पूछी थी। तब सनत्कुमारजीने उस समय जो कुछ कहा था, वही बात मैं आपको

सुनाता हूँ।

है, आज भी वहाँ उनके दर्शन होते हैं। पार्वतीसहित उन शिवको आया जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँसे

अन्यत्र जानेको उद्यत हो गये। देवताओं और मुनियोंके बहुत प्रार्थना करनेपर भी वे कार्तिकेय उस स्थानसे तीन योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद! पुत्रके स्नेहसे आतुर वे दोनों शिवा-शिव

अमावस्याके दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं और पूर्णमासीके दिन पार्वतीजी निश्चित रूपसे वहाँ जाती हैं। हे मुनीश्वर! आपने कार्तिकेय और गणेशका जो-

इस प्रकार रुद्रसंहिताका चतुर्थ कुमारखण्ड पूर्ण हुआ। रुद्रसंहिता (युद्धखण्ड)

त्रिपुरवधकी कथा सनत्कुमार व्यासजीसे कहते हैं-हे मुनीश्वर!

शिवजीके पुत्र कार्तिकेयके द्वारा तारकासुरका वध कर

कुमारके दर्शनके लिये पर्व-पर्वपर वहाँ जाते रहते हैं।

जो वृत्तान्त पूछा, वह श्रेष्ठ वृत्तान्त मैंने वर्णित किया।

[ श्रीशिवमहापुराण-

कुमार कार्तिकेयका क्रौंचपर्वतपर जाना

ब्रह्माजी कहते हैं - हे देवर्षे ! उसी दिनसे लेकर वे

तभीसे वे आज भी वहींपर हैं।

दिये जानेपर उसके तीनों पुत्र—तारकाक्ष, विद्युन्माली

तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्योंने सम्पूर्ण भोगोंको त्यागकर मेरुपर्वतकी गुफामें जाकर

अत्यन्त अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्माजीमें मन लगाये हुए उन तारकपुत्रोंका बहुत समय

| अङ्क ] 💮 💮 🛊 श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध             | ]—एक सिंहावलोकन * ५५                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| *****************************                        | **************************************                  |
| बीत गया। उनके तपसे सन्तुष्ट होकर ब्रह्माजी वहाँ      | शिवजीसे प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जायँ |
| प्रकट हो गये और उन असुरोंसे अभीष्ट वर माँगनेको       | तो आप लोगोंका कार्य पूर्ण हो सकेगा।                     |
| कहा।                                                 | तब ब्रह्माजीकी बात सुनकर इन्द्रसहित सभी देवता           |
| दैत्य बोले—हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें      | दुखी होकर शिवलोक गये और भगवान् शिवसे प्रार्थना          |
| सब प्राणियोंसे अवध्यत्व प्रदान कीजिये। हम अजर-       | की। भगवान् शंकरने कहा—वे दैत्य मेरी भक्ति और            |
| अमर हो जायँ और तीनों लोकोंमें अन्य प्राणियोंको मार   | सेवा-शुश्रूषामें संलग्न हैं। इसलिये जबतक वे वेद-        |
| सकें। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—हे           | शास्त्रोक्त धर्मसे विमुख नहीं होंगे, तबतक मेरे द्वारा   |
| असुरो! पूर्ण अमरत्व किसीको नहीं मिल सकता, अत:        | उनका कोई अनिष्ट करना सम्भव नहीं है। इसलिये आप           |
| कोई अन्य वर माँग लो। इस भूतलपर जहाँ भी कोई           | देवतागण विष्णुसे बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान्       |
| प्राणी जन्मा है, वह अवश्य मरेगा।                     | विष्णुके समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनताके साथ        |
| दैत्य बोले—हे भगवन्! हम लोग यद्यपि पराक्रमशील        | विष्णुके समक्ष अपनी परिस्थितियोंको बताया तथा            |
| हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है, जिसमें   | भगवान् शिवके विचारोंको भी व्यक्त किया।                  |
| शत्रु प्रवेश कर न सके और वहाँ हम सुखसे निवास कर      | भगवान् विष्णुने कहा—लिंगार्चनपरायण वे दैत्य             |
| सकें। अत: आप ऐसे तीन नगरोंका—एक स्वर्णका पुर,        | इस लोकमें अनेक प्रकारकी सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं,      |
| दूसरा चाँदीका तथा तीसरा वज्रके समान लोहेका पुर       | परलोकमें भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, फिर भी मैं अपनी  |
| निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिये, जो परम अद्भुत,     | मायासे उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न डालकर देवताओंकी       |
| सभी सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण और देवताओंके लिये सर्वथा  | कार्यसिद्धिके निमित्त क्षणभरमें त्रिपुरका संहार करूँगा। |
| अनतिक्रमणीय हों।                                     | जबतक वे शंकरकी अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य          |
| सनत्कुमारजीने व्यासजीसे कहा—उनका यह वचन              | करते हैं, तबतक उनका नाश नहीं हो सकता, इसलिये            |
| सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने उन्हें यह वर प्रदान कर     | अब ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे वहाँसे वेद-धर्म          |
| दिया। उसके बाद उन्होंने दैत्यशिल्पी मयको आज्ञा       | चला जाय, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे—ऐसा          |
| दी—हे मय! तुम सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगरोंका      | निश्चय करके विष्णुजीने उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न       |
| निर्माण कर दो। मयको यह आज्ञा प्रदानकर ब्रह्माजी      | करनेके लिये श्रुतिखण्डनरूप उपाय किया।                   |
| अपने लोकको चले गये। तदनन्तर मयने बड़े प्रयत्नके      | उन देवाधिदेव विष्णुजीकी मायासे सभी पुरवासियोंके         |
| साथ तीनों पुरोंका निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रमसे  | अपने धर्मोंसे सर्वथा विमुख हो जानेपर अधर्मकी वृद्धि     |
| स्वर्गमें, आकाशमें एवं भूलोकमें अवस्थित हुए।         | होने लगी। सभी देवताओंने भगवान् शंकरसे प्रार्थना की      |
| इस प्रकार तीनों पुरोंको प्राप्तकर महाबली तारकासुरके  | और कहा—हे भक्तवत्सल! उन दैत्योंने हमारे भाग्यसे         |
| पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकारके सुखोंका भोग | सभी धर्मोंका परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद! इस        |
| करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसोंको वहाँ निवास करते   | समय हम आपकी शरणमें आये हैं, आप जैसा चाहें,              |
| हुए बहुत लम्बा काल व्यतीत हो गया।                    | वैसा करें।                                              |
| तब उनके तेजसे दग्ध हुए इन्द्रादि देवता दुखी          | त्रिपुरध्वंसके लिये दिव्य रथका निर्माण                  |
| होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और उनसे अपना दु:ख        | भगवान् शंकरने कहा—मेरे पास योग्य सारथीसहित              |
| प्रकट किया।                                          | दिव्य रथ नहीं है और संग्राममें विजय दिलानेवाला          |
| ब्रह्माजी बोले—हे देवताओ! आप लोग उन                  | धनुष–बाण आदि भी नहीं है, जिस रथपर बैठकर                 |
| दैत्योंसे बिलकुल मत डरिये। इन्द्रसहित सभी देवता      | धनुष–बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल                |

| ५६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>******************</b>                             | *************************                            |
| दैत्योंका संग्राममें वध कर सकूँ।                      | तबतक आप बाण छोड़िये और त्रिपुरको भस्म कर             |
| तब सभी देवता प्रभुके वचन सुनकर प्रसन्न होकर           | दीजिये।                                              |
| बोले—हे महेश्वर! हम लोग आपके रथादि उपकरण              | शिवजीके द्वारा छोड़े गये तीव्रगामी उस विष्णुमय       |
| बनकर युद्धके लिये तैयार हैं। भगवान् शंकरने कहा कि     | बाणने त्रिपुरमें रहनेवाले उन तीनों दैत्योंको दग्ध कर |
| रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित     | दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए     |
| कीजिये। तब उनकी आज्ञासे विश्वकर्माने संसारके          | उस बाणकी अग्निसे भस्म हो गये।                        |
| कल्याणके लिये सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यन्त सुन्दर      | जिस प्रकार कल्पान्तमें जगत् भस्म हो जाता है,         |
| रथका निर्माण किया। शिवजीके रथपर आरूढ़ हो              | उसी प्रकार उस अग्निने केवल विश्वकर्मा मय दानवको      |
| जानेपर वह रथ उन बलवान् दानवोंके आकाशस्थित             | छोड़कर सभीको भस्म कर दिया। महेश्वरके शरणागत          |
| तीनों पुरोंको उद्देश्य करके चलने लगा। रथपर आरूढ़      | होनेपर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिये सब           |
| भगवान् शंकरने पाशुपत-व्रतकी चर्चा की और कहा—          | पुरुषोंको ध्यानपूर्वक यह यत्न करना चाहिये, जिससे     |
| जो इस दिव्य पाशुपत व्रतका आचरण करेगा वह               | भगवान् शंकरमें भक्ति बढ़े।                           |
| पशुत्वसे मुक्त हो जायगा।                              | इसके अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओंने        |
| सनत्कुमार बोले—उन परमात्मा महेश्वरका यह               | भगवान् शंकरकी स्तुति की। शिवजीने प्रसन्न होकर        |
| वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणोंने कहा—ऐसा       | मनोऽभिलषित वर प्रदान किया।                           |
| ही होगा। इसलिये हे वेदव्यास! देवता एवं असुर—सभी       | भगवान् शिवद्वारा मयको वरदान                          |
| उन प्रभुके पशु हैं और पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले    | सनत्कुमारजी कहते हैं—उसी समय मय दानव                 |
| रुद्र भगवान् शंकर पशुपित हैं, तभीसे उन महेश्वरका यह   | प्रेमपूर्वक गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगा।       |
| कल्याणप्रद 'पशुपति' नाम भी सभी लोकोंमें प्रसिद्ध      | शिवजीने प्रसन्न होकर मय दानवसे वर माँगनेको कहा।      |
| हुआ।                                                  | मयने कहा—हे देवदेव! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो      |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे व्यासजी! इसके बाद             | मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिये। मुझमें कभी    |
| महादेव शम्भु समस्त युद्ध-सामग्रियोंसे युक्त हो उस     | भी असुर भाव न रहे। हे नाथ! मैं आपके शुभ भजनमें       |
| रथपर बैठकर त्रिपुरके दैत्योंको दग्ध करनेके लिये उद्यत | मग्न रहूँ। भगवान् महेश्वर प्रसन्न होकर बोले—तुम मेरी |
| हुए। पर इस कार्यमें गणेशजीके द्वारा विघ्न होनेपर एक   | आज्ञासे अपने परिवारसहित स्वर्गलोकसे भी मनोहर         |
| अत्यन्त मनोहर आकाशवाणी शंकरजीने सुनी—हे भगवन्!        | वितललोकको जाओ तथा निर्भय होकर वहाँ रहो।              |
| जबतक आप इन गणेशजीका पूजन नहीं करेंगे, तबतक            | मयने भगवान्की इस आज्ञाको स्वीकार किया और             |
| आप त्रिपुरका नाश नहीं कर सकेंगे—यह वचन सुनकर          | सबको प्रणामकर वह वितललोकको चला गया।                  |
| सदाशिवने भद्रकालीको बुलाकर गणेशजीका पूजन              | जलन्धरके वधकी कथा                                    |
| किया।                                                 | व्यासजी कहते हैं—हे ब्रह्मन्! मैंने सुना है कि       |
| जब महादेवजी गणेशका पूजनकर स्थित हो गये,               | पूर्वकालमें प्रभु शंकरजीने महादैत्य जलन्धरका वध      |
| उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एकमें मिल गये। उसी      | किया था, आप शंकरजीके उस चरित्रको सुनानेकी कृपा       |
| समय जगत्पति ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा—हे महेश्वर!      | करें।                                                |
| अब इन दैत्य तारकपुत्रोंके वधका समय उपस्थित हो         | व्यासजीद्वारा इस प्रकार पूछनेपर महामुनि              |
| गया है; क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थानमें आ गये      | सनत्कुमारजीने पूरी कथा सुनायी—                       |
| हैं। जबतक ये तीनों पुर एक-दूसरेसे अलग नहीं होते,      | एक बार बृहस्पति तथा इन्द्र शंकरजीका दर्शन            |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्धे               | े]—एक सिंहावलोकन $st$                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                        | <br>  संत्रस्त होकर भगवान् शंकरके पास गये और अपनी       |
| ज्ञानकी परीक्षा लेनेके लिये एक भयंकर पुरुषका रूप       | रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे। यह निश्चय हुआ कि       |
| धारण करके मार्गमें स्थित हो गये। इन्द्र उन्हें पहचान   | जलन्धरको पत्नी वृन्दाका पातिव्रत्य जबतक नष्ट नहीं       |
| नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान्           | ।<br>होगा, तबतक जलन्धरकी मृत्यु सम्भव नहीं है, अत:      |
| शंकरने भी क्रोधित होकर उन्हें जलानेके लिये अपने        | भगवान् विष्णुने पार्वतीकी प्रेरणासे वृन्दाका पातिव्रत्य |
| नेत्रोंसे एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी | ।<br>निष्ट किया। वृन्दाको जब यह बात मालूम हुई तो वह     |
| बुद्धिसे भगवान् शंकरको पहचानकर उनकी स्तुति करने        | अत्यन्त क्षुब्ध हो गयी और वह भगवान् विष्णुको शाप        |
| लगे और इन्द्रको भी उनके चरणोंपर गिराया। तब प्रसन्न     | देकर अग्निमें प्रवेश कर गयी। इधर भगवान् शंकरने          |
| होकर इन्द्रकी रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्निको       | देवताओंके कार्यको सिद्ध करनेके लिये नारदजीको            |
| समुद्रमें फेंक दिया।                                   | बुलाकर भेजा। नारदजी देवताओंको आश्वस्त करके              |
| समुद्रमें फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालकरूप            | जलन्धरके पास गये और उससे बोले—तुम्हारे पास              |
| हो गया। वह बालक गंगासागरके संगमपर स्थित होकर           | सम्पूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्रीरत्न नहीं है।        |
| बड़े ऊँचे स्वरमें रोने लगा। उसके रुदनसे सभी लोक        | जलन्धरके पूछनेपर नारदजीने बताया कि कैलास                |
| व्याकुल हो गये तथा समस्त देवता ब्रह्माजीकी शरणमें      | पर्वतपर विश्वमोहिनी पार्वती हैं, जो अत्यन्त सुन्दर हैं। |
| गये। ब्रह्माजीने उस बालकके विषयमें समुद्रसे पूछा।      | जलन्धरने अपना एक दूत भेजा। उसकी भगवान् शिवसे            |
| उसी समय उस बालकने ब्रह्माजीका कण्ठ पकड़ लिया।          | वार्ता हुई। उसकी बातसे भगवान् शंकर अत्यन्त क्रुद्ध      |
| ब्रह्माजीने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी   | हो गये। तत्पश्चात् भगवान् शंकरका जलन्धरसे घोर           |
| आँखोंसे आँसू आ गये। समुद्रके कहनेपर उस बालकका          | युद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा भगवान् शंकरद्वारा धराशायी        |
| जातकोक्त फल ब्रह्माजीने सुनाया। ब्रह्माजीने कहा—       | होकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ।                           |
| इसने मेरे नेत्रोंसे निकले हुए जलको धारण किया,          | सनत्कुमार कहते हैं—हे मुने! अनन्तमूर्ति सदाशिवके        |
| इसलिये इसका नाम जलन्धर होगा। यह बालक समस्त             | द्वारा उस समुद्रपुत्र जलन्धरके मारे जानेपर सभी प्रसन्न  |
| दैत्योंका अधिपति होगा। रुद्रको छोड़कर यह सभी           | हो गये और सम्पूर्ण त्रैलोक्य शान्तिमय हो गया।           |
| प्राणियोंसे अवध्य होगा। इसके अनन्तर सागरके अनुरोधपर    | शंखचूडकी कथा                                            |
| असुर कालनेमिने अपनी पुत्री वृन्दाका विवाह जलन्धरसे     | कश्यपकी पत्नियोंमें एकका नाम दनु था, उस                 |
| कर दिया।                                               | दनुके बहुत-से महाबली पुत्र हुए, उनमें एकका नाम          |
| देवताओंद्वारा छलपूर्वक समुद्र-मन्थन एवं अमृत-          | विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेन्द्रिय,    |
| पान आदिकी बातें सुनकर जलन्धर अत्यधिक क्रोधित           | धार्मिक और विष्णुभक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं        |
| हो गया और स्वर्ग पहुँचकर उसने इन्द्रसहित सभी           | हुआ, तब उसने पुष्कर जाकर पुत्रप्राप्तिके लिये तपस्या    |
| देवताओंको जीत लिया और अमरावतीपुरीपर अपना               | की। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उसे      |
| अधिकार कर लिया। देवताओंको भागते हुए देखकर              | पुत्र होनेका वरदान दिया।                                |
| भगवान् हृषीकेश विष्णु गरुडपर सवार होकर जलन्धरसे        | तदनन्तर समय आनेपर साध्वी दम्भपत्नीने एक                 |
| भयंकर युद्ध करने लगे। उस दैत्यसे बहुत देरतक युद्ध      | तेजस्वी बालकको जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड              |
| करके विष्णु विस्मित हो गये और प्रसन्न होकर उसे         | रखा गया। वह बालक अत्यन्त तेजस्वी था, नित्य              |
| वरदान देने लगे।                                        | बालक्रीडा करके अपने माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगा।        |
| जलन्धर धर्मानुसार शासन करने लगा। देवतागण               | इधर शंखचूड बड़ा हुआ, तब वह पुष्करमें जाकर               |

| ५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | *****************************                           |
| ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने                           | शंखचूडकी सारी बात सुना दी। भगवान् रुद्रने अपनी          |
| लगा। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उसे                                   | सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया।                  |
| देवताओंसे अजेय होनेका वरदान दिया। फिर उन्होंने                                    | इधर शंखचूडने महलके भीतर जाकर अपनी पत्नी                 |
| शंखचूडको दिव्य श्रीकृष्णकवच प्रदान किया। तदनन्तर                                  | तुलसीसे यह सारी वार्ता सुनायी तथा युद्धमें जानेसे पूर्व |
| ब्रह्माजीने उसे आज्ञा दी कि तुम बदरीवनको जाओ, वहीं                                | उसे ढाँढस बँधाया। तदनन्तर दानवराजने कवच धारण            |
| धर्मध्वजको कन्या तुलसी सकाम भावसे तपस्या कर रही                                   | करके अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया।        |
| है। तुम उसके साथ विवाह कर लो।                                                     | घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। उसी समय आकाशवाणी             |
| इसके अनन्तर शंखचूड उस स्थानपर जा पहुँचा,                                          | हुई—जबतक इस शंखचूडके हाथमें श्रीहरिका परम उग्र          |
| जहाँ धर्मध्वजको पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसीसे                                | कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी (तुलसी)-       |
| वहाँ शंखचूडकी वार्ता हुई और ब्रह्माजीकी आज्ञासे                                   | का सतीत्व अखण्डित रहेगा, तबतक इसपर जरा और               |
| दोनोंने गान्धर्व विवाह कर लिया।                                                   | मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अत: हे जगदीश्वर     |
| इसके अनन्तर शुक्राचार्यजीद्वारा शंखचूडका                                          | शंकर! ब्रह्माके इस वचनको सत्य कीजिये।                   |
| राज्याभिषेक हुआ। उसने सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर                                      | शिवजीने उस आकाशवाणीको सुनकर उसे स्वीकार                 |
| देवताओंका सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्माजीकी                                 | कर लिया और विष्णुको इस कार्यके लिये प्रेरित किया।       |
| शरणमें गये। ब्रह्माजी समस्त देवताओंके साथ भगवान्                                  | मायावियोंमें भी श्रेष्ठ मायावी भगवान् विष्णुने एक वृद्ध |
| विष्णुकी स्तुति करने लगे। भगवान् विष्णुने कहा—                                    | ब्राह्मणका वेश धारणकर शंखचूडसे भिक्षारूपमें कवच         |
| कमलयोनि! मैं शंखचूडका सारा वृत्तान्त जानता हूँ।                                   | मॉॅंग लिया और फिर शंखचूडका रूप धारण करके                |
| पूर्वजन्ममें वह गोप था। गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण                            | तुलसीके पास पहुँचकर सबके आत्मा एवं तुलसीके              |
| रहते हैं। वही गोप इस समय शम्भुकी इस लीलासे                                        | नित्य स्वामी श्रीहरिने शंखचूडरूपसे उसके शीलका           |
| मोहित होकर शापवश अपनेको दु:ख देनेवाली दानवी                                       | हरण कर लिया। तदनन्तर विष्णुभगवान्ने शम्भुसे अपनी        |
| योनिको प्राप्त हो गया है। श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके                           | सारी बातें कह सुनायीं। तब शिवजीने शंखचूडके वधके         |
| त्रिशूलसे इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर                               | निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूडके ऊपर छोड़ा,       |
| तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। यों कहकर ब्रह्मासहित                                 | जिसने उसी क्षण उसे राखकी ढेरी बना दिया।                 |
| विष्णु शिवलोकको गये तथा भगवान् शंकरकी स्तुति                                      | शिवजीके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और                 |
| करते हुए बोले—'हे दीनबन्धु! हम दीनोंकी रक्षा                                      | ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी    |
| कीजिये।'                                                                          | प्रशंसा करने लगे। शंखचूड भी शिवजीकी कृपासे शाप-         |
| श्रीशंकरने सबको आश्वस्त करते हुए कहा—हे                                           | मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व (श्रीकृष्णपार्षद)-       |
| देवगण! तुम लोग अपने-अपने स्थानको लौट जाओ, मैं                                     | रूपकी प्राप्ति हो गयी।                                  |
| निश्चय ही शंखचूडका वध कर डालूँगा। महेश्वरके इस                                    | शंखचूडकी हड्डियोंसे शंख जातिका प्रादुर्भाव हुआ,         |
| वचनको सुनकर समस्त देवताओंको परम आनन्द प्राप्त                                     | इस शंखका जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओंके             |
| हुआ। इधर उन महारुद्रने गन्धर्वराज चित्ररथ (पुष्पदन्त)-                            | लिये प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत्में चारों         |
| को दूत बनाकर शंखचूडके पास भेजा। परंतु शंखचूडने                                    | ओर परम शान्ति छा गयी।                                   |
| कहा कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य                               | तुलसी एवं शालग्रामशिलाके                                |
| ही वापस दूँगा और न अधिकारोंको ही लौटाऊँगा।                                        | माहात्म्यका वर्णन                                       |
| शिवदूत पुष्पदन्तने लौटकर अपने स्वामी महेश्वरको                                    | भगवान् श्रीहरिने जब तुलसीका शीलहरण किया,                |

| अङ्क ] 💮 💮 🛊 श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध               | ]—एक सिंहावलोकन * ५९                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **********************************                     | *********************************                        |
| तदनन्तर तुलसीने मनमें सन्देह होनेपर यह समझ             | सनत्कुमारजीने कहा—मुने! किसी समय भगवान्                  |
| लिया कि ये साक्षात् विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत    | शंकर अपने गणों तथा पार्वतीको साथ लेकर कैलाससे            |
| नष्ट हो चुका था, इसलिये वह कुपित होकर विष्णुसे         | विहार करनेके लिये काशी आये। उन्होंने काशीको              |
| कहने लगी—हे विष्णो! चूँिक तुम पाषाण-सदृश कठोर          | अपनी राजधानी बनाया, भैरवको उसका रक्षक नियुक्त            |
| और दयारहित हो, इसलिये अब तुम मेरे शापसे                | किया।                                                    |
| पाषाणस्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त              | किसी समय वे अपने गणोंके साथ मन्दराचलपर                   |
| होकर विलाप करने लगी। इतनेमें वहाँ भक्तवत्सल            | गये और वहाँपर पार्वतीके साथ विहारमें प्रवृत्त हो गये।    |
| भगवान् शंकर प्रकट हो गये। उन्होंने समझाकर कहा—         | पार्वतीने क्रीडा करते हुए सदाशिवके नेत्र अपने दोनों      |
| भद्रे! तुमने जिस मनोरथको लेकर तप किया था,              | हाथोंसे बन्द कर दिये। नेत्रोंके बन्द हो जानेपर क्षणभरमें |
| यह उसी तपस्याका फल है। अब तुम इस शरीरको                | घोर अन्धकार छा गया।                                      |
| त्यागकर दिव्य देह धारण कर लो, श्रीहरिके साथ            | उनके ललाटका स्पर्श करते ही उष्णतासे पार्वतीके            |
| वैकुण्ठमें विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे       | दोनों हाथोंसे स्वेदिबन्दु टपकने लगे। तब उससे एक          |
| तुम छोड़ दोगी, नदीके रूपमें परिवर्तित हो जायगा,        | बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर, विकराल मुखवाला,              |
| जो भारतवर्षमें पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होगा। | महाक्रोधी, अन्धा, कुरूप तथा विकृत स्वरूपवाला था।         |
| श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थरका रूप धारण करके        | इस प्रकारके रूपवाले उस पुरुषको देखकर गौरीने              |
| भारतवर्षमें गण्डकी नदीके जलमें निवास करेंगे तथा        | महेश्वरसे पूछा कि यह कौन है?                             |
| शालग्रामशिलाके रूपमें प्रकट होंगे। विष्णुरूपी          | महेश बोले—तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रोंको बन्द कर         |
| शालग्रामशिला और वृक्षस्वरूपिणी तुलसीका समागम           | दिये जानेपर तुम्हारे हाथोंके स्वेदसे यह अन्धक नामका      |
| सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकारके पुण्योंकी वृद्धि          | असुर प्रकट हुआ है। तुम्हीं इसकी जन्मदात्री हो, अत:       |
| करनेवाला होगा। हे भद्रे! जो शालग्रामशिलाके ऊपरसे       | इसकी रक्षा करो।                                          |
| तुलसीपत्रको दूर करेगा, उसे जन्मान्तरमें स्त्रीवियोगकी  | तदनन्तर हिरण्याक्ष नामका एक असुर पुत्र–                  |
| प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालग्रामशिला, तुलसी और         | प्राप्तिके लिये तपस्या करने लगा। उसकी तपस्यासे           |
| शंखको एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वह                | प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उसे अन्धकको पुत्र-             |
| श्रीहरिका प्यारा होता है।                              | रूपमें प्रदान किया। भगवान् विष्णुने वराहरूप धारणकर       |
| अन्धकासुरकी उत्पत्तिकी कथा                             | हिरण्याक्षका वध किया। इसके अनन्तर नरसिंह-                |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे व्यासजी! जिस प्रकार            | रूप धारणकर हिरण्याक्षके बड़े भाई हिरण्यकशिपुका           |
| अन्धकासुरने परमात्मा शिवके गणाध्यक्ष पदको प्राप्त      | वध किया।                                                 |
| किया था, उस मंगलमय चरित्रका श्रवण करो।                 | अन्धकने घोर तपस्याकर बलशाली होनेका वर                    |
| अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा घोर                  | प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वतीकी सुन्दरताकी         |
| संग्राम किया था, परंतु पीछे बारम्बार सात्त्विक भावके   | गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करनेके लिये भगवान् शिवके       |
| उद्रेकसे शम्भुको प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष       | पास एक दूत भेजा। अन्तमें उसे शिवजीसे घोर युद्ध           |
| बन गया।                                                | करना पड़ा। शिवजीने अपने त्रिशूलसे उसका हृदय              |
| व्यासजीने पूछा—अन्धक कौन था? और वह                     | विदीर्ण कर दिया और उसके शरीरको अपने त्रिशूलपर            |
| किसका पुत्र था? उसने शम्भुकी गणाध्यक्षता कैसे          | टाँगकर आकाशमें उठा दिया। सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त,       |
| प्राप्त की ?                                           | हिमखण्डोंसे खण्डित होनेपर भी उस दैत्यराजने               |

प्राणत्याग नहीं किया और भगवान् शंकरकी निरन्तर साथ हुआ। बाणासुर महान् शिवभक्त था। शिवभक्तिमें स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान् लीन होकर उसने भगवान् शिवको प्रसन्न करनेके शंकरने उसकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य लिये ताण्डव नृत्य किया। उसके सुन्दर नृत्यसे प्रसन्न होकर भगवान् रुद्रने वर माँगनेको कहा। बाणासुरने पद प्रदान कर दिया। श्क्राचार्यद्वारा काशीमें श्क्रेश्वर लिंगकी शिवजीकी निर्विकार भक्ति, अक्षय गाणपत्य (गणोंका स्थापना तथा मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त करना अधिपति)-का भाव तथा प्राणियोंके प्रति दयाभाव सनत्कुमार बोले-हे व्यासजी! मृत्युंजय भगवान् आदि वर माँगते हुए प्रेमपूर्वक शिवजीकी स्तुति की। शिवसे जिस प्रकार शुक्राचार्यने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त बाणासुरका यह वचन सुनकर भगवान् सदाशिव 'तुम सब कुछ प्राप्त करोगे'—इस प्रकार कहकर वहीं की, उसे आप सुनें। पूर्वकालमें भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरीमें विश्वेश्वर अन्तर्धान हो गये। प्रभुका ध्यान करते हुए दीर्घकालतक तप करते रहे। गजासुर-वधकी कथा तथा उन्होंने वहाँ परमात्मा शिवका शिवलिंग स्थापित कृत्तिवासेश्वर लिंगकी स्थापना किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यघ्टकके आठ गजासुर महिषासुरका पुत्र था, जब उसने सुना कि देवी दुर्गाने मेरे पिताको मार दिया था, तब उसने बदला श्लोकोंसे शिवजीकी स्तुति करते हुए उनको बार-बार प्रणाम किया। भगवान् शंकर उनकी उग्र तपस्यासे लेनेकी भावनासे घोर तप किया। उसके तपकी ज्वालासे प्रसन्न होकर कहने लगे-हे विप्रवर्य! आप इसी सब जलने लगे। ब्रह्माजीसे वर पाकर वह गर्वमें भर गया शरीरसे मेरी उदररूपी गुहामें प्रविष्ट हो पुन: लिंगेन्द्रिय और अत्याचार करने लगा, इसी क्रममें वह काशी आया मार्गसे निकलकर पुत्रभावको प्राप्त होंगे। मृतसंजीवनी और भक्तोंको सताने लगा। दुखी देवताओंने ब्रह्माजीके साथ भगवान् शंकरसे प्रार्थना की। भगवान् शंकरने घोर नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबलसे किया है। उस मन्त्ररूपा युद्धमें उसे हराकर त्रिशूलमें पिरो दिया। तब उसने महाविद्याको मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस भगवान् शंकरका स्तवन किया। गजासुरके द्वारा वर किसीको उद्देश्य करके इस विद्याका आवर्तन करेंगे, माँगनेपर भगवान् शिवने कहा—हे दानवराज! तेरा यह वह अवश्य ही जीवित हो जायगा। आपके द्वारा पावन शरीर मेरे इस मुक्तिसाधक काशीक्षेत्रमें मेरे लिंगके स्थापित किये गये इस लिंगका नाम शुक्रेश्वर होगा। रूपमें स्थित हो जाय, इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्यसिद्धि यह सम्पूर्ण लिंगोंमें शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह होगी। सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंका मन बाणासुरकी उत्पत्तिकी कथा तथा उसके हर्षसे परिपूर्ण हो गया। ताण्डव नृत्यसे प्रसन्न होकर भगवान् शिवका ब्रह्माजी कहते हैं —हे मुनिसत्तम! मैंने तुमसे उसे गाणपत्य पद प्रदान करना रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया। बाणासुर बलिका औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंको प्रदान करनेवाला है तथा अपने बलसे तीनों लोकोंको तथा उसके स्वामियोंको भुक्ति-मुक्तिरूपी फल देनेवाला है। जीतकर शोणित नामक पुरमें राज्य करता था। उसकी इस प्रकार रुद्रसंहिताका यह ब्रह्मा और श्रीनारदजीका हजार भुजाएँ थीं। बाणासुरकी पुत्रीका नाम ऊषा कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूपसे सम्पन्न हुआ।

था, उसका विवाह भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धके

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

—राधेश्याम खेमका

# श्रीशिवमहापुराण

### माहात्म्य

### पहला अध्याय

### शौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजीका उन्हें शिवमहापुराणकी महिमा सुनाना

**श्रीशौनकजी बोले**—हे महाज्ञानी सूतजी! सम्पूर्ण

सिद्धान्तोंके ज्ञाता हे प्रभो! मुझसे पुराणोंकी कथाओंके सारतत्त्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये॥१॥



सदाचार, भगवद्भक्ति और विवेककी वृद्धि कैसे होती है तथा साधुपुरुष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि मानसिक विकारोंका निवारण करते हैं?॥२॥

इस घोर कलियुगमें जीव प्राय: आसुर स्वभावके हो गये हैं, उस जीवसमुदायको शुद्ध (दैवी सम्पत्तिसे

आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये, जो कल्याणकारी वस्तुओंमें भी सबसे उत्कृष्ट

एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करनेवाले उपायोंमें

युक्त) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है?॥३॥

भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हो॥४॥

उत्तम शास्त्रका वर्णन करता हूँ॥६॥

तात! वह साधन ऐसा हो, जिसके अनुष्ठानसे शीघ्र ही अन्त:करणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल चित्तवाले पुरुषको सदाके लिये शिवकी

प्राप्ति हो जाय॥५॥

सूतजी बोले—मुनिश्रेष्ठ शौनक! आप धन्य हैं; आपके हृदयमें पुराण-कथा सुननेके प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिये मैं शुद्ध बुद्धिसे विचारकर परम

वत्स! सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तसे सम्पन्न, भिक्त आदिको बढ़ानेवाले, भगवान् शिवको सन्तुष्ट करनेवाले

तथा कानोंके लिये रसायनस्वरूप दिव्य पुराणका श्रवण कीजिये॥७॥

यह उत्तम शिवपुराण कालरूपी सर्पसे प्राप्त होनेवाले महान् त्रास का विनाश करनेवाला है। हे मुने! पूर्वकालमें शिवजीने इसे कहा था। गुरुदेव व्यासजीने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर कलियुगके प्राणियोंके

कल्याणके लिये बड़े आदरसे संक्षेपमें इस पुराणका प्रतिपादन किया है॥८-९॥ हे मुने! विशेष रूपसे कलियुगके प्राणियोंकी

चित्तशुद्धिके लिये इस शिवपुराणके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है॥ १०॥

हे मुने! जिस बुद्धिमान् मनुष्यके पूर्वजन्मके बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्तिकी इस पुराणमें प्रीति होती है॥ ११॥

| ६२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस                                     | हे मुने! सभी दानों और सभी यज्ञोंसे जो पुण्य                                  |
| भूतलपर भगवान् शिवका वाङ्मय स्वरूप समझना                                      | मिलता है, वह फल भगवान् शिवके इस पुराणको                                      |
| चाहिये और सब प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये॥ १२॥                             | सुननेसे निश्चल हो जाता है॥ २४॥                                               |
| इसके पठन और श्रवणसे शिवभक्ति पाकर श्रेष्ठतम                                  | हे मुने! विशेषकर इस कलिकालमें तो शिवपुराणके                                  |
| स्थितिमें पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपदको प्राप्त                         | श्रवणके अतिरिक्त मनुष्योंके लिये मुक्तिदायक कोई अन्य                         |
| कर लेता है। इसलिये सम्पूर्ण यत्न करके मनुष्योंने इस                          | श्रेष्ठ साधन नहीं है॥ २५॥                                                    |
| पुराणके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना है और इसका                                 | शिवपुराणका श्रवण और भगवान् शंकरके नामका                                      |
| प्रेमपूर्वक श्रवण भी सम्पूर्ण वांछित फलोंको देनेवाला                         | संकीर्तन—दोनों ही मनुष्योंको कल्पवृक्षके समान सम्यक्                         |
| है ॥ १३–१४॥                                                                  | फल देनेवाले हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ २६॥                                   |
| भगवान् शिवके इस पुराणको सुननेसे मनुष्य                                       | कलियुगमें धर्माचरणसे शून्य चित्तवाले दुर्बुद्धि                              |
| सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा बड़े-बड़े उत्कृष्ट                           | मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान् शिवने अमृतरसस्वरूप                           |
| भोगोंका उपभोग करके [अन्तमें] शिवलोकको प्राप्त                                | शिवपुराणकी उद्भावना की है॥२७॥                                                |
| कर लेता है॥१५॥                                                               | अमृतपान करनेसे तो केवल अमृतपान करनेवाला ही                                   |
| राजसूययज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोमयज्ञोंसे जो पुण्य                            | मनुष्य अजर-अमर होता है, किंतु भगवान् शिवका यह                                |
| प्राप्त होता है, वह भगवान् शिवकी कथाके सुननेमात्रसे                          | कथामृत सम्पूर्ण कुलको ही अजर-अमर कर देता है ॥ २८ ॥                           |
| प्राप्त हो जाता है॥१६॥                                                       | इस शिवपुराणकी परम पवित्र कथाका विशेष                                         |
| हे मुने! जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिवपुराणका                                | रूपसे सदा ही सेवन करना चाहिये, करना ही चाहिये,                               |
| श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिये; वे                          | करना ही चाहिये। इस शिवपुराणकी कथाके श्रवणका                                  |
| रुद्रस्वरूप ही हैं; इसमें सन्देह नहीं है॥१७॥                                 | क्या फल कहूँ ? इसके श्रवणमात्रसे भगवान् सदाशिव                               |
| इस पुराणका श्रवण और कीर्तन करनेवालोंके                                       | उस प्राणीके हृदयमें विराजमान हो जाते हैं॥ २९-३०॥                             |
| चरणकमलकी धूलिको मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं॥ १८॥                               | यह [शिवपुराण नामक] ग्रन्थ चौबीस हजार                                         |
| जो प्राणी परमपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें                             | श्लोकोंसे युक्त है। इसमें सात संहिताएँ हैं। मनुष्यको                         |
| सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिवपुराणका श्रवण करना                              | चाहिये कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे भली-भाँति                             |
| चाहिये॥ १९॥                                                                  | सम्पन्न हो बड़े आदरसे इसका श्रवण करे॥ ३१॥                                    |
| हे मुनिश्रेष्ठ! यदि मनुष्य सदा इसे सुननेमें समर्थ                            | पहली विद्येश्वरसंहिता, दूसरी रुद्रसंहिता, तीसरी                              |
| न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्तसे एक मुहूर्त भी                            | शतरुद्रसंहिता, चौथी कोटिरुद्रसंहिता और पाँचवीं उमासंहिता                     |
| इसको सुनना चाहिये। हे मुने! यदि मनुष्य प्रतिदिन                              | कही गयी है; छठी कैलाससंहिता और सातवीं वायवीय-                                |
| सुननेमें भी अशक्त हो, तो उसे किसी पवित्र महीनेमें इस                         | संहिता—इस प्रकार इसमें सात संहिताएँ हैं॥ ३२-३३॥                              |
| शिवपुराणका श्रवण करना चाहिये॥२०-२१॥                                          | सात संहिताओंसे युक्त यह दिव्य शिवपुराण परब्रह्म                              |
| जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी                                         | परमात्माके समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति                             |
| आधा अथवा क्षणमात्र भी इस पुराणका श्रवण करते हैं,                             | प्रदान करनेवाला है॥ ३४॥                                                      |
| उनकी दुर्गति नहीं होती॥२२॥                                                   | जो मनुष्य सात संहिताओंवाले इस शिवपुराणको                                     |
| हे मुनीश्वर! जो पुरुष इस शिवपुराणकी कथाको                                    | आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता                              |
| सुनता है, वह सुननेवाला पुरुष कर्मरूपी महावनको                                | है ॥ ३५ ॥                                                                    |
| जलाकर संसारके पार हो जाता है॥२३॥                                             | हे मुने! जबतक इस उत्तम शिवपुराणको सुननेका                                    |

सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तबतक अज्ञानवश प्राणी इस भगवान् महेश्वर उसे अपना पद (धाम) प्रदान करते संसार-चक्रमें भटकता रहता है॥ ३६॥ हैं॥ ४४॥ जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिवपुराणका पूजन भ्रमित कर देनेवाले अनेक शास्त्रों और पुराणोंके श्रवणसे क्या लाभ है, जबिक एक शिवपुराण ही मुक्ति करता है, वह इस संसारमें सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर प्रदान करनेके लिये गर्जन कर रहा है॥३७॥ अन्तमें भगवान् शिवके पदको प्राप्त कर लेता है॥ ४५॥ जिस घरमें इस शिवपुराणकी कथा होती है, वह जो प्रतिदिन आलस्यरिहत हो रेशमी वस्त्र आदिके घर तीर्थस्वरूप ही है और उसमें निवास करनेवालोंके वेष्टनसे इस शिवपुराणका सत्कार करता है, वह सदा पाप यह नष्ट कर देता है॥ ३८॥ सुखी होता है॥ ४६॥ हजारों अश्वमेधयज्ञ और सैकड़ों वाजपेययज्ञ यह शिवपुराण निर्मल तथा शैवोंका सर्वस्व है; शिवपुराणकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर इहलोक और परलोकमें सुख चाहनेवालेको आदरके सकते॥ ३९॥ साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिये॥ ४७॥ हे मुनिश्रेष्ठ! कोई अधम प्राणी जबतक भक्तिपूर्वक यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थींको देनेवाला है, अतः सदा शिवपुराणका श्रवण नहीं करता, तभीतक उसे पापी कहा जा सकता है॥४०॥ प्रेमपूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूपसे पाठ करना गंगा आदि पवित्र निदयाँ, [मुक्तिदायिनी] सप्त चाहिये॥ ४८॥ पुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिवपुराणकी समता वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रोंमें यह शिवपुराण विशेष कल्याणकारी है-ऐसा मुमुक्षुजनोंको समझना कभी नहीं कर सकते॥४१॥ जिसे परमगतिकी कामना हो, उसे नित्य चाहिये॥ ४९॥ शिवपुराणके एक श्लोक अथवा आधे श्लोकका ही यह शिवपुराण आत्मतत्त्वज्ञोंके लिये सदा सेवनीय स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिये॥४२॥ है, सत्पुरुषोंके लिये पूजनीय है, तीनों प्रकारके तापोंका जो निरन्तर अर्थानुसन्धानपूर्वक इस शिवपुराणको शमन करनेवाला है, सुख प्रदान करनेवाला है तथा ब्रह्मा-बाँचता है अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता विष्णु-महेशादि देवताओंको प्राणोंके समान प्रिय है॥ ५०॥ है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है॥४३॥ ऐसे शिवपुराणको मैं प्रसन्नचित्तसे सदा वन्दन जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष अन्तकालमें भक्तिपूर्वक करता हूँ। भगवान् शंकर मुझपर प्रसन्न हों और अपने चरणकमलोंकी भक्ति मुझे प्रदान करें॥५१॥ इस पुराणको सुनता है, उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए | ॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें उसकी महिमावर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ दूसरा अध्याय शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति शौनकजी बोले—हे महाभाग सूतजी! आप धन्य भूतलपर इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ हैं, परमार्थतत्त्वके ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके हमलोगोंको साधन दूसरा कोई नहीं है, यह बात हमने आज आपकी कृपासे यह बड़ी अद्भृत एवं दिव्य कथा सुनायी है॥१॥ निश्चयपूर्वक समझ ली। हे सूतजी! कलियुगमें इस कथाके हमने यह पापनाशिनी, मनको पवित्र करनेवाली और द्वारा कौन-कौन-से पापी शुद्ध होते हैं ? उन्हें कृपापूर्वक भगवान् शिवको प्रसन्न करनेवाली अद्भृत कथा सुनी॥ २॥ बताइये और इस जगत्को कृतार्थ कीजिये॥ ३-४॥

\* शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति \*

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-शूद्रों तथा दूसरोंको भी अनेक बहानोंसे मारकर उनका सूतजी बोले—हे मुने! जो मनुष्य पापी, दुराचारी, धन हड़प लिया था। बादमें उसने अधर्मसे बहुत सारा खल तथा काम-क्रोध आदिमें निरन्तर डूबे रहनेवाले हैं, वे भी इस पुराणसे अवश्य शुद्ध हो जाते हैं॥५॥ धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापीका थोडा-सा भी यह कथा वास्तवमें उत्तम ज्ञानयज्ञ है, जो सदा धन कभी धर्मके काममें नहीं लगा॥१५-१८॥ सांसारिक भोग और मोक्षको देनेवाला है, सभी पापोंको एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाबपर नहाने गया। नष्ट करनेवाला है और भगवान् शिवको प्रसन्न करनेवाला वहाँ शोभावती नामकी एक वेश्याको देखकर वह है। जो अत्यन्त लालची, सत्यविहीन, अपने माता-अत्यन्त मोहित हो गया। वह सुन्दरी भी उस धनी ब्राह्मणको पितासे द्वेष करनेवाले, पाखण्डी तथा हिंसक वृत्तिके अपने वशीभृत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपसमें वार्तालापसे उनमें प्रीति उत्पन्न हो गयी। उस ब्राह्मणने हैं; वे भी इस ज्ञानयज्ञसे शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन न करनेवाले और ईर्ष्याग्रस्त उस वेश्याको पत्नी बनाना तथा उस वेश्याने उसे पति लोग भी कलिकालमें इस ज्ञानयज्ञके द्वारा पवित्र हो बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर जाते हैं॥६-८॥ वे दोनों बहुत समयतक विहार करते रहे॥ १९—२१॥ बैठने, सोने, खाने-पीने तथा क्रीड़ामें वे दोनों निरन्तर जो लोग छल-कपट करनेवाले, क्रूर स्वभाववाले और अत्यन्त निर्दयी हैं, कलियुगमें वे भी इस ज्ञानयज्ञसे पति-पत्नीकी तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता-पिता शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणके धनसे पलनेवाले तथा तथा पत्नीके बार-बार रोकनेपर भी पापकृत्यमें संलग्न निरन्तर व्यभिचारपरायण जो लोग हैं, वे भी इस वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था॥ २२-२३॥ ज्ञानयज्ञसे इस कलिकालमें भी पवित्र हो जाते हैं। जो एक दिन रात्रिमें उस दुष्टने ईर्ष्यावश अपने सोये मनुष्य सदा पापकर्मोंमें लिप्त रहते हैं, शठ हैं और हुए माता-पिता और पत्नीको मार डाला और उनका सारा अत्यन्त दूषित विचारवाले हैं, वे कलियुगमें भी इस धन हर लिया। वेश्यामें आसक्त चित्तवाले उस कामीने ज्ञानयज्ञसे निर्मल हो जाते हैं। दुश्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न अपना और पिता आदिका सारा धन उस वेश्याको दे चित्तवाले और देवताओंके द्रव्यका उपभोग करनेवाले दिया। वह पापी अभक्ष्य-भक्षण तथा मद्यपान करने लगा पापीजन भी कलिकालमें भी इस ज्ञानयज्ञसे पवित्र हो और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्याके साथ एक ही पात्रमें जाते हैं॥९—१२॥ सदा जूठा भोजन करने लगा॥ २४—२६॥ इस पुराणके श्रवणका पुण्य बड़े-बड़े पापोंको नष्ट एक दिन घूमता-घामता वह दैवयोगसे प्रतिष्ठानपुर करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और (झुँसी-प्रयाग)-में जा पहुँचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुतसे साधु-महात्मा एकत्र हुए थे॥ २७॥ भगवान् शंकरको प्रसन्न करता है॥१३॥ इस सम्बन्धमें मुनिगण इस प्राचीन इतिहासका देवराज उस शिवालयमें ठहर गया और वहाँ उस उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका ब्राह्मणको ज्वर आ गया। उस ज्वरसे उसको बड़ी पीड़ा पूर्णतया नाश हो जाता है॥१४॥ होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मणदेवता शिवपुराणकी कथा पहलेकी बात है-किरातनगरमें एक ब्राह्मण रहता सुना रहे थे। ज्वरमें पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मणके था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचनेवाला तथा वैदिक धर्मसे मुखारविन्दसे निकली हुई उस शिवकथाको निरन्तर विमुख था। वह स्नान-सन्ध्या आदि कर्मींसे भ्रष्ट हो सुनता रहा॥ २८॥ गया था और वैश्यवृत्तिमें तत्पर रहता था। उसका नाम एक मासके बाद वह ज्वरसे अत्यन्त पीडित होकर था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करनेवाले चल बसा। यमराजके दूत आये और उसे पाशोंसे लोगोंको ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, बाँधकर बलपूर्वक यमपुरीमें ले गये॥ २९॥

इतनेमें ही शिवलोकसे भगवान् शिवके पार्षदगण कैलास जानेको उद्यत हुए, उस समय यमपुरीमें बड़ा आ गये। उनके गौर अंग कर्पूरके समान उज्ज्वल थे, हाथ भारी कोलाहल मच गया॥३०—३२<sup>१</sup>/२॥ उस कोलाहलको सुनकर धर्मराज अपने भवनसे बाहर आये। साक्षात् दूसरे रुद्रोंके समान प्रतीत होनेवाले

चंचुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य \*

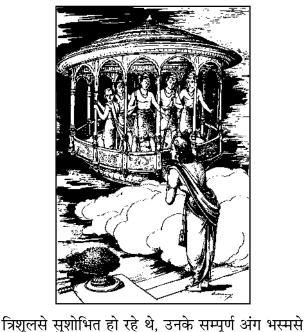

उद्भासित थे और रुद्राक्षकी मालाएँ उनके शरीरकी शोभा

बढ़ा रही थीं। वे सब-के-सब क्रोध करते हुए यमपुरीमें

गये और यमराजके दूतोंको मार-पीटकर, बारम्बार

धमकाकर उन्होंने देवराजको उनके चंगुलसे छुड़ा लिया

और अत्यन्त अद्भुत विमानपर बिठाकर जब वे शिवदूत 🛭

माहात्म्य-अध्याय ३ ]

॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें देवराजमुक्तिवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ तीसरा अध्याय

### चंचुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य

शौनकजी बोले—हे महाभाग सूतजी! आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते! आपके कृपाप्रसादसे मैं बारम्बार कृतार्थ हुआ। इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त आनन्दमें निमग्न हो रहा है। अत: अब भगवान् शिवमें

प्रेम बढ़ानेवाली शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी

कहिये॥ १-२॥ अमृत पीनेवालोंको लोकमें कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान् शंकरके कथामृतका पान तो

प्रत्यक्ष ही मुक्ति देनेवाला है। सदाशिवकी जिस कथाके

सूतजी बोले-हे शौनक! सुनिये, मैं आपके सामने गोपनीय कथावस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि

सुननेमात्रसे मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है और कथाका श्रवण करानेवाले

उन चारों दूतोंको देखकर धर्मज्ञ धर्मराजने उनका

उन्होंने भयके कारण भगवान् शिवके उन महात्मा दूतोंसे

कैलासको चले गये और उन्होंने उस ब्राह्मणको दयासागर

जिसके सुननेसे पापीजन भी मुक्तिके योग्य बन जाते हैं। भगवान् सदाशिवके परमधामको वेदज्ञ सभी लोकोंमें

सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा

अन्य प्राणी; यहाँतक कि जिस पापीने धनके लोभसे

अनेक लोगोंकी हत्या की तथा अपने माता-पिता और

पत्नीको भी मार डाला; वह वेश्यागामी, शराबी ब्राह्मण

देवराज भी इस कथाके प्रभावसे भगवान् शिवके

परमधामको प्राप्तकर तत्क्षण मुक्त हो गया॥ ३७-४०॥

यमने ज्ञानदृष्टिसे देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया,

यमराजसे पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत

शिवपुराणकी यह परम पवित्र कथा धन्य है,

विधिपूर्वक पूजन किया॥ ३३-३४॥

कोई बात नहीं पूछी॥ ३५॥

साम्ब शिवको दे दिया॥ ३६॥

आप शिवभक्तोंमें अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशमें एक बाष्कल नामक ग्राम है,

आप भी धन्य हैं, धन्य हैं॥३-४॥

जहाँ वैदिक धर्मसे विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब-के-सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित

| [ श्रीशिवमहापुराण-                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |
| गक्त हो परपुरुषक <u>े</u>                                                                                                |
| १७॥                                                                                                                      |
| मनवाली पत्नीको                                                                                                           |
| कर वह क्रोधपूर्वक                                                                                                        |
|                                                                                                                          |
| गया जानकर वह                                                                                                             |
| ॥१९॥                                                                                                                     |
| पत्नीको पकड़कर                                                                                                           |
| पीटने लगा॥ २०॥                                                                                                           |
| चुला पीटी जानेपर                                                                                                         |
| दुष्ट पति बिन्दुगसे                                                                                                      |
|                                                                                                                          |
| गणा युवती पत्नीको                                                                                                        |
| ाके साथ इच्छानुसार                                                                                                       |
| वती तथा कामासक्त                                                                                                         |
| के बिना क्या गति                                                                                                         |
| नवयौवनसे उन्मत्त                                                                                                         |
| ावाली मैं कामजन्य                                                                                                        |
| — २४ ॥                                                                                                                   |
| स प्रकार कहनेपर                                                                                                          |
| र्नविमुख दुष्ट पापी                                                                                                      |
|                                                                                                                          |
| लचित्त होकर तुमने                                                                                                        |
| भय त्याग दो और                                                                                                           |
| से सुनो। तुम निर्भय                                                                                                      |
| करो। उन्हें सन्तुष्ट                                                                                                     |
| धन वेश्याके प्रति                                                                                                        |
| । इससे तुम्हारा और                                                                                                       |
| ायगा ॥ २६—२८ ॥                                                                                                           |
| वन सुनकर उसकी                                                                                                            |
| क्रही बात मान ली।                                                                                                        |
| ाकार समझौता कर                                                                                                           |
| कुकर्ममें लीन हो                                                                                                         |
|                                                                                                                          |
| उन मूढ़ चित्तवाले                                                                                                        |
| करो। उन्हें स<br>धन वेश्याके<br>। इससे तुम्हारा<br>ायगा॥ २६—<br>चन सुनकर उ<br>कही बात मान<br>कार समझौता<br>कुकर्ममें लीन |

तदनन्तर शूद्रजातीय वेश्याका पति बना हुआ वह हुए लोहेका परिघ डालते हैं।' पौराणिक ब्राह्मणके दूषित बुद्धिवाला दुष्ट ब्राह्मण बिन्दुग समयानुसार मृत्युको मुखसे यह वैराग्य बढ़ानेवाली कथा सुनकर चंचुला प्राप्त हो नरकमें जा पड़ा। बहुत दिनोंतक नरकके दु:ख भयसे व्याकुल हो वहाँ काँपने लगी॥ ३९-४०॥ भोगकर वह मूढ्बुद्धि पापी विन्ध्यपर्वतपर भयंकर पिशाच गये, तब वह भयभीत नारी एकान्तमें शिवपुराणकी कथा हुआ॥ ३२-३३॥ इधर, उस दुराचारी पति बिन्दुगके मर जानेपर वह बाँचनेवाले उन ब्राह्मणसे कहने लगी॥४१॥ मूढ़हृदया चंचुला बहुत समयतक पुत्रोंके साथ अपने घरमें ही रही॥३४॥ जानती थी। इसलिये मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। इस प्रकार प्रेमपूर्वक कामासक्त होकर जारोंके साथ स्वामिन्! इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्रीका कुछ-कुछ मेरा उद्धार कीजिये॥४२॥ यौवन समयके साथ ढलने लगा॥ ३५॥ एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपर वह स्त्री भाई-बन्धुओंके साथ गोकर्ण-क्षेत्रमें गयी। तीर्थयात्रियोंके संगसे उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थके जलमें स्नान किया। फिर वह साधारणतया (मेला देखनेकी दृष्टिसे) बन्धुजनोंके साथ यत्र-तत्र घूमने लगी। [घूमती-घामती] किसी देवमन्दिरमें उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मणके मुखसे भगवान् शिवकी परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी॥३६—३८॥ कर डाले॥ ४६॥ शरीरके टुकड़े-टुकड़े किये जायँगे, उस समय विशेष दु:ख देनेवाली उस महायातनाको मैं वहाँ कैसे [कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि] 'जो स्त्रियाँ परपुरुषोंके साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरनेके बाद जब

पति-पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया॥ ३१॥

माहात्म्य-अध्याय ३ ]

हे प्रभो! मैंने मृद्बुद्धिके कारण घोर पाप किया है। मैंने कामान्ध होकर अपनी सम्पूर्ण युवावस्था व्यभिचारमें बितायी है॥ ४३॥ आज वैराग्य-रससे ओतप्रोत आपके इस प्रवचनको सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कॉॅंप उठी हूँ और मुझे इस संसारसे वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्तवाली पापिनीको धिक्कार है। मैं सर्वथा निन्दाके योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयोंमें फँसी हुई हूँ और अपने धर्मसे विमुख

चंचुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य \*

हो गयी हूँ॥४४-४५॥ थोड़ेसे सुखके लिये अपने हितका नाश करनेवाले तथा भयंकर कष्ट देनेवाले घोर पाप मैंने अनजानेमें ही

यमलोकमें जाती हैं, तब यमराजके दूत उनकी योनिमें तपे

जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँसे बाहर चले

चंचुलाने कहा — ब्रह्मन्! मैं अपने धर्मको नहीं

हाय! न जाने किस-किस घोर कष्टदायक दुर्गतिमें मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान् पुरुष कुमार्गमें मन लगानेवाली मुझ पापिनीका साथ देगा? मृत्युकालमें उन भयंकर यमदूतोंको मैं कैसे देखूँगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गलेमें फंदे डालकर मुझे बाँधेंगे, तब में कैसे धीरज धारण कर सकूँगी? नरकमें जब मेरे

सहँगी ?॥ ४७—४९॥ दु:ख और शोकसे ग्रस्त होकर मैं दिनमें सहज इन्द्रियव्यापार और रात्रिमें नींद कैसे प्राप्त कर सकूँगी?

हाय! मैं मारी गयी! मैं जल गयी! मेरा हृदय विदीर्ण

हो गया और मैं सब प्रकारसे नष्ट हो गयी; क्योंकि मैं जाऊँ और किसका आश्रय लूँ ? मुझ नरकगामिनीकी इस संसारमें कौन रक्षा करेगा?॥५२-५५॥ हर तरहसे पापमें ही डूबी रही हूँ॥५०-५१॥ हाय विधाता! मुझ पापिनीको आपने हठात् ऐसी दुर्बुद्धि हे ब्रह्मन्! आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और क्यों दे दी, जो सभी प्रकारका सुख देनेवाले स्वधर्मसे आप ही पिता हैं। आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन दूर कर देती है! हे द्विज! शूलसे बिँधा हुआ व्यक्ति ऊँचे अबलाका उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये॥५६॥ सृतजी बोले—हे शौनक! इस प्रकार खेद और पर्वत-शिखरसे गिरनेपर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेधयज्ञ करके वैराग्यसे युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मणके चरणोंमें गिर अथवा सैकडों वर्षोंतक गंगास्नान करनेपर भी मेरे घोर पड़ी। तब उन बुद्धिमान् ब्राह्मणने कृपापूर्वक उसे उठाकर

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

चौथा अध्याय

॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें चंचुलावैराग्यवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३॥

### चंचुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोकमें जा चंचुलाका पार्वतीजीकी सखी होना

### ब्राह्मण बोले—सौभाग्यकी बात है कि भगवान् शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस वैराग्ययुक्त तथा श्रेष्ठ कथाको सुनकर तुम्हें समयपर चेत हो गया है। हे

पापोंकी शुद्धि सम्भव नहीं दीखती। मैं क्या करूँ, कहाँ 📗

ब्राह्मणपत्नी! तुम डरो मत, भगवान् शिवकी शरणमें जाओ। शिवकी कृपासे सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता

है। मैं तुमसे भगवान् शिवकी कीर्तिकथासे युक्त उस परम

वस्तुका वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देनेवाली

उत्तम गति प्राप्त होगी॥१-३॥ शिवकी उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्हारी बुद्धि इस

तरह पश्चात्तापसे युक्त एवं शुद्ध हो गयी है; साथ ही तुम्हारे मनमें विषयोंके प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चात्ताप ही पाप करनेवाले पापियोंके लिये सबसे बडा प्रायश्चित

है। सत्पुरुषोंने सबके लिये पश्चात्तापको ही समस्त पापोंका शोधक बताया है। पश्चात्तापसे ही पापोंकी

शुद्धि होती है। जो पश्चात्ताप करता है, वही वास्तवमें

पापोंका प्रायश्चित्त करता है; क्योंकि सत्पुरुषोंने समस्त पापोंकी शुद्धिके लिये जैसे प्रायश्चित्तका उपदेश किया है, वह सब पश्चात्तापसे सम्पन्न हो जाता है॥४–६॥

हो जाता है, पर अपने कुकर्मके लिये पश्चाताप नहीं

जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय

करता, उसे प्राय: उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकुत्यपर हार्दिक पश्चात्ताप होता है, वह अवश्य उत्तम गतिका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस

इस प्रकार कहा॥५७॥

जैसे दर्पण साफ करनेपर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिवपुराणकी कथासे चित्त अत्यन्त शुद्ध हो

जाता है-इसमें संशय नहीं है। मनुष्योंके शुद्ध चित्तमें जगदम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्रीसाम्बसदाशिवके परम

पदको प्राप्त होता है॥ ९-१०॥ इस प्रकार यह कथारूपी साधन सभी प्राणियोंके

लिये उपकारी है और इसी कारण महादेवजीने इसको आग्रहपूर्वक प्रकट किया है। इस कथासे भगवान् उमापितका

शिवपुराणकी कथा सुननेसे जैसी चित्तशुद्धि होती है,

वैसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती॥७-८॥

ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यानसे परम ज्ञान और उससे मोक्षकी प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान् शंकरके ध्यानमें मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथाको मात्र

[ श्रीशिवमहापुराण-

सुनता है, वह दूसरे जन्ममें भगवान्के ध्यानको सिद्धकर परमपदको पा लेता है। इस कथाके श्रवणसे भगवान् शंकरके ध्यानको प्राप्तकर पश्चात्ताप करनेवाले पापी

| माहात्म्य-अध्याय ४] * चंचुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका                                                       | ा उसे पूरा शिवपुराण सुनाना * ६९                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुरुष सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं॥११—१४॥                                                                    | हे स्वामिन्! आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा                                                      |
| इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त मनुष्योंके लिये                                                                  | परोपकारमें लगे रहते हैं, इसलिये आप श्रेष्ठ साधु                                                        |
| कल्याणका बीज है। अतः यथोचित (शास्त्रोक्त) मार्गसे                                                           | पुरुषोंमें प्रशंसाके योग्य हैं। हे साधो! मैं नरकके समुद्रमें                                           |
| इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये। यह कथा-                                                                  | गिर रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये।                                                     |
| श्रवण भव-बन्धनरूपी रोगका नाश करनेवाला है।                                                                   | पौराणिक अर्थतत्त्वसे सम्पन्न जिस सुन्दर शिवपुराणकी                                                     |
| भगवान् शिवकी कथाको सुनकर फिर अपने हृदयमें                                                                   | कथाको सुनकर मेरे मनमें सम्पूर्ण विषयोंसे वैराग्य                                                       |
| उसका मनन एवं निदिध्यासन करनेसे पूर्णतया चित्तशुद्धि                                                         | उत्पन्न हो गया, उसी इस शिवपुराणको सुननेके लिये                                                         |
| हो जाती है। चित्तशुद्धि होनेसे महेश्वरकी भक्ति अपने                                                         | इस समय मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा हो रही है॥ २६—२८॥                                                       |
| दोनों पुत्रों (ज्ञान और वैराग्य)-के साथ निश्चय ही                                                           | सूतजी <b>बोले</b> —ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका                                                              |
| प्रकट होती है। तत्पश्चात् महेश्वरके अनुग्रहसे दिव्य                                                         | अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिवपुराणकी कथाको सुननेकी                                                        |
| मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिवभक्तिसे                                                   | इच्छा मनमें लिये उन ब्राह्मणदेवताकी सेवामें तत्पर हो                                                   |
| वंचित है, उसे पशु समझना चाहिये; क्योंकि उसका                                                                | वहाँ रहने लगी॥ २९॥                                                                                     |
| चित्त मायाके बन्धनमें आसक्त है। वह निश्चय ही                                                                | तदनन्तर शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धिवाले उन                                                    |
| संसारबन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता॥१५—१८॥                                                                      | ब्राह्मणदेवताने उसी स्थानपर उस स्त्रीको शिवपुराणकी                                                     |
| हे ब्राह्मणपत्नी! इसलिये तुम विषयोंसे मनको हटा                                                              | उत्तम कथा सुनायो॥ ३०॥                                                                                  |
| लो और भक्तिभावसे भगवान् शंकरकी इस परम पावन                                                                  | इस प्रकार उस [गोकर्ण नामक] महाक्षेत्रमें उन्हीं                                                        |
| ला और माक्तमावस मगवान् राकरका इस परम पावन<br>कथाको सुनो। परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे                   | श्रेष्ठ ब्राह्मणसे उसने शिवपुराणकी वह परम उत्तम कथा                                                    |
| कथाका सुना। परमात्मा शंकरका इस कथाका सुननस<br>तुम्हारे चित्तकी शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति | त्रुष्ठ ब्राह्मणस उसन शिवपुराणका वह परम उत्तम कथा<br>सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको बढ़ानेवाली तथा |
|                                                                                                             | ·                                                                                                      |
| हो जायगी। निर्मल चित्तसे भगवान् शिवके चरणारविन्दोंका                                                        | मुक्ति देनेवाली है। उस परम उत्तम कथाको सुनकर वह                                                        |
| चिन्तन करनेवालेकी एक ही जन्ममें मुक्ति हो जाती है—                                                          | ब्राह्मणपत्नी अत्यन्त कृतार्थ हो गयी॥ ३१-३२॥                                                           |
| यह मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ १९— २१ ॥                                                                  | उन सद्गुरुकी कृपासे उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध                                                          |
| सूतजी बोले—शौनक! इतना कहकर वे श्रेष्ठ                                                                       | हो गया, भगवान् शिवके अनुग्रहसे उसके हदयमें शिवके                                                       |
| शिवभक्त ब्राह्मण मौन हो गये। उनका हृदय करुणासे                                                              | सगुणरूपका चिन्तन होने लगा॥ ३३॥                                                                         |
| आर्द्र हो गया था। वे शुद्धचित्त महात्मा भगवान् शिवके                                                        | इस प्रकार सद्गुरुका आश्रय लेकर उसने भगवान् शिवमें                                                      |
| ध्यानमें मग्न हो गये॥ २२॥                                                                                   | लगी रहनेवाली उत्तम बुद्धि पाकर शिवके सच्चिदानन्दमय                                                     |
| तदनन्तर बिन्दुगकी पत्नी चंचुला मन-ही-मन प्रसन्न                                                             | स्वरूपका बारंबार चिन्तन आरम्भ किया॥ ३४॥                                                                |
| हो उठी। ब्राह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रोंमें                                                         | वह प्रतिदिन तीर्थके जलमें स्नान करके जटा और                                                            |
| आनन्दके आँसू छलक आये थे। वह ब्राह्मणपत्नी चंचुला                                                            | वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देहमें भस्म लगाकर                                                        |
| हर्षित हृदयसे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके चरणोंमें गिर पड़ी और                                                    | रुद्राक्षके आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान् शिवके                                                       |
| हाथ जोड़कर बोली—'मैं कृतार्थ हो गयी'॥ २३-२४॥                                                                | नामजपमें लगी रहती थी, संयमित वाणी और अल्पाहार करते                                                     |
| तत्पश्चात् उठकर वैराग्ययुक्त तथा उत्तम बुद्धिवाली                                                           | हुए गुरुके बताये मार्गसे वह शिवजीको प्रसन्न करने लगी।                                                  |
| वह स्त्री, जो अपने पापोंके कारण आतंकित थी, उन                                                               | हे शौनक! इस प्रकार शम्भुका उत्तम ध्यान करते हुए उस                                                     |
| महान् शिवभक्त ब्राह्मणसे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीमें                                                           | चंचुलाका बहुत-सा समय बीत गया॥ ३५—३७॥                                                                   |
| कहने लगी॥ २५॥                                                                                               | तत्पश्चात् समयके पूर्ण होनेपर भक्ति, ज्ञान और                                                          |
| चंचुला बोली—हे ब्रह्मन्! हे शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ!                                                           | वैराग्यसे युक्त हुई चंचुलाने अपने शरीरको बिना किसी                                                     |

इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान् शंकरका दर्शन करके कष्टके त्याग दिया॥ ३८॥ इतनेमें ही त्रिपुरशत्रु भगवान् शिवका भेजा हुआ वह ब्राह्मणपत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यन्त प्रीतियुक्त एक दिव्य विमान द्रुत गतिसे वहाँ पहुँचा, जो उनके होकर उसने बडी उतावलीके साथ भगवानुको बारंबार अपने गणोंसे संयुक्त और भाँति-भाँतिके शोभा-साधनोंसे प्रणाम किया। फिर हाथ जोडकर वह बडे प्रेम, आनन्द

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा

और सन्तोषसे युक्त हो विनीतभावसे खडी हो गयी। उसके

[ श्रीशिवमहापुराण-

और भगवान् शंकरने उसे बड़ी करुणाके साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टिसे उसकी ओर देखा। पार्वतीजीने तो दिव्यरूपधारिणी बिन्दुगप्रिया चंचुलाको प्रेमपूर्वक अपनी

सनातनधाममें अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्यसे सम्पन्न

नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी अविरल धारा बहने लगी तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती

सखी बना लिया। वह उस परमानन्दघन ज्योति:स्वरूप

हो अक्षय सुखका अनुभव करने लगी॥४६—५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें चंचुलासद्गतिवर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४॥

पाँचवाँ अध्याय

सम्पन्न था। चंचला उस विमानपर आरूढ़ हुई और

भगवान् शिवके श्रेष्ठ पार्षदोंने उसे तत्काल शिवपुरीमें पहुँचा दिया। उसके सारे मल धुल गये थे। वह दिव्यरूपधारिणी दिव्यांगना हो गयी थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढाते थे। मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण किये वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य

वहाँ पहुँचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेवजीको

देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिवकी सेवा कर रहे थे। गणेश, भूंगी, नन्दीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्तिके साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंगकान्ति करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशित हो रही थी। कण्ठमें नील चिह्न शोभा पाता था। उनके पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। मस्तकपर

अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने

वामांगमें गौरी देवीको बिठा रखा था, जो विद्युत्-पुंजके

समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेवजीकी कान्ति

कपूरके समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे, उनका सारा शरीर श्वेत भस्मसे भासित था।

शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यन्त उज्ज्वल

वर्णके थे॥४२-४५॥

आभूषणोंसे विभूषित थी॥ ३९—४१॥

चंचुलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाकर

बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दम्पतीका शिवधाममें सुखी होना

शौनकजी बोले—हे महाभाग सूतजी! आप धन्य | जाकर चंचुलाने क्या किया और उसके पतिका क्या हैं, आपकी बुद्धि भगवान् शिवमें लगी हुई है। आपने हुआ; यह सब वृत्तान्त विस्तारसे हमें बताइये॥ १-२॥

कृपापूर्वक यह शिवभक्तिको बढ़ानेवाली अद्भुत कथा सूतजी बोले—हे शौनक! एक दिन परमानन्दमें हमें सुनायी। हे महामते! सद्गति प्राप्त करनेके बाद वहाँ | निमग्न हुई चंचुलाने उमादेवीके पास जाकर प्रणाम किया

| माहात्म्य-अध्याय ५ ] * तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाना * ७१ |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                                      |                                                         |
| और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी॥३॥                              | <b>गिरिजा बोलीं</b> —हे सुते! तुम्हारा बिन्दुग नामवाला  |
| <b>चंचुला बोली</b> —हे गिरिराजनन्दिनी! हे स्कन्दमाता!                       | पित बड़ा पापी था। उसका अन्त:करण बड़ा ही दूषित           |
| मनुष्योंने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखोंको                               | था। वेश्याका उपभोग करनेवाला वह महामूढ़ मरनेके           |
| देनेवाली हे शम्भुप्रिये! हे ब्रह्मस्वरूपिणि! आप विष्णु                      | बाद नरकमें पड़ा; अगणित वर्षोंतक नरकमें नाना             |
| और ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा                         | प्रकारके दु:ख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापको          |
| और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सिच्चदानन्दस्वरूपिणी                  | भोगनेके लिये विन्ध्यपर्वतपर पिशाच हुआ है। इस समय        |
| आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसारकी सृष्टि, पालन और                            | वह पिशाचकी अवस्थामें ही है और नाना प्रकारके             |
| संहार करनेवाली हैं। तीनों गुणोंका आश्रय भी आप ही                            | क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है       |
| हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर—इन तीनों देवताओंका                          | और सदा सब प्रकारके कष्ट सहता है॥१४—१६॥                  |
| आवास-स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करनेवाली                                | <b>सूतजी बोले</b> —हे शौनक! गौरीदेवीकी यह बात           |
| पराशक्ति आप ही हैं॥४—६॥                                                     | सुनकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाली वह चंचुला उस           |
| सूतजी बोले—हे शौनक! जिसे सद्गति प्राप्त हो                                  | समय पतिके महान् दु:खसे दुखी हो गयी। फिर मनको            |
| चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरपत्नी उमाकी                             | स्थिर करके उस ब्राह्मणपत्नीने व्यथित हृदयसे महेश्वरीको  |
| स्तुति करके सिर झुकाये चुप हो गयी। उसके नेत्रोंमें                          | प्रणाम करके पुन: पूछा—॥१७-१८॥                           |
| प्रेमके आँसू उमड़ आये थे॥७॥                                                 | <b>चंचुला बोली</b> —हे महेश्वरि! हे महादेवि! मुझपर      |
| तब करुणासे भरी हुई शंकरप्रिया भक्तवत्सला                                    | कृपा कीजिये और दूषित कर्म करनेवाले मेरे उस दुष्ट        |
| पार्वतीदेवी चंचुलाको सम्बोधित करके बड़े प्रेमसे इस                          | पतिका अब उद्धार कर दीजिये। हे देवि! कुत्सित             |
| प्रकार कहने लगीं—॥८॥                                                        | बुद्धिवाले मेरे उस पापात्मा पतिको किस उपायसे उत्तम      |
| <b>पार्वती बोलीं</b> —हे सखी चंचुले!हे सुन्दरि!मैं तुम्हारी                 | गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइये। आपको           |
| की हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर माँगती                   | नमस्कार है ॥ १९–२० ॥                                    |
| हो ? तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ९ ॥                           | <b>सूतजी बोले</b> —उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला         |
| <b>सूतजी बोले</b> —पार्वतीके इस प्रकार कहनेपर                               | पार्वतीजी अपनी सखी चंचुलासे प्रसन्न होकर ऐसा            |
| चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक                          | कहने लगीं॥ २१॥                                          |
| हो प्रेमपूर्वक पूछने लगी—॥१०॥                                               | <b>पार्वतीजी बोलीं</b> —तुम्हारा पति यदि शिवपुराणकी     |
| चंचुला बोली—हे निष्पाप गिरिराजकुमारी! मेरे पति                              | पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतिको पार करके      |
| बिन्दुग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है—                              | वह उत्तम गतिका भागी हो सकता है॥२२॥                      |
| यह मैं नहीं जानती! कल्याणमयी दीनवत्सले! मैं अपने                            | अमृतके समान मधुर अक्षरोंसे युक्त गौरीदेवीका             |
| उन पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ, कृपा करके                           | यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुलाने हाथ जोड़कर              |
| वैसा ही उपाय कीजिये। हे महेश्वरि! हे महादेवि! मेरे                          | मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने         |
| पित एक शूद्रजातीय वेश्याके प्रति आसक्त थे और पापमें                         | पतिके समस्त पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम गतिकी प्राप्तिके   |
| ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी                           | लिये पार्वतीदेवीसे यह प्रार्थना की कि मेरे पतिको        |
| थी। वे न जाने किस गतिको प्राप्त हुए हैं॥११-१२॥                              | शिवपुराण सुनानेकी व्यवस्था होनी चाहिये॥ २३-२४॥          |
| <b>सूतजी बोले</b> —चंचुलाका यह वचन सुनकर                                    | <b>सूतजी बोले</b> —उस ब्राह्मणपत्नीके बारंबार प्रार्थना |
| नीतिवत्सला हिमालयपुत्री देवी पार्वतीने अत्यन्त प्रेमपूर्वक                  | करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बड़ी दया आयी। उन            |
| यह उत्तर दिया—॥१३॥                                                          | भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान् शिवकी        |

लिये और धनके लोभसे अपनी पत्नीको निर्भय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा— ॥ २५-२६॥ व्यभिचारिणी बना डाला॥ ३३॥ वह मृत्युपर्यन्त दुराचारमें ही फँसा रहा। फिर समय आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी। वह पापियोंके भोगस्थान

रहा है॥ ३४-३५॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

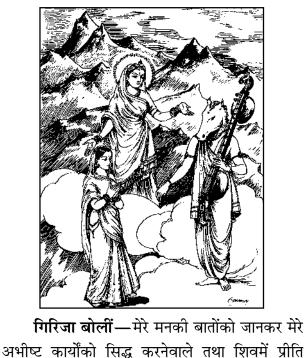

उत्तम कीर्तिका गान करनेवाले गन्धर्वराज तुम्बुरुको बुलाकर

रखनेवाले हे तुम्बुरो! [मैं तुमसे एक बात कहती हूँ।] तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखीके साथ शीघ्र ही

विन्ध्यपर्वतपर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तान्त तुम आरम्भसे ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ ॥ २७-२८॥

पूर्वजन्ममें वह पिशाच बिन्दुग नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुलाका पति था। परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान-सन्ध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर

वह अपवित्र रहने लगा। क्रोधके कारण उसकी बुद्धिपर

मूढ्ता छा गयी थी। वह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्यभक्षण, सज्जनोंसे द्वेष और दूषित वस्तुओंका दान लेना—यही उसका स्वाभाविक कर्म बन

गया था। वह अस्त्र-शस्त्र लेकर हिंसा करता, बायें

हाथसे खाता, दीनोंको सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरोंमें आग लगा देता था। वह चाण्डालोंसे प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याके सम्पर्कमें रहता था। वह बड़ा दुष्ट

और वह दुष्टोंके संगमें निरत रहता था॥ २९—३२॥

था। उस पापीने अपनी पत्नीका परित्याग कर दिया था

करनेवाले महाबली तुम्बुरुने उस अत्यन्त भयंकर पिशाचको बलपूर्वक पाशोंद्वारा बाँध लिया॥४१-४२॥

तदनन्तर तुम्बुरुने शिवपुराणकी कथा बाँचनेका

निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मण्डप आदिकी रचना की। इतनेमें ही सम्पूर्ण लोकोंमें बड़े वेगसे यह

[ श्रीशिवमहापुराण-

उसने वेश्याके कुसंगसे अपने सारे पुण्य नष्ट कर

घोर यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से नरकोंको भोगकर वह दुष्टात्मा इस समय विन्ध्यपर्वतपर पिशाच बना हुआ है। वहींपर वह दुष्ट पिशाच अपने पापोंका फल भोग

तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिवपुराणकी उस दिव्य

सूतजी बोले—[हे शौनक!] महेश्वरी उमाके इस

प्रकार आदेश देनेपर गन्धर्वराज तुम्बुरु मन-ही-मन बड़े

प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्यकी सराहना की। तत्पश्चात्

उस पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी चंचुलाके साथ विमानपर

बैठकर नारदके प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विन्ध्याचल

विशाल था और उसकी ठोढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी

हँसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति

बड़ी विकराल थी। भगवान् शिवकी उत्तम कीर्तिका गान

वहाँ उन्होंने उस पिशाचको देखा। उसका शरीर

पर्वतपर गये, जहाँ वह पिशाच रहता था॥ ३९-४०॥

कथाका प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापोंका नाश करनेवाली है। उत्तम शिवपुराणकी कथाके श्रवणसे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापोंसे शुद्ध हो जायगा और वह प्रेतयोनिका परित्याग कर देगा। दुर्गतिसे मुक्त होनेपर उस बिन्दुग नामक पिशाचको मेरी आज्ञासे विमानपर बिठाकर

तुम भगवान् शिवके समीप ले आओ॥ ३६—३८॥

प्रचार हो गया कि देवी पार्वतीकी आज्ञासे एक पिशाचका उद्धार करनेके उद्देश्यसे शिवपुराणकी उत्तम

कथा सुनानेके लिये तुम्बुरु विन्ध्यपर्वतपर गये हैं। तब तो उस कथाको सुननेके लोभसे बहुत-से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिवपुराण आभूषण उसके अंगोंको उद्धासित करने लगे। वह सुननेके लिये आये हुए लोगोंका उस पर्वतपर बड़ा त्रिनेत्रधारी चन्द्रशेखररूप हो गया॥ ४९-५१॥

\* शिवपुराणके श्रवणकी विधि \*

अद्भृत और कल्याणकारी समाज जुट गया॥ ४३—४६॥ तत्पश्चात् तुम्बुरुने उस पिशाचको पाशोंसे बाँधकर

माहात्म्य-अध्याय ६ ]

कथाका गान आरम्भ किया। माहात्म्यसहित पहली अर्थात् प्रथम संहितासे लेकर सातवीं संहितातक शिवपुराणकी कथाका उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया॥ ४७-४८॥ सात संहितावाले शिवपुराणका आदरपूर्वक श्रवण

आसनपर बिठाया और हाथमें वीणा लेकर गौरीपतिकी

करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गये। उस परम पुण्यमय शिवपुराणको सुनकर उस पिशाचने अपने सारे पापोंको धोकर उस पैशाचिक शरीरको त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंगकान्ति गौरवर्णकी हो गयी। शरीरपर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकारके पुरुषोचित

छठा अध्याय शिवपुराणके श्रवणकी विधि

भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखोंको भोगकर

अन्तमें मुक्ति प्राप्त करता है॥५९-६०॥ ॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें बिन्दुगसद्गतिवर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५॥

इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान् बिन्दुग अपनी

दिव्यरूपधारी श्रीमान् बिन्दुग भी सुन्दर विमानपर

तदनन्तर महेश्वरके सुन्दर एवं मनोहर गुणोंका गान

अपनी प्रियतमाके पास बैठकर सुखपूर्वक आकाशमें

करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरुके साथ शीघ्र ही शिवधाममें जा पहुँचा। वहाँ भगवान् महेश्वर तथा

पार्वती देवीने प्रसन्नतापूर्वक बिन्दुगका बड़ा सत्कार किया

और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला

पार्वतीजीकी सखी हो गयी। उस घनीभृतज्योति:स्वरूप परमानन्दमय सनातनधाममें अविचल निवास पाकर वे

पापोंका नाश करनेवाला, उमा-महेश्वरको आनन्द देनेवाला,

अत्यन्त पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ानेवाला है। जो इसे

यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो

दोनों दम्पती परम सुखी हो गये॥ ५६-५८॥

स्थित हो परम शोभा पाने लगा॥५५॥

भार्या चंचुलाके साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान् शिवके दिव्य चरित्रका गुणगान करने लगा। उसकी स्त्रीको इस प्रकार दिव्य रूपसे सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए; उनका चित्त परमानन्दसे परिपूर्ण हो गया। भगवान् महेश्वरका वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्रीशिवका यशोगान करते हुए अपने-अपने धामको चले गये॥ ५२—५४॥

शौनकजी बोले—हे महाप्राज्ञ! हे व्यासशिष्य! | बतलाइये, जिससे सभी श्रोताओंको सम्पूर्ण उत्तम फलकी हे सूतजी! आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और प्राप्ति हो सके॥ १-२॥

सूतजी बोले—हे शौनक! हे मुने! अब मैं

शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं। आपके महान् गुण वर्णन करनेयोग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिवपुराणके श्रवणकी विधि । आपको सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिके लिये शिवपुराणके

| ७४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                                | प्रः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>*</i> [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| *******************************                            | *************************************                  |
| श्रवणकी विधि बता रहा हूँ॥३॥                                | रख देना चाहिये॥१३-१४॥                                  |
| [सर्वप्रथम] किसी ज्योतिषीको बुलाकर दान-                    | केलेके खम्भोंसे सुशोभित एक ऊँचा कथामण्डप               |
| मानसे सन्तुष्ट करके अपने सहयोगी लोगोंके साथ                | तैयार कराये। उसे सब ओर फल-पुष्प आदिसे तथा              |
| बैठकर बिना किसी विघ्न-बाधाके कथाकी समाप्ति                 | सुन्दर चँदोवेसे अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा-          |
| होनेके उद्देश्यसे शुद्ध मुहूर्तका अनुसन्धान कराये। तदनन्तर | पताका लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजाकर सुन्दर           |
| प्रयत्नपूर्वक देश–देशमें—स्थान–स्थानपर यह शुभ सन्देश       | शोभासम्पन्न बना दे। भगवान् शिवके प्रति सब प्रकारसे     |
| भेजे कि हमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा होनेवाली है।             | उत्तम भक्ति करनी चाहिये; क्योंकि वही सब तरहसे          |
| अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको [उसे                  | आनन्दका विधान करनेवाली है॥१५-१६॥                       |
| सुननेके लिये] अवश्य पधारना चाहिये॥४-५॥                     | परमात्मा भगवान् शंकरके लिये दिव्य आसनका                |
| कुछ लोग भगवान् श्रीहरिकी कथासे बहुत दूर पड़                | निर्माण करना चाहिये तथा कथा-वाचकके लिये भी             |
| गये हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान् शंकरके          | एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिये, जो उनके लिये            |
| कथा-कीर्तनसे वंचित रहते हैं—उन सबको भी सूचना               | सुखद हो सके॥१७॥                                        |
| हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। देश-देशमें जो             | हे मुने! [नियमपूर्वक] कथा सुननेवाले श्रोताओंके         |
| भगवान् शिवके भक्त हों तथा शिव-कथाके कीर्तन और              | लिये भी यथायोग्य सुन्दर स्थानोंकी व्यवस्था करनी        |
| श्रवणके लिये उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक                 | चाहिये। अन्य लोगोंके लिये भी सामान्यरूपसे स्थान        |
| बुलवाना चाहिये॥६-७॥                                        | बनाने चाहिये॥ १८॥                                      |
| [उन्हें कहलाना चाहिये कि] यहाँ सत्पुरुषोंको                | हे शौनकजी! विवाहोत्सवमें जैसी उल्लासपूर्ण              |
| आनन्द देनेवाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा,             | मन:स्थिति होती है, वैसी ही इस कथोत्सवमें रखनी          |
| जिसमें शिवपुराणका पारायण होगा। श्रीशिवपुराणकी              | चाहिये। सब प्रकारकी दूसरी लौकिक चिन्ताओंको भूल         |
| रसमयी कथाका श्रवण करनेहेतु आपलोग प्रेमपूर्वक               | जाना चाहिये॥ १९॥                                       |
| शीघ्र पधारनेकी कृपा करें। यदि समयका अभाव हो तो             | वक्ता उत्तर दिशाकी ओर मुख करे तथा श्रोतागण             |
| प्रेमपूर्वक एक दिनके लिये भी आइये। आपको निश्चय             | पूर्व दिशाकी ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस         |
| ही आना चाहिये; क्योंकि इस कथामें क्षणभरके लिये             | विषयमें भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य-पूजकके बीच       |
| बैठनेका सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और            | पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ताके सम्मुख श्रोताओंका मुख      |
| प्रसन्नतापूर्वक श्रोताओंको निमन्त्रण देना चाहिये और        | रहे—ऐसा कहा गया है॥२०-२१॥                              |
| आये हुए लोगोंका सब प्रकारसे आदर-सत्कार करना                | पौराणिक वक्ता व्यासासनपर जबतक विराजमान                 |
| चाहिये ॥ ८—११ ॥                                            | रहें, तबतक प्रसंग-समाप्तिके पूर्व किसीको नमस्कार       |
| शिवमन्दिरमें, तीर्थमें, वनप्रान्तमें अथवा घरमें            | नहीं करना चाहिये। पुराणका विद्वान् वक्ता चाहे बालक,    |
| शिवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम स्थानका निर्माण          | युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल—जैसा भी हो, पुण्य      |
| करना चाहिये॥१२॥                                            | चाहनेवालोंके लिये सदा वन्दनीय और पूज्य होता            |
| कथाभूमिको लीपकर शोधन करना चाहिये तथा                       | है ॥ २२–२३ ॥                                           |
| धातु आदिसे उस स्थानको सुशोभित करना चाहिये।                 | जिसके मुखसे निकली हुई वाणी देहधारियोंके                |
| महोत्सवके साथ-साथ वहाँ अद्भुत तथा सुन्दर व्यवस्था          | लिये कामधेनुके समान अभीष्ट फल देनेवाली होती है,        |
| कर लेनी चाहिये। कथाके लिये अनुपयोगी घरके साज-              | उस पुराणवेत्ता वक्ताके प्रति तुच्छबुद्धि कभी नहीं करनी |
| सामानको हटाकर घरके किसी एकान्त कोनेमें सुरक्षित            | चाहिये। संसारमें जन्म तथा गुणोंके कारण बहुत-से गुरु    |

| माहात्म्य-अध्याय ६ ] * शिवपुराणके श्र<br>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ | वणको विधि *<br>प्रमन्नम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्म  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| होते हैं, परंतु उन सबमें पुराणोंका ज्ञाता विद्वान् ही परम                     | आसक्ति रखते हों और पाखण्डपूर्ण बातें कहते हों, वे           |
| गुरु माना गया है॥ २४-२५॥                                                      | पुण्यके भागी नहीं होते। जो लौकिक चिन्ता तथा धन,             |
| करोड़ों योनियोंमें जन्म ले-लेकर दु:ख भोगते हुए                                | ्र<br>गृह एवं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर कथामें मन         |
| प्राणियोंको जो मुक्ति प्रदान करता है, उस [पुराणवक्ता]-                        | लगाये रहता है, उस शुद्धबुद्धि पुरुषको उत्तम फलकी            |
| से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है?॥२६॥                                        | प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्तिसे युक्त, दूसरे कर्मोंमें |
| पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शान्त, ईर्ष्यापर विजय                               | मन नहीं लगानेवाले, मौन धारण करनेवाले, पवित्र एवं            |
| पानेवाला, साधु और दयालु होना चाहिये। ऐसा प्रवचनकुशल                           | उद्वेगशून्य श्रोता ही पुण्यके भागी होते हैं॥ ३६—३८॥         |
| विद्वान् इस पुण्यमयी कथाको कहे। सूर्योदयसे आरम्भ                              | जो नराधम भक्तिरहित होकर इस पुण्यमयी कथाको                   |
| करके साढ़े तीन पहरतक उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्                                | सुनते हैं, उन्हें श्रवणका कोई फल नहीं होता और वे            |
| पुरुषको शिवपुराणकी कथा सम्यक् रीतिसे बाँचनी                                   | जन्म-जन्मान्तरमें क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति         |
| चाहिये ॥ २७–२८ ॥                                                              | उपचारोंसे इस पुराणकी पूजा किये बिना जो मूढ़जन               |
| जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरेसे विवाद करनेवाले                                 | इस कथाको सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते               |
| और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिलवृत्तिवाले लोगोंके सामने                          | हैं ॥ ३९-४० ॥                                               |
| यह कथा नहीं कहनी चाहिये। दुष्टोंसे भरे तथा                                    | कथा कहे जाते समय बीचमें ही जो लोग उठकर                      |
| डाकुओंसे घिरे प्रदेशमें और धूर्त व्यक्तिके घरमें इस                           | अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मान्तरमें उनकी स्त्री आदि          |
| पवित्र कथाको नहीं कहना चाहिये॥ २९–३०॥                                         | सम्पत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिरपर पगड़ी          |
| मध्याह्नकालमें दो घड़ीतक कथा बन्द रखनी                                        | आदि धारण करके इस कथाका श्रवण करते हैं, उनके                 |
| चाहिये, जिससे कथा-कीर्तनसे अवकाश पाकर लोग                                     | पापी और कुलकलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं॥ ४१-४२॥             |
| शौच आदिसे निवृत्त हो सकें॥३१॥                                                 | जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथाको सुनते हैं,                  |
| कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण                                   | उन्हें नरकमें यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो           |
| करनेके लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये। जिन दिनों                          | लोग ऊँचे आसनपर बैठकर इस कथाका श्रवण करते                    |
| कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रात:कालका                             | हैं, वे समस्त नरकोंको भोगकर काकयोनिमें जन्म लेते            |
| सारा नित्यकर्म संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये। वक्ताके                           | हैं ॥ ४३-४४ ॥                                               |
| पास उसकी सहायताके लिये एक दूसरा वैसा ही विद्वान्                              | जो लोग वीरासन आदिसे बैठकर इस शुभ कथाको                      |
| स्थापित करना चाहिये, जो सब प्रकारके संशयोंको                                  | सुनते हैं, वे अनेकों नरकोंको भोगकर विषवृक्षका जन्म          |
| निवृत्त करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें कुशल                               | पाते हैं। कथा सुनानेवाले पौराणिकको अच्छी प्रकार             |
| हो ॥ ३२–३३ ॥                                                                  | प्रणाम किये बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकोंको       |
| कथामें आनेवाले विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये गणेशजीका                             | भोगकर अर्जुनवृक्ष बनते हैं। रोगयुक्त न होनेपर भी जो         |
| पूजन करे। कथाके स्वामी भगवान् शिवकी तथा                                       | लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकोंको                  |
| विशेषत: शिवपुराण ग्रन्थकी भक्तिभावसे पूजा करे।                                | भोगकर अन्तमें अजगर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं।            |
| तत्पश्चात् उत्तम बुद्धिवाला श्रोता विधिपूर्वक तन-मनसे                         | वक्ताके समान ऊँचाईवाले आसनपर बैठकर जो इस                    |
| शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा                            | कथाका श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगोंको गुरुशय्यापर         |
| सुने ॥ ३४–३५ ॥                                                                | शयन करने–जैसा पाप लगता है॥४५—४८॥                            |
| जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकारके कर्मोंमें भटक                                | जो इस पवित्र कथा तथा वक्ताकी निन्दा करते हैं, वे            |
| रहे हों, काम आदि छ: विकारोंसे युक्त हों, स्त्रीमें                            | सौ जन्मोंतक दु:ख भोगकर कुत्तेका जन्म पाते हैं। कथा          |

होते समय बीचमें जो गन्दी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक मनोवांछित हो, उसे आप कृपापूर्वक सम्पन्न करें। मेरा भोगनेके बाद गधेका जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम यह कथाश्रवण निर्विघ्नरूपसे सुसम्पन्न हो। कर्मरूपी ग्राहसे पवित्र कथाका श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगनेके ग्रस्त शरीरवाले मुझ दीनका आप संसारसागरसे उद्धार पश्चात् जंगली सुअरका जन्म लेते हैं। जो दृष्ट कथाके कीजिये। हे शंकर! मैं आपका दास हूँ॥५६—५९॥ बीचमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षीतक नरकयातनाओंको इस प्रकार साक्षात् शिवस्वरूप इस शिवपुराणकी भोगकर गाँवके सूअरका जन्म पाते हैं॥ ४९—५२॥ दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ताकी पूजा आरम्भ करनी इसका विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्तसे चाहिये। शिवपूजाकी बतायी गयी विधिसे पुष्प, वस्त्र, बुद्धिमान् श्रोताको वक्ताके प्रति भक्तिभाव रखकर अलंकार, धूप-दीपादिसे वक्ताकी पूजा करे। तदनन्तर कथाश्रवणका प्रयत्न करना चाहिये॥५३॥ शुद्धचित्तसे उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथासमाप्तिपर्यन्त यथाशक्ति उसका प्रयत्नपूर्वक पालन सबसे पहले कथाके विघ्नोंका नाश करनेहेत् गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। अपने नित्यकर्मको करे॥६०—६२॥ संक्षेपमें सम्पन्न करके प्रायश्चित्त करना चाहिये। नवग्रह [तत्पश्चात् कथावाचक व्यासकी प्रार्थना करे—] और सर्वतोभद्र देवताओंका पूजन करके शिवपूजाकी हे व्यासजीके समान ज्ञानीश्रेष्ठ, शिवशास्त्रके मर्मज्ञ बतायी गयी विधिसे शिवपुराणकी पुस्तकका अर्चन ब्राह्मणदेवता! आप इस कथाके प्रकाशसे मेरे करना चाहिये॥५४-५५॥ अज्ञानान्धकारको दूर करें। भक्तिपूर्वक पाँच अथवा एक

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं; हमने कथा सुननेके लिये आपको कथाश्रवणकी उत्तम विधि आपको बता दी; अब आप अंगीकार किया है। आप हमपर प्रसन्न हों। मेरा जो और क्या सुनना चाहते हैं?॥६५॥ ॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणके अन्तर्गत शिवपुराणमाहात्म्यमें श्रवणविधिवर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६॥ सातवाँ अध्याय

पूजनके अन्तमें विनम्र होकर बड़ी भक्तिके साथ

दोनों हाथ जोड़कर साक्षात् शिवस्वरूपिणी पुस्तककी

इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये-श्रीशिवपुराणके रूपमें

ब्राह्मणका वरण करे और उनके द्वारा शिवपंचाक्षर मन्त्र

हे मुने! इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओंद्वारा भक्तिपूर्वक

(नमः शिवाय)-का जप कराये॥६३-६४॥

### श्रोताओंके पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन

दीक्षासे रहित लोगोंका कथाश्रवणमें अधिकार नहीं शौनकजी बोले—हे शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्

सूतजी! आप धन्य हैं, जो कि आपने यह अद्भृत एवं है। अत: मुने! कथा सुननेकी इच्छावाले सब लोगोंको पहले

कल्याणकारिणी कथा हमें सुनायी। हे मुने! शिवपुराणकी वक्तासे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। कथाव्रतीको ब्रह्मचर्यसे

कथा सुननेके लिये व्रत धारण करनेवाले लोगोंको किन रहना, भूमिपर सोना, पत्तलमें खाना और प्रतिदिन कथा

नियमोंका पालन करना चाहिये—यह भी कृपापूर्वक समाप्त होनेपर ही अन्न ग्रहण करना चाहिये॥४-५॥

सबके कल्याणकी दृष्टिसे बताइये॥ १-२॥ जिसमें शक्ति हो, वह पुराणकी समाप्तितक उपवास

सूतजी बोले—हे शौनक! अब शिवपुराण सुननेका करके शुद्धतापूर्वक भक्तिभावसे उत्तम शिवपुराणको सुने।

व्रत लेनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथाश्रवण करे

सुनिये। नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथाको सुननेसे बिना अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन

किसी विघ्न-बाधाके उत्तम फलकी प्राप्ति होती है॥ ३॥ करके इसे सुनना चाहिये। इस कथाका व्रत लेनेवाले

| माहात्म्य-अध्याय ७ ] * श्रोताओंके पालन करनेयोग्य नियमोंका वर्णन * ७७ |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| *************************************                                | <b>ភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភ</b>            |
| पुरुषको प्रतिदिन एक ही बार हिवष्यान्न भोजन करना                      | उत्तम और करोड़ों यज्ञोंके समान पवित्र मानना चाहिये।     |
| चाहिये। जिस प्रकारसे कथाश्रवणका नियम सुखपूर्वक                       | इन श्रेष्ठ दिनोंमें विधिपूर्वक जो थोड़ी-सी भी वस्तु दान |
| पालित हो सके, वैसे ही करना चाहिये॥६—८॥                               | की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है॥ २०-२१॥              |
| कथाश्रवणमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले उपवासकी                           | इस प्रकार व्रतधारण करके इस परम श्रेष्ठ कथाका            |
| तुलनामें तो मैं कथाश्रवणमें शक्ति प्रदान करनेवाले                    | श्रवण करके आनन्दपूर्वक श्रीमान् पुरुषोंको इसका उद्यापन  |
| भोजनको ही अच्छा समझता हूँ॥९॥                                         | करना चाहिये। इसके उद्यापनकी विधि शिवचतुर्दशीके          |
| गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर,                               | उद्यापनके समान है। अतः यहाँ बताये गये फलकी              |
| भावदूषित तथा बासी अन्नको खाकर कथा-व्रती पुरुष                        | आकांक्षावाले धनाढ्य लोगोंको उसी प्रकारसे उद्यापन        |
| कभी कथाको न सुने॥१०॥                                                 | करना चाहिये। अल्पवित्तवाले भक्तोंके लिये प्राय:         |
| कथाव्रतीको बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा,                      | उद्यापनकी आवश्यकता नहीं है; वे तो कथाश्रवणमात्रसे       |
| प्याज, नारियलका मूल तथा अन्य कन्द-मूलका त्याग                        | पवित्र हो जाते हैं। शिवजीके निष्काम भक्त तो शिवस्वरूप   |
| करना चाहिये॥११॥                                                      | ही होते हैं॥२०—२४॥                                      |
| जिसने कथाका व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज,                          | हे महर्षे! इस प्रकार शिवपुराणकी कथाके पाठ               |
| लहसुन, होंग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही                           | एवं श्रवण-सम्बन्धी यज्ञोत्सवकी समाप्ति होनेपर           |
| जानेवाली वस्तुओंको त्याग दे। कथाका व्रत लेनेवाला                     | श्रोताओंको भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान् शिवकी         |
| जो पुरुष हो, उसे काम, क्रोध आदि छ: विकारों,                          | पूजाकी भाँति पुराण-पुस्तककी भी पूजा करनी चाहिये।        |
| ब्राह्मणोंकी निन्दा तथा पतिव्रता और साधु-संतोंकी                     | तदनन्तर विधिपूर्वक वक्ताका भी पूजन करना चाहिये।         |
| निन्दाका त्याग कर देना चाहिये॥१२-१३॥                                 | पुस्तकको आच्छादित करनेके लिये नवीन एवं सुन्दर           |
| कथाश्रवणका व्रत धारण करनेवाला व्यक्ति रजस्वला                        | बस्ता बनाये और उसे बाँधनेके लिये दृढ़ एवं दिव्य सूत्र   |
| स्त्रीको न देखे, पतित मनुष्योंको कथाकी बात न सुनाये,                 | लगाये; फिर उसका विधिवत् पूजन करे॥ २५—२७॥                |
| ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेवालों और वेदबहिष्कृत मनुष्योंके               | पुराणके लिये जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते            |
| साथ सम्भाषण न करे॥ १४॥                                               | हैं, वे जन्म-जन्मान्तरमें भोग और ज्ञानसे सम्पन्न होते   |
| कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता,                  | हैं। कथावाचकको अनेक प्रकारके बहुमूल्य पदार्थ देने       |
| विनय तथा मनकी उदारता—इन सद्गुणोंको सदा अपनाये                        | चाहिये और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुन्दर पात्र           |
| रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियमपूर्वक कथा                    | आदि विशेष रूपसे देने चाहिये। पुराणके आसनरूपमें          |
| सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाको प्राप्त करता                    | जो लोग कम्बल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि          |
| है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षयका                 | प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखोंका  |
| रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा सन्तानरहित पुरुष भी इस                      | उपभोगकर पुनः कल्पपर्यन्त ब्रह्मलोकमें रहकर अन्तमें      |
| उत्तम कथाको सुने॥ १५—१७॥                                             | शिवलोक प्राप्त करते हैं॥ २८—३१॥                         |
| काकवन्ध्या आदि जो सात प्रकारकी दुष्टा स्त्रियाँ                      | मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार महान् उत्सवके साथ पुस्तक और      |
| हैं तथा जिस स्त्रीका गर्भ गिर जाता हो—इन सभीको                       | वक्ताकी विधिवत् पूजा करके वक्ताकी सहायताके लिये         |
| शिवपुराणकी उत्तम कथा सुननी चाहिये। हे मुने!                          | स्थापित किये गये पण्डितका भी उसीके अनुसार उससे कुछ      |
| स्त्री हो या पुरुष—सबको यत्नपूर्वक विधि-विधानसे                      | ही कम धन आदिके द्वारा सत्कार करे। वहाँ आये हुए          |
| शिवपुराणको उत्तम कथा सुननी चाहिये॥१८-१९॥                             | ब्राह्मणोंको अन्न-धन आदिका दान करे। साथ ही गीत, वाद्य   |
| इस शिवपुराणके कथापारायणके दिनोंको अत्यन्त                            | और नृत्य आदिके द्वारा महान् उत्सव करे॥ ३२—३४॥           |

हे मुने! यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिये कथा-समाप्तिके दिन विशेषरूपसे उस गीता<sup>१</sup> का पाठ करना चाहिये, जिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भगवान् शिवने कहा था॥ ३५॥ यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान्को उस श्रवण-कर्मकी शान्तिके लिये शुद्ध हिवाष्यके द्वारा होम करना चाहिये। हे मुने! रुद्रसंहिताके प्रत्येक श्लोकद्वारा होम करे अथवा गायत्री-मन्त्रसे होम करना चाहिये;

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

होम करे अथवा गायत्री-मन्त्रसे होम करना चाहिये; क्योंकि वास्तवमें यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिवपंचाक्षर मूलमन्त्रसे हवन करना उचित है। होम करनेकी शक्ति न हो तो विद्वान् पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्यका ब्राह्मणको दान करे॥ ३६—३८॥ न्यूनातिरिक्ततारूप दोषोंकी शान्तिके लिये भिक्तपूर्वक शिवसहस्रनामका पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि तीनों लोकोंमें उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है॥ ३९-४०॥

96

न्यूनातिरिक्ततारूप दोषोंकी शान्तिक लिये भिक्तपूर्वक शिवसहस्रनामका पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि तीनों लोकोंमें उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है॥ ३९-४०॥ कथाश्रवणसम्बन्धी व्रतकी पूर्णताकी सिद्धिके लिये ग्यारह ब्राह्मणोंको मधुमिश्रित खीर भोजन कराये और उन्हें दक्षिणा दे॥ ४१॥ मुने! यदि शक्ति हो तो तीन पल (बारह तोला) सोनेका एक सुन्दर सिंहासन बनवाये और उसपर उत्तम अक्षरोंमें लिखी अथवा लिखायी हुई शिवपुराणकी पुस्तक विधिपूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात् पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारोंसे उसकी पूजा करके दक्षिणा

चढ़ाये। तदनन्तर जितेन्द्रिय आचार्यका वस्त्र, आभूषण ।

हे मुने! मैंने आपको शिवपुराणका यह सारा माहात्म्य, जो सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाला है, बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीसम्पन्न शिवपुराण समस्त पुराणोंका तिलकस्वरूप माना गया है। यह भगवान् शिवको अत्यन्त प्रिय, रमणीय तथा भवरोगका निवारण करनेवाला है॥ ४७-४८॥ जो सदा भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिवके गुणोंकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव-जगत्में उन्हींका जन्म लेना सफल है, वे निश्चय ही संसारसागरसे पार हो जाते हैं?॥ ४९॥

सिच्चदानन्दमय स्वरूपका कभी स्पर्श नहीं करते, जो

अपनी महिमासे जगत्के बाहर और भीतर वाणी एवं

मनोवृत्तिरूपमें प्रकाशित होते हैं, उन अनन्त आनन्दघनरूप

और मोक्षका दाता होता है॥४५-४६॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

परम शिवकी मैं शरण लेता हूँ<sup>३</sup>॥५०॥

१. पद्मपुराणोक्त शिवगीता। २. ते जन्मभाज: खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति॥

(शिवपुराणमाहात्म्य ७।४९) ३. सकलगुणविभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपं जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना।

॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दमहापुराणमें सनत्कुमारसंहिताके अन्तर्गत श्रीशिवपुराणके श्रवणव्रतियोंके विधि-निषेध और

मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये॥ (शिवपुराणमाहात्म्य ७।५०)

# श्रीशिवमहापुराण

## प्रथम विद्येश्वरसंहिता

### पहला अध्याय

### प्रयागमें सूतजीसे मुनियोंका शीघ्र पापनाश करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न

आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभाव
मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम्।

पञ्चाननं प्रबलपञ्चिवनोदशीलं

सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्॥

जो आदि और अन्तमें [तथा मध्यमें भी] नित्य

मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी

नहीं है, जो आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले

देवता (परमात्मा) हैं, जिनके पाँच मुख हैं और जो

खेल-ही-खेलमें—अनायास जगत्की रचना, पालन,

संहार, अनुग्रह एवं तिरोभावरूप—पाँच प्रबल कर्म करते

रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान् शंकरका मैं मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ।

व्यासजी बोले—जो धर्मका महान् क्षेत्र है, जहाँ

गंगा-यमुनाका संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोकका मार्ग है,

उस परम पुण्यमय प्रयागमें सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले

महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियोंने एक विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया॥१-२॥

अस ज्ञानयज्ञका समाचार सुनकर पौराणिकशिरोमणि

व्यासशिष्य महामुनि सूतजी वहाँ मुनियोंका दर्शन करनेके

लिये आये॥३॥

सूतजीको आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्षसे खिल उठे और अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे उन्होंने

उनका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया॥४॥ तत्पश्चात् उन प्रसन्न महात्माओंने उनकी विधिवत्

तत्पश्चात् उन प्रसन्न महात्माआन उनका ।वाधवत् स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा—॥५॥

हे सर्वज्ञ विद्वान् रोमहर्षणजी! आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसीसे आपने व्यासजीसे यथार्थरूपमें सम्पूर्ण

पुराण-विद्या प्राप्त की, इसलिये आप आश्चर्यस्वरूप

कथाओंके भण्डार हैं—ठीक उसी तरह, जैसे रत्नाकर

समुद्र बड़े-बड़े सारभूत रत्नोंका आगार है॥६-७॥ तीनों लोकोंमें भूत, वर्तमान और भविष्यकी जो

बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे

अज्ञात नहीं है॥८॥

आप हमारे सौभाग्यसे इस यज्ञका दर्शन करनेके लिये यहाँ आ गये हैं और इसी व्याजसे हमारा कुछ

कल्याण करनेवाले हैं; क्योंकि आपका आगमन निरर्थक

नहीं हो सकता॥९॥

हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ–तत्त्वका पूरा–पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुननेकी बार–बार इच्छा होती है॥ १०॥

उत्तम बुद्धिवाले हे सूतजी! इस समय हमें एक ही बात सुननी है; यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय

होनेपर भी आप उस विषयका वर्णन करें॥ ११॥ घोर कलियुग आनेपर मनुष्य पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे,

द्याचारमें फँस जायँगे, सब-के-सब सत्यभाषणसे विमुख हो जायँगे, दूसरोंकी निन्दामें तत्पर होंगे। पराये धनको

हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे, उनका मन परायी स्त्रियोंमें आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा किया करेंगे। वे

अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा

| ८० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ************                                             |                                                          |
| पशु-बुद्धि रखनेवाले होंगे, माता-पितासे द्वेष रखेंगे तथा  | व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने        |
| वे कामवश स्त्रियोंकी सेवामें लगे रहेंगे॥१२—१४॥           | धर्मका त्याग करनेवाले होंगे॥ २५॥                         |
| ब्राह्मण लोभरूपी ग्रहके ग्रास बन जायँगे, वेद             | वे भाँति-भाँतिके तप करनेवाले होंगे, द्विजोंको            |
| बेचकर जीविका चलायेंगे, धनका उपार्जन करनेके लिये          | अपमानित करेंगे, छोटे बच्चोंकी अल्पमृत्यु होनेके लिये     |
| ही विद्याका अभ्यास करेंगे, मदसे मोहित रहेंगे, अपनी       | आभिचारिक कर्म करेंगे, मन्त्रोंके उच्चारण करनेमें तत्पर   |
| जातिके कर्म छोड़ देंगे, प्राय: दूसरोंको ठगेंगे, तीनों    | रहेंगे, शालग्रामकी मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे,       |
| कालकी सन्ध्योपासनासे दूर रहेंगे और ब्रह्मज्ञानसे शून्य   | किसी-न-किसीके प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे,            |
| होंगे। दयाहीन, अपनेको पण्डित माननेवाले, अपने             | कुटिल स्वभाववाले होंगे और द्विजोंसे द्वेष-भाव रखने       |
| सदाचार-व्रतसे रहित, कृषिकार्यमें तत्पर, क्रूर स्वभाववाले | वाले होंगे॥ २६-२७॥                                       |
| एवं दूषित विचारवाले होंगे॥१५—१७॥                         | वे यदि धनी हुए तो कुकर्ममें लग जायँगे, यदि               |
| समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्मका त्याग करनेवाले,            | विद्वान् हुए तो विवाद करनेवाले होंगे, कथा और             |
| कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे॥१८॥                      | उपासना-धर्मोंके वक्ता होंगे और धर्मका लोप करनेवाले       |
| उनमें शौर्यका अभाव होगा, वे युद्धसे विरत अर्थात्         | होंगे ॥ २८ ॥                                             |
| रणमें प्रीति न होनेसे भागनेवाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य- | वे सुन्दर राजाओंके समान वेष–भूषा धारण करनेवाले,          |
| कर्मसे जीविका चलायेंगे, शूद्रोंके समान बरताव करेंगे      | दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदिको               |
| और उनका चित्त कामका किंकर बना रहेगा॥१९॥                  | अपना सेवक मानकर अपनेको स्वामी माननेवाले होंगे,           |
| वे शस्त्रास्त्रविद्याको नहीं जाननेवाले, गौ और            | वे अपने धर्मसे शून्य, मूढ़, वर्णसंकर, क्रूरबुद्धिवाले,   |
| ब्राह्मणकी रक्षा न करनेवाले, शरणागतकी रक्षा न            | महाभिमानी और सदा चारों वर्णींके धर्मका लोप               |
| करनेवाले तथा सदा कामिनीको खोजनेमें तत्पर रहेंगे॥ २०॥     | करनेवाले होंगे॥ २९-३०॥                                   |
| प्रजापालनरूपी सदाचारसे रहित, भोगमें तत्पर,               | वे अपनेको श्रेष्ठ कुलवाला मानकर चारों वर्णोंसे           |
| प्रजाका संहार करनेवाले, दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक         | विपरीत व्यवहार करनेवाले, सभी वर्णोंको भ्रष्ट करनेवाले,   |
| जीवहिंसा करनेवाले होंगे॥ २१॥                             | मूढ़ और [ अनुचित रूपसे] सत्कर्म करनेमें तत्पर होंगे॥ ३१॥ |
| वैश्य संस्कार-भ्रष्ट, स्वधर्मत्यागी, कुमार्गी,           | कलियुगकी स्त्रियाँ प्रायः सदाचारसे भ्रष्ट होंगी,         |
| धनोपार्जनपरायण तथा नाप-तौलमें अपनी कुत्सित वृत्तिका      | पतिका अपमान करनेवाली होंगी, सास-ससुरसे द्रोह             |
| परिचय देनेवाले होंगे॥ २२॥                                | करेंगी। किसीसे भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन              |
| वे गुरु, देवता और द्विजातियोंके प्रति भक्तिशून्य,        | करेंगी॥ ३२॥                                              |
| कुत्सित बुद्धिवाले, द्विजोंको भोजन न करानेवाले, प्राय:   | वे कुत्सित हाव-भावमें तत्पर होंगी, उनका शील-             |
| कृपणताके कारण मुट्ठी बाँधकर रखनेवाले, परायी              | स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम-विह्वल, परपतिसे रति        |
| स्त्रियोंके साथ कामरत, मलिन विचारवाले, लोभ और            | करनेवाली और अपने पतिकी सेवासे सदा विमुख                  |
| मोहसे भ्रमित चित्तवाले और वापी-कूप-तड़ाग आदिके           | रहेंगी ॥ ३३ ॥                                            |
| निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मोंमें धर्मका त्याग करनेवाले   | सन्तानें माता–पिताके प्रति श्रद्धारहित, दुष्ट            |
| होंगे ॥ २३–२४ ॥                                          | स्वभाववाली, असत् विद्या पढ़नेवाली और सदा रोगग्रस्त       |
| इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर             | शरीरवाली होंगी॥ ३४॥                                      |
| होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात् वे अपना           | हे सूतजी! इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी                |
| कर्म-धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेश-भूषासे विभूषित हो           | है और जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है, ऐसे        |

विद्येश्वरसंहिता-अ० २ ] \* शिवपुराणका माहात्म्य एवं परिचय \* लोगोंको इहलोक और परलोकमें उत्तम गित कैसे प्राप्त | उसे इस समय कृपापूर्वक बताइये; क्योंकि आप समस्त होगी ?॥ ३५॥ सिद्धान्तोंके ज्ञाता हैं॥ ३६-३७॥ इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है; व्यासजी बोले—उन भावितात्मा मुनियोंकी यह बात परोपकारके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अत: जिस सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान् शंकरका स्मरण छोटे उपायसे इन सबके पापोंका तत्काल नाश हो जाय, बिकरके उन मुनियोंसे इस प्रकार कहने लगे— ॥ ३८ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें मुनियोंके प्रश्नका वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ दूसरा अध्याय शिवपुराणका माहात्म्य एवं परिचय विचरेंगे, जबतक यहाँ जगत्में शिवपुराणका उदय नहीं सूतजी बोले—हे साधु-महात्माओ! आप सबने | तीनों लोकोंका हित करनेवाली अच्छी बात पूछी है। मैं होगा॥६॥ गुरुदेव व्यासजीका स्मरण करके आपलोगोंके स्नेहवश इस सभी शास्त्र परस्पर तभीतक विवाद करेंगे, जबतक विषयका वर्णन करूँगा, आपलोग आदरपूर्वक सुनें॥१॥ जगत्में शिवपुराणका उदय नहीं होगा [ अर्थात् शिवपुराणके सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका आ जानेपर किसी प्रकारका विवाद ही नहीं रह जायगा। सभी प्रकारसे भुक्ति-मुक्तिप्रदाता यही रहेगा]॥७॥ सार-सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त पापराशियोंसे उद्धार करनेवाला है; [इतना ही नहीं] वह परलोकमें अहो! महान् व्यक्तियोंके लिये भी तभीतक शिवका परमार्थ वस्तुको देनेवाला है। कलिकी कल्मषराशिका स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा, जबतक इस जगत्में शिवपुराणका वह विनाशक है। उसमें भगवान् शिवके उत्तम यशका उदय नहीं होगा॥८॥ वर्णन है। हे ब्राह्मणो! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन अहो! क्रूर यमदूत तभीतक निर्भय होकर पृथ्वीपर चारों पुरुषार्थींको देनेवाला वह पुराण सदा ही अपने घूमेंगे, जबतक जगत्में शिवपुराणका उदय नहीं होगा॥९॥ प्रभावसे विस्तारको प्राप्त हो रहा है॥ २-३॥ सभी पुराण पृथिवीपर गर्जन तभीतक करेंगे, जबतक हे विप्रवरो! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्ययनमात्रसे शिवपुराणका जगत्में उदय नहीं होगा॥१०॥ वे कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गतिको प्राप्त हो इस पृथिवीपर तीर्थींका विवाद तभीतक रहेगा, जायँगे ॥ ४ ॥ जबतक इस जगत्में शिवपुराणका उदय नहीं होगा। अहो! ब्रह्महत्या आदि महान् पाप तभीतक रहेंगे [आशय यह है कि मुक्ति-प्राप्त्यर्थ एवं पापके नाशके अर्थात् अपने फलको देनेमें समर्थ होंगे, जबतक जगत्में लिये मानव विभिन्न तीर्थींका सेवन करेंगे, किंतु शिवपुराणके शिवपुराणका उदय नहीं होगा। [आशय यह है कि आनेके बाद सभी लोग सभी पापोंके नाशके लिये शिवपुराण सुननेके बाद अन्त:करण शिवभक्तिपरायण शिवपुराणका ही सेवन करेंगे]। सभी मन्त्र पृथ्वीपर होकर अतिशय स्वच्छ हो जायगा। अतः किसी भी तभीतक आनन्दपूर्वक विवाद करेंगे, जबतक पृथ्वीपर पापकर्ममें मानवकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तब ब्रह्महत्या शिवपुराणका उदय नहीं होगा॥ ११-१२॥ आदि भयंकर पाप न होनेके कारण उस पापके फल-सभी क्षेत्र तभीतक पृथ्वीपर विवाद करेंगे, जबतक भोगकी सम्भावना ही नहीं है]॥५॥ पृथ्वीपर शिवपुराणका उदय नहीं होगा॥ १३॥ सभी पीठ तभीतक पृथ्वीपर विवाद करेंगे, जबतक कलियुगके महान् उत्पात तभीतक निर्भय होकर

| ८२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **************************************                    | **************************************                   |
| पृथ्वीपर शिवपुराणका उदय नहीं होगा॥१४॥                     | श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिवपुराणके प्रत्येक अक्षरकी |
| सभी दान पृथ्वीपर तभीतक विवाद करेंगे, जबतक                 | संख्याके अनुरूप गायत्रीके पुरश्चरणका फल प्राप्त          |
| शिवपुराणका पृथ्वीपर उदय नहीं होगा॥१५॥                     | करता है और इस लोकमें सभी अभीष्ट सुखोंको भोगकर            |
| सभी देवगण तभीतक पृथ्वीपर विवाद करेंगे,                    | अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है॥ २७-२८॥                    |
| जबतक शिवपुराणका पृथ्वीपर उदय नहीं होगा॥ १६॥               | जो चतुर्दशीकी रातमें उपवासपूर्वक जागरण करके              |
| सभी सिद्धान्त तभीतक पृथ्वीपर विवाद करेंगे,                | शिवपुराणका पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका             |
| जबतक शिवपुराणका पृथ्वीपर उदय नहीं होगा॥ १७॥               | पुण्य-फल मैं कहता हूँ॥ २९॥                               |
| हे विप्रो! हे श्रेष्ठ मुनिगण! इस शिवपुराणके कीर्तन        | कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थोंमें, पूर्ण सूर्यग्रहणमें अपनी |
| करने और सुननेसे जो-जो फल होते हैं, उन फलोंको मैं          | शक्तिके अनुसार विप्रोंको और मुख्य कथावाचकोंको धन         |
| सम्पूर्ण रूपसे नहीं कह सकता हूँ, [अर्थात् शब्दोंके द्वारा | देनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस व्यक्तिको        |
| इसके सभी फलोंको नहीं कहा जा सकता है]॥१८॥                  | प्राप्त होता है, यह सत्य है, सत्य है; इसमें कोई संदेह    |
| हे निष्पाप मुनिगण! तथापि शिवपुराणका कुछ                   | नहीं है॥ ३०-३१॥                                          |
| माहात्म्य आप लोगोंसे कहता हूँ, जो व्यासजीने पहले मुझसे    | जो व्यक्ति इस शिवपुराणका दिन-रात गान करता                |
| कहा था, आपलोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुनें॥ १९॥          | है, इन्द्र आदि देवगण उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते         |
| जो भक्तिपूर्वक इस शिवपुराणका एक श्लोक या                  | रहते हैं ॥ ३२ ॥                                          |
| आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह उसी क्षण पापसे छुटकारा          | इस शिवपुराणका पाठ करनेवाला और सुननेवाला                  |
| पा जाता है॥२०॥                                            | व्यक्ति जो-जो श्रेष्ठ कर्म करता है, वह कोटिगुना हो       |
| जो आलस्यरहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस                 | जाता है [अर्थात् कोटिगुना फल देता है]॥३३॥                |
| शिवपुराणका यथाशक्ति पाठ करता है, वह जीवन्मुक्त            | जो भलीभाँति ध्यानपूर्वक उसमें भी श्रीरुद्रसंहिताका       |
| कहा जाता है॥२१॥                                           | पाठ करता है, वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो तीन दिनोंमें     |
| जो इस शिवपुराणकी सदा पूजा करता है, वह नि:सन्देह           | पवित्रात्मा हो जाता है॥ ३४॥                              |
| प्रतिदिन अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करता है॥२२॥             | जो भैरवकी मूर्तिके पास मौन धारणकर श्रीरुद्रसंहिताका      |
| जो व्यक्ति साधारण पदकी प्राप्तिकी इच्छासे इस              | प्रतिदिन तीन बार पाठ करता है, वह सभी कामनाओंको           |
| शिवपुराणको मुझसे अथवा अन्य किसीसे सुनता है, वह            | प्राप्त कर लेता है॥ ३५॥                                  |
| भी पातकोंसे मुक्त हो जाता है॥२३॥                          | जो व्यक्ति वट और बिल्ववृक्षकी प्रदक्षिणा करते            |
| जो इस शिवपुराणको समीपसे प्रणाम करता है,                   | हुए उस रुद्रसंहिताका पाठ करता है, वह ब्रह्महत्याके       |
| वह सभी देवोंकी पूजाका फल प्राप्त करता है; इसमें           | दोषसे भी छुटकारा पा जाता है॥३६॥                          |
| संशय नहीं है॥ २४॥                                         | प्रणवके अर्थको प्रकाशित करनेवाली ब्रह्मरूपिणी            |
| जो इस शिवपुराणको स्वयं लिखकर शिवभक्तोंको                  | साक्षात् कैलाससंहिता रुद्रसंहितासे भी श्रेष्ठ कही गयी    |
| दान करता है, उसके पुण्यफलको सुनें॥ २५॥                    | है ॥ ३७ ॥                                                |
| शास्त्रोंका अध्ययन करने और वेदोंका पाठ करनेसे             | हे द्विजो! कैलाससंहिताका सम्पूर्ण माहात्म्य तो           |
| जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है, वह फल उसको प्राप्त          | शंकरजी ही जानते हैं, उससे आधा माहात्म्य व्यासजी          |
| होता है ॥ २६ ॥                                            | जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ॥३८॥               |
| जो चतुर्दशी तिथिके दिन उपवास करके इस                      | उसके सम्पूर्ण माहात्म्यका वर्णन तो मैं नहीं कर           |
| शिवपुराणका शिवभक्तोंके समाजमें पाठ करता है—वह             | सकता, कुछ ही अंश कहूँगा, जिसको जानकर उसी                 |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २ ] * शिवपुराणका माहात्म्य एवं परिचय * ८३                     |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |  |
| क्षण चित्तकी शुद्धि प्राप्त हो जायगी॥३९॥                                          | आपलोग वह सब आदरपूर्वक सुनें। विद्येश्वरसंहितामें                             |  |
| हे द्विजो! लोकमें ढूँढ़नेपर भी मैंने ऐसे किसी पापको                               | दस हजार श्लोक हैं। रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता,                                |  |
| नहीं देखा, जिसे वह रुद्रसंहिता नष्ट न कर सके॥ ४०॥                                 | उमासंहिता और मातृसंहिता—इनमेंसे प्रत्येकमें आठ-                              |  |
| उपनिषद्रूपी सागरका मन्थन करके शिवने                                               | आठ हजार श्लोक हैं॥५१-५२॥                                                     |  |
| आनन्दपूर्वक इस रुद्रसंहितारूपी अमृतको उत्पन्न किया                                | हे ब्राह्मणो! एकादशरुद्रसंहितामें तेरह हजार,                                 |  |
| और कुमार कार्तिकेयको समर्पित किया; जिसे पीकर                                      | कैलाससंहितामें छः हजार, शतरुद्रसंहितामें तीन हजार,                           |  |
| मानव अमर हो जाता है॥४१॥                                                           | कोटिरुद्रसंहितामें नौ हजार, सहस्रकोटिरुद्रसंहितामें ग्यारह                   |  |
| ब्रह्महत्या आदि पापोंकी निष्कृति करनेके लिये                                      | हजार, वायवीयसंहितामें चार हजार तथा धर्मसंहितामें                             |  |
| तत्पर मनुष्य महीनेभर रुद्रसंहिताका पाठ करके उन                                    | बारह हजार श्लोक हैं। इस प्रकार संख्याके अनुसार मूल                           |  |
| पापोंसे मुक्त हो जाता है॥४२॥                                                      | शिवपुराणकी श्लोकसंख्या एक लाख है॥५३—५५॥                                      |  |
| दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालापसे जो पाप होता है;                               | परंतु व्यासजीने उसे चौबीस हजार श्लोकोंमें                                    |  |
| वह इस रौद्रीसंहिताका एक बार कीर्तन करनेसे नष्ट हो                                 | संक्षिप्त कर दिया है। पुराणोंकी क्रमसंख्याके विचारसे                         |  |
| जाता है॥ ४३॥                                                                      | इस शिवपुराणका स्थान चौथा है; इसमें सात संहिताएँ                              |  |
| जो व्यक्ति शिवालयमें अथवा बेलके वनमें इस                                          | हैं ॥ ५६ ॥                                                                   |  |
| संहिताका पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता                                  | पूर्वकालमें भगवान् शिवने श्लोकसंख्याकी दृष्टिसे                              |  |
| है, उसका वर्णन वाणीसे नहीं किया जा सकता॥ ४४॥                                      | सौ करोड़ श्लोकोंका एक ही पुराणग्रन्थ बनाया था।                               |  |
| जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिताका पाठ करते                                     | सृष्टिके आदिमें निर्मित हुआ वह पुराणसाहित्य अत्यन्त                          |  |
| हुए श्राद्धके समय ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसके                                | विस्तृत था॥५७॥                                                               |  |
| सभी पितर शम्भुके परम पदको प्राप्त करते हैं॥४५॥                                    | तत्पश्चात् द्वापर आदि युगोंमें द्वैपायन व्यास आदि                            |  |
| चतुर्दशीके दिन निराहार रहकर जो बेलके वृक्षके                                      | महर्षियोंने जब पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन कर                              |  |
| नीचे इस संहिताका पाठ करता है, वह साक्षात् शिव                                     | दिया, उस समय सम्पूर्ण पुराणोंका संक्षिप्त स्वरूप केवल                        |  |
| होकर सभी देवोंसे पूजित होता है॥४६॥                                                | चार लाख श्लोकोंका रह गया॥५८॥                                                 |  |
| उसमें अन्य संहिताएँ सभी कामनाओंके फलको                                            | श्लोकसंख्याके अनुसार यह शिवपुराण चौबीस                                       |  |
| पूर्ण करनेवाली हैं, किंतु लीला और विज्ञानसे परिपूर्ण इन                           | हजार श्लोकोंवाला कहा गया है। यह वेदतुल्य पुराण                               |  |
| दोनों संहिताओंको विशिष्ट समझना चाहिये॥ ४७॥                                        | सात संहिताओंमें विभाजित है॥५९॥                                               |  |
| इस शिवपुराणको वेदके तुल्य माना गया है। इस                                         | इसकी पहली संहिताका नाम विद्येश्वरसंहिता है,                                  |  |
| वेदकल्प पुराणका सबसे पहले भगवान् शिवने ही                                         | दूसरी रुद्रसंहिता समझनी चाहिये, तीसरीका नाम                                  |  |
| प्रणयन किया था॥ ४८॥                                                               | शतरुद्रसंहिता, चौथीका कोटिरुद्रसंहिता, पाँचवींका नाम                         |  |
| विद्येश्वरसंहिता, रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता,                                      | उमासंहिता, छठीका कैलाससंहिता और सातवींका नाम                                 |  |
| उमासंहिता, मातृसंहिता, एकादशरुद्रसंहिता, कैलाससंहिता,                             | वायवीयसंहिता है। इस प्रकार ये सात संहिताएँ मानी                              |  |
| शतरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता, सहस्रकोटिरुद्रसंहिता,                             | गयी हैं॥६०-६१॥                                                               |  |
| वायवीयसंहिता तथा धर्मसंहिता—इस प्रकार इस पुराणके                                  | इन सात संहिताओंसे युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके                                 |  |
| बारह भेद हैं॥ ४९-५०॥                                                              | तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करनेवाला                        |  |
| ये बारहों संहिताएँ अत्यन्त पुण्यमयी मानी गयी हैं।                                 | है ॥ ६२ ॥                                                                    |  |
| ब्राह्मणो! अब मैं उनके श्लोकोंकी संख्या बता रहा हूँ।                              | सात संहिताओंसे समन्वित इस सम्पूर्ण शिवपुराणको                                |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* जो आद्योपान्त आदरपूर्वक पढ़ता है, वह जीवन्मुक्त कहा धर्मका प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्यारहित जाता है॥६३॥ अन्त:करणवाले विद्वानोंके लिये जाननेकी वस्तु है, इसमें श्रेष्ठ मन्त्रसमुहोंका संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिवपुराणकी अल्प कलाके समान भी नहीं हैं॥ ६४॥ कामसे समन्वित है अर्थात्—इस त्रिवर्गकी प्राप्तिके यह निर्मल शिवपुराण भगवान् शिवके द्वारा ही साधनका भी इसमें वर्णन है॥६६॥ प्रतिपादित है। शैवशिरोमणि भगवान् व्यासने इसे संक्षेपकर यह उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणोंमें श्रेष्ठ है। संकलित किया है। यह समस्त जीवसमुदायके लिये वेद-वेदान्तमें वेद्यरूपसे विलसित परम वस्तु-परमात्माका उपकारक, त्रिविध तापोंका नाशक, तुलनारहित एवं इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदरसे इसे पढ़ता सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाला है॥६५॥ और सुनता है, वह भगवान् शिवका प्रिय होकर परम इसमें वेदान्त-विज्ञानमय, प्रधान तथा निष्कपट । गित प्राप्त कर लेता है॥६७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें मुनिप्रश्नोत्तर-वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। २।। तीसरा अध्याय साध्य-साधन आदिका विचार व्यासजी बोले - सूतजीका यह वचन सुनकर वे लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्माजीके पास गये और हाथ सब महर्षि बोले—अब आप हमें वेदान्तके सार-जोड़कर विनयभरी वाणीमें बोले—[हे प्रभो!] आप सम्पूर्ण सर्वस्वरूप अद्भृत शिवपुराणको सुनाइये॥१॥ जगत्का धारण-पोषण करनेवाले हैं तथा समस्त कारणोंके

मुनियोंका यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूतजी शंकरजीका स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियोंसे कहने लगे॥२॥

सूतजी बोले-आप सब महर्षिगण रोग-शोकसे

रहित कल्याणमय भगवान् शिवका स्मरण करके वेदके सारतत्त्वसे प्रकट पुराणप्रवर शिवपुराणको सुनिये। जिसमें

भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—इन तीनोंका प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदान्तवेद्य सद्वस्तुका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है॥३—५॥ हे ऋषिगण! अब आपलोग वेदके सारभूत पुराणको

सुनें। बहुत कालमें पुन:-पुन: पूर्वकल्प व्यतीत होनेपर इस वर्तमान कल्पमें जब सृष्टिकर्म आरम्भ हुआ था, उन दिनों छ: कुलोंके महर्षि परस्पर वाद-विवाद करते हुए कहने लगे—'अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक

कर लिया। तब वे सब-के-सब अपनी शंकाके समाधानके

इन्द्रियोंके साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्तिसे ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपायसे कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभावसे उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं॥१०-१३॥

भी कारण हैं; हम यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण

तत्त्वोंसे परे परात्पर पुराणपुरुष कौन हैं ?॥६—९१/२॥

पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और

इन्द्र आदिसे युक्त यह सम्पूर्ण जगत् समस्त भूतों एवं

ब्रह्माजी बोले-जहाँसे मनसहित वाणी उन्हें न

अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, भगवान् शिवमें भक्ति होनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। देवताओंके कृपाप्रसादसे ही उनमें भक्ति होती है और नहीं है।' उनके इस विवादने अत्यन्त महान् रूप धारण भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राप्त होता है—ठीक उसी

तरह, जैसे यहाँ अंकुरसे बीज और बीजसे अंकुर उत्पन्न

| विद्येश्वरसंहिता-अ० ४] * श्रवण, कीर्तन, मनन—इन<br>कक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक् |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| होता है। इसलिये हे द्विजो! आप लोग भगवान् शंकरका                                           | उसे संक्षिप्त करके             |
| कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ                                           | <br>  हूँ। कानसे भगवान्के ना   |
| सहस्र वर्षोंतक चलनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन                                             | ्र<br>वाणीद्वारा उनका कीर्तन   |
| करें॥ १४-१५॥                                                                              | <br>  इन तीनोंको महान् साध     |
| इन यज्ञपति भगवान् शिवकी ही कृपासे वेदोक्त                                                 | <br>  कि] महेश्वरका श्रवण, व   |
| विद्याके सारभूत साध्य-साधनका ज्ञान होता है॥१६॥                                            | ।<br>यह श्रुतिका वाक्य हम स    |
| मुनिगण बोले—हे भगवन्! परम साध्य क्या है                                                   | मनोरथोंकी सिद्धिमें लगे :      |
| और उसका परम साधन क्या है ? उसका साधक कैसा                                                 | साध्यको प्राप्त हों। लोग       |
| होता है ? ये सभी बातें यथार्थ रूपसे कहें॥१७॥                                              | उसमें प्रवृत्त होते हैं; परंत् |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है,                                      | दर्शन नहीं होता, उसे श्रव      |
| उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य-                                          | उसकी प्राप्तिके लिये चे        |
| नैमित्तिक आदि फलोंकी ओरसे नि:स्पृह होता है, वही                                           | अत: पहला साध                   |
| साधक है॥ १८॥                                                                              | गुरुके मुखसे तत्त्वको स्       |
| वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान करके उसके महान्                                                   | अन्य साधन—कीर्तन ए             |
| फलको भगवान् शिवके चरणोंमें समर्पित कर देना ही                                             | क्रमशः मननपर्यन्त              |
| परमेश्वरपदकी प्राप्ति है। वही सालोक्य आदिके क्रमसे                                        | साधना कर लेनेपर उसवे           |
| प्राप्त होनेवाली मुक्ति है॥ १९॥                                                           | धीरे-धीरे भगवान् शिवव          |
| उन-उन पुरुषोंकी भक्तिके अनुसार उन सबको                                                    | पहले सारे अंगोंके              |
| उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती है। उस भक्तिके साधन                                           | सब प्रकारका लौकिक उ            |
| अनेक प्रकारके हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात् महेश्वरने                                     | अभ्यासके ही समय यह             |
| ही किया है॥२०॥                                                                            | निरन्तर मंगल देनेवाला          |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत                                                    | प्रथम विद्येश्वरसंहितामें साध  |
| नामक तीसरा अध्य                                                                           | गय पूर्ण हुआ ॥ ३॥              |
| ——··                                                                                      |                                |
| चौथा ः                                                                                    | अध्याय                         |
| श्रवण, कीर्तन और मनन—इन र्त                                                               | ोन साधनोंकी श्रेष्ठताव         |
| मुनिगण बोले—हे ब्रह्मन्! मनन कैसा होता है,                                                | समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्र    |
| श्रवणका स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया                                           |                                |
| जाता है, यथार्थ रूपमें आप वर्णन करें॥१॥                                                   | प्रकट करनेवाले संगीत           |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे मुनियो!] भगवान् शंकरकी                                         | अनुरागपूर्वक उनकी स्तुर्ी      |

निरन्तर मंगल देनेवाला है॥ २७॥ प्रथम विद्येश्वरसंहितामें साध्यसाधनविचार ाय पूर्ण हुआ॥ ३॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हूँ। कानसे भगवान्के नाम-गुण और लीलाओंका श्रवण, वाणीद्वारा उनका कीर्तन तथा मनके द्वारा उनका मनन— इन तीनोंको महान् साधन कहा गया है। [तात्पर्य यह कि] महेश्वरका श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिये— यह श्रुतिका वाक्य हम सबके लिये प्रमाणभूत है। सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिमें लगे हुए आपलोग इसी साधनसे परम साध्यको प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तुको नेत्रसे देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं; परंतु जिस वस्तुका कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियद्वारा जान-सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करता है॥ २१—२४॥

उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधनको बता रहा

अत: पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा

क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी तरह

पहले सारे अंगोंके रोग नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात्

गुरुके मुखसे तत्त्वको सुनकर बुद्धिशाली विद्वान् पुरुष अन्य साधन—कीर्तन एवं मननकी सिद्धि करे॥ २५॥

साधना कर लेनेपर उसके द्वारा सालोक्य आदिके क्रमसे धीरे-धीरे भगवान् शिवका संयोग प्राप्त होता है॥ २६॥

सब प्रकारका लौकिक आनन्द भी विलीन हो जाता है। अभ्यासके ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बादमें

### अध्याय

### न साधनोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन

समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्रमुखतम है॥२॥ शम्भुके प्रताप, गुण, रूप, विलास और नामको

प्रकट करनेवाले संगीत, वेदवाक्य या भाषाके द्वारा

अनुरागपूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको

कीर्तन शब्दसे कहा जाता है॥३॥ पूजा, उनके नामोंका जप तथा उनके गुण, रूप, विलास हे ज्ञानियो! स्त्रीक्रीडामें जैसे मनकी आसक्ति होती और नामोंका युक्तिपरायण चित्तके द्वारा जो निरन्तर

है, वैसे ही किसी कारणसे किसी स्थानमें शिवविषयक

परिशोधन या चिन्तन होता है, उसीको मनन कहा गया

है, वह महेश्वरकी कृपादृष्टिसे उपलब्ध होता है। वह

वाणियोंमें श्रवणेन्द्रियकी दृढ़तर आसक्ति ही जगत्में

श्रवणके नामसे प्रसिद्ध है॥४॥ प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे; आप यहाँ तप सर्वप्रथम सज्जनोंकी संगतिसे श्रवण सिद्ध होता है, किसलिये कर रहे हैं?॥११॥ बादमें शिवजीका कीर्तन दृढ़ होता है और अन्तमें सभी इस प्रकार सनत्कुमारके कहनेपर मुनि व्यासने

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

साधनोंसे श्रेष्ठ शंकरविषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपादृष्टिसे ही सम्भव होता है॥५॥ सृतजी बोले-मुनीश्वरो! इस साधनका माहात्म्य

बतानेके प्रसंगमें मैं आपलोगोंके लिये एक प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आपलोग सुनें॥६॥ पूर्व कालमें पराशर मुनिके पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी सरस्वती नदीके सुन्दर तटपर तपस्या कर रहे थे॥७॥ एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानसे यात्रा करते

हुए भगवान् सनत्कुमार अकस्मात् वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरुदेवको वहाँ देखा॥८॥ वे ध्यानमें मग्न थे। उससे जगनेपर उन्होंने ब्रह्माके पुत्र सनत्कुमारजीको अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े

वेगसे उठे और उनके चरणोंमें प्रणाम करके मुनिने उन्हें

अर्घ्य प्रदान करके देवताओंके बैठनेयोग्य आसन भी अर्पित

किया। तब प्रसन्न हुए भगवान् सनत्कुमार विनीत भावसे खड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें कहने लगे॥ ९-१०॥

सनत्कुमार बोले—हे मुने! आप सत्य सनातन

तीनों साधनोंका बार-बार अनुष्ठान करें॥१८-२०॥ व्यासजीसे बार-बार ऐसा कहकर अनुगामियोंसहित

> चले गये। इस प्रकार पूर्वकालके इस उत्तम वृत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है॥ २१<sup>१</sup>/२॥ ऋषिगण बोले—हे सूतजी! आपने श्रवण आदि तीनों

करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्मके द्वारा

साधनोंको मुक्तिका उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनोंमें असमर्थ हो, वह किस उपायका अवलम्बन

तदनन्तर महेश्वर शिवकी आज्ञासे भगवान् नन्दिकेश्वर वहाँ आये। उनकी मुझपर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणोंके स्वामी भगवान् नन्दिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक

मुक्तिका निश्चित कारण बताने लगे॥ १५॥ भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन, मनन—ये तीनों महत्तर साधन कहे गये हैं। ये तीनों ही वेदसम्मत हैं॥ १६॥ पूर्वकालमें में दूसरे-दूसरे साधनोंके सम्भ्रममें पड़कर

करने लगा॥ १७॥

मैं तपस्या कर रहा हूँ॥१३-१४॥ हे विप्रेन्द्रो! इस प्रकार जब व्यासमुनिने भगवान् सनत्कुमारसे प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत्कुमारजी

मुक्तिके साधन ज्ञानका उदय नहीं हुआ है-यह आश्चर्य ही है। मुक्तिका साधन न जाननेके कारण उसके लिये

इस प्रकार सर्वथा गुरुस्वरूप होनेपर भी मुझमें

धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कथाको मानवसमाजमें अनेक प्रकारसे प्रदर्शित किया है॥१२<sup>१</sup>/२॥

अपना आशय कहा—मैंने आपकी कृपासे वेदसम्मत

[ श्रीशिवमहापुराण-

घूमता-घामता मन्दराचलपर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या

मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए बोले—'भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन और मनन—ये तीनों साधन वेदसम्मत हैं

और मुक्तिके साक्षात् कारण हैं; यह बात स्वयं भगवान् शिवने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन्! आप श्रवणादि

ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार अपने विमानसे परम सुन्दर ब्रह्मधामको

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें चौथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४॥

भगवान् शंकरका हृदयसे ध्यान कीजिये, तब वे शिव | बिना यत्नके ही मोक्ष मिल सकता है ?॥ २२-२३॥

सृतजी बोले—हे शौनक! जो श्रवण, कीर्तन और होनेके कारण निष्कल (निराकार) कहे गये हैं॥ १०॥ मनन—इन तीनों साधनोंके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, वह रूपवान् होनेके कारण उन्हें 'सकल' भी कहा गया भगवान् शंकरके लिंग एवं मूर्तिकी स्थापनाकर नित्य है। इसलिये वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिवके उसकी पूजा करके संसारसागरसे पार हो सकता है॥१॥ निष्कल-निराकार होनेके कारण ही उनकी पूजाका छल न करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार धनराशि आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है अर्थात् ले जाय और उसे शिवलिंग अथवा शिवमूर्तिकी सेवाके शिवलिंग शिवके निराकार स्वरूपका प्रतीक है॥ ११॥ लिये अर्पित कर दे, साथ ही निरन्तर उस लिंग एवं इसी तरह शिवके सकल या साकार होनेके कारण मूर्तिकी पूजा भी करे॥ २॥ उनकी पूजाका आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता

उसके लिये भक्तिभावसे मण्डप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनोंसे युक्त भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य अन्न नैवेद्यके रूपमें समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगोंसहित राजोपचारकी भाँति सब वस्तुएँ भगवान् शिवके लिंग एवं मूर्तिपर चढाये। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे॥ ३—५॥ आवाहनसे लेकर विसर्जनतक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिवमूर्तिमें भगवान् शंकरकी पूजा करनेवाला पुरुष श्रवण आदि साधनोंका अनुष्ठान न करे तो भी भगवान् शिवकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहलेके बहुतसे महात्मा पुरुष लिंग तथा शिवमूर्तिकी पूजा करनेमात्रसे भवबन्धनसे मुक्त हो चुके हैं॥६-७॥ ऋषिगण बोले-मूर्तिमें ही सर्वत्र देवताओंकी पूजा होती है, परंतु भगवान् शिवकी पूजा सब जगह

मूर्तिमें और लिंगमें भी क्यों की जाती है?॥८॥

सृतजी बोले—हे मुनीश्वरो! आप लोगोंका यह प्रश्न

इस विषयमें भगवान् शिवने जो कुछ कहा है और

तो बडा ही पवित्र और अत्यन्त अद्भृत है। इस विषयमें

महादेवजी ही वक्ता हो सकते हैं; कोई पुरुष कभी और

कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता॥ ९॥

उसे मैंने गुरुजीके मुखसे जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमश: वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान् शिव ही ब्रह्मरूप

परमात्मा हैं॥ १२॥ यही कारण है कि सब लोग लिंग (निराकार) और मूर्ति (साकार)—दोनोंमें ही सदा भगवान् शिवकी पूजा करते हैं। शिवसे भिन्न जो देवता हैं, वे साक्षात् ब्रह्म नहीं हैं, इसलिये कहीं भी उनके लिये निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता॥ १३॥ अतः सुरेश्वर (इन्द्र, ब्रह्मा) आदि देवगण भी निष्कल लिंगमें पूजित नहीं होते हैं, सभी देवगण ब्रह्म न होनेसे, अपितु सगुण जीव होनेके कारण केवल मूर्तिमें ही पूजे जाते हैं। शंकरके अतिरिक्त अन्य देवोंका जीवत्व और सदाशिवका ब्रह्मत्व वेदोंके सारभूत उपनिषदोंसे सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव (ॐकार)-के तत्त्वरूपसे भगवान् शिवका ही प्रतिपादन किया गया है॥ १४-१५१/२॥ इसी प्रकार पूर्वमें मन्दराचल पर्वतपर ज्ञानवान् ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनिने नन्दिकेश्वरसे प्रश्न किया था॥ १६<sup>१</sup>/२॥

सनत्कुमार बोले—[हे भगवन्!] शिवके अतिरिक्त

उनके वशमें रहनेवाले जो अन्य देवता हैं, उन सबकी

पूजाके लिये सर्वत्र प्राय: वेर (मूर्ति)-मात्र ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है। केवल भगवान्

शिवकी ही पूजामें लिंग और वेर दोनोंका उपयोग

है अर्थात् शिवका साकार विग्रह उनके साकार स्वरूपका

प्रतीक होता है। सकल और अकल (समस्त अंग-

आकारसहित साकार और अंग-आकारसे सर्वथा रहित

निराकार)-रूप होनेसे ही वे 'ब्रह्म' शब्दसे कहे जानेवाले

| ४ सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-      |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                |                                                          |  |
| देखनेमें आता है। अतः हे कल्याणमय नन्दिकेश्वर!           | शिव तथा दूसरे देवताओंके पूजनमें लिंग और वेरके            |  |
| इस विषयमें जो तत्त्वकी बात हो, उसे मुझे इस              | प्रचारका जो रहस्य विभागपूर्वक बताया है, वह यथार्थ        |  |
| प्रकार बताइये, जिससे अच्छी तरह समझमें आ                 | है। इसलिये लिंग और वेरकी आदि उत्पत्तिका जो उत्तम         |  |
| जाय॥ १७-१८ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥                | वृत्तान्त है, उसीको मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे       |  |
| <b>नन्दिकेश्वर बोले</b> —हे निष्पाप ब्रह्मकुमार! हम-    | योगीन्द्र! लिंगके प्राकट्यका रहस्य सूचित करनेवाला        |  |
| जैसे लोगोंके द्वारा आपके इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं     | प्रसंग मुझे सुनाइये॥ २४–२५ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥ |  |
| दिया जा सकता; क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग         | <b>नन्दिकेश्वर बोले</b> —हे वत्स! आपके प्रति प्रीतिके    |  |
| साक्षात् ब्रह्मका प्रतीक है। इस विषयमें भगवान् शिवने जो | कारण मैं यथार्थ रूपमें वर्णन करता हूँ, सुनिये।           |  |
| कुछ बताया है, उसे मैं आप शिवभक्तके समक्ष कहता हूँ।      | लोकविख्यात पूर्वकल्पके बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर         |  |
| भगवान् शिव ब्रह्मस्वरूप और निष्कल (निराकार) हैं;        | एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने            |  |
| इसलिये उन्हींकी पूजामें निष्कल लिंगका उपयोग होता        | लगे ॥ २६-२७॥                                             |  |
| है। सम्पूर्ण वेदोंका यही मत है। वे ही सकल हैं। इस       | उन दोनोंके अभिमानको मिटानेके लिये [त्रिगुणातीत]          |  |
| प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान् शंकर      | परमेश्वरने उनके मध्यमें निष्कल स्तम्भके रूपमें अपना      |  |
| निष्कल-निराकार होते हुए भी कलाओंसे युक्त हैं,           | स्वरूप प्रकट किया॥ २८॥                                   |  |
| इसलिये उनकी साकार रूपमें प्रतिमापूजा भी लोकसम्मत        | जगत्का कल्याण करनेकी इच्छासे उस स्तम्भसे                 |  |
| है ॥ १९—२१ <sup>१</sup> /२ ॥                            | निराकार परमेश्वर शिवने अपने लिंग—चिह्नके कारण            |  |
| शंकरके अतिरिक्त अन्य देवताओंमें जीवत्व तथा              | लिंगका आविर्भाव किया॥ २९॥                                |  |
| सगुणत्व होनेके कारण वेदके मतमें उनकी मूर्तिमात्रमें ही  | उसी समयसे लोकमें परमेश्वर शंकरके निर्गुण लिंग            |  |
| पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओंके आविर्भावके       | और सगुण मूर्तिकी पूजा प्रचलित हुई॥ ३०॥                   |  |
| समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबिक            | शिवके अतिरिक्त अन्य देवोंकी मूर्तिमात्रकी ही             |  |
| भगवान सदाशिवके दर्शनमें साकार और निराकार                | प्रकल्पना हुई। वे देव-प्रतिमाएँ पुजित हो नियत शुभ        |  |

सनत्कुमार बोले—हे महाभाग! आपने भगवान् | प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्षको देनेवाली हुईं॥ ३१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें शिवलिंगकी महिमाका वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५।।

(ज्योतिरूप) दोनोंकी ही प्राप्ति होती है ॥ २२-२३<sup>१</sup>/२ ॥ कल्याणको देनेवाली हुईं और शिवका लिंग तथा उनकी

## छठा अध्याय

### ब्रह्मा और विष्णुके भयंकर युद्धको देखकर देवताओंका कैलास-शिखरपर गमन

नन्दिकेश्वर बोले—हे योगीन्द्र! प्राचीनकालमें किसी अपने प्रभु—मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनको

समय शेषशायी भगवान् विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मीजी आया हुआ देखकर उद्धतके समान आचरण करता है,

उस मूर्ख गुरुद्रोहीके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया तथा अन्य पार्षदोंसे घिरे हुए शयन कर रहे थे॥१॥

उसी समय ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने अपनी गया है॥२-४॥

इच्छासे वहाँ आकर उन परम सुन्दर कमलनेत्र विष्णुसे [ब्रह्माके] इस वचनको सुनकर क्रोधित होनेपर भी

> बाहरसे शान्त व्यवहार करते हुए भगवान् विष्णु बोले— हे वत्स! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है।

पुरुषके समान सो रहे हो? हे वत्स! उठो और यहाँ

पूछा—तुम कौन हो, जो मुझे आया देखकर भी उद्धत

| विद्येश्वरसंहिता-अ० ६ ] 💮 * ब्रह्मा-विष्णुका युद्ध, देवताओंका कैलासपर गमन * ८९ |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ~~~<br>**********************************                                      |                                                      |  |
| आओ, इस आसनपर बैठो। तुम्हारे मुखमण्डलसे व्यग्रता                                | भी अतिशय क्रोधमें आकर विष्णुके हृदयको लक्ष्यकर       |  |
| प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित                         | ब्रह्माण्डको कम्पित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्रका   |  |
| कर रहे हैं॥ ५ <sup>१</sup> /२॥                                                 | प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णुके सूर्यके समान हजारों |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे वत्स! हे विष्णो! कालके                               | मुखवाले, अत्यन्त उग्र तथा प्रचण्ड आँधीके समान भयंकर  |  |
| प्रभावसे तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स! मैं                           | दोनों अस्त्र आकाशमें प्रकट हो गये॥ १५—१८॥            |  |
| जगत्का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ ॥ ६ <sup>१</sup> /२ ॥                      | इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णुका आपसमें भयंकर युद्ध     |  |
| विष्णु बोले—हे वत्स! यह जगत् मुझमें ही स्थित                                   | होने लगा। हे तात! उस युद्धको देखकर सभी देवगण         |  |
| है, तुम केवल चोरके समान दूसरेकी सम्पत्तिको व्यर्थ अपनी                         | राजविप्लवके समय ब्राह्मणोंके समान अतिशय दुखी और      |  |
| मानते हो! तुम मेरे नाभिकमलसे उत्पन्न हो, अत: तुम मेरे                          | व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे—जिसके द्वारा सृष्टि,    |  |
| पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो ?॥ ७ <sup>१</sup> /२॥                  | स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी  |  |
| <b>नन्तिकार होले</b> —[हे प्रते।] उम्र समय ते                                  | क्रणके बिना दम भूमाहलुफ अपनी दन्लामे एक तापका        |  |

अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं'—इस प्रकार बोलते-बोलते परस्पर एक-दूसरेको मारनेकी इच्छासे युद्ध करनेके लिये उद्यत हो गये॥ ८-९॥

हंस और गरुडपर आरूढ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णुके गण भी परस्पर युद्ध करने लगे॥ १०॥ उस समय सभी देवगण उस परम अद्भृत युद्धको देखनेकी इच्छासे विमानपर चढ़कर वहाँ पहुँच गये। [वहाँ आकर] आकाशमें अवस्थित हो पुष्पकी वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुडवाहन

भगवान् विष्णुने कुद्ध होकर ब्रह्माके वक्ष:स्थलपर अनेक प्रकारके असंख्य दु:सह बाणों और अस्त्रोंसे प्रहार किया॥ ११-१२<sup>१</sup>/२॥ तब विधाता भी कुद्ध होकर विष्णुके हृदयपर अग्निके समान बाण और अनेक प्रकारके अस्त्रोंको छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनोंका वह अद्भुत युद्ध

देखकर अतिशय व्याकुल हो गये और ब्रह्मा तथा विष्णुकी प्रशंसा करने लगे॥ १३-१४<sup>१</sup>/२॥ तत्पश्चात् युद्धमें तत्पर महाज्ञानी विष्णुने अतिशय

क्रोधके साथ श्रान्त हो दीर्घ नि:श्वास लेते हुए ब्रह्माको

लक्ष्यकर भयंकर माहेश्वर अस्त्रका संधान किया। ब्रह्माने 🖡

महेश्वर जहाँ विराजमान थे, उस शिवस्थान कैलास शिखरपर गये॥ २२॥ शिवके उस प्रणवाकार स्थानको देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवनमें प्रविष्ट हुए॥ २३॥ उन्होंने वहाँ सभाके मध्यमें स्थित मण्डपमें देवी पार्वतीके साथ रत्नमय आसनपर विराजमान देवश्रेष्ठ

शंकरका दर्शन किया। वे वाम चरणके ऊपर दक्षिण

चरण और उसके ऊपर वाम करकमल रखे हुए थे,

समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे और चारों ओर शिवगण

भी विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी

भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चन्द्रशेखर

ब्रह्मस्वरूप महेश्वरको नमस्कार है॥ १९—२१॥

उनकी सेवामें तत्पर थे, शिवके प्रति उत्तम भक्तिभाववाली कुशल रमणियाँ उनपर चँवर डुला रही थीं, वेद निरन्तर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रहकी दुष्टिसे सबको देख रहे थे। हे वत्स! उन महेश्वर शिवको देखकर आनन्दाश्रुसे परिपूर्ण नेत्रोंवाले देवताओंने दूरसे ही उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया॥ २४—२७॥ भगवान् शंकरने उन देवोंको देखकर अपने गणोंसे

उन्हें समीप बुलवाया और देवशिरोमणि महादेव उन

देवताओंको आनन्दित करते हुए अर्थगम्भीर, मंगलमय

तथा सुमधुर वचन कहने लगे॥ २८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें देवताओंकी कैलासयात्राका वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६॥

भगवान् शंकरका ब्रह्मा और विष्णुके युद्धमें अग्निस्तम्भरूपमें प्राकट्य, स्तम्भके आदि और अन्तकी जानकारीके लिये दोनोंका प्रस्थान

सातवाँ अध्याय

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा

शिवजी बोले—हे पुत्रो! आपकी कुशल तो है? मेरे अनुशासनमें जगत् तथा देवश्रेष्ठ अपने-अपने कार्योंमें लगे तो हैं? हे देवताओ! ब्रह्मा और विष्णुके बीच होनेवाले युद्धका वृत्तान्त तो मुझे पहलेसे ही ज्ञात था;

आपलोगोंने [यहाँ आनेका] परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत्कुमार! उमापित शंकरने इस प्रकार

मुसकराते हुए मधुर वाणीमें उन देवगणोंको सन्तुष्ट किया॥१—३॥ इसके बाद महादेवजीने ब्रह्मा और विष्णुकी

युद्धस्थलीमें जानेके लिये अपने सैकड़ों गणोंको वहीं सभामें आज्ञा दी। तब महादेवजीके प्रयाणके लिये अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक

प्रकार से सज-धजकर वाहनोंपर सवार होकर जानेके लिये तैयार हो गये॥४-५॥

भगवान् उमापति पाँच मण्डलोंसे सुशोभित आगेसे पीछेतक प्रणव (ॐ)-की आकृतिवाले सुन्दर रथपर

आरूढ़ हो गये। इस प्रकार पुत्रों और गणोंसहित प्रस्थान किये हुए शिवजीके पीछे-पीछे इन्द्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएँ, पंखे, चँवर, पुष्पवृष्टि,

संगीत, नृत्य और वाद्योंसे सम्मानित पशुपति भगवान् शिव भगवती उमाके साथ सेनासहित उन दोनों (ब्रह्मा

और विष्णु)-की युद्धभूमिमें आ पहुँचे॥६-७॥ उन दोनोंका युद्ध देखकर शिवजीने गणोंका कोलाहल तथा वाद्योंकी ध्वनि बन्द करा दी तथा वे छिपकर

आकाशमें स्थित हो गये। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक-दूसरेको मारनेकी इच्छासे माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्रका परस्पर सन्धान कर रहे थे। ब्रह्मा और

विष्णुके अस्त्रोंकी ज्वालासे तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान् शंकर इस अकाल प्रलयको आया

[ श्रीशिवमहापुराण-

संसारको नष्ट करनेमें सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेजसहित उस महान् अग्निस्तम्भके प्रकट होते ही

तत्क्षण शान्त हो गये। दिव्यास्त्रोंको शान्त करनेवाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ (अग्निस्तम्भ)-को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकारवाला

यह दिव्य अग्निस्तम्भ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊँचाईकी और इसकी जड़की हम दोनों जाँच करें—

(स्तम्भ) क्या है?॥१२-१३॥

ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करनेको तत्पर हो गये और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनोंके साथ रहनेसे यह कार्य सम्पन्न

नहीं होगा-ऐसा कहकर विष्णुने सूकरका रूप धारण किया और उसकी जड़की खोजमें चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंसका रूप धारण करके उसका अन्त

खोजनेके लिये चल पड़े। पाताललोकको खोदकर बहुत दूरतक जानेपर भी विष्णुको उस अग्निके समान तेजस्वी स्तम्भका आधार नहीं दीखा। तब थक-हारकर सूकराकृति

देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तम्भके रूपमें उन दोनोंके बीच प्रकट हो गये॥८-११॥ विष्णु रणभूमिमें वापस आ गये॥ १४—१८॥

|                                                         | •                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                | ***************************************                    |
| हे तात! आकाशमार्गसे जाते हुए आपके पिता                  | अच्युत विष्णुसे इस प्रकार कहने लगे—हे हरे! मैंने इस        |
| ब्रह्माजीने मार्गमें अद्भुत केतकी (केवड़े)-के पुष्पको   | स्तम्भका अग्रभाग देख लिया है; इसका साक्षी यह केतकी         |
| गिरते देखा। अनेक वर्षोंसे गिरते रहनेपर भी वह ताजा       | पुष्प है। तब उस केतकीने भी झूठ ही विष्णुके समक्ष कह        |
| और अति सुगन्धयुक्त था। ब्रह्मा और विष्णुके इस           | दिया कि ब्रह्माकी बात यथार्थ है॥ २६–२७॥                    |
| विग्रहपूर्ण कृत्यको देखकर भगवान् परमेश्वर हँस पड़े,     | विष्णुने उस बातको सत्य मानकर ब्रह्माको स्वयं               |
| जिससे कम्पनके कारण उनका मस्तक हिला और वह                | प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया॥ २८॥               |
| श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनोंके ऊपर कृपा करनेके लिये     | उसी समय कपटी ब्रह्माको दण्डित करनेके लिये                  |
| गिरा॥ १९—२१॥                                            | उस प्रज्वलित स्तम्भ लिंगसे महेश्वर प्रकट हो गये। तब        |
| [ब्रह्माजीने उससे पूछा—] हे पुष्पराज! तुम्हें           | परमेश्वरको प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए              |
| किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो?           | और काँपते हाथोंसे उनका चरण पकड़कर कहने लगे।                |
| [केतकीने उत्तर दिया—] इस पुरातन और अप्रमेय              | हे करुणाकर! आदि और अन्तसे रहित शरीरवाले आप                 |
| स्तम्भके बीचसे मैं बहुत समयसे गिर रहा हूँ। फिर भी       | परमेश्वरके विषयमें मैंने मोहबुद्धिसे बहुत विचार किया;      |
| इसके आदिको नहीं देख सका। अतः आप भी इस                   | किंतु कामनाओंसे उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ।             |
| स्तम्भका अन्त देखनेकी आशा छोड़ दें॥ २२ <sup>१</sup> /२॥ | अत: आप हमपर प्रसन्न हों, हमारे पापको नष्ट करें और          |
| [ब्रह्माजीने कहा—] मैं तो हंसका रूप लेकर इसका           | हमें क्षमा करें; यह सब आपकी लीलासे ही हुआ                  |
| अन्त देखनेके लिये यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र! मेरा एक    | है ॥ २९–३० ॥                                               |
| अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णुके पास मेरे      | <b>ईश्वर बोले</b> —हे वत्स! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; क्योंकि |
| साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि 'ब्रह्माने इस स्तम्भका | श्रेष्ठताकी कामना होनेपर भी तुमने सत्य वचनका पालन          |
| अन्त देख लिया है। हे अच्युत! मैं इस बातका साक्षी हूँ।'  | किया, इसलिये लोगोंमें तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और        |
| केतकीसे ऐसा कहकर ब्रह्माने उसे बार-बार प्रणाम किया      | सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे अबसे आपकी पृथक् मूर्ति        |

99

विद्येश्वरसंहिता-अ० ८ ] \* भगवान् शंकरद्वारा ब्रह्मा और केतकी पृष्पको शाप देना \*

उठे और षण्ढ (नपुंसक)-के समान पूर्ण बातें बनाकर | थी॥ ३३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहाप्राणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें अग्निस्तम्भके प्राकट्यका वर्णन नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ७।।

और कहा कि आपत्कालमें तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त

मिलनेसे] उदास विष्णुको देखकर ब्रह्मा प्रसन्नतासे नाच

वहाँ अति परिश्रमसे थके और [स्तम्भका अन्त न

माना गया है—यह शास्त्रकी आज्ञा है॥ २३—२५॥

### आठवाँ अध्याय

भगवान् शंकरद्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्पको शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना निन्दकेश्वर बोले—तदुपरान्त महादेव शिवजीने | पूछा कि हे प्रभो! आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन-

ब्रह्माके गर्वको मिटानेकी इच्छासे अपनी भुकुटीके मध्यसे सा कार्य करूँ?॥१-२॥

भैरव नामक एक अद्भुत पुरुषको उत्पन्न किया। उस शिवजी बोले—हे वत्स! ये जो ब्रह्मा हैं, वे इस

बनाकर पुण्य क्षेत्रोंमें प्रतिष्ठित की जायगी और उसका

होकर देवताओंके सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की

इस प्रकार परमेश्वरने विष्णुकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न

उत्सवपूर्वक पूजन होगा॥ ३१-३२॥

भैरवने रणभूमिमें अपने स्वामी शिवजीको प्रणाम करके | सृष्टिके आदि देवता हैं, तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवारसे

इनकी पूजा करो अर्थात् इनका वध कर दो॥३॥ शिवको नमस्कार है॥१०-११॥ तब भैरव एक हाथसे [ब्रह्माके] केश पकड़कर ईश्वर बोले—हे वत्स! अनुशासनका भय नहीं असत्य भाषण करनेवाले उनके उद्धत पाँचवें सिरको रहनेसे यह सारा संसार नष्ट हो जायगा। अतः तुम काटकर हाथोंमें तलवार भाँजते हुए उन्हें मार डालनेके दण्डनीयको दण्ड दो और इस संसारकी व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे लिये उद्यत हुए॥४॥ ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञोंमें [हे सनत्कुमार!] तब आपके पिता अपने आभूषण, आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणावाला वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालोंके बिखर जानेसे आँधीमें झकझोरे हुए केलेके पेड़ और लतागुल्मोंके यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा॥१२-१३१/२॥ समान कम्पित होकर भैरवके चरणकमलोंपर गिर पडे। तब भगवान् शिवने झूठी गवाही देनेवाले कपटी हे तात! तब ब्रह्माकी रक्षा करनेकी इच्छासे कृपालु केतक पुष्पसे कहा-अरे शठ केतक! तुम दुष्ट हो; विष्णुने मेरे स्वामी भगवान् शंकरके चरणकमलोंको यहाँसे दूर चले जाओ। मेरी पूजामें उपस्थित तुम्हारा अपने अश्रु-जलसे भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिवजीद्वारा इस प्रकार कहते प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिताके प्रति ही सभी देवताओंने केतकीको उनके पाससे हटाकर टूटी-फूटी वाणीमें करता है॥५-६॥ अन्यत्र भेज दिया॥१४-१६॥ केतक बोला—हे नाथ! आपको नमस्कार है। अच्युत बोले-[हे ईश!] आपने ही पहले कुपापूर्वक इन ब्रह्माको पंचाननरूप प्रदान किया था। आपकी आज्ञाके कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो इसलिये ये आपके अनुग्रह करनेयोग्य हैं, इनका अपराध गया है। हे तात! मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म क्षमा करें और इनपर प्रसन्न हों॥७॥ सफल कर दें। जाने-अनजानेमें हुए पाप आपके भगवान् अच्युतके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किये स्मरणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली जानेपर शिवजीने प्रसन्न होकर देवताओंके सामने आपके साक्षात् दर्शन करनेपर भी मेरे झूठ बोलनेका दोष ही ब्रह्माको दण्डित करनेसे भैरवको रोक दिया। कैसे रह सकता है ?॥ १७-१८॥ शिवजीने एक सिरसे विहीन कपटी ब्रह्मासे कहा-हे उस सभास्थलमें केतक पुष्पके इस प्रकार ब्रह्मन्! तुम श्रेष्ठता पानेके चक्करमें शठेशत्वको प्राप्त स्तुति करनेपर भगवान् सदाशिवने कहा—मैं सत्य हो गये हो। इसलिये संसारमें तुम्हारा सत्कार नहीं बोलनेवाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना होगा और तुम्हारे मन्दिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने (विष्णु आदि होंगे॥ ८-९<sup>१</sup>/२॥ देवगण) तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मण्डप आदिके बहाने तुम मेरे ऊपर भी ब्रह्माजी बोले—हे महाविभूतिसम्पन्न स्वामिन्! उपस्थित रहोगे॥ १९-२०॥ आप मुझपर प्रसन्न होइये; मैं [आपकी कृपासे] अपने सिरके कटनेको भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्वके इस प्रकार भगवान् शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी कारण, विश्वबन्धु, दोषोंको सह लेनेवाले और पर्वतके पुष्पपर अनुग्रह करके सभी देवताओंसे स्तुत होकर समान कठोर धनुष धारण करनेवाले आप भगवान् । सभामें सुशोभित हुए॥ २१॥

> ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें शिवकी कृपाका वर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ८॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

नौवाँ अध्याय महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल स्वरूपका परिचय देते हुए लिंगपूजनका महत्त्व बताना नन्दिकेश्वर बोले—वे दोनों—ब्रह्मा और विष्णु तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम भगवान् शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोडकर उनके पवित्र और महान्-से-महान् होगा। आजकी यह तिथि दायें-बायें भागमें चुपचाप खड़े हो गये। फिर उन्होंने शिवरात्रिके नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय वहाँ [साक्षात् प्रकट] पूजनीय महादेवजीको कुटुम्बसहित होगी॥ ९-१०॥ श्रेष्ठ आसनपर स्थापित करके पवित्र पुरुष-वस्तुओंद्वारा इस समय जो मेरे लिंग (निष्कल-अंग-आकृतिसे रहित निराकार स्वरूपके प्रतीक) और वेर (सकल-उनका पूजन किया॥१-२॥ दीर्घकालतक अविकृतभावसे सुस्थित रहनेवाली साकाररूपके प्रतीक विग्रह)-की पूजा करेगा, वह पुरुष वस्तुओंको पुरुषवस्तु कहते हैं और अल्पकालतक ही जगत्की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता टिकनेवाली वस्तुएँ प्राकृतवस्तु कहलाती हैं—इस तरह है॥ ११॥ वस्तुके ये दो भेद जानने चाहिये। [किन पुरुष-जो शिवरात्रिको दिन-रात निराहार एवं जितेन्द्रिय रहकर अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट भावसे मेरी यथोचित

\* महेश्वरका ब्रह्मा-विष्णुको लिंगपूजनका महत्त्व बताना \*

वस्तुओंसे उन्होंने भगवान् शिवका पूजन किया, यह बताया जाता है—] हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय पूजा करेगा, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। एक कुण्डल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प-माला, रेशमी वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फल मिलता है, वह वस्त्र, हार, मुद्रिका (अँगूठी), पुष्प, ताम्बूल, कपूर, चन्दन एवं अगुरुका अनुलेप, धूप, दीप, श्वेतछत्र, व्यजन, ध्वजा, चँवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्वारा

विद्येश्वरसंहिता-अ० ९ ]

महेश्वरका वैभव वाणी और मनकी पहुँचसे परे था, जो केवल पशुपति परमात्माके ही योग्य थे और जिन्हें पशु (बद्ध जीव) नहीं पा सकते थे॥३—५<sup>१</sup>/२॥ हे सनत्कुमार! स्वामीके योग्य जो-जो उत्तम वस्तुएँ थीं, उन सभी वस्तुओंका भगवान् शंकरने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूपसे सभासदोंके बीच वितरण

उन दोनोंने अपने स्वामी महेश्वरका पूजन किया, जिन

कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परम्परा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थींका वितरण आश्रितोंमें करना चाहिये। उन वस्तुओंको ग्रहण करनेवाले सभासदोंमें वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णुसे पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान् शिव विनम्र उन दोनों देवताओंसे

इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं

हँसकर कहने लगे॥६—८<sup>१</sup>/२॥

सारा फल केवल शिवरात्रिको मेरा पूजन करनेसे मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है॥ १२-१३॥ जैसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय समुद्रकी वृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्मकी वृद्धिका समय है। इस तिथिमें मेरी स्थापना आदिका मंगलमय उत्सव होना चाहिये॥१४॥

हे वत्सो ! पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तम्भरूपसे प्रकट

हुआ था, उस समय मार्गशीर्षमासमें आर्द्रा नक्षत्र था। अतः

जो पुरुष मार्गशीर्षमासमें आर्द्रा नक्षत्र होनेपर मुझ उमापतिका दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंगकी ही झाँकीका दर्शन करता है, वह मेरे लिये कार्तिकेयसे भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शनमात्रसे पूरा फल प्राप्त होता है। यदि [दर्शनके साथ-साथ] मेरा पूजन भी किया जाय तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणीद्वारा

वर्णन नहीं हो सकता॥१५-१७॥ इस रणभूमिमें मैं लिंगरूपसे प्रकट होकर बहुत ईश्वर बोले-हे पुत्रो! आजका दिन महान् है। बडा हो गया था। अत: उस लिंगके कारण यह भूतल

लिंगस्थानके नामसे प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रो! जगत्के लोग

| १४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | *************************************                       |
| इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिये यह                                     | सिद्धरूप हैं; मेरे अतिरिक्त किसी दूसरेके नहीं हैं। इस       |
| अनादि और अनन्त ज्योति:स्तम्भ अत्यन्त छोटा हो                                 | कारण तुम दोनोंका अथवा अन्य किसीका भी ईश्वरत्व               |
| जायगा। यह लिंग सब प्रकारके भोगोंको सुलभ करानेवाला                            | कभी नहीं है॥३०—३२॥                                          |
| और भोग तथा मोक्षका एकमात्र साधन होगा। इसका                                   | अज्ञानके कारण तुम दोनोंको जो यह ईशत्वका                     |
| दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियोंको जन्म और मृत्युसे                         | आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर                |
| छुटकारा दिलानेवाला होगा॥१८—२०॥                                               | करनेके लिये ही मैं इस रणभूमिमें प्रकट हुआ हूँ। उस           |
| अग्निके पहाड़-जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट                                  | अपने अभिमानको छोड़ दो और मुझ परमेश्वरमें [अपनी]             |
| हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नामसे                                     | बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रहसे ही सभी लोकोंमें सब         |
| प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकारके बड़े-बड़े तीर्थ प्रकट                      | कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्मतत्त्वको तुम्हारे प्रति |
| होंगे। इस स्थानमें निवास करने या मरनेसे जीवोंका मोक्ष                        | प्रेम होनेके कारण ही मैं बता रहा हूँ॥ ३३—३५॥                |
| हो जायगा॥ २१–२२॥                                                             | मैं ही परब्रह्म हूँ। कल (सगुण) और अकल                       |
| रथोत्सवादिके आयोजनसे यहाँ सर्वत्र अनेक लोग                                   | (निर्गुण)—ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप          |
| कल्याणकारी रूपसे निवास करेंगे। इस स्थानपर किया                               | ब्रह्मरूप होनेके कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवोंपर अनुग्रह     |
| गया दान, हवन तथा जप—यह सब करोड़गुना फल                                       | आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव! सबसे            |
| देनेवाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रोंमें श्रेष्ठतम                    | बृहत् और जगत्की वृद्धि करनेवाला होनेके कारण मैं             |
| होगा। यहाँ मेरा स्मरण करनेमात्रसे प्राणियोंकी मुक्ति हो                      | 'ब्रह्म' हूँ। हे पुत्रो! सर्वत्र समरूपसे स्थित और व्यापक    |
| जायगी। अत: यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्त्वपूर्ण                             | होनेसे मैं ही सबका आत्मा हूँ॥३६-३७॥                         |
| है। यह सभी प्रकारके कल्याणोंसे पूर्ण, शुभ और सबको                            | अन्य सभी जीव अनात्मरूप हैं; इसमें सन्देह नहीं               |
| मुक्ति प्रदान करनेवाला होगा॥ २३—२५॥                                          | है। सर्गसे लेकर अनुग्रहतक (आत्मा या ईश्वरसे भिन्न)          |
| इस लिंगमें मुझ लिंगेश्वरकी अर्चना करके मनुष्य                                | जो जगत्-सम्बन्धी पाँच कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं,        |
| सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य—इन                            | मेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके नहीं हैं; क्योंकि मैं ही सबका    |
| पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंका अधिकार प्राप्त कर लेगा।                          | ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपताका बोध करानेके लिये         |
| आपलोगोंको भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त                               | 'निष्कल' लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनोंको अज्ञात          |
| होंगे ॥ २६–२७ ॥                                                              | ईश्वरत्वका स्पष्ट साक्षात्कार करानेके लिये मैं साक्षात्     |
| <b>नन्दिकेश्वर बोले</b> —इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा                        | जगदीश्वर ही 'सकल' रूपमें तत्काल प्रकट हो गया।               |
| विष्णुपर अनुग्रह करके भगवान् शंकरने उनके जो सैन्यदल                          | अत: मुझमें जो ईशत्व है, उसे ही मेरा सकलरूप जानना            |
| परस्पर युद्धमें मारे गये थे, उन्हें अपनी अमृतवर्षिणी शक्तिसे                 | चाहिये तथा जो यह मेरा निष्कल स्तम्भ है, वह मेरे             |
| जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णुकी मूढ़ता और                        | ब्रह्मस्वरूपका बोध करानेवाला है। हे पुत्रो! लिंग-           |
| [पारस्परिक] वैरको मिटानेके लिये भगवान् शंकर उन                               | लक्षणयुक्त होनेके कारण यह मेरा ही लिंग (चिह्न) है।          |
| दोनोंसे कहने लगे—॥ २८-२९॥                                                    | तुम दोनोंको प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना               |
| मेरे दो रूप हैं—'सकल' और 'निष्कल'। दूसरे                                     | चाहिये। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्यकी              |
| किसीके ऐसे रूप नहीं हैं, अत: [मेरे अतिरिक्त] अन्य                            | प्राप्ति करानेवाला है। लिंग और लिंगीमें नित्य अभेद          |
| सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रो! पहले मैं स्तम्भरूपसे प्रकट                        | होनेके कारण मेरे इस लिंगका महान् पुरुषोंको भी पूजन          |
| हुआ, फिर अपने साक्षात्-रूपसे।'ब्रह्मभाव'मेरा'निष्कल'                         | करना चाहिये॥ ३८—४३॥                                         |
| रूप और 'महेश्वरभाव' सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही                             | हे वत्सो! जहाँ-जहाँ जिस किसीने मेरे लिंगको                  |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १०] * सृष्टि, स्थिति आदि पाँच कृत्योंका प्रतिपादन * ९५                |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           | **************************************                    |  |
| स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होनेपर भी                                           |                                                           |  |
| प्रतिष्ठित हो जाता हूँ॥४४॥                                                                | प्रधानतया शिवलिंगकी ही स्थापना करनी चाहिये।               |  |
| मेरे एक लिंगकी स्थापना करनेका फल मेरी समानताकी                                            | मूर्तिकी स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंगके           |  |
| •                                                                                         | अभावमें सब ओरसे मूर्तियुक्त होनेपर भी वह स्थान क्षेत्र    |  |
| स्थापना कर दी गयी, तब फलरूपसे मेरे साथ एकत्व                                              | नहीं कहलाता॥ ४६॥                                          |  |
| •                                                                                         | म विद्येश्वरसंहितामें शिवके महेश्वरत्वका वर्णन            |  |
| नामक नीवा अध्य                                                                            | ाय पूर्ण हुआ ॥ ९ ॥<br>                                    |  |
|                                                                                           |                                                           |  |
| दसवाँ                                                                                     | अध्याय                                                    |  |
| सृष्टि, स्थिति आदि पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर-मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा- |                                                           |  |
| विष्णुद्वारा भगवान् शिवकी स्त्                                                            | ुति तथा उनका अन्तर्धान होना                               |  |
| <b>ब्रह्मा और विष्णु बोले</b> —हे प्रभो! हम दोनोंको                                       | जाती है और आकाश सबको अनुगृहीत करता है—यह                  |  |
| सृष्टि आदि पाँच कृत्योंका लक्षण बताइये॥ <sup>१</sup> /२॥                                  | विद्वान् पुरुषोंको जानना चाहिये॥५—८॥                      |  |
| शिवजी बोले—मेरे कृत्योंको समझना अत्यन्त                                                   | इन पाँच कृत्योंका भार वहन करनेके लिये ही मेरे             |  |
| गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनोंको उनके विषयमें                                     | पाँच मुख हैं। चार दिशाओंमें चार मुख हैं और इनके           |  |
| बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत! सृष्टि, स्थिति, संहार,                                 | बीचमें पाँचवाँ मुख है। हे पुत्रो! तुम दोनोंने तपस्या      |  |
| तिरोभाव और अनुग्रह—ये पाँच ही मेरे जगत्-सम्बन्धी                                          | करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वरसे भाग्यवश सृष्टि और         |  |
| कार्य हैं, जो नित्यसिद्ध हैं। संसारकी रचनाका जो                                           | स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किये हैं। ये दोनों तुम्हें   |  |
| आरम्भ है, वह 'सर्ग' है। मुझसे पालित होकर सृष्टिका                                         | बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूतिस्वरूप रुद्र और     |  |
| सुस्थिररूपसे रहना ही उसकी 'स्थिति' कहा गया है।                                            | महेश्वरने दो अन्य उत्तम कृत्य—संहार और तिरोभाव            |  |
| उसका विनाश ही 'संहार' है। प्राणोंका उत्क्रमण ही                                           | मुझसे प्राप्त किये हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं |  |
| 'तिरोभाव' है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा                                            | पा सकता॥९—११॥                                             |  |
| 'अनुग्रह' है। इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य हैं। इन मेरे                                      | उन सभी पहलेके कर्मींको तुम दोनोंने समयानुसार              |  |
| कर्तव्योंको चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं,                                      | भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मोंको नहीं भूले       |  |
| जैसे जलमें पड़नेवाले गोपुर-बिम्बमें आवागमन होता                                           | हैं, इसलिये मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे     |  |
| रहता है॥१—४॥                                                                              | रूप, वेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदिमें मेरे            |  |
| सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं, वे संसारका विस्तार                                           | समान ही हैं॥ १२-१३॥                                       |  |
| करनेवाले हैं। पाँचवाँ कृत्य अनुग्रह मोक्षका हेतु है। वह                                   | हे पुत्रो ! मेरे ध्यानसे शून्य होनेके कारण तुम दोनोंमें   |  |
| सदा मुझमें ही अचल भावसे स्थिर रहता है। मेरे                                               | मूढ़ता आ गयी है, मेरा ज्ञान रहनेपर महेशके समान            |  |
| भक्तजन इन पाँचों कृत्योंको पाँचों भूतोंमें देखते हैं। सृष्टि                              | अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिये मेरे ज्ञानकी           |  |
| भूतलमें, स्थिति जलमें, संहार अग्निमें, तिरोभाव वायुमें                                    | सिद्धिके लिये मेरे ओंकार नामक मन्त्रका तुम दोनों जप       |  |
| ै<br>और अनुग्रह आकाशमें स्थित है। पृथ्वीसे सबकी सृष्टि                                    | करो, यह अभिमानको दूर करनेवाला है॥१४-१५॥                   |  |
| होती है, जलसे सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला                                            | पूर्वकालमें मैंने अपने स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश           |  |
| देती है, वायु सबको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले                                            | किया है, जो ओंकारके रूपमें प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी    |  |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-मन्त्र है। सबसे पहले मेरे मुखसे ओंकार (ॐ) प्रकट उन दोनों शिष्योंको मन्त्रकी दीक्षा दी। तत्पश्चात् उन हुआ, जो मेरे स्वरूपका बोध करानेवाला है। ओंकार शिष्योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें अपने-आपको ही समर्पित वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मन्त्र मेरा स्वरूप ही कर दिया और दोनों हाथ जोडकर उनके समीप खडे है। प्रतिदिन ओंकारका निरन्तर स्मरण करनेसे मेरा ही हो उन देवश्रेष्ठ जगद्गुरुका स्तवन किया॥ २६-२७॥ सदा स्मरण होता रहता है॥१६-१७॥ ब्रह्मा और विष्णु बोले-[हे प्रभो!] आप पहले मेरे उत्तरवर्ती मुखसे अकार, पश्चिम मुखसे निष्कलरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेजसे उकार, दक्षिण मुखसे मकार, पूर्ववर्ती मुखसे बिन्दु तथा प्रकाशित होते हैं; आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी मध्यवर्ती मुखसे नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पाँच हैं; आपको नमस्कार है। आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा सकल-स्वरूप आप महेश्वरको नमस्कार है। आप अवयवोंसे युक्त होकर ओंकारका विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवोंसे एकीभूत होकर वह प्रणव ॐ नामक प्रणवके वाच्यार्थ हैं; आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग-एक अक्षर हो गया। यह नाम-रूपात्मक सारा जगत् वाले हैं; आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तथा वेद-वर्णित स्त्री-पुरुषवर्गरूप दोनों कुल इस प्रणव-तिरोभाव और अनुग्रह करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके पाँच मुख हैं; आपको नमस्कार है। पंचब्रह्मस्वरूप मन्त्रसे व्याप्त हैं। यह मन्त्र शिव और शक्ति दोनोंका बोधक है॥ १८ -- २०॥ पाँच कृत्यवाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा इसी प्रणवसे पंचाक्षरमन्त्रकी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनन्त सकल रूपका बोधक है। वह अकारादि क्रमसे और हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल नकारादि क्रमसे क्रमशः प्रकाशमें आया है। [ॐ नमः दो रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शम्भु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्योंद्वारा अपने गुरु महेश्वरकी स्तुति करके ब्रह्मा शिवाय] इस पंचाक्षरमन्त्रसे मातृकावर्ण प्रकट हुए हैं, जो पाँच भेदवाले हैं।\* उसीसे शिरोमन्त्र तथा चार और विष्णुने उनके चरणोंमें प्रणाम किया॥ २८—३१॥ मुखोंसे त्रिपदा गायत्रीका प्राकट्य हुआ है। उस गायत्रीसे **ईश्वर बोले**—हे वत्सो! मैंने तुम दोनोंसे सारा सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदोंसे करोड़ों मन्त्र तत्त्व कहा और दिखा दिया। तुमदोनों देवीके द्वारा निकले हैं। उन-उन मन्त्रोंसे भिन्न-भिन्न कार्योंकी सिद्धि उपदिष्ट प्रणव (ॐ), जो मेरा ही स्वरूप है-का होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षरसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी निरन्तर जप करो॥ ३२॥ सिद्धि होती है। इस मूलमन्त्रसे भोग और मोक्ष दोनों ही [इसके जपसे] ज्ञान, स्थिर भाग्य—सब कुछ सदाके सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाले लिये प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको सभी मन्त्रराज साक्षात् भोग प्रदान करनेवाले और प्रणवका जप किया जाय तो वह अक्षय फल देनेवाला होता है। सूर्यकी संक्रान्तिसे युक्त महा-आर्द्रा नक्षत्रमें एक शुभकारक हैं॥ २१ — २४॥ नन्दिकेश्वर बोले — तदनन्तर जगदम्बा पार्वतीके बार किया हुआ प्रणवजप कोटिगुने जपका फल देता है। साथ बैठे हुए गुरुवर महादेवजीने उत्तराभिमुख बैठे हुए मृगशिरा नक्षत्रका अन्तिम भाग तथा पुनर्वसुका आदिभाग पूजा, होम और तर्पण आदिके लिये सदा आर्द्राके समान ब्रह्मा और विष्णुको परदा करनेवाले वस्त्रसे आच्छादित ही होता है-यह जानना चाहिये। मेरा या मेरे लिंगका करके उनके मस्तकपर अपना करकमल रखकर धीरे-धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मन्त्रका उपदेश दिया॥ २५॥ दर्शन प्रभातकालमें ही प्रातः तथा संगव (मध्याहनके पूर्व)-यन्त्र-तन्त्रमें बतायी हुई विधिके पालन-कालमें करना चाहिये॥ ३३—३५॥ पूर्वक तीन बार मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवने । मेरे दर्शन-पूजनके लिये चतुर्दशी तिथि निशीथव्यापिनी \* अ इ उ ऋ लृ—ये पाँच मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी पाँच-पाँच वर्णोंसे युक्त पाँच वर्गवाले हैं।

विद्येश्वरसंहिता-अ० ११ ] \* शिवलिंगकी स्थापना \* लिंगका ॐकारमन्त्रसे और वेरका पंचाक्षरमन्त्रसे पूजन अथवा प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये; क्योंकि परवर्तिनी (अमावास्या) तिथिसे संयुक्त चतुर्दशीकी ही प्रशंसा की करना चाहिये। शिवलिंगकी स्वयं ही स्थापना करके जाती है। पूजा करनेवालोंके लिये मेरी मूर्ति तथा लिंग अथवा दुसरोंसे भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय दोनों समान हैं, फिर भी मूर्तिकी अपेक्षा लिंगका स्थान उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये; इससे मेरा पद सुलभ हो श्रेष्ठ है। इसलिये मुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये कि वे वेर जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्योंको उपदेश देकर (मूर्ति)-से भी श्रेष्ठ समझकर लिंगका ही पूजन करें। | भगवान् शिव वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ३६—३९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें ओंकारोपदेशका वर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १०॥ ग्यारहवाँ अध्याय शिवलिंगकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति करानेवाले सत्कर्मींका विवेचन ऋषिगण बोले—[हे सूतजी!] शिवलिंगकी स्थापना पहले मिट्टी, प्रस्तर आदिसे अथवा लोहे आदिसे कैसे करनी चाहिये, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी शिवलिंगका निर्माण करना चाहिये। जिस द्रव्यसे पूजा कैसे करनी चाहिये, किस देश-कालमें करनी चाहिये शिवलिंगका निर्माण हो, उसीसे उसका पीठ भी बनाना और किस द्रव्यके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ?॥ १॥ चाहिये—यही स्थावर (अचल प्रतिष्ठावाले) शिवलिंगकी सृतजी बोले—[हे महर्षियो!] मैं आपलोगोंक विशेष बात है। चर (चलप्रतिष्ठावाले) शिवलिंगमें भी लिये इस विषयका वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर लिंग और पीठका एक ही उपादान होना चाहिये, किंतु समझिये। अनुकूल एवं शुभ समयमें किसी पवित्र बाणलिंगके लिये यह नियम नहीं है। लिंगकी लम्बाई तीर्थमें अथवा नदी आदिके तटपर अपनी रुचिके अनुसार निर्माणकर्ताके बारह अंगुलके बराबर होनी चाहिये— ऐसी जगह शिवलिंगकी स्थापना करनी चाहिये, जहाँ ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्यसे, जलमय द्रव्यसे लम्बाई हो तो फलमें कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चर लिंगमें भी वैसा ही नियम है, अथवा धातुमय पदार्थसे अपनी रुचिके अनुसार कल्पोक्त लक्षणोंसे युक्त शिवलिंगका निर्माण करके उसकी पूजा उसकी लम्बाई कम-से-कम कर्ताके एक अंगुलके करनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा फल प्राप्त बराबर होनी चाहिये॥७—९॥ होता है। सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त शिवलिंग तत्काल पहले शिल्पशास्त्रके अनुसार एक विमान या पूजाका फल देनेवाला होता है॥ २—४॥ देवालय बनवाये, जो देवगणोंकी मूर्तियोंसे अलंकृत हो। यदि चलप्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिये छोटा-उसका गर्भगृह बहुत ही सुन्दर, सुदृढ़ और दर्पणके समान स्वच्छ हो। उसे नौ प्रकारके रत्नोंसे विभूषित किया गया सा शिवलिंग और यदि अचलप्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणोंसे युक्त पीठसहित हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशामें दो मुख्य द्वार हों। शिवलिंगकी स्थापना करनी चाहिये। शिवलिंगका पीठ जहाँ शिवलिंगकी स्थापना करनी हो, उस स्थानके गर्तमें मण्डलाकार (गोल), चौकोर, त्रिकोण अथवा खट्वांगके नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, आकारका (ऊपर गोल तथा आगे लम्बा) होना चाहिये। मूँगा, गोमेद और हीरा-इन नौ रत्नोंको तथा अन्य

महत्त्वपूर्ण द्रव्योंको वैदिक मन्त्रोंके साथ छोडे। सद्योजात

ऐसा लिंगपीठ महान् फल देनेवाला होता है॥५-६॥

आदि पाँच वैदिक मन्त्रोंद्वारा शिवलिंगका पाँच स्थानोंमें कृमि-कीट आदिको जंगम लिंग। सींचने आदिके द्वारा क्रमशः पूजन करके अग्निमें हिवष्यकी अनेक आहुतियाँ स्थावर लिंगकी सेवा करनी चाहिये और जंगम लिंगको दे और परिवारसहित मेरी पूजा करके गुरुस्वरूप आचार्यको आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन धन तथा भाई-बन्धुओंको अभिलषित वस्तुओंसे सन्तुष्ट स्थावर-जंगम जीवोंको सुख पहुँचानेमें अनुरक्त होना करे। याचकोंको जड़ (सुवर्ण, गृह एवं भू-सम्पत्ति) तथा भगवान् शिवका पूजन है—ऐसा विद्वान् पुरुष मानते हैं। चेतन (गौ आदि) वैभव प्रदान करे॥१०-१४॥ [इस प्रकार चराचर जीवोंको ही भगवान् शंकरके प्रतीक स्थावर-जंगम सभी जीवोंको यत्नपूर्वक सन्तुष्ट मानकर उनका पूजन करना चाहिये।] ॥ १९—२१<sup>१</sup>/२॥ करके एक गड्ढेमें सुवर्ण तथा नौ प्रकारके रत्न भरकर सभी पीठ पराप्रकृति जगदम्बाका स्वरूप हैं और सद्योजातादि\* वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करके परम समस्त शिवलिंग चैतन्यस्वरूप हैं। जैसे भगवान् शंकर कल्याणकारी महादेवजीका ध्यान करे। तत्पश्चात् देवी पार्वतीको गोदमें बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार नादघोषसे युक्त महामन्त्र ओंकारका उच्चारण करके उक्त यह शिवलिंग सदा पीठके साथ ही विराजमान होता गड्ढेमें शिवलिंगकी स्थापना करके उसे पीठसे संयुक्त है॥ २२-२३॥ करे। इस प्रकार पीठयुक्त लिंगकी स्थापना करके उसे इस तरह महालिंगकी स्थापना करके विविध नित्य लेप (दीर्घकालतक टिके रहनेवाले मसाले)-से उपचारोंद्वारा उसका पूजन करे। अपनी शक्तिके अनुसार जोड़कर स्थिर करे॥ १५-१७॥ नित्य पूजा करनी चाहिये तथा देवालयके पास ध्वजारोपण इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मन्त्रसे परम सुन्दर वेर आदि करना चाहिये। इस प्रकार साक्षात् शिवका पद (मूर्ति)-की भी स्थापना करनी चाहिये (सारांश यह कि प्रदान करनेवाले लिंगकी स्थापना करे अथवा चर लिंगमें भूमि-संस्कार आदिकी सारी विधि जैसी लिंगप्रतिष्ठाके षोडशोपचारोंद्वारा यथोचित रीतिसे क्रमशः पूजन करे; यह लिये कही गयी है, वैसी ही वेर (मूर्ति)-प्रतिष्ठाके लिये पूजन भी शिवपद प्रदान करनेवाला है। आवाहन, आसन, भी समझनी चाहिये। अन्तर इतना ही है कि लिंगप्रतिष्ठाके अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग आचमन, अभ्यंगपूर्वक स्नान, वस्त्र, लिये प्रणवमन्त्रके उच्चारणका विधान है, परंतु वेरकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल-समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन—ये सोलह उपचार हैं। अथवा प्रतिष्ठा पंचाक्षरमन्त्रसे करनी चाहिये)। जहाँ लिंगकी प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सवके लिये और बाहर सवारी अर्घ्यसे लेकर नैवेद्यतक विधिवत् पूजन करे। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण—ये सब यथाशक्ति नित्य करे। निकालने आदिके निमित्त वेर (मूर्ति)-को रखना आवश्यक है॥ १८॥ इस तरह किया हुआ शिवका पूजन शिवपदकी प्राप्ति वेरको बाहरसे भी लिया जा सकता है। उसे गुरुजनोंसे करानेवाला होता है॥ २४ — २९॥ ग्रहण करे। बाह्य वेर वहीं लेनेयोग्य है, जो साधुपुरुषोंद्वारा अथवा किसी मनुष्यके द्वारा स्थापित शिवलिंगमें, पूजित हो। इस प्रकार लिंगमें और वेरमें भी की हुई ऋषियोंद्वारा स्थापित शिवलिंगमें, देवताओंद्वारा स्थापित महादेवजीकी पूजा शिवपद प्रदान करनेवाली होती है। शिवलिंगमें, अपने-आप प्रकट हुए स्वयम्भूलिंगमें तथा स्थावर और जंगमके भेदसे लिंग भी दो प्रकारका कहा अपने द्वारा नृतन स्थापित हुए शिवलिंगमें भी उपचार-समर्पणपूर्वक जैसे-तैसे पूजन करनेसे या पूजनकी सामग्री गया है। वृक्ष, लता आदिको स्थावर लिंग कहते हैं और l \* ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः॥ ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम: श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: कालाय नम: कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभृतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः॥ ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य:। सर्वेभ्य: सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्य:॥ ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्॥ 🕉 ईशान: सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् ॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

| विद्येश्वरसंहिता-अ० ११ ] * शिवलिंगकी स्थापना * ९९               |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| **************************************                          | **************************************                    |  |
| देनेसे भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सारा                 | विधान है। द्विजेतरोंके लिये अन्तमें नम:-पदके प्रयोगकी     |  |
| फल प्राप्त कर लेता है। क्रमश: परिक्रमा और नमस्कार               | विधि है अर्थात् वे <b>'शिवाय नमः'</b> इस मन्त्रका उच्चारण |  |
| करनेसे भी शिवलिंग शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता               | करें। स्त्रियोंके लिये भी कहीं-कहीं विधिपूर्वक अन्तमें    |  |
| है। यदि नियमपूर्वक शिवलिंगका दर्शनमात्र कर लिया                 | नम: जोड़कर उच्चारणका ही विधान है अर्थात् कोई-             |  |
| जाय तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गायके             | कोई ऋषि ब्राह्मणकी स्त्रियोंके लिये नम:पूर्वक शिवायके     |  |
| गोबर, फूल, कनेरपुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा                | जपकी अनुमति देते हैं अर्थात् वे 'नमः शिवाय' का            |  |
| अन्नसे भी अपनी रुचिके अनुसार शिवलिंग बनाकर                      | जप करें। पंचाक्षर–मन्त्रका पाँच करोड़ जप करके मनुष्य      |  |
| तदनुसार उसका पूजन करे॥ ३०—३३॥                                   | भगवान् सदाशिवके समान हो जाता है। एक, दो, तीन              |  |
| कुछ लोग हाथके अँगूठे आदिपर भी पूजा करना                         | अथवा चार करोड़का जप करनेसे क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु,        |  |
| चाहते हैं। लिंगका निर्माण कहीं भी करनेमें किसी                  | रुद्र तथा महेश्वरका पद प्राप्त होता है अथवा मन्त्रमें     |  |
| प्रकारका निषेध नहीं है। भगवान् शिव सर्वत्र ही भक्तके            | जितने अक्षर हैं, उनका पृथक्-पृथक् एक-एक लाख               |  |
| प्रयत्नके अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। अथवा                    | जप करे अथवा समस्त अक्षरोंका एक साथ ही जितने               |  |
| श्रद्धापूर्वक शिवभक्तको शिवलिंगका दान या लिंगके                 | अक्षर हों, उतने लाख जप करे। इस तरहके जपको                 |  |
| मूल्यका दान करनेसे भी शिवलोककी प्राप्ति होती                    | शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला समझना चाहिये। यदि एक           |  |
| है ॥ ३४-३५ <sup>१</sup> /२ ॥                                    | हजार दिनोंमें प्रतिदिन एक सहस्र जपके क्रमसे पंचाक्षर-     |  |
| अथवा प्रतिदिन दस हजार प्रणवमन्त्रका जप करे                      | मन्त्रका दस लाख जप पूरा कर लिया जाय और प्रतिदिन           |  |
| अथवा दोनों सन्ध्याओंके समय एक-एक हजार प्रणवका                   | ब्राह्मण-भोजन कराया जाय तो उस मन्त्रसे अभीष्ट             |  |
| जप किया करे। यह क्रम भी शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला              | कार्यको सिद्धि होती है॥४२—४५ <sup>१</sup> /२॥             |  |
| है—ऐसा जानना चाहिये। जपकालमें मकारान्त प्रणवका                  | ब्राह्मणको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रात:काल एक             |  |
| उच्चारण मनकी शुद्धि करनेवाला होता है। समाधिमें                  | हजार आठ बार गायत्रीका जप करे। ऐसा होनेपर                  |  |
| मानसिक जपका विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु*                    | गायत्री क्रमश: शिवका पद प्रदान करनेवाली होती है।          |  |
| जप ही करना चाहिये। नाद और बिन्दुसे युक्त ओंकारके                | वेदमन्त्रों और वैदिक सूक्तोंका भी नियमपूर्वक जप करना      |  |
| उच्चारणको विद्वान् पुरुष समानप्रणव कहते हैं। यदि                | चाहिये॥ ४६-४७॥                                            |  |
| प्रतिदिन आदरपूर्वक दस हजार पंचाक्षर मन्त्रका जप किया            | एकाक्षर मन्त्र दस हजार, दशार्ण मन्त्र एक हजार,            |  |
| जाय अथवा दोनों सन्ध्याओंके समय एक-एक हजारका                     | सौसे कम अक्षरवाले मन्त्र एक सौ और उससे अधिक               |  |
| ही जप किया जाय तो उसे शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला                | अक्षरवाले मन्त्र यथाशक्ति एकसे अधिक बार जपने              |  |
| समझना चाहिये॥ ३६—३९॥                                            | चाहिये॥ ४८॥                                               |  |
| ब्राह्मणोंके लिये आदिमें प्रणवसे युक्त पंचाक्षरमन्त्र           | वेदोंके पारायणको भी शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला            |  |
| अच्छा बताया गया है। फलकी प्राप्तिके लिये दीक्षापूर्वक           | जानना चाहिये। अन्यान्य जो बहुत-से मन्त्र हैं, उनका        |  |
| गुरुसे मन्त्र ग्रहण करना चाहिये। कलशसे किया हुआ                 | भी जितने अक्षर हों, उतने लाख जप करना चाहिये॥ ४९॥          |  |
| स्नान, मन्त्रकी दीक्षा, मातृकाओंका न्यास, सत्यसे पवित्र         | एकाक्षर मन्त्रोंको उसी प्रकार करोड़की संख्यामें           |  |
| अन्त:करणवाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु—इन सबको                   | जपना चाहिये। अधिक अक्षरवाले मन्त्र हजारकी संख्यामें       |  |
| उत्तम माना गया है॥४०-४१॥                                        | भक्तिपूर्वक जपने चाहिये॥५०॥                               |  |
| द्विजोंके लिये 'नमः शिवाय' के उच्चारणका                         | इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है, वह                      |  |
| * मन्त्राक्षरोंका इतने धीमे स्वरमें उच्चारण करे कि उसे दूसरा कं | ोई सुन न सके, ऐसे जपको उपांशु कहते हैं।                   |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* क्रमश: शिवपद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचिके अनुसार किसी एक मन्त्रको अपनाकर मृत्युपर्यन्त प्रतिदिन उसका जप करना चाहिये अथवा 'ओम् (ॐ)' इस मन्त्रका प्रतिदिन एक सहस्र जप करना चाहिये। ऐसा करनेपर भगवान् शिवकी आज्ञासे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि होती है॥५१<sup>१</sup>/२॥ जो मनुष्य भगवान् शिवके लिये फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिवके सेवाकार्यके लिये मन्दिरमें झाडने-बुहारने आदिकी व्यवस्था करता है, वह इस पुण्यकर्मको करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान् शिवके जो [काशी आदि] क्षेत्र हैं, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करे। वे जड, चेतन सभीको भोग और मोक्ष देनेवाले होते हैं। अत: विद्वान् पुरुषको भगवान् शिवके क्षेत्रमें मृत्युपर्यन्त निवास करना चाहिये॥५२—५४॥ मनुष्योंद्वारा स्थापित शिवलिंगसे चारों ओर सौ हाथतक पुण्यक्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियोंद्वारा स्थापित शिवलिंगके चारों ओर एक हजार हाथतक पुण्यक्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओंद्वारा स्थापित शिवलिंगके चारों ओर भी एक हजार हाथतक पुण्यक्षेत्र समझना चाहिये। स्वयम्भू लिंगके चारों ओर तो एक हजार धनुष (चार हजार हाथ)-तक पुण्यक्षेत्र होता है॥५५-५६॥ पुण्यक्षेत्रमें स्थित बावड़ी, कुआँ और पोखरे आदिको शिवगंगा समझना चाहिये—भगवान् शिवका ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान् शिवको प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्युपर्यन्त शिवके क्षेत्रका आश्रय लेकर रहना चाहिये। जो शिवके क्षेत्रमें अपने किसी मृत-सम्बन्धीका दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिवके क्षेत्रमें अपने पितरोंको पिण्ड देता है, वह तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें शिवपद पाता है? अथवा शिवके क्षेत्रमें सात, पाँच, तीन या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करनेसे | आगमोंका वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिये॥ ६९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें शिवलिंगकी पूजादिका वर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ११॥

पालन करनेसे भी मनुष्य शिवपदको प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरणसे तथा भक्तिभावसे वह अपने सत्कर्मका अतिशय फल पाता है, कामनापूर्वक किये हुए अपने कर्मके अभीष्ट फलको शीघ्र ही पा लेता है। निष्कामभावसे किया हुआ सारा कर्म साक्षात् शिवपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है॥ ६१—६२<sup>१</sup>/२॥ दिनके तीन विभाग होते हैं-प्रात:, मध्याहन और सायाह्न। इन तीनोंमें क्रमशः एक-एक प्रकारके कर्मका सम्पादन किया जाता है। प्रात:कालको शास्त्रविहित नित्यकर्मके अनुष्ठानका समय जानना चाहिये। मध्याह्नकाल सकाम-कर्मके लिये उपयोगी है तथा सायंकाल शान्ति-कर्मके लिये उपयुक्त है-ऐसा जानना चाहिये। इसी प्रकार रात्रिमें भी समयका विभाजन किया गया है। रातके चार प्रहरोंमेंसे जो बीचके दो प्रहर हैं, उन्हें निशीथकाल कहा गया है। विशेषत: उस कालमें की हुई भगवान् शिवकी पूजा अभीष्ट फलको देनेवाली होती है-ऐसा जानकर कर्म करनेवाला मनुष्य यथोक्त फलका भागी होता है। विशेषतः कलियुगमें कर्मसे ही फलकी सिद्धि होती है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार ऊपर कहे गये किसी भी कर्मके द्वारा शिवाराधन करनेवाला पुरुष यदि सदाचारी है और पापसे डरता है तो वह उन-उन कर्मोंका पूरा-पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है॥६३–६७॥ ऋषिगण बोले—हे सूतजी! अब आप हमें पुण्यक्षेत्र बताइये, जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री-पुरुष शिवपद प्राप्त कर लें। हे सूतजी! हे योगिवरोंमें श्रेष्ठ! शिवक्षेत्रों तथा शैवागमों (शिवविषयक शास्त्रों)-का भी वर्णन कीजिये॥ ६८<sup>१</sup>/२॥ सृतजी बोले—[हे ऋषियो!] सभी क्षेत्रों और

[ श्रीशिवमहापुराण-

भी क्रमशः शिवपदकी प्राप्ति होती है॥५७—६०<sup>१</sup>/२॥

लोकमें अपने-अपने वर्णके अनुरूप सदाचारका

\* मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन \* विद्येश्वरसंहिता-अ० १२ ] बारहवाँ अध्याय मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविशेषमें विभिन्न निदयोंके जलमें स्नानके उत्तम फलका निर्देश तथा तीर्थोंमें पापसे बचे रहनेकी चेतावनी सृतजी बोले—हे बुद्धिमान् महर्षियो! मोक्षदायक आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा अभीष्ट फल देनेवाला हो शिवक्षेत्रोंका वर्णन सुनिये। तत्पश्चात् मैं लोकरक्षाके जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करनेसे विनायकपदकी प्राप्ति होती है। पुण्यसलिला महानदी लिये शिवसम्बन्धी आगमोंका वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और काननोंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास करोड नर्मदाके चौबीस मुख (स्रोत) हैं। उसमें स्नान तथा योजन है। भगवान् शिवकी आज्ञासे पृथ्वी सम्पूर्ण उसके तटपर निवास करनेसे मनुष्यको वैष्णवपदकी जगत्को धारण करके स्थित है। भगवान् शिवने भूतलपर प्राप्ति होती है। तमसा नदीके बारह तथा रेवाके दस मुख विभिन्न स्थानोंमें वहाँके निवासियोंको कृपापूर्वक मोक्ष हैं। परम पुण्यमयी गोदावरीके इक्कीस मुख बताये गये देनेके लिये शिवक्षेत्रका निर्माण किया है॥१–३॥ हैं। वह ब्रह्महत्या तथा गोवधके पापका भी नाश कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें देवताओं तथा ऋषियोंने करनेवाली एवं रुद्रलोक देनेवाली है। कृष्णवेणी नदीका अपना वासस्थान बनाकर अनुगृहीत किया है। इसीलिये जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापोंका नाश उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत-से करनेवाली है। उसके अठारह मुख बताये गये हैं तथा तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं, जो लोकोंकी रक्षाके लिये स्वयं प्रादुर्भृत वह विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है। तुंगभद्राके दस मुख हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रमें जानेपर मनुष्यको सदा स्नान, हैं, वह ब्रह्मलोक देनेवाली है। पुण्यसलिला सुवर्णमुखरीके दान और जप आदि करना चाहिये; अन्यथा वह रोग, नौ मुख कहे गये हैं। ब्रह्मलोकसे लौटे हुए जीव उसीके दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषोंका भागी होता है। जो तटपर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पम्पा, कन्याकुमारी तथा मनुष्य इस भारतवर्षके भीतर स्वयम्भू तीर्थोंमें वास करके शुभकारक श्वेत नदी—ये सभी पुण्यक्षेत्र हैं। इनके तटपर मरता है, उसे पुन: मनुष्ययोनि ही प्राप्त होती है। हे निवास करनेसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। सह्य पर्वतसे ब्राह्मणो! पुण्यक्षेत्रमें पापकर्म किया जाय तो वह और निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके भी दुढ हो जाता है। अत: पुण्यक्षेत्रमें निवास करते समय सत्ताईस मुख बताये गये हैं। वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको थोड़ा-सा भी पाप न करे। जिस किसी भी उपायसे देनेवाली है। उसके तट स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले मनुष्यको पुण्यक्षेत्रमें वास करना चाहिये॥४—७१/२॥ तथा ब्रह्मा और विष्णुका पद देनेवाले हैं। कावेरीके जो सिन्धु और गंगा नदीके तटपर बहुत-से पुण्यक्षेत्र तट शैवक्षेत्रके अन्तर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देनेके साथ हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुखवाली कही ही शिवलोक प्रदान करनेवाले भी हैं॥८—१९१/२॥ गयी है अर्थात् उसकी साठ धाराएँ हैं। जो विद्वान् पुरुष नैमिषारण्य तथा बदरिकाश्रममें सूर्य और बृहस्पतिके सरस्वतीकी उन-उन धाराओंके तटपर निवास करता है, मेषराशिमें आनेपर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ वह क्रमशः ब्रह्मपदको पा लेता है। हिमालय पर्वतसे किये हुए स्नान-पूजन आदिको ब्रह्मलोककी प्राप्ति निकली हुई पुण्यसलिला गंगा सौ मुखवाली नदी है, करानेवाला जानना चाहिये। सिंह और कर्कराशिमें उसके तटपर काशी आदि अनेक पुण्यक्षेत्र हैं। वहाँ सूर्यकी संक्रान्ति होनेपर सिन्धुनदीमें किया हुआ स्नान मकरराशिके सूर्य होनेपर गंगाकी तटभूमि पहलेसे भी तथा केदारतीर्थके जलका पान एवं स्नान ज्ञानदायक अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। शोणभद्र माना गया है॥ २०—२१<sup>१</sup>/२॥ नदकी दस धाराएँ हैं, वह बृहस्पतिके मकरराशिमें जब बृहस्पति सिंहराशिमें स्थित हों, उस समय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-सिंहकी संक्रान्तिसे युक्त भाद्रपदमासमें यदि गोदावरीके और वेगवती—ये दोनों निदयाँ ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप जलमें स्नान किया जाय, तो वह शिवलोककी प्राप्ति फल देनेवाली हैं। उन दोनोंके तटपर अनेक स्वर्गदायक करानेवाला होता है-ऐसा पूर्वकालमें स्वयं भगवान् क्षेत्र हैं। उन दोनोंके मध्यमें बहुत-से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। शिवने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्याराशिमें वहाँ निवास करनेवाला विद्वान् पुरुष वैसे फलका भागी स्थित हों, तब यमुना और शोणभद्रमें स्नान करे। वह होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावनाके साथ स्नान धर्मराज तथा गणेशजीके लोकमें महान् भोग प्रदान मनमें दयाभाव रखते हुए विद्वान् पुरुषको तीर्थमें निवास करानेवाला होता है-यह महर्षियोंकी मान्यता है। जब करना चाहिये, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। सूर्य और बृहस्पति तुलाराशिमें स्थित हों, उस समय पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ कावेरी नदीमें स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णुके वचनकी महिमासे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला छोटा-सा पाप भी महान् हो जाता है। यदि पुण्यक्षेत्रमें रहकर ही जीवन बितानेका निश्चय हो, तो उस माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशिपर आ जायँ, तब मार्गशीर्षके महीनेमें नर्मदामें स्नान करनेसे पुण्यसंकल्पसे उसका पहलेका सारा पाप तत्काल नष्ट विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पतिके हो जायगा; क्योंकि पुण्यको ऐश्वर्यदायक कहा गया है। धनुराशिमें स्थित होनेपर सुवर्णमुखरी नदीमें किया हुआ हे ब्राह्मणो! तीर्थवासजनित पुण्य कायिक, वाचिक और स्नान शिवलोक प्रदान करानेवाला होता है, यह ब्रह्माजीका मानसिक सारे पापोंका नाश कर देता है। तीर्थमें किया वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकरराशिमें स्थित हों, हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। वह कई उस समय माघमासमें गंगाजीके जलमें स्नान करना कल्पोंतक पीछा नहीं छोड़ता है॥ ३२—३८॥ चाहिये। ब्रह्माजीका कथन है कि वह स्नान शिवलोककी वैसा पाप केवल ध्यानसे ही नष्ट होता है, अन्यथा प्राप्ति करानेवाला होता है। शिवलोकके पश्चात् ब्रह्मा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जपसे तथा कायिक पाप और विष्णुके स्थानोंमें सुख भोगकर अन्तमें मनुष्यको शरीरको सुखाने-जैसे कठोर तपसे नष्ट होता है। धनोपार्जनमें हुए पाप दानसे नष्ट होते हैं अन्यथा करोड़ों ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है॥ २२—२८॥ कल्पोंमें भी उनका नाश नहीं होता। कभी-कभी माघमासमें तथा सूर्यके कुम्भराशिमें स्थित होनेपर फाल्गुनमासमें गंगाजीके तटपर किया हुआ श्राद्ध, अतिशय मात्रामें बढ़े पापोंसे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पिण्डदान अथवा तिलोदकदान पिता और नाना दोनों पुण्य और पाप दोनोंका बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश कुलोंके पितरोंकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला होता है। बीजांशका नाश ज्ञानसे, वृद्ध्यंशका ऊपर लिखे माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीनराशिमें स्थित प्रकारसे तथा भोगांशका नाश भोगनेसे होता है। अन्य हों, तब कृष्णवेणी नदीमें किये गये स्नानकी ऋषियोंने किसी प्रकारसे करोड़ों पुण्य करके भी पापके भोगांश नहीं मिट सकते। पाप-बीजके अंकुरित हो जानेपर प्रशंसा की है। उन-उन महीनोंमें पूर्वोक्त तीर्थोंमें किया हुआ स्नान इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाला होता है। विद्वान् उसका अंश नष्ट होनेपर भी शेष पाप भोगना ही पडता है। देवताओंकी पूजा, ब्राह्मणोंको दान तथा अधिक तप पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदीका आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करनेसे उस समयमें किये हुए पापका निश्चय करनेसे समय पाकर पापभोग मनुष्योंके सहनेयोग्य हो जाते हैं। इसलिये सुख चाहनेवाले व्यक्तिको पापोंसे ही नाश हो जाता है॥ २९—३१<sup>१</sup>/२॥ रुद्रलोक प्रदान करनेवाले बहुत-से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी बचकर ही तीर्थवास करना चाहिये॥ ३९—४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें शिवक्षेत्रका वर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १२॥

विद्येश्वरसंहिता-अ० १३] \* सदाचार, शौचाचार आदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन \* तेरहवाँ अध्याय सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्मधारण, सन्ध्यावन्दन, प्रणव-जप, गायत्री-जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं उनकी महिमाका वर्णन ऋषिगण बोले—[हे सूतजी!] अब आप शीघ्र उठाये जानेवाले क्लेशोंका तथा आय और व्ययका भी ही हमें वह सदाचार सुनाइये, जिससे विद्वान् पुरुष चिन्तन करें॥७॥ पुण्यलोकोंपर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान प्रात:काल उठकर [पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि] करनेवाले धर्ममय आचारों तथा नरकका कष्ट देनेवाले आठ दिशाओंकी ओर मुख करके बैठनेपर क्रमश: आयू, अधर्ममय आचारोंका भी वर्णन कीजिये॥१॥ द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त सृतजी बोले—[हे ऋषियो!] सदाचारका पालन होती है॥८॥ करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण ही वास्तवमें 'ब्राह्मण' नाम रातके पिछले पहरको उष:काल जानना चाहिये। उस अन्तिम पहरका जो आधा या मध्यभाग है, उसे

धारण करनेका अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचारका पालन करनेवाला है, उस ब्राह्मणकी 'विप्र' संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या—इनमेंसे एक-एक गुणसे ही युक्त होनेपर उसे 'द्विज' कहते हैं। जिसमें

स्वल्पमात्रामें ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक (पुरोहित, मन्त्री आदि) है, उसे 'क्षत्रियब्राह्मण' कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता है, वह 'वैश्यब्राह्मण' है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता (हल चलाता) है, उसे 'शूद्रब्राह्मण' कहा गया है। जो दूसरोंके दोष देखनेवाला और परद्रोही है, उसे 'चाण्डालद्विज' कहते हैं॥ २—४॥ इसी तरह क्षत्रियोंमें भी जो पृथ्वीका पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं। वैश्योंमें भी जो धान्य आदि वस्तुओंका क्रय-विक्रय करता है, वह वैश्य है; दूसरोंको विणक् कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्योंकी सेवामें लगा रहता है,

कहलाते हैं॥५-६॥

वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतनेका काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिये। शेष शुद्र दस्यू इन सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे उष:कालमें उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर धर्मका, पुन: अर्थका, तदनन्तर उसकी प्राप्तिके लिये

सामना बचाकर बैठे। बायें हाथसे उपस्थको ढँककर तथा दाहिने हाथसे मुखको ढककर मलत्याग करे और उठनेपर उस मलको न देखे। तदनन्तर जलाशयसे बाहर निकाले हुए जलसे ही गुदाकी शुद्धि करे; अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके तीथींमें उतरे बिना ही प्राप्त हुए जलसे शुद्धि करनी चाहिये। गुदामें सात, पाँच या तीन बार मिट्टीसे उसे धोकर शुद्ध करे। लिंगमें ककोड़ेके फलके बराबर मिट्टी लेकर लगाये और उसे धो दे। परंतु गुदामें लगानेके लिये एक पसर मिट्टीकी आवश्यकता होती है। लिंग और गुदाकी शुद्धिके पश्चात् नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते हुए स्नान करे। यदि

उठकर अन्यत्र जाय और हाथ-पैरोंकी शुद्धि करके आठ बार कुल्ला करे॥ ९-१४॥ जिस किसी वृक्षके पत्तेसे अथवा उसके पतले काष्ठसे जलके बाहर दातुन करना चाहये। उस समय तर्जनी अँगुलीका उपयोग न करे। यह दन्तशृद्धिका विधान बताया गया है। तदनन्तर जल-सम्बन्धी देवताओंको

सन्धि कहते हैं। उस सन्धिकालमें उठकर द्विजको मल-

मूत्र आदिका त्याग करना चाहिये। घरसे दूर जाकर

बाहरसे अपने शरीरको ढके रखकर दिनमें उत्तराभिमुख

बैठकर मल-मूत्रका त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठनेमें कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख

करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओंका

| १०४                      | * सेव्यः सेव्यः सदा से          | त्र्यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i>      | [ श्रीशिवमहापुराण-           |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ************             | ***************                 | ****************                       | ************                 |
| कण्ठतक या कमरतक          | पानीमें खड़े होनेकी शक्ति न हो  | छिड़के तथा तीसरी ऋचाके त               | तीन चरणोंका पाठ करते         |
| तो घुटनेतक जलमें ख       | व्रड़ा होकर अपने ऊपर जल         | हुए क्रमशः हृदय, पैर और                | मस्तकका जलसे प्रोक्षण        |
| छिड़ककर मन्त्रोच्चारण    | गूर्वक स्नानकार्य सम्पन्न करे।  | करे—इसे विद्वान् पुरुष मन्त्रस्ना      | न मानते हैं ॥ २१—२३॥         |
| विद्वान् पुरुषको चाहिर   | ो कि वहाँ तीर्थजलसे देवता       | किसी अपवित्र वस्तुसे ि                 | केंचित् स्पर्श हो जानेपर,    |
| आदिका स्नानांग तर्पण     | भी करे॥ १५—१७॥                  | अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने              | पर, राजभय या राष्ट्रभय       |
| इसके बाद धौतवर           | त्र लेकर पाँच कच्छ करके उसे     | उपस्थित होनेपर तथा यात्राव             | जलमें जलकी उपलब्धि           |
| धारण करे। साथ ही व       | नोई उत्तरीय भी धारण कर ले;      | न होनेकी विवशता आ जानेपर               | मन्त्रस्नान करना चाहिये।     |
| क्योंकि सन्ध्या-वन्दन    | आदि सभी कर्मोंमें उसकी          | प्रात:काल [ <b>सूर्यश्च मा मन्यु</b> : | <b>१च</b> —इस] सूर्यानुवाकसे |
| आवश्यकता होती है। न      | ादी आदि तीर्थोंमें स्नान करनेपर | तथा सायंकाल [ <b>अग्निश्च मा</b>       | <b>मन्युश्च</b> —इस] अग्नि-  |
| स्नान-सम्बन्धी उतारे हुए | ए वस्त्रको वहाँ न धोये। स्नानके | सम्बन्धी अनुवाकसे जलका अ               | ाचमन करके पुनः जलसे          |

स्नान-सम्बन्धी उतारे हुए वस्त्रको वहाँ न धोये। स्नानके पश्चात् विद्वान् पुरुष उस वस्त्रको बावडीमें, कुएँके पास अथवा घर आदिमें ले जाय और वहाँ पत्थरपर, लकडी आदिपर, जलमें या स्थलमें अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रको

निचोडे। हे द्विजो! वस्त्रको निचोड़नेसे जो जल गिरता है, वह पितरोंकी तृप्तिके लिये होता है॥१८-२०॥ इसके बाद जाबालि-उपनिषद्में बताये गये [अग्निरिति] मन्त्रसे भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुण्ड्र

लगाये। \* इस विधिका पालन न किया जाय, इसके पूर्व ही यदि जलमें भस्म गिर जाय तो कर्ता नरकमें जाता है। 'आपो हि ष्ठा' इस मन्त्रसे पाप-शान्तिके लिये सिरपर जल छिड्के तथा 'यस्य क्षयाय'—इस मन्त्रको पढकर पैरपर जल छिडके; इसे सन्धिप्रोक्षण कहते हैं।

**'आपो हि ष्ठा**' इत्यादि मन्त्रमें तीन ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचामें गायत्री छन्दके तीन-तीन चरण हैं। इनमेंसे प्रथम ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते हुए क्रमश: पैर, मस्तक और हृदयमें जल छिड़के; दूसरी ऋचाके तीन चरणोंको पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरमें जल

इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, तत्पश्चात्-

प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे॥ २६ — २८॥ सन्ध्या निष्फल होती है; क्योंकि वह सायं सन्ध्याका समय नहीं है। ठीक समयपर सन्ध्या करनी चाहिये-

ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। यदि सन्ध्योपासना किये बिना

\* जाबालि-उपनिषद्में भस्मधारणकी विधि इस प्रकार कही गयी है—

'त्र्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्॥' इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थल और कन्धोंपर त्रिपुण्ड्र करे।

'ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म' इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे। 'मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। मा नो वीरान्त्रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्त: सदिमत्त्वा हवामहे'॥

अपने अंगोंका प्रोक्षण करे। मध्याहनकालमें भी [आप:

पुनन्तु—इस] मन्त्रसे आचमन करके पूर्ववत् प्रोक्षण

करके तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये।

हे ब्राह्मणो! मध्याह्नकालमें गायत्री-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक

सूर्यको एक ही अर्घ्य देना चाहिये। फिर सायंकाल आनेपर

पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही

सूर्यके लिये अर्घ्य दे [ऊपरकी ओर नहीं]। प्रात:काल

और मध्याह्नकालके समय अंजलिमें अर्घ्यजल लेकर

अँगुलियोंकी ओरसे सूर्यदेवके लिये अर्घ्य दे। अँगुलियोंके

छिद्रसे ढलते हुए सूर्यको देखे तथा उनके लिये आत्म-

सायंकालमें सूर्यास्तसे दो घड़ी पहले की हुई

प्रात:कालकी सन्ध्योपासनामें गायत्रीमन्त्रका जप

करना चाहिये॥ २४-२५॥

'त्र्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्॥'

'त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥'

—इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खींचे।

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १३ ] * सदाचार, शौचाचार आदिकी विधि-महिमाका वर्णन * १०५ |                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| *****************                                                         | **************************************                     |  |
| दिन बीत जाय तो प्रत्येक समयके लिये क्रमशः                                 | यथासाध्य गायत्री-जप करना चाहिये॥ ३५—३९॥                    |  |
| प्रायश्चित्त करना चाहिये। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक                     | [शरीरके भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत,          |  |
| बीते हुए सन्ध्याकालके लिये नित्य-नियमके अतिरिक्त                          | आज्ञा और सहस्रार—ये छ: चक्र हैं।] इनमें मूलाधारसे          |  |
| सौ गायत्री-मन्त्रका अधिक जप करे। यदि नित्यकर्मके                          | लेकर सहस्रारतक छहों स्थानोंमें क्रमश: विद्येश्वर, ब्रह्मा, |  |
| लुप्त हुए दस दिनसे अधिक बीत जाय तो उसके                                   | विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सबमें       |  |
| प्रायश्चित्तरूपमें एक लाख गायत्रीका जप करना चाहिये।                       | ब्रह्मबुद्धि करके इनकी एकताका निश्चय करे और वह             |  |
| यदि एक मासतक नित्यकर्म छूट जाय तो पुन: अपना                               | ब्रह्म मैं हूँ—ऐसी भावनासे युक्त होकर जप करे। उन्हीं       |  |
| उपनयनसंस्कार कराये॥ २९-३० <sup>१</sup> /२॥                                | विद्येश्वर आदिकी ब्रह्मरन्ध्र आदिमें तथा इस शरीरसे बाहर    |  |
| अर्थसिद्धिके लिये ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु,                            | भी भावना करे। महत्तत्त्वसे लेकर पंचभूतपर्यन्त तत्त्वोंसे   |  |
| ब्रह्मा, चन्द्रमा और यमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओंका                       | बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरोंका एक-एक             |  |
| भी शुद्ध जलसे तर्पण करे। तत्पश्चात् तर्पण कर्मको                          | अजपा गायत्रीके जपसे एक-एकके क्रमसे अतिक्रमण                |  |
| ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थके दक्षिण भागमें,                   | करके जीवको धीरे-धीरे परमात्मासे संयुक्त करे—यह             |  |
| प्रशस्त मठमें, मन्त्रालयमें, देवालयमें, घरमें अथवा अन्य                   | जपका तत्त्व बताया गया है। सौ अथवा अट्ठाईस मन्त्रोंके       |  |
| किसी नियत स्थानमें आसनपर स्थिरतापूर्वक बैठकर                              | जपसे उतने ही शरीरोंका अतिक्रमण होता है। इस प्रकार          |  |
| विद्वान् पुरुष अपनी बुद्धिको स्थिर करे और सम्पूर्ण                        | जो मन्त्रोंका जप है, इसीको आदिक्रमसे वास्तविक जप           |  |
| देवताओंको नमस्कार करके पहले प्रणवका जप करनेके                             | जानना चाहिये॥ ४०—४३ <sup>१</sup> /२॥                       |  |
| पश्चात् गायत्री-मन्त्रकी आवृत्ति करे॥ ३१—३४॥                              | एक हजार बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान                   |  |
| प्रणवके अ, उ, म् इन तीनों अक्षरोंसे जीव और                                | करनेवाला होता है—ऐसा जानना चाहिये। सौ बार                  |  |
| ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन होता है—इस बातको जानकर                          | किया हुआ जप इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाला माना गया         |  |
| प्रणवका जप करना चाहिये। जपकालमें यह भावना                                 | है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षाके लिये जो स्वल्पमात्रामें  |  |
| करनी चाहिये कि हम तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले                           | जप करता है, वह ब्राह्मणके कुलमें जन्म लेता है। इस          |  |
| ब्रह्मा, पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार करनेवाले                          | प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्तरूपसे जपका      |  |
| रुद्रकी—जो स्वयंप्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं।                       | अनुष्ठान करना चाहिये॥ ४४-४५॥                               |  |
| यह ब्रह्मस्वरूप ओंकार हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी           | बारह लाख गायत्रीका जप करनेवाला पुरुष                       |  |
| वृत्तियोंको, मनकी वृत्तियोंको तथा बुद्धिवृत्तियोंको सदा                   | पूर्णरूपसे ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मणने एक          |  |
| भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले धर्म एवं ज्ञानकी ओर                          | लाख गायत्रीका भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्यमें          |  |
| प्रेरित करे। बुद्धिके द्वारा प्रणवके इस अर्थका चिन्तन                     | न लगाये। सत्तर वर्षकी अवस्थातक नियमपालनपूर्वक              |  |
| करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही                                 | कार्य करे। इसके बाद गृह त्यागकर संन्यास ले ले।             |  |
| ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसन्धानके बिना                    | परिव्राजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रात:काल बारह           |  |
| भी प्रणवका नित्य जप करना चाहिये, इससे ब्राह्मणत्वकी                       | हजार प्रणवका जप करे। यदि एक दिन नियमका                     |  |
| पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्वकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको            | उल्लंघन हो जाय, तो दूसरे दिन उसके बदलेमें उतना             |  |
| प्रतिदिन प्रात:काल एक सहस्र गायत्री-मन्त्रका जप                           | मन्त्र और अधिक जपना चाहिये; इस प्रकार जपको                 |  |
| करना चाहिये। मध्याह्नकालमें सौ बार और सायंकालमें                          | चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। यदि क्रमशः एक मास             |  |
| अट्ठाईस बार जपकी विधि है। अन्य वर्णके लोगोंको                             | उल्लंघनका व्यतीत हो गया हो तो डेढ़ लाख जप करके             |  |
| अर्थात् क्षत्रिय और वैश्यको तीनों सन्ध्याओंके समय                         | उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये। इससे अधिक समयतक             |  |

| १०६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                     | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| **************************************                          |                                                             |
| नियमका उल्लंघन हो जाय तो पुन: नये सिरेसे गुरुसे                 | निर्वाहकी सामग्री) देता है, उसके लिये वह दान                |
| नियम ग्रहण करे। ऐसा करनेसे दोषोंकी शान्ति होती                  | ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है। एक हजार             |
| है, अन्यथा रौरव नरकमें जाना पड़ता है॥४६—४९॥                     | चान्द्रायण व्रतका अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया           |
| जो सकाम भावनासे युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसीको                 | है। जो क्षत्रिय एक हजार कुटुम्बोंको जीविका और               |
| धर्म तथा अर्थके लिये यत्न करना चाहिये। मुमुक्षु                 | आवास देता है, उसका वह कर्म इन्द्रलोककी प्राप्ति             |
| ब्राह्मणको तो सदा ज्ञानका ही अभ्यास करना चाहिये।                | करानेवाला होता है और दस हजार कुटुम्बोंको दिया               |
| धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, अर्थसे भोग सुलभ होता            | हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष           |
| है और उस भोगसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। धर्मपूर्वक           | जिस देवताके उद्देश्यसे दान करता है अर्थात् वह दानके         |
| उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन               | द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता है, उसीका             |
| अवश्य वैराग्यका उदय होता है। धर्मके विपरीत अधर्मसे              | लोक उसे प्राप्त होता है—ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं।       |
| उपार्जित धनके द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे               | धनहीन पुरुष सदा तपस्याका उपार्जन करे; क्योंकि               |
| भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है॥५०-५१ <sup>१</sup> /२॥     | तपस्या और तीर्थसेवनसे अक्षय सुख पाकर मनुष्य                 |
| धर्म दो प्रकारका कहा गया है—द्रव्यके द्वारा                     | उसका उपभोग करता है॥५९—६२ <sup>१</sup> /२॥                   |
| सम्पादित होनेवाला और शरीरसे किया जानेवाला।                      | अब मैं न्यायत: धनके उपार्जनकी विधि बता रहा                  |
| द्रव्यधर्म यज्ञ आदिके रूपमें और शरीरधर्म तीर्थ-स्नान            | हूँ। ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर                |
| आदिके रूपमें पाये जाते हैं। मनुष्य धर्मसे धन पाता है,           | विशुद्ध प्रतिग्रह (दानग्रहण) तथा याजन (यज्ञ कराने)          |
| तपस्यासे उसे दिव्य रूपकी प्राप्ति होती है। कामनाओंका            | आदिसे धनका अर्जन करे। वह इसके लिये कहीं दीनता               |
| त्याग करनेवाले पुरुषके अन्त:करणकी शुद्धि होती है;               | न दिखाये और न अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे।                |
| उस शुद्धिसे ज्ञानका उदय होता है; इसमें संशय नहीं                | क्षत्रिय बाहुबलसे धनका उपार्जन करे और वैश्य कृषि            |
| है ॥ ५२–५३ <sup>१</sup> /२ ॥                                    | एवं गोरक्षासे। न्यायोपार्जित धनका दान करनेसे दाताको         |
| सत्ययुग आदिमें तपको ही प्रशस्त कहा गया है,                      | ज्ञानकी सिद्धि होती है। ज्ञानसिद्धिद्वारा सब पुरुषोंको      |
| किंतु कलियुगमें द्रव्यसाध्य धर्म अच्छा माना गया है।             | गुरुकृपासे मोक्षसिद्धि सुलभ होती है। मोक्षसे स्वरूपकी       |
| सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें तपस्यासे और द्वापरमें यज्ञ करनेसे | सिद्धि (ब्रह्मरूपसे स्थिति) प्राप्त होती है, जिससे [मुक्त   |
| ज्ञानको सिद्धि होती है, परंतु कलियुगमें प्रतिमा (भगवद्विग्रह)-  | पुरुष] परमानन्दका अनुभव करता है। हे द्विजो!                 |
| की पूजासे ज्ञानलाभ होता है॥५४-५५॥                               | मनुष्योंको यह सब सत्संगसे प्राप्त है॥६३—६६ <sup>१</sup> /२॥ |
| जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है, उसे वैसा ही                    | गृहस्थाश्रमीको धन–धान्य आदि सभी वस्तुओंका                   |
| फल प्राप्त होता है। द्रव्य, देह अथवा अंगमें न्यूनता, वृद्धि     | दान करना चाहिये। अपना हित चाहनेवाले गृहस्थको                |
| अथवा क्षय आदिके रूपमें वह फल प्रकट होता है॥ ५६॥                 | जिस कालमें जो फल अथवा धान्यादि वस्तुएँ उत्पन्न होती         |
| अधर्म हिंसा (दु:ख)-रूप है और धर्म सुखरूप                        | हैं, उन्हें ब्राह्मणोंको दान करना चाहिये॥६७-६८॥             |
| है। मनुष्य अधर्मसे दु:ख पाता है और धर्मसे सुख एवं               | वह तृषा-निवृत्तिके लिये जल तथा क्षुधारूपी                   |
| अभ्युदयका भागी होता है। दुराचारसे दु:ख प्राप्त होता             | रोगकी शान्तिके लिये सदा अन्नका दान करे। खेत,                |
| है और सदाचारसे सुख। अत: भोग और मोक्षकी सिद्धिके                 | धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और               |
| लिये धर्मका उपार्जन करना चाहिये॥५७-५८॥                          | चोष्य—ये चार प्रकारके सिद्ध अन्न दान करने चाहिये।           |
| जिसके घरमें कम-से-कम चार मनुष्य हैं, ऐसे                        | जिसके अन्नको खाकर मनुष्य जबतक कथा-श्रवण                     |
| कुटुम्बी ब्राह्मणको जो सौ वर्षके लिये जीविका (जीवन-             | आदि सद्धर्मका पालन करता है, उतने समयतक उसके                 |

\* अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन \* विद्येश्वरसंहिता-अ० १४ ] याचना करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार सदैव ही सब किये हुए पुण्यफलका आधा भाग दाताको मिल जाता है; इसमें संशय नहीं है॥ ६९-७०॥ कुछ देना चाहिये। यदि माँगे जानेपर [शक्ति रहते हुए] दान लेनेवाला पुरुष दानमें प्राप्त हुई वस्तुका दान वह पदार्थ न दिया जाय तो दूसरे जन्ममें वह ऋण तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रहजनित पापकी शुद्धि चुकाना पड़ता है॥७६—७८॥ करे; अन्यथा उसे रौरव नरकमें गिरना पड़ता है। अपने विद्वान्को चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका वर्णन न धनके तीन भाग करे-एक भाग धर्मके लिये, दूसरा भाग करे। हे ब्रह्मन्! द्वेषवश दूसरोंके सुने या देखे हुए छिद्रको भी वृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग अपने उपभोगके लिये। प्रकट न करे। विद्वान् पुरुष ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियोंके हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो॥ ७९<sup>१</sup>/२॥ नित्य, नैमित्तिक और काम्य-ये तीनों प्रकारके कर्म ऐश्वर्यकी सिद्धिके लिये दोनों सन्ध्याओंके समय धर्मार्थ रखे हुए धनसे करे। साधकको चाहिये कि वह वृद्धिके लिये रखे हुए धनसे ऐसा व्यापार करे, जिससे अग्निहोत्र करे, यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय उस धनकी वृद्धि हो तथा उपभोगके लिये रक्षित धनसे सूर्य और अग्निको विधिपूर्वक दी हुई आहुतिसे सन्तुष्ट हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे॥ ७१ — ७३॥ करे। चावल, धान्य, घी, फल, कन्द तथा हविष्य— खेतीसे पैदा किये हुए धनका दसवाँ अंश दान कर इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाये तथा यथोचित रीतिसे सूर्य और अग्निको अर्पित करे। यदि हविष्यका दे। इससे पापकी शुद्धि होती है। शेष धनसे धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरकमें पड़ता है अभाव हो तो प्रधान होममात्र करे। सदा सुरक्षित अथवा उसकी बुद्धि पापसे परिपूर्ण हो जाती है या खेती रहनेवाली अग्निको विद्वान् पुरुष अजस्त्रकी संज्ञा देते हैं। ही चौपट हो जाती है। वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें यदि असमर्थ हो तो सन्ध्याकालमें जपमात्र या सूर्यकी प्राप्त हुए धनका छठा भाग दान कर दे॥ ७४-७५॥ वन्दनामात्र कर ले॥८०—८३॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दानमें प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थींका आत्मज्ञानकी इच्छावाले तथा धनार्थी पुरुषोंको भी चतुर्थांश दान कर देना चाहिये। उन्हें अकस्मात् प्राप्त इस प्रकार विधिवत् उपासना करनी चाहिये। जो सदा हुए धनका तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिये। ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते हैं, देवताओंकी पूजामें लगे रहते असत्-प्रतिग्रह (दूषित दान)-में प्राप्त सम्पूर्ण पदार्थोंको हैं, नित्य अग्निपूजा एवं गुरुपूजामें अनुरक्त होते हैं तथा समुद्रमें फेंक देना चाहिये। अपने भोगकी समृद्धिके लिये ब्राह्मणोंको तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्गके भागी होते हैं॥ ८४-८५॥ ब्राह्मणोंको बुलाकर दान करना चाहिये। किसीके द्वारा ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें सदाचारवर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ चौदहवाँ अध्याय अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन, भगवान् शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्राप्तिका कथन ऋषिगण बोले—हे प्रभो! अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, देता है, उसीको अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रममें ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्मतृप्तिका क्रमशः हमारे समक्ष स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियोंके लिये समिधाका आधान ही वर्णन कीजिये॥१॥ अग्नियज्ञ है। वे समिधाका ही अग्निमें हवन करें। हे ब्राह्मणो! स्तजी बोले—हे महर्षियो! गृहस्थ पुरुष अग्निमें ब्रह्मचर्य आश्रममें निवास करनेवाले द्विजोंका जबतक विवाह सायंकाल और प्रात:काल जो चावल आदि द्रव्यकी आहुति न हो जाय और वे औपासनाग्निकी प्रतिष्ठा न कर लें,

| १०८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-                  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| **************************************                   |                                                            |  |
| तबतक उनके लिये अग्निमें सिमधाकी आहुति, व्रत आदिका        | वे भगवान् शिव संसाररूपी रोगको दूर करनेके लिये वैद्य        |  |
| पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है (यही उनके           | हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधोंके भी औषध हैं।             |  |
| लिये अग्नियज्ञ है)। हे द्विजो! जिन्होंने बाह्य अग्निको   | उन भगवान्ने पहले अपने वारकी कल्पना की, जो                  |  |
| विसर्जित करके अपनी आत्मामें ही अग्निका आरोप कर           | आरोग्य प्रदान करनेवाला है। तत्पश्चात् उन्होंने अपनी        |  |
| लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और संन्यासियोंके लिये यही     | मायाशक्तिका वार बनाया, जो सम्पत्ति प्रदान करनेवाला         |  |
| हवन या अग्नियज्ञ है कि वे विहित समयपर हितकर,             | है। जन्मकालमें दुर्गतिग्रस्त बालककी रक्षाके लिये           |  |
| परिमित और पवित्र अन्नका भोजन कर लें॥ २—४॥                | उन्होंने कुमारके वारकी कल्पना की। तत्पश्चात् सर्वसमर्थ     |  |
| औपासनाग्निको ग्रहण करके जब कुण्ड अथवा                    | महादेवजीने आलस्य और पापकी निवृत्ति तथा समस्त               |  |
| भाण्डमें सुरक्षित कर लिया जाय, तब उसे अजस्र कहा          | लोकोंका हित करनेकी इच्छासे लोकरक्षक भगवान्                 |  |
| जाता है। राजविप्लव या दुर्दैवसे अग्नित्यागका भय          | विष्णुका वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान्            |  |
| उपस्थित हो जानेपर जब अग्निको स्वयं आत्मामें अथवा         | शिवने पुष्टि और रक्षाके लिये आयु:कर्ता तथा त्रिलोकस्रष्टा  |  |
| अरणीमें स्थापित कर लिया जाता है, तब उसे समारोपित         | परमेष्ठी ब्रह्माका आयुष्कारक वार बनाया, जिससे              |  |
| कहते हैं॥५-६॥                                            | सम्पूर्ण जगत्के आयुष्यकी सिद्धि हो सके। इसके बाद           |  |
| हे ब्राह्मणो! सायंकाल अग्निके लिये दी हुई                | तीनों लोकोंकी वृद्धिके लिये पहले पुण्य-पापकी रचना          |  |
| आहुति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती है, ऐसा जानना        | की; तत्पश्चात् उनके करनेवाले लोगोंको शुभाशुभ फल            |  |
| चाहिये और प्रात:काल सूर्यदेवको दी हुई आहुति              | देनेके लिये भगवान् शिवने इन्द्र और यमके वारोंका            |  |
| आयुकी वृद्धि करनेवाली होती है, यह बात अच्छी तरह          | निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देनेवाले तथा         |  |
| समझ लेनी चाहिये। दिनमें अग्निदेव सूर्यमें ही प्रविष्ट    | लोगोंके मृत्युभयको दूर करनेवाले हैं॥११—१८ <sup>१</sup> /२॥ |  |
| हो जाते हैं। अत: प्रात:काल सूर्यको दी हुई आहुति भी       | इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहोंको, जो अपने ही                |  |
| अग्नियज्ञ ही है॥७॥                                       | स्वरूपभूत तथा प्राणियोंके लिये सुख-दु:खके सूचक हैं;        |  |
| इन्द्र आदि समस्त देवताओंके उद्देश्यसे अग्निमें जो        | भगवान् शिवने उपर्युक्त सात वारोंका स्वामी निश्चित          |  |
| आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिये।              | किया। वे सब–के–सब ग्रह नक्षत्रोंके ज्योतिर्मय मण्डलमें     |  |
| स्थालीपाक आदि यज्ञोंको देवयज्ञ ही मानना चाहिये।          | प्रतिष्ठित हैं। [शिवके वार या दिनके स्वामी सूर्य हैं।      |  |
| लौकिक अग्निमें प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि संस्कार-        | शक्तिसम्बन्धी वारके स्वामी सोम हैं। कुमारसम्बन्धी          |  |
| निमित्तक हवन-कर्म हैं, उन्हें भी देवयज्ञके ही अन्तर्गत   | दिनके अधिपति मंगल हैं। विष्णुवारके स्वामी बुध हैं।         |  |
| जानना चाहिये। [अब ब्रह्मयज्ञका वर्णन सुनिये।]            | ब्रह्माजीके वारके अधिपति बृहस्पति हैं। इन्द्रवारके         |  |
| द्विजको चाहिये कि वह देवताओंकी तृप्तिके लिये             | स्वामी शुक्र और यमवारके स्वामी शनैश्चर हैं।] अपने-         |  |
| निरन्तर ब्रह्मयज्ञ करे। वेदोंका जो नित्य अध्ययन होता     | अपने वारमें की हुई उन देवताओंकी पूजा उनके अपने-            |  |
| है, उसीको ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्यकर्मके      | अपने फलको देनेवाली होती है॥१९-२०॥                          |  |
| अनन्तर सायंकालतक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है।             | सूर्य आरोग्यके और चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं।            |  |
| उसके बाद रातमें इसका विधान नहीं है॥८—१० <sup>१</sup> /२॥ | मंगल व्याधियोंका निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं,     |  |
| अग्निके बिना देवयज्ञ कैसे सम्पन्न होता है, इसे           | बृहस्पति आयुकी वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और      |  |
| आपलोग श्रद्धासे और आदरपूर्वक सुनिये। सृष्टिके            | शनैश्चर मृत्युका निवारण करते हैं। ये सात वारोंके           |  |
| आरम्भमें सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेवजीने          | क्रमशः फल बताये गये हैं, जो उन-उन देवताओंकी                |  |
| समस्त लोकोंके उपकारके लिये वारोंकी कल्पना की।            | प्रीतिसे प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओंकी भी पूजाका फल     |  |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १४] 💮 * अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन * १०९ |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **************************************                                         |                                                        |
| देनेवाले भगवान् शिव ही हैं। देवताओंकी प्रसन्नताके                              | लिये षड्रसयुक्त अन्नका दान करे। इसी प्रकार स्त्रियोंकी |
| लिये पूजाकी पाँच प्रकारकी ही पद्धति बनायी गयी।                                 | प्रसन्नताके लिये सुन्दर वस्त्र आदिका दान करे। शनैश्चर  |
| उन-उन देवताओंके मन्त्रोंका जप यह पहला प्रकार है।                               | अपमृत्युका निवारण करनेवाला है, उस दिन बुद्धिमान्       |
| उनके लिये होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा                                   | पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे। तिलके होमसे, दानसे         |
| तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदीपर, प्रतिमामें,                               | देवताओंको सन्तुष्ट करके ब्राह्मणोंको तिलमिश्रित अन्न   |
| अग्निमें अथवा ब्राह्मणके शरीरमें आराध्य देवताकी                                | भोजन कराये। जो इस तरह देवताओंकी पूजा करेगा,            |
| भावना करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा या आराधना                                  | वह आरोग्य आदि फलका भागी होगा॥३३—३५॥                    |
| करना पाँचवाँ प्रकार है॥२१—२४॥                                                  | देवताओंके नित्य-पूजन, विशेष-पूजन, स्नान, दान,          |
| इनमें पूजाके उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व–पूर्वके                        | जप, होम तथा ब्राह्मण-तर्पण आदिमें एवं रवि आदि          |
| अभावमें उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये।                                 | वारोंमें विशेष तिथि और नक्षत्रोंका योग प्राप्त होनेपर  |
| दोनों नेत्रों तथा मस्तकके रोग और कुष्ठ रोगकी शान्तिके                          | विभिन्न देवताओंके पूजनमें सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान्      |
| लिये भगवान् सूर्यकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये।                         | शिव ही उन-उन देवताओंके रूपमें पूजित होकर सब            |
| तदनन्तर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा तीन वर्षतक                                | लोगोंको आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल,       |
| लगातार ऐसा साधन करना चाहिये। इससे यदि प्रबल                                    | पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोकके अनुसार उनके तारतम्य   |
| प्रारब्धका निर्माण हो जाय तो रोग एवं जरा आदिका                                 | क्रमका ध्यान रखते हुए महादेवजी आराधना करनेवाले         |
| नाश हो जाता है। इष्टदेवके नाममन्त्रोंका जप आदि                                 | लोगोंको आरोग्य आदि फल देते हैं॥ ३६—३९॥                 |
| साधन वार आदिके अनुसार फल देते हैं॥ २५—२७॥                                      | शुभ (मांगलिक कर्म)-के आरम्भमें और अशुभ                 |
| रविवारको सूर्यदेवके लिये, अन्य देवताओंके लिये                                  | (अन्त्येष्टि आदि कर्म)-के अन्तमें तथा जन्म-नक्षत्रोंके |
| तथा ब्राह्मणोंके लिये विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। यह                             | आनेपर गृहस्थ पुरुष अपने घरमें आरोग्य आदिकी             |
| साधन विशिष्ट फल देनेवाला होता है तथा इसके द्वारा                               | समृद्धिके लिये सूर्य आदि ग्रहोंका पूजन करे। इससे सिद्ध |
| विशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती है॥ २८॥                                         | है कि देवताओंका यजन सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको          |
| विद्वान् पुरुष सोमवारको सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये                             | देनेवाला है। ब्राह्मणोंका देवयजन कर्म वैदिक मन्त्रके   |
| लक्ष्मी आदिकी पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणोंको                                | साथ होना चाहिये [यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और        |
| घृतपक्व अन्नका भोजन कराये। मंगलवारको रोगोंकी                                   | वैश्यका भी उपलक्षण है]। शूद्र आदि दूसरोंका देवयज्ञ     |
| शान्तिके लिये काली आदिकी पूजा करे तथा उड़द, मूँग                               | तान्त्रिक विधिसे होना चाहिये। शुभ फलकी इच्छा           |
| एवं अरहरकी दाल आदिसे युक्त अन्न ब्राह्मणोंको भोजन                              | रखनेवाले मनुष्योंको सातों ही दिन अपनी शक्तिके          |
| कराये॥ २९–३०॥                                                                  | अनुसार सदा देवपूजन करना चाहिये॥४०—४२॥                  |
| विद्वान् पुरुष बुधवारको दिधयुक्त अन्नसे भगवान्                                 | निर्धन मनुष्य तपस्या (व्रत आदिके कष्ट-सहन)-            |
| विष्णुका पूजन करे—ऐसा करनेसे सदा पुत्र, मित्र और                               | द्वारा और धनी धनके द्वारा देवताओंकी आराधना करे।        |
| स्त्री आदिकी पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होनेकी इच्छा                          | वह बार-बार श्रद्धापूर्वक इस तरहके धर्मका अनुष्ठान      |
| रखता हो, वह गुरुवारको देवताओंकी पुष्टिके लिये                                  | करता है और बारम्बार पुण्यलोकोंमें नाना प्रकारके फल     |
| वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृतमिश्रित खीरसे यजन-पूजन                                | भोगकर पुन: इस पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करता है। धनवान्      |
| करे॥ ३१–३२॥                                                                    | पुरुष सदा भोगसिद्धिके लिये मार्गमें वृक्ष आदि लगाकर    |
| भोगोंकी प्राप्तिके लिये शुक्रवारको एकाग्रचित्त                                 | लोगोंके लिये छायाकी व्यवस्था करे, जलाशय (कुआँ,         |
| होकर देवताओंका पूजन करे और ब्राह्मणोंकी तृप्तिके                               | बावली और पोखरे) बनवाये, वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके    |

लिये पाठशालाका निर्माण करे तथा अन्यान्य प्रकारसे भी | जाती है। द्विजो! जो इस अध्यायको सुनता, पढता, धर्मका संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्यकर्मोंके अथवा दूसरोंको सुनाता है, उसे देवयज्ञका फल प्राप्त परिपाकसे [अन्त:करण शुद्ध होनेपर] ज्ञानकी सिद्धि हो | होता है॥४३—४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें अग्नियज्ञ आदिका वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १४॥ पन्द्रहवाँ अध्याय देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार ऋषिगण बोले—समस्त पदार्थींके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ अब कालका तारतम्य बताया जाता है—]॥ ३—५<sup>१</sup>/२॥ सत्ययुगमें यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देनेवाले हे सूतजी! अब आप क्रमश: देश, काल आदिका वर्णन होते हैं-ऐसा जानना चाहिये। त्रेतायुगमें उसका तीन करें॥ <sup>१</sup>/२॥ चौथाई फल मिलता है। द्वापरमें सदा आधे ही फलकी सृतजी बोले—हे महर्षियो! देवयज्ञ आदि कर्मोंमें अपना शुद्ध गृह समान फल देनेवाला होता है अर्थात् प्राप्ति कही गयी है। कलियुगमें एक चौथाई ही फलकी अपने घरमें किये हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म प्राप्ति समझनी चाहिये और आधा कलियुग बीतनेपर उस फलको सममात्रामें देनेवाले होते हैं। गोशालाका स्थान फलमेंसे भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है॥६-७॥ घरकी अपेक्षा दसगुना फल देता है। जलाशयका तट शुद्ध अन्त:करणवाले पुरुषको शुद्ध एवं पवित्र दिन उससे भी दसगुना महत्त्व रखता है तथा जहाँ बेल, सम फल देनेवाला होता है। हे विद्वान् ब्राह्मणो! सूर्य-तुलसी एवं पीपलवृक्षका मूल निकट हो, वह स्थान संक्रान्तिके दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिनकी जलाशयसे भी दस गुना अधिक फल देनेवाला होता अपेक्षा दस गुना फल देनेवाला होता है—यह जानना चाहिये। उससे भी दस गुना अधिक महत्त्व उस कर्मका है॥१-२॥ देवालयको उससे भी दस गुना महत्त्वका स्थान है, जो विषुव\* नामक योगमें किया जाता है। दक्षिणायन जानना चाहिये। तीर्थभूमिका तट देवालयसे भी दस गुना आरम्भ होनेके दिन अर्थात् कर्ककी संक्रान्तिमें किये हुए महत्त्व रखता है और उससे दसगुना श्रेष्ठ है नदीका पुण्यकर्मका महत्त्व विषुवसे भी दस गुना अधिक माना गया है। उससे भी दसगुना अधिक मकर-संक्रान्तिमें किनारा। उससे दस गुना उत्कृष्ट है तीर्थनदीका तट और उससे भी दस गुना महत्त्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियोंका और उससे भी दस गुना अधिक चन्द्रग्रहणमें किये हुए पुण्यका महत्त्व है। सूर्यग्रहणका समय सबसे उत्तम है। तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू और नर्मदा-इन सात निदयोंको सप्तगंगा कहा गया है। समुद्रके उसमें किये गये पुण्यकर्मका फल चन्द्रग्रहणसे भी अधिक

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

\* ज्योतिषके अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखापर पहुँचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्षमें दो बार आता है—एक तो सौर चैत्रमासकी नवमी तिथि या अँगरेजी दिनांक २१ मार्चको और दूसरा आश्विनकी नवमी तिथि या अँगरेजी दिनांक २२

और पूर्णमात्रामें होता है—इस बातको विज्ञ पुरुष जानते

हैं। जगद्रूपी सूर्यका राहुरूपी विषसे संयोग होता है, इसलिये सूर्यग्रहणका समय रोग प्रदान करनेवाला है। अत:

उस विषकी शान्तिके लिये उस समय स्नान, दान और

तटका स्थान इनसे भी दस गुना अधिक पवित्र माना गया

है और पर्वतके शिखरका प्रदेश समुद्रतटसे भी दस गुना

पावन है। सबसे अधिक महत्त्वका वह स्थान जानना चाहिये, जहाँ मन लग जाय [यहाँतक देशका वर्णन हआ,

ह—एक ता सार चत्रमासका नवमा ाताथ या अगरजा दिनाक २१ माचका आर दूसरा आश्विनका नवमा ाताथ या अगरजा दिनाक २२ सितम्बरको।

| विद्येश्वरसंहिता–अ० १५ ] $st$ देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार $st$ १११ |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                       |
| जप करना चाहिये। वह काल विषकी शान्तिके लिये उपयोगी                         | जातिमात्रसे ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्तिसे जीवन   |
| होनेके कारण पुण्यप्रद माना गया है॥८—११॥                                   | बिताता है, उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस            |
| जन्म-नक्षत्रके दिन तथा व्रतकी पूर्तिके दिनका                              | भूतलपर दस वर्षोंतक भोग प्रदान करनेवाला होता है।       |
| समय सूर्यग्रहणके समान ही समझा जाता है। परंतु                              | वहीं दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मणको दिया जाय, तो वह     |
| महापुरुषोंके संगका काल करोड़ों सूर्यग्रहणके समान                          | स्वर्गलोकमें देवताओंके दस वर्षोंतक दिव्य भोग देनेवाला |
| पावन है—ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं॥१२॥                                    | होता है ॥ १९—२३ ॥                                     |
| तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति—ये पूजाके                                 | गायत्री-जापक ब्राह्मणको दान देनेसे सत्यलोकमें         |
| पात्र हैं; क्योंकि ये पापोंके नाशमें कारण होते हैं।                       | दस वर्षोतक पुण्यभोग प्राप्त होता है और विष्णुभक्त     |
| जिसने चौबीस लाख गायत्रीका जप कर लिया हो, वह                               | ब्राह्मणको दिया गया दान वैकुण्ठकी प्राप्ति करानेवाला  |
| ब्राह्मण भी पूजाका पात्र है; उसका पूजन सम्पूर्ण फलों                      | जाना जाता है। शिवभक्त विप्रको दिया हुआ दान            |
| और भोगोंको देनेमें समर्थ है। जो पतनसे त्राण करता                          | कैलासकी प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार     |
| अर्थात् नरकमें गिरनेसे बचाता है, उसके लिये [इसी                           | सबको इन लोकोंमें भोगप्राप्तिके लिये दान देना          |
| गुणके कारण शास्त्रमें] पात्र शब्दका प्रयोग होता है।                       | चाहिये॥ २४-२५॥                                        |
| वह दाताको पापसे त्राण प्रदान करनेके कारण पात्र                            | रविवारके दिन ब्राह्मणको दशांग अन्न देनेवाला           |
| कहलाता है॥१३—१५॥                                                          | मनुष्य दूसरे जन्ममें दस वर्षोंतक निरोग रहता है। बहुत  |
| गायत्री अपना गान करनेवालेका अधोगतिसे त्राण                                | सम्मानपूर्वक बुलाना, अभ्यंग (चन्दन आदि), पादसेवन,     |
| करती है, इसलिये वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस                             | वस्त्र, गन्ध आदिसे पूजन, घीके मालपुए आदि सुन्दर       |
| लोकमें जो धनहीन है, वह दूसरेको धन नहीं दे सकता—                           | भोजन, छहों रस, व्यंजन, दक्षिणासहित ताम्बूल, नमस्कार   |
| जो यहाँ धनवान् है, वही दूसरेको धन दे सकता है, उसी                         | और (जाते समय) अनुगमन—ये अन्नदानके दस अंग              |
| तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा है, वही दूसरे मनुष्योंका                | कहे गये हैं॥ २६—२८॥                                   |
| त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्रीका जप करके                          | दस ब्राह्मणोंको रविवारके दिन दशांग अन्नका दान         |
| शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है।                          | करनेवाला सौ वर्षतक निरोग रहता है। सोमवार आदि          |
| इसलिये दान, जप, होम, पूजा—इन सभी कर्मोंके लिये                            | विभिन्न वारोंमें अन्नदानका फल उन-उन वारोंके अनुसार    |
| वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा                    | दूसरे जन्ममें इस पृथ्वीलोकमें प्राप्त होता है—ऐसा     |
| करनेकी पात्रता रखता है॥१६—१८ <sup>१</sup> /२॥                             | जानना चाहिये। सातों वारोंमें दस-दस ब्राह्मणोंको दशांग |
| स्त्री हो या पुरुष—जो भी भूखा हो, वही                                     | अन्नदान करनेसे सौ वर्षतक आरोग्यादि फल प्राप्त होते    |
| अन्नदानका पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मणको समयपर बुलाकर                       | हैं। इस प्रकार रविवारके दिन ब्राह्मणोंको अन्नदान करने |
| उसे धन अथवा उत्तम वाणीसे सन्तुष्ट करना चाहिये,                            | वाला मनुष्य हजार वर्षींतक शिवलोकमें आरोग्यलाभ         |
| इससे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। जिसको जिस                              | करता है। इसी प्रकार हजार ब्राह्मणोंको अन्नदान करके    |
| वस्तुकी इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना माँगे ही दे दी                        | मनुष्य दस हजार वर्षींतक आरोग्यभोग करता है।            |
| जाय, तो दाताको उस दानका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता                         | विद्वान्को सोमवार आदि दिनोंके विषयमें भी ऐसा ही       |
| है—ऐसी महर्षियोंकी मान्यता है। जो याचना करनेके                            | जानना चाहिये॥ २९—३३॥                                  |
| बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देनेवाला                                | रविवारको गायत्रीजपसे पवित्र अन्त:करणवाले              |
| बताया गया है। अपने सेवकको दिया हुआ दान एक                                 | एक हजार ब्राह्मणोंको अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोकमें   |
| चौथाई फल देनेवाला कहा गया है। हे विप्रवरो! जो                             | आरोग्यादि भोगोंको प्राप्त करता है। इसी प्रकार दस      |

| ११२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                                                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                                                  | **************************************                         |
| हजार ब्राह्मणोंको दान देनेसे विष्णुलोकमें ऐसी प्राप्ति                                                                    | गोदानमें दी हुई गायके उपकारी गोबरसे धन-                        |
| होती है और एक लाख ब्राह्मणोंको अन्नदान करनेसे                                                                             | धान्यादि ठोस पदार्थोंके आश्रयसे टिके पापोंका नाश               |
| रुद्रलोकमें भोगादिकी प्राप्ति होती है॥ ३४-३५॥                                                                             | होता है और उसके गोमूत्रसे जल-तेल आदि तरल                       |
| विद्याकी कामनावाले मनुष्योंको ब्रह्मबुद्धिसे                                                                              | पदार्थींमें रहनेवाले पापोंका नाश होता है। उसके दूध-            |
| बालकोंको दशांग अन्नका दान करना चाहिये, पुत्रकी                                                                            | दही और घीसे कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों                      |
| कामनावाले लोगोंको विष्णुबुद्धिसे युवकोंको दान करना                                                                        | प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि                  |
| चाहिये और ज्ञानप्राप्तिकी इच्छावालोंको रुद्रबुद्धिसे                                                                      | पुण्यकर्मोंकी पुष्टि भी होती है—ऐसा बुद्धिमान् मनुष्यको        |
| वृद्धजनोंको दान देना चाहिये। इसी प्रकार बुद्धिकी                                                                          | जानना चाहिये॥ ४४—४६॥                                           |
| कामना करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्योंको सरस्वतीबुद्धिसे                                                                         | हे ब्राह्मणो! भूमिका दान इहलोक और परलोकमें                     |
| बालिकाओंको दशांग अन्नका दान करना चाहिये।                                                                                  | प्रतिष्ठा (आश्रय)-की प्राप्ति करानेवाला है। तिलका              |
| सुखभोगकी कामनावाले श्रेष्ठजनोंको लक्ष्मीबुद्धिसे                                                                          | दान बलवर्धक एवं मृत्युका निवारक कहा गया है। सुवर्णका           |
| युवतियोंको दान देना चाहिये। आत्मज्ञानकी इच्छावाले                                                                         | दान जठराग्निको बढ़ानेवाला तथा वीर्यदायक है। घीके               |
| लोगोंको पार्वतीबुद्धिसे वृद्धा स्त्रियोंको अन्नदान करना                                                                   | दानको पुष्टिकारक जानना चाहिये। वस्त्रका दान आयुकी              |
| चाहिये॥ ३६—३८॥                                                                                                            | वृद्धि करानेवाला है—ऐसा जानना चाहिये। धान्यका                  |
| ब्राह्मणके लिये शिल तथा उञ्छ* वृत्तिसे लाया                                                                               | दान अन्नकी समृद्धिमें कारण होता है। गुड़का दान मधुर            |
| हुआ और गुरुदक्षिणामें प्राप्त हुआ अन्न-धन शुद्ध द्रव्य                                                                    | भोजनकी प्राप्ति करानेवाला होता है। चाँदीके दानसे               |
| कहलाता है; उसका दान दाताको पूर्ण फल देनेवाला                                                                              | वीर्यकी वृद्धि होती है। लवणका दान षड्रस भोजनकी                 |
| बताया गया है॥ ३९॥                                                                                                         | प्राप्ति कराता है। सब प्रकारका दान सम्पूर्ण समृद्धिकी          |
| शुद्ध (शुक्ल) प्रतिग्रह (दान)-में मिला हुआ                                                                                | सिद्धिके लिये होता है। विज्ञ पुरुष कूष्माण्डके दानको           |
| द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती, व्यापार                                                                          | पुष्टिदायक मानते हैं। कन्याका दान आजीवन भोग देनेवाला           |
| आदिसे प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है॥४०॥                                                                               | कहा गया है। हे ब्राह्मणो! वह लोक और परलोकमें भी                |
| क्षत्रियोंका शौर्यसे कमाया हुआ, वैश्योंका व्यापारसे                                                                       | सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला है॥ ४७—५० <sup>१</sup> /२॥ |
| कमाया हुआ और शूद्रोंका सेवावृत्तिसे प्राप्त किया हुआ                                                                      | कटहल-आम, कैथ आदि वृक्षोंके फल, केला                            |
| धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्मकी इच्छा                                                                                | आदि ओषधियोंके फल तथा जो फल लता एवं गुल्मोंसे                   |
| रखनेवाली स्त्रियोंको जो धन पिता एवं पतिसे मिला                                                                            | उत्पन्न हुए हों, मुष्ट (आवरणयुक्त) फल जैसे—                    |
| हुआ हो, उनके लिये वह उत्तम द्रव्य है॥४१ <sup>१</sup> /२॥                                                                  | नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूँग आदि दालें, शाक,                  |
| गौ आदि बारह वस्तुओंका चैत्र आदि बारह                                                                                      | मिर्च, सरसों आदि, तेल-मसाले और ऋतुओंमें तैयार                  |
| महीनोंमें क्रमश: दान करना चाहिये अथवा किसी                                                                                | होनेवाले फल समय-समयपर बुद्धिमान् व्यक्तिद्वारा दान             |
| पुण्यकालमें एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्तिके लिये                                                                      | किये जाने चाहिये॥५१—५३॥                                        |
| इनका दान करना चाहिये। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी,                                                                          | विद्वान् पुरुषको चाहिये कि जिन वस्तुओंसे श्रवण                 |
| वस्त्र, धान्य, गुड़, चाँदी, नमक, कोंहड़ा और कन्या—                                                                        | आदि इन्द्रियोंकी तृप्ति होती है, उनका सदा दान करे।             |
| ये ही वे बारह वस्तुएँ हैं॥४२-४३ <sup>१</sup> /२॥                                                                          | श्रोत्र आदि दस इन्द्रियोंके जो शब्द आदि दस विषय हैं,           |
| * किसानके द्वारा खेतमें बोये हुए अन्नको काटकर ले जानेके बाद उनसे गिरे हुए एक-एक दानेको दोनों अंगुलियोंसे चुनने (उठाने)-   |                                                                |
| को 'उञ्छ' तथा उक्त खेतमें एक-एक बाल (धान्यके गुच्छों)-को चुननेको 'शिल' कहते हैं—'उञ्छो धान्यकणादानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्।' |                                                                |

मनुस्मृतिके टीकाकार आचार्य श्रीराघवानन्दजीने बाजार आदिमें क्रय-विक्रयके अनन्तर गिरे हुए अन्नके दानोंके चुननेको 'उञ्छ' और खेत

कट जानेके बाद खेतमें पड़े हुए धान्यादिकी बालोंको बीनना 'शिल' कहा है। (मनु० ४।५ की व्याख्या)

वेद और शास्त्रको गुरुमुखसे ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे तपस्या और दान-ये दो कर्म मनुष्यको सदा करने अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करनेके पश्चात् जो बुद्धिका चाहिये तथा ऐसे गृहका दान करना चाहिये, जो अपने यह निश्चय होता है कि 'कर्मोंका फल अवश्य मिलता वर्ण (चमक-दमक या सफाई) और गुण (सुख-है', इसीको उच्चकोटिकी 'आस्तिकता' कहते हैं। सुविधा)-से सुशोभित हो। बुद्धिमान् पुरुष देवताओंकी भाई-बन्धु अथवा राजाके भयसे जो आस्तिकता-बुद्धि तृप्तिके लिये जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रामें और या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणीकी आस्तिकता सब प्रकारके भोग प्रदान करनेवाला होता है। उस दानसे है ॥ ५४-५५<sup>१</sup>/२ ॥ विद्वान् पुरुष इहलोक और परलोकमें उत्तम जन्म और जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओंका सदा सुलभ होनेवाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण-बुद्धिसे

होता है॥५९-६०॥

ज्ञानका उदय होता है॥६१॥

विद्येश्वरसंहिता-अ० १६ ] \* मृत्तिका आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पुजनकी विधि \*

अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म (शरीर)-द्वारा यजन करे। मन्त्र, स्तोत्र और जप आदिको वाणीद्वारा किया गया यजन समझना चाहिये तथा तीर्थयात्रा और व्रत आदिको विद्वान् पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत, देवतार्पण-बुद्धिसे जो कुछ ।

उनका दान किया जाय, तो वे भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इन्द्रिय देवताओंको \* सन्तुष्ट करते हैं।

> ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहाप्राणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें देश-काल-पात्र आदिका वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १५॥ सोलहवाँ अध्याय

# मृत्तिका आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी विधि, उनके लिये नैवेद्यका विचार, पूजनके

ऋषिगण बोले—हे साधुशिरोमणे! अब आप पार्थिव

प्रतिमाकी पूजाका वह विधान बताइये, जिस पूजा-

विधानसे समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है॥१॥

मनोरथोंको देनेवाला है तथा दु:खका तत्काल निवारण

सृतजी बोले-हे महर्षियो! तुमलोगोंने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमाका पूजन सदा सम्पूर्ण

करनेवाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, [ध्यान देकर] सुनिये॥ २॥ हे द्विजो! यह पूजा अकाल मृत्युको हरनेवाली तथा काल और मृत्युका भी नाश करनेवाली है। यह शीघ्र ही

विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगमें पूजनका विशेष फल तथा लिंगके वैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन स्त्री, पुत्र और धन-धान्यको प्रदान करनेवाली है। इसलिये पृथ्वी आदिकी बनी हुई देवप्रतिमाओंकी पूजा इस

भी दिया अथवा किया जाय, वह दान या सत्कर्म

भोगोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है॥ ५६ — ५८॥

यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष-फलका भागी

करता है, उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें

जो मनुष्य इस अध्यायका सदा पाठ अथवा श्रवण

पुरुषोंका और स्त्रियोंका भी अधिकार है॥ ३—४१/२॥ नदी, पोखरे अथवा कुएँमें प्रवेश करके पानीके भीतरसे मिट्टी ले आये। तत्पश्चात् गन्ध-चूर्णके द्वारा

भूतलपर अभीष्टदायक मानी गयी है; निश्चय ही इसमें

उसका संशोधन करके शुद्ध मण्डपमें रखकर उसे महीन बनाये तथा हाथसे प्रतिमा बनाये और दुधसे उसका सम्यक् संस्कार करे। उस प्रतिमामें अंग-प्रत्यंग अच्छी

तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे \* श्रवणेन्द्रियके देवता दिशाएँ, नेत्रके सूर्य, नासिकाके अश्विनीकुमार, रसनेन्द्रियके वरुण, त्विगिन्द्रियके वायु, वागिन्द्रियके अग्नि, लिंगके

प्रजापित, गुदाके मित्र, हाथोंके इन्द्र और पैरोंके देवता विष्णु हैं।

| ११४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                              | पः शङ्करः सर्वदुःखहा <sub>*</sub> [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| *****************************                             | ***********************************                        |
| सम्पन्न बनायी गयी हो। तदनन्तर उसे पद्मासनपर               | करे ॥ १६–१७ ॥                                              |
| स्थापित करके आदर-पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश,              | नमस्कार और जप—ये दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट                     |
| सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिवजीकी प्रतिमाका एवं शिवजीके    | फलको देनेवाले हैं। इसलिये भोग और मोक्षकी इच्छा             |
| शिवलिंगका द्विजको सदा पूजन करना चाहिये। पूजनजनित          | रखनेवाले लोगोंको पूजाके अन्तमें सदा ही जप और               |
| फलकी सिद्धिके लिये सोलह उपचारोंद्वारा पूजन करना           | नमस्कार करना चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि वह सदा             |
| चाहिये ॥ ५—८ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥                | पहले मनसे पूजा करके फिर उन-उन उपचारोंसे पूजा               |
| पुष्पसे प्रोक्षण और मन्त्रपाठपूर्वक अभिषेक करे।           | करे। देवताओंकी पूजासे उन-उन देवताओंके लोकोंकी              |
| अगहनीके चावलसे नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक         | प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकमें भी यथेष्ट         |
| कुडव (लगभग पावभर) होना चाहिये। घरमें पार्थिव-             | भोगकी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं॥१८—१९ <sup>१</sup> /२॥       |
| पूजनके लिये एक कुडव और बाहर किसी मनुष्यद्वारा             | हे द्विजो! अब मैं देवपूजासे प्राप्त होनेवाले विशेष         |
| स्थापित शिवलिंगके पूजनके लिये एक प्रस्थ (सेरभर)           | फलोंका वर्णन करता हूँ। आपलोग श्रद्धापूर्वक सुनें। विघ्नराज |
| नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है—ऐसा जानना चाहिये।            | गणेशकी पूजासे भूलोकमें उत्तम अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति       |
| देवताओंद्वारा स्थापित शिवलिंगके लिये तीन सेर नैवेद्य      | होती है। शुक्रवारको, श्रावण और भाद्रपद मासोंकी             |
| अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंगके लिये        | शुक्लपक्षकी चतुर्थीको और पौषमासमें शतभिषा नक्षत्रके        |
| पाँच सेर। ऐसा करनेसे पूर्ण फलकी प्राप्ति समझनी            | आनेपर विधिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। सौ             |
| चाहिये। इससे दुगुना या तिगुना करनेपर और अधिक              | या सहस्र दिनोंमें सौ या सहस्र बार पूजा करे। देवता और       |
| फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करनेसे       | अग्निमें श्रद्धा रखते हुए किया जानेवाला उनका नित्य         |
| द्विज सत्यलोकको प्राप्त कर लेता है॥९—११ <sup>१</sup> /२॥  | पूजन मनुष्योंको पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है।     |
| बारह अँगुल चौड़ा, इससे दूना और एक अँगुल                   | वह समस्त पापोंका शमन तथा भिन्न-भिन्न दुष्कर्मींका          |
| अधिक अर्थात् पचीस अँगुल लम्बा तथा पन्द्रह अँगुल           | विनाश करनेवाला है। विभिन्न वारोंमें की हुई शिव आदिकी       |
| ऊँचा जो लोहे या लकड़ीका बना हुआ पात्र होता है,            | पूजाको आत्मशुद्धि प्रदान करनेवाली समझना चाहिये।            |
| उसे विद्वान् पुरुष शिव कहते हैं। उसका आठवाँ भाग           | वार या दिन तिथि, नक्षत्र और योगोंका आधार है। वह            |
| प्रस्थ कहलाता है, जो चार कुडवके बराबर माना गया            | समस्त कामनाओंको देनेवाला है। उसमें वृद्धि और क्षय          |
| है। मनुष्यद्वारा स्थापित शिवलिंगके लिये दस प्रस्थ,        | नहीं होता है, इसलिये उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिये।  |
| ऋषियोंद्वारा स्थापित शिवलिंगके लिये सौ प्रस्थ और          | सूर्योदयकालसे लेकर दूसरे सूर्योदयकाल आनेतक एक              |
| स्वयम्भू शिवलिंगके लिये एक सहस्र प्रस्थ नैवेद्य           | वारकी स्थिति मानी गयी है, जो ब्राह्मण आदि सभी              |
| निवेदन किया जाय तथा जल, तैल आदि एवं गन्ध                  | वर्णोंके कर्मोंका आधार है। विहित तिथिके पूर्वभागमें की     |
| द्रव्योंकी भी यथायोग्य मात्रा रखी जाय तो यह उन            | हुई देवपूजा मनुष्योंको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती      |
| शिवलिंगोंकी महापूजा बतायी जाती है॥१२—१५॥                  | है ॥ २०—२५ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥                   |
| देवताका अभिषेक करनेसे आत्मशुद्धि होती है,                 | यदि मध्याह्नके बाद तिथिका आरम्भ होता है, तो                |
| गन्धसे पुण्यकी प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करनेसे आयु | रात्रियुक्त तिथिका पूर्वभाग पितरोंके श्राद्ध आदि कर्मके    |
| बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करनेसे धनकी        | लिये उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथिका परभाग ही              |
| प्राप्ति होती है, दीप दिखानेसे ज्ञानका उदय होता है और     | दिनसे युक्त होता है, अतः वही देवकर्मके लिये प्रशस्त        |
| ताम्बूल समर्पण करनेसे भोगकी उपलब्धि होती है।              | माना गया है। यदि मध्याह्नकालतक तिथि रहे तो                 |
| इसलिये स्नान आदि छः उपचारोंको यत्नपूर्वक अर्पित           | उदयव्यापिनी तिथिको ही देवकार्यमें ग्रहण करना चाहिये।       |

| बद्येश्वरसंहिता-अ० १६ ]   * मृत्तिका आदिसे निर्मित देवप्र<br>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक | •                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| सी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देवकार्यमें ग्राह्य                                                   | आदि बारह वस्तुओंका दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति               |
| ति हैं। वार आदिका भलीभाँति विचार करके पूजा और                                                         | होती है, उसीको द्वादशी तिथिमें आराधनाद्वारा श्रीविष्णुकी      |
| <b>5</b> (                                                                                            | -                                                             |
| प आदि करने चाहिये॥ २६—२८॥                                                                             | तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी             |
| वेदोंमें पूजा-शब्दके अर्थकी इस प्रकार योजना                                                           | तिथिको भगवान् विष्णुके बारह नामोंद्वारा बारह ब्राह्मणोंका     |
| तही गयी है—'पूर्जायते अनेन इति पूजा।' यह                                                              | षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त             |
| जाशब्दकी व्युत्पत्ति है। पू: का अर्थ है भोग और                                                        | कर लेता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके विभिन्न             |
| ज्लको सिद्धि—वह जिस कर्मसे सम्पन्न होती है,                                                           | बारह नामोंद्वारा बारह ब्राह्मणोंका किया हुआ पूजन उन-          |
| सका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान—ये ही                                                      | उन देवताओंको प्रसन्न करनेवाला होता है॥ ३४—३९॥                 |
| भीष्ट वस्तुएँ हैं; सकाम भाववालेको अभीष्ट भोग                                                          | ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको कर्ककी संक्रान्तिसे          |
| पिक्षित होता है और निष्काम भाववालेको अर्थ—                                                            | युक्त श्रावणमासमें नवमी तिथिको मृगशिरा नक्षत्रके योगमें       |
| रिमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजाशब्दके अर्थ हैं; इनकी                                                | सम्पूर्ण मनोवांछित भोगों और फलोंको देनेवाली अम्बिकाका         |
| ोजना करनेसे ही पूजा-शब्दकी सार्थकता है। इस                                                            | पूजन करना चाहिये। आश्विनमासके शुक्लपक्षकी नवमी                |
| कार लोक और वेदमें पूजा-शब्दका अर्थ विख्यात है।                                                        | तिथि सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली है। उसी मासके            |
| तत्य और नैमित्तिक कर्म कालान्तरमें फल देते हैं, किंतु                                                 | कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको यदि रविवार पड़ा हो तो उस               |
| जम्य कर्मका यदि भलीभाँति अनुष्ठान हुआ हो तो वह                                                        | दिनका महत्त्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि              |
| त्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक                                                            | आर्द्रा और महार्द्रा (सूर्यसंक्रान्तिसे युक्त आर्द्रा)-का योग |
| ास और एक वर्षतक लगातार पूजन करनेसे उन-उन                                                              | हो तो उक्त अवसरोंपर की हुई शिवपूजाका विशेष महत्त्व            |
| ज्मोंके फलकी प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही                                                         | माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशीको शिवजीकी की हुई              |
| ापोंका क्रमशः क्षय होता है॥२९—३१ <sup>१</sup> /२॥                                                     | पूजा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली है। वह मनुष्योंकी        |
| प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको की हुई                                                      | आयु बढ़ाती है, मृत्युको दूर हटाती है और समस्त सिद्धियोंकी     |
| हागणपतिकी पूजा एक पक्षके पापोंका नाश करनेवाली                                                         | प्राप्ति कराती है ॥ ४०—४२ <sup>१</sup> /२ ॥                   |
| गौर एक पक्षतक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाली होती                                                          | ज्येष्ठमासमें चतुर्दशीको यदि महार्द्राका योग हो               |
| । चैत्रमासमें चतुर्थीको की हुई पूजा एक मासतक किये                                                     | अथवा मार्गशीर्षमासमें किसी भी तिथिको यदि आर्द्रा              |
| ये पूजनका फल देनेवाली होती है और जब सूर्य सिंह                                                        | नक्षत्र हो तो उस अवसरपर विभिन्न वस्तुओंकी बनी हुई             |
| शिपर स्थित हों, उस समय भाद्रपदमासकी चतुर्थीको                                                         | मूर्तिके रूपमें शिवजीकी जो सोलह उपचारोंसे पूजा                |
| ते हुई गणेशजीकी पूजाको एक वर्षतक [मनोवांछित]                                                          | करता है, उस पुण्यात्माके चरणोंका दर्शन करना                   |
| ोग प्रदान करनेवाली जानना चाहिये॥ ३२—३३ <sup>१</sup> /२॥                                               | चाहिये। भगवान् शिवकी पूजा मनुष्योंको भोग और                   |
| श्रावणमासके रविवारको, हस्त नक्षत्रसे युक्त सप्तमी                                                     | मोक्ष देनेवाली है—ऐसा जानना चाहिये। कार्तिक मासमें            |
| थिको तथा माघशुक्ला सप्तमीको भगवान् सूर्यका                                                            | प्रत्येक वार और तिथि आदिमें देवपूजाका विशेष महत्त्व           |
| जन करना चाहिये। ज्येष्ठ तथा भाद्रपदमासोंके बुधवारको,                                                  | है। कार्तिकमास आनेपर विद्वान् पुरुष दान, तप, होम,             |
| वण नक्षत्रसे युक्त द्वादशी तिथिको तथा केवल द्वादशीको                                                  | जप और नियम आदिके द्वारा समस्त देवताओंका                       |
| ो किया गया भगवान् विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको                                                     | षोडशोपचारोंसे पूजन करे। उस पूजनमें देवप्रतिमा,                |
| नेवाला माना गया है। श्रावणमासमें की जानेवाली                                                          | ब्राह्मण तथा मन्त्रोंका उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणोंको         |
| ोहरिकी पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान                                                             | भोजन करानेसे वह पूजन–कर्म सम्पन्न होता है।                    |
| रनेवाली होती है। अंगों एवं उपकरणोंसहित पूर्वोक्त गौ                                                   | पूजकको चाहिये कि वह कामनाओंको त्यागकर पीड़ारहित               |
|                                                                                                       |                                                               |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-(शान्त) हो देवाराधनमें तत्पर रहे॥४३—४७॥ मिर्च), फल, गन्ध और जल आदिका तथा [घृत कार्तिकमासमें देवताओंका यजन-पूजन समस्त आदि] द्रव-पदार्थोंका और [सुवर्ण, मोती, धान्य आदि] भोगोंको देनेवाला होता है; यह व्याधियोंको हर लेनेवाला ठोस वस्तुओंका भी दान देनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति और भूतों तथा ग्रहोंका विनाश भी करनेवाला है। होती है। इनमेंसे नमक आदिका मान कम-से-कम कार्तिकमासके रविवारोंको भगवान् सूर्यकी पूजा करने एक प्रस्थ (सेर) और सुवर्ण आदिका मान कम-से-कम एक पल होना चाहिये। धनुकी संक्रान्तिसे और तेल तथा कपासका दान करनेसे मनुष्योंके कोढ़ आदि रोगोंका नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा युक्त पौषमासमें उष:कालमें शिव आदि समस्त दुध आदिके दानसे और ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा करनेसे देवताओंका पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति क्षयके रोगका नाश होता है। दीप और सरसोंके दानसे करानेवाला होता है। इस पूजनमें अगहनीके चावलसे तैयार किये गये हविष्यका नैवेद्य उत्तम बताया जाता मिरगीका रोग मिट जाता है॥४८—५०<sup>१</sup>/२॥ कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त सोमवारोंको किया हुआ है। पौषमासमें नाना प्रकारके अन्नका नैवेद्य विशेष शिवजीका पूजन मनुष्योंके महान् दारिद्रयको मिटानेवाला महत्त्व रखता है॥५८—६२<sup>१</sup>/२॥ और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है। घरकी आवश्यक मार्गशीर्षमासमें केवल अन्नका दान करनेवाले सामग्रियोंके साथ गृह और क्षेत्र आदिका दान करनेसे भी मनुष्यको सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति हो जाती है। उक्त फलकी प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त मंगलवारोंको मार्गशीर्षमासमें अन्नका दान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तथा दीपक एवं घण्टा नष्ट हो जाते हैं, वह अभीष्ट-सिद्धि, आरोग्य, धर्म, आदिका दान देनेसे मनुष्योंको शीघ्र ही वाक्सिद्धि प्राप्त वेदका सम्यक् ज्ञान, उत्तम अनुष्ठानका फल, इहलोक और परलोकमें महान् भोग तथा अन्तमें सनातन योग हो जाती है॥५१-५३॥ कृत्तिकायुक्त बुधवारोंको किया हुआ श्रीविष्णुका (मोक्ष) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यजन तथा दही-भातका दान मनुष्योंको उत्तम सन्तानकी जो भोगकी इच्छा रखनेवाला है, वह मनुष्य मार्गशीर्षमास प्राप्ति करानेवाला होता है। कृत्तिकायुक्त गुरुवारोंको धनसे आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उष:कालमें अवश्य ब्रह्माजीका पूजन तथा मधु, सोना और घीका दान करनेसे देवताओंका पूजन करे और पौषमासको पूजनसे खाली मनुष्योंके भोग-वैभवकी वृद्धि होती है॥५४-५५॥ न जाने दे। उष:कालसे लेकर संगवकालतक ही कृत्तिकायुक्त शुक्रवारोंको गजानन गणेशजीकी पूजा पौषमासमें पूजनका विशेष महत्त्व बताया गया है। पौषमासमें पूरे महीनेभर जितेन्द्रिय और निराहार रहकर करनेसे तथा गन्ध, पुष्प एवं अन्नका दान देनेसे मानवोंके सुख भोगनेयोग्य पदार्थींकी वृद्धि होती है। द्विज प्रात:कालसे मध्याह्नकालतक वेदमाता गायत्रीका उस दिन सोना, चाँदी आदिका दान करनेसे वन्ध्याको जप करे। तत्पश्चात् रातको सोनेके समयतक पंचाक्षर भी उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त आदि मन्त्रोंका जप करे। ऐसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान शनिवारोंको दिक्पालोंकी वन्दना, दिग्गजों-नागों-पाकर शरीर छूटनेके बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर सेतुपालोंका पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी नर-नारियोंको त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मन्त्रके ही विष्णुका पूजन ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाला है। ब्रह्मा, निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट धन्वन्तरि एवं दोनों अश्विनीकुमारोंका पूजन करनेसे मन्त्रोंका सदा जप करनेसे बड़े-से-बड़े पापोंका भी नाश रोग तथा अपमृत्युका निवारण होता है और तात्कालिक हो जाता है॥६३-७०॥ व्याधियोंकी शान्ति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल पौषमासमें विशेषरूपसे महानैवेद्य चढाना चाहिये। और उड़द आदिका; त्रिकटु (सोंठ, पीपल और गोल यहाँ बतायी सभी वस्तुएँ बारहकी संख्यामें समझनी

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १६ ] 🔹 मृत्तिका आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके पूजनकी विधि 🔹 ११७                                                                                                                                                 |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| ***************************************                                                                                                                                                                                            |                                                        |  |
| चाहिये—चावल (बारह) भार <sup>१</sup> , काली मिर्च (बारह)                                                                                                                                                                            | है और नाद शिव। इस तरह यह जगत् शिव-शक्तिस्वरूप          |  |
| प्रस्थ <sup>२</sup> , मधु और घृत (बारह) कुडव <sup>३</sup> , मूँग (बारह)                                                                                                                                                            | ही है। नाद बिन्दुका और बिन्दु इस जगत्का आधार है, ये    |  |
| द्रोण <sup>४</sup> , बारह प्रकारके व्यंजन, घीमें तले हुए पूए, लड्डू                                                                                                                                                                | बिन्दु और नाद (शक्ति और शिव) सम्पूर्ण जगत्के           |  |
| और चावलके मिष्टान (बारह) प्रस्थ, दही और दूध                                                                                                                                                                                        | आधाररूपसे स्थित हैं। बिन्दु और नादसे युक्त सब कुछ      |  |
| और बारह नारियल आदि फल, बारह सुपारी, कर्पूर,                                                                                                                                                                                        | शिवस्वरूप है; क्योंकि वही सबका आधार है। आधारमें        |  |
| कत्था और पाँच प्रकारके सुगन्धद्रव्योंसे युक्त छत्तीस पत्ते                                                                                                                                                                         | ही आधेयका समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण          |  |
| पानसे महानैवेद्य बनता है॥७१—७५॥                                                                                                                                                                                                    | है। इस सकलीकरणकी स्थितिसे ही सृष्टिकालमें जगत्का       |  |
| इस महानैवेद्यको देवताओंको अर्पण करके वर्णानुसार                                                                                                                                                                                    | प्रादुर्भाव होता है; इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग       |  |
| उस देवताके भक्तोंको दे देना चाहिये। इस प्रकारके                                                                                                                                                                                    | बिन्दुनादस्वरूप है, अत: उसे जगत्का कारण बताया          |  |
| ओदन-नैवेद्यसे मनुष्य पृथ्वीपर राष्ट्रका स्वामी होता है।                                                                                                                                                                            | जाता है। बिन्दु देवी है और नाद शिव, इन दोनोंका         |  |
| महानैवेद्यके दानसे स्वर्गप्राप्ति होती है। हे द्विजश्रेष्ठो!                                                                                                                                                                       | संयुक्तरूप ही शिवलिंग कहलाता है। अत: जन्मके संकटसे     |  |
| एक हजार महानैवेद्योंके दानसे सत्यलोक प्राप्त होता है                                                                                                                                                                               | छुटकारा पानेके लिये शिवलिंगकी पूजा करनी चाहिये।        |  |
| और उस लोकमें पूर्णायु प्राप्त होती है एवं तीस हजार                                                                                                                                                                                 | बिन्दुरूपा देवी उमा माता हैं और नादस्वरूप भगवान् शिव   |  |
| महानैवेद्योंके दानसे उसके ऊपरके लोकोंकी प्राप्ति होती                                                                                                                                                                              | पिता। इन माता-पिताके पूजित होनेसे परमानन्दकी ही        |  |
| है तथा पुनर्जन्म नहीं होता॥७६—७९॥                                                                                                                                                                                                  | प्राप्ति होती है। अतः परमानन्दका लाभ लेनेके लिये       |  |
| छत्तीस हजार महानैवेद्योंको जन्मनैवेद्य कहा गया                                                                                                                                                                                     | शिवलिंगका विशेषरूपसे पूजन करे ॥ ८७—९२ ॥                |  |
| है। उतने नैवेद्योंका दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण                                                                                                                                                                              | वे देवी उमा जगत्की माता हैं और भगवान् शिव              |  |
| नैवेद्य ही जन्मनैवेद्य कहा गया है। जन्मनैवेद्यके दानसे                                                                                                                                                                             | जगत्के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्रपर इन       |  |
| पुनर्जन्म नहीं होता॥८०-८१॥                                                                                                                                                                                                         | दोनों माता-पिताकी कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती            |  |
| कार्तिक मासमें संक्रान्ति, व्यतीपात, जन्मनक्षत्र,                                                                                                                                                                                  | रहती है। वे पूजकपर कृपा करके उसे अपना आन्तरिक          |  |
| पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिनको जन्मनैवेद्य चढ़ाना                                                                                                                                                                                  | ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अत: हे मुनीश्वरो! आन्तरिक     |  |
| ्र<br>चाहिये। संवत्सरके प्रारम्भिक दिनको भी उत्तम जन्मनैवेद्यका                                                                                                                                                                    | आनन्दकी प्राप्तिके लिये शिवलिंगको माता-पिताका          |  |
| अर्पण करना चाहिये। किसी अन्य महीनेमें भी जन्मनक्षत्रके                                                                                                                                                                             | स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये। भर्ग (शिव)         |  |
| पूर्ण योगके दिन तथा अधिक पुण्ययोगोंके मिलनेपर                                                                                                                                                                                      | पुरुषरूप है और भर्गा (शिवा अथवा शक्ति) प्रकृति         |  |
| ू<br>धीरे-धीरे छत्तीस हजार महानैवेद्य अर्पण करे। जन्मनैवेद्यके                                                                                                                                                                     | कहलाती है। अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानरूप गर्भको          |  |
| दानसे जन्मार्पणका फल प्राप्त होता है। जन्मार्पणसे                                                                                                                                                                                  | पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानभूत         |  |
| प्रसन्न होकर भगवान् शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते                                                                                                                                                                                  | गर्भको प्रकृति। पुरुष आदिगर्भ है, वह प्रकृतिरूप गर्भसे |  |
| हैं। इसलिये इस जन्मनैवेद्यको शिवको ही अर्पण करना                                                                                                                                                                                   | युक्त होनेके कारण गर्भवान् है; क्योंकि वही प्रकृतिका   |  |
| चाहिये। योनि और लिंगरूपमें विराजमान शिव जन्मको                                                                                                                                                                                     | जनक है। प्रकृतिमें जो पुरुषका संयोग होता है, यही       |  |
| देनेवाले हैं, अत: पुनर्जन्मकी निवृत्तिके लिये जन्मनैवेद्यसे                                                                                                                                                                        | पुरुषसे उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृतिसे   |  |
| शिवकी पूजा करनी चाहिये॥८२—८६॥                                                                                                                                                                                                      | महत्तत्त्वादिके क्रमसे जो जगत्का व्यक्त होना है, यही   |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                 | उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुषसे       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | ा एक पण (आधे मासेसे कुछ अधिक), आठ पणका एक धरण, आठ      |  |
| धरणका एक पल (ढाई छटाँकके लगभग), सौ पल (सोलह सेरके लगभग)-की एक तुला होती है, बीस तुलाका एक भार होता है, अर्थात्<br>आजके मापसे आठ मनका एक भार होता है। पावभरका एक कुडव होता है, चार कुडवका एक प्रस्थ अर्थात् एक सेर होता है। चार सेर |                                                        |  |
| (प्रस्थ)-का एक आढक और आठ आढक (३२ सेर)-का एक द्रोण होता है। तीन द्रोणकी एक खारी और आठ द्रोणका एक वाह होता है।                                                                                                                       |                                                        |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-ही बार-बार जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है। मायाद्वारा रविवारको की गयी पूजा पुनर्जन्मका निवारण कर अन्यरूपसे प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता देती है। रविवारको महालिंगकी प्रणव (ॐ)-से ही है। जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीर्ण (छ: भावविकारोंसे पूजा करनी चाहिये। उस दिन पंचगव्यसे किया गया युक्त) होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव' यह संज्ञा अभिषेक विशेष महत्त्वका होता है। गोबर, गोमूत्र, दी गयी है। जो जन्म लेता और विविध पाशोंद्वारा बन्धनमें गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत-ये पंचगव्य कहे जाते पड़ता है, उसका नाम जीव है, जन्म और बन्धन जीव-हैं॥ ११०-१११॥ शब्दका ही अर्थ है। अत: जन्ममृत्युरूपी बन्धनकी निवृत्तिके गायका दूध, गायका दही और गायका घी-इन लिये जन्मके अधिष्ठानभूत माता-पितृस्वरूप शिवलिंगका तीनोंको पूजनके लिये शहद और शक्करके साथ पृथक-भली-भाँति पुजन करना चाहिये॥९३-१००॥ पृथक् भी रखे और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे शब्दादि पंचतन्मात्राओं तथा पंचेन्द्रियोंसे विषय पंचामृत भी तैयार कर ले। (इनके द्वारा शिवलिंगका ग्रहण करनेसे 'भ' अर्थात् वृद्धिको 'गच्छति' अर्थात् अभिषेक एवं स्नान कराये), फिर गायके दुध और प्राप्त होती है, इसलिये 'भग' शब्दका अर्थ प्रकृति है। अन्नके मेलसे नैवेद्य तैयार करके प्रणव मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भोग ही भगका मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य 'भग' प्रकृति उसे भगवान् शिवको अर्पित करे। सम्पूर्ण प्रणवको है और 'भगवान्' शिव कहे जाते हैं॥१०१-१०२॥ ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयम्भूलिंग नादस्वरूप होनेके भगवान् ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे कारण नादलिंग कहा गया है। यन्त्र या अर्घा बिन्दुस्वरूप सकता। भग (प्रकृति)-का स्वामी भगवान् ही विद्वानोंद्वारा होनेके कारण बिन्दुलिंगके रूपमें विख्यात है। उसमें भर्ग कहा जाता है। भग-प्रकृतिसे संयुक्त परमात्मलिंग अचलरूपसे प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, वह मकार-और लिंगसंयुक्त भग-प्रकृति ही इस लोक और परलोकमें स्वरूप है, इसलिये मकारलिंग कहलाता है। सवारी नित्य भोग प्रदान करते हैं, अत: भगवान् महादेवके निकालने आदिके लिये जो चरलिंग होता है, वह शिवलिंगकी पूजा करनी चाहिये॥ १०३-१०४<sup>१</sup>/२॥ उकारस्वरूप होनेसे उकारलिंग कहा गया है तथा संसारको उत्पन्न करनेवाले सूर्य हैं और उत्पन्न पूजाकी दीक्षा देनेवाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह अकारका प्रतीक होनेसे अकारलिंग माना गया है। करनेके कारण जगत् ही उनका (प्रत्यक्ष) चिह्न है। [इसलिये उनका एक नाम भग भी है।] पुरुषको लिंगमें इस प्रकार प्रणवमें प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद और ध्वनिके रूपमें लिंगके छ: भेद हैं। इन जगत्को उत्पन्न करनेवाले लिंगीकी ही पूजा करनी चाहिये। सृष्टिके अर्थको बतानेवाले चिह्नके रूपमें ही छहों लिंगोंकी नित्य पूजा करनेसे साधक जीवन्मुक्त हो उसे लिंग कहा जाता है॥१०५-१०६॥ जाता है; इसमें संशय नहीं है॥ ११२-११४॥ लिंग परमपुरुष शिवका बोध कराता है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक की गयी शिवपूजा मनुष्योंको पुनर्जन्मसे शिव और शक्तिके मिलनके प्रतीकको ही शिवलिंग कहा छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्षधारणसे एक चौथाई, विभृति गया है। अपने चिह्नके पूजनसे प्रसन्न होकर महादेव उस (भस्म)-धारणसे आधा, मन्त्रजपसे तीन चौथाई और चिहनके कार्यरूप जन्मादिको समाप्त कर देते हैं तथा पूजासे पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिवभक्तकी पुजकको पुनर्जन्मकी प्राप्ति नहीं होती। अत: सभी पुजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजो! जो लोगोंको यथाप्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारोंसे इस अध्यायको ध्यानपूर्वक पढ़ता-सुनता है, उसकी शिवलिंगका पूजन करना चाहिये॥ १०७—१०९॥ शिवभक्ति सुदृढ़ होकर बढती रहती है॥ ११५-११७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें पार्थिव पूजा आदिका प्रकार वर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥

विद्येश्वरसंहिता-अ० १७ ] षडलिंगस्वरूप प्रणवका माहात्म्य \* सत्रहवाँ अध्याय षड्लिंगस्वरूप प्रणवका माहात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप (ॐकार ) और स्थूल रूप ( पंचाक्षर मन्त्र )-का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यब्रह्मके लोकोंसे लेकर कारणरुद्रके लोकोंतकका विवेचन करके कालातीत, पंचावरणविशिष्ट शिवलोकके अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता ऋषिगण बोले—हे महामुने! हे प्रभो! आप नव-दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करता है, इसलिये वह हमारे लिये क्रमश: षड्लिंगस्वरूप प्रणवका माहात्म्य प्रणव कहा गया है॥६—७<sup>१</sup>/२॥ प्रणवके दो भेद बताये गये हैं—स्थूल और सूक्ष्म। तथा शिवभक्तके पूजनकी विधि बताइये॥१॥ सूतजीने कहा—महर्षियो! आपलोग तपस्याके एक अक्षररूप जो 'ओम्' है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना धनी हैं, आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपस्थित किया है। चाहिये और 'नमः शिवाय' इस पाँच अक्षरवाले मन्त्रको किंतु इसका ठीक-ठीक उत्तर महादेवजी ही जानते हैं, स्थुल प्रणव समझना चाहिये। जिसमें पाँच अक्षर व्यक्त दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान् शिवकी कृपासे ही मैं नहीं हैं, वह सूक्ष्म है और जिसमें पाँचों अक्षर इस विषयका वर्णन करूँगा। वे भगवान् शिव हमारी सुस्पष्टरूपसे व्यक्त हैं, वह स्थूल है। जीवन्मुक्त पुरुषके और आपलोगोंकी रक्षाका महान् भार बारम्बार स्वयं ही लिये सूक्ष्म प्रणवके जपका विधान है। वही उसके लिये ग्रहण करें॥ २-३॥ समस्त साधनोंका सार है। (यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये 'प्र' नाम है प्रकृतिसे उत्पन्न संसाररूपी महासागरका। किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह 'प्रणव' इसे पार करनेके लिये दूसरी (नव) नाव है। सिद्धरूप है, तथापि दूसरोंकी दृष्टिमें जबतक उसका इसलिये विद्वान् इस ओंकारको 'प्रणव' की संज्ञा देते शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा प्रणव-जपकी सहज हैं। [ॐकार अपने जप करनेवाले साधकोंसे कहता साधना स्वत: होती रहती है।) वह अपनी देहका विलय होनेतक सूक्ष्म प्रणव मन्त्रका जप और उसके अर्थभृत है—] 'प्र-प्रपंच, न—नहीं है, वः—तुमलोगोंके लिये।' अत: इस भावको लेकर भी ज्ञानी पुरुष 'ओम्' को परमात्म-तत्त्वका अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर 'प्रणव' नामसे जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है— नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूप शिवको प्राप्त 'प्र-प्रकर्षेण, न-नयेत्, वः-युष्मान् मोक्षम् इति वा कर लेता है—यह सुनिश्चित है॥८—१०<sup>१</sup>/२॥ प्रणवः। अर्थात् यह तुम सब उपासकोंको बलपूर्वक जो केवल मन्त्रका जप करता है, उसे निश्चय ही मोक्षतक पहुँचा देगा।' इस अभिप्रायसे भी इसे ऋषि-योगकी प्राप्ति होती है। जिसने छत्तीस करोड़ मन्त्रका मुनि 'प्रणव' कहते हैं॥ ४-५॥ जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता अपना जप करनेवाले योगियोंके तथा अपने मन्त्रकी है। सूक्ष्म प्रणवके भी ह्रस्व और दीर्घके भेदसे दो रूप पूजा करनेवाले उपासकके समस्त कर्मोंका नाश करके जानने चाहिये। अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, शब्द, काल और कला-इनसे युक्त जो प्रणव है, उसे 'दीर्घ यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है; इसलिये भी इसका नाम प्रणव' कहते हैं। वह योगियोंके ही हृदयमें स्थित होता प्रणव है। उन मायारहित महेश्वरको ही नव अर्थात् नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्टरूपसे नव अर्थात् शुद्धस्वरूप है। मकारपर्यन्त जो ओम् है, वह अ उ म्—इन तीन हैं, इसलिये 'प्रणव' कहलाते हैं। प्रणव साधकको नव तत्त्वोंसे यक्त है। इसीको 'ह्रस्व प्रणव' कहते हैं। 'अ' अर्थात नवीन (शिवस्वरूप) कर देता है। इसलिये भी शिव है, 'उ' शक्ति है और मकार इन दोनोंकी एकता विद्वान् पुरुष उसे 'प्रणव' कहते हैं। अथवा प्रकृष्टरूपसे है; वह त्रितत्त्वरूप है, ऐसा समझकर हस्व प्रणवका जप

करना चाहिये। जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना चाहते हैं, उनके लिये इस ह्रस्व प्रणवका जप अत्यन्त नौ करोडका जप करके वह वायु-तत्त्वपर विजयी होता है और फिर नौ करोडके जपसे आकाशको अपने आवश्यक है॥ ११—१५॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच भूत अधिकारमें कर लेता है। इसी प्रकार नौ-नौ करोडका तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके पाँच विषय—ये सब जप करके वह क्रमश: गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और मिलकर दस वस्तुएँ मनुष्योंकी कामनाके विषय हैं। शब्दपर विजय पाता है, इसके बाद फिर नौ करोडका जप करके अहंकारको भी जीत लेता है॥१८—२१॥ इनकी आशा मनमें लेकर जो कर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न हे द्विजो! मनुष्य एक हजार मन्त्रोंके जप करनेसे होते हैं, वे दस प्रकारके पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्तिमार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्कामभावसे शास्त्रविहित कर्मोंका नित्य शुद्ध होता है, इसके अनन्तर अपनी सिद्धिके लिये जप किया जाता है॥२२॥ अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्तिमार्गी कहे गये हैं। प्रवृत्त पुरुषोंको ह्रस्व प्रणवका ही जप करना चाहिये इस तरह एक सौ आठ करोड़ प्रणवका जप करके और निवृत्त पुरुषोंको दीर्घ प्रणवका। व्याहृतियों तथा उत्कृष्ट बोधको प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योगसे युक्त होनेपर वह जीवन्मुक्त हो अन्य मन्त्रोंके आदिमें इच्छानुसार शब्द और कलासे युक्त प्रणवका उच्चारण करना चाहिये। वेदके आदिमें और जाता है; इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणवका जप और दोनों संध्याओंकी उपासनाके समय भी ओंकारका उच्चारण प्रणवरूपी शिवका ध्यान करते-करते समाधिमें स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात् शिव ही है; इसमें संशय नहीं है। करना चाहिये॥ १६—१७<sup>१</sup>/२॥ पहले अपने शरीरमें प्रणवके ऋषि, छन्द और देवता प्रणवका नौ करोड़ जप करनेसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुन: नौ करोड़का जप करनेसे वह पृथ्वीतत्त्वपर आदिका न्यास करके फिर जप आरम्भ करना चाहिये। विजय पा लेता है। तत्पश्चात् पुन: नौ करोडका जप अकारादि मातुकावर्णींसे युक्त प्रणवका अपने अंगोंमें करके वह जल-तत्त्वको जीत लेता है। पुन: नौ करोड़ | न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मन्त्रोंके दशविध\* \* मन्त्रोंके दस संस्कार ये हैं—जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है-भोजपत्रपर गोरोचन, कुंकुम, चन्दनादिसे आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोंमें छ:-छ: समान रेखाएँ खींचे। ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूजन करके मन्त्रका एक-एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्रपर लिखे। ऐसा करनेपर 'जनन' नामका प्रथम संस्कार होगा। हंसमन्त्रका सम्पुट करनेसे एक हजार जपद्वारा मन्त्रका दूसरा 'दीपन' संस्कार होता है। यथा—हंस: रामाय नम: सोऽहम्। हुँ-बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 'बोधन' नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा—हुँ रामाय नम: हुँ। फट्-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'ताड़न' नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा—फट् रामाय नम: फट्। भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर 'रों हंस: ओं' इस मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करे और उस अभिमन्त्रित जलसे अश्वत्थपत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे। ऐसा करनेपर 'अभिषेक' नामक पाँचवाँ संस्कार होता है। 'ओं त्रों वषट्' इन वर्णोंसे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'विमलीकरण' नामक छठा संस्कार होता है यथा—ओं त्रों वषट् रामाय नम: वषट् त्रों ओं। स्वधा-वषट्-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'जीवन' नामक सातवाँ संस्कार होता है। यथा—स्वधा वषट् रामाय नम: वषट्

दुग्ध, जल एवं घृतके द्वारा मूलमन्त्रसे सौ बार तर्पण करना ही 'तर्पण' संस्कार है।

इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है।

हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे 'गोपन' नामक नवम संस्कार होता है। यथा—हीं रामाय नम: हीं। हों-बीज-सम्पृटित एक हजार जप करनेसे 'आप्यायन' नामक दसवाँ संस्कार होता है। यथा—हों रामाय नम: हों।

स्वधा।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

जपसे वह अग्नितत्त्वपर विजय पाता है। तदनन्तर फिर

| त्रद्येश्वरसंहिता-अ० १७ ]                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           | <u> </u>                                                  |
| संस्कार, मातृकान्यास तथा षडध्वशोधन <sup>१</sup> आदिके साथ | उत्तम भूमिपर महीनेके पूर्वपक्ष (शुक्ल)-में प्रतिपदासे     |
| सम्पूर्ण न्यासका फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति     | आरम्भ करके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीतक निरन्तर जप              |
| तथा प्रवृत्ति-निवृत्तिसे मिश्रित भाववाले पुरुषोंके        | करता रहे। माघ और भादोंके महीने अपना विशिष्ट               |
| लिये स्थूल प्रणवका जप ही अभीष्टका साधक होता               | महत्त्व रखते हैं। यह समय सब समयोंसे उत्तमोत्तम माना       |
| है ॥ २३—२६ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥                  | गया है॥ ३२—३५ <sup>१</sup> /२॥                            |
| क्रिया, तप और जपके योगसे शिवयोगी तीन                      | साधकको चाहिये कि वह प्रतिदिन एक बार                       |
| प्रकारके होते हैं—[वे क्रमशः क्रियायोगी, तपोयोगी और       | परिमित भोजन करे, मौन रहे, इन्द्रियोंको वशमें रखे,         |
| जपयोगी कहलाते हैं।] जो धन आदि वैभवोंसे पूजा-              | अपने स्वामी एवं माता-पिताकी नित्य सेवा करे। इस            |
| सामग्रीका संचय करके हाथ आदि अंगोंसे नमस्कारादि            | नियमसे रहकर जप करनेवाला पुरुष एक हजार जपसे                |
| क्रिया करते हुए इष्टदेवकी पूजामें लगा रहता है, वह         | ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है।               |
| क्रियायोगी' कहलाता है। पूजामें संलग्न रहकर जो             | भगवान् शिवका निरन्तर चिन्तन करते हुए पंचाक्षर-            |
| परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इन्द्रियोंको जीतकर             | मन्त्रका पाँच लाख जप करे। [जपकालमें इस प्रकार             |
| वशमें किये रहता है और मनको भी वशमें करके परद्रोह          | ध्यान करे] कल्याणदाता भगवान् शिव कमलके आसनपर              |
| आदिसे दूर रहता है, वह 'तपोयोगी' कहलाता है। इन             | विराजमान हैं, उनका मस्तक श्रीगंगाजी तथा चन्द्रमाकी        |
| सभी सद्गुणोंसे युक्त होकर जो सदा शुद्धभावसे रहता          | कलासे सुशोभित है, उनकी बायीं जाँघपर आदिशक्ति              |
| तथा समस्त काम आदि दोषोंसे रहित हो शान्तचित्तसे            | भगवती उमा बैठी हैं, वहाँ खड़े हुए बड़े-बड़े गण            |
| निरन्तर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष 'जपयोगी'       | भगवान् शिवकी शोभा बढ़ा रहे हैं, महादेवजी अपने             |
| मानते हैं। जो मनुष्य सोलह प्रकारके उपचारोंसे शिवयोगी      | चार हाथोंमें मृगमुद्रा, टंक तथा वर एवं अभयकी मुद्राएँ     |
| महात्माओंकी पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य           | धारण किये हुए हैं। इस प्रकार सदा सबपर अनुग्रह             |
| आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्तिको प्राप्त कर लेता | करनेवाले भगवान् सदाशिवका बार-बार स्मरण करते               |
| है ॥ २७—३१ ॥                                              | हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डलमें पहले उनकी मानसिक              |
| हे द्विजो! अब मैं जपयोगका वर्णन करता हूँ, आप              | पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्याका |
| सब लोग ध्यान देकर सुनें। तपस्या करनेवालेके लिये           | जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे।              |
| , , , , , , , , ,                                         |                                                           |

जपका उपदेश किया गया है; क्योंकि वह जप करते-करते अपने आपको सर्वथा शुद्ध (निष्पाप) कर लेता है। हे ब्राह्मणो! पहले 'नमः' पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें 'शिव' शब्द हो, तो पंचतत्त्वात्मक 'नम: शिवाय' मन्त्र होता है। इसे 'शिव-पंचाक्षर' कहते हैं।

होमसे ही दीक्षा सम्पन्न होती है। विस्तार-भयसे अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है।

जपकी समाप्तिके दिन कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको प्रात:काल नित्यकर्म सम्पन्न करके शुद्ध एवं सुन्दर स्थानमें [शौच-संतोषादि] नियमोंसे युक्त होकर शुद्ध हृदयसे पंचाक्षर-

मन्त्रका बारह हजार जप करे॥ ३६ — ४२॥ तत्पश्चात् सपत्नीक पाँच ब्राह्मणोंका, जो श्रेष्ठ एवं यह स्थूल प्रणवरूप है। इस पंचाक्षरके जपसे ही मनुष्य शिवभक्त हों, वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्यका भी वरण करे और उसे साम्बसदाशिवका सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षरमन्त्रके आदिमें ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा चाहिये। हे द्विजो! गुरुके मुखसे पंचाक्षरमन्त्रका उपदेश सद्योजात—इन पाँचोंके प्रतीकस्वरूप श्रेष्ठ और शिवभक्त पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी ब्राह्मणोंका वरण करनेके पश्चात् पूजन-सामग्रीको एकत्र

१-षडध्व-शोधनका कार्य हौत्री दीक्षाके अन्तर्गत है। उसमें पहले कुण्डमें या वेदीपर अग्निस्थापन होता है। वहाँ षडध्वाका शोधन करके

| १२२ $st$ सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा $st$ $[$ श्रीशिवमहापुराण- |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| **************************************                                        | ***********************************                     |  |
| करके भगवान् शिवका पूजन आरम्भ करे। विधिपूर्वक                                  | ऐश्वर्य पानेके पश्चात् मन्त्रको सिद्ध करनेवाला] वह      |  |
| शिवकी पूजा सम्पन्न करके होम आरम्भ करे। अपने                                   | पुरुष यदि पुन: पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्माजीका       |  |
| गृह्यसूत्रके अनुसार मुखान्त कर्म करनेके [अर्थात् परिसमूहन,                    | सामीप्य प्राप्त होता है। पुन: पाँच लाख जप करनेसे उसे    |  |
| उपलेपन, उल्लेखन, मृद्-उद्धरण और अभ्युक्षण—इन                                  | सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सौ लाख जप         |  |
| पंच भू–संस्कारोंके पश्चात् वेदीपर स्वाभिमुख अग्निको                           | करनेसे वह साक्षात् ब्रह्माके समान हो जाता है। इस तरह    |  |
| स्थापित करके कुशकण्डिका करनेके अनन्तर प्रज्वलित                               | कार्य-ब्रह्म (हिरण्यगर्भ)-का सायुज्य प्राप्त करके वह    |  |
| अग्निमें आज्यभागान्त आहुति देकर] पश्चात् होमका                                | उस ब्रह्माका प्रलय होनेतक उस लोकमें यथेष्ट भोग          |  |
| कार्य आरम्भ करे। कपिला गायके घीसे ग्यारह, एक सौ                               | भोगता है। फिर दूसरे कल्पका आरम्भ होनेपर वह              |  |
| एक अथवा एक हजार एक आहुतियाँ स्वयं ही दे                                       | ब्रह्माजीका पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके       |  |
| अथवा विद्वान् पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणोंसे एक सौ आठ                             | दिव्य तेजसे प्रकाशित होकर वह क्रमश: मुक्त हो जाता       |  |
| आहुतियाँ दिलाये॥ ४३—४७॥                                                       | है ॥ ५५—५८ ॥                                            |  |
| होमकर्म समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणाके रूपमें                                 | पृथ्वी आदि कार्यस्वरूप भूतोंद्वारा पातालसे लेकर         |  |
| एक गाय और बैल देने चाहिये। ईशान आदिके                                         | सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माजीके चौदह लोक क्रमशः निर्मित      |  |
| प्रतीकरूप जिन पाँच ब्राह्मणोंका वरण किया गया हो,                              | हुए हैं। सत्यलोकसे ऊपर क्षमालोकतक जो चौदह भुवन          |  |
| उनको ईशान आदिका ही स्वरूप समझे तथा आचार्यको                                   | हैं, वे भगवान् विष्णुके लोक हैं। उस क्षमालोक वाले       |  |
| साम्बसदाशिवका स्वरूप माने। इसी भावनाके साथ उन                                 | श्रेष्ठ वैकुण्ठमें महाभोगी कार्यविष्णु कार्यलक्ष्मीसहित |  |
| सबके चरण धोये और उनके चरणोदकसे अपने मस्तकको                                   | सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोकसे       |  |
| सींचे। ऐसा करनेसे वह साधक छत्तीस करोड़ तीर्थोंमें                             | ऊपर शुचिलोकपर्यन्त अट्ठाईस भुवन स्थित हैं। शुचिलोकके    |  |
| स्नान करनेका फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन                                 | अन्तर्गत कैलासमें प्राणियोंका संहार करनेवाले रुद्रदेव   |  |
| ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिये। गुरुपत्नीको                  | विराजमान हैं। शुचिलोकसे ऊपर अहिंसालोकपर्यन्त            |  |
| पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशानादि–क्रमसे                               | छप्पन भुवनोंकी स्थिति है। अहिंसालोकका आश्रय             |  |
| उन सभी ब्राह्मणोंका उत्तम अन्नसे पूजन करके अपने                               | लेकर जो ज्ञान-कैलास नामक नगर शोभा पाता है,              |  |
| वैभव-विस्तारके अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूआ                          | उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं।       |  |
| आदि अर्पित करे। तदनन्तर दिक्पालादिको बलि देकर                                 | अहिंसालोकके अन्तमें कालचक्रकी स्थिति है। तदनन्तर        |  |
| ब्राह्मणोंको भरपूर भोजन कराये। इसके बाद देवेश्वर                              | कालातीत स्थित है; जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव            |  |
| शिवसे प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार                            | माहिष धर्मका आश्रय लेकर सबको कालसे संयुक्त किये         |  |
| पुरश्चरण करके मनुष्य उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है।                            | रहते हैं॥५९—६४ <sup>१</sup> /२॥                         |  |
| फिर पाँच लाख जप करनेसे उसके समस्त पापोंका नाश                                 | असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता—ये असत्य आदि              |  |
| हो जाता है। तदनन्तर पुनः पाँच लाख जप करनेपर                                   | चार पाद कामरूप धारण करनेवाले शिवके अंश हैं।             |  |
| मनुष्य अतलसे लेकर सत्यलोकतकके लोकोंका ऐश्वर्य                                 | नास्तिकतायुक्त लक्ष्मी, दुःसंग, वेदबाह्य शब्द, क्रोधका  |  |
| प्राप्त कर लेता है॥४८—५४॥                                                     | संग, कृष्ण वर्ण—ये महामहिषके रूपवाले हैं। यहाँतक        |  |
| यदि अनुष्ठान पूर्ण होनेके पहले बीचमें ही                                      | महेश्वरके विराट्-स्वरूपका वर्णन किया गया। वहींतक        |  |
| साधककी मृत्यु हो जाय तो वह परलोकमें उत्तम भोग                                 | लोकोंका तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे              |  |
| भोगनेके पश्चात् पुन: पृथ्वीपर जन्म लेकर पंचाक्षर-                             | कर्मोंका भोग है और उससे ऊपर ज्ञानका भोग, उसके नीचे      |  |
| मन्त्रके जपका अनुष्ठान करता है। [समस्त लोकोंका                                | कर्ममाया है और उसके ऊपर ज्ञानमाया॥ ६५—६८॥               |  |

विद्येश्वरसंहिता-अ० १७ ] षडलिंगस्वरूप प्रणवका माहात्म्य \* १२३ [अब मैं कर्ममाया और ज्ञानमायाका तात्पर्य बता ज्ञानशब्दका अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधिभौतिक रहा हूँ—] 'मा' का अर्थ है लक्ष्मी; उससे कर्मभोग पूजा करनेवाले लोग उससे नीचेके लोकोंमें ही चक्कर यात—प्राप्त होता है, इसलिये वह माया अथवा कर्ममाया काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते हैं। इस प्रकार वहाँतक महालोकरूपी कहलाती है। इसी तरह मा अर्थात् लक्ष्मीसे ज्ञानभोग आत्मलिंगमें विभागको जानना चाहिये और प्रकृति आदि यात अर्थात् प्राप्त होता है, इसलिये उसे माया या ज्ञानमाया कहा गया है। उपर्युक्त सीमासे नीचे नश्वर (प्रकृति, महत्, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ) आठ बन्धोंको भोग हैं और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूपको अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहाँसे नीचे ही जानना चाहिये॥८०-८३॥ कर्ममय पाशोंद्वारा बन्धन होता है। ऊपर बन्धनका सदा जो सत्य-अहिंसा आदि धर्मोंसे युक्त होकर भगवान् अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मींका शिवके पूजनमें तत्पर रहते हैं, वे अधर्मरूप भैंसेपर अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियोंमें आरूढ कालचक्रको पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वरकी चक्कर काटते हैं। उससे ऊपरके लोकोंमें निष्काम सीमातक जो विराट् महेश्वरलोक बताया गया है, उससे कर्मका ही भोग बताया गया है॥६९—७१<sup>१</sup>/२॥ ऊपर वृषभके आकारमें धर्मकी स्थिति है। वह ब्रह्मचर्यका बिन्दुपूजामें तत्पर रहनेवाले उपासक वहाँसे नीचेके मूर्तिमान् रूप हैं। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और लोकोंमें ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्कामभावसे दया—ये चार पाद हैं। वह शिवलोकके आगे स्थित है। शिवलिंगकी पूजा करनेवाले उपासक ही जाते हैं। उसके क्षमा उसके सींग हैं, शम कान हैं, वे वेदध्वनिरूपी नीचे शिवके अतिरिक्त अन्य देवताओंकी पूजा करनेवाले शब्दसे विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिवकी ही उपासनामें तत्पर नि:श्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि हैं, वे उससे ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। वहाँसे नीचे धर्मरूपी जो वृषभ हैं, वे कारण आदिमें सर्वदा स्थित जीवकोटि है और ऊपर ईश्वरकोटि॥७२—७४॥ हैं—ऐसा जानना चाहिये। उस क्रियारूप वृषभाकार नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। धर्मपर कालातीत शिव आरूढ होते हैं॥८४—८७॥ प्राकृत द्रव्योंसे पूजा करनेवाले उसके नीचे रहते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी जो अपनी-अपनी पौरुष द्रव्योंसे पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। आयु है, उसीको दिन कहते हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभकी उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है, न रात्रि और उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण वहाँ जन्म-मरण आदि भी नहीं है। फिर कारणस्वरूप ब्रह्माके भी कारण सत्यलोकपर्यन्त चौदह लोक लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आधिभौतिक लिंग और स्थित हैं, जो पांचभौतिक गन्ध आदिसे परे हैं। उनकी उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे एक सौ सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गन्ध ही उनका स्वरूप बारह शक्ति-लोक हैं। उसके नीचे बिन्दुरूप और उसके है ॥ ८८—८९<sup>१</sup>/२ ॥ ऊपर नादरूप है। उसके नीचे कर्मलोक है और उसके इसके ऊपर कारणरूप विष्णुके चौदह लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारणरूपी रुद्रके अट्टाईस ऊपर ज्ञानलोक॥७५—७९॥ इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकारका नाश लोकोंको स्थिति मानी गयी है। फिर उनसे भी ऊपर करनेवाली नम्रता है, वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है। कारणेश शिवके छप्पन लोक विद्यमान हैं। तदनन्तर उसका निवारण किये बिना वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव शिवसम्मत ब्रह्मचर्यलोक है और वहीं पाँच आवरणोंसे नहीं है। इस प्रकार तिरोधानका निवारण करनेसे वहाँ युक्त ज्ञानमय कैलास है; वहाँपर पाँच मण्डलों, पाँच

| १२४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा* [ श्रीशिवमहापुराण- |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| *************************************                                | **************************************                  |  |
| ब्रह्मकलाओं और आदिशक्तिसे संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित                 | फिर इसी प्रकार सम्यक् रूपसे जप करनेपर                   |  |
| है। उसे परमात्मा शिवका शिवालय कहा गया है। वहीं                       | शिवलोकके आदिभूत अर्थात् शिवलोकके आधारभूत                |  |
| पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे                     | निर्माता कालचक्रको प्राप्त किया जा सकता है॥१०५॥         |  |
| सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह—इन पाँचों                    | यह कालचक्र पंचचक्रोंसे युक्त है, जो एकके                |  |
| कृत्योंमें प्रवीण हैं। उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दस्वरूप             | पश्चात् एकमें स्थित हैं। सृष्टि और मोहसे युक्त          |  |
| है ॥ ९०—९५ ॥                                                         | ब्रह्मचक्र, भोग तथा मोहसे युक्त वैष्णवचक्र, कोप एवं     |  |
| वे सदा ध्यानरूपी धर्ममें ही स्थित रहते हैं और                        | मोहसे युक्त रौद्रचक्र, भ्रमणसे युक्त ईश्वरचक्र और ज्ञान |  |
| सदा सबपर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम हैं                   | तथा मोहसे युक्त शिवचक्र है। ऐसा इन पाँच चक्रोंके        |  |
| और समाधिरूपी आसनपर आसीन हो सुशोभित होते हैं।                         | विषयमें बुद्धिमानोंका कहना है॥१०६-१०७॥                  |  |
| कर्म एवं ध्यान आदिका अनुष्ठान करनेसे क्रमश:                          | पुनः दस करोड़ (शिवमन्त्रका) जप करनेपर                   |  |
| साधनपथमें आगे बढ़नेपर उनका दर्शन साध्य होता है।                      | कारणब्रह्मका पद प्राप्त होता है। तदनन्तर दस करोड़       |  |
| नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोंद्वारा देवताओंका यजन करनेसे                | जप करनेसे ऐश्वर्ययुक्त पदकी प्राप्ति होती है॥१०८॥       |  |
| भगवान् शिवके समाराधन-कर्ममें मन लगता है। क्रिया                      | इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान्               |  |
| आदि जो शिवसम्बन्धी कर्म हैं, उनके द्वारा शिवज्ञान                    | ओजस्वी विष्णुके पदको प्राप्तकर पुन: उसी क्रमसे          |  |
| सिद्ध करे। जिन्होंने शिवतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया                 | जपता हुआ महात्माओंके उस ऐश्वर्यपदको प्राप्त करता        |  |
| है अथवा जिनपर शिवकी कृपादृष्टि पड़ चुकी है, वे सब                    | है ॥ १०९ ॥                                              |  |
| मुक्त ही हैं; इसमें संशय नहीं है॥९६—९८॥                              | बिना असावधानी किये १०५ करोड़ मन्त्रोंका जप              |  |
| आत्मस्वरूपसे जो स्थिति है, वही मुक्ति है।                            | करनेके पश्चात् वह प्राणी पाँच आवरणों (पशु, पाश,         |  |
| एकमात्र अपने आत्मामें रमण या आनन्दका अनुभव                           | माया, शक्ति, रोध)-से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त          |  |
| करना ही मुक्तिका स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप,                 | करता है॥११०॥                                            |  |
| ज्ञान और ध्यानरूपी धर्मोंमें भलीभाँति स्थित है, वह                   | वहाँ (उस शिवलोकमें) राजसमण्डप है, नन्दीश्वरका           |  |
| शिवका साक्षात्कार करके स्वात्मारामत्वस्वरूप मोक्षको                  | उत्तम निवास है। तपस्यारूपी वृषभ वहींपर दिखायी देता      |  |
| भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे                      | है ॥ १११ ॥                                              |  |
| अशुद्धिको दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करनेमें                   | वहींपर पाँचों आवरणोंसे बाहर सद्योजात (अर्थात्           |  |
| कुशल भगवान् शिव अपने भक्तके अज्ञानको मिटा देते                       | तत्काल आवरणरहित हुए भगवान् शिव)-का स्थान है।            |  |
| हैं। अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर शिवज्ञान स्वत: प्रकट                | पुन: चतुर्थ आवरणमें वामदेवका स्थान है॥११२॥              |  |
| हो जाता है। शिवज्ञानसे अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व               | उसके पश्चात् तृतीयावरणमें अघोर शिवका, दूसरे             |  |
| प्राप्त होता है और आत्मारामत्वकी सम्यक् सिद्धि हो                    | आवरणमें साम्बशिवका मंगलमय तथा प्रथमावरणमें ईशान         |  |
| जानेपर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है॥९९—१०२॥                            | शिवका निवासस्थान है। उसके पश्चात् पंचम मण्डप है,        |  |
| (शिव मन्त्रका) सौ लाख जप करनेसे ब्रह्मपदकी                           | जहाँ ध्यान और धर्मका निवास रहता है ॥ ११३-११४॥           |  |
| प्राप्ति होती है और फिर सौ लाख जप करनेसे विष्णुपद                    | तदनन्तर चतुर्थ मण्डप है, वहाँपर चन्द्रशेखरकी            |  |
| प्राप्त होता है॥१०३॥                                                 | मूर्तिसे युक्त भगवान् बलिनाथका वासस्थान है, जो पूर्ण    |  |
| पुनः सौ लाख (शिवमन्त्रका) जप करनेसे रुद्रका                          | अमृतको प्रदान करनेवाला है॥ ११५॥                         |  |
| पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर सौ लाख जप                           | तृतीय मण्डपमें सोमस्कन्दका परम निवासस्थान               |  |
| करनेपर ऐश्वर्यमय पदकी प्राप्ति हो जाती है॥१०४॥                       | है। उसके पश्चात् द्वितीय मण्डप है, आस्तिक लोग जिसे      |  |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १७] * षड्लिंगस्वरूप प्रणवका माहात्म्य * १२५ |                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ਭਤਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬਬ<br>⊐=ਮਾਸ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਤੇ ਤੇਂ 1, 0,00 ਮ          | <u> </u>                                                                                               |  |
| नृत्यमण्डप कहते हैं॥११६॥                                        | जायकारा हा जाता है। उसके बाद पाय लाख मन्त्राका<br>जप करनेसे क्षत्रियत्वको दूर कर देता है। तदनन्तर पुन: |  |
| प्रथम मण्डपमें मूलमायाका स्थान है, वहाँपर                       | Ψ.                                                                                                     |  |
| अत्यन्त शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है,                  | पंचलक्ष मन्त्रका जप करके मन्त्र-ब्राह्मण कहलानेका                                                      |  |
| जहाँपर शिवका लिंगस्थान है॥११७॥                                  | अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मन्त्रके                                                       |  |
| नन्दीस्थानके पश्चात् शिवके वैभवको कोई नहीं                      | अन्तमें नमः शब्द लगाकर यदि २५ लाख मन्त्रोंका जप                                                        |  |
| जान सकता है। नन्दीश्वर (गर्भगृहसे) बाहर रहकर                    | करता है तो वह शूद्र मन्त्रविप्रत्वको प्राप्त द्विज (ब्राह्मण)                                          |  |
| शिवके पंचाक्षर मन्त्रकी उपासना करते हैं॥११८॥                    | हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या                                                  |  |
| इस प्रकार गुरुपरम्परासे नन्दीश्वर और सनत्कुमारके                | अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मन्त्रका जप करनेसे                                                       |  |
| संवादकी जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात्का परम                 | सभी शुद्ध हो जाते हैं॥१२४—१२८॥                                                                         |  |
| रहस्य स्वसंवेद्य है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते                 | जो कामनापूर्तिके लिये आतुर है, उसे चाहिये कि                                                           |  |
| हैं ॥ ११९ ॥                                                     | वह नमः को आदि-अन्तमें लगाकर शिवमन्त्रका सदैव                                                           |  |
| आस्तिकजनोंका कहना है कि साक्षात् शिवकी                          | जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रोंके लिये मन्त्रजपका                                                   |  |
| कृपासे ही शिवलोकके ऐश्वर्यको लोग जान सकते हैं,                  | जैसा स्वरूप कहा गया है, उसीके अनुसार गुरुको भी                                                         |  |
| अन्यथा असम्भव है॥ १२०॥                                          | चाहिये कि वह उन्हें निर्देश दे॥ १२९॥                                                                   |  |
| इस प्रकारसे शिवका साक्षात्कार प्राप्तकर जितेन्द्रिय             | साधकको चाहिये कि वह पाँच लाख जप करनेके                                                                 |  |
| ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर लेते      | पश्चात् भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये महाभिषेक                                                         |  |
| हैं। अब मैं अन्य क्षत्रियादि वर्णोंके विषयमें कहूँगा। उसे       | एवं नैवेद्य निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे॥ १३०॥                                                     |  |
| आदरपूर्वक आप सब सुनें॥१२१॥                                      | शिवभक्तकी पूजासे भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते                                                          |  |
| यदि ब्राह्मणको आयु प्राप्त करनेकी इच्छा है तो                   | हैं। शिव और उनके भक्तमें कोई भेद नहीं है। वह                                                           |  |
| उसे गुरुके द्वारा बताये गये उपदेशके अनुसार इस शिवके             | साक्षात् शिवस्वरूप ही है॥१३१॥                                                                          |  |
| पंचाक्षरमन्त्रका विधिपूर्वक पाँच लाख जप करना                    | शिवस्वरूप मन्त्रको धारण करके वह शिव ही हो                                                              |  |
| चाहिये ॥ १२२ ॥                                                  | जाता है, शिवभक्तका शरीर शिवरूप ही है। अत:                                                              |  |
| यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात् स्त्रीयोनिसे मुक्त होना            | उसकी सेवामें तत्पर रहना चाहिये॥१३२॥                                                                    |  |
| चाहती है तो वह भी पाँच लाख पंचाक्षर मन्त्रोंका जप               | जो शिवके भक्त हैं, वे लोक और वेदकी सारी                                                                |  |
| करे। उन मन्त्रोंके प्रभावसे पुरुषका जन्म लेकर वह                | क्रियाओंको जानते हैं। जो क्रमशः जितना-जितना                                                            |  |
| क्रमशः मुक्त हो जाती है॥१२३॥                                    | शिवमन्त्रका जप कर लेता है, उसके शरीरको उतना ही                                                         |  |
| क्षत्रिय पाँच लाख मन्त्रोंका जप करके क्षत्रियत्वको              | उतना शिवका सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय                                                      |  |
| दूर कर लेता है अर्थात् क्षत्रियवर्णमें रहनेवाले गुणोंसे वह      | नहीं है। शिवभक्त स्त्रीका रूप देवी पार्वतीका ही स्वरूप                                                 |  |
| मुक्त हो जाता है। तदनन्तर पुनः पाँच लाख मन्त्रोंका जप           | है। वह जितना मन्त्र जपती है, उसे उतना ही देवीका                                                        |  |
| करनेपर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतनेही मन्त्रोंके            | सांनिध्य प्राप्त होता जाता है॥१३३—१३४ <sup>१</sup> /२॥                                                 |  |
| जपसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात् उसी          | बुद्धिमान् व्यक्तिको शिवका पूजन करना चाहिये,                                                           |  |
| क्रमसे पाँच लाख मन्त्रोंका जप करनेपर वह मनुष्य मुक्त            | इससे वह साक्षात् मन्त्ररूप हो जाता है। साधक स्वयं                                                      |  |
| हो जाता है। वैश्य पंचलक्ष मन्त्रोंका जप करनेसे अपने             | शिवस्वरूप होकर पराशक्तिका पूजन करे। शक्ति, वेर                                                         |  |
| वैश्यत्व (गुण)-का परित्याग कर देता है। पुन: पंचलक्ष             | (मूर्ति) तथा लिंगका चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदिसे                                                      |  |
| मन्त्रका जप करनेपर वह मन्त्र-क्षत्रिय कहलानेका                  | इनकी आकृतिका निर्माण करके प्राणप्रतिष्ठापूर्वक निष्कपट                                                 |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-भावसे इनका पूजन करे॥ १३५-१३६॥ आदिपितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिये। पुनः शिवलिंगको शिव मानकर अपनेको शक्तिरूप आदिमाता शिवकी शक्तिकी पूजाकर शिवभक्तोंका पूजन समझकर, शक्तिलिंगको देवी और अपनेको शिवरूप करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष मरनेके पश्चात् क्रमशः पितृलोकको प्राप्त करता है। तदनन्तर उसे मुक्ति समझकर शिवलिंगको नादरूप तथा शक्तिको बिन्दुरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंगके प्रति प्राप्त हो जाती है। दस क्रियावान् पुरुषोंसे युक्त योगियोंकी उपप्रधान और प्रधानकी भावना रखते हुए जो शिव और अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है॥१४३—१४६॥ शक्तिका पूजन करता है, वह मूलरूपी भावना करनेके सौ तपोयुक्तों (तपस्वियों)-की अपेक्षा एक जपयुक्त कारण शिवरूप ही है। शिवभक्त शिवमन्त्ररूप होनेके जापक विशिष्ट है। सहस्र जपयुक्त जापकोंकी अपेक्षा कारण शिवके ही स्वरूप हैं॥१३७—१३९॥ एक शिवज्ञानीका विशेष महत्त्व है॥१४७॥ जो सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा करता है, उसे एक लाख शिवज्ञानियोंसे शिवका ध्यान करनेवाला अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियोंकी अपेक्षा शिवभक्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता शिवके लिये एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है॥ १४८॥ है, उस विद्वान्पर भगवान् शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य-क्रमसे की जानेवाली पाँच, दस या सौ सपत्नीक शिवभक्तोंको बुलाकर भोजन पूजासे प्राप्त फलमें भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको आदिके द्वारा पत्नीसहित उनका सदैव समादर करे। धनमें, जानना विद्वानोंके लिये भी कठिन है। इस कारणसे शिवभक्तकी महिमाको कौन मनुष्य जान सकता है। जो देहमें और मन्त्रमें शिवभावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्तिका स्वरूप जानकर निष्कपटभावसे उनकी पूजा मनुष्य शिवशक्ति और शिवभक्तकी पूजा भक्तिपूर्वक करे। ऐसा करनेवाला पुरुष शिवशक्तिस्वरूप होकर इस करता है, वह शिवस्वरूप होकर सदैव कल्याणको प्राप्त भूतलपर फिर जन्म नहीं लेता है॥१४०—१४२<sup>१</sup>/२॥ करता है। जो ब्राह्मण इस वेदसम्मत अध्यायको अर्थसहित शिवभक्तकी नाभिके नीचेका भाग ब्रह्मभाग तथा पढ़ता है, वह शिवज्ञानी होकर शिवके साथ आनन्द नाभिसे ऊपर कण्ठपर्यन्त तकका भाग विष्णुभाग और प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरो! विद्वान् पुरुषको चाहिये कि मुख शिवलिंगस्वरूप कहा गया है। मृत्युके पश्चात् यह अध्याय वह शिवभक्तोंको सुनाये॥१४९—१५२॥ (जिनका) दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि हे बुधजनो! ऐसा करनेसे भगवान् शिवकी कृपासे संस्कारसे रहित हों, उन पितरोंके उद्देश्यसे शिवको ही । उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है॥ १५३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहितामें प्रणवयुक्त पंचाक्षर मन्त्रका माहात्म्य-वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १७॥

### अठारहवाँ अध्याय

# बन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका उपदेश, लिंग आदिमें शिवपूजनका विधान,

भस्मके स्वरूपका निरूपण और महत्त्व, शिवके भस्मधारणका रहस्य, शिव एवं

### गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा विघ्नशान्तिके उपाय और शिवधर्मका निरूपण

ऋषिगण बोले—हे सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ! बन्धन और | मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षके उपायका वर्णन करूँगा।

मोक्षका स्वरूप क्या है? यह हमें बताइये॥ १/२॥ आपलोग आदरपूर्वक सुनें। जो प्रकृति आदि आठ **सूतजी बोले**—[हे महर्षियो!] मैं बन्धन और बन्धनोंसे बँधा हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है और

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १८ ] * बन्धन और मोक्षका विवेचन * १२७    |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| ************************                                    | ******************************                         |  |
| जो उन आठों बन्धनोंसे छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते            | शक्तियोंको धारण करना—महेश्वरके इन छ: प्रकारके          |  |
| हैं। प्रकृति आदिको वशमें कर लेना मोक्ष कहलाता है।           | मानसिक ऐश्वर्योंको केवल वेद जानता है। अत:              |  |
| बन्धन आगन्तुक है और मोक्ष स्वत:सिद्ध है। बद्ध जीव           | भगवान् शिवके अनुग्रहसे ही प्रकृति आदि आठों तत्त्व      |  |
| जब बन्धनसे मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते          | वशमें होते हैं। भगवान् शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके |  |
| हैं ॥ १—३ ॥                                                 | लिये उन्हींका पूजन करना चाहिये॥१२-१३॥                  |  |
| प्रकृति, बुद्धि (महत्तत्त्व), त्रिगुणात्मक अहंकार           | शिव तो परिपूर्ण हैं, नि:स्पृह हैं; उनकी पूजा कैसे      |  |
| और पाँच तन्मात्राएँ—इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक    | हो सकती है? [इसका उत्तर यह है कि] भगवान्               |  |
| मानते हैं। प्रकृति आदि आठ तत्त्वोंके समूहसे देहकी           | शिवके उद्देश्यसे—उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ        |  |
| उत्पत्ति हुई है। देहसे कर्म उत्पन्न होता है और फिर          | सत्कर्म उनके कृपाप्रसादको प्राप्त करानेवाला होता है।   |  |
| कर्मसे नूतन देहकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार-          | शिवलिंगमें, शिवकी प्रतिमामें तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी  |  |
| बार जन्म और कर्म होते रहते हैं॥४-५॥                         | भावना करके उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये।     |  |
| शरीरको स्थूल, सूक्ष्म और कारणके भेदसे तीन                   | वह पूजन शरीरसे, मनसे, वाणीसे और धनसे भी किया           |  |
| प्रकारका जानना चाहिये। स्थूल शरीर (जाग्रत्–अवस्थामें)       | जा सकता है। उस पूजासे प्रकृतिसे परे महेश्वर पूजकपर     |  |
| व्यापार करानेवाला, सूक्ष्म शरीर (जाग्रत् और स्वप्न-         | विशेष कृपा करते हैं; यह सत्य है॥१४—१६॥                 |  |
| अवस्थाओंमें) इन्द्रिय-भोग प्रदान करनेवाला तथा               | शिवकी कृपासे कर्म आदि सभी बन्धन अपने                   |  |
| कारणशरीर (सुषुप्तावस्थामें) आत्मानन्दकी अनुभूति             | वशमें हो जाते हैं। कर्मसे लेकर प्रकृतिपर्यन्त सब कुछ   |  |
| करानेवाला कहा गया है। जीवको उसके प्रारब्ध-                  | जब वशमें हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता            |  |
| कर्मानुसार सुख-दु:ख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्यकर्मोंके | है और स्वात्मारामरूपसे विराजमान होता है। परमेश्वर      |  |
| फलस्वरूप सुख और पापकर्मींके फलस्वरूप दु:ख प्राप्त           | शिवकी कृपासे जब कर्मजनित शरीर अपने वशमें हो            |  |
| करता है। अत: कर्मपाशसे बँधा हुआ जीव अपने                    | जाता है, तब भगवान् शिवके लोकमें निवास प्राप्त होता     |  |
| त्रिविध शरीरसे होनेवाले शुभाशुभ कर्मोंद्वारा सदा चक्रकी     | है; इसीको सालोक्यमुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएँ       |  |
| भाँति बार-बार घुमाया जाता है॥६—८॥                           | वशमें हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बासहित शिवका            |  |
| इस चक्रवत् भ्रमणको निवृत्तिके लिये चक्रकर्ताका              | सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्यमुक्ति है, उसके  |  |
| स्तवन एवं आराधन करना चाहिये। प्रकृति आदि जो                 | आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान् शिवके             |  |
| आठ पाश बतलाये गये हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र               | समान हो जाते हैं। भगवान्का महाप्रसाद प्राप्त होनेपर    |  |
| है और जो प्रकृतिसे परे हैं, वे परमात्मा शिव हैं। भगवान्     | बुद्धि भी वशमें हो जाती है। बुद्धि प्रकृतिका कार्य है। |  |
| महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्रके कर्ता हैं; क्योंकि वे      | उसका वशमें होना सार्ष्टिमुक्ति कही गयी है। पुन:        |  |
| प्रकृतिसे परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्षका थाला             | भगवान्का महान् अनुग्रह प्राप्त होनेपर प्रकृति वशमें हो |  |
| जलको पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति               | जायगी ॥ १७—२१ ॥                                        |  |
| आदिको अपने वशमें करके उसपर शासन करते हैं।                   | उस समय भगवान् शिवका मानसिक ऐश्वर्य बिना                |  |
| उन्होंने सबको वशमें कर लिया है, इसीलिये वे शिव              | यत्नके ही प्राप्त हो जायगा। सर्वज्ञता आदि जो शिवके     |  |
| कहे गये हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा नि:स्पृह          | ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मामें ही  |  |
| हैं ॥९—११॥                                                  | विराजमान होता है। वेद और शास्त्रोंमें विश्वास रखनेवाले |  |
| सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्त      | विद्वान् पुरुष इसीको सायुज्यमुक्ति कहते हैं। इस प्रकार |  |
| शक्ति आदिसे संयुक्त होना और अपने भीतर अनन्त                 | लिंग आदिमें शिवकी पूजा करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः      |  |

| १२८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ************************                                    | ***************************                               |
| प्राप्त हो जाती है। इसलिये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त         | करके उसमें भगवान् शिवकी प्रतिष्ठा और आवाहन                |
| करनेके लिये तत्सम्बन्धी क्रिया आदिके द्वारा उन्हींका        | करे। ऐसा बिन्दुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों            |
| पूजन करना चाहिये। शिवक्रिया, शिवतप, शिवमन्त्र–              | ही प्रकारका होता है। इसमें शिवका दर्शन भावनामय            |
| जप, शिवज्ञान और शिवध्यानके लिये सदा उत्तरोत्तर              | ही है; इसमें सन्देह नहीं है। जिसको जहाँ भगवान्            |
| अभ्यास बढ़ाना चाहिये। प्रतिदिन प्रात:कालसे रातको सोते       | शंकरके प्रकट होनेका विश्वास हो, उसके लिये वहीं            |
| समयतक और जन्मकालसे लेकर मृत्युपर्यन्त सारा समय              | प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने             |
| भगवान् शिवके चिन्तनमें ही बिताना चाहिये। सद्योजातादि        | हाथसे लिखे हुए यन्त्रमें अथवा अकृत्रिम स्थावर आदिमें      |
| मन्त्रों तथा नाना प्रकारके पुष्पोंसे जो शिवकी पूजा करता     | भगवान् शिवका आवाहन करके सोलह उपचारोंसे                    |
| है, वह शिवको ही प्राप्त होगा॥२२—२५ <sup>१</sup> /२॥         | उनकी पूजा करे। ऐसा करनेसे साधक स्वयं ही                   |
| ऋषिगण बोले—हे सुव्रत! अब आप लिंग                            | ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है और इस साधनके अभ्याससे        |
| आदिमें शिवजीकी पूजाका विधान बताइये॥ २६॥                     | उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है॥३४—३८॥                   |
| सूतजी बोले—हे द्विजो! मैं लिंगोंके क्रमका                   | देवताओं और ऋषियोंने आत्मसिद्धिके लिये अपने                |
| यथावत् वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिये। वह प्रणव            | हाथसे वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक शुद्ध मण्डलमें शुद्ध |
| ही समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला प्रथम लिंग है।           | भावनाद्वारा जिस उत्तम शिवलिंगकी स्थापना की है, उसे        |
| उसे सूक्ष्म प्रणवरूप समझिये। सूक्ष्मलिंग निष्कल होता        | पौरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता         |
| है और स्थूललिंग सकल। पंचाक्षर मन्त्रको ही स्थूललिंग         | है। उस लिंगकी पूजा करनेसे सदा पौरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति    |
| कहते हैं। उन दोनों प्रकारके लिंगोंका पूजन तप कहलाता         | होती है। महान् ब्राह्मणों और महाधनी राजाओंद्वारा          |
| है। वे दोनों ही लिंग साक्षात् मोक्ष देनेवाले हैं। पौरुषलिंग | किसी शिल्पीसे शिवलिंगका निर्माण कराकर मन्त्रपूर्वक        |
| और प्रकृतिलिंगके रूपमें बहुत-से लिंग हैं। उन्हें भगवान्     | जिस लिंगकी स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गयी हो, वह            |
| शिव ही विस्तारपूर्वक बता सकते हैं; दूसरा कोई नहीं           | प्राकृतलिंग है, वह [शिवलिंग] प्राकृत ऐश्वर्य-भोगको        |
| जानता। पृथ्वीके विकारभूत जो–जो लिंग ज्ञात हैं, उन–          | देनेवाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है,          |
| उनको मैं आपलोगोंको बता रहा हूँ॥२७—३०॥                       | उसे पौरुषलिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य            |
| उनमें प्रथम स्वयम्भूलिंग, दूसरा बिन्दुलिंग, तीसरा           | होता है, वह प्राकृतलिंग कहलाता है॥३९—४३॥                  |
| प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पाँचवाँ गुरुलिंग है।        | लिंग, नाभि, जिह्वा, नासिकाका अग्र भाग और                  |
| देवर्षियोंकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उनके समीप प्रकट         | शिखाके क्रमसे कटि, हृदय और मस्तक तीनों स्थानोंमें         |
| होनेके लिये पृथ्वीके अन्तर्गत बीजरूपसे व्याप्त हुए          | जो लिंगकी भावना की गयी है, उस आध्यात्मिक लिंगको           |
| भगवान् शिव वृक्षोंके अंकुरकी भाँति भूमिको भेदकर             | ही चरलिंग कहते हैं। पर्वतको पौरुषलिंग बताया गया           |
| नादिलंग रूपमें व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वत: व्यक्त हुए     | है और भूतलको विद्वान् पुरुष प्राकृतलिंग मानते हैं। वृक्ष  |
| शिव ही स्वयं प्रकट होनेके कारण स्वयम्भू नाम धारण            | आदिको पौरुषलिंग जानना चाहिये। गुल्म आदिको                 |
| करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयम्भूलिंगके रूपमें जानते       | प्राकृतलिंग कहा गया है। साठी नामक धान्यको प्राकृतलिंग     |
| हैं ॥ ३१—३३ ॥                                               | समझना चाहिये और शालि (अगहनी) एवं गेहूँको                  |
| उस स्वयम्भूलिंगकी पूजासे उपासकका ज्ञान स्वयं                | पौरुषलिंग। अणिमा आदि आठों सिद्धियोंको देनेवाला            |
| ही बढ़ने लगता है। सोने-चाँदी आदिके पत्रपर, भूमिपर           | जो ऐश्वर्य है, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिये। सुन्दर     |
| अथवा वेदीपर अपने हाथसे लिखित जो शुद्ध प्रणव                 | स्त्री तथा धन आदि विषयोंको आस्तिक पुरुष प्राकृत           |
| मन्त्ररूप लिंग है, उसमें तथा यन्त्रलिंगका आलेखन             | ऐश्वर्य कहते हैं॥४४—४६ <sup>१</sup> /२॥                   |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १८ ] * बन्धन और मोक्षका विवेचन * १२९      |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| **************************************                        | **************************************                    |  |
| चरलिंगोंमें सबसे प्रथम रसलिंगका वर्णन किया                    | दूषित हुए पात्रोंकी भी शुद्धि भस्मसे ही मानी गयी है।      |  |
| जाता है। रसलिंग ब्राह्मणोंको उनकी सारी अभीष्ट                 | वस्तु-विशेषकी शुद्धिके लिये यथायोग्य सजल अथवा             |  |
| वस्तुओंको देनेवाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियोंको           | निर्जल भस्मका उपयोग करना चाहिये॥५७—६०॥                    |  |
| महान् राज्यकी प्राप्ति करानेवाला है। सुवर्णलिंग वैश्योंको     | वेदाग्निजनित जो भस्म है, उसको उन-उन वैदिक                 |  |
| महाधनपतिका पद प्रदान करानेवाला है तथा सुन्दर                  | कर्मोंके अन्तमें धारण करना चाहिये। मन्त्र और क्रियासे     |  |
| शिलालिंग शूद्रोंको महाशुद्धि देनेवाला है। स्फटिकलिंग          | जनित जो होमकर्म है, वह अग्निमें भस्मका रूप धारण           |  |
| तथा बाणलिंग सब लोगोंको उनकी समस्त कामनाएँ                     | करता है। उस भस्मको धारण करनेसे वह कर्म आत्मामें           |  |
| प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरेका स्फटिक या               | आरोपित हो जाता है। अघोर-मूर्तिधारी शिवका जो अपना          |  |
| बाणलिंग भी पूजाके लिये निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों,            | मन्त्र है, उसे पढ़कर बेलकी लकड़ीको जलाये। उस              |  |
| विशेषत: सधवाओंके लिये पार्थिवलिंगकी पूजाका विधान              | मन्त्रसे अभिमन्त्रित अग्निको शिवाग्नि कहा गया है। उसके    |  |
| है। प्रवृत्तिमार्गमें स्थित विधवाओंके लिये स्फटिकलिंगकी       | द्वारा जले हुए काष्ठका जो भस्म है, वह शिवाग्निजनित        |  |
| पूजा बतायी गयी है। परंतु विरक्त विधवाओंके लिये                | है। कपिला गायके गोबर अथवा गायमात्रके गोबरको               |  |
| रसलिंगकी पूजाको ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुव्रतो!            | तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व—                 |  |
| बचपनमें, युवावस्थामें और बुढ़ापेमें भी शुद्ध स्फटिकमय         | इनकी लकड़ियोंको शिवाग्निसे जलाये। वह शुद्ध भस्म           |  |
| शिवलिंगका पूजन स्त्रियोंको समस्त भोग प्रदान करनेवाला          | शिवाग्निजनित माना गया है अथवा कुशकी अग्निमें              |  |
| है। गृहासक्त स्त्रियोंके लिये पीठपूजा भूतलपर सम्पूर्ण         | शिवमन्त्रके उच्चारणपूर्वक काष्ठको जलाये। फिर उस           |  |
| अभीष्टको देनेवाली है॥४७—५३॥                                   | भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घड़ेमें भरकर           |  |
| प्रवृत्तिमार्गमें चलनेवाला पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे       | रख दे। उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोभाकी                |  |
| ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे। इष्टदेवका अभिषेक               | वृद्धिके लिये धारण करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित       |  |
| करनेके पश्चात् अगहनीके चावलसे बने हुए [खीर आदि                | एवं पूजित होता है॥६१—६५ <sup>१</sup> /२॥                  |  |
| पक्वान्नोंद्वारा] नैवेद्य अर्पण करे। पूजाके अन्तमें शिवलिंगको | पूर्वकालमें भगवान् शिवने भस्म शब्दका ऐसा ही               |  |
| पधराकर घरके भीतर पृथक् सम्पुटमें स्थापित करे। जो              | अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्यमें सारभूत        |  |
| निवृत्तिमार्गी पुरुष हैं, उनके लिये हाथपर ही शिवलिंग-         | करको ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदिको जलाकर          |  |
| पूजाका विधान है। उन्हें भिक्षादिसे प्राप्त हुए अपने           | (पकाकर) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरानल           |  |
| भोजनको ही नैवेद्यरूपमें निवेदित करना चाहिये। निवृत्त          | नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थोंको भारी मात्रामें |  |
| पुरुषोंके लिये सूक्ष्मलिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे       | ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और            |  |
| विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही नैवेद्यरूपसे         | उस सारतर वस्तुसे स्वदेहका पोषण करता है, उसी प्रकार        |  |
| निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंगको सदा अपने                 | प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिवने भी अपनेमें आधेय रूपसे विद्यमान |  |
| मस्तकपर धारण करें॥ ५४—५६ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥        | प्रपंचको जलाकर भस्मरूपसे उसके सारतत्त्वको ग्रहण किया      |  |
| विभूति तीन प्रकारकी बतायी गयी है—                             | है। प्रपंचको दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने शरीरमें     |  |
| लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित।                   | लगाया है। उन्होंने विभूति ( भस्म) पोतनेके बहाने जगत्के    |  |
| लोकाग्निजनित या लौकिक भस्मको द्रव्योंकी शुद्धिके              | सारको ही ग्रहण किया है॥ ६६—७०॥                            |  |
| लिये लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहेके पात्रोंकी,             | शिवने अपने शरीरमें अपने लिये रत्नस्वरूप भस्मको            |  |
| धान्योंकी, तिल आदि द्रव्योंकी, वस्त्र आदिकी तथा               | इस प्रकार स्थापित किया है—आकाशके सारतत्त्वसे              |  |
| पर्युषित वस्तुओंकी शुद्धि भस्मसे होती है। कुत्ते आदिसे        | केश, वायुके सारतत्त्वसे मुख, अग्निके सारतत्त्वसे हृदय,    |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-जलके सारतत्त्वसे कटिभाग और पृथ्वीके सारतत्त्वसे जो गुणोंका रोध करता है, वह गुरु है—यह 'गुरु' घुटनेको धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग शब्दका विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस विभिन्न वस्तुओंके साररूप हैं॥७१-७२॥ आदि सविकार गुणोंका अवरोध करते हैं—दूर हटाते हैं, महेश्वरने अपने ललाटके मध्यमें तिलकरूपसे जो इसलिये वे सबके गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु त्रिपुण्ड्र धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका विश्वासी शिष्योंके तीनों गुणोंको पहले दूर करके उन्हें सारतत्त्व है। वे इन सब वस्तुओंको जगत्के अभ्युदयका शिवतत्त्वका बोध कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलाते हेतु मानते हैं। इन भगवान् शिवने ही प्रपंचके सार-हैं ॥ ८३—८५॥ अतः बुद्धिमान् शिष्यको उन गुरुके शरीरको गुरुलिंग सर्वस्वको अपने वशमें किया है। अतः इन्हें अपने समझना चाहिये। गुरुजीकी सेवा-शुश्रुषा ही गुरुलिंगकी वशमें करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसीलिये वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगोंका हिंसक मृग (पशु) पूजा होती है। शरीर, मन और वाणीसे की गयी गुरुसेवासे सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करनेवाला दूसरा शास्त्रज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्तिसे शक्य अथवा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया अशक्य जिस बातका भी आदेश गुरुने दिया हो, उसका है ॥ ७३—७५<sup>१</sup>/२॥ पालन प्राण और धन लगाकर पवित्रात्मा शिष्य करता है, इसीलिये इस प्रकार अनुशासित रहनेवालेको शिष्य कहा शकारका अर्थ है नित्यसुख एवं आनन्द। इकारको पुरुष और वकारको अमृतस्वरूपा शक्ति कहा गया है। जाता है॥ ८६—८८॥ इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अत: सुशील शिष्यको शरीर-धारणके सभी साधन गुरुको इस रूपमें भगवान् शिवको अपनी आत्मा मानकर उनकी अर्पित करके तथा अन्नका पहला पाक उन्हें समर्पित करके पूजा करनी चाहिये। [साधक] पहले अपने अंगोंमें उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिये। शिष्यको भस्म लगाये, फिर ललाटमें उत्तम त्रिपुण्ड्र धारण करे। निरन्तर गुरुके सान्निध्यके कारण पुत्र कहा जाता है। पूजाकालमें सजल भस्मका उपयोग होता है जिह्वारूप लिंगसे मन्त्ररूपी शुक्रका कानरूपी योनिमें द्रव्यशुद्धिके लिये निर्जल भस्मका॥ ७६ — ७८॥ आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे मन्त्रपुत्र कहते दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष; पूजा हैं। उसे अपने पितास्वरूप गुरुकी सेवा करनी ही चाहिये। करनेके लिये उसे भस्म जलसहित ही त्रिपुण्ड्ररूपमें शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता तो संसारप्रपंचमें पुत्रको (ललाटपर) धारण करना चाहिये। जलमिश्रित भस्मको डुबोता है। ज्ञान देनेवाला गुरुरूप पिता संसारसागरसे पार त्रिपुण्डुरूपमें धारणकर जो व्यक्ति शिवकी पूजा करता कर देता है। इन दोनों पिताओंके अन्तरको जानकर गुरुरूप पिताकी अपने कमाये धनसे तथा अपने शरीरसे विशेष है, उसे सांग शिवकी पूजाका फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो (प्राणी) शिवमन्त्रके द्वारा सेवा-पूजा करनी चाहिये। पैरसे केशपर्यन्त जो गुरुके भस्मको धारण करता है, वह सभी (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, शरीरके अंग हैं, उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे यथा—स्वयं वानप्रस्थ तथा संन्यास) आश्रमोंमें श्रेष्ठ होता है। उसे अर्जित धनके द्वारा उपयोगकी सामग्री प्राप्त कराकर, अपने शिवाश्रमी कहा जाता है; क्योंकि वह एकमात्र शिवको हाथोंसे पैर दबाकर, स्नान-अभिषेक आदि कराकर तथा ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव-व्रतमें एकमात्र शिवमें ही नैवेद्य-भोजनादि देकर पूजा करनी चाहिये॥ ८९—९४॥ निष्ठा रखनेवालेको न तो अशौचका दोष लगता है और गुरुकी पूजा ही परमात्मा शिवकी पूजा है। गुरुके न तो सूतकका। ललाटके अग्रभागमें अपने हाथसे या उपयोगसे बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करनेवाला गुरुके हाथसे श्वेत भस्म या मिट्टीसे तिलक लगाना होता है॥ ९५॥ चाहिये, यह शिवभक्तका लक्षण है॥ ७९—८२<sup>१</sup>/२॥ हे द्विजो! गुरुका शेष, जल तथा अन्न आदिसे बना

| विद्येश्वरसंहिता-अ० १८ ] * बन्धन और मोक्षका विवेचन * १३१ |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                 | **************************************                      |  |
| हुआ शिवोच्छिष्ट शिवभक्तों और शिष्योंके लिये ग्राह्य तथा  | उसे बीचमें तथा दिशाओंमें बनाये गये कमलोंपर अन्य             |  |
| भोज्य है। गुरुकी आज्ञाके बिना उपयोगमें लाया हुआ सब       | आठ कलश स्थापित कर दे॥१०५—१०९॥                               |  |
| कुछ वैसा ही है, जैसे चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका      | आठ कलशोंमें कमल, आम्रपल्लव, कुशा डालकर                      |  |
| उपयोग करता है। गुरुसे भी विशेष ज्ञानवान् पुरुष मिल       | [गन्ध आदि] पंचद्रव्योंसे युक्त मन्त्रपूत जलसे उन्हें भरे।   |  |
| जाय, तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिये।          | उन समस्त कलशोंमें नीलम आदि नवरत्नोंको क्रमशः                |  |
| अज्ञानरूपी बन्धनसे छूटना ही जीवमात्रके लिये साध्य        | डालना चाहिये। तत्पश्चात् बुद्धिमान् यजमान कर्मकाण्डको       |  |
| पुरुषार्थ है। अत: जो विशेष ज्ञानवान् है, वही जीवको उस    | जाननेवाले सपत्नीक आचार्यका वरण करे। भगवान्                  |  |
| बन्धनसे छुड़ा सकता है॥ ९६—९७ <sup>१</sup> /२॥            | विष्णुको स्वर्णप्रतिमा तथा इन्द्रादि देवताओंको भी प्रतिमाएँ |  |
| कर्मकी सांगोपांग पूर्तिके लिये पहले विघ्नशान्ति          | बनाकर उन कलशोंमें छोड़े। पूर्णपात्रसे ढके मध्यकलशपर         |  |
| करनी चाहिये। निर्विघ्नतापूर्वक तथा सांग सम्पन्न हुआ      | भगवान् विष्णुका आवाहन करके उनकी पूजा करे। पूर्व             |  |
| कार्य ही सफल होता है। इसलिये सभी कर्मोंके प्रारम्भमें    | दिशासे प्रारम्भ करके सभी दिशाओंमें मन्त्रानुसार इन्द्रादिका |  |
| बुद्धिमान् व्यक्तिको विघ्नविनाशक गणपतिका पूजन करना       | क्रमश: पूजन करना चाहिये। उनके नामोंमें चतुर्थी              |  |
| चाहिये। सभी बाधाओंको दूर करनेके लिये विद्वान् व्यक्तिको  | विभक्तिसहित नम:का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना            |  |
| सभी देवताओंकी पूजा करनी चाहिये॥९८—९९ <sup>१</sup> /२॥    | चाहिये॥ ११०—११३॥                                            |  |
| ज्वर आदि ग्रन्थिरोग आध्यात्मिक बाधा कही                  | आवाहनादि सारे कार्य आचार्यद्वारा सम्पन्न कराये              |  |
| जाती है। पिशाच और सियार आदिका दीखना, बाँबीका             | तथा आचार्य और ऋत्विजोंसहित उन देवताओंके मन्त्रोंको          |  |
| जमीनपर उठ आना, अकस्मात् छिपकली आदि जन्तुओंका             | सौ–सौ बार जपे। कलशोंकी पश्चिम दिशामें जपके बाद              |  |
| गिरना, घरमें कच्छप, साँप, दुष्ट स्त्रीका दीखना, वृक्ष,   | होम करना चाहिये। हे विद्वज्जनो! वह जपहोम करोड़,             |  |
| नारी और गौ आदिकी प्रसूतिका दर्शन होना आगामी              | लाख, हजार अथवा १०८ की संख्यामें हो सकता है।                 |  |
| दु:खका संकेत होता है। अत: यह आधिभौतिक बाधा               | इस विधिसे एक दिन, नौ दिन अथवा चालीस दिनोंमें                |  |
| मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तुका गिरना, बिजली          | देश-कालकी व्यवस्थाके अनुसार [शान्तियज्ञ] यथोचित             |  |
| गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरिका          | रूपमें सम्पन्न करे॥ ११४—११६॥                                |  |
| (एक प्रकारका शीतला रोग), जन्मनक्षत्रपर ग्रहण,            | शान्तिके लिये शमी तथा वृत्ति (रोजगार)-के लिये               |  |
| संक्रान्ति, अपनी राशिमें अनेक ग्रहोंका योग होना तथा      | पलाशकी समिधासे, अन्न, घृत तथा [सुगन्धित] द्रव्योंसे         |  |
| दुःस्वप्नदर्शन आदि आधिदैविक बाधा कही जाती                | उन देवताओंके नाम अथवा मन्त्रोंसे हवन करना चाहिये।           |  |
| है ॥ १००—१०४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥               | प्रारम्भमें जिस द्रव्यका उपयोग किया हो, अन्ततक उसीका        |  |
| शव, चाण्डाल और पतितका स्पर्श अथवा इनका                   | प्रयोग करते रहना चाहिये। अन्तिम दिन पुण्याहवाचन             |  |
| घरके भीतर आना भावी दु:खका सूचक होता है।                  | कराकर कलशोंके जलसे प्रोक्षण करना चाहिये। तत्पश्चात्         |  |
| बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि उस दोषकी शान्तिके         | आहुतिकी संख्याके बराबर ब्राह्मणोंको भोजन कराये। हे          |  |
| लिये शान्तियज्ञ करे। किसी मन्दिर, गोशाला, यज्ञशाला       | विद्वानो! आचार्य और ऋत्विजोंको हविष्यका भोजन                |  |
| अथवा घरके आँगनमें जहाँ दो हाथपर ऊँची जमीन हो,            | कराना चाहिये॥ ११७—११९॥                                      |  |
| उसे अच्छी तरह साफ करके उसपर एक भार धान                   | सूर्य आदि नवग्रहोंका होमके अन्तमें पूजन करना                |  |
| रखकर उसे फैला दे। उसके बीचमें कमल बनाये तथा              | चाहिये। ऋत्विजोंको क्रमानुसार नवरत्नोंकी दक्षिणा देनी       |  |
| कोणसहित आठों दिशाओंमें भी कमल बना दे। फिर                | चाहिये। तत्पश्चात् दशदान करे और उसके बाद                    |  |
| प्रधान कलशमें सूत्र बाँधकर तथा गुग्गुलकी धूप दिखाकर      | भूयसीदान करना चाहिये। बालक, यज्ञोपवीती, गृहस्थाश्रमी        |  |

| १३२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *************************************                    | <b>ភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភ</b>             |
| और वानप्रस्थियोंको धनका दान करना चाहिये। तत्पश्चात्      | आपका दास हूँ। इस प्रकार यथायोग्य नमस्कारपूर्वक           |
| कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियोंको देनेके अनन्तर बची       | स्वात्मयज्ञ करना चाहिये। तत्पश्चात् भगवान् शिवको         |
| हुई तथा यज्ञमें बची हुई सारी सामग्री आचार्यको समर्पित    | नैवेद्य देकर ताम्बूल समर्पित करना चाहिये॥ १३४—१३६॥       |
| कर देनी चाहिये॥१२०—१२२॥                                  | तब स्वयं १०८ बार शिवकी प्रदक्षिणा करनी                   |
| उत्पात, महामारी और दुःखोंके स्वामी यमराज माने            | चाहिये। एक हजार, दस हजार, एक लाख या करोड़                |
| जाते हैं। इसलिये यमराजकी प्रसन्नताके लिये कालप्रतिमाका   | प्रदक्षिणा दूसरोंके द्वारा करायी जा सकती है। शिवकी       |
| दान करना चाहिये।सौ निष्क या दस निष्कके परिमाणकी          | प्रदक्षिणासे सारे पापोंका तत्क्षण नाश हो जाता है।        |
| पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुषके आकारकी                  | दु:खका मूल व्याधि है और व्याधिका मूल पापमें होता         |
| स्वर्णप्रतिमा बनाये। उस स्वर्णप्रतिमाका दक्षिणासहित दान  | है। धर्माचरणसे ही पापोंका नाश बताया गया है।              |
| करना चाहिये। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करनेहेतु तिलका    | भगवान् शिवके उद्देश्यसे किया गया धर्माचरण पापोंका        |
| दान करना चाहिये। रोगनिवारणके लिये घृतमें अपनी            | नाश करनेमें समर्थ होता है॥ १३७—१३९॥                      |
| परछाईं देखकर दान करना चाहिये। हजार ब्राह्मणोंको          | शिवके धर्मोंमें प्रदक्षिणाको प्रधान कहा गया है।          |
| भोजन कराना चाहिये, धनाभावमें सौ अथवा यथाशक्ति            | क्रियासे जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है।      |
| ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये॥ १२३—१२६ <sup>१</sup> /२॥ | जन्म और मरणका द्वन्द्व ही मायाचक्र कहा गया है।           |
| भूत आदिकी शान्तिके लिये भैरवकी महापूजा                   | शिवका मायाचक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठसे             |
| करे। अन्तमें भगवान् शिवका महाभिषेक और नैवेद्य            | आरम्भ करके प्रदक्षिणाके क्रमसे एक पैरके पीछे दूसरा       |
| समर्पित करके ब्राह्मणोंको भूरिभोजन कराना                 | पैर रखते हुए बलिपीठमें पुन: प्रवेश करना चाहिये।          |
| चाहिये॥ १२७-१२८॥                                         | तत्पश्चात् नमस्कार करना चाहिये। इसे प्रदक्षिणा कहा       |
| इस प्रकार यज्ञ सम्पन्न करनेसे दोषोंकी शान्ति हो          | जाता है। बलिपीठसे बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना और       |
| जाती है। इस शान्तियज्ञका प्रतिवर्ष फाल्गुनमासमें         | नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है॥१४०—१४३॥                   |
| आयोजन करना चाहिये। अशुभ दर्शन होनेपर तुरंत               | जन्म और मरणरूप द्वन्द्व भगवान् शिवकी मायासे              |
| अथवा एक महीनेके भीतर यज्ञका आयोजन करना                   | प्राप्त है। जो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही अर्पित         |
| चाहिये। महापाप हो जाय, तो भैरवकी पूजा करनी               | कर देता है, वह फिर शरीरके बन्धनमें नहीं पड़ता।           |
| चाहिये। महाव्याधि हो जाय, तो यज्ञका पुन: संकल्प          | जबतक शरीर रहता है, तबतक जो क्रियाके ही                   |
| लेकर उसे सम्पन्न करना चाहिये। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति      | अधीन है, वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म           |
| तो केवल दीपदान कर दे। उतना भी न हो सके, तो स्नान         | और कारण—तीनों शरीरोंको वशमें कर लेनेपर जीवका             |
| करके कुछ दान कर दे। एक सौ आठ, एक हजार, दस                | मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन है।           |
| हजार, एक लाख या एक करोड़ मन्त्रोंसे भगवान् सूर्यको       | मायाचक्रके निर्माता भगवान् शिव ही परम कारण हैं।          |
| नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञसे सभी देवता            | वे अपनी मायाके दिये हुए द्वन्द्वका स्वयं ही परिमार्जन    |
| प्रसन्न हो जाते हैं॥१२९—१३३॥                             | करते हैं। अत: शिवके द्वारा कल्पित हुआ द्वन्द्व           |
| भगवान् शिवकी इस प्रकार प्रार्थना करे—मेरी बुद्धि         | उन्हींको समर्पित कर देना चाहिये॥१४४—१४६ <sup>१</sup> /२॥ |
| आपके ज्योतिर्मय पूर्णस्वरूपमें लगी है। मुझमें जो अहंता   | हे विद्वानो! प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवको                 |
| थी, वह आपके दर्शनसे नष्ट हो गयी है। मैं अपनी देहसे       | अतिप्रिय हैं, ऐसा जानना चाहिये। भगवान् शिवकी             |
| आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो! आप महान् हैं। आप         | प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यन्त            |
| पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं, तो भी इस समय मैं  | फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वीपर नहीं             |

विद्येश्वरसंहिता-अ० १९] \* पार्थिव शिवलिंगके पूजनका माहात्म्य \* है, जो शिवप्रदक्षिणासे नष्ट न हो सके। इसलिये देनेवाला होता है, शिवभक्तको भिक्षान्न प्राप्त हो, तो वह प्रदक्षिणाका आश्रय लेकर सभी पापोंका नाश कर लेना शिवभक्तिको बढ़ानेवाला होता है। शिवयोगी पुरुष चाहिये॥ १४७-१४९॥ भिक्षान्नको शम्भुसत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपायसे जहाँ-कहीं भी भूतलपर शुद्ध अन्नका भोजन करते हुए जो शिवकी पूजामें तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्य आदि गुणोंसे संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और सदा मौनभावसे रहे और अपने साधनका रहस्य किसीपर ध्यानमेंसे एक-एकका अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य प्रकट न करे। भक्तोंके समक्ष ही शिवके माहात्म्यको शरीरकी प्राप्ति, ज्ञानका उदय, अज्ञानका निवारण और प्रकाशित करे। शिवमन्त्रके रहस्यको भगवान् शिव ही भगवान् शिवके सामीप्यका लाभ—ये क्रमश: क्रिया आदिके जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता॥ १५४-१५८॥ फल हैं। निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जानेके शिवभक्तको सदा शिवलिंगके आश्रित होकर वास कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फलको पाता है। करना चाहिये। हे ब्राह्मणो! शिवलिंगाश्रयके प्रभावसे वह शिवभक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धनके अनुसार भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। चरलिंगकी पूजा करनेसे यथायोग्य क्रिया आदिका अनुष्ठान करे॥ १५०-१५३॥ वह क्रमश: अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यासने न्यायोपार्जित उत्तम धनसे निर्वाह करते हुए विद्वान् पूर्वकालमें जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस सब पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे। जीवहिंसा आदिसे साध्य और साधनका संक्षेपमें मैंने वर्णन कर दिया। आप

रहित और अत्यन्त क्लेशशून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर-मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको सुखस्वरूप माना गया है अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुषके लिये भिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान शिवज्ञानको प्राप्त कर लेता है॥१५९—१६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें शिवलिङ्गके माहात्म्यका वर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १८॥ उन्नीसवाँ अध्याय पार्थिव शिवलिंगके पुजनका माहात्म्य ऋषिगण बोले—हे सूतजी! आप चिरंजीवी हों।

आप धन्य हैं, जो परम शिवभक्त हैं। आपने शुभ फलको

देनेवाली शिवलिंगकी महिमा सम्यक् प्रकारसे बतायी।

अब आप व्यासजीद्वारा वर्णित भगवान् शिवके सर्वोत्कृष्ट

महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदरसहित

इसका श्रवण करें। हे द्विजो! अभीतक बताये हुए सभी शिवलिंगोंमें पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करनेसे

सूतजी बोले—हे ऋषियो! मैं शिवके पार्थिव लिंगकी

\* पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा तथा यजमान—ये शिवकी आठ मूर्तियाँ हैं।

पार्थिव लिंगकी महिमाका वर्णन करें॥१-२॥

अनेक भक्तोंको सिद्धि प्राप्त हुई है॥ ३-४॥

हे ब्राह्मणो! ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक

ऋषियोंने पार्थिव लिंगकी पूजा करके अपना सम्पूर्ण

सबका कल्याण हो और भगवान् शिवमें आपकी दृढ़ भक्ति

बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्यायका पाठ करता है अथवा

जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनो ! वह भगवान् शिवकी कृपासे

अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग,

राक्षसगण और अन्य प्राणियोंने भी उसकी पूजा करके

परम सिद्धि प्राप्त की है॥५-६॥

पारदलिंग और कलियुगमें पार्थिवलिंगको श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान् शिवकी सभी आठ\* मूर्तियोंमें पार्थिव

मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्यद्वारा न पूजी हुई (नवनिर्मित)

पार्थिव मूर्तिकी पूजा करनेसे तपस्यासे भी अधिक फल

सत्ययुगमें मणिलिंग, त्रेतायुगमें स्वर्णलिंग, द्वापरयुगमें

| ३४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण् |                                                |                                | [ श्रीशिवमहापुराण-           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <u> </u>                                                             | <u>. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</u> |                                |                              |
| मिलता है॥७-८॥                                                        | , ,, ,                                         |                                | निर्माण करके जीवनपर्यन्त     |
| जैसे सभी देवताओंमें शंकर                                             |                                                | नित्य उसका पूजन करता है,       |                              |
| जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंगमूर्ति                                  |                                                | है। वह असंख्य वर्षीतक भ        | `                            |
| कहा जाता है। जैसे सभी नदियोंमें                                      |                                                | शिवलोकमें वास करता है औ        |                              |
| कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग                                        | - •                                            | वह भारतवर्षमें सम्राट् बनता है |                              |
| श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी                                        |                                                | उत्तम पार्थिवलिंगका पूजन व     |                              |
| महान् कहा गया है, उसी प्रकार ि                                       | रावका यह पार्थिवलिंग                           | शिवलोकमें वास करता है औ        | र शिवसायुज्यको प्राप्त कर    |
| श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता                                      | है। जैसे सभी वर्णींमें                         | लेता है ॥ २३—२५ ॥              |                              |
| ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्र                                | कार सभी लिंगमूर्तियोंमें                       | यदि ब्राह्मण पार्थिव शि        | व्रलिंगका पूजन नहीं करता     |
| पार्थिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है                                      | । जैसे सभी पुरियोंमें                          | है, तो वह अत्यन्त दारुण शृ     | ्लप्रोत नामक घोर नरकमें      |
| काशीको श्रेष्ठतम कहा गया है, वैर                                     | में ही सभी शिवलिंगोंमें                        | जाता है। किसी भी विधिसे स्     | गुन्दर पार्थिवलिंगका निर्माण |
| पार्थिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे                                | सभी व्रतोंमें शिवरात्रिका                      | करना चाहिये, किंतु उसमें       | पंचसूत्रविधान नहीं करना      |
| व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी ि                                   | शवलिंगोंमें पार्थिवलिंग                        | चाहिये॥ २६-२७॥                 |                              |
| सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सर्भ                                   | ो देवियोंमें शैवी शक्ति                        | उसे अखण्ड रूपमें बन            | ाना चाहिये, खण्डितरूपमें     |
| प्रधान मानी जाती है, उसी प्रव                                        | जर सभी शिवलिंगोंमें                            | नहीं। खण्डित लिंगका निर्माण    | ग करनेवाला पूजाका फल         |
| पार्थिवलिंग प्रधान माना जाता है                                      | ॥ ९—१५॥                                        | नहीं प्राप्त करता है। मणिलि    | ांग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग,   |
| जो पार्थिवलिंगका निर्माण                                             | करनेके बाद किसी                                | स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग ॐ     | गौर पार्थिवलिंगको अखण्ड      |
| अन्य देवताकी पूजा करता है, व                                         | उसकी वह पूजा तथा                               | ही बनाना चाहिये॥ २८-२९         | II                           |
| स्नान-दान आदिकी क्रियाएँ व्यर्थ                                      | हो जाती हैं। पार्थिव-                          | अखण्ड लिंग चरलिंग ह            | होता है और दो खण्डवाला       |
| पूजन अत्यन्त पुण्यदायी तथा सब प्र                                    | कारसे धन्य करनेवाला,                           | अचरलिंग कहा गया है। इ          | स प्रकार चर और अचर           |
| दीर्घायुष्य देनेवाला है। यह तुष्टि                                   | ट, पुष्टि और लक्ष्मी                           | लिंगका यह खण्ड-अखण्ड           | विधान कहा गया है।            |
| प्रदान करनेवाला है, अत: श्रेष्ठ स                                    | ाधकोंको पूजन अवश्य                             | स्थावरलिंगमें वेदिका भगवती     | । महाविद्याका रूप है और      |
| करना चाहिये॥१६–१७॥                                                   |                                                | लिंग भगवान् महेश्वरका स्व      | त्ररूप है। इसलिये स्थावर     |
| उपलब्ध उपचारोंसे भक्ति-श्र                                           | द्वापूर्वक पार्थिव लिंगका                      | (अचर)-लिंगोंमें वेदिकायुत्त    |                              |
| पूजन करना चाहिये; यह सभी                                             | -,                                             | माना गया है॥३०-३१॥             |                              |
| े.<br>देनेवाला है। जो सुन्दर वेदीसहित                                | पार्थिव लिंगका निर्माण                         | द्विखण्ड (वेदिकायुक्त) र       | स्थावर लिंगका विधानपूर्वक    |
| करके उसकी पूजा करता है, वह इ                                         |                                                | निर्माण करना चाहिये। शि        | -,                           |
| सम्पन्न होकर अन्तमें रुद्रलोकक                                       |                                                | ।<br>अखण्ड लिंगको जंगम (चर)-   | -लिंग माना है। अज्ञानतावश    |
| पार्थिवलिंगका निर्माण करके बिल                                       | वपत्रोंसे ग्यारह वर्षतक                        | ही कुछ लोग चरलिंगको द          |                              |
| उसका त्रिकाल पूजन करता है                                            | , उसके पुण्यफलको                               | लिंग) बना लेते हैं, शास्त्रोंक |                              |
| सुनिये। वह अपने इसी शरीरसे रु                                        | -                                              | मुनिजन ऐसा नहीं करते।          | जो मूढजन अचरलिंगको           |
| ु<br>करता है। उसके दर्शन और स्पर्श                                   |                                                | अखण्ड तथा चरलिंगको द्विर       |                              |
| नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन्मुक्त ज्ञा                                 |                                                | ।<br>शिवपूजाका फल नहीं प्राप्त |                              |
| इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शनम                                      | _                                              |                                | नतापूर्वक शास्त्रोक्तविधिसे  |
| प्राप्ति होती है॥ १८—२२॥                                             |                                                | <br>  चरलिंगको अखण्ड तथा अन    | -, -                         |

चाहिये। अखण्ड चरलिंगमें की गयी पूजासे सम्पूर्ण | अचरलिंगकी पूजासे कामना सिद्ध नहीं होती; उससे फलकी प्राप्ति होती है। द्विखण्ड चरलिंगकी पूजा तो अनिष्ट प्राप्त होता है—ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानोंने महान् अनिष्टकर कही गयी है। उसी प्रकार अखण्ड | कहा है॥ ३५—३७॥

\* पार्थिव शिवलिंगके निर्माणकी विधिका वर्णन \*

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें पार्थिव शिवलिंगके पूजनका माहात्म्यवर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १९॥ बीसवाँ अध्याय पार्थिव शिवलिंगके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोंद्वारा उसके पूजनकी

विद्येश्वरसंहिता-अ० २० ]

### विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन

सृतजी बोले—हे महर्षियो! अब मैं वैदिक कर्मके शिवलिंग बनानेके लिये प्रयत्नपूर्वक मिट्टीका संग्रह

प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंके लिये वेदोक्त मार्गसे ही पार्थिव-पूजाकी पद्धतिका वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनोंको देनेवाली है। आह्निकसूत्रोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार स्नान और सन्ध्योपासना

करके पहले ब्रह्मयज्ञ करे। तत्पश्चात् देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरोंका तर्पण करे। मनुष्यको चाहिये कि अपनी रुचिके अनुसार सम्पूर्ण नित्यकर्मको पूर्ण करके शिवस्मरणपूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात् सम्पूर्ण मनोवांछित फलकी सिद्धिके

लिये ऊँची भक्तिभावनाके साथ उत्तम पार्थिव लिंगकी

वेदोक्त विधिसे भलीभाँति पूजा करे॥१—४॥ नदी या तालाबके किनारे, पर्वतपर, वनमें, शिवालयमें अथवा और किसी पवित्र स्थानमें पार्थिव-पूजा करनेका विधान है। हे ब्राह्मणो! शुद्ध स्थानसे निकाली हुई

मिट्टीको यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानीके साथ शिवलिंगका निर्माण करे। ब्राह्मणके लिये श्वेत, क्षत्रियके

लिये लाल, वैश्यके लिये पीली और शूद्रके लिये काली मिट्टीसे शिवलिंग बनानेका विधान है अथवा जहाँ जो

मिट्टी मिल जाय, उसीसे शिवलिंग बनाये॥५—७॥

तां त्वा शिवाः शग्मां परि दधे भद्रं वर्णं पुष्यन्। (यजु० ४।२)

१. भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दूर ह पृथिवीं मा हिर सी:।

शिवभक्त पुरुष **'नमः'** पूर्वक **'नीलग्रीवाय०'**५ मन्त्रसे

शिवलिंगकी उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भक्तिपूर्वक 'एतत्ते

करके उस शुभ मृत्तिकाको अत्यन्त शुद्ध स्थानमें रखे।

फिर उसकी शुद्धि करके जलसे सानकर पिण्ड बना ले

और वेदोक्त मार्गसे धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिव लिंगकी

रचना करे। तत्पश्चात् भोग और मोक्षरूप फलकी

प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक उसका पूजन करे। उस

पार्थिवलिंगके पूजनकी जो विधि है, उसे मैं विधानपूर्वक

हुए समस्त पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण करे—उसपर जल

छिड्के। इसके बाद **'भूरसि'<sup>१</sup> इत्यादि मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि** 

संस्कार करे। इसके बाद **'नमस्ते रुद्र०'**<sup>३</sup> इस मन्त्रसे

स्फाटिकाबन्ध (स्फटिक शिलाका घेरा) बनानेकी

बात कही गयी है। **'नमः शम्भवायo'** इस मन्त्रसे

क्षेत्रशुद्धि और पंचामृतका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात्

'ॐ नमः शिवाय' इस मन्त्रका उच्चारण करते

फिर 'आपो अस्मान्o'<sup>२</sup> इस मन्त्रसे जलका

बता रहा हूँ, आप लोग सुनिये॥८—१०॥

२. आपो अस्मान् मातरः शुन्थयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। विश्वँ हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि। दीक्षातपसोस्तनूरसि

४. नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च। (यज्० १६।४१) ५. नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे। अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नम:।(यजु० १६।८)

३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। (यजु० १६।१)

करे॥ ११॥

| <b>रुद्राव॰ '<sup>१</sup> इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे। 'मा नो</b>                         | घृतस्नान कराये। <b>'मधु वाता०'<sup>१४</sup>, 'मधु नक्तं०'<sup>१५</sup>,</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>महान्तम्०'<sup>२</sup> इस मन्त्रसे आवाहन करे, 'या ते रुद्र०'<sup>३</sup></b>        | <b>'मधुमान्नो'<sup>१६</sup>—इ</b> न तीन ऋचाओंसे मधुस्नान और                 |
| इस मन्त्रसे भगवान् शिवको आसनपर समासीन करे।                                             | शर्करा-स्नान कराये। इन दुग्ध आदि पाँच वस्तुओंको                             |
| <b>'यामिषुंo'<sup>४</sup> इस मन्त्रसे शिवके अंगोंमें न्यास करे।</b>                    | पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्यसमर्पणके लिये कहे गये                            |
| <b>'अध्यवोचत्०'</b> <sup>५</sup> इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक अधिवासन करे।                  | <b>'नमोऽस्तु नीलग्रीवाय०</b> ' इत्यादि मन्त्रद्वारा पंचामृतसे               |
| <b>'असौ यस्ताम्रो०'<sup>६</sup> इस मन्त्रसे शिवलिंगमें इष्टदेवता</b>                   | स्नान कराये। तदनन्तर <b>'मा नस्तोके०'<sup>१७</sup> इस</b> मन्त्रसे          |
| शिवका न्यास करे। <b>'असौ योऽवसर्पति०'</b> <sup>७</sup> इस मन्त्रसे                     | प्रेमपूर्वक भगवान् शिवको कटिबन्ध (करधनी) अर्पित                             |
| उपसर्पण (देवताके समीप गमन) करे। इसके बाद                                               | करे। <b>'नमो धृष्णवे०'<sup>१८</sup> इ</b> स मन्त्रका उच्चारण                |
| <b>'नमोऽस्तु नीलग्रीवाय०</b> ' <sup>८</sup> इस मन्त्रसे इष्टदेवको पाद्य                | करके आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये। <b>'या ते</b>                       |
| समर्पित करे। ' <b>रुद्रगायत्री</b> ' से अर्घ्य दे। <b>'त्र्यम्बकं०</b> ' <sup>१०</sup> | <b>हेति:०'<sup>१९</sup> इत्यादि चार ऋचाओंको पढ़कर वेद</b> ज्ञ भक्त          |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

## समर्पित करे। **'रुद्रगायत्री'**' से अर्घ्य दे। **'त्र्यम्बकं०**'<sup>१</sup>° मन्त्रसे आचमन कराये। **'पयः पृथिव्याम्०'<sup>११</sup> इस** प्रेमसे विधिपूर्वक भगवान् शिवके लिये वस्त्र [एवं

१३६

मन्त्रसे दुग्धस्नान कराये। **'दधिक्राव्णो०**'<sup>१२</sup> इस मन्त्रसे | यज्ञोपवीत] समर्पित करे। इसके बाद **'नम: श्वभ्य०**'<sup>२०</sup> दिधस्नान कराये। **'घृतं घृतपावाo'<sup>१३</sup> इस मन्त्रसे ।** इत्यादि मन्त्रको पढ़कर शुद्ध बुद्धिवाला भक्त पुरुष

१. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि। अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहि सन्नः शिवोऽतीहि। (यजु० ३।६१) २. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षितम्। मा नो वधी: पितरं मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष:। (यजु० १६।१५) ३. या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि। (यजु० १६।२)

४. यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सी: पुरुषं जगत्। (यजु० १६।३) ५. अध्यवोचदिधवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्। अहीँश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराची: परा सुव। (यजु० १६।५) ६. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभु: सुमङ्गल:। ये चैनः रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता: सहस्रशोऽवैषाःहेड ईमहे। (यजु० १६।६) ७. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहित:। उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्य: स दृष्टो मृडयाति न:। (यजु० १६।७) ८. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है।

९. तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्। १०. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत:। (यजु० ३।६०)

११. पय: पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा:। पयस्वती: प्रदिश: सन्तु मह्यम्। (यजु० १८।३६) १२. दिधक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन:। सुरिभ नो मुखा करत्प्रण आयू १ष तारिषत्। (यजु० २३।३२)

१३. घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हिवरिस स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। (यजु०६।१९) १४. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। (यजु० १३।२७)

१५. मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवः रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता। (यजु० १३। २८) १६. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२ अस्तु सूर्य:। माध्वीर्गावो भवन्तु न:। (यजु० १३।२९) १७. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्त: सदिमत् त्वा हवामहे।

(यजु० १६। १६)

१८. नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। (यजु० १६।३६)

१९. या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनु:। तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज (११)। परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत:। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मिन्न धेहि तम् (१२)। अवतत्य धनुष्ट्वः सहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न: सुमना भव (१३)।

नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने (१४)। (यजु० १६) २०. नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च। (यजु० १६।२८)

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २० ] 💮 * पार्थिव शिवलिंगके निर्माणकी विधिका वर्णन * १३७                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ***********************************                                                                                                  | **************************************                                   |
| भगवान्को प्रेमपूर्वक गन्ध (सुगन्धित चन्दन एवं रोली)                                                                                  | <b>त्वा०<sup>,१०</sup> इस मन्त्रसे विद्वान् पुरुष आराध्यदेवका अभिषेक</b> |
| चढ़ाये। <b>'नमस्तक्षभ्यो०'<sup>१</sup> इस मन्त्र</b> से अक्षत अर्पित                                                                 | करे। दीपके लिये बताये हुए <b>'नम आशवे०'</b> इत्यादि                      |
| करे। <b>'नमः पार्याय०'</b> <sup>२</sup> इस मन्त्रसे फूल चढ़ाये। <b>'नमः</b>                                                          | मन्त्रसे भगवान् शिवकी नीराजना (आरती) करे। तत्पश्चात्                     |
| <b>पर्णाय॰ <sup>१३</sup> इस मन्त्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे। 'नमः</b>                                                                  | 'इमा रुद्राय०' इत्यादि तीन ऋचाओंसे भक्तिपूर्वक                           |
| <b>कपर्दिने च०'<sup>४</sup> इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे।</b>                                                                  | रुद्रदेवको पुष्पांजलि अर्पित करे। 'मा नो महान्तम्०'                      |
| <b>'नम आशवे०'<sup>५</sup> इस ऋचासे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार</b>                                                                     | इस मन्त्रसे विज्ञ उपासक पूजनीय देवताकी परिक्रमा                          |
| दीप निवेदित करे। तत्पश्चात् [हाथ धोकर] 'नमो                                                                                          | करे। फिर उत्तम बुद्धिवाला उपासक <b>'मा नस्तोके०'</b>                     |
| <b>ज्येष्ठाय०<sup>,६</sup> इस मन्त्रसे उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर</b>                                                             | इस मन्त्रसे भगवान्को साष्टांग प्रणाम करे। <b>'एष ते०</b> ' <sup>११</sup> |
| पूर्वोक्त त्र्यम्बक मन्त्रसे आचमन कराये—ऐसा कहा गया                                                                                  | इस मन्त्रसे शिवमुद्राका प्रदर्शन करे। <b>'यतो यतः०</b> ' <sup>१२</sup>   |
| है। <b>'इमा रुद्राय०'</b> <sup>७</sup> इस ऋचासे फल समर्पण करे।                                                                       | इस मन्त्रसे अभय नामक मुद्राका, <b>'त्र्यम्बकं'</b> मन्त्रसे              |
| फिर <b>'नमो व्रज्याय</b> ं' इस मन्त्रसे भगवान् शिवको                                                                                 | ज्ञान नामक मुद्राका तथा <b>'नमः सेना०'<sup>१३</sup> इ</b> त्यादि         |
| अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनन्तर 'मा नो                                                                                            | मन्त्रसे महामुद्राका प्रदर्शन करे। <b>'नमो गोभ्य०'<sup>१४</sup> इस</b>   |
| महान्तम्o' तथा 'मा नस्तोकेo'—इन पूर्वोक्त दो                                                                                         | ऋचाद्वारा धेनुमुद्रा दिखाये। इस तरह पाँच मुद्राओंका                      |
| मन्त्रोंद्वारा केवल अक्षतोंसे ग्यारह रुद्रोंका पूजन                                                                                  | प्रदर्शन करके शिवसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करे अथवा                         |
| करे। फिर <b>'हिरण्यगर्भः०'<sup>९</sup> इत्यादि मन्त्रसे जो</b> तीन                                                                   | वेदज्ञ पुरुष <b>'शतरुद्रिय'<sup>१५</sup> मन्त्र</b> की आवृत्ति करे।      |
| ऋचाओंके रूपमें पठित है, दक्षिणा चढ़ाये। <b>'देवस्य</b>                                                                               | तत्पश्चात् वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदनन्तर <b>'देवा</b>             |
| १. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ                                                                          | यश्च वो नमो नमो निषादेभ्य: पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नम: श्वनिभ्यो         |
| मृगयुभ्यश्च वो नम:।(यजु० १६।२७)                                                                                                      |                                                                          |
|                                                                                                                                      | र्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्याय च फेन्याय च। (यजु॰ १६।४२)                 |
| ३. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिष्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम इषुकृद्भयो धनुष्कृद्भयश्च वो नमो नमो                 |                                                                          |
| वः किरिकेभ्यो देवानाः हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः।(यजु० १६।४६)                                 |                                                                          |
| ४. नम: कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम: सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च।<br>(यजु॰ १६।२९) |                                                                          |
|                                                                                                                                      | र्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। (यजु० १६।३१)            |
|                                                                                                                                      | नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च। (यजु०                 |
| १६।३२)                                                                                                                               |                                                                          |
| ७. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती:। यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। (यजु०     |                                                                          |
| १६।४८)                                                                                                                               |                                                                          |
| ८. नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नम                                                                            | nो हृदय्याय च निवेष्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च। (यजु०             |
| 0.5 1.557                                                                                                                            |                                                                          |

९. हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम। (यजु० १३।४)

१०. देवस्य त्वा सिवतु: प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि। (यजु० २०।३)

११. एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा। एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु:॥ (यजु० ३।५७)

१२. यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ (यजु० ३६। २३)

१३. नम: सेनाभ्य: सेनानिभ्यश्च वो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नम: । क्षतृभ्य: संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च

वो नमः॥ (यजु० १६। २६)

१४. नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्य: सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम:॥ (गोमतीविद्या)

१५. यजुर्वेदका वह अंश, जिसमें रुद्रके सौ या उससे अधिक नाम आये हैं और उनके द्वारा रुद्रदेवकी स्तुति की गयी है। (देखिये यजु० अध्याय १६)

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-१३८ **गात्०** <sup>१</sup> इत्यादि मन्त्रसे भगवान् शंकरका विसर्जन करे। नाम कहे गये हैं।] इनमेंसे प्रथम नामके द्वारा अर्थातु 'ॐ इस प्रकार शिवपूजाकी वैदिक विधिका विस्तारसे प्रतिपादन हराय नमः' का उच्चारण करके पार्थिवलिंग बनानेके लिये मिट्टी लाये। दूसरे नाम अर्थात् 'ॐ महेश्वराय किया गया॥ १२—३७<sup>१</sup>/२॥ [हे महर्षियो!] अब संक्षेपमें पार्थिवपूजनकी वैदिक नमः' का उच्चारण करके लिंगनिर्माण करे। फिर 'ॐ विधिको सुनें। **'सद्योजातम्०'**<sup>२</sup> इस ऋचासे पार्थिवलिंग शम्भवे नमः ' बोलकर उस पार्थिवलिंगकी प्रतिष्ठा करे। बनानेके लिये मिट्टी ले आये। 'वामदेवायo'<sup>३</sup> मन्त्र तत्पश्चात् 'ॐ शृलपाणये नमः' कहकर उस पार्थिवलिंगमें पढ़कर उसमें जल डाले। [जब मिट्टी सनकर तैयार हो भगवान् शिवका आवाहन करे। 'ॐ पिनाकधृषे नमः' कहकर उस शिवलिंगको नहलाये। 'ॐ शिवाय नमः' जाय, तब] **'अघोर०**' मन्त्रसे लिंग निर्माण करे। फिर **'तत्पुरुषाय**ं <sup>५</sup> इस मन्त्रसे उसमें भगवान् शिवका बोलकर उसकी पूजा करे। फिर 'ॐ पशुपतये नमः' विधिवत् आवाहन करे। तदनन्तर **'ईशान०'<sup>६</sup> म**न्त्रसे कहकर क्षमा-प्रार्थना करे और अन्तमें 'ॐ महादेवाय नमः' कहकर आराध्यदेवका विसर्जन कर दे। इस प्रकार

प्रत्येक नामके आदिमें 'ॐ' कार और अन्तमें चतुर्थी

विभक्तिके साथ 'नमः' पद लगाकर बडे आनन्द और

भक्तिभावसे [पूजनसम्बन्धी] सारे कार्य करने

भलीभाँति सम्पन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे—

विराजमान, सनन्द आदि भक्तोंसे पुजित, भक्तोंके दु:खरूप

दावानलको नष्ट कर देनेवाले, अप्रमेय, उमाके साथ

समासीन तथा विश्वके भूषणस्वरूप भगवान् शिवका

चिन्तन करना चाहिये। भगवानु महेश्वरका प्रतिदिन इस

प्रकार ध्यान करे—उनकी अंगकान्ति चाँदीके पर्वतकी

भाँति गौर है, वे अपने मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट

धारण करते हैं, रत्नोंके आभूषण धारण करनेसे उनका

श्रीअंग और भी उद्धासित हो उठा है, उनके चार हाथोंमें

क्रमशः परशु, मृगमुद्रा, वर एवं अभयमुद्रा सुशोभित हैं, वे

सदा प्रसन्न रहते हैं। कमलके आसनपर बैठे हुए हैं,

षडक्षरमन्त्रसे अंगन्यास और करन्यासकी विधि

कैलास पर्वतपर एक सुन्दर सिंहासनके मध्यभागमें

भगवान् शिवको वेदीपर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानोंको भी शुद्ध बृद्धिवाला उपासक संक्षेपसे ही सम्पन्न करे। इसके बाद विद्वान् पुरुष पंचाक्षर मन्त्रसे अथवा गुरुके द्वारा दिये हुए अन्य किसी शिवसम्बन्धी मन्त्रसे सोलह उपचारोंद्वारा विधिवत् पूजन

करे अथवा—'भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने॥' —इस मन्त्रद्वारा विद्वान् उपासक भगवान् शंकरकी

पुजा करे। वह भ्रम छोडकर उत्तम भक्तिसे शिवकी आराधना करे; क्योंकि भगवान् शिव भक्तिसे ही

[मनोवांछित] फल देते हैं॥३८—४४॥ हे ब्राह्मणो! यह जो वैदिक विधिसे पुजनका क्रम बताया गया है, इसका पूर्णरूपसे आदर करता हुआ मैं

पुजाकी एक दूसरी विधि भी बता रहा हुँ, जो उत्तम होनेके साथ ही सर्वसाधारणके लिये उपयोगी है। हे मुनिवरो!

है। वह पूजा सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाली है, मैं उसे बताता हूँ, सुनो ! हर, महेश्वर, शम्भु, शूलपाणि, पिनाकधृक्,

१. देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत इमं देव यज्ञ\* स्वाहा वाते धा:॥ (यजु० ८।२१) २. सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः॥

बलप्रमथनाय नमः सर्वभृतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः।

पार्थिवलिंगकी पूजा भगवान् शिवके नामोंसे बतायी गयी शिव, पशुपित और महादेव—[ये क्रमश: शिवके आठ दिवतालोग चारों ओर खडे होकर उनकी स्तृति कर रहे हैं,

चाहिये॥ ४५—४९॥

३. ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम: श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: कालाय नम: कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो ४. ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्त रुद्ररूपेभ्यः।

५. ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्। ६. ॐ ईशान: सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवोम्॥

 कामनाभेदसे पार्थिवलिंगके पूजनका विधान \* विद्येश्वरसंहिता-अ० २१ ] चाहें, वैसा करें। हे महादेव! हे सदाशिव! वेदों, पुराणों, उन्होंने वस्त्रके रूपमें व्याघ्रचर्म धारण कर रखा है, वे इस विश्वके आदि हैं, बीज (कारण)-रूप हैं, सबका समस्त नाना प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तों और विभिन्न महर्षियोंने भय हर लेनेवाले हैं, उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक भी अबतक आपको पूर्णरूपसे नहीं जाना है, तो फिर मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं \*॥ ५०—५२॥ में कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर! मैं जैसा हूँ, वैसा इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिवलिंगका ही, उसी रूपमें सम्पूर्ण भावसे आपका हूँ, आपके पूजन करके गुरुके दिये हुए पंचाक्षरमन्त्रका विधिपूर्वक आश्रित हूँ, इसलिये आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ। हे जप करे। हे विप्रवरो! विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह परमेश्वर! आप मुझपर प्रसन्न होइये।' हे मुने! इस देवेश्वर शिवको प्रणाम करते हुए नाना प्रकारकी प्रकार प्रार्थना करके हाथमें लिये हुए अक्षत और पुष्पको स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रिय (यजु॰ भगवान् शिवके ऊपर चढ़ाकर उन शम्भुदेवको भक्तिभावसे १६वें अध्यायके मन्त्रों)-का पाठ करे। तत्पश्चात् विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदनन्तर शुद्ध बुद्धिवाला अंजलिमें अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभावसे उपासक शास्त्रोक्त विधिसे इष्टदेवकी परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मन्त्रोंको पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नताके साथ श्रद्धापूर्वक स्तुतियोंद्वारा देवेश्वर शिवकी स्तुति करे। भगवान् शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना करे—॥५३—५५॥ इसके बाद गला बजाकर (गलेसे अव्यक्त शब्दका उच्चारण करके) पवित्र एवं विनीत चित्तवाला साधक

'सबको सुख देनेवाले हे कृपानिधान! हे भूतनाथ! हे शिव! मैं आपका हूँ, आपके गुणोंमें ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण—मेरे जीवनसर्वस्व हैं, मेरा चित्त सदा आपके ही चिन्तनमें लगा हुआ है— यह जानकर मुझपर प्रसन्न होइये, कृपा कीजिये। हे शंकर! मैंने अनजानमें अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो, तो आपकी कुपासे वह सफल हो जाय। हे गौरीनाथ! मैं इस समय

महान् पापी हूँ और आप सदासे ही परम महान्

पतितपावन हैं—इस बातका विचार करके आप जैसा | सभी सुखोंको प्रदान करनेवाली है॥६४—६६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें पार्थिव शिवलिंगके पूजनकी विधिका वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥ इक्कीसवाँ अध्याय

कामनाभेदसे पार्थिवलिंगके पूजनका विधान पार्थिव लिंगोंके पूजनकी विधि है, हे दीनवत्सल! इसे ऋषिगण बोले—हे व्यासशिष्य सूतजी! हे

महाभाग! आपको नमस्कार है। हे तात! आपने अच्छी कृपापूर्वक बताइये॥ १-२॥

प्रकारसे पार्थिवार्चनकी विधि बतायी। अब सकाम सूतजी बोले—हे ऋषियो! आप सब लोग

भगवान्को प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे

गयी, जो भोग और मोक्ष देनेवाली तथा भगवान् शिवके प्रति भक्तिभावको बढ़ानेवाली है। जो मनुष्य इस अध्यायका

शुद्धचित्तसे पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापोंसे

मुक्त होकर सभी कामनाओंको प्राप्त करता है। यह उत्तम

कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र-पौत्र आदि

हे मुनिवरो! इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिवपूजा बतायी

और उसके बाद विसर्जन करे॥ ५६—६३॥

पूजनमें मनोवांछित पदार्थके अनुसार कितनी संख्यामें । पार्थिव-पूजनकी विधिका श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान

\* ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥ (विद्येश्वरसंहिता २०।५२)

| १४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | ******************************                        |
| करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिवलिंगके                             | बताया गया है। तीन लिंगोंका पूजन सभी कामनाओंकी         |
| पूजनको छोड़कर जो लोग अन्य देवोंके यजनमें लगे                                 | सिद्धिका मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्वमें बतायी गयी    |
| रहते हैं, उनकी वह पूजा, तप तथा दानादि व्यर्थ हो                              | संख्याविधिमें भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती |
| जाता है॥ ३–४॥                                                                | है। अन्य मुनियोंके मतसे संख्याका जो अन्तर है, वह भी   |
| अब मैं कामनाके अनुसार पार्थिवलिंगोंकी संख्या                                 | अब बताता हूँ ॥ १५–१६ ॥                                |
| बताता हूँ, हे मुनिश्रेष्ठ! अधिक संख्यामें अर्चन तो                           | बुद्धिमान् मनुष्य दस हजार पार्थिव शिवलिंगोंका         |
| निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब                                    | अर्चन करके महान् राजभयसे भी मुक्त होकर निर्भय हो      |
| प्रतिष्ठा, तदनन्तर सभी लिंगोंका पूजन अलग-अलग                                 | जाता है। कारागार आदिसे छूटनेके लिये दस हजार           |
| करना चाहिये। लिंगोंका आकार तो एक समान ही                                     | लिंगोंका अर्चन करना चाहिये और डाकिनी आदिके            |
| रखना चाहिये॥५-६॥                                                             | भयसे छूटनेके लिये सात हजार लिंगार्चन कराना            |
| विद्याप्राप्तिकी कामनासे पुरुष भक्तिपूर्वक एक                                | चाहिये॥ १७-१८॥                                        |
| हजार पार्थिव शिवलिंगोंका पूजन करे। इससे निश्चय ही                            | पुत्रहीन पुरुष पचपन हजार लिंगार्चन करे, कन्या-        |
| उस फलकी प्राप्ति हो जाती है। धन चाहनेवाले पुरुषको                            | सन्तानकी प्राप्ति दस हजार लिंगार्चनसे हो जाती है। दस  |
| उसके आधे (पाँच सौ), पुत्र चाहनेवालेको डेढ़ हजार                              | हजार लिंगार्चनसे विष्णु आदि देवोंके समान ऐश्वर्य      |
| और वस्त्रोंकी आकांक्षावालेको पाँच सौ शिवलिंगोंका                             | प्राप्त हो जाता है। दस लाख शिवलिंगार्चनसे अतुल        |
| पूजन करना चाहिये॥७-८॥                                                        | सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है॥१९-२०॥                    |
| मोक्षकी कामनावाले व्यक्तिको एक करोड़,                                        | जो मनुष्य पृथ्वीपर एक करोड़ शिवलिंगोंका अर्चन         |
| भूमिकी अभिलाषावालेको एक हजार, दयाप्राप्तिकी                                  | कर लेता है, वह तो शिवरूप ही हो जाता है; इसमें         |
| इच्छावालेको तीन हजार और तीर्थाटनकी इच्छावालेको                               | सन्देह नहीं करना चाहिये। पार्थिवपूजा करोड़ों यज्ञोंका |
| दो हजार शिवलिंगोंकी पूजा करनी चाहिये। मित्रप्राप्तिकी                        | फल प्रदान करनेवाली है। इसलिये सकाम भक्तोंके लिये      |
| इच्छावालेको तीन हजार तथा अभिचार कर्मोंमें पाँच                               | यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस             |
| सौसे लेकर एक हजारतक पार्थिव शिवलिंगोंके पूजनकी                               | मनुष्यका समय रोज बिना लिंगार्चनके व्यतीत होता है,     |
| विधि है। (कारागार आदिके) बन्धनसे छुटकारेकी                                   | उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्तिकी महान् हानि होती  |
| इच्छासे डेढ़ हजार तथा राजभयसे मुक्तिकी इच्छासे                               | है ॥ २१—२३ ॥                                          |
| पाँच सौ शिवलिंगोंका पूजन बुद्धिमानोंको जानना                                 | एक ओर सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और            |
| चाहिये॥ ९—१२॥                                                                | यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंगका   |
| चोर आदिके संकटसे बचनेके लिये दो सौ और                                        | पूजन माना गया है। कलियुगमें तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन |
| डाकिनी आदिके भयसे मुक्तिहेतु पाँच सौ पार्थिव                                 | दिखायी देता है, वैसा अन्य कोई साधन नहीं है—यह         |
| शिवलिंगोंका पूजन बताया गया है। दरिद्रतासे छुटकारेके                          | समस्त शास्त्रोंका निश्चित सिद्धान्त है। शिवलिंग भोग   |
| लिये पाँच हजार और सभी कामनाओंकी सिद्धिके लिये                                | और मोक्ष देनेवाला तथा विविध आपदाओंका निवारण           |
| दस हजार पार्थिव शिवलिंगोंका पूजन करना चाहिये। हे                             | करनेवाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिवसायुज्य  |
| मुनिश्रेष्ठो ! अब मैं नित्यपूजनविधि बताता हूँ, आप लोग                        | प्राप्त कर लेता है॥ २४—२६॥                            |
| सुनें ॥ १३–१४ ॥                                                              | महर्षियोंको शिवनाममय इस लिंगकी नित्य पूजा             |
| एक पार्थिवलिंगका नित्य पूजन पापोंका नाश                                      | करनी चाहिये। यह सभी लिंगोंमें श्रेष्ठ है, अत:         |
| करनेवाला और दो लिंगोंका पूजन अर्थकी सिद्धि करनेवाला                          | विधानपूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिये। हे मुनिवरो!        |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २१ ] * कामनाभेदसे पार्थिवलिंगके पूजनका विधान * १४१       |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |                                                               |
| परिमाणके अनुसार लिंग तीन प्रकारके कहे गये हैं—                               | श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगोंके लिये वैदिक मार्गसे पूजा        |
| उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आपलोग सुनें; मैं बताता                              | करनेकी सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजोंको वैदिक मार्गसे ही      |
| हूँ। जो चार अँगुल ऊँचा और देखनेमें सुन्दर हो तथा                             | पूजन करना चाहिये, अन्य मार्गसे नहीं—यह भगवान्                 |
| वेदीसे युक्त हो, उस शिवलिंगको शास्त्रज्ञ महर्षियोंने                         | शिवका कथन है। दधीचि, गौतम आदिके शापसे जिनका                   |
| उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा                                  | चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजोंकी वैदिक कर्ममें श्रद्धा नहीं |
| अधम माना गया है। इस तरह तीन प्रकारके शिवलिंग                                 | होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कर्मोंकी    |
| कहे गये हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं॥२७—३०॥                                | अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता है, उसका                  |
| जो भक्ति तथा श्रद्धासे युक्त होकर अनेक लिंगोंकी                              | मनोरथ कभी सफल नहीं होता॥४१—४४॥                                |
| मनसे नित्य पूजा करता है, वह मनोवांछित कामनाओंकी                              | इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान् शंकरका नैवेद्यान्त                |
| प्राप्ति कर लेता है॥३१॥                                                      | पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियोंका भी वहीं             |
| चारों वेदोंमें लिंगार्चनसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है;                          | पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा      |
| सभी शास्त्रोंका भी यह निर्णय है॥३२॥                                          | तथा यजमान—ये भगवान् शंकरकी आठ मूर्तियाँ कही गयी               |
| विद्वान्को चाहिये कि इस समस्त कर्म-प्रपंचका                                  | हैं। इन मूर्तियोंके साथ-साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम,       |
| त्याग करके परम भक्तिके साथ एकमात्र शिवलिंगका                                 | ईश्वर, महादेव तथा पशुपति—इन नामोंकी भी अर्चना करे।            |
| विधिवत् पूजन करे॥ ३३॥                                                        | तदनन्तर चन्दन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान              |
| केवल शिवलिंगकी पूजा हो जानेपर समग्र चराचर                                    | आदिके क्रमसे भगवान् शिवके परिवारका उत्तम भक्तिभावसे           |
| जगत्की पूजा हो जाती है। संसार-सागरमें डूबे हुए                               | पूजन करे। ईशान, नन्दी, चण्ड, महाकाल, भृंगी, वृष,              |
| लोगोंके तरनेका अन्य कोई भी साधन नहीं है॥ ३४॥                                 | स्कन्द, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र—ये दस शिवके परिवार          |
| अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे हुए तथा विषय-                                     | हैं, [जो क्रमश: ईशान आदि दसों दिशाओंमें पूजनीय हैं।]          |
| वासनाओंमें आसक्त चित्तवाले लोगोंके लिये इस जगत्में                           | तत्पश्चात् भगवान् शिवके समक्ष वीरभद्रका और पीछे               |
| [भवसागरसे पार होनेहेतु] लिंगार्चनके अतिरिक्त अन्य                            | कीर्तिमुखका पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा        |
| कोई नौका नहीं है॥ ३५॥                                                        | करे॥ ४५—५०॥                                                   |
| ब्रह्मा-विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व,                     | इसके बाद पंचाक्षर–मन्त्रका जप करके शतरुद्रियका                |
| चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि नाग, गरुड़                               | पाठ तथा नाना प्रकारकी स्तुतियाँ करके शिवपंचांगका              |
| आदि पक्षी, प्रजापित, मनु, किन्नर और मानव समस्त                               | पाठ करे। तत्पश्चात् परिक्रमा और नमस्कार करके                  |
| अर्थसिद्धि प्रदान करनेवाले शिवलिंगकी महान् भक्तिके                           | शिवलिंगका विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिवपूजनकी              |
| साथ पूजा करके अपने मनमें स्थित उन-उन समस्त                                   | सम्पूर्ण विधिका आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रिमें देवकार्यको    |
| अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर चुके हैं॥३६—३८॥                                  | सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिये। इसी प्रकार               |
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर—                            | शिवपूजन भी पवित्र भावसे सदा उत्तराभिमुख होकर ही               |
| कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारके अनुसार वैदिक                             | करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व             |
| अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिवलिंगकी पूजा                         | दिशाका आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना                     |
| करे। हे ब्राह्मणो! हे महर्षियो! अधिक कहनेसे क्या लाभ!                        | चाहिये; क्योंकि वह दिशा भगवान् शिवके आगे या                   |
| शिवलिंगका पूजन करनेमें स्त्रियोंका तथा अन्य सब                               | सामने पड़ती है (इष्टदेवका सामना रोकना ठीक नहीं                |
| लोगोंका भी अधिकार है॥ ३९-४०॥                                                 | है)। शिवलिंगसे उत्तर दिशामें भी न बैठे; क्योंकि उधर           |
| द्विजोंके लिये वैदिक पद्धतिसे ही शिवलिंगकी पूजा                              | भगवान् शंकरका वामांग है, जिसमें शक्तिस्वरूपा देवी             |

उमा विराजमान हैं। पूजकको शिवलिंगसे पश्चिम दिशामें | विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह बिना भस्मका त्रिपुण्ड्र भी नहीं बैठना चाहिये; क्योंकि वह आराध्यदेवका लगाये, बिना रुद्राक्षकी माला धारण किये तथा बिल्वपत्रका पृष्ठभाग है (पीछेकी ओरसे पूजा करना उचित नहीं है) बिना संग्रह किये भगवान् शंकरकी पूजा न करे। हे अत: अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसीका मुनिवरो! शिवपूजन आरम्भ करते समय यदि भस्म न मिले, तो मिट्टीसे ही ललाटमें त्रिपुण्डू अवश्य कर लेना आश्रय लेना चाहिये। [तात्पर्य यह कि शिवलिंगसे दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे।] | चाहिये॥५१-५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें पार्थिव-पूजन-वर्णन नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २१॥ बाईसवाँ अध्याय शिव-नैवेद्य-भक्षणका निर्णय एवं बिल्वपत्रका माहात्म्य ऋषिगण बोले—हे महामुने! हमने पहले सुना है आये हुए शिवनैवेद्यको दूसरे समयमें ग्रहण करूँगा— कि भगवान् शिवको अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करनेमें विलम्ब होता है, अतएव नैवेद्यके विषयमें निर्णय और बिल्वपत्रका करता है, उसे पाप लगता है॥८॥ माहात्म्य भी कहिये॥१॥ जिसमें शिवनैवेद्य ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न सूतजी बोले—हे मुनियो! अब आप सब सावधानीसे नहीं होती, वह महान् पापी होता है और निश्चित रूपसे सुनें। मैं प्रेमपूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिवव्रत नरकको जाता है॥९॥ धारण करनेवाले हैं, अत: आपलोग धन्य हैं॥२॥ हृदयमें अवस्थित शिवलिंग या चन्द्रकान्तमणिसे बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चाँदीसे बनाये गये जो शिवका भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा शिवलिंगको समर्पित किया गया नैवेद्य शिवकी दीक्षा लिये दृढ्निश्चयी है, उसे शिवनैवेद्य अवश्य ग्रहण करना भक्तको खाना ही चाहिये—ऐसा कहा गया है॥१०॥ चाहिये और अग्राह्य भावनाका त्याग कर देना चाहिये॥ ३॥ शिवनैवेद्यको देखनेमात्रसे ही सभी पाप दूर हो इतना ही नहीं शिवदीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगोंके जाते हैं और शिवका नैवेद्य भक्षण करनेसे तो करोडों लिये समर्पित महाप्रसादरूप शुभ शिवनैवेद्यको खा पुण्य स्वतः आ जाते हैं॥४॥ सकता है॥ ११॥ हजार यज्ञोंकी बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करनेसे भी जिन मनुष्योंने अन्य देवोंकी दीक्षा ली है और शिवकी भक्तिमें वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिये शिवनैवेद्यके भक्षणके

विषयमें निर्णयको प्रेमपूर्वक आप सब सुनें॥ १२॥

हे ब्राह्मणो! शालग्राममें उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग

(पारदलिंग), पाषाणलिंग, रजतिलंग, स्वर्णलिंग, देवों और

सिद्ध मुनियोंके द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसरके बने हुए लिंग, स्फटिकलिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त

शिवलिंगोंके लिये समर्पित नैवेद्यका भक्षण करना चान्द्रायण-

व्रतके समान फल देनेवाला कहा गया है॥१३-१४॥

पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके

यदि ब्रह्महत्या करनेवाला भी पवित्र होकर शिवका

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

दृढ़ानश्चया ह, उस शिवनवद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिये और अग्राह्य भावनाका त्याग कर देना चाहिये॥ ३॥ शिवनैवेद्यको देखनेमात्रसे ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिवका नैवेद्य भक्षण करनेसे तो करोड़ों पुण्य स्वत: आ जाते हैं॥ ४॥ हजार यज्ञोंकी बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करनेसे भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है, जो शिवनैवेद्य खानेसे प्राप्त हो जाता है। शिवका नैवेद्य खानेसे तो शिवसायुज्यकी प्राप्ति भी हो जाती है॥ ५॥ जिस घरमें शिवको नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्रसे शिवको समर्पित नैवेद्य प्रसादरूपमें आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्यको भी पवित्र करनेवाला हो जाता है॥ ६॥ आये हुए शिवनैवेद्यको प्रसन्नतापूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान् शिवका स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिये॥ ७॥

| विद्यप्रवरसाहता-अ० २२ ]     * शिव-नवद्य-भक्षणका निर्णय, बिल्वपत्रका माहात्म्य *                                                            |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| सम्पूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं॥१५॥                                                                                                 | जो व्यक्ति गन्ध-पुष्पादिसे बिल्ववृक्षके मूलका            |
| जहाँ चण्डका अधिकार हो, वहाँ शिवलिंगके लिये                                                                                                 | पूजन करता है, वह शिवलोकको प्राप्त करता है और             |
| समर्पित नैवेद्यका भक्षण मनुष्योंको नहीं करना चाहिये;                                                                                       | उसके सन्तान और सुखकी अभिवृद्धि होती है॥ २७॥              |
| जहाँ चण्डका अधिकार न हो, वहाँ भक्तिपूर्वक भक्षण                                                                                            | जो मनुष्य बिल्ववृक्षके मूलमें आदरपूर्वक दीपमालाका        |
| करना चाहिये॥१६॥                                                                                                                            | दान करता है, वह तत्त्वज्ञानसे सम्पन्न होकर महादेवके      |
| बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयम्भूलिंग और                                                                                               | सान्निध्यको प्राप्त हो जाता है॥ २८॥                      |
| अन्य समस्त प्रतिमाओंमें चण्डका अधिकार नहीं होता                                                                                            | जो बिल्वशाखाको हाथसे पकड़कर उसके                         |
| है ॥ १७ ॥                                                                                                                                  | नवपल्लवको ग्रहण करके बिल्वकी पूजा करता है, वह            |
| जो विधिपूर्वक शिवलिंगको स्नान कराकर उस                                                                                                     | समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ २९॥                      |
| स्नानजलको तीन बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र                                                                                            | जो पुरुष भक्तिपूर्वक बिल्ववृक्षके नीचे एक                |
| ही नष्ट हो जाते हैं॥१८॥                                                                                                                    | शिवभक्तको भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्योंको          |
| [चण्डके द्वारा अधिकृत होनेके कारण] अग्राह्य                                                                                                | भोजन करानेका पुण्य प्राप्त होता है॥३०॥                   |
| शिवनैवेद्य पत्र-पुष्प-फल और जल—यह सब                                                                                                       | जो बिल्ववृक्षके नीचे दूध और घीसे युक्त अन्न शिव-         |
| शालग्रामशिलाके स्पर्शसे पवित्र हो जाता है॥१९॥                                                                                              | भक्तको प्रदान करता है, वह दिरद्र नहीं रह जाता है॥ ३१॥    |
| हे मुनीश्वरो! शिवलिंगके ऊपर जो भी द्रव्य                                                                                                   | हे ब्राह्मणो! इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंगके        |
| चढ़ाया जाता है, वह अग्राह्य है और जो लिंगके स्पर्शसे                                                                                       | पूजनविधानको कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और           |
| बाहर है, उसे अत्यन्त पवित्र जानना चाहिये॥२०॥                                                                                               | निवृत्तोंके लिये दो भेद हैं॥ ३२॥                         |
| हे मुनिश्रेष्ठो! इस प्रकार मैंने शिवनैवेद्यका निर्णय                                                                                       | प्रवृत्तिमार्गियोंके लिये पीठपूजा इस भूतलपर सम्पूर्ण     |
| कह दिया। अब आप सब सावधानीसे बिल्वपत्रके                                                                                                    | अभीष्ट वस्तुओंको देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुषको     |
| माहात्म्यको आदरपूर्वक सुनें॥ २१॥                                                                                                           | चाहिये कि सुपात्र गुरु आदिके द्वारा ही सारी पूजा         |
| बिल्ववृक्ष तो महादेवस्वरूप है, देवोंके द्वारा भी                                                                                           | सम्पन्न करे॥ ३३॥                                         |
| इसकी स्तुति की गयी है, अतः जिस किसी प्रकारसे                                                                                               | शिवलिंगका अभिषेक करनेके पश्चात् अगहनी                    |
| उसकी महिमाको कैसे जाना जा सकता है॥२२॥                                                                                                      | अन्नसे नैवेद्य लगाना चाहिये। पूजाके अन्तमें उस           |
| संसारमें जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ                                                                                          | शिवलिंगको किसी शुद्ध पुट (डिब्बे)-में रख देना            |
| बिल्वके मूलमें निवास करते हैं॥ २३॥                                                                                                         | चाहिये अथवा किसी दूसरे शुद्ध घरमें स्थापित कर देना       |
| जो पुण्यात्मा बिल्ववृक्षके मूलमें लिंगरूपी अव्यय                                                                                           | चाहिये। निवृत्तिमार्गी उपासकोंके लिये हाथपर ही           |
| भगवान् महादेवकी पूजा करता है, वह निश्चित रूपसे                                                                                             | शिवपूजाका विधान है। उन्हें [भिक्षा आदिसे प्राप्त]        |
| शिवको प्राप्त कर लेता है॥ २४॥                                                                                                              | अपने भोजनको ही नैवेद्यरूपमें अर्पित करना चाहिये।         |
| जो प्राणी बिल्ववृक्षके मूलमें शिवजीके मस्तकपर                                                                                              | निवृत्तिमार्गियोंके लिये परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ |
| अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेका                                                                                           | बताया गया है। उन्हें चाहिये कि विभूतिसे ही पूजा करें     |
| फल प्राप्तकर पृथ्वीपर पवित्र हो जाता है॥ २५॥                                                                                               | और विभूतिका ही नैवेद्य शिवको प्रदान करें। पूजा           |
| इस बिल्ववृक्षके मूलमें बने हुए उत्तम थालेको जलसे                                                                                           | करनेके पश्चात् उस विभूतिस्वरूप लिंगको सिरपर सदा          |
| परिपूर्ण देखकर भगवान् शिव अत्यन्त प्रसन्न होते हैं॥ २६॥                                                                                    |                                                          |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें शिवनैवेद्यवर्णन<br>नामक लाईमलाँ अध्यास पार्ण दृश्या ॥ २२॥ |                                                          |
| नामक बाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २२ ॥                                                                                                       |                                                          |

तेईसवाँ अध्याय भस्म, रुद्राक्ष और शिवनामके माहात्म्यका वर्णन जिसके शरीरपर भस्म, रुद्राक्ष और मुखमें शिवनाम— ऋषिगण बोले—हे महाभाग व्यासशिष्य सूतजी! आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म-ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पापविनाशक दर्शन संसारमें दुर्लभ है॥ ११॥ माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये॥१॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

भस्ममाहात्म्य, रुद्राक्षमाहात्म्य तथा उत्तम नाममाहात्म्य-इन तीनोंका परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिये और हमारे हृदयको आनन्दित कीजिये॥२॥

उत्तम बात पूछी है; यह समस्त लोकोंके लिये हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुलके भूषणस्वरूप हैं॥३॥

सूतजी बोले—हे महर्षियो! आप लोगोंने बहुत

इस संसारमें कल्याणकारी परमदेवस्वरूप भगवान् शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिये यह शिवकी कथा अत्यन्त प्रिय है॥४॥

वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हींका शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुलका उद्धार कर लिया है, जो शिवकी उपासना करते हैं॥५॥

जिनके मुखमें भगवान शिवका नाम है, जो अपने मुखसे सदा शिव-शिव इस नामका उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे खदिर

वृक्षके अंगारको छूनेका साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता॥६॥

हे शिव! आपको नमस्कार है (श्रीशिवाय

नमस्तुभ्यम्) — जिस मुखसे ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापोंका विनाश करनेवाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुखका

दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थसेवनजनित फल प्राप्त होता है॥७-८॥

हे ब्राह्मणो! शिवका नाम, विभूति (भस्म) तथा रुद्राक्ष-ये तीनों त्रिवेणीके समान परम पुण्यवाले माने गये हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएँ सर्वदा रहती हैं,

उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य त्रिवेणीस्नानका फल पा लेता

है॥९-१०॥

उस पुण्यात्माका दर्शन त्रिवेणीके समान ही है,

[ श्रीशिवमहापुराण-

भस्म, रुद्राक्ष तथा शिवनामका जप करनेवाले और त्रिवेणी—इन दोनोंमें रंचमात्र भी अन्तर नहीं है—ऐसा जो नहीं जानता, वह निश्चित ही पापी है; इसमें सन्देह नहीं है॥ १२॥

जिसके मस्तकपर विभूति नहीं है, अंगमें रुद्राक्ष नहीं है और मुखमें शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्तिके समान त्याग देना चाहिये॥१३॥

भगवान् शिवका नाम गंगा है। विभृति यमुना मानी गयी है तथा रुद्राक्षको सरस्वती कहा गया है। इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापोंका नाश करनेवाली

है॥ १४॥ बहुत पहलेकी बात है, हितकारी ब्रह्माने जिसके शरीरमें उक्त ये तीनों—त्रिपुण्ड, रुद्राक्ष और शिवनाम

संयुक्त रूपसे विद्यमान थे, उनके फलको तुलाके पलड़ेमें एक ओर रखकर, त्रिवेणीमें स्नान करनेसे उत्पन्न फलको दूसरी ओरके पलड़ेमें रखा और तुलना की, तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानोंको चाहिये कि इन

उसी दिनसे ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शनमात्रसे पापोंको नष्ट कर देनेवाले इन तीनों (रुद्राक्ष, विभृति और शिवनाम)-को धारण करने लगे॥१७॥ ऋषिगण बोले—हे सुव्रत! [ भस्म, रुद्राक्ष और

तीनोंको सदा अपने शरीरपर धारण करें॥१५-१६॥

शिवनाम] इन तीनोंको धारण करनेसे इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले फलका वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूपसे उनके माहात्म्यका वर्णन करें॥ १८॥ सृतजी बोले-ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ! हे

शिवभक्त ऋषियो और विप्रो! आप सब सद्धिक तथा आदरपूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम—इन

| विद्येश्वरसंहिता–अ० २३ ] $*$ भस्म, रुद्राक्ष और शिवनामके माहात्म्यका वर्णन $*$ १४५ |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | ******************                                    |
| तीनोंका माहात्म्य सुनें॥ १९॥                                                       | हे महामुने! संसारके मूलभूत पातकरूपी वृक्षका           |
| शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियोंमें भी इनका माहात्म्य                               | शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय ही नाश हो जाता है॥ ३०॥      |
| अत्यन्त गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो! आप सबके                                        | जो पापरूपी दावानलसे पीड़ित हैं, उन्हें शिवनामरूपी     |
| स्नेहवश इस समय मैं [उस रहस्यको खोलकर]                                              | अमृतका पान करना चाहिये। पापोंके दावानलसे दग्ध         |
| प्रकाशित करने जा रहा हूँ॥२०॥                                                       | होनेवाले लोगोंको उस शिवनामामृतके बिना शान्ति नहीं     |
| हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो! इन तीनोंकी महिमाको सदसद्विलक्षण                              | मिल सकती॥ ३१॥                                         |
| भगवान् महेश्वरके बिना दूसरा कौन भलीभाँति जान                                       | जो शिवनामरूपी सुधाकी वृष्टिजनित धारामें गोते          |
| सकता है। इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह सब तो केवल                                 | लगा रहे हैं, वे संसाररूपी दावानलके बीचमें खड़े होनेपर |
| महेश्वर ही जानते हैं॥ २१॥                                                          | भी कदापि शोकके भागी नहीं होते॥ ३२॥                    |
| हे विप्रगण! मैं अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार                                        | जिन महात्माओंके मनमें शिवनामके प्रति बड़ी             |
| संक्षेपसे भगवन्नामकी महिमाका कुछ वर्णन करता हूँ।                                   | भारी भक्ति है, ऐसे लोगोंकी सहसा और सर्वथा मुक्ति      |
| आप सबलोग प्रेमपूर्वक उसे सुनें। यह नाम-माहात्म्य                                   | होती है ॥ ३३ ॥                                        |
| समस्त पापोंको हर लेनेवाला सर्वोत्तम साधन है॥ २२॥                                   | हे मुनीश्वर! जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की            |
| 'शिव'–इस नामरूपी दावानलसे महान् पातकरूपी                                           | है, उसीकी शिवनामके प्रति भक्ति होती है, जो समस्त      |
| पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है—यह सत्य है, सत्य                                   | पापोंका नाश करनेवाली है॥ ३४॥                          |
| है; इसमें संशय नहीं है॥ २३॥                                                        | जिसके मनमें भगवान् शिवके नामके प्रति कभी              |
| हे शौनक! पापमूलक जो नाना प्रकारके दु:ख हैं,                                        | खण्डित न होनेवाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है,         |
| वे एकमात्र शिवनाम (भगवन्नाम)-से ही नष्ट होनेवाले                                   | उसीके लिये मोक्ष सुलभ है—यह मेरा मत है॥ ३५॥           |
| हैं; दूसरे साधनोंसे सम्पूर्ण यत्न करनेपर भी पूर्णतया नष्ट                          | जो अनेक पाप करके भी भगवान् शिवके नाम-                 |
| नहीं होते हैं॥ २४॥                                                                 | जपमें आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापोंसे मुक्त     |
| जो मनुष्य इस भूतलपर सदा भगवान् शिवके                                               | हो ही जाता है; इसमें संशय नहीं है॥ ३६॥                |
| नामोंके जपमें ही लगा हुआ है, वह वेदोंका ज्ञाता है,                                 | जैसे वनमें दावानलसे दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते       |
| वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवादका पात्र है तथा वह                                     | हैं, उसी प्रकार शिवनामरूपी दावानलसे दग्ध होकर उस      |
| विद्वान् माना गया है॥ २५॥                                                          | समयतकके सारे पाप भस्म हो जाते हैं॥ ३७॥                |
| हे मुने! जिनका शिवनामजपमें विश्वास है, उनके                                        | हे शौनक! जिसके अंग नित्य भस्म लगानेसे पवित्र          |
| द्वारा आचरित नाना प्रकारके धर्म तत्काल फल देनेके                                   | हो गये हैं तथा जो शिवनामजपका आदर करने लगा है,         |
| लिये उत्सुक हो जाते हैं॥ २६॥                                                       | वह घोर संसारसागरको भी पार कर ही लेता है॥ ३८॥          |
| हे महर्षे! भगवान् शिवके नामसे जितने पाप नष्ट                                       | ब्राह्मणोंका धनहरण और अनेक ब्राह्मणोंकी हत्या         |
| होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतलपर कर ही नहीं                                     | करके भी जो आदरपूर्वक शिवके नामका जप करता है,          |
| सकता॥ २७॥                                                                          | वह पापोंसे लिप्त नहीं होता है [अर्थात् उसे किसी भी    |
| हे मुने! ब्रह्महत्या-जैसे पापोंकी समस्त अपरिमित                                    | प्रकारका पाप नहीं लगता है]॥३९॥                        |
| राशियाँ शिवनाम लेनेसे शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं॥ २८॥                               | सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियोंने   |
| जो शिवनामरूपी नौकापर आरूढ़ होकर संसार-                                             | यही निश्चित किया है कि भगवान् शिवके नामका जप          |
| समुद्रको पार करते हैं, उनके जन्म-मरणरूप संसारके                                    | संसारसागरको पार करनेके लिये सर्वोत्तम उपाय है॥ ४०॥    |
| मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं॥ २९॥                                 | हे मुनिवरो! अधिक कहनेसे क्या लाभ, मैं शिव-            |

करता हुँ॥ ४१॥ कर चुकी थी, शिवनामके प्रभावसे ही उत्तम गतिको भगवान् शंकरके एक नाममें भी पापहरणकी प्राप्त हुई॥४४॥ हे द्विजवरो! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे भगवन्नामके जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं उत्तम माहात्म्यका वर्णन किया है। अब आप लोग सकता॥ ४२॥ हे मुने! पूर्वकालमें महापापी राजा इन्द्रद्युम्नने भस्मका माहात्म्य सुनें, जो समस्त पावन वस्तुओंको भी शिवनामके प्रभावसे ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी॥ ४३॥ | पवित्र करनेवाला है॥ ४५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणमें प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें शिवनाममाहात्म्यवर्णन नामक तेईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २३।। चौबीसवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

### भस्म-माहात्म्यका निरूपण

### सृतजी बोले—हे महर्षियो! भस्म सम्पूर्ण मंगलोंको मन्त्रोंद्वारा जलिमश्रित भस्मसे धूलन (विभिन्न अंगोंमें

### होकर सुनिये॥१॥ एकको 'महाभस्म' जानना चाहिये और दूसरेको 'स्वल्पभस्म'। महाभस्मके भी अनेक भेद हैं। वह तीन प्रकारका कहा गया है—श्रौत, स्मार्त और लौकिक।

देनेवाला तथा उत्तम है, उसके दो भेद बताये गये हैं।

मैं उन भेदोंका वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान

नामके सर्वपापहारी माहात्म्यका वर्णन एक ही श्लोकमें

श्रौत और स्मार्त भस्मको केवल द्विजोंके ही उपयोगमें आनेके योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह श्रेष्ठ महर्षियोंने यह बताया है कि द्विजोंको वैदिक

स्वल्पभस्मके भी बहुत-से भेदोंका वर्णन किया गया है। अन्य लोगोंके भी उपयोगमें आ सकता है॥२—४॥ मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भस्म धारण करना चाहिये। दूसरे लोगोंके लिये बिना मन्त्रके ही केवल धारण करनेका

विधान है॥५॥ जले हुए गोबरसे उत्पन्न होनेवाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने! वह भी त्रिपुण्डुका द्रव्य है— ऐसा कहा गया है॥६॥ अग्निहोत्रसे उत्पन्न हुए भस्मका भी मनीषी पुरुषोंको

मर्दन या लेपन) करना चाहिये॥८॥ महर्षि जाबालिने सभी वर्णों और आश्रमोंके लिये मन्त्रसे या बिना मन्त्रके भी आदरपूर्वक भस्मसे त्रिपुण्डू

लगानेकी आवश्यकता बतायी है॥९॥ समस्त अंगोंमें सजल भस्मको मलना अथवा विभिन्न अंगोंमें तिरछा त्रिपुण्ड्र लगाना—इन कार्योंको मोक्षार्थी पुरुष प्रमादसे भी न छोड़े—ऐसा श्रुतिका आदेश है॥ १०॥

भस्मको धारण किया है॥१२॥

धारण किया है। अन्य देवियोंसहित भगवती उमा और लक्ष्मीदेवीने भी वाणीद्वारा इसकी प्रशंसा की है॥ ११॥ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णसंकरों तथा जातिभ्रष्ट पुरुषोंने भी उद्भूलन एवं त्रिपुण्ड्रके रूपमें

भगवान् शिव और विष्णुने भी तिर्यक् त्रिपुण्ड्

श्रीशिवमहापुराण-

इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप

जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीरमें भस्मका उद्भूलन (लेप) तथा त्रिपुण्ड् धारण करनेका आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम-समन्वित सदाचारकी कमी है॥ १३॥ जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीरमें भस्मलेप और

त्रिपुण्ड्रधारणका आचरण नहीं किया जाता है, उनकी संग्रह करना चाहिये। अन्य यज्ञसे प्रकट हुआ भस्म भी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मोंमें भी संसारसे सम्भव नहीं है॥ १४॥

त्रिपुण्ड्धारणके काममें आ सकता है॥७॥ जाबालोपनिषद्में आये हुए 'अग्निः' इत्यादि सात जो श्रद्धापूर्वक शरीरमें भस्मलेप और त्रिपुण्डू

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २४ ] * भस्म-माहात्म्य                          | का निरूपण * १४७                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **************************************                             |                                                          |
| धारणका आचारपालन नहीं करते हैं, उन्हें सौ करोड़                     | विद्वानोंको सदैव भस्म धारण करना चाहिये एवं लिंगार्चन     |
| कल्पोंमें भी शिवका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता॥१५॥                  | करके षडक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये॥ २७॥                 |
| जो श्रद्धापूर्वक भस्मलेप तथा त्रिपुण्ड्रधारण नहीं                  | ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओंके द्वारा       |
| करते हैं, वे महापातकोंसे युक्त हो जाते हैं, ऐसा                    | भी भस्म-धारण करनेके महत्त्वका वर्णन किया जाना            |
| शास्त्रोंका निर्णय है॥१६॥                                          | सम्भव नहीं है॥ २८॥                                       |
| जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुण्ड्रधारण नहीं               | जिसने अपने वर्ण तथा आश्रमधर्मसे सम्बन्धित                |
| करते हैं, उन लोगोंका सम्पूर्ण आचरण विपरीत फल                       | आचार तथा क्रियाएँ लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुण्ड्र |
| प्रदान करनेवाला हो जाता है॥१७॥                                     | धारण करता है, तो समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥   |
| हे मुनियो! जो महापातकोंसे युक्त और समस्त                           | जो भस्मधारण करनेवालेको त्यागकर धार्मिक                   |
| प्राणियोंसे द्वेष करनेवाले हैं, वे ही त्रिपुण्ड्धारण तथा           | कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेनेपर भी संसारसे      |
| भस्मोद्भूलनसे अत्यधिक द्वेष करते हैं॥१८॥                           | मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है॥ ३०॥                      |
| जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि (अग्निहोत्र)-का कार्य                | जिस ब्राह्मणने भस्मसे अपने सिरपर त्रिपुण्ड्र धारण        |
| करके <b>'त्र्यायुषं जमदग्नेः</b> '—इस मन्त्रसे भस्मका मात्र स्पर्श | कर लिया है, उसने मानो गुरुसे सब कुछ पढ़ लिया है          |
| ही कर लेता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १९॥              | और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिये हैं॥३१॥                  |
| जो मनुष्य तीनों सन्ध्याकालोंमें श्वेत भस्मके द्वारा                | जो मनुष्य भस्म धारण करनेवालेको देखकर उसे                 |
| त्रिपुण्ड्र धारण करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर              | कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चाण्डालसे उत्पन्न हुए हैं—  |
| शिवसान्निध्यका आनन्द भोगता है॥२०॥                                  | ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिये॥३२॥                         |
| जो व्यक्ति श्वेत भस्मसे अपने मस्तकपर त्रिपुण्ड्र                   | भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रियको <b>'मा नस्तोके</b>     |
| धारण करता है, वह अनादिभूत लोकोंको प्राप्तकर अमर                    | तनये०'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्मको शास्त्रसम्मत       |
| हो जाता है॥२१॥                                                     | कहे गये अंगोंपर धारण करना चाहिये॥३३॥                     |
| बिना भस्मस्नान किये षडक्षर [' <b>ॐ नमः</b>                         | वैश्य <b>'त्र्यम्बकं यजामहे'</b> —इस मन्त्रसे और शूद्र   |
| शिवाय'] मन्त्रका जप नहीं करना चाहिये। विधिपूर्वक                   | 'शिवाय नमः'—इस पंचाक्षरमन्त्रसे भस्मको                   |
| भस्मसे त्रिपुण्ड्र धारण करके ही इसका जप करना                       | अभिमन्त्रितकर धारण करे; विधवा स्त्रियोंके लिये           |
| चाहिये॥ २२ ॥                                                       | [भस्म-धारणकी] विधि शूद्रोंके समान कही गयी                |
| दयाहीन, अधम, महापापोंसे युक्त, उपपापोंसे युक्त,                    | है॥ ३४॥                                                  |
| मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देशमें नित्य भस्म                   | पाँच ब्रह्मादि मन्त्रों *से [अभिमन्त्रित भस्मके द्वारा]  |
| भारण करते रहते हैं, वह देश सदैव सम्पूर्ण तीर्थों और                | गृहस्थ त्रिपुण्डु धारण करे। ब्रह्मचारी 'त्र्यम्बकं       |
| यज्ञोंसे परिपूर्ण ही रहता है॥ २३-२४॥                               | यजामहे'—इस मन्त्रसे [भस्मको अभिमन्त्रित करके]            |
| त्रिपुण्ड्रधारण करनेवाला पापी जीव भी समस्त                         | और वानप्रस्थी 'अघोरेभ्योऽथ०' इस मन्त्रसे भस्मको          |
| देवों और असुरोंके द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा                  | अभिमन्त्रित करके त्रिपुण्ड्र धारण करे, किंतु यति         |
| त्रिपुण्ड्रसे युक्त है, तो उसके लिये कहना ही क्या॥ २५॥             | [संन्यासी] प्रणवके मन्त्रसे [भस्मको अभिमन्त्रित करके]    |
| भस्म धारण करनेवाला शिवज्ञानी जिस देशमें स्वेच्छया                  |                                                          |
| चला जाता है, उस देशमें समस्त तीर्थ आ जाते हैं॥ २६॥                 | जो वर्णाश्रम धर्मसे परे है, वह <b>'शिवोऽहं'</b> —इस      |
| इस विषयमें और अधिक क्या कहा जाय!                                   | l                                                        |

\* अघोर, ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेवके मन्त्र ही पंचब्रह्मके ध्यान हैं। ये मन्त्र पृ०-सं० ९८ पर दिये गये हैं।

| १४८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                            | ***************                                              |
| है, वह <b>'ईशानः सर्वविद्यानाम्'</b> —इस भावनाको करता      | भगवान् शिवकी निन्दा करते हैं और त्रिपुण्ड्र धारण             |
| हुआ त्रिपुण्ड्र धारण करे॥ ३७॥                              | करनेवालेकी निन्दा करते हैं, उनको तो देखनेसे ही पाप           |
| सभी वर्णोंके द्वारा भस्म-धारण करनेके इस उत्तम              | लगता है। वे वर्णसंकर, सुअर, असुर, खर (गधा),                  |
| कार्यको नहीं छोड़ना चाहिये; अन्य जीवोंको भी सदा            | श्वान (कुत्ता), क्रोष्टु (सियार) तथा कीड़े-मकोड़ेके          |
| भस्म धारण करना चाहिये—ऐसा भगवान् शिवका                     | समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियोंका          |
| आदेश है ॥ ३८ ॥                                             | [यह] जन्म मात्र पाप करनेके लिये ही होता है॥ ४६॥              |
| भस्म-स्नान करनेसे जितने कण शरीरमें प्रवेश                  | भगवान् शिवकी तथा त्रिपुण्ड्र धारण करनेवाले                   |
| करते हैं, उतने ही शिवलिंगोंको वह धारक अपने शरीरमें         | उनके भक्तोंकी जो निन्दा करते हैं, उन्हें रातमें देखनेपर      |
| धारण करता है॥ ३९॥                                          | चन्द्रमाके दर्शनसे और दिनमें देखनेपर सूर्यके दर्शनसे         |
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्री (सधवा), | शुद्धि प्राप्त होती है। [मात्र, इतना ही नहीं स्वप्नमें भी    |
| विधवा, बालक, पाखण्डी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी,      | उन्हें देखनेसे पाप लगता है, अत:] स्वप्नमें जो उन्हें         |
| संन्यासी, व्रती और संन्यासिनी स्त्रियाँ—ये सभी भस्मके      | देखे, उसको अपनी शुद्धिके लिये श्रुतिमें कहे गये              |
| त्रिपुण्ड-धारणके प्रभावके द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें  | रुद्रसूक्तका आदरपूर्वक पाठ करना चाहिये, तभी उससे             |
| संशय नहीं है॥४०-४१॥                                        | छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करनेसे नरक होता                |
| जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गयी अग्नि                 | है। उस नरकसे मुक्ति प्राप्त करना असम्भव है। जो               |
| सबको समान रूपसे जलाती है, वैसे ही ज्ञान या                 | भस्म-त्रिपुण्ड्र आदि धारण करनेवाले पुरुषकी निन्दा            |
| अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समानरूपसे सभी               | करते हैं, वे निश्चित ही मूर्ख हैं॥४७॥                        |
| मनुष्योंको पवित्र करता है॥४२॥                              | हे मुने! तान्त्रिक, ऊर्ध्वित्रिपुण्ड्र धारण करनेवाले         |
| भस्म तथा रुद्राक्ष-धारणके बिना जल अथवा                     | तथा तपाये हुए चक्र आदि चिह्नोंको धारण करनेवाले               |
| अन्नको अंशमात्र भी नहीं खाना चाहिये। गृहस्थ,               | इस शिवयज्ञके अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञसे बहिष्कृत         |
| वानप्रस्थ, संन्यासी और वर्णसंकर जातिका व्यक्ति यदि         | हैं ॥ ४८ ॥                                                   |
| भस्म एवं रुद्राक्षको धारण किये बिना भोजन करता है,          | बृहज्जाबालोपनिषद्में कहे गये वे लोग ही उस                    |
| तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरककी ओर प्रस्थान            | यज्ञमें अधिकारी हैं। प्रयत्नपूर्वक उन्हें शिवयज्ञके कार्यमें |
| करता है। ऐसे समयमें उक्त वर्णधर्मोंका वह व्यक्ति           | सिम्मिलित करना चाहिये। उन्हें भस्म लगाना चाहिये॥ ४९॥         |
| गायत्री मन्त्रके जपसे तथा यति (संन्यासी) मुख्य             | विभूतिका चन्दनसे या चन्दनमें विभूतिका मिश्रणकर               |
| प्रणवमन्त्रके जपसे प्रायश्चित्त करके मुक्ति प्राप्त कर     | बनाये गये मिश्रित भस्मसे [मस्तकपर] त्रिपुण्ड्र धारण          |
| सकता है॥ ४३॥                                               | करना चाहिये। कुछ भी हो मस्तकपर विभूति धारण                   |
| जो त्रिपुण्ड्रकी निन्दा करते हैं, वे साक्षात् शिवकी        | करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है, तो भी यह                 |
| ही निन्दा करते हैं और जो त्रिपुण्ड्रको धारण करते हैं,      | करना सदा लोगोंके लिये आवश्यक ही है॥५०॥                       |
| वे साक्षात् उन्हीं शिवको ही धारण करते हैं॥४४॥              | ब्रह्मचारिणी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों और                    |
| भस्मरहित भालको धिक्कार है, शिवालय                          | ब्राह्मणादि द्विजोंको केशपर्यन्त भस्म धारण करना चाहिये।      |
| (शिवमन्दिर)-रहित ग्रामको धिक्कार है, शिवार्चनसे            | इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रमवालोंको भी स्वच्छ विभूति       |
| रहित जन्मको धिक्कार है और शिवज्ञानरहित विद्याको            | धारण करना उचित है; क्योंकि विभूति मोक्ष देनेवाली             |
| धिक्कार है॥ ४५॥                                            | और समस्त पापोंका नाश करनेवाली है॥५१॥                         |
| जो लोग तीनों लोकोंके आधारस्वरूप महेश्वर                    | जो भस्मद्वारा विधिपूर्वक त्रिपुण्ड्र धारण करता है,           |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २४] * भस्म-माहात्म्य                | का निरूपण * १४९                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ************************                                | *************************************                   |
| वह [ब्रह्महत्यादि] महापातकसमूहों और [उच्छिष्ट           | पंचाक्षरमन्त्रसे लेकर सात करोड़ महामन्त्र और            |
| अन्नादिभक्षण] उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है॥५२॥           | अन्य करोड़ों मन्त्र शिवकैवल्यको प्रदान करनेवाले होते    |
| ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी [ये          | हैं ॥ ६४ ॥                                              |
| चारों आश्रम]; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य | हे मुने! [विष्णु आदि] देवताओंके [लिये प्रतिपादित]       |
| वर्णसंकर [ये चारों वर्ण और उपवर्णके लोग]; पतित अथवा     | अन्य जो मन्त्र हैं, वे सभी सुखोंको देनेवाले हैं, जो     |
| नीच मनुष्य भी विधिपूर्वक शरीरपर भस्म-उद्धूलन और         | त्रिपुण्ड्र धारण करता है, उसके वशमें वे सब मन्त्र स्वत: |
| त्रिपुण्ड्र धारण करके शुद्ध हो जाते हैं; [क्योंकि]      | ही हो जाते हैं॥६५॥                                      |
| सम्यक् रूपसे [धारण की गयी] भस्मसे [तत्काल ही]           | त्रिपुण्ड्र धारण करनेवाला मनुष्य अपने वंश और            |
| पापराशिसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है॥५३–५४॥              | गोत्रमें उत्पन्न हजारों पूर्वजोंका और भविष्यमें उत्पन्न |
| भस्म धारण करनेवाला व्यक्ति विशेष रूपसे                  | होनेवाली हजारों सन्तानोंका उद्धार करता है॥६६॥           |
| स्त्रीहत्या, गोहत्या, वीरहत्या और अश्वहत्या आदि         | जो त्रिपुण्ड्र धारण करता है, उसे इस लोकमें              |
| पापोंसे मुक्त हो जाता है; इसमें संशय नहीं है॥५५॥        | रोगरहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह सम्पूर्ण        |
| दूसरेके द्रव्यका अपहरण, परायी स्त्रीका अभिमर्शन,        | भोगोंका उपभोग करके जीवनके अन्तिम समयमें सुखपूर्वक       |
| दूसरेकी निन्दा, पराये खेतका अपहरण, दूसरेको कष्ट         | ही मृत्युको प्राप्त करता है। वह मृत्युके पश्चात् अणिमा, |
| देना, फसल और बाग आदिका अपहरण, घर फूँकना                 | महिमा आदि आठों ऐश्वर्यों और सद्गुणोंसे युक्त दिव्य      |
| (जलाना) आदि कर्म, नीचोंसे गाय, सोना, भैंस, तिल-         | शरीरवाले शिवको प्राप्त करता है और दिव्यलोकके            |
| कम्बल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदिका परिग्रह,        | देवोंसे सेवित दिव्य विमानपर चढ़कर शिवलोकको जाता         |
| दाश (मछुवारा), वेश्या, मतंगी, (चाण्डाली), शूद्रा,       | है ॥ ६७-६८ ॥                                            |
| नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा [स्त्रियों]–से मैथुन,      | वहाँपर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी                 |
| मांस, चर्म, रस तथा नमकका विक्रय, पैशुन्य (चुगली)        | गन्धर्वों, इन्द्रादि लोकपालोंके लोकोंमें क्रमश: जाकर    |
| और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना—इस                 | बहुत–से भोगोंका उपभोग करता हुआ प्रजापतियोंके पदों       |
| प्रकारसे अन्य असंख्य विभिन्न प्रकारके पाप त्रिपुण्ड्र   | तथा ब्रह्माके पदपर आसीन होकर वहाँ [दिव्यलोककी]          |
| धारण करनेके प्रभावसे तत्काल ही नष्ट हो जाते             | सैकड़ों कन्याओंके साथ आनन्दित होता है॥६९–७०॥            |
| हैं॥५६—६०॥                                              | वह उस लोकमें ब्रह्माकी आयुके बराबर आयुको                |
| भगवान् शिवके द्रव्यका अपहरण और जहाँ-कहीं                | प्राप्तकर अनेक सुखोंका भोग करके विष्णुलोकको जाता        |
| शिवकी निन्दा करनेवाला तथा शिवके भक्तोंकी निन्दा         | है और ब्रह्माके सौ वर्षोंतक सुखोंका भोग प्राप्त करता    |
| करनेवाला व्यक्ति प्रायश्चित्त करनेपर भी शुद्ध नहीं होता | है। तदनन्तर वह शिवलोकको जाकर इच्छानुकूल अक्षय           |
| है ॥ ६१ ॥                                               | कामनाओंको प्राप्तकर शिवका सान्निध्य प्राप्त कर लेता     |
| जिसने शरीरपर रुद्राक्ष और मस्तकपर त्रिपुण्ड्            | है; इसमें सन्देह नहीं है॥ ७१-७२॥                        |
| धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चाण्डाल भी है, तो          | सभी उपनिषदोंके सारको बार-बार सम्यक् रूपसे               |
| भी वह सभी वर्णोंमें श्रेष्ठतम और सम्पूज्य है॥६२॥        | देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुण्ड्र धारण        |
| जो मस्तकपर त्रिपुण्ड्र धारण करता है, वह इस              | करना ही परम श्रेष्ठ है॥७३॥                              |
| संसारमें जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियाँ    | जो ब्राह्मण विभूतिकी निन्दा करता है, वह ब्राह्मण        |
| हैं, उन सबमें स्नान किये हुएके समान [पुण्यफल प्राप्त    | नहीं है, अपितु अन्य जातिका है और विभूतिनिन्दाके         |
| करनेवाला] होता है॥६३॥                                   | कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्माकी आयुसीमातक नरक भोगना         |

| यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> । श्राशिवमहापुराण-            |
|-------------------------------------------------------------|
| <u>*********************************</u>                    |
| विद्वानोंने त्रिपुण्ड्र कहा है॥८४॥                          |
| भौहोंके मध्य भागसे लेकर जहाँतक भौहोंका अन्त                 |
| है, उतना बड़ा त्रिपुण्ड्र ललाटमें धारण करना चाहिये॥ ८५॥     |
| मध्यमा और अनामिका अँगुलीसे दो रेखाएँ करके                   |
| बीचमें अंगुष्ठद्वारा प्रतिलोमभावसे की गयी रेखा त्रिपुण्ड्र  |
| कहलाती है अथवा बीचकी तीन अँगुलियोंसे भस्म लेकर              |
| यत्नपूर्वक भक्तिभावसे ललाटमें त्रिपुण्ड्र धारण करे।         |
| त्रिपुण्ड् अत्यन्त उत्तम तथा भोग और मोक्षको देनेवाला        |
| है ॥ ८६-८७॥                                                 |
| त्रिपुण्ड्रकी तीनों रेखाओंमेंसे प्रत्येकके नौ-नौ देवता      |
| हैं, जो सभी अंगोंमें स्थित हैं, मैं उनका परिचय देता हूँ,    |
| सावधान होकर सुनें॥ ८८॥                                      |
| हे मुनिवरो! प्रणवका प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य             |
| अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रात:सवन |
| तथा महादेव—ये त्रिपुण्ड्रकी प्रथम रेखाके नौ देवता हैं,      |
| यह बात शिवदीक्षापरायण पुरुषोंको अच्छी तरह समझ               |
| लेनी चाहिये॥८९-९०॥                                          |
| हे मुनिश्रेष्ठो! प्रणवका दूसरा अक्षर उकार,                  |
| दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्त्वगुण, यजुर्वेद, माध्यन्दिनसवन,      |
| इच्छाशक्ति, अन्तरात्मा तथा महेश्वर—ये दूसरी रेखाके          |
| नौ देवता हैं—ऐसा शिवदीक्षित लोगोंको जानना                   |
| चाहिये॥ ९१-९२॥                                              |
| हे मुनिश्रेष्ठो! प्रणवका तीसरा अक्षर मकार,                  |
| आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञानशक्ति,        |
| सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव—ये तीसरी रेखाके                   |
| नौ देवता हैं—ऐसा शिवदीक्षित भक्तोंको जानना                  |
| चाहिये॥ ९३-९४॥                                              |
| इस प्रकार स्थानदेवताओंको उत्तम भक्तिभावसे                   |
| नित्य नमस्कार करके स्नान आदिसे शुद्ध हुआ पुरुष यदि          |
| त्रिपुण्ड्र धारण करे, तो भोग और मोक्षको भी प्राप्त कर       |
| लेता है॥ ९५॥                                                |
| हे मुनीश्वरो! ये सम्पूर्ण अंगोंमें स्थान-देवता बताये        |
| गये हैं, अब उनसे सम्बन्धित स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक     |
| सुनिये॥ ९६॥                                                 |
| बत्तीस, सोलह, आठ अथवा पाँच स्थानोंमें मनुष्य                |
|                                                             |

| त्रिपुण्ड्रका न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों     | ऊरुओंमें नाग और नागकन्याएँ, दोनों घुटनोंमें ऋषिकन्याएँ,              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कण्ठ, दोनों हाथ, दोनों           | दोनों पैरोंमें समुद्र तथा विशाल पृष्ठभागमें सम्पूर्ण तीर्थ           |
| कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों     | देवतारूपसे विराजमान हैं। इस प्रकार सोलह स्थानोंका                    |
| अण्डकोष, दोनों ऊरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों        | परिचय दिया गया। अब आठ स्थान बताये जा रहे                             |
| पिण्डली और दोनों पैर—ये बत्तीस उत्तम स्थान हैं; इनमें      | हैं॥ १०६—१०९॥                                                        |
| क्रमश: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, दस दिक्प्रदेश, दस          | गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों                         |
| दिक्पाल तथा आठ वसुओंका निवास है॥९७—१००॥                    | कन्धे, हृदय और नाभि—ये आठ स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा                   |
| धरा (धर), ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल,                       | तथा सप्तर्षि—ये आठ देवता बताये गये हैं। हे मुनीश्वरो!                |
| प्रत्यूष और प्रभास—ये आठ वसु कहे गये हैं। इन               | भस्मके स्थानको जाननेवाले विद्वानोंने इस तरह आठ                       |
| सबका नाममात्र लेकर इनके स्थानोंमें विद्वान् पुरुष          | स्थानोंका परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएँ,                   |
| त्रिपुण्ड्र धारण करे। अथवा एकाग्रचित्त होकर सोलह           | हृदय और नाभि—इन पाँच स्थानोंको भस्मवेत्ता पुरुषोंने                  |
| स्थानोंमें ही त्रिपुण्ड्र धारण करे॥१०१–१०२॥                | भस्म धारणके योग्य बताया है। यथासम्भव देश, काल                        |
| मस्तक, ललाट, कण्ठ, दोनों कन्धों, दोनों भुजाओं,             | आदिकी अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन (भस्म)-को                             |
| दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयोंमें, हृदयमें, नाभिमें,     | अभिमन्त्रित करना और जलमें मिलाना आदि कार्य करे।                      |
| दोनों पसलियोंमें तथा पृष्ठभागमें त्रिपुण्ड्र लगाकर वहाँ    | यदि उद्भूलनमें भी असमर्थ हो, तो त्रिपुण्ड्र आदि                      |
| दोनों अश्विनीकुमारों, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा            | लगाये ॥ ११०—११३ ॥                                                    |
| नारदका और वामा आदि नौ शक्तियोंका पूजन करे। ये              | त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणोंके आधार तथा तीनों देवताओंके                |
| सब मिलकर सोलह देवता हैं। अश्विनीकुमार युगल कहे             | जनक भगवान् शिवका स्मरण करते हुए <b>'नमः शिवाय'</b>                   |
| गये हैं—नासत्य और दस्र॥१०३—१०५॥                            | कहकर ललाटमें त्रिपुण्ड्र लगाये। 'ईशाभ्यां नमः'—                      |
| अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा,               | ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभागोंमें त्रिपुण्ड्र धारण करे।                 |
| हृदय, नाभि, दोनों ऊरु, दोनों जानु, दोनों पैर और            | 'बीजाभ्यां नमः'—यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठोंमें भस्म                    |
| पृष्ठभाग—इन सोलह स्थानोंमें सोलह त्रिपुण्ड्रका न्यास       | लगाये। <b>'पितृभ्यां नमः'</b> कहकर नीचेके अंगमें, <b>'उमेशाभ्यां</b> |
| करे। मस्तकमें शिव, केशोंमें चन्द्रमा, दोनों कानोंमें रुद्र | नमः' कहकर ऊपरके अंगमें तथा <b>'भीमाय नमः</b> '                       |
| और ब्रह्मा, मुखमें विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओंमें          | कहकर पीठमें और सिरके पिछले भागमें त्रिपुण्डू लगाना                   |
| विष्णु और लक्ष्मी, हृदयमें शम्भु, नाभिमें प्रजापति, दोनों  | चाहिये॥ ११४—११६॥                                                     |
|                                                            | संहिताके साध्यसाधनखण्डमें भस्मधारणवर्णन                              |
| नामक चौबीसवाँ अध                                           | याय पूर्ण हुआ ॥ २४॥                                                  |
|                                                            |                                                                      |
| पच्चीसर्व                                                  | ाँ अध्याय                                                            |
| रुद्राक्षधारणकी महिमा तथा                                  | उसके विविध भेदोंका वर्णन                                             |
| सूतजी बोले—हे महाप्राज्ञ! हे महामते! शिवरूप                | । समझना चाहिये। रुद्राक्षके दर्शनसे, स्पर्शसे तथा उसपर               |
| हे शौनक ऋषे! अब मैं संक्षेपसे रुद्राक्षका माहात्म्य बता    | जप करनेसे वह समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला                            |
| रहा हूँ, सुनिये॥१॥                                         | माना गया है॥२॥                                                       |
| रुद्राक्ष शिवको बहुत ही प्रिय है। इसे परम पावन             | हे मुने! पूर्वकालमें परमात्मा शिवने समस्त लोकोंका                    |
|                                                            |                                                                      |

विद्येश्वरसंहिता-अ० २५ ] \* रुद्राक्षधारणकी महिमा, उसके विविध भेदोंका वर्णन \*

१५१

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-उपकार करनेके लिये देवी पार्वतीके सामने रुद्राक्षकी श्रेणीका कहा गया है। जो चनेके बराबर हो, उसकी महिमाका वर्णन किया था॥३॥ गणना निम्न कोटिमें की गयी है। हे पार्वति! अब इसकी शिवजी बोले—हे महेश्वरि! हे शिवे! मैं आपके उत्तमताको परखनेकी यह दूसरी प्रक्रिया भक्तोंकी हितकामनासे बतायी जाती है। अतः आप भलीभाँति प्रेमवश भक्तोंके हितकी कामनासे रुद्राक्षकी महिमाका वर्णन करता हूँ, सुनिये॥४॥ प्रेमपूर्वक इस विषयको सुनिये॥ १४-१५॥ हे महेशानि! पूर्वकालकी बात है, मैं मनको संयममें हे महेश्वरि! जो रुद्राक्ष बेरके फलके बराबर होता रखकर हजारों दिव्य वर्षोंतक घोर तपस्यामें लगा है, वह उतना छोटा होनेपर भी लोकमें उत्तम फल देनेवाला तथा सुख-सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता रहा॥५॥ हे परमेश्वरि! मैं सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाला है॥ १६॥ स्वतन्त्र परमेश्वर हूँ। [एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध जो रुद्राक्ष आँवलेके फलके बराबर होता है, वह हो उठा।] अत: उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों समस्त अरिष्टोंका विनाश करनेवाला होता है तथा जो नेत्र खोले॥६॥ गुंजाफलके समान बहुत छोटा होता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों और फलोंकी सिद्धि करनेवाला होता है॥ १७॥ नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटोंसे कुछ जलकी बूँदें गिरीं। आँसूकी उन बूँदोंसे वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष रुद्राक्ष जैसे-जैसे छोटा होता है, वैसे-वैसे अधिक पैदा हो गये॥७॥ फल देनेवाला होता है। एक छोटे रुद्राक्षको विद्वानोंने एक बड़े रुद्राक्षसे दस गुना अधिक फल देनेवाला बताया भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे अश्रुबिन्दु स्थावरभावको प्राप्त हो गये। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णुभक्तोंको है ॥ १८ ॥ तथा चारों वर्णींके लोगोंको बाँट दिये॥८॥ पापोंका नाश करनेके लिये रुद्राक्षधारण आवश्यक भूतलपर अपने प्रिय रुद्राक्षोंको मैंने गौड़ देशमें बताया गया है। वह निश्चय ही सम्पूर्ण अभीष्ट उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, मनोरथोंका साधक है, अत: उसे अवश्य ही धारण सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशोंमें भी उनके अंकुर करना चाहिये॥ १९॥ उगाये। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पापसमूहोंका भेदन हे परमेश्वरि! लोकमें मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल करनेवाले तथा श्रुतियोंके भी प्रेरक हैं॥ ९-१०॥ देनेवाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई मेरी आज्ञासे वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा माला नहीं दिखायी देती॥२०॥ शूद्र जातिके भेदसे इस भूतलपर प्रकट हुए। रुद्राक्षोंकी हे देवि! समान आकार-प्रकारवाले, चिकने, सुदृढ़, ही जातिके शुभाक्ष भी हैं॥११॥ स्थूल, कण्टकयुक्त (उभरे हुए छोटे-छोटे दानोंवाले) उन ब्राह्मणादि जातिवाले रुद्राक्षोंके वर्ण श्वेत, रक्त, और सुन्दर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थींके दाता तथा सदैव पीत तथा कृष्ण जानने चाहिये। मनुष्योंको चाहिये कि भोग और मोक्ष देनेवाले हैं॥ २१॥ वे क्रमश: वर्णके अनुसार अपनी जातिका ही रुद्राक्ष जिसे कीड़ोंने दूषित कर दिया हो, जो खण्डित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हों, जो व्रणयुक्त हो धारण करें॥१२॥ भोग और मोक्षकी इच्छा रखनेवाले चारों वर्णींके तथा जो पूरा-पूरा गोल न हो, इन छ: प्रकारके रुद्राक्षोंको लोगों और विशेषत: शिवभक्तोंको शिव-पार्वतीकी प्रसन्नताके त्याग देना चाहिये॥ २२॥ लिये रुद्राक्षके फलोंको अवश्य धारण करना चाहिये॥ १३॥ जिस रुद्राक्षमें अपने आप ही डोरा पिरोनेके योग्य आँवलेके फलके बराबर जो रुद्राक्ष हो, वह श्रेष्ठ छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें बताया गया है। जो बेरके फलके बराबर हो, उसे मध्यम मनुष्यके प्रयत्नसे छेद किया गया हो, वह मध्यम

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २५ ] * रुद्राक्षधारणकी महिमा, उसके विविध भेदोंका वर्णन * १५३ |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <u></u>                                                       |
| श्रेणीका होता है॥ २३॥                                                            | उसको भी नमन करते हैं॥ ३६॥                                     |
| रुद्राक्षधारण बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला                                    | शिखामें एक, मस्तकपर चालीस, कण्ठप्रदेशमें                      |
| बताया गया है। ग्यारह सौ रुद्राक्षोंको धारण करनेवाला                              | बत्तीस, वक्षःस्थलपर एक सौ आठ, प्रत्येक कानमें एक-             |
| मनुष्य रुद्रस्वरूप ही हो जाता है॥२४॥                                             | एक, भुजबन्धोंमें छ:-छ: या सोलह-सोलह, दोनों                    |
| इस जगत्में ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य                                  | हाथोंमें उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर! प्रीतिपूर्वक           |
| जिस फलको पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोंमें भी                                | जितनी इच्छा हो, उतने रुद्राक्षोंको धारण करना चाहिये।          |
| नहीं किया जा सकता॥ २५॥                                                           | ऐसा जो करता है, वह शिवभक्त सभी लोगोंके लिये                   |
| भक्तिमान् पुरुष भलीभाँति साढ़े पाँच सौ रुद्राक्षके                               | शिवके समान पूजनीय, वन्दनीय और बार-बार दर्शनके                 |
| दानोंका सुन्दर मुकुट बनाये। तीन सौ साठ दानोंको लम्बे                             | योग्य हो जाता है॥ ३७—३९॥                                      |
| सूत्रमें पिरोकर एक हार बना ले। वैसे-वैसे तीन हार                                 | सिरपर ईशानमन्त्रसे, कानमें तत्पुरुषमन्त्रसे तथा गले           |
| बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार                                      | और हृदयमें अघोरमन्त्रसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिये॥ ४०॥       |
| करे ॥ २६–२७॥                                                                     | विद्वान् पुरुष दोनों हाथोंमें अघोर बीजमन्त्रसे रुद्राक्ष      |
| हे महेश्वरि! शिवभक्त मनुष्योंको शिखामें तीन,                                     | धारण करे और उदरपर वामदेवमन्त्रसे पन्द्रह रुद्राक्षोंद्वारा    |
| दाहिने और बाँयें दोनों कानोंमें क्रमश: छ:-छ:, कण्ठमें                            | गूँथी हुई माला धारण करे॥४१॥                                   |
| एक सौ एक, भुजाओंमें ग्यारह-ग्यारह, दोनों कुहनियों                                | सद्योजात आदि पाँच ब्रह्ममन्त्रों तथा अंगमन्त्रोंके            |
| और दोनों मणिबन्धोंमें पुन: ग्यारह-ग्यारह, यज्ञोपवीतमें                           | द्वारा रुद्राक्षकी तीन, पाँच या सात मालाएँ धारण करे           |
| तीन तथा कटिप्रदेशमें गुप्त रूपसे पाँच रुद्राक्ष धारण                             | अथवा मूलमन्त्र [ <b>नमः शिवाय</b> ]-से ही समस्त रुद्राक्षोंको |
| करना चाहिये। हे परमेश्वरि! [उपर्युक्त कही गयी] इस                                | धारण करे॥ ४२॥                                                 |
| संख्याके अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है,                               | रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान-पानमें मदिरा, मांस,              |
| उसका स्वरूप भगवान् शंकरके समान सभी लोगोंके                                       | लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा, विड्वराह आदिको                  |
| लिये प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है॥ २८—३१॥                                       | त्याग दे॥ ४३॥                                                 |
| इस प्रकार रुद्राक्षसे युक्त होकर मनुष्य जब आसन                                   | हे गिरिराजनन्दिनी उमे! श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणोंको      |
| लगाकर ध्यानपूर्वक शिवका नाम जपने लगता है, तो                                     | ही धारण करना चाहिये। गहरे लाल रंगका रुद्राक्ष                 |
| उसको देखकर पाप स्वत: छोड़कर भाग जाते हैं॥ ३२॥                                    | क्षत्रियोंके लिये हितकर बताया गया है। वैश्योंके लिये          |
| इस तरह मैंने एक हजार एक सौ रुद्राक्षोंको धारण                                    | प्रतिदिन बार-बार पीले रुद्राक्षको धारण करना आवश्यक            |
| करनेकी विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षोंके न प्राप्त होनेपर                        | है और शूद्रोंको काले रंगका रुद्राक्ष धारण करना                |
| मैं दूसरे प्रकारकी कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ॥ ३३॥                               | चाहिये—यह वेदोक्त मार्ग है॥४४॥                                |
| शिखामें एक, सिरपर तीस, गलेमें पचास और दोनों                                      | ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यासी—सबको                |
| भुजाओंमें सोलह–सोलह रुद्राक्ष धारण करना चाहिये॥ ३४॥                              | नियमपूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण              |
| दोनों मणिबन्धोंपर बारह, दोनों स्कन्धोंमें पाँच सौ                                | किये बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण                    |
| और एक सौ आठ रुद्राक्षोंकी माला बनाकर यज्ञोपवीतके                                 | करनेका सौभाग्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। इसको             |
| रूपमें धारण करना चाहिये॥ ३५॥                                                     | त्यागनेवाला व्यक्ति नरकको जाता है॥४५॥                         |
| इस प्रकार दृढ़ निश्चय करनेवाला जो मनुष्य एक                                      | हे उमे! पहले आँवलेके बराबर और फिर उससे                        |
| हजार रुद्राक्षोंको धारण करता है, वह रुद्र-स्वरूप है;                             | भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगयुक्त हों, जिनमें दाने      |
| समस्त देवगण जैसे शिवको नमस्कार करते हैं, वैसे ही                                 | न हों, जिन्हें कीड़ोंने खा लिया हो, जिनमें पिरोनेयोग्य        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |                                                               |

| १५४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                                                                                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ***********************                                                                                                                                                            | ****************************                            |
| छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषोंको नहीं धारण                                                                                                                           | होनेपर भी मेरे लिये प्रिय है और शुद्ध है॥५४॥            |
| करना चाहिये। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंगविग्रह है। वह                                                                                                                               | हाथमें, भुजाओंमें और सिरपर जो रुद्राक्ष धारण            |
| अन्ततः चनेके बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्षको                                                                                                                              | करता है, वह समस्त प्राणियोंसे अवध्य है और पृथ्वीपर      |
| ही सदा प्रशस्त माना गया है॥४६॥                                                                                                                                                     | रुद्ररूप होकर विचरण करता है॥५५॥                         |
| सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रोंको                                                                                                                                  | सभी देवों और असुरोंके लिये वह सदैव वन्दनीय              |
| भी भगवान् शिवकी आज्ञाके अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण                                                                                                                                 | एवं पूजनीय है। वह दर्शन करनेवाले प्राणीके पापोंका       |
| करना चाहिये। यतियोंके लिये प्रणवके उच्चारणपूर्वक                                                                                                                                   | शिवके समान ही नाश करनेवाला है॥५६॥                       |
| रुद्राक्ष धारण करनेका विधान है॥४७॥                                                                                                                                                 | ध्यान और ज्ञानसे रहित होनेपर भी जो रुद्राक्ष            |
| मनुष्य दिनमें [रुद्राक्ष धारण करनेसे] रात्रिमें किये                                                                                                                               | धारण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर            |
| गये पापोंसे और रात्रिमें [रुद्राक्ष धारण करनेसे] दिनमें                                                                                                                            | परमगतिको प्राप्त होता है॥५७॥                            |
| किये गये पापोंसे; प्रात:, मध्याह्न और सायंकाल [रुद्राक्ष                                                                                                                           | मणि आदिकी अपेक्षा रुद्राक्षके द्वारा मन्त्रजप करनेसे    |
| धारण करनेसे] किये गये समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता                                                                                                                                  | करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण           |
| है ॥ ४८ ॥                                                                                                                                                                          | करनेसे तो दस करोड़ गुना पुण्यलाभ होता है॥५८॥            |
| संसारमें जितने भी त्रिपुण्ड्र धारण करनेवाले हैं,                                                                                                                                   | हे देवि! यह रुद्राक्ष, प्राणीके शरीरपर जबतक रहता        |
| जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करनेवाले हैं, वे                                                                                                                                     | है, तबतक स्वल्पमृत्यु उसे बाधा नहीं पहुँचाती है॥५९॥     |
| यमलोकको नहीं जाते हैं॥ ४९॥                                                                                                                                                         | त्रिपुण्ड्को धारणकर तथा रुद्राक्षसे सुशोभित अंगवाला     |
| जिनके ललाटमें त्रिपुण्ड्र लगा हो और सभी अंग                                                                                                                                        | होकर मृत्युंजयका जप कर रहे उस [पुण्यवान् मनुष्य]-       |
| रुद्राक्षसे विभूषित हों तथा जो पंचाक्षरमन्त्रका जप कर                                                                                                                              | को देखकर ही रुद्रदर्शनका फल प्राप्त हो जाता है॥ ६०॥     |
| रहे हों, वे आप-सदृश पुरुषोंके पूज्य हैं; वे वस्तुत: साधु                                                                                                                           | हे प्रिये! पंचदेवप्रिय [अर्थात् स्मार्त और वैष्णव]      |
| हैं ॥ ५० ॥                                                                                                                                                                         | तथा सर्वदेवप्रिय सभी लोग रुद्राक्षकी मालासे समस्त       |
| [यम अपने गणोंको आदेश करते हैं कि] जिसके                                                                                                                                            | मन्त्रोंका जप कर सकते हैं॥६१॥                           |
| शरीरपर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तकपर त्रिपुण्ड्र नहीं है और                                                                                                                           | विष्णु आदि देवताओंके भक्तोंको भी निस्सन्देह इसे         |
| मुखमें <b>'ॐ नमः शिवाय'</b> यह पंचाक्षर मन्त्र नहीं है,                                                                                                                            | धारण करना चाहिये। रुद्रभक्तोंके लिये तो विशेष रूपसे     |
| उसको यमलोक लाया जाय।[भस्म एवं रुद्राक्षके] उस                                                                                                                                      | रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है॥ ६२॥                      |
| प्रभावको जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्षको                                                                                                                                   | हे पार्विति! रुद्राक्ष अनेक प्रकारके बताये गये हैं।     |
| धारण करनेवाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिये पूज्य हैं; उन्हें                                                                                                                          | मैं उनके भेदोंका वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और          |
| यमलोक नहीं लाना चाहिये॥५१-५२॥                                                                                                                                                      | मोक्षरूप फल देनेवाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभावसे उनका     |
| कालने भी इस प्रकारसे अपने गणोंको आदेश                                                                                                                                              | परिचय सुनो॥६३॥                                          |
| दिया, तब 'वैसा ही होगा'—ऐसा कहकर आश्चर्यचिकत                                                                                                                                       | एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् शिवका स्वरूप है।          |
| सभी गण चुप हो गये॥५३॥                                                                                                                                                              | वह भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करता है। उसके             |
| इसलिये हे महादेवि! रुद्राक्ष भी पापोंका नाशक                                                                                                                                       | दर्शनमात्रसे ही ब्रह्महत्याका पाप नष्ट हो जाता है*॥ ६४॥ |
| है। हे पार्वति! उसको धारण करनेवाला मनुष्य पापी                                                                                                                                     | जहाँ रुद्राक्षकी पूजा होती है, वहाँसे लक्ष्मी दूर नहीं  |
| * एकवक्त्रः शिवः साक्षाद्धिक्तिमुक्तिफलप्रदः । तस्य दर्शनमा<br>यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा न हि । नश्यन्त्युपद्रवाः<br>द्विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः । विशेषतः स रु | सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि॥                               |

| विद्येश्वरसंहिता-अ० २५ ] * रुद्राक्षधारणकी महिमा, उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कि विविध भेदोंका वर्णन * १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जातीं, उस स्थानके सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऐश्वर्यशाली हो जाता है॥७२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रहनेवाले लोगोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं॥ ६५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आठ मुखवाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरवरूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दो मुखवाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा गया है। वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उसको धारण करनेसे मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्युके                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंको देनेवाला है। वह विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पश्चात् शूलधारी शंकर हो जाता है॥७३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रूपसे गोहत्याका पाप नष्ट करता है॥६६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नौ मुखवाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका प्रतीक                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तीन मुखवाला रुद्राक्ष सदा साक्षात् साधनका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माना गया है अथवा नौ रूप धारण करनेवाली महेश्वरी दुर्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| देनेवाला है, उसके प्रभावसे सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी हैं॥ ७४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जाती हैं॥ ६७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर अपने बायें हाथमें                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् ब्रह्माका रूप है और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति देनेवाला है। उसके दर्शन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>  समान सर्वेश्वर हो जाता है; इसमें संशय नहीं है॥ ७५॥                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्पर्शसे शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हे महेश्वरि! दस मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती है॥६८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विष्णुका रूप है। हे देवेशि! उसको धारण करनेसे                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -<br>पाँच मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् कालाग्निरुद्ररूप है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं॥७६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वह सब कुछ करनेमें समर्थ, सबको मुक्ति देनेवाला तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हे परमेश्वरि! ग्यारह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सम्पूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करनेवाला है। वह पंचमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रुद्ररूप है; उसको धारण करनेसे मनुष्य सर्वत्र विजयी                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रुद्राक्ष अगम्या स्त्रीके साथ गमन और पापान्न-भक्षणसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | होता है ॥ ७७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| उत्पन्न समस्त पापोंको दूर कर देता है॥ ६९-७०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बारह मुखवाले रुद्राक्षको केशप्रदेशमें धारण करे।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| छ: मुखोंवाला रुद्राक्ष कार्तिकेयका स्वरूप है। यदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उसको धारण करनेसे मानो मस्तकपर बारहों आदित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दाहिनी बाँहमें उसे धारण किया जाय, तो धारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विराजमान हो जाते हैं॥ ७८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तेरह मुखवाला रुद्राक्ष विश्वेदेवोंका स्वरूप है। उसको                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| है; इसमें संशय नहीं है॥ ७१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | धारण करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्राप्त करता है तथा                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हे महेश्वरि! सात मुखवाला रुद्राक्ष अनंग नामसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सौभाग्य और मंगललाभ करता है॥ ७९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रसिद्ध है। हे देवेशि! उसको धारण करनेसे दरिद्र भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चौदह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह परमशिवरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात्साधनदः सदा। तत्प्रभावाद्भवेयुवं चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहित। दर्शनात् स्पष्ट पञ्चवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभुः। सर्वमुक्तिप्रदश्चैव अगम्यागमनं पापमभक्ष्यस्य च भक्षणम्। इत्यादिसर्वपापा षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणाद् दिक्षणे भुजे। ब्रह्महत्यादिकैः सप्तवक्त्रो महेशानि ह्यनङ्गो नाम नामतः। धारणात्तस्य दे रुद्राक्षश्चाण्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः। धारणात्तस्य पृ भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः। दुर्गा वा तर्दा तं धारयेद्वामहस्ते रुद्राक्षं भक्तितत्परः। सर्वेश्वरो भवेन्दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः। धारणात्तस्य दे एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्विर। स रुद्रो धारण द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके। आदित्याश्चैव त्रयोदशमुखो विश्वेदेवस्तद्धारणान्नरः। सर्वान्कामानवाप | नित् सद्यश्चतुर्वर्गफलप्रदः॥<br>त्र सर्वकामफलप्रदः॥<br>ने पञ्चवक्त्रो व्यपोहति॥<br>पापैर्मुच्यते नात्र संशयः॥<br>वेशि दरिद्रोऽपीश्वरो भवेत्॥<br>पृर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत्॥<br>धेष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी॥<br>नूनं मम तुल्यो न संशयः॥<br>वेशि सर्वान्कामानवाप्नुयात्॥<br>तिस्य सर्वत्र विजयी भवेत्॥<br>ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा॥ |

है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण करे, इससे समस्त जानकर धर्मकी वृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मन्त्रोंद्वारा पापोंका नाश हो जाता है॥८०॥ विधिवत् उसे धारण करना चाहिये॥८७॥ हे गिरिराजकुमारी! इस प्रकार मुखोंके भेदसे [हे मुनीश्वरो!] इस प्रकार परमात्मा शिवने रुद्राक्षके [चौदह] भेद बताये गये। अब तुम क्रमश: उन भगवती पार्वतीके सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करनेवाले रुद्राक्षोंके धारण करनेके मन्त्रोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो— भस्म तथा रुद्राक्षके माहात्म्यका वर्णन किया था॥ ८८॥ १-ॐ ह्रीं नम:। २-ॐ नम:। ३-क्लीं नम:। ४-भस्म और रुद्राक्षको धारण करनेवाले मनुष्य ॐ हीं नम:।५-ॐ हीं नम:।६-ॐ हीं हुं नम:।७-भगवान् शिवको अत्यन्त प्रिय हैं। उसको धारण करनेके ॐ हुं नम:।८-ॐ हुं नम:।९-ॐ ह्रीं हुं नम:।१०-प्रभावसे ही भुक्ति-मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें ॐ हीं नम:। ११-ॐ हीं हुं नम:। १२-ॐ क्रौं क्षौं सन्देह नहीं है॥ ८९॥ रौं नम:। १३-ॐ ह्रीं नम:। १४-ॐ नम: [—इन भस्म और रुद्राक्ष धारण करनेवाला मनुष्य शिवभक्त चौदह मन्त्रोंद्वारा क्रमशः एकसे लेकर चौदह मुखवाले कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्षसे युक्त होकर जो मनुष्य [शिवप्रतिमाके सामने स्थित होकर] 'ॐ नम: शिवाय'— रुद्राक्षोंको धारण करनेका विधान है।] साधकको चाहिये कि वह निद्रा और आलस्यका त्याग करके श्रद्धाभक्तिसे इस पंचाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है॥९०॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

सम्पन्न होकर सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये उक्त मन्त्रोंद्वारा उन-उन रुद्राक्षोंको धारण करे॥८१-८२॥ इस पृथ्वीपर जो मनुष्य मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित किये बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमश: चौदह इन्द्रोंके कालपर्यन्त घोर नरकको जाता है॥ ८३॥ रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले पुरुषको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के-सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारीको देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं॥८४-८५॥ हे पार्वति! रुद्राक्षमालाधारी पुरुषको देखकर मैं

शिव, भगवान् विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य

देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं॥८६॥

हे महेश्वरि! इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको समक्ष कही॥९५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके प्रथम विद्येश्वरसंहिताके साध्यसाधनखण्डमें रुद्राक्षमाहात्स्यवर्णन

रुद्राक्ष और भस्मके माहात्म्यको भक्तिपूर्वक सुनता है, उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र-पौत्र आदिके साथ इस लोकमें सभी प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है और भगवान् शिवका अतिप्रिय

[ श्रीशिवमहापुराण-

हो जाता है॥ ९२—९४॥ हे मुनीश्वरो! इस प्रकार मैंने शिवकी आज्ञाके अनुसार उत्तम मुक्ति देनेवाली विद्येश्वरसंहिता आपके

बिना भस्मका त्रिपुण्ड्र धारण किये और बिना रुद्राक्षमाला

हे मुनीश्वर! सभी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले

लिये जो महादेवकी पूजा करता है, उससे पूजित होनेपर

भस्म और रुद्राक्षके माहात्म्यको मैंने सुनाया। जो इस

भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं॥ ९१॥

नामक पच्चीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २५॥

॥ प्रथम विद्येश्वरसंहिता पूर्ण हुई॥

# श्रीशिवमहापुराण

## द्वितीय रुद्रसंहिता [ प्रथम—सृष्टिखण्ड ]

#### पहला अध्याय

ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें श्रीसूतजीद्वारा नारद-ब्रह्म-संवादकी अवतारणा

गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम्।

मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं

बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि॥

जो विश्वकी उत्पत्ति–स्थिति और लय आदिके
एकमात्र कारण हैं, गिरिराजकुमारी उमाके पति हैं,
तत्त्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्तिका कहीं अन्त नहीं है, जो
मायाके आश्रय होकर भी उससे अत्यन्त दूर हैं, जिनका
स्वरूप अचिन्त्य है, जो बोधस्वरूप हैं तथा निर्विकार
हैं, उन भगवान् शिवको मैं प्रणाम करता हूँ॥१॥

वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं

प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि।
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा

हेतमेकं

विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु

मैं स्वभावसे ही उन अनादि, शान्तस्वरूप, पुरुषोत्तम शिवकी वन्दना करता हूँ, जो अपनी मायासे इस सम्पूर्ण विश्वकी सुष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर और

नभोवदन्तर्बहिरास्थितो

बाहर भी स्थित हैं॥२॥

वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्त्रष्टुमिदं विचष्टे। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम्॥

जैसे लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत् सदा सब

ओर जिसके आस-पास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही इस प्रपंचको रचनेकी विधि बतायी थी, जो सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यन्त गूढ़ है, उन भगवान् शिवकी मैं

सादर वन्दना करता हूँ॥३॥ व्यासजी बोले—जगत्के पिता भगवान् शिव, जगन्माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेशजीको

नमस्कार करके हम इस पुराणका वर्णन करते हैं॥४॥ एक समयकी बात है, नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले

शौनक आदि सभी मुनियोंने उत्तम भक्तिभावके साथ

सूतजीसे पूछा—॥५॥ ऋषिगण बोले—[हे सूतजी!] विद्येश्वरसंहिताकी

जो साध्य-साधन-खण्ड नामवाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हमलोगोंने सुन लिया। उसका आदिभाग बहुत

ही रमणीय है तथा वह शिवभक्तोंपर भगवान् शिवका वात्सल्य-स्नेह प्रकट करनेवाली है॥६॥

हे महाभाग! हे सूतजी ! हे तात! आप हमलोगोंको सदाशिव भगवान् शंकरकी उत्तम कथाका श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकालतक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुखकमलसे निकल रहे ज्ञानामृतका पूर्ण रूपसे पान करते हुए भी हमलोग तृप्त नहीं हो पा

रहे हैं, इसलिये हे अनघ (पुण्यात्मा)! हम सब पुन: कुछ पूछना चाहते हैं॥७-८॥

भगवान् व्यासकी कृपासे आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिये भूत-भविष्य और वर्तमानका कुछ भी अज्ञात नहीं है अर्थात् सब कुछ आपको ज्ञात है॥९॥

अपनी सद्धक्तिके द्वारा गुरु व्यासजीसे परमकृपाको प्राप्तकर आप विशेष रूपसे सब कुछ जान गये हैं और

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-अपने सम्पूर्ण जीवनको भी कृतार्थ कर लिया है॥ १०॥ सुननेवाले-इन तीनों प्रकारके पुरुषोंको गंगाजीके समान हे विद्वन्! अब आप भगवान् शिवके परम उत्तम पवित्र करती है॥ २१-२२॥ स्वरूपका वर्णन कीजिये। साथ ही शिव और पार्वतीके हे द्विजो! पशुओंकी हिंसा करनेवाले निष्ठुर कसाईके दिव्य चरित्रोंका पूर्णरूपसे श्रवण कराइये॥ ११॥ सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकारके लोगोंको सदा आनन्द निर्गुण महेश्वर लोकमें सगुणरूप कैसे धारण करते देनेवाले शिव-गुणानुवादको सुननेसे ऊब सकता है। जिनके हैं? हम सबलोग विचार करनेपर भी शिवके तत्त्वको मनमें कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान् शिवके उन गुणोंका गान करते हैं; क्योंकि वह संसाररूपी नहीं समझ पाते॥१२॥ सृष्टिके पूर्वमें भगवान् शिव किस प्रकार अपने रोगकी दवा है, मन तथा कानोंको प्रिय लगनेवाला है और स्वरूपसे स्थित होते हैं, पुन: सृष्टिके मध्यकालमें वे सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है॥ २३-२४॥ हे ब्राह्मणो! आपलोगोंके प्रश्नके अनुसार मैं यथाबुद्धि भगवान् किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक् व्यवहार प्रयत्नपूर्वक शिवलीलाका वर्णन करता हूँ, आपलोग करते हैं। सृष्टिकल्पका अन्त होनेपर वे महेश्वरदेव किस रूपमें स्थित रहते हैं? लोककल्याणकारी शंकर कैसे आदरपूर्वक सुनें॥ २५॥ जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारदजीने प्रसन्न होते हैं॥१३-१४॥ शिवरूपी भगवान् विष्णुसे प्रेरित होकर अपने पिता प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंको कौन-सा उत्तम फल प्रदान करते हैं? यह सब हमसे ब्रह्माजीसे पूछा था। अपने पुत्र नारदका प्रश्न सुनकर शिवभक्त ब्रह्माजीका चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन कहिये। हमने सुना है कि भगवान् शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान् दयालु हैं, इसलिये वे अपने भक्तोंका मुनिश्रेष्ठको हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान् कष्ट नहीं देख सकते॥१५-१६॥ शिवके यशका गान करने लगे॥ २६-२७॥ ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ये तीनों देवता शिवके व्यासजी बोले—सूतजीके द्वारा कथित उस वचनको ही अंगसे उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचिकत हो उठे और स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्यकी कथा उन लोगोंने उस विषयको उनसे पूछा—॥ २८॥ तथा उनके विशेष चरित्रोंका वर्णन कीजिये। हे प्रभो! ऋषिगण बोले-हे सूतजी! हे महाभाग! हे शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ! हे महामते! आपके सुन्दर वचनको आप उमाके आविर्भाव और उनके विवाहकी भी कथा कहिये। विशेषत: उनके गार्हस्थ्यधर्मका और अन्य सुनकर हमारे हृदयमें कौतूहल हो रहा है॥ २९॥ लीलाओंका भी वर्णन कीजिये। हे निष्पाप सूतजी! ये ब्रह्मा और नारदका यह महान् सुख देनेवाला सब तथा अन्य बातें भी आप बतायें॥१७-१९॥ संवाद कब हुआ था, जिसमें संसारसे मुक्ति प्रदान व्यासजी बोले-उनके ऐसा पूछनेपर सूतजी करनेवाली शिवलीला वर्णित है॥ ३०॥ प्रसन्न हो उठे और भगवान् शंकरके चरणकमलोंका हे तात! प्रेमपूर्वक नारदके द्वारा पूछे गये उन-उन स्मरण करके मुनीश्वरोंसे कहने लगे—॥२०॥ प्रश्नोंके अनुसार भगवान् शंकरके यशका गुणानुवाद करनेवाले ब्रह्मा और नारदके संवादका वर्णन करें॥ ३१॥ सूतजी बोले—हे मुनीश्वरो! आपलोगोंने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आपलोग धन्य हैं, जो कि भगवान् आत्मज्ञानी उन मुनियोंके ऐसे वचनको सुनकर सदाशिवकी कथामें आपलोगोंकी आन्तरिक निष्ठा हुई प्रसन्न हुए सूतजी उस ब्रह्मा-नारद-संवादके अनुसार है, सदाशिवसे सम्बन्धित कथा वक्ता, पूछनेवाले और [कही गयी शिवकथाको] कहने लगे॥ ३२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके सृष्टिखण्डमें मुनि-प्रश्न-वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥

नारद मुनिकी तपस्या, इन्द्रद्वारा तपस्यामें विघ्न उपस्थित करना, नारदका कामपर विजय पाना और अहंकारसे युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसे अपने तपका कथन सूतजी बोले—[हे मुनियो!] एक समयकी बात 'वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं'—मन-है, ब्रह्माजीके पुत्र, मुनिशिरोमणि, विनीतचित्त नारदजीने

ही-मन ऐसा सोचकर इन्द्रने उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये प्रयत्न करनेकी इच्छा की। उस समय देवनायक इन्द्रने मनसे कामदेवका स्मरण किया। [स्मरण करते ही ] समान बुद्धिवाले कामदेव अपनी पत्नी रतिके

साथ आ गये॥७-८॥ आये हुए कामदेवको देखकर कपटबुद्धि देवराज इन्द्र शीघ्र ही स्वार्थके लिये उनको सम्बोधित करते हुए कहने लगे—॥९॥

इन्द्र बोले-मित्रोंमें श्रेष्ठ! हे महावीर! हे सर्वदा हितकारक! तुम प्रेमपूर्वक मेरे वचनोंको सुनो और मेरी सहायता करो॥१०॥ हे मित्र! तुम्हारे बलसे मैंने बहुत लोगोंकी तपस्याका

गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपासे ही मेरा यह राज्य स्थिर है॥ ११॥ पूर्णरूपसे संयमित होकर दृढ़निश्चयी देवर्षि नारद मनसे विश्वेश्वर भगवान् शंकरकी प्राप्तिका लक्ष्य बनाकर

हिमालयकी गुफामें तपस्या कर रहे हैं॥ १२॥

मुझे यह शंका है कि [तपस्यासे प्रसन्न] ब्रह्मासे वे मेरा राज्य ही न माँग लें। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्यामें विघ्न डालो॥१३॥

इन्द्रसे ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसन्तको साथ लेकर बडे गर्वसे उस स्थानपर गये और अपना

उपाय करने लगे॥१४॥ उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएँ रच डालीं। वसन्तने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकारसे अपना

प्रभाव प्रकट किया॥ १५॥ हे मुनिवरो! [कामदेव और वसन्तके अथक प्रयत्न

करनेपर भी] नारदमुनिके चित्तमें विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेवजीके अनुग्रहसे उन दोनोंका गर्व चूर्ण हो गया॥ १६॥ हे शौनक आदि महर्षियो! ऐसा होनेमें जो कारण था, उसे आदरपूर्वक सुनिये। महादेवजीकी कृपासे ही

दूसरा अध्याय

तपस्याके लिये मनमें विचार किया॥१॥ हिमालय पर्वतमें कोई एक परम शोभा-सम्पन्न

प्रकारकी शोभासे सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारदजी

उस गुफाको देखकर मुनिवर नारदजी बडे प्रसन्न

तपस्या करनेके लिये वहाँ गये॥३॥

बहती थीं॥२॥

गुफा थी, जिसके निकट देवनदी गंगा निरन्तर वेगपूर्वक वहाँ एक महान् दिव्य आश्रम था, जो नाना

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० २ ]\* नारद मुनिकी तपस्या, इन्द्रद्वारा तपस्यामें विघ्न करना **\*** 

हुए और सुदीर्घकालतक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अन्त:करण शुद्ध था। वे दृढ्तापूर्वक आसन बाँधकर मौन हो प्राणायामपूर्वक समाधिमें स्थित हो गये॥४॥

हे ब्राह्मणो! उन्होंने वह समाधि लगायी, जिसमें ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाला 'अहं ब्रह्मास्मि' [मैं

ब्रह्म हूँ]—यह विज्ञान प्रकट होता है॥५॥ मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इन्द्र कॉॅंप उठे और मानसिक सन्तापसे

व्याकुल हो गये॥६॥

| १६० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                            | प्रः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>*</i> [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *****************************                           | <u> </u>                                                 |
| [नारदमुनिपर] कामदेवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा॥ १७॥         | देख पाते हैं॥ २८॥                                        |
| पहले उसी आश्रममें कामशत्रु भगवान् शिवने                 | उस मायासे अत्यन्त मोहित मुनिशिरोमणि नारद                 |
| उत्तम तपस्या की थी और वहींपर उन्होंने मुनियोंकी         | गर्वयुक्त होकर अपना [कामविजय-सम्बन्धी] वृत्तान्त         |
| तपस्याका नाश करनेवाले कामदेवको शीघ्र ही भस्म कर         | बतानेके लिये तुरंत ही कैलास पर्वतपर गये॥ २९॥             |
| डाला था॥१८॥                                             | वहाँ रुद्रदेवको नमस्कार करके गर्वसे भरे हुए              |
| उस समय रितने कामदेवको पुन: जीवित करनेके                 | मुनिने अपने आपको महात्मा, प्रभु तथा कामजेता              |
| लिये देवताओंसे प्रार्थना की। तब देवताओंने समस्त         | मानकर उनसे अपना सारा वृत्तान्त कहा॥३०॥                   |
| लोकोंका कल्याण करनेवाले भगवान् शंकरसे याचना             | यह सुनकर भक्तवत्सल शंकरजी अपनी मायासे                    |
| की। इसपर वे बोले—हे देवताओ! कुछ समय व्यतीत              | मोहित, वास्तविक कारणसे अनभिज्ञ तथा भ्रष्टिचत्त           |
| होनेके बाद कामदेव जीवित तो हो जायँगे, परंतु यहाँ        | नारदसे कहने लगे—॥३१॥                                     |
| उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा॥१९-२०॥                      | <b>रुद्र बोले</b> —हे तात! हे नारद! हे प्राज्ञ! तुम धन्य |
| हे अमरगण! यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी             | हो। मेरी बात सुनो, अबसे फिर कभी ऐसी बात कहीं             |
| दूरतककी भूमिको नेत्रोंसे देख पाते हैं, वहाँतक कामदेवके  | भी न कहना और विशेषत: भगवान् विष्णुके सामने तो            |
| बाणोंका प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है॥ २१॥   | इसकी चर्चा कदापि न करना॥ ३२॥                             |
| भगवान् शंकरकी इस उक्तिके अनुसार उस समय                  | तुमने मुझसे अपना जो वृत्तान्त बताया है, उसे              |
| वहाँ नारदजीके प्रति कामदेवका अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध   | पूछनेपर भी दूसरोंके सामने न कहना। यह [सिद्धि-            |
| हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोकमें इन्द्रके पास लौट गये॥ २२॥ | सम्बन्धी] वृत्तान्त सर्वथा गुप्त रखनेयोग्य है, इसे कभी   |
| वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तान्त और मुनिका             | किसीसे प्रकट नहीं करना चाहिये॥ ३३॥                       |
| प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे वे वसन्तके  | तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिये [अधिक जोर               |
| साथ अपने स्थानको लौट गये॥२३॥                            | देकर] मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ; क्योंकि तुम भगवान् |
| उस समय देवराज इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ।                 | विष्णुके भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यन्त      |
| उन्होंने नारदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। परंतु शिवकी     | अनुगामी हो॥ ३४॥                                          |
| मायासे मोहित होनेके कारण वे उस पूर्ववृत्तान्तका स्मरण   | इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसारकी सृष्टि                   |
| न कर सके॥ २४॥                                           | करनेवाले भगवान् रुद्रने नारदजीको शिक्षा दी, परंतु        |
| वास्तवमें इस संसारमें सभी प्राणियोंके लिये शम्भुकी      | शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण नारदजीने उनकी             |
| मायाको जानना अत्यन्त कठिन है। जिसने अपने–आपको           | दी हुई शिक्षाको अपने लिये हितकर नहीं माना। भावी          |
| शिवको समर्पित कर दिया है, उस भक्तको छोड़कर शेष          | कर्मगति अत्यन्त बलवान् होती है, उसे बुद्धिमान् लोग       |
| सम्पूर्ण जगत् उनकी मायासे मोहित हो जाता है॥ २५॥         | ही जान सकते हैं। भगवान् शिवकी इच्छाको कोई भी             |
| नारदजी भी भगवान् शंकरकी कृपासे वहाँ                     | मनुष्य नहीं टाल सकता॥ ३५-३६॥                             |
| चिरकालतक तपस्यामें लगे रहे। अन्तमें अपनी तपस्याको       | तदनन्तर मुनिशिरोमणि नारद ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ          |
| पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गये॥ २६॥           | ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबलसे           |
| कामदेवपर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वरको                  | कामदेवको जीत लेनेकी बात कही॥ ३७॥                         |
| व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान् शिवकी मायासे मोहित        | उनकी वह बात सुनकर ब्रह्माजीने भगवान् शिवके               |
| होनेके कारण उन्हें यथार्थ बातका ज्ञान नहीं रहा॥ २७॥     | चरणारविन्दोंका स्मरण करके और समस्त कारण जानकर            |
| हे मुनिश्रेष्ठो! भगवान् शम्भुकी महामाया धन्य है,        | अपने पुत्रको यह सब कहनेसे मना किया॥ ३८॥                  |
| धन्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी उसकी गतिको नहीं     | नारदजी शिवकी मायासे मोहित थे, अतएव उनके                  |

चित्तमें मदका अंकुर जम गया था। इसलिये ज्ञानियोंमें अभिमानके साथ बताया॥४५॥ श्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्माजीकी बातको अपने लिये हितकर नारद मुनिका वह अहंकारयुक्त वचन सुनकर मन-ही-मन शिवके चरणारविन्दोंका स्मरणकर भगवान्

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० २]\* नारद मुनिकी तपस्या, इन्द्रद्वारा तपस्यामें विघ्न करना **\*** 

नहीं समझा॥ ३९॥ इस लोकमें शिवकी जैसी इच्छा होती है, वैसा ही

होता है। समस्त विश्व उन्हींकी इच्छाके अधीन है और उन्हींकी वाणीरूपी तन्त्रीसे बँधा हुआ है॥४०॥

तब नष्ट बुद्धिवाले नारदजी अपना सारा वृत्तान्त

गर्वपूर्वक भगवान् विष्णुके सामने कहनेके लिये वहाँसे शीघ्र ही विष्णुलोकमें गये॥४१॥

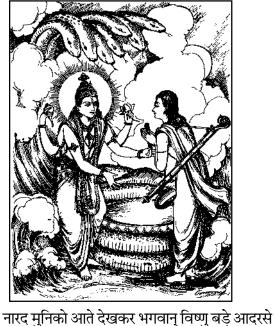

उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनिको हृदयसे लगा लिया। उन्हें मुनिके आगमनके हेतुका ज्ञान पहलेसे ही था।

नारदजीको अपने आसनपर बैठाकर भगवान् शिवके चरणारविन्दोंका स्मरण करके श्रीहरि उनसे यथार्थ तथा

गर्वनाशक वचन कहने लगे— ॥ ४२-४३॥ विष्णु बोले—हे तात! आप कहाँसे आ रहे हैं?

यहाँ किसलिये आपका आगमन हुआ है ? हे मुनिश्रेष्ठ! आप धन्य हैं। आपके शुभागमनसे मैं पवित्र हो गया॥ ४४॥ भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर गर्वसे भरे हुए है। हे मुने! जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसीके मनमें समस्त दु:खोंको देनेवाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक

आपमें कामविकार कैसे आ सकता है। आप तो जन्मसे निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धिवाले हैं॥ ५१-५२॥ श्रीहरिकी कही हुई बहुत-सी बातें सुनकर

विष्णुने उनके कामविजयके समस्त यथार्थ कारणको

भगवान् विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर

परमेश्वर कैलासपति शंकरकी स्तुति करने लगे॥ ४७॥

आप प्रसन्न हों। हे शिव! आप धन्य हैं और सबको विमोहित करनेवाली आपकी माया भी धन्य है॥ ४८॥

अपने नेत्रोंको बन्दकर उनके चरणकमलोंमें ध्यानस्थित

हृदयसे जानकर शिवके आज्ञानुसार मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे

तपस्याके भण्डार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार

ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त रहते हैं, फिर

उसके पश्चात् शिवके आत्मस्वरूप, परम शैव, सुबुद्ध

विष्णु बोले—हे देवेश्वर!हे महादेव!हे परमेश्वर!

इस प्रकार परमात्मा शिवकी स्तुति करके हरि

विश्वपालक हरि शिवके द्वारा जो होना था, उसे

विष्णु बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! आप धन्य हैं, आप

पूर्णरूपसे जान लिया॥ ४६॥

होकर चुप हो गये॥४९॥

कहने लगे—॥५०॥

मुनिशिरोमणि नारदजी जोर-जोरसे हँसने लगे और मन-ही-मन भगवान्को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे—॥५३॥

नारदजी बोले—हे स्वामिन्! यदि मुझपर आपकी कृपा है, तब कामदेवका मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान्के चरणोंमें मस्तक झुकाकर इच्छानुसार

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके सृष्टिखण्डमें नारदतपोवर्णन

नारद मुनिने मदसे मोहित होकर अपना सारा वृत्तान्त बड़े | विचरनेवाले नारदमुनि वहाँसे चले गये॥ ५४-५५॥

नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥

तीसरा अध्याय मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका भगवान् विष्णुसे उनका रूप माँगना, भगवान्का अपने रूपके साथ वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवान्को वरण

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना

ऋषिगण बोले—हे सूत! हे सूत! हे महाभाग!
हे व्यासिशिष्य! आपको नमस्कार है। हे तात! कृपापूर्वक
आपने हम सभीको जो कथा सुनायी है, यह निश्चित
ही आश्चर्यजनक है॥१॥
हे तात! मुनिके चले जानेके पश्चात् भगवान्
विष्णुने क्या किया और नारदजी कहाँ गये? वह सब

आप हमलोगोंको बतायें॥२॥ **व्यासजी बोले**—उन ऋषियोंकी बात सुनकर
पौराणिकोंमें श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान् सूतजी नाना प्रकारकी
सृष्टि करनेवाले शिवका स्मरण करके कहने लगे—॥३॥

इच्छानुसार वहाँसे चले जानेपर भगवान् शिवकी इच्छासे मायाविशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की ॥ ४ ॥ उन्होंने मुनिके मार्गमें एक विशाल, सौ योजन विस्तार– वाले, अद्भुत तथा अत्यन्त मनोहर नगरकी रचना की ॥ ५ ॥

सूतजी बोले-[हे महर्षियो!] उन नारदम्निके

भगवान्ने उसे अपने वैकुण्ठलोकसे भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकारकी वस्तुएँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषोंके लिये बहुत-से विहारस्थल थे। वह नगर चारों वर्णोंके लोगोंसे युक्त था॥६॥

वहाँ शीलिनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्रीका स्वयंवर करनेके लिये उद्यत थे। अत: उन्होंने महान् उत्सवका आयोजन किया था। उनकी

कन्याका वरण करनेके लिये उत्सुक हो चारों दिशाओंसे

बहुत-से राजकुमार आये थे, जो नाना प्रकारकी वेशभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता था॥ ७-८॥ ऐसे राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये। वे

तत्पश्चात् राजाने श्रीमती नामक अपनी सुन्दरी कन्याको

ऐसे राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधिके द्वारपर गये॥९॥ मुनिश्रेष्ठ नारदको आया देखकर राजा शीलनिधिने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बिठाकर उनका पूजन किया॥१०॥ वाकर उससे नारदजीके चरणोंमें प्रणाम करवाया

[ श्रीशिवमहापुराण-

तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है ?॥ १२॥ उनकी यह बात सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा— हे मुने! यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है॥ १३॥

और बोले-हे राजन्! यह देवकन्याके समान सुन्दरी

उस कन्याको देखकर नारदमुनि चिकत हो गये

अब इसके विवाहका समय आ गया है। यह अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त स्वयंवरमें जानेवाली है। इसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण लिक्षत होते हैं॥ १४॥ हे महर्षे! आप जन्मस्थ जातक ग्रहोंके अनुसार

प्राप्त करेगी, यह भी कहें॥ १५॥ राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे विह्नल हुए मुनिश्रेष्ठ

इसका सम्पूर्ण भाग्य बतायें और यह मेरी पुत्री कैसा वर

नारद उस कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा मनमें लिये राजाको सम्बोधित करके यह वाक्य बोले—॥ १६॥

हे भूपाल! आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात् लक्ष्मीकी भाँति समस्त गुणोंकी आगार है। इसका पति निश्चय ही

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ३ ] * शीलनिधिकी कन्यापर न      | गारदजीका मोहित होना * १६३                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                | **************************************                  |
| भगवान् शंकरके समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसीसे          | निश्चय ही मुझे वरण कर ले॥ २९॥                           |
| पराजित न होनेवाला, वीर, कामविजयी तथा सम्पूर्ण           | सूतजी बोले—हे महर्षियो! नारदमुनिकी ऐसी                  |
| देवताओंमें श्रेष्ठ होगा॥१७-१८॥                          | बात सुनकर भगवान् मधुसूदन हँस पड़े और शंकरके             |
| ऐसा कहकर राजासे विदा लेकर इच्छानुसार                    | प्रभावका अनुभव करके उन दयालु प्रभुने उन्हें इस          |
| विचरनेवाले नारदमुनि वहाँसे चल दिये। वे कामके            | प्रकार उत्तर दिया॥ ३०॥                                  |
| वशीभूत हो गये थे। शिवकी मायाने उन्हें विशेष मोहमें      | <b>विष्णु बोले</b> —हे मुने! आप अपने अभीष्ट             |
| डाल दिया था॥१९॥                                         | स्थानको जाइये, मैं उसी तरह आपका हितसाधन                 |
| वे मुनि मन-ही-मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारीको        | करूँगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य [अत्यन्त] पीड़ित रोगीका हित  |
| कैसे प्राप्त करूँ! स्वयंवरमें आये हुए नरेशोंमेंसे सबको  | करता है; क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं॥३१॥            |
| छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे!॥ २०॥            | ऐसा कहकर भगवान् विष्णुने नारदमुनिको मुख तो              |
| समस्त नारियोंको सौन्दर्य सर्वथा प्रिय होता है।          | वानरका दे दिया और शेष अंगोंमें अपने-जैसा स्वरूप         |
| सौन्दर्यको देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो     | देकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये॥३२॥                     |
| सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचारकर कामसे          | भगवान्की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर              |
| विह्नल हुए मुनिवर नारद भगवान् विष्णुका रूप ग्रहण करनेके | रूप प्राप्त हो गया—समझकर नारद मुनिको बड़ा हर्ष          |
| लिये तत्काल उनके लोकमें जा पहुँचे॥ २१–२२॥               | हुआ। वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान्के       |
| वहाँ भगवान् विष्णुको प्रणाम करके वे यह वचन              | प्रयत्नको वे समझ न सके॥ ३३॥                             |
| बोले—[हे भगवन्!] मैं एकान्तमें आपसे अपना सारा           | तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थानपर जा         |
| वृत्तान्त कहूँगा॥२३॥                                    | पहुँचे, जहाँ राजा शीलनिधिने राजकुमारोंसे भरी हुई        |
| तब 'बहुत अच्छा'—यह कहकर शिव-इच्छित                      | स्वयंवरसभाका आयोजन किया था॥३४॥                          |
| कर्म करनेवाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारदजीके साथ एकान्तमें | हे विप्रवरो! राजपुत्रोंसे घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवरसभा  |
| जा बैठे और बोले—हे मुने! अब आप अपनी बात                 | दूसरी इन्द्रसभाके समान अत्यन्त शोभा पा रही थी॥ ३५॥      |
| कहिये, तब केशवसे मुनि नारदजीने कहा॥ २४॥                 | नारदजी उस राजसभामें जा बैठे और वहाँ बैठकर               |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे भगवन्! आपके भक्त जो              | प्रसन्न मनसे बार-बार यही सोचने लगे। मैं भगवान् विष्णुके |
| राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्मपालनमें तत्पर रहते हैं।    | समान रूप धारण किये हूँ, अत: वह राजकुमारी अवश्य          |
| उनकी एक विशाललोचना कन्या है, जो बहुत ही सुन्दरी         | मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारदको     |
| है। उसका नाम श्रीमती है॥ २५॥                            | यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है॥३६-३७॥           |
| वह जगन्मोहिनीके रूपमें विख्यात है और तीनों              | हे विप्रो! उस सभामें बैठे हुए सभी मनुष्योंने            |
| लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी है। हे विष्णो! आज मैं        | मुनिको उनके पूर्वरूपमें ही देखा। राजकुमार आदि कोई       |
| शीघ्र ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ॥ २६॥           | भी उनके रूपपरिवर्तनके रहस्यको न जान सके॥ ३८॥            |
| राजा शीलनिधिने अपनी पुत्रीकी इच्छासे स्वयंवर            | वहाँ नारदजीकी रक्षाके लिये भगवान् रुद्रके दो            |
| रचाया है, इसलिये चारों दिशाओंसे वहाँ हजारों राजकुमार    | गण आये थे, जो ब्राह्मणका रूप धारण करके गूढ़भावसे        |
| आये हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें, तो मैं        | वहाँ बैठे थे। वे ही नारदजीके रूपपरिवर्तनके उत्तम        |
| उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूपके बिना        | भेदको जानते थे। मुनिको कामावेशसे मूढ़ हुआ जानकर         |
| वह मेरे कण्ठमें जयमाला नहीं डालेगी॥ २७-२८॥              | वे दोनों गण उनके निकट गये और आपसमें बातचीत              |
| हे नाथ! मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अत: आप मुझे            | करते हुए उनकी हँसी उड़ाने लगे॥ ३९-४०॥                   |
| अपना स्वरूप दे दीजिये, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती       | देखो, नारदका रूप तो निश्चित ही भगवान्                   |

विष्णुके समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानरके समान विकट विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगोंने उनको वहाँ और महाभयंकर। काममोहित ये व्यर्थमें ही राजपुत्रीको नहीं देखा, केवल उस कन्याने ही उन्हें देखा॥ ४९॥ प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकारकी कपटपूर्ण भगवान्को देखते ही उस परमसुन्दरी राजकुमारीका बातें कहकर वे नारदका उपहास करने लगे॥ ४१-४२॥ मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके मुनि तो कामसे विह्नल थे, अतः उन्होंने उनकी कण्ठमें वह माला पहना दी॥५०॥ यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस राजाका रूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु उस

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी॥ ४४-४५॥

'श्रीमती' को प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके आगमनकी

अन्त:पुरसे वहाँ आयी। अपने हाथमें सोनेकी सुन्दर माला लिये हुए वह शुभलक्षणा राजकुमारी स्वयंवरके मध्यभागमें लक्ष्मीके

इसी बीच स्त्रियोंसे घिरी हुई वह सुन्दरी राजकन्या

प्रतीक्षा करने लगे॥४३॥

हाथमें माला लेकर अपने मनके अनुरूप वरका अन्वेषण करती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी॥४६॥ नारदमुनिका भगवान् विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर प्रसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी॥ ४७॥ स्वयंवरसभामें अपने मनोवांछित वरको न देखकर वह दु:खित हो गयी। राजकुमारी उस सभाके भीतर

चुपचाप खड़ी रह गयी और उसने किसीके गलेमें

इतनेमें राजाके समान वेशभूषा धारण किये हुए भगवान्

जयमाला नहीं डाली॥४८॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाली वह भूपकन्या

सूतजी बोले—हे महर्षियो! उन रुद्रगणोंका यह वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे शिवकी मायासे मोहित थे। उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा॥ ५५॥ वानरके समान अपना मुँह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगणोंको वहाँ यह शाप दे दिया—तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मणका

राजकुमारीको साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और

गये। नारदमुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे, इसलिये

इधर, सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो

तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञानविशारद रुद्रगण

गण बोले—हे नारद! हे मुने! आप व्यर्थ ही

कामसे मोहित हो रहे हैं और [सौन्दर्यके बलसे]

अपने धाममें जा पहुँचे॥५१॥

वे अत्यन्त विह्वल हो उठे॥५२॥

कामविह्नल नारदजीसे कहने लगे—॥५३॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

राजकुमारीको पाना चाहते हैं। वानरके समान अपना घृणित मुँह तो देख लीजिये॥५४॥

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ४] * नारदजीका भगवान् विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना * १६५                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वि                                                                                                                                                            | दोनों शिवगण मुनिको मोहित जानकर कुछ नहीं बोले ॥ ५८ ॥<br>हे ब्राह्मणो! वे सदा सब घटनाओंमें भगवान् शिवकी<br>इच्छा मानते थे, अत: उदासीन भावसे अपने स्थानको<br>चले गये और भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे ॥ ५९ ॥<br>तीय रुद्रसंहिताके सृष्टिखण्डमें नारदमोहवर्णन<br>वाय पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ |
|                                                                                                                                                                                                        | अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ` •                                                                                                                                                                                                    | टकारना और शाप देना, फिर मायाके दूर हो                                                                                                                                                                                                                                           |
| जानेपर पश्चात्तापपूर्वक भगवान्के चरणोंमें गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान्<br>विष्णुका उन्हें समझा-बुझाकर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश<br>और शिवके भजनका उपदेश देना |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बड़ी अद्भुत कथाका वर्णन किया है। भगवान् शंकरकी माया धन्य है। यह चराचर जगत् उसीके अधीन है॥१॥                                                                                                            | छल-कपटमें ही रत रहनेवाले हे हरे! यदि महेश्वर<br>रुद्र दया करके विष न पी लेते, तो तुम्हारी सारी माया                                                                                                                                                                             |
| भगवान् शंकरके वे दोनों गण जब अपनी इच्छासे                                                                                                                                                              | उसी दिन समाप्त हो जाती॥८॥                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [कहीं अन्यत्र] चले गये, तब कामविह्वल और<br>[अपमानसे] क्रुद्ध मुनि नारदने क्या किया?॥२॥<br>सूतजी बोले—शिवकी इच्छासे विमोहित [उस                                                                         | हे विष्णो! कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है।<br>तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान् शंकरने तुम्हें<br>स्वतन्त्र बना दिया है॥९॥                                                                                                                                              |
| राजकुमारीके प्रति विशेष आसक्ति होनेके कारण अन्य                                                                                                                                                        | परमात्मा शंकरके द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं                                                                                                                                                                                                                                      |
| अर्थ-अनर्थके ज्ञानसे रहित] मुनिने उन दोनोंको यथोचित                                                                                                                                                    | किया गया और तुम उनके प्रभावबलको जानकर स्वतन्त्र                                                                                                                                                                                                                                 |
| शाप देकर जलमें अपना मुख और स्वरूप देखा॥३॥                                                                                                                                                              | होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल-ढालको                                                                                                                                                                                                                                  |
| शिव-इच्छाके कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और                                                                                                                                                              | समझकर अब वे (भगवान् शिव) भी पश्चात्ताप करते                                                                                                                                                                                                                                     |
| विष्णुके द्वारा किये गये छलका स्मरण करके दुःसह                                                                                                                                                         | होंगे॥ १० <sup>१</sup> /२॥                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्रोधमें आकर वे उसी समय विष्णुलोकमें जा पहुँचे।                                                                                                                                                        | अपनी वाणीरूप वेदकी प्रामाणिकता स्थापित                                                                                                                                                                                                                                          |
| शिवकी इच्छासे ज्ञान-शून्य तथा समिधायुक्त जल रही                                                                                                                                                        | करनेवाले महादेवजीने ब्राह्मणको सर्वोपिर बताया है। हे                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्निके समान क्रुद्ध वे [नारद] विष्णुसे अत्यन्त अप्रिय                                                                                                                                                 | हरे! इस बातको जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी                                                                                                                                                                                                                                 |
| व्यंग्य वचन कहने लगे—॥४-५॥                                                                                                                                                                             | सीख दूँगा, जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म<br>नहीं कर सकोगे॥११-१२॥                                                                                                                                                                                                           |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे हरे! तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी<br>हो और समस्त विश्वको मोहमें डाले रहते हो। दूसरोंका                                                                                               | अबतक किसी तेजस्वी पुरुषसे तुम्हारा पाला नहीं                                                                                                                                                                                                                                    |
| उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और                                                                                                                                                           | पड़ा था, इसलिये आजतक तुम निडर बने हुए हो, परंतु                                                                                                                                                                                                                                 |
| तुम्हारा अन्तः करण मिलन है ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                       | हे विष्णो! अब तुम्हें अपने द्वारा किये गये कर्मका फल                                                                                                                                                                                                                            |
| पूर्वकालमें तुमने मोहिनीरूप धारण करके कपट                                                                                                                                                              | ि विश्वाः अये पुन्र अन्त श्वारा विश्व गये वासवा परि<br>मिलेगा॥ १३॥                                                                                                                                                                                                              |
| किया, असुरोंको वारुणी मदिरा पिलायी और उन्हें अमृत                                                                                                                                                      | भगवान् विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नारद                                                                                                                                                                                                                                         |

मुनि अपने ब्रह्मतेजका प्रदर्शन करते हुए क्रोधसे खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले—॥१४॥ हे विष्णो! तुमने स्त्रीके लिये मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोहमें डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूपसे मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूपसे हे हरे! तुम मनुष्य हो जाओ

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि नारदजी

पुन: भिक्तभावसे भगवान् विष्णुके चरणोंमें गिर पड़े।

उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। तब श्रीविष्णु

उन्हें उठाकर मधुर वाणीमें कहने लगे— ॥ २६१/२॥

मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक

विष्णु बोले—हे तात! खेद मत कीजिये। आप

[ श्रीशिवमहापुराण-

बात बताता हूँ, सुनिये। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरकमें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान् शिव आपका कल्याण करेंगे॥ २७-२८॥

आपने मदसे मोहित होकर जो भगवान् शिवकी बात नहीं मानी थी—उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराधका ऐसा फल भगवान् शिवने आपको दिया है,

क्योंकि वे ही कर्मफलके दाता हैं॥ २९॥

आप अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लीजिये कि भगवान् शिवकी इच्छासे ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्वको दूर करनेवाले हैं॥ ३०॥

वे ही परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उन्हींका सिच्चिदानन्द-रूपसे बोध होता है, वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्त्व, रज तथा तम—इन तीनों गुणोंसे परे हैं॥ ३१॥

वे ही अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीन रूपोंमें प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण

भी तुम्हें स्त्रीके वियोगका दु:ख प्राप्त हो और अज्ञानसे मोहित मनुष्योंके समान तुम्हारी स्थिति हो॥ १५—१७॥ अज्ञानसे मोहित हुए नारदजीने मोहवश श्रीहरिको जब इस तरह शाप दिया, तब उन विष्णुने शम्भुकी मायाकी प्रशंसा करते हुए उस शापको स्वीकार कर लिया॥ १८॥ तदनन्तर महालीला करनेवाले शम्भुने अपनी उस विश्वमोहिनी मायाको, जिसके कारण ज्ञानी नारदमुनि भी मोहित हो गये थे, खींच लिया॥१९॥ उस मायाके तिरोहित होते ही नारदजी पूर्ववत् शुद्ध बुद्धिसे युक्त हो गये। उन्हें पूर्ववत् ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मनमें बड़ा विस्मय हुआ॥ २०॥ वे पश्चात्ताप करके बार-बार अपनी निन्दा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान् शम्भुकी मायाकी सराहना की॥ २१॥ तदनन्तर यह जानकर कि मायाके कारण ही मैं भ्रममें पड़ गया था, वैष्णविशरोमणि नारदजी भगवान् विष्णुके चरणोंमें गिर पड़े॥ २२॥ भगवान् श्रीहरिने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण वे बोले-मायासे मोहित होनेके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गयी थी,

इसलिये मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ!

मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभो! उस शापको

आप मिथ्या कर दीजिये। हाय! मैंने बहुत बड़ा पाप किया

है, अब मैं निश्चय ही नरकमें पड़ँगा। हे हरे! मैं आपका

दास हूँ। अत: बताइये, मैं क्या उपाय—कौन-सा प्रायश्चित्त

और स्त्रीके लिये दूसरोंको दुःख देनेवाले तुम भी स्त्रीके वियोगका दुःख भोगो। तुमने जिन वानरोंके समान मेरा मुँह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरोंको [स्त्री-विरहका] दुःख देनेवाले हो, अतः स्वयं

१६६

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ४] * नारदजीका भगवान् विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना <i>*</i> १६७ |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$            |                                                          |  |
| भी वे ही हैं॥३२॥                                                                        | हे मुने! जो शरीर, मन तथा वाणीसे शंकरको प्राप्त           |  |
| निर्गुण अवस्थामें उन्हींका नाम शिव है। वे ही                                            | कर लेता है, वही पण्डित है—ऐसा जानना चाहिये और            |  |
| परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनन्त और                                          | वही जीवन्मुक्त कहा जाता है॥४४॥                           |  |
| महादेव आदि नामोंसे कहे जाते हैं॥३३॥                                                     | शिव–नामरूपी इस दावाग्निसे महापातकरूपी पर्वत              |  |
| उन्हींकी सेवासे ब्रह्माजी जगत्के स्रष्टा हुए हैं, मैं                                   | अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं, यह पूर्णतया             |  |
| तीनों लोकोंका पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्ररूपसे                                   | सत्य है, इसमें सन्देह नहीं है॥ ४५॥                       |  |
| सदा सबका संहार करते हैं॥३४॥                                                             | संसारमें पापोंके मूलभूत जितने भी प्रकारके दु:ख           |  |
| वे शिवस्वरूपसे सबके साक्षी हैं, मायासे भिन्न                                            | हैं, वे सर्वथा मात्र शिवपूजनसे ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य |  |
| और निर्गुण हैं। स्वतन्त्र होनेके कारण वे अपनी इच्छाके                                   | उपायोंसे [उनका] नाश सम्भव नहीं है॥४६॥                    |  |
| अनुसार चलते हैं। उनका विहार-आचार, व्यवहार                                               | हे मुने! वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य       |  |
| उत्तम है और वे भक्तोंपर दया करनेवाले हैं॥ ३५॥                                           | है और वही बुद्धिमान् है, जो सदा शरीर, वाणी और मनसे       |  |
| हे नारद मुने! मैं आपको एक सुन्दर उपाय बताता                                             | भगवान् शंकरकी शरणमें चला जाता है॥ ४७॥                    |  |
| हूँ, जो सुखद, समस्त पापोंका नाश करनेवाला और सदा                                         | जिनके विविध प्रकारके धर्मकृत्य तत्काल फलोन्मुख           |  |
| भोग एवं मोक्ष देनेवाला है, आप उसे सुनिये॥ ३६॥                                           | (फल देनेवाले) होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुरके     |  |
| अपने समस्त संशयोंको त्यागकर आप भगवान्                                                   | विनाशक शिवमें होता है॥ ४८॥                               |  |
| शंकरके सुयशका गान कीजिये और सदा अनन्यभावसे                                              | महामुने! शिवकी पूजासे जितने पाप नष्ट हो जाते             |  |
| शिवके शतनामस्तोत्रका पाठ कीजिये। जिसका पाठ करनेसे                                       | हैं, उतने पाप तो पृथ्वीमें हैं ही नहीं॥४९॥               |  |
| आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जायँगे॥ ३७ <sup>१</sup> /२॥                             | हे मुने! ब्रह्महत्यादि पापोंकी अपरिमित राशियाँ भी        |  |
| इस प्रकार नारदसे कहकर दयालु भगवान् विष्णुने                                             | शिवका स्मरण करनेसे नष्ट हो जाती हैं, यह मैं पूर्ण        |  |
| उनसे पुनः कहा—हे मुने! आप शोक न करें। आपने तो                                           | सत्य कह रहा हूँ॥५०॥                                      |  |
| कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान् शंकरने अपनी                                        | शिव–नामका कीर्तन करनेवाले लोग ही शिवनामकी                |  |
| इच्छासे किया है। इसमें शंका नहीं है॥३८-३९॥                                              | नौकासे संसाररूपी सागरको पार कर जाते हैं। संसारका         |  |
| उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धिका हरण कर लिया                                             | मूल पाप-समूह है, उसका नाश नामकीर्तनसे निश्चित ही         |  |
| था। उन्होंने ही आपको कामका कष्ट भी दिया और                                              | हो जाता है॥५१॥                                           |  |
| उन्हीं भगवान् शंकरने आपके मुखसे मुझे यह शाप भी                                          | हे महामुने! शिवनामरूपी कुठारसे संसारके मूलभूत            |  |
| दिलाया है ॥ ४० ॥                                                                        | पापोंका नाश अवश्य हो जाता है॥५२॥                         |  |
| इस प्रकार उन्होंने संसारमें अपने चरित्रको स्वयं                                         | पापरूपी दावानलसे दग्ध हुए लोगोंको शिव-                   |  |
| प्रकट किया है [इसमें अन्य किसीका दोष नहीं है]।                                          | नामरूपी अमृत पीना चाहिये, पापकी दावाग्निसे तपे हुए       |  |
| वे मृत्युको जीतनेवाले, कालके भी काल और भक्तोंका                                         | लोगोंको उसके बिना शान्ति देनेका कोई अन्य उपाय            |  |
| उद्धार करनेमें तत्पर रहनेवाले हैं॥४१॥                                                   | नहीं मिल सकता॥५३॥                                        |  |
| मुझे शिवके समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही                                           | शिव—इस नामकी अमृतमयी वर्षाकी धारासे नहाये                |  |
| मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देनेवाले हैं। वे महेश्वर                                  | हुए लोग संसारके पापोंकी दावाग्निके मध्य रहते हुए भी      |  |
| ही मेरे सब कुछ हैं॥४२॥                                                                  | शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है॥५४॥                |  |
| हे मुने! आप उन्हींकी उपासना करें, सदैव                                                  | राग-द्वेषमें निरन्तर लगे रहनेवाले लोगोंकी शिवके          |  |
| उन्हींका भजन करें, उन्हींके यशका श्रवण और गान करें                                      | प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात्      |  |
| तथा नित्य उन्हींकी अर्चना करें॥४३॥                                                      | पापोंसे विरत रहनेवाले लोगोंकी मुक्ति तो निश्चित ही       |  |

होती है॥५५॥ प्रयत्नपूर्वक [बताये गये नियमानुसार] भगवान् जिसने अनन्त जन्मोंमें अपनी तपस्यासे शरीरको शिवके प्रिय रुद्राक्षको धारण करके अत्यन्त सद्धिक्तसे ही जलाया होगा, उसीकी भक्ति भवानीप्राणवल्लभ शिवके सविधि मन्त्रका जप करना चाहिये॥६६॥ लिये सम्भव है॥५६॥ नित्य शिवकी ही कथा सुनिये और कहिये। भगवान् शिवके प्रति अनन्यतापूर्वक की गयी अत्यन्त यत्न करके बारम्बार शिव-भक्तोंका पूजन किया 'शिव-नाम-भक्ति' के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति कीजिये॥ ६७॥ व्यर्थ ही हो जाती है॥५७॥ प्रमादसे रहित होकर सदा एकमात्र शिवकी शरणमें भगवान् शिवके प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा रहिये, क्योंकि शिवके पूजनसे ही निरन्तर आनन्द प्राप्त असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। अन्यके होता रहता है ॥ ६८ ॥ लिये वह सुलभ नहीं है—ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ५८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अपने हृदयमें भगवान् शिवके उज्ज्वल अनन्त पाप करनेके पश्चात् भी यदि प्राणी भगवान् चरणारविन्दोंकी स्थापना करके पहले शिवके तीर्थोंमें शंकरमें भक्ति करने लगता है, तो वह सभी पापोंसे विचरण कीजिये॥६९॥ निर्मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है॥५९॥ हे मुने! इस प्रकार परमात्मा शंकरके अनुपम जिस प्रकार वनमें दावाग्निसे वृक्ष [जलकर] भस्म माहात्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमें आनन्दवन (काशी) हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव-भक्तोंके पाप भी [शिव-जाइये, वह स्थान भगवान् शिवको बहुत ही प्रिय है॥ ७०॥ वहाँ विश्वनाथजीका दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी भक्तिके प्रभावसे] नष्ट हो जाते हैं॥६०॥ पूजा कीजिये। विशेषत: उनकी स्तुति-वन्दना करके जो मनुष्य नित्य अपने शरीरको भस्मसे पवित्रकर शिवकी पूजामें लगा रहता है, वह महान् कष्ट देनेवाले आप निर्विकल्प (संशयरिहत) हो जायँगे॥७१॥ संसाररूपी अपार सागरको निश्चित ही पार कर जाता हे मुने! इसके बाद आपको मेरी आज्ञासे भक्तिपूर्वक अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये निश्चय ही ब्रह्मलोकमें है ॥ ६१ ॥ ब्राह्मणोंका धन हरण करके और बहुतसे ब्राह्मणोंकी जाना चाहिये॥७२॥ हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान् शंकरकी हे मुने! वहाँ अपने पिता ब्रह्माजीकी विशेषरूपसे सेवामें लग जाता है, उसे उन पापोंसे लिप्त नहीं होना स्तुति-वन्दना करके आपको प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे बारम्बार शिव-महिमाके विषयमें प्रश्न करना चाहिये॥७३॥ पडता॥६२॥ सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानोंने ब्रह्माजी शिव-भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, वे आपको अत्यन्त यही निश्चय किया है कि भगवान् शिवकी पूजा ही प्रसन्नताके साथ भगवान् शंकरका माहात्म्य और शतनाम-संसार-बन्धनके नाशका उपाय है॥६३॥ स्तोत्र सुनायेंगे॥७४॥ [हे मुने!] आजसे यत्नपूर्वक सावधान रहकर हे मुने! आजसे आप शिवाराधनमें तत्पर रहनेवाले विधि-विधानके साथ भक्तिभावसे नित्य जगदम्बा शिवभक्त हो जाइये और विशेषरूपसे मोक्षके भागी पार्वतीसहित महेश्वर सदाशिवका भजन कीजिये॥ ६४॥ बनिये। भगवान् शिव आपका कल्याण करेंगे॥ ७५॥ पैरसे लेकर सिरतक भस्मका लेपन करके सम्यक् इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान् विष्णु नारदमुनिको रूपसे आदरपूर्वक सभी श्रुतियोंसे सुने गये षडक्षर शैव-प्रेमपूर्वक उपदेश देकर शिवजीका स्मरण, वन्दन और मन्त्र (ॐ नमः शिवाय)-का जप कीजिये॥६५॥ स्तवन करके वहाँसे अन्तर्धान हो गये॥ ७६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें नारद-विष्णु-उपदेश-वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ५ ] \* नारदजीका शिवतीर्थोंमें भ्रमण \* पाँचवाँ अध्याय नारदजीका शिवतीर्थोंमें भ्रमण, शिवगणोंको शापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें प्रश्न करना सृतजी बोले—महर्षियो! भगवान् श्रीहरिके हो गयी थी और मैं सर्वथा मोहके वशीभृत हो गया अन्तर्धान हो जानेपर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगोंका था। इसीलिये आप दोनोंको कुबुद्धिवाले मैंने शाप दे भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वीपर विचरने लगे॥१॥ दिया॥ ११॥ ब्राह्मणो! भूमण्डलपर घूम-फिरकर उन्होंने भोग हे शिवगणो! मैंने जो कुछ कहा है, वह वैसा ही और मोक्ष देनेवाले बहुतसे शिवलिंगोंका प्रेमपूर्वक दर्शन होगा, फिर भी मेरी बात सुनें। मैं आपके लिये शापोद्धारकी बात बता रहा हूँ। आपलोग आज मेरे किया॥२॥ अपराधको क्षमा कर दें॥१२॥ दिव्यदर्शी नारदजी भूतलके तीर्थींमें विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है-यह जानकर वे मुनिवर विश्रवाके वीर्यसे जन्म ग्रहण करके आप दोनों शिवगण उनके पास गये॥३॥ सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसिद्ध [कुम्भकर्ण-रावण] राक्षसराजका वे दोनों शिवगण शापसे उद्धारकी इच्छासे आदरपूर्वक शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान्, वैभवसे युक्त तथा परम मस्तक झुकाकर भलीभाँति प्रणाम करके मुनिके दोनों पैर प्रतापी होंगे॥ १३॥ पकड़कर आदरपूर्वक उनसे कहने लगे—॥४॥ समस्त ब्रह्माण्डके राजा होकर शिवभक्त एवं शिवगण बोले—हे ब्रह्मपुत्र देवर्षे! प्रेमपूर्वक हम जितेन्द्रिय होंगे और शिवके ही दूसरे स्वरूप श्रीविष्णुके दोनोंकी बातोंको सुनिये। वास्तवमें हम दोनों ही आपका हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पदपर प्रतिष्ठित हो जायँगे॥१४॥ अपराध करनेवाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं॥५॥ हे मुने! हे विप्र! आपका अपराध करनेवाले हम सूतजी बोले - हे महर्षियो! महात्मा नारदमुनिकी दोनों शिवके गण हैं। राजकुमारी श्रीमतीके स्वयंवरमें यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानन्द अपने स्थानको लौट गये॥ १५॥ आपका चित्त मायासे मोहित हो रहा था। उस समय नारदजी भी अत्यन्त आनन्दित हो अनन्य भावसे परमेश्वरकी प्रेरणासे आपने हम दोनोंको शाप दे दिया। वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी भगवान् शिवका ध्यान तथा शिवतीर्थोंका दर्शन करते हुए बारम्बार भूमण्डलमें विचरने लगे॥१६॥ जीवन-रक्षाका उपाय समझा॥६-७॥ इसमें किसीका दोष नहीं है। हमें अपने कर्मका ही अन्तमें वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरीमें गये, फल प्राप्त हुआ है। प्रभो! अब आप प्रसन्न होइये और जो शिवजीकी प्रिय, शिवस्वरूपिणी एवं शिवको सुख हम दोनोंपर अनुग्रह कीजिये॥८॥ देनेवाली है॥ १७॥ सृतजी बोले—उन दोनों गणोंके द्वारा भक्तिपूर्वक काशीपुरीका दर्शन करके नारदजी कृतार्थ हो गये। उन्होंने भगवान् काशीनाथका दर्शन किया और कहे गये वचनोंको सुनकर पश्चात्ताप करते हुए देवर्षि परम प्रीति एवं परमानन्दसे युक्त हो उनकी पूजा नारद प्रेमपूर्वक कहने लगे॥९॥ नारदजी बोले—आप दोनों महादेवके गण हैं की॥ १८॥ काशीका सानन्द सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थताका और सत्पुरुषोंके लिये परम सम्माननीय हैं, अत: मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये॥ १०॥ अनुभव करने लगे और प्रेमसे विह्वल हो उसका पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोकको गये। \* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

हे विधाता! वे सन्तुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगोंको कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बतायें। मैंने सुना है कि वे भगवान् तत्काल प्रसन्न हो

हैं॥ २६-२७॥

शिव है॥ ३०॥

स्तुति करके उनसे शिवतत्त्वके विषयमें पूछा। उस समय

निरन्तर शिवका स्मरण करनेसे शुद्ध-बुद्धिको प्राप्त देवर्षि नारदने वहाँ पहुँचकर विशेषरूपसे शिवतत्त्वका

ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रह्माजीको भक्तिपूर्वक

नमस्कार किया और नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी

नारदजीका हृदय भगवान् शंकरके प्रति भक्तिभावनासे परिपूर्ण था॥ १९ — २१॥ नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्! परब्रह्म परमात्माके

स्वरूपको जाननेवाले हे पितामह! हे जगत्प्रभो! आपके कृपाप्रसादसे मैंने भगवान् विष्णुके उत्तम माहात्म्यका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है॥ २२॥

भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, अत्यन्त दुस्तर तपोमार्ग,

दानमार्ग तथा तीर्थमार्गका भी वर्णन सुना है, परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभीतक नहीं हुआ है। मैं भगवान् शंकरकी पूजा-विधिको भी नहीं जानता।

अतः हे प्रभो! आप क्रमशः इन विषयोंको तथा भगवान् शिवके विविध चरित्रोंको मुझे बतानेकी कृपा

हे तात! शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। ब्रिह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे—॥३५॥

करें॥ २३-२४॥

जाते हैं। परमदयालु वे भक्तके कष्टको नहीं देख पाते हैं ॥ २८-२९ ॥ ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ये तीनों देव शिवके ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयंमें वे परात्पर

यह कैसे सम्भव है। शिवकी मायासे मोहित होनेके

कारण मैं शिवके तत्त्वको नहीं जान पा रहा हूँ॥ २५॥

अवस्थित रहते हैं और सुष्टिके मध्यमें कैसी क्रीडा करते हुए स्थित रहते हैं। सृष्टिके अन्तमें वे देव महेश्वर किस प्रकारसे रहते हैं और संसारका कल्याण करनेवाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते

सुष्टिके पूर्व भगवान् शंकर किस स्वरूपसे

आप उन महेश्वर शिवके आविर्भाव एवं उनके चरित्रको विशेष रूपसे कहें। हे प्रभो! [इस कथाके साथ ही] उमा (पार्वती)-के आविर्भाव और उनके

विवाहकी भी चर्चा करें॥ ३१॥

उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रममें की गयी विशिष्ट लीलाओंका वर्णन करें। हे निष्पाप! इन सब [कथाओं]-के साथ अन्य जो कहनेयोग्य बातें हैं,

उनका भी वर्णन करें॥३२॥ हे प्रजानाथ! उन (शिव) और शिवाके आविर्भाव एवं विवाहका प्रसंग विशेष रूपसे कहें तथा कार्तिकेयके जन्मकी कथा भी मुझे सुनायें॥ ३३॥ हे जगत्प्रभो! पहले बहुत लोगोंसे मैंने ये बातें सुनी

हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ। आप मुझपर कृपा करें॥ ३४॥

अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर लोकपितामह

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानका नारद-प्रश्न-वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५॥

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ६ ] \* महाप्रलयकालमें केवल सद्ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन \* छठा अध्याय महाप्रलयकालमें केवल सद्ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वरमूर्ति ( सदाशिव )-का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा स्वरूपभूत शक्ति ( अम्बिका )-का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्दवन)-का प्रादुर्भाव, शिवके वामांगसे परम पुरुष (विष्णु)-का आविर्भाव तथा उनके सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन ब्रह्माजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे देवशिरोमणे! आप वह सत्तत्त्व मनका विषय नहीं है। वाणीकी भी सदा समस्त जगतुके उपकारमें ही लगे रहते हैं। आपने लोगोंके वहाँतक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप-हितकी कामनासे यह बहुत उत्तम बात पूछी है॥१॥ रंगसे भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कुश है, न ह्रस्व जिसके सुननेसे सम्पूर्ण लोकोंके समस्त पापोंका है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव-तत्त्वका मैं आपसे कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है॥ ९-१०॥ वर्णन करता हुँ॥२॥ श्रुति भी उसके विषयमें चिकतभावसे 'है'—इतना ही कहती है [अर्थात् उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण शिवतत्त्वका स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थरूपसे न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देनेमें असमर्थ जान पाये और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है॥ ३॥ हो जाती है] । वह सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, परमानन्दमय, परम ज्योति:स्वरूप, अप्रमेय, आधाररहित, निर्विकार, जिस समय यह प्रलयकाल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत् नष्ट हो गया, सर्वत्र केवल निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। न सूर्य ही दिखायी देते थे कारण, निर्विकल्प, निरारम्भ, मायाशून्य, उपद्रवरहित, और अन्यान्य ग्रहों तथा नक्षत्रोंका भी पता नहीं था॥४॥ अद्वितीय, अनादि, अनन्त, संकोच-विकाससे शुन्य तथा न चन्द्र था, न दिन होता था, न रात ही थी; अग्नि, चिन्मय है॥ ११ - १३॥ पृथ्वी, वायु और जलकी भी सत्ता नहीं थी। [उस समय] जिस परब्रह्मके विषयमें ज्ञान और अज्ञानसे पूर्ण प्रधान तत्त्व (अव्याकृत प्रकृति)-से रहित सूना आकाशमात्र उक्तियोंद्वारा इस प्रकार [ऊपर बताये अनुसार] विकल्प शेष था, दूसरे किसी तेजकी उपलब्धि नहीं होती थी॥ ५॥ किये जाते हैं, उसने कुछ कालके बाद [सृष्टिका समय अदुष्ट आदिका भी अस्तित्व नहीं था, शब्द और आनेपर] द्वितीय होनेकी इच्छा प्रकट की-उसके भीतर स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गन्ध और रूपकी भी एकसे अनेक होनेका संकल्प उदित हुआ॥ १४॥ अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रसका भी अभाव हो गया तब उस निराकार परमात्माने अपनी लीलाशक्तिसे था और दिशाओंका भी भान नहीं होता था॥६॥ अपने लिये मूर्ति (आकार)-की कल्पना की। वह मूर्ति इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धकार सम्पूर्ण ऐश्वर्यगुणोंसे सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभस्वरूपा, फैला हुआ था। उस समय 'तत्सद्ब्रह्म'—इस श्रुतिमें जो सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी 'सत्' सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था॥७॥ एकमात्र वन्दनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देनेवाली और जब 'यह', 'वह', 'ऐसा', 'जो' इत्यादि रूपसे सम्पूर्ण संस्कृतियोंका केन्द्र थी॥१५-१६॥ निर्दिष्ट होनेवाला भावाभावात्मक जगत् नहीं था, उस उस शुद्धरूपिणी ईश्वरमूर्तिकी कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनन्त, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी समय एकमात्र वह 'सत्' ही शेष था, जिसे योगीजन और अविनाशी परब्रह्म अन्तर्हित हो गया॥१७॥ अपने हृदयाकाशके भीतर निरन्तर देखते हैं॥८॥

आकार) भगवान् सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन शम्भ और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तकपर विद्वान् उन्हींको ईश्वर कहते हैं॥ १८॥ आकाश-गंगाको धारण करते हैं। उनके भालदेशमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। उनके [पाँच मुख हैं और प्रत्येक उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करनेवाले उन सदाशिवने अपने विग्रहसे स्वयं ही एक मुखमें] तीन नेत्र हैं॥ २५॥ [पाँच मुख होनेके कारण] वे पंचमुख कहलाते

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

स्वरूपभूता शक्तिकी सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंगसे कभी अलग होनेवाली नहीं थी॥ १९॥

जो मूर्तिरहित परमब्रह्म है, उसीकी मूर्ति (चिन्मय

बुद्धितत्त्वकी जननी तथा विकाररहित बताया गया है॥ २०॥ वह शक्ति अम्बिका कही गयी है। उसीको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, नित्या और मूलकारण भी कहते

उस पराशक्तिको प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया,

हैं ॥ २१ ॥ सदाशिवद्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिकी आठ भुजाएँ हैं। उस [शुभलक्षणा देवी]-के मुखकी शोभा विचित्र

एक सहस्र चन्द्रमाओंकी कान्ति धारण करती है॥ २२॥ नाना प्रकारके आभूषण उसके श्रीअंगोंकी शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न है और अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र

है। वह अकेली ही अपने मुखमण्डलमें सदा पूर्णिमाके

खिले हुए कमलके समान जान पड़ते हैं॥ २३॥ वह अचिन्त्य तेजसे जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होनेपर है॥ २८॥ ये प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, जो

रहते हैं॥ २६॥

परमानन्दस्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्रमें नित्य निवास करते हैं। वह [काशीपुरी] परमानन्दरूपिणी है॥ २९॥ हे मुने! शिव और शिवाने प्रलयकालमें भी कभी उस क्षेत्रको अपने सांनिध्यसे मुक्त नहीं किया है। इसलिये विद्वान् पुरुष उसे 'अविमुक्त क्षेत्र' भी कहते हैं॥ ३०॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परमपुरुष, ईश्वर, शिव,

हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे दस भुजाओंसे युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगोंकी प्रभा कर्पूरके समान श्वेत-गौर है। वे अपने सारे अंगोंमें भस्म रमाये

उन कालरूपी ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके साथ

उस उत्तम क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। वह परम

'शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया था॥ २७॥

निर्वाण या मोक्षका स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान

वह क्षेत्र आनन्दका हेतु है, इसलिये पिनाकधारी शिवने पहले उसका नाम 'आनन्दवन' रखा था। उसके बाद वह 'अविमुक्त' के नामसे प्रसिद्ध हुआ॥३१॥ हे देवर्षे! एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते

हुए शिवा और शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर सृष्टि-संचालनका महान् भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें

रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें॥ ३२-३३॥ वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे,

वही पालन करे और अन्तमें वही सबका संहार भी करे॥ ३४॥ यह चित्त एक समुद्रके समान है। इसमें चिन्ताकी

उत्ताल तरंगें उठ-उठकर इसे चंचल बनाये रहती हैं। भी वह माया संयोगवशात् अनेक हो जाती है॥ २४॥ इसमें सत्त्वगुणरूपी रत्न, तमोगुणरूपी ग्राह और रजोगुणरूपी

| वह स्थान है] जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओरसे        | शंकर हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें उससे            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| सिमटकर इसीमें लगी हुई है तथा जिसके बाहरका जगत्   | कहने लगे—॥४२॥                                            |
| चिन्तासे आतुर प्रतीत होता है॥ ३५-३६॥             | <b>शिवजी बोले—</b> हे वत्स! व्यापक होनेके कारण           |
| ऐसा निश्चय करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर    | तुम्हारा 'विष्णु' नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त        |
| शिवने अपने वामभागके दसवें अंगपर अमृतका सिंचन     | और भी बहुतसे नाम होंगे, जो भक्तोंको सुख                  |
| किया॥ ३७॥                                        | देनेवाले होंगे॥ ४३॥                                      |
| वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों        | तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही               |
| लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दर था। वह शान्त था। उसमें | समस्त कार्योंका साधन है। ऐसा कहकर भगवान् शिवने           |
| सत्त्वगुणकी अधिकता थी तथा वह गम्भीरताका अथाह     | श्वासमार्गसे श्रीविष्णुको वेदोंका ज्ञान प्रदान किया॥ ४४॥ |
| सागर था॥ ३८॥                                     | तदनन्तर अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले                |
|                                                  | श्रीहरि भगवान् शिवको प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या        |
|                                                  | करने लगे और शक्तिसहित परमेश्वर शिव भी पार्षदगणोंके       |
|                                                  | साथ वहाँसे अदृश्य हो गये॥ ४५॥                            |
|                                                  | बारह हजार दिव्य वर्षोंतक तपस्या करनेके पश्चात्           |
|                                                  | भी विष्णु अपने अभीष्ट फलस्वरूप, सर्वस्व देनेवाले         |
|                                                  | भगवान् शिवका दर्शन प्राप्त न कर सके॥ ४६॥                 |
|                                                  | तब विष्णुको बड़ा सन्देह हुआ। उन्होंने हृदयमें            |
|                                                  | शिवका स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना           |
|                                                  | चाहिये। इसी बीच शिवकी मंगलमयी [आकाश] वाणी                |
|                                                  | हुई कि सन्देह दूर करनेके लिये पुनः तपस्या करनी           |
|                                                  | चाहिये॥ ४७-४८॥                                           |

मूँगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त-समुद्रको संकुचित | करके कहा—हे स्वामिन्! मेरे नाम निश्चित कीजिये

उस पुरुषकी यह बात सुनकर महेश्वर भगवान्

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ६ ] \* महाप्रलयकालमें केवल सद्ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन \*

करके हम दोनों उस पुरुषके प्रसादसे आनन्दकानन और काम बताइये॥ ४१॥

(काशी)-में सुखपूर्वक निवास करें, [यह आनन्दवन

इन्द्रनील मणिके समान श्याम थी। उसके अंग-अंगसे दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमलके

मुने! क्षमा गुणसे युक्त उस पुरुषके लिये ढूँढ्नेपर

भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कान्ति

समान शोभा पा रहे थे॥ ३९॥ उसके श्रीअंगोंपर सुवर्णसदृश कान्तिवाले दो सुन्दर

सुशोभित हो रहा था॥४०॥

रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसीसे भी पराजित न होनेवाला वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड भुजदण्डोंसे

तदनन्तर उस पुरुषने परमेश्वर शिवको प्रणाम

हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्शमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ॥५२॥

[शिवकी] उस [वाणी]-को सुनकर विष्णुने

तदनन्तर ब्रह्मकी ध्यानावस्थामें ही विष्णुको बोध

उस समय शिवकी इच्छासे तपस्याके परिश्रममें

हे महामुने! उस जलसे सारा सूना आकाश व्याप्त

ब्रह्ममें ध्यानको अवस्थितकर [पुन:] दीर्घकालतक

हो आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे!

निरत विष्णुके अंगोंसे अनेक प्रकारकी जलधाराएँ निकलने

अत्यन्त कठिन तपस्या की॥४९॥

वह महान् तत्त्व है क्या ?॥५०॥

लगीं॥५१॥

तीनों गुण। इन गुणोंके भेदसे ही त्रिविध अहंकारकी उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर उत्पत्ति हुई। अहंकारसे पाँच तन्मात्राएँ हुईं और उन दीर्घकालतक बडी प्रसन्नताके साथ उसमें सोते रहे॥५३॥ नार अर्थात् जलमें शयन करनेके कारण ही उनका तन्मात्राओंसे पाँच भृत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका भी प्रादुर्भाव हुआ॥५६-५७॥ 'नारायण'—यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायणके अतिरिक्त दूसरी कोई हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने आपको तत्त्वोंकी संख्या प्राकृत वस्तु नहीं थी॥५४॥ बतायी है। इनमेंसे पुरुषको छोड़कर शेष सारे तत्त्व प्रकृतिसे उसके बाद ही उन महात्मा नारायणदेवसे यथासमय प्रकट हुए हैं, इसलिये सब-के-सब जड़ हैं॥५८॥ सभी तत्त्व प्रकट हुए। हे महामते! हे विद्वन्! मैं उन तत्त्वोंकी संख्या चौबीस है। उस समय एकाकार हुए तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बता रहा हूँ, सुनिये॥५५॥ चौबीस तत्त्वोंको ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण प्रकृतिसे महत्तत्त्व प्रकट हुआ और महत्तत्त्वसे सत्त्वादि 📗 भगवान् शिवकी इच्छासे ब्रह्मरूप जलमें सो गये॥ ५९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अर्न्तगत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानका विष्णु-उत्पत्ति-वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

### सातवाँ अध्याय भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, शिवेच्छासे ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना,

#### दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्निस्तम्भका प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना

शंकरकी इच्छासे सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल

प्रकाशित, सुन्दर, सम्पूर्ण तत्त्वोंसे युक्त, अत्यन्त अद्भुत, परम

पूर्ववत् प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंगसे उत्पन्न

तत्पश्चात् कल्याणकारी परमेश्वर साम्बसदाशिवने

रमणीय, दर्शनके योग्य तथा सबसे उत्तम था॥ २-३॥

प्रकट हुआ॥१॥

किया॥४॥

#### ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! जब नारायणदेव जलमें

शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभिसे भगवान्

जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीरकी कान्ति

कमलनालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें

[ श्रीशिवमहापुराण-

लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुण्डुकी रेखासे अंकित थे॥ ६॥ हे तात! भगवान् शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने

उस कमलके अतिरिक्त दूसरे किसीको अपने शरीरका उसमें असंख्य नालदण्ड थे, उसकी कान्ति कनेरके फूलके समान पीले रंगकी थी तथा उसकी लम्बाई और ऊँचाई जनक या पिता नहीं जाना॥७॥ भी अनन्त योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्योंके समान में कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा कार्य क्या है,

मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है—इस प्रकार संशयमें पड़े हुए मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—मैं किसलिये मोहमें

पड़ा हुआ हूँ ? जिसने मुझे उत्पन्न किया है, उसका पता लगाना तो बहुत सरल है॥८-९॥ इस कमलपुष्पका जो पत्रयुक्त नाल है, उसका

मोहित करके नारायणदेवके नाभिकमलमें डाल दिया

और लीलापूर्वक मुझे वहाँसे प्रकट किया॥५॥

हे मुने! उन महेश्वरने मुझे तुरंत ही अपनी मायासे

इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमें मुझ हिरण्यगर्भका

संशय नहीं है॥१०॥

उद्गमस्थान इस जलके भीतर नीचेकी ओर है। जिसने

मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी वहीं होगा, इसमें

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ७ ] * भगवान् विष्णुकी नाभि   | ासे कमलका प्रादुर्भाव <b>*</b> १७५                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           |
| ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे नीचे               | मैं उस समय प्रभु शम्भुकी लीलासे मोहित हो रहा              |
| उतारा। हे मुने! उस कमलकी एक-एक नालमें गया             | था, इसलिये मैं अपने उत्पन्न करनेवालेको न जानकर            |
| और सैकड़ों वर्षीतक वहाँ भ्रमण करता रहा॥११॥            | अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा—॥२२॥                        |
| कहीं भी उस कमलके उद्गमका उत्तम स्थान मुझे             | ब्रह्माजी बोले—मैंने उन सनातन पुरुषको हाथसे               |
| नहीं मिला। तब पुन: संशयमें पड़कर मैं उस कमलपुष्पपर    | उठाकर कहा कि आप कौन हैं, उस समय हाथके तीव्र               |
| जानेके लिये उत्सुक हुआ और हे मुने! नालके मार्गसे      | तथा सुदृढ़ प्रहारसे क्षणमात्रमें ही वे जितेन्द्रिय जाग    |
| उस कमलपर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जानेपर            | करके शय्यासे उठकर बैठ गये। तदनन्तर अविकल                  |
| भी मैं उस कमलके कोशको न पा सका। उस दशामें             | रूपसे निद्रारहित होकर उन राजीवलोचन भगवान् विष्णुने        |
| मैं और भी मोहित हो उठा॥१२-१३॥                         | मुझको वहाँपर अवस्थित देखा और हँसते हुए बार-बार            |
| मुझे नालमार्गसे भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष      | मधुर वाणीमें [वे] कहने लगे—॥२३—२५॥                        |
| व्यतीत हो गये, [किंतु उसका कोई पता न चल सका]          | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे वत्स! आपका स्वागत है।            |
| तब मैं मोहित (किंकर्तव्यविमूढ़) होकर एक क्षण वहीं     | हे महाद्युतिमान् पितामह! आपका स्वागत है। निर्भय           |
| रुक गया॥१४॥                                           | होकर रहिये। मैं आपकी सभी कामनाओंको पूर्ण                  |
| हे मुने! उस समय भगवान् शिवकी इच्छासे परम              | करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है॥ २६॥                         |
| मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे         | [हे देवर्षे!] उनके मन्दहासयुक्त उस वचनको                  |
| मोहका विध्वंस करनेवाली थी, उस वाणीने कहा—             | सुनकर रजोगुणके कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं       |
| 'तप' तपस्या करो॥१५॥                                   | उन जनार्दन भगवान् विष्णुसे कहने लगा—॥२७॥                  |
| उस आकाशवाणीको सुनकर मैंने अपने जन्मदाता               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे निष्पाप! समस्त संहारके          |
| पिताका दर्शन करनेके लिये उस समय पुन: प्रयत्नपूर्वक    | कारणभूत मुझे आप हँसते हुए जो हे वत्स! हे वत्स!            |
| बारह वर्षोंतक घोर तपस्या की॥१६॥                       | कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है, जैसे कोई गुरु        |
| तब मुझपर अनुग्रह करनेके लिये ही चार भुजाओं            | अपने शिष्यको हे वत्स! हे वत्स! कह रहा हो॥२८॥              |
| और सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित भगवान् विष्णु वहाँ सहसा   | मैं ही संसारका साक्षात् कर्ता, प्रकृतिका प्रवर्तक,        |
| प्रकट हो गये। उन परम पुरुषने अपने हाथोंमें शंख, चक्र, | सनातन, अजन्मा, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णुको उत्पन्न करनेवाला |
| गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल         | विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुण्डरीकाक्ष हूँ। आप          |
| जलधरके समान श्यामकान्तिसे सुशोभित थे। उन परम          | अज्ञानवश मुझे हे वत्स! हे वत्स! ऐसा क्यों कह रहे          |
| प्रभुने सुन्दर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि    | हैं ? इसका कारण शीघ्र बताइये॥ २९-३०॥                      |
| अंगोंमें मुकुट आदि महामूल्यवान् आभूषण शोभा पा रहे     | नियमत: वेद भी मुझे स्वयम्भू, अज, विभु,                    |
| थे। उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ था। मैं      | पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं॥ ३१॥       |
| उनकी छविपर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों           | मेरे इस वचनको सुनकर लक्ष्मीपति भगवान् हरि                 |
| कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी दिये॥१७—१९॥              | क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ—संसार         |
| उन चतुर्भुज भगवान् विष्णुका वह अत्यन्त सुन्दर         | आपको जगत्का कर्ता मानता है॥ ३२॥                           |
| रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे साँवली और         | विष्णुजी बोले—आप संसारकी सृष्टि करने और                   |
| सुनहरी आभासे उद्धासित हो रहे थे॥ २०॥                  | पालन करनेके लिये मुझ अव्ययके अंगसे अवतीर्ण हुए            |
| उस समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, महाबाहु             | हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ, नारायण, पुरुष,                |
| नारायणदेवको वहाँ उस रूपमें अपने साथ देखकर मुझे        | परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुरुष्टुत्, विष्णु, अच्युत, |
| बड़ा हर्ष हुआ॥२१॥                                     | ईशान, संसारके उत्पत्ति-स्थानरूप, नारायण, महाबाहु          |

| १७६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                     | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| *************************                                       | *******************************                           |
| और सर्वव्यापकको भूल गये हैं। मेरे ही नाभिकमलसे                  | उस प्रलयकालीन महासमुद्रके मध्य रजोगुणके                   |
| आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ ३३—३५॥                | कारण परस्पर बढ़ी शत्रुतासे हमारा और विष्णुका              |
| इस विषयमें आपका अपराध भी नहीं है, आपके                          | रोमांचकारी युद्ध होने लगा॥४६॥                             |
| ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख! सुनिये, यह सत्य               | इसी बीच हम दोनोंके छिड़े विवादको शान्त                    |
| है कि मैं ही सभी देवोंका ईश्वर हूँ॥३६॥                          | करनेके लिये और ज्ञान प्रदान करनेके लिये हम दोनोंके        |
| मैं ही कर्ता, हर्ता और भर्ता हूँ। मेरे समान अन्य                | सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ॥ ४७॥                           |
| शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह! मैं ही परब्रह्म           | वह लिंग अग्निकी प्रचण्ड हजार ज्वालाओंसे भी                |
| तथा परम तत्त्व हूँ॥३७॥                                          | अधिक ज्वालासमूहोंवाला, सैकड़ों कालाग्नियोंके समान         |
| मैं ही परमज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ, इस                    | कान्तिमान्, क्षय एवं वृद्धिसे रहित, आदि-मध्य और           |
| जगत्में आज जो यह सब चराचर दिखायी दे रहा है                      | अन्तसे विहीन था॥४८॥                                       |
| और सुनायी पड़ रहा है, हे चतुर्मुख! यह जो कुछ भी                 | वह उपमारहित, अनिर्देश्य, बिना किसीके द्वारा               |
| है, वह मुझमें व्याप्त है—ऐसा आप जान लें। मैंने ही               | उपस्थापित, अव्यक्त और विश्वसर्जक था। उस लिंगकी            |
| सृष्टिके पहले जगत्के चौबीस अव्यक्त तत्त्वोंकी रचना              | सहस्र ज्वालाओंके समूहको देखनेमात्रसे ही भगवान्            |
| की है॥ ३८-३९॥                                                   | विष्णु मोहित हो उठे॥४९॥                                   |
| उन्हीं तत्त्वोंसे प्राणियोंके शरीरधारक अणुओंका                  | शिवकी मायासे मोहित मुझसे वे कहने लगे कि                   |
| निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड्गुणोंकी सृष्टि              | इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो ? हम        |
| हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीलासे ही आपके अनेक                 | दोनोंके मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिये              |
| अंग हैं॥४०॥                                                     | युद्ध रोक दिया जाय॥५०॥                                    |
| मैंने ही बुद्धितत्त्वकी सृष्टि की है और उसमें तीन               | हम दोनों इस अग्निसे उत्पन्न लिंगकी परीक्षा करें           |
| प्रकारके अहंकार उत्पन्न किये हैं। तदनन्तर उससे रूप,             | कि यह कहाँसे प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम                   |
| रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श—इन पंचतन्मात्राओं, मन एवं                | अग्निस्तम्भके नीचे जाऊँगा और हे प्रजानाथ! आप              |
| चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत्र तथा त्वचा—इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों | इसकी परीक्षा करनेके लिये वायुवेगसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र    |
| और वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ—इन पाँच कर्मेन्द्रियों,         | ऊपरकी ओर जायँ॥५१–५२॥                                      |
| क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु—इन पंच महाभूतों                   | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब ऐसा कहकर विश्वात्मा             |
| तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थोंकी रचना लीलासे ही की                 | भगवान् विष्णुने वाराहका रूप धारण किया और हे मुने!         |
| है। हे प्रजापते! हे ब्रह्मन्! ऐसा जानकर आप मेरी                 | मैंने भी शीघ्र हंसका रूप बना लिया॥५३॥                     |
| शरणमें आ जाइये, मैं सभी दुःखोंसे आपकी रक्षा                     | उसी समयसे लोग मुझे हंस-हंस और विराट् ऐसा                  |
| करूँगा, इसमें संशय नहीं है॥ ४१-४२ <sup>१</sup> /२॥              | कहने लगे। जो 'हंस-हंस' यह कहकर मेरे नामका जप              |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विष्णुका यह वचन सुनकर मुझ                | करता है, वह हंसस्वरूप ही हो जाता है॥५४॥                   |
| ब्रह्माको क्रोध आ गया और मायाके वशीभूत हुआ मैं                  | अत्यन्त श्वेत, अग्निके समान, चारों ओरसे पंखोंसे           |
| उनको डाँटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और                      | युक्त और मन तथा वायुके वेगवाला होकर मैं ऊपरके             |
| किसलिये इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं ? आप न                    | भी ऊपर लिंगका पता लगाते हुए चला गया॥५५॥                   |
| ईश्वर हैं, न परब्रह्म हैं। आपका कोई कर्ता अवश्य                 | उसी समय विश्वात्मा नारायणने भी अत्यन्त श्वेत              |
| है ॥ ४३–४४ ॥                                                    | स्वरूप धारण किया। दस योजन चौड़े, सौ योजन लम्बे            |
| महाप्रभु शंकरकी मायासे विमोहित मैं उन भगवान्                    | मेरुपर्वतके समान शरीरवाले, श्वेत तथा अत्यन्त तेज          |
| विष्णुके साथ भयंकर युद्ध करने लगा॥४५॥                           | दाढ़ोंसे युक्त, प्रलयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान्, दीर्घ |

| ************************                                 | ******************************                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| नासिकासे सुशोभित, भयंकर [घुर्र-घुर्रकी] ध्वनि करनेवाले,  | उसी प्रकार सर्वदेवस्वरूप, महाकाय, कमललोचन,               |
| छोटे-छोटे पैरोंसे युक्त, विचित्र अंगोंवाले, विजय प्राप्त | भगवान् विष्णु भी थकानके कारण ज्योतिर्लिंगका अन्त         |
| करनेकी इच्छासे परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वाराहका          | देखे बिना ही ऊपर निकल आये॥६३॥                            |
| स्वरूप धारण करके वे भगवान् विष्णु भी अत्यन्त वेगसे       | शिवकी मायासे विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ                 |
| उसके नीचेकी ओर गये॥५६—५८॥                                | ही भगवान् शिवको बार-बार प्रणाम करके व्याकुल              |
| इस प्रकार रूप धारणकर भगवान् विष्णु एक                    | चित्तसे वहाँ खड़े रहे॥६४॥                                |
| हजार वर्षतक नीचेकी ओर ही चलते रहे। उसी समयसे             | पृष्ठ प्रदेशकी ओरसे, पार्श्वोंकी ओर और आगेकी             |
| [पृथिवी आदि] लोकोंमें श्वेतवाराह नामक कल्पका             | ओरसे परमेश्वर शिवको मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु       |
| प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षे! यह मनुष्योंकी कालगणनाकी     | भी सोचने लगे कि यह क्या है?॥६५॥                          |
| अवधि है॥५९ <sup>१</sup> /२॥                              | वह रूप तो अनिर्देश्य, नाम तथा कर्मसे रहित,               |
| इधर [अत्यन्त तीव्र गतिसे] नीचेकी ओरसे जाते               | अलिंग होते हुए भी लिंगताको प्राप्त और ध्यानमार्गसे       |
| हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकारसे भ्रमण करते रहे,      | अगम्य था। तदनन्तर अपने मनको शान्त करके मैं               |
| किंतु महावाराहरूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंगके मूलका     | और विष्णु दोनों शिवको बार-बार प्रणामकर कहने              |
| अल्प भाग भी न देख सके॥६० <sup>१</sup> /२॥                | लगे—हे महाप्रभो! हम आपके स्वरूपको नहीं जानते।            |
| हे अरिसूदन! तबतक मैं भी उस ज्योतिर्लिंगके                | आप जो हैं, वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे            |
| अन्तका पता लगानेके लिये वेगसे ऊपरकी ओर जाता              | महेशान! आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूपका दर्शन             |
| रहा। यत्नपूर्वक उस ज्योतिर्लिंगके अन्तको जाननेका         | करायें॥ ६६—६८॥                                           |
| इच्छुक मैं अत्यन्त परिश्रमके कारण थक गया और              | हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अहंकारसे आविष्ट हुए            |
| उसका अन्त बिना देखे ही थोड़े समयमें नीचेकी ओर            | हम दोनोंको वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत        |
| लौट पड़ा॥६१-६२॥                                          | गये॥ ६९॥                                                 |
| <u> </u>                                                 | कि प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानका विष्णु-ब्रह्मा-विवाद- |
| वर्णन नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ७॥                  |                                                          |
| <del></del>                                              |                                                          |
| आठवाँ                                                    | अध्याय                                                   |
| ब्रह्मा और विष्णुको भगवान् वि                            | शवके शब्दमय शरीरका दर्शन                                 |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —मुनिश्रेष्ठ नारद! इस प्रकार हम    | जोरसे प्रकट होनेवाले उस शब्दके विषयमें 'यह               |
| दोनों देवता गर्वरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे। हम      | क्या है'—ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओंके आराध्य            |
| दोनोंके मनमें एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंगके      | भगवान् विष्णु मेरे साथ सन्तुष्टचित्तसे खड़े रहे। वे      |
| रूपमें प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें॥१॥         | सर्वथा वैरभावसे रहित थे॥४॥                               |
| दीनोंके प्रतिपालक, अहंकारियोंका गर्व चूर्ण करनेवाले      | उन्होंने लिंगके दक्षिण भागमें सनातन आदिवर्ण              |
| तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनोंपर दयालु हो          | अकारका दर्शन किया। तदनन्तर उत्तर भागमें उकारका,          |
| गये॥ २॥                                                  | मध्यभागमें मकारका और अन्तमें 'ओम्' इस नादका              |
| उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठसे ओम्-ओम् ऐसा                  | साक्षात् दर्शन किया॥५ <sup>१</sup> /२॥                   |
| शब्दरूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्टरूपसे प्लुत स्वरमें      | हे ऋषिश्रेष्ठ! दक्षिण भागमें प्रकट हुए आदिवर्ण           |
| सुनायी दे रहा था॥३॥                                      | अकारको सूर्य–मण्डलके समान तेजोमय देखकर उन्होंने          |

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ८ ]\* ब्रह्मा-विष्णुको भगवान् शिवके शब्दमय शरीरका दर्शन **\*** 

१७७

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-७७८ उत्तर भागमें उकार वर्णको अग्निके समान देखा। हे पुरुषके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और मुनिश्रेष्ठ! इसी तरह उन्होंने मध्यभागमें मकारको योनि भी हैं। उन्हींको नाद कहा गया है॥१६-१९॥ बीजी अपनी इच्छासे ही अपने बीजको अनेक चन्द्रमण्डलके समान देखा॥६-७॥ तदनन्तर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणिके समान रूपोंमें विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान् निर्मल प्रभासे युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, महेश्वरके लिंगसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ॥२०॥ जो उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढने निर्द्वन्द्व, अद्वितीय, शुन्यमय, बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे रहित, बाह्याभ्यन्तर-भेदसे युक्त, जगतुके भीतर और बाहर लगा, वह सुवर्णमय अण्डके रूपमें ही बतानेयोग्य था। स्वयं ही स्थित, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, आनन्दके उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था॥ २१॥ वह दिव्य अण्ड अनेक वर्षौतक जलमें ही स्थित आदिकारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनन्द एवं रहा। तदनन्तर एक हजार वर्षके बाद उस अण्डके दो अमृतस्वरूप परब्रह्मका साक्षात्कार किया॥८—१०॥ [उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि] यह टुकड़े हो गये। जलमें स्थित हुआ वह अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका स्थान था और साक्षात् महेश्वरके अग्निस्तम्भ यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ? हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तम्भके नीचे आघातसे ही फूटकर दो भागोंमें बँट गया था। उस जाऊँगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरिने वेद और शब्द अवस्थामें ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल दोनोंके आवेशसे युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया। बडी शोभा पाने लगा॥२२-२३॥ तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषिसमूहके परम वही द्युलोकके रूपमें प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचेवाला कपाल था, वही यह पाँच लक्षणोंसे साररूप माने जाते हैं॥ ११-१२॥ उन्हीं ऋषिके द्वारा परमेश्वर श्रीविष्णुने जाना कि युक्त पृथिवी है। उस अण्डसे चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इस शब्दब्रह्ममय शरीरवाले परम लिंगके रूपमें साक्षात् जिनकी 'क' संज्ञा है॥ २४॥ परब्रह्मस्वरूप महादेवजी ही यहाँ प्रकट हुए हैं॥१३॥ वे समस्त लोकोंके स्रष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान् महेश्वर ही 'अ', 'उ' और 'म्'—इन त्रिविध रूपोंमें ये चिन्तारहित अथवा अचिन्त्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मनसहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लौट वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्रायसे उन ज्योतिर्लिंगस्वरूप सदाशिवने 'ओम्', 'ओम्'—ऐसा कहा—यह बात आती है, उस परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थरूप हैं॥१४॥ यजुर्वेदके श्रेष्ठ मन्त्र कहते हैं॥ २५॥ यजुर्वेदके श्रेष्ठ मन्त्रोंका यह कथन सुनकर ऋचाओं उस परम कारण, ऋत, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप परात्पर परब्रह्मको इस एकाक्षरके द्वारा ही जाना जा और साममन्त्रोंने भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा-हे सकता है॥ १५॥ हरे! हे ब्रह्मन्! यह बात ऐसी ही है॥ २६॥ प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगत्के बीजभूत इस तरह देवेश्वर शिवको जानकर श्रीहरिने अण्डजन्मा भगवान् ब्रह्माका बोध होता है। उसके दूसरे शक्तिसम्भूत मन्त्रोंद्वारा उत्तम एवं महान् अभ्युदयसे एक अक्षर उकारसे परमकारणरूप श्रीहरिका बोध होता शोभित होनेवाले उन महेश्वर देवका स्तवन किया॥ २७॥ है और तीसरे एक अक्षर मकारसे भगवान् नीललोहित इसी बीचमें विश्वपालक भगवान् विष्णुने मेरे साथ शिवका ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता है, उकार एक और भी अद्भृत एवं सुन्दर रूपको देखा॥ २८॥ मोहमें डालनेवाला है और मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला हे मुने! वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओंसे है। मकार-बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी [बीजमात्रके अलंकृत था। उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी। वह स्वामी] हैं और अकारसंज्ञक मुझ ब्रह्माको बीज कहा नाना प्रकारकी छटाओंसे और भाँति-भाँतिके आभूषणोंसे जाता है। उकारसंज्ञक श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और विभूषित था॥ २९॥

उस परम उदार, महापराक्रमी और महापुरुषके उस समय उन्हें पाँच कलाओंसे युक्त, ओंकारजनित, शुद्ध स्फटिक मणिके समान सुन्दर, अड़तीस अक्षरोंवाले लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गये॥ ३०॥ मन्त्रका साक्षात्कार हुआ॥४२॥ तत्पश्चात् परमेश्वर भगवान् महेश प्रसन्न होकर पुन: सम्पूर्ण धर्म तथा अर्थका साधक, बृद्धिस्वरूप, अपने दिव्य शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े अत्यन्त हितकारक और सबको वशमें करनेवाला गायत्री हो गये॥ ३१॥ नामक महान् मन्त्र लिक्षत हुआ। वह चौबीस अक्षरों [ह्रस्व] अकार उनका मस्तक और दीर्घ अकार तथा चार कलाओंसे युक्त श्रेष्ठ मन्त्र है। पंचाक्षरमन्त्र ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और ईकार बायाँ नेत्र है॥ ३२॥ (**नम: शिवाय**) आठ कलाओंसे युक्त है॥ ४३-४४॥ उकारको उनका दाहिना और ऊकारको बायाँ कान अभिचारसिद्धिके लिये प्रयोग किया जानेवाला मन्त्र तीस अक्षरोंसे सम्पन्न है, किंतु यजुर्वेदमें प्रयुक्त मन्त्र बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वरका दायाँ कपोल है और ऋकार उनका बायाँ कपोल है। लू और लू— पच्चीस सुन्दर अक्षरोंका ही है॥४५॥ ये उनकी नासिकाके दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी यह आठ कलाओंसे युक्त तथा सुश्वेत मन्त्र है, जिसका प्रयोग शान्तिकर्मकी सिद्धिके लिये किया जाता प्रभुका ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर है॥ ३३-३४॥ ओकार तथा औकार-ये दोनों क्रमश: उनकी है। इस मन्त्रके अतिरिक्त तेरह कलाओंसे युक्त जो श्रेष्ठ ऊपर और नीचेकी दो दंतपंक्तियाँ हैं। अं और अ: उन मन्त्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओंमें देवाधिदेव शूलधारी शिवके दोनों तालू हैं॥ ३५॥ आनेवाले क्रमके अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहारका क आदि पाँच अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ हैं कारणरूप है। इसमें इकसठ वर्ण होते हैं॥ ४६-४७॥ और च आदि पाँच अक्षर बायें पाँच हाथ हैं॥३६॥ इसके पश्चात् विष्णुने मृत्युंजयमन्त्र, पंचाक्षरमन्त्र, ट आदि और त आदि पाँच-पाँच अक्षर उनके पैर चिन्तामणिमन्त्र<sup>१</sup> तथा दक्षिणामूर्तिमन्त्र<sup>२</sup> को देखा॥ ४८॥ इसके बाद भगवान् विष्णुने शंकरको 'तत्त्वमिस— हैं। पकार पेट है। फकारको दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकारको बायाँ पार्श्व। भकारको कंधा कहा जाता है। वही तुम हो'-यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त मकार उन योगी महादेव शम्भुका हृदय है ॥ ३७-३८॥ पंचमन्त्रोंको प्राप्त करके वे भगवान् श्रीहरि उनका जप यसे लेकर स तक [य, र, ल, व, श, ष तथा स— करने लगे॥ ४९॥ ये सात अक्षर] सर्वव्यापी शिवकी सात धातुएँ हैं। इसके पश्चात् ऋक्, यजुः, सामरूप वर्णोंकी कलाओंसे युक्त, ईशान, ईशोंके मुकुट, पुरातन, पुरुष, हकारको उनकी नाभि और क्षकारको नासिका कहा जाता है ॥ ३९ ॥ अघोरहृदय, मनोहर, सर्वगृह्य, सदाशिव, ताण्डव-नृत्यादि कालोंमें वामपादपर अवस्थित रहनेवाले, महादेव, महान् इस प्रकार निर्गुण एवं गुण-स्वरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमासहित देखकर श्रीहरि मेरे सर्पराजको आभूषणके रूपमें धारण करनेवाले, चारों साथ कृतार्थ हो गये॥४०॥ ओर चरण और नेत्रवाले, कल्याणकारी, ब्रह्माके अधिपति, इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय-शरीरधारी महेश्वर शिवका सृष्टि-स्थिति-संहारके कारणभूत, वरदायक साम्बमहेश्वरको दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरिने उन्हें प्रणाम करके पुन: देखकर भगवान् विष्णु प्रसन्न मनसे प्रिय वचनोंद्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे॥५०—५३॥ ऊपरकी ओर देखा॥४१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अर्न्तगत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें शब्दब्रह्म-तनु-वर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥८॥ १. 'क्ष्म्यों'—यह चिन्तामणिमन्त्र है। २. 'ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रयच्छ स्वाहा।'—यह दक्षिणामूर्ति नामक मन्त्र है।

रुद्रसंहिता-सृष्टिखंo-अo ८] \* ब्रह्मा-विष्णुको भगवान् शिवके शब्दमय शरीरका दर्शन \*

नौवाँ अध्याय उमासहित भगवान् शिवका प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] भगवान् विष्णुके करें॥९॥ द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर हे महाराज! हे प्रभो! हे शिव! हम दोनोंपर कृपा प्रसन्न हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो करके यह सब एवं अन्य जो कहनेयोग्य है, वह सब हम दोनोंको अपना अनुचर समझकर बतायें॥१०॥ गये॥१॥ ब्रह्माजी बोले—[हे मुने!] [श्रीहरिकी] यह [उस समय] उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे। भालदेशमें चन्द्रमाका बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान् शिव मुकुट सुशोभित था। सिरपर जटा धारण किये, गौरवर्ण, प्रीतिपूर्वक यह बात कहने लगे॥ ११॥ विशाल नेत्रवाले शिवने अपने सम्पूर्ण अंगोंमें विभूति श्रीशिवजी बोले—हे सुरश्रेष्ठगण! मैं आप लगा रखी थी॥२॥ दोनोंकी भक्तिसे निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आपलोग मुझ महादेवकी ओर देखते हुए सभी भयोंको छोड़ उनकी दस भुजाएँ थीं। उनके कण्ठमें नीला चिह्न था। वे समस्त आभूषणोंसे विभूषित थे। उन सर्वांगसुन्दर दीजिये॥ १२॥ शिवके मस्तक भस्ममय त्रिपुण्ड्से अंकित थे॥३॥ मेरा यह लिंग सदा पुज्य है, सदा ही ध्येय है। इस

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्माने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया॥६॥ वेदका ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हुए भगवान् विष्णुने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वरको नमस्कार करके पुन: उनसे पूछा॥७॥

ऐसे परमेश्वर महादेवजीको भगवती उमाके साथ

तब करुणाकर भगवान् महेश्वर शिवने प्रसन्नचित्त

हे मुने! उसके बाद शिवने परमात्मा श्रीहरिको गृह्य

उपस्थित देखकर भगवान् विष्णुने मेरे साथ पुन: प्रिय

होकर उन श्रीविष्णुदेवको श्वासरूपसे वेदका उपदेश

वचनोंद्वारा उनकी स्तुति की॥४॥

दिया॥५॥

विष्णुजी बोले—हे देव! आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभो! मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूँ?

आपका ध्यान किस प्रकारसे किया जाय और आप किस विधिसे वशमें हो जाते हैं?॥८॥

कौन बुरा है, इस विवेकके लिये हम दोनोंके ऊपर

कल्याणहेत् आप प्रसन्न हों और उचित बतानेकी कृपा

हे महादेव! आपकी आज्ञासे हम लोगोंको क्या करना चाहिये? हे शंकर! कौन कार्य अच्छा है और

हैं॥ १६॥

चाहिये॥ १३॥

जायगा॥ १४-१५॥

में आप दोनोंपर भलीभाँति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित भक्ति हो॥१८॥

प्रकट हुए हैं॥ १७॥

वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञासे आप दोनोंकी मुझमें सुदृढ़ हे विद्वानो! मेरी पार्थिव-मूर्ति बनाकर आप दोनों

समय आपलोगोंको मेरा स्वरूप जैसा दिखायी देता है,

वैसे ही लिंगरूपका प्रयत्नपूर्वक पूजन-चिन्तन करना

लोगोंको अनेक प्रकारके फल तो दुँगा ही, साथ ही मनकी अन्य अनेक अभिलाषाएँ भी पूरी करूँगा। हे

देवश्रेष्ठ! जब भी आपलोगोंको कष्ट हो, तब मेरे

लिंगकी पूजा करें, जिससे आपलोगोंके कष्टका नाश हो

और मुझ सर्वेश्वरके दायें और बायें अंगोंसे प्रकट हुए

पार्श्वसे उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्वसे

आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूपभूत प्रकृतिसे

ये लोकपितामह ब्रह्मा मुझ परमात्माके दाहिने

लिंगरूपसे पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी

उसकी अनेक प्रकारसे पूजा करें। ऐसा करनेपर आपलोगोंको

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ०९] * उमासहित भगवान्            | शिवका प्राकट्य * १८१                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **********************                                 | ************************                                   |
| सुख प्राप्त होगा॥१९॥                                   | कहलायेगा॥ ३०॥                                              |
| हे ब्रह्मन्! आप मेरी आज्ञाका पालन करते हुए             | मेरे अंशसे प्रकट हुए रुद्रकी सामर्थ्य मुझसे कम             |
| जगत्की सृष्टि कीजिये और हे विष्णो! आप इस चराचर         | नहीं होगी। जो मैं हूँ, वही ये रुद्र हैं। पूजाके विधि-      |
| जगत्का पालन कीजिये॥ २०॥                                | विधानकी दृष्टिसे भी मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं         |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हम दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान्      | है ॥ ३१ ॥                                                  |
| शंकरने हमें पूजाकी उत्तम विधि प्रदान की, जिसके         | जैसे जल आदिके साथ ज्योतिर्मय बिम्बका                       |
| अनुसार पूजित होनेपर शिव अनेक प्रकारके फल देते          | (प्रतिबिम्बके रूपमें) सम्पर्क होनेपर भी बिम्बमें स्पर्शदोष |
| हैं ॥ २१ ॥                                             | नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी            |
| शम्भुकी यह बात सुनकर श्रीहरि मेरे साथ महेश्वरको        | किसीके संयोगसे बन्धन नहीं प्राप्त होता॥ ३२॥                |
| हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे—॥२२॥                   | यह मेरा शिवरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे, तब वे             |
| विष्णु बोले—[हे प्रभो!] यदि हमारे प्रति आपमें          | भी शिवके ही तुल्य होंगे। हे महामुने! [मुझमें और]           |
| प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते     | उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिये॥ ३३॥                     |
| हैं, तो हम यही वर माँगते हैं कि आपमें हम दोनोंकी       | वास्तवमें एक ही रूप सब जगत्में [व्यवहारनिर्वाहके           |
| सदा अविचल भक्ति बनी रहे॥ २३॥                           | लिये] दो रूपोंमें विभक्त हो गया है। अत: शिव और             |
| आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीलासे आप                  | रुद्रमें कभी भी भेद नहीं मानना चाहिये॥ ३४॥                 |
| अवतार धारण कीजिये। हे तात! आप परमेश्वर हैं,            | [शिव और रुद्रमें भेद वैसे ही नहीं है] जैसे एक              |
| हमलोगोंकी सहायता करें॥ २४॥                             | सुवर्णखण्डमें समरूपसे एक ही वस्तुतत्त्व विद्यमान रहता      |
| हे देवदेवेश्वर! हम दोनोंका विवाद शुभदायक               | है, किंतु उसीका आभूषण बना देनेपर नामभेद आ जाता             |
| रहा, जिसके कारण आप हम दोनोंके विवादको शान्त            | है। वस्तुतत्त्वकी दृष्टिसे उसमें भेद नहीं होता॥३५॥         |
| करनेके लिये यहाँ प्रकट हुए॥ २५॥                        | जिस प्रकार एक ही मिट्टीसे बने हुए नाना प्रकारके            |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे मुने!] श्रीहरिकी यह बात     | पात्रोंमें नाम और रूपका तो भेद आ जाता है, किंतु            |
| सुनकर भगवान् हरने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके             | मिट्टीका भेद नहीं होता; क्योंकि कार्यमें कारणकी ही         |
| स्थित हुए उन श्रीहरिसे पुन: कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ   | विद्यमानता दिखायी देती है। हे देवो! निर्मल ज्ञानवाले       |
| जोड़कर खड़े रहे॥ २६॥                                   | श्रेष्ठ विद्वानोंको यह जान लेना चाहिये। ऐसा समझकर          |
| <b>श्रीमहेश बोले</b> —मैं सृष्टि, पालन और संहारका      | आपलोग भी शिव और रुद्रमें भेदबुद्धिवाली दृष्टिसे न          |
| कर्ता, सगुण, निर्गुण, निर्विकार, सच्चिदानन्दलक्षणवाला  | देखें ॥ ३६-३७ ॥                                            |
| तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ॥ २७॥                         | वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरा शिवरूप है—ऐसा                 |
| हे विष्णो! सृष्टि, रक्षा और प्रलयरूप गुणोंके भेदसे     | मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे,  |
| मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका नाम धारण करके तीन    | वे सब-के-सब एकरूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद              |
| स्वरूपोंमें विभक्त हुआ हूँ। हे हरे! मैं वास्तवमें सदा  | माननेपर अवश्य ही बन्धन होगा। तथापि मेरे शिवरूपको           |
| निष्कल हूँ॥ २८॥                                        | ही सर्वदा सनातन, मूलकारण, सत्यज्ञानमय तथा अनन्त            |
| हे विष्णो! आपने और ब्रह्माने मेरे अवतारके              | कहा गया है—ऐसा जानकर आपलोगोंको सदा मनसे                    |
| निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थनाको मैं अवश्य | मेरे यथार्थ स्वरूपका ध्यान करना चाहिये॥ ३८—४०॥             |
| सत्य करूँगा; क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ॥ २९॥            | हे ब्रह्मन्! सुनिये, मैं आपको एक गोपनीय बात                |
| ब्रह्मन्! मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे        | बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु     |
| शरीरसे इस लोकमें प्रकट होगा, जो नामसे 'रुद्र'          | ये रुद्र प्रकृतिसे उत्पन्न नहीं हैं॥४१॥                    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-मैं अपनी इच्छासे स्वयं ब्रह्माजीकी भ्रुकृटिसे प्रकट [हे हरे!] आप ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा हुआ हूँ। गुणोंमें भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा सम्पूर्ण लोकोंके हितैषी हैं। अतः अब आप मेरी आज्ञासे कि लोगोंने कहा है कि हर तामस प्रकृतिके हैं। वास्तवमें जगत्में [सब लोगोंके लिये] मुक्तिदाता बनें। मेरा दर्शन उस रूपमें अहंकारका वर्णन हुआ है। उस अहंकारको होनेपर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन केवल तामस ही नहीं, वैकारिक [सात्त्विक] होनेपर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे समझना चाहिये; [सात्त्विक देवगण वैकारिक अहंकारकी दिया, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे ही सृष्टि हैं।] यह तामस और सात्त्विक आदि भेद हृदयमें विष्णु हैं और विष्णुके हृदयमें मैं हूँ ॥ ५३ — ५५ ॥ केवल नाममात्रका है, वस्तुत: नहीं है। वास्तवमें हरको जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, वही मेरा मन है अर्थात् वही मुझे प्रिय है। श्रीहरि मेरे बायें अंगसे तामस नहीं कहा जा सकता॥४२-४३॥ हे ब्रह्मन्! इस कारणसे आपको ऐसा करना प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंगसे उत्पन्न हुए हैं और चाहिये। हे ब्रह्मन्! आप इस सृष्टिके निर्माता बनें और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदयसे प्रादुर्भृत हुए हैं। श्रीहरि इसका पालन करनेवाले हों॥४४॥ हे विष्णो! मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और भव नामसे तीन रूपोंमें विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणोंके मेरे अंशसे प्रकट होनेवाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करनेवाले होंगे। ये जो उमा नामसे विख्यात द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ ॥ ५६—५७<sup>१</sup>/२ ॥ परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हींकी शक्तिभूता वाग्देवी शिव गुणोंसे भिन्न हैं और वे साक्षात् प्रकृति ब्रह्माजीका सेवन करेंगी। पुन: इन प्रकृति देवीसे वहाँ जो तथा पुरुषसे भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनन्त, दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे लक्ष्मीरूपसे भगवान् विष्णुका पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म हैं। तीनों लोकोंका पालन आश्रय लेंगी। तदनन्तर पुनः काली नामसे जो तीसरी करनेवाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्त्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकीका संहार करनेवाले रुद्रदेव शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेवको प्राप्त होंगी। वे कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ज्योतिरूपसे भीतर सत्त्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवीकी शुभस्वरूपा तथा त्रिभुवनकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी बाहर और भीतरसे भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु पराशक्तियोंको बता दिया॥४५-४८॥ उनका कार्य क्रमश: सृष्टि, पालन और संहारका तथा रुद्र इन तीनों देवताओंमें गुण हैं, परंतु शिव सम्पादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ! ये सब-की-सब मेरी प्रिया गुणातीत माने गये हैं॥५८—६११/२॥ प्रकृति देवीकी अंशभूता हैं॥४९॥ हे विष्णो! आप मेरी आज्ञासे इन सृष्टिकर्ता हे हरे! आप लक्ष्मीका सहारा लेकर कार्य कीजिये। पितामहका प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिये। ऐसा करनेसे हे ब्रह्मन्! आप प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको प्राप्तकर आप तीनों लोकोंमें पूजनीय होंगे॥६२॥ मेरी आज्ञाके अनुसार मनसे सृष्टिकार्यका संचालन करें ये रुद्र आपके और ब्रह्माके सेव्य होंगे; क्योंकि और मैं अपनी प्रियाकी अंशभृता परात्पर कालीका आश्रय त्रैलोक्यके लयकर्ता ये रुद्र शिवके पूर्णावतार हैं॥६३॥ लेकर रुद्ररूपसे प्रलयसम्बन्धी उत्तम कार्य करूँगा। आप पाद्मकल्पमें पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय सब लोग अवश्य ही सम्पूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे॥६४॥ अन्य विविध कार्योंद्वारा चारों वर्णींसे भरे हुए लोककी सृष्टि ऐसा कहकर महेश, हर, सर्वेश्वर, प्रभु अतुलनीय एवं रक्षा आदि करके सुख पायेंगे॥५०—५२<sup>१</sup>/२॥ कृपाकर पुनः प्रेमपूर्वक विष्णुसे कहने लगे—॥६५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अर्न्तगत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डके सृष्टि-उपाख्यानमें शिवतत्त्ववर्णन नामक नौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ९।।

दसवाँ अध्याय

श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार \*

#### श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका अधिकार देकर भगवान् शिवका अन्तर्धान होना

परमेश्वर शिवजी बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हे हरे! हे विष्णो! अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुनें। उसका पालन करनेसे आप सदा समस्त लोकोंमें माननीय और पूजनीय होंगे॥१॥ ब्रह्माजीके द्वारा रचे गये लोकमें जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन सम्पूर्ण दु:खोंका नाश करनेके लिये सदा तत्पर रहना॥२॥ मैं सम्पूर्ण दुस्सह कार्योंमें आपकी सहायता करूँगा। आपके दुर्जेय और अत्यन्त उत्कट शत्रुओंको मैं मार

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १० ]

गिराऊँगा ॥ ३ ॥ हे हरे! आप नाना प्रकारके अवतार धारण करके लोकमें अपनी उत्तम कीर्तिका विस्तार कीजिये और

संसारमें प्राणियोंके उद्धारके लिये तत्पर रहिये॥४॥ गुणरूप धारणकर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीरसे संसारके उन कार्योंको करूँगा, जो आपसे सम्भव

नहीं हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥५॥

आप रुद्रके ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनोंमें और आप तथा रुद्रमें कुछ भी अन्तर नहीं है॥६॥ हे महाविष्णो! लीलासे भेद होनेपर भी वस्तुत:

संशय नहीं है॥७॥ जो मनुष्य रुद्रका भक्त होकर आपकी निन्दा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जायगा॥८॥

आपलोग एक ही तत्त्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें

हे पुरुषोत्तम विष्णो! आपसे द्वेष करनेके कारण मेरी आज्ञासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा। यह सत्य है,

सत्य है, इसमें संशय नहीं है॥९॥ आप इस लोकमें मनुष्योंके लिये विशेषतः भोग

होकर प्राणियोंका निग्रह और अनुग्रह कीजिये॥१०॥ ऐसा कहकर भगवान् शिवने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्रीविष्णुको सौंपकर उनसे कहा—आप संकटके

समय सदा इनकी सहायता करते रहें॥११॥

और मोक्ष प्रदान करनेवाले और भक्तोंके ध्येय तथा पुज्य

सबके अध्यक्ष होकर आप सभीको भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओंके साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें॥१२॥ हे हरे! यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके

मेरे शरीररूप उस रुद्रका भजन कीजिये॥१३॥ जो आपकी शरणमें आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया। जो मुझमें और आपमें अन्तर समझता

प्राणस्वरूप होइये और संकटकाल आनेपर निश्चय ही

है, वह अवश्य ही नरकमें गिरता है॥१४॥ अब आप तीनों देवताओंके आयुबलको विशेषरूपसे

सुनिये। ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी एकतामें [किसी प्रकारका] सन्देह नहीं करना चाहिये॥१५॥

एक हजार चतुर्यगको ब्रह्माका एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रमसे

यह ब्रह्माके एक दिन और एक रात्रिका परिमाण है॥ १६॥ इस प्रकारके तीस दिनोंका एक मास और बारह मासोंका एक वर्ष होता है। सौ वर्षके परिमाणको

ब्रह्माकी आयु कहा गया है॥१७॥ ब्रह्माके एक वर्षके बराबर विष्णुका एक दिन कहा

चित्तसे कभी दुर न हो॥ २९॥ जाता है। वे विष्णु भी अपने सौ वर्षके प्रमाणतक जीवित हे स्वामिन्! मेरा जो भक्त आपकी निन्दा करे, उसे रहते हैं॥ १८॥ विष्णुके एक वर्षके बराबर रुद्रका एक दिन होता आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें॥ ३०॥ है। भगवान् रुद्र भी उस मानके अनुसार नररूपमें सौ हे नाथ! जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यन्त वर्षतक स्थित रहते हैं॥१९॥ प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिये मोक्ष दुर्लभ तदनन्तर शिवके मुखसे एक श्वास निकलता है नहीं है॥ ३१॥ आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है, और जबतक वह निकलता रहता है, तबतक वह शक्तिको प्राप्तकर पुन: जब नि:श्वास लेते हैं, तबतक यदि कभी कोई अवगुण आ जाय, तो उसे क्षमा करें॥ ३२॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गन्धर्व, नाग और राक्षस आदि सभी ब्रह्माजी बोले-तदनन्तर विष्णुके द्वारा कहे गये देहधारियोंके नि:श्वास और उच्छ्वासको बाहर और श्रेष्ठ वचनको सुनकर शिवजीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विष्णुसे कहा कि मैंने आपके अवगुणोंको क्षमा कर दिया भीतर ले जानेके क्रमकी संख्या हे सुरसत्तम! दिन-रातमें मिलाकर इक्कीस हजारका सौ गुना एवं छ: सौ अर्थात् है॥ ३३॥ इक्कीस लाख छ: सौ कही गयी है॥२०—२२॥ विष्णुसे ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वरने छः उच्छ्वास और छः निःश्वासका एक पल कृपापूर्वक अपने हाथोंसे हम दोनोंके सम्पूर्ण अंगोंका होता है। साठ पलोंकी एक घटी और साठ घटी-स्पर्श किया॥ ३४॥ प्रमाणको एक दिन और रात्रि कहते हैं॥ २३॥ सर्वदु:खहारी सदाशिवने नाना प्रकारके धर्मींका सदाशिवके नि:श्वासों और उच्छ्वासोंकी गणना उपदेशकर हम दोनोंके हितकी इच्छासे अनेक प्रकारके नहीं की जा सकती है। अत: शिवजी सदैव प्रबुद्ध और वर दिये॥ ३५॥ अक्षय हैं॥ २४॥ इसके बाद भक्तवत्सल भगवान् शम्भु कृपापूर्वक मेरी आज्ञासे तुम्हें अपने विविध गुणोंके द्वारा हमारी ओर देखकर हम दोनोंके देखते-देखते शीघ्र वहीं सृष्टिके इस प्रकारके होनेवाले कार्योंकी रक्षा करनी अन्तर्धान हो गये॥३६॥ तभीसे इस लोकमें लिंगपूजाका विधान प्रचलित चाहिये॥ २५॥ ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! भगवान् शिवका यह हुआ है। लिंगमें प्रतिष्ठित भगवान् शिव भोग और मोक्ष वचन सुनकर सबको वशमें करनेवाले भगवान् विष्णु मेरे देनेवाले हैं॥ ३७॥ साथ विश्वनाथको प्रणाम करके मन्द स्वरमें उनसे कहने शिवलिंगकी वेदी महादेवीका स्वरूप है और लिंग साक्षात् महेश्वर है। लयकारक होनेके कारण ही इसे लिंग लगे— ॥ २६ ॥ विष्णुजी बोले-हे शंकर! हे करुणासिन्धो! हे कहा गया है; इसीमें सम्पूर्ण जगत् स्थित रहता है ॥ ३८ ॥ जगत्पते! मेरी यह बात सुनिये। मैं आपकी आज्ञाके जो शिवलिंगके समीप स्थिर होकर नित्य इस अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा॥२७॥ लिंगके आख्यानको पढता है, वह छ: मासमें ही शिवरूप आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥ ३९॥ है। मैंने पूर्वकालमें भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया हे महामुने! जो शिवलिंगके समीप कोई भी कार्य करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेमें मैं समर्थ नहीं था॥ २८॥ हे स्वामिन्! क्षणमात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे बहुँ॥४०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें परमशिवतत्त्ववर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १०॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ११ ] \* शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल \* ग्यारहवाँ अध्याय शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल ऋषि बोले—हे व्यासशिष्य महाभाग सृतजी! प्रकारके पाप-कष्ट तभीतक रहते हैं, जबतक मनुष्य आपको नमस्कार है, आज आपने भगवान् शिवकी भगवान् शिवका पूजन नहीं करता है॥१२॥ अद्भृत एवं परम पवित्र कथा सुनायी है॥१॥ भगवान् शिवकी पूजा होते ही सारे दु:ख विलीन हो उसमें अद्भुत, महादिव्य तथा कल्याणकारिणी जाते हैं और समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात् लिंगोत्पत्ति हमलोगोंने सुनी, जिसके प्रभावको सुननेसे [समय आनेपर उपासककी] मुक्ति भी हो जाती है॥ १३॥ इस लोकमें दु:खोंका नाश हो जाता है॥२॥ जो मानवशरीरका आश्रय लेकर मुख्यतया हे दयानिधे! ब्रह्मा और नारदजीके संवादके अनुसार सन्तानसुखकी कामना करता है, उसे चाहिये कि सम्पूर्ण आप हमें शिवपूजनकी वह विधि बताइये, जिससे कार्यों और मनोरथोंके साधक महादेवजीकी पूजा करे॥ १४॥ भगवान् शिव सन्तुष्ट होते हैं॥३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी सम्पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—सभी शिवकी पूजा कामनाओं तथा प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये क्रमसे विधिके करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिये? आपने व्यासजीके अनुसार भगवान् शंकरकी पूजा करें॥१५॥ मुखसे इस विषयको जिस प्रकार सुना हो, वह बताइये॥ ४॥ प्रात:काल ब्राह्ममृहर्तमें उठकर गुरु तथा शिवका स्मरण करके पुन: तीर्थींका चिन्तन करके भगवान् विष्णुका महर्षियोंका वह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन ध्यान करे। हे मुने! इसके बाद मेरा, देवताओंका और सुनकर सूतजी उन मुनियोंके प्रश्नके अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताने लगे॥५॥ मुनि आदिका भी स्मरण-चिन्तन करके स्तोत्र-पाठपूर्वक सूतजी बोले—मुनीश्वरो! आपलोगोंने बहुत अच्छी शंकरजीका विधिपूर्वक नाम ले॥ १६—१७<sup>१</sup>/२॥ बात पूछी है, परंतु वह रहस्यकी बात है। मैंने इस उसके बाद शय्यासे उठकर निवासस्थानसे दक्षिण विषयको जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके दिशामें जाकर मलत्याग करे। हे मुने! एकान्तमें मलोत्सर्ग करना चाहिये। उससे शुद्ध होनेके लिये जो विधि मैंने अनुसार आज कह रहा हूँ॥६॥ जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्वकालमें सुन रखी है, आप लोगोंसे उसीको आज कहता हूँ, मनको एकाग्र करके सुनें॥१८-१९॥ व्यासजीने सनत्कुमारजीसे पूछा था। फिर उसे उपमन्युजीने भी सुना था॥७॥ ब्राह्मण [गुदाकी] शुद्धिके लिये पाँच बार मिट्टीका लेप करे और धोये। क्षत्रिय चार बार, वैश्य तीन बार तब व्यासजीने शिवपूजन आदि जो भी था, उसे सुनकर लोकहितकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया था॥८॥ और शूद्र दो बार विधिपूर्वक गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें मिट्टी लगाये। लिंगमें भी एक बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी इसी विषयको भगवान् श्रीकृष्णने महात्मा उपमन्युसे सुना था। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीसे इस विषयमें लगानी चाहिये॥ २०-२१॥ जो कुछ कहा था, वही इस समय मैं कहूँगा॥९॥ तत्पश्चात् बायें हाथमें दस बार और दोनों हाथोंमें ब्रह्माजी बोले — हे नारद! मैं संक्षेपमें लिंगपूजनकी सात बार मिट्टी लगाये। हे तात! प्रत्येक पैरमें तीन-तीन विधि बता रहा हूँ, सुनिये। हे मुने! इसका वर्णन सौ वर्षोंमें बार मिट्टी लगाये, फिर दोनों हाथोंमें भी तीन बार मिट्टी भी नहीं किया जा सकता है। जो भगवान् शंकरका सुखमय, लगाकर धोये॥ २२॥ निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलोंकी प्राप्तिके स्त्रियोंको शुद्रकी भाँति अच्छी तरह मिट्टी लगानी लिये उसका उत्तम भक्तिभावसे पूजन करे॥ १०-११॥ चाहिये। हाथ-पैर धोकर पूर्ववत् शुद्ध मिट्टीका संग्रह दरिद्रता, रोग, दु:ख तथा शत्रुजनित पीड़ा—ये चार करना चाहिये॥ २३॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-इसके बाद मनुष्यको अपने वर्णके अनुसार दातौन इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरम्भ करे। करना चाहिये। ब्राह्मणको बारह अँगुलकी दातौन करनी पाद्य, अर्घ्य और आचमनके लिये पात्रोंको तैयार करके चाहिये। क्षत्रिय ग्यारह अँगुल, वैश्य दस अँगुल और रखे॥ ३८॥ शुद्र नौ अँगुलकी दातौन करे। दातौनका यह मान बताया बुद्धिमान् पुरुष विधिपूर्वक भिन्न-भिन्न प्रकारके नौ कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओंसे ढककर कुशाओंसे गया है। मनुस्मृतिके अनुसार कालदोषका विचार करके ही दातौन करे या त्याग दे॥ २४ — २६॥ ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। उन-उन सभी हे तात! षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रतका पात्रोंमें शीतल जल डाले। तत्पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष दिन, सूर्यास्तका समय, रविवार तथा श्राद्धदिवस—ये देख-भालकर प्रणवमन्त्रके द्वारा उनमें इन द्रव्योंको दन्तधावनके लिये वर्जित हैं॥ २७॥ डाले। खस और चन्दनको पाद्यपात्रमें रखे। चमेलीके [दन्तधावनके पश्चात्] तीर्थ आदिमें विधिपूर्वक फूल, शीतलचीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल-इन स्नान करना चाहिये, विशेष देश-काल आनेपर सबको यथोचितरूपसे [कूट-पीसकर] चूर्ण बनाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करना चाहिये॥ २८॥ आचमनीय पात्र (पंचपात्र)-में डाले। यह सब चन्दनसहित [स्नानके पश्चात्] पहले आचमन करके धुला सभी पात्रोंमें डालना चाहिये॥ ३९—४२॥ हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुन्दर एकान्त स्थलमें देवाधिदेव महादेवजीके पार्श्वभागमें नन्दीश्वरका बैठकर सन्ध्याविधिका अनुष्ठान करे॥ २९॥ पूजन करे। गन्ध, धूप, दीप आदि विविध उपचारोंसे यथायोग्य सन्ध्याविधि करके पूजाका कार्य आरम्भ शिवकी पूजा करे॥ ४३॥ करे। मनको सुस्थिर करके पूजागृहमें प्रवेशकर वहाँ पूजन-फिर प्रसन्नतापूर्वक लिंगशुद्धि करके मनुष्य उचित सामग्री लेकर सुन्दर आसनपर बैठे। पहले न्यास आदि रूपसे मन्त्रसमृहोंके आदिमें 'प्रणव' तथा अन्तमें 'नमः ' करके क्रमशः महादेवजीकी पूजा करे॥ ३०-३१॥ पद जोडकर उनके द्वारा [इष्टदेवके लिये] अथवा [शिवकी पूजासे] पहले गणेशजीकी, द्वारपालोंकी प्रणवका उच्चारण करके स्वस्ति, पद्म आदि आसनकी और दिक्पालोंकी भलीभाँति पूजा करके बादमें देवताके कल्पना करे। पुनः यह भावना करे कि इस कमलका लिये पीठकी स्थापना करे॥ ३२॥ पूर्वदल साक्षात् अणिमा नामक ऐश्वर्यरूप तथा अविनाशी अथवा अष्टदलकमल बनाकर पूजाद्रव्यके समीप है। दक्षिणदल लिघमा है। पश्चिमदल महिमा है। बैठकर उस कमलपर ही भगवान् शिवको समासीन करे। उत्तरदल प्राप्ति है। अग्निकोणका दल प्राकाम्य है। तत्पश्चात् तीन बार आचमन करके पुन: दोनों हाथ नैर्ऋत्यकोणका दल ईशित्व है। वायव्यकोणका दल धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात् विशत्व है। ईशानकोणका दल सर्वज्ञत्व है और उस कुम्भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान् शिवका इस कमलकी कर्णिकाको सोम कहा जाता है॥ ४४—४७॥ प्रकार ध्यान करे—उनके पाँच मुख हैं, दस भुजाएँ हैं, इस सोमके नीचे सूर्य है, सूर्यके नीचे यह अग्नि शुद्ध स्फटिकके समान उनकी कान्ति है, वे सब प्रकारके है और अग्निके भी नीचे धर्म आदिकी क्रमशः कल्पना आभूषणोंसे विभूषित हैं तथा वे व्याघ्रचर्मका उत्तरीय करे। इसके पश्चात् चारों दिशाओंमें अव्यक्त आदिकी ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्यकी भावना करके मनुष्य तथा सोमके नीचे तीनों गुणोंकी कल्पना करे। इसके बाद सदाके लिये अपने पापको भस्म कर डाले। [इस **'ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि'** इत्यादि मन्त्रसे परमेश्वर प्रकारकी भावनासे युक्त होकर] वहाँपर शिवको शिवका आवाहन करके 'ॐ वामदेवाय नमः' इत्यादि प्रतिष्ठापितकर उन परमेश्वरकी पूजा करे॥ ३३—३६॥ वामदेवमन्त्रसे उन्हें आसनपर विराजमान करे। फिर 'ॐ शरीरशुद्धि करके मूलमन्त्रका क्रमश: न्यास करे तत्पुरुषाय विदाहे' इत्यादि रुद्रगायत्रीद्वारा इष्टदेवका अथवा सर्वत्र प्रणवसे ही षडंगन्यास करे॥ ३७॥ सान्निध्य प्राप्त करके उन्हें 'ॐ अघोरेभ्योऽथ' इत्यादि

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० ११ ] \* शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल \* १८७ अघोर मन्त्रसे वहाँ निरुद्ध करे। तत्पश्चात् 'ॐ **ईशानः सर्व**-और अरुणमन्त्रोंसे, अर्थाभीष्टसाम तथा देवव्रतसामसे, 'अभि विद्यानाम्' इत्यादि मन्त्रसे आराध्य देवका पूजन करे। त्वा॰ 'इत्यादि रथन्तरसामसे, पुरुषसूक्तसे, मृत्युंजयमन्त्रसे पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे॥ ४८—५१॥ तथा पंचाक्षरमन्त्रसे पुजा करे॥ ६१ - ६४॥ तत्पश्चात् गन्ध और चन्दनमिश्रित जलसे विधिपूर्वक एक सहस्र अथवा एक सौ एक जलधाराएँ वैदिक रुद्रदेवको स्नान कराये। फिर पंचगव्यनिर्माणकी विधिसे विधिसे शिवके नाममन्त्रसे प्रदान करे॥ ६५॥ पाँचों द्रव्योंको एक पात्रमें लेकर प्रणवसे ही अभिमन्त्रित तदनन्तर भगवान् शंकरके ऊपर चन्दन और फूल करके उन मिश्रित गव्यपदार्थोंद्वारा भगवान्को स्नान आदि चढ़ाये। प्रणवसे ताम्बुल आदि अर्पित करे॥ ६६॥ इसके बाद जो स्फटिकमणिके समान निर्मल, कराये। तत्पश्चात् पृथक्-पृथक् दूध, दही, मधु, गन्नेके रस तथा घीसे नहलाकर समस्त अभीष्टोंके दाता और निष्कल, अविनाशी, सर्वलोककारण, सर्वलोकमय, परमदेव हितकारी पूजनीय महादेवजीका प्रणवके उच्चारणपूर्वक हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र, विष्णु आदि देवताओंको भी पवित्र द्रव्योंद्वारा अभिषेक करे॥५२-५४॥ गोचर न होनेवाले, वेदवेत्ता विद्वानोंके द्वारा वेदान्तमें साधक श्वेत वस्त्रसे उस जलको यथोचित रीतिसे [मन-वाणीसे] अगोचर बताये गये हैं, जो आदि-मध्य-छान ले और पवित्र जलपात्रोंमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल अन्तसे रहित, समस्त रोगियोंके लिये औषधरूप, शिवतत्त्वके नामसे विख्यात तथा शिवलिंगके रूपमें प्रतिष्ठित हैं, उन डाले॥ ५५॥ जलधारा तबतक बन्द न करे, जबतक इष्टदेवको भगवान् शिवका शिवलिंगके मस्तकपर प्रणवमन्त्रसे ही चन्दन न चढाये। तब सुन्दर अक्षतोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजन करे। धूप, दीप, नैवेद्य, सुन्दर ताम्बूल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकारके मन्त्रों एवं नमस्कारोंद्वारा शंकरजीकी पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चम्पा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और यथोक्त विधिसे उनकी पूजा करे॥ ६७—७१॥ उत्पल आदि भाँति-भाँतिके अपूर्व पुष्पों एवं चन्दनसे तत्पश्चात् अर्घ्य देकर भगवानुके चरणोंमें फूल उनकी पूजा करे। परमेश्वर शिवके ऊपर जलकी धारा बिखेरकर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिवकी गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे॥ ५६—५८॥ आराधना करे॥७२॥ जलसे भरे भाँति-भाँतिके पात्रोंद्वारा महेश्वरको इसके बाद हाथमें फूल लेकर खड़ा हो करके दोनों हाथ जोड़कर इस मन्त्रसे सर्वेश्वर शंकरकी पुन: प्रार्थना करे-स्नान कराये। इस प्रकार मन्त्रोच्चारणपूर्वक समस्त फलोंको देनेवाली पूजा करनी चाहिये॥५९॥ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपूजादिकं मया। हे तात! अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर॥ कामनाओंको सिद्धिके लिये उन [पूजासम्बन्धी] मन्त्रोंको हे शिव! मैंने अनजानमें अथवा जान-बूझकर जो जप-पूजा आदि सत्कर्म किये हों, वे आपकी कृपासे भी संक्षेपमें बता रहा हूँ, सावधानीके साथ सुनिये॥ ६०॥ पावमानमन्त्रसे, 'वाङ्मे०' इत्यादि मन्त्रसे, रुद्रमन्त्रसे, सफल हों॥७३-७४॥ इस प्रकार पढ़कर भगवान् शिवके ऊपर प्रसन्नतापूर्वक नीलरुद्रमन्त्रसे, सुन्दर एवं शुभ पुरुषसूक्तसे, श्रीसूक्तसे, सुन्दर अथर्वशीर्षके मन्त्रसे, 'आ नो भद्रा०' इत्यादि फूल चढ़ाये। तत्पश्चात् स्वस्तिवाचन<sup>१</sup> करके नाना प्रकारकी शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्बन्धी दूसरे मन्त्रोंसे, भारुण्ड मन्त्र आशी:<sup>२</sup> प्रार्थना करे। फिर शिवके ऊपर मार्जन<sup>३</sup> करना १. 'ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा: । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥' इत्यादि स्वस्तिवाचनसम्बन्धी मन्त्र हैं। २. 'काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग्भवेत्॥' इत्यादि आशी: प्रार्थनाएँ हैं। ३. 'ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवः' (यजु० ११।५०—५२) इत्यादि तीन मार्जन-मन्त्र कहे गये हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्टदेवपर जल छिड़कना 'मार्जन' कहलाता है।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-चाहिये। इसके बाद नमस्कार करके अपराधके लिये क्षमा-सुखपूर्वक करता रहे॥८०॥

शरण देनेवाला नहीं है। हे महादेव! आप ही मेरे लिये शरणदाता हैं॥ ७५—७८॥ इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्तिके द्वारा सम्पूर्ण

सिद्धियोंके दाता देवेश्वर शिवका पूजन करे। विशेषत:

हो, शिवमें भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे

प्रार्थना<sup>१</sup> करते हुए पुनरागमनके लिये विसर्जन<sup>२</sup> करना चाहिये।

इसके बाद अघोर<sup>३</sup> मन्त्रका उच्चारण करके नमस्कार करे।

फिर सम्पूर्ण भावसे युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करे—

शिवं भक्तिः शिवं भक्तिः शिवं भक्तिर्भवं भवं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम॥

प्रत्येक जन्ममें शिवमें मेरी भक्ति हो, शिवमें भक्ति

गलेकी ध्वनिसे भगवानुको सन्तुष्ट करे॥ ७९॥ तत्पश्चात् परिवारजनोंके साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त [लौकिक] कार्य । पूछना तथा सुनना चाहते हैं ?॥८५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें शिवपूजाविधिवर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ११॥

भगवान् शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन

नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे प्रजापते! हे तात! आप धन्य हैं; क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान् शिवमें लगी

हुई है। हे विधे! आप पुन: इसी विषयका सम्यक् प्रकारसे विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये॥१॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! एक समयकी बात है: कमलसे उत्पन्न होनेवाले मैंने चारों ओरसे ऋषियों और देवताओंको बुलाकर प्रेमपूर्वक सुन्दर और मधुर वाणीमें

रखते हैं और नित्य अपने मनोरथकी सिद्धि चाहते हैं. तो मेरे साथ क्षीरसागरके तटपर आयें॥३॥ इस वचनको सुनकर वे सब मेरे साथ वहाँपर गये,

यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करनेकी इच्छा

कहा—॥२॥

जहाँ सर्वकल्याणकारी भगवान् विष्णु निवास करते हैं॥ ४॥

सिद्धि प्राप्त होती है॥८१॥

जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण होकर प्रतिदिन

हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने शिवकी पूजाका

विधान आपको बताया। हे नारद! अब आप और क्या

पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी

वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फलकी निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दु:ख, शोक, दूसरोंके निमित्तसे होनेवाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो-

जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं॥ ८२-८३॥

उस उपासकका कल्याण होता है। जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकरकी पूजासे उसमें अवश्य ही सद्गुणोंकी वृद्धि होती है॥८४॥

बारहवाँ अध्याय

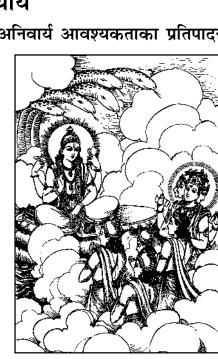

१. 'अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर॥' इत्यादि क्षमाप्रार्थनासम्बन्धी श्लोक हैं।

२. 'यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्। अभीष्टफलदानाय पुनरागमनाय च॥' इत्यादि विसर्जनसम्बन्धी श्लोक हैं। ३. अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १२ ] * भगवान् शिवकी श्रेष्ठता, उनके पूजनकी आवश्यकता * |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ***********************************                                            | *******************************                             |
| हे मुने! वहाँपर जाकर सभी देवता भगवान्                                          | भगवान् शंकरकी विशेष श्रद्धाके साथ सदैव पूजा और              |
| जगन्नाथ देवदेवेश्वर जनार्दन विष्णुको हाथ जोड़कर                                | सेवा करनी चाहिये। शिवलिंगकी पूजा करनेसे ही देवता,           |
| प्रणाम करके खड़े हो गये। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित                                | दैत्य, हम और आप सभी श्रेष्ठताको प्राप्त कर सके हैं,         |
| देवताओंको देखकर [मनमें] शिवके चरणकमलका                                         | हे ब्रह्मन्! आपने उसे कैसे भुला दिया है ?॥१७-१८॥            |
| स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे—॥५-६॥                                           | इसलिये जिस किसी भी तरहसे भगवान् शिवके                       |
| विष्णुजी बोले—हे ब्रह्मादि देवो और ऋषियो!                                      | लिंगका पूजन नित्य करना ही चाहिये। हे ब्रह्मन्! सभी          |
| आपलोग यहाँ किसलिये आये हुए हैं ? प्रेमपूर्वक सब                                | मनोकामनाओंकी पूर्तिके लिये देवताओंको भगवान् शिवकी           |
| कुछ कहें ? इस समय कौन-सा कार्य आ पड़ा ?॥७॥                                     | पूजा करनी चाहिये॥ १९॥                                       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —भगवान् विष्णुके द्वारा ऐसा                              | वही [मनुष्यके जीवनकी बहुत बड़ी] हानि है,                    |
| पूछनेपर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी                             | वही [उसके चरित्रका] बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी            |
| देवताओंसे कहा कि इस समय आप सबके आनेका क्या                                     | अन्धता और वही महामूर्खता है, जिस मुहूर्त अथवा               |
| प्रयोजन है ? इसका निवेदन आप सब करें॥८ <sup>१</sup> /२॥                         | क्षणमें मनुष्य शिवका पूजन नहीं करता है॥२०॥                  |
| देवता बोले—[हे विष्णो!] किसकी सेवा है,                                         | जो शिवभक्तिपरायण हैं, जो शिवमें अनुरक्त चित्तवाले           |
| जो सभी दु:खोंको दूर करनेवाली है, जिसको कि हमें                                 | हैं और जो शिवका स्मरण करते हैं, वे दु:खके पात्र नहीं        |
| नित्य करना चाहिये। देवताओंका यह वचन सुनकर                                      | होते। जो महाभाग मनको अच्छे लगनेवाले सुन्दर-सुन्दर           |
| भक्तवत्सल भगवान् विष्णु देवताओंसहित मेरी प्रसन्नताके                           | भवन, सुन्दर आभूषणोंसे युक्त स्त्रियाँ, इच्छानुकूल धन,       |
| लिये कृपापूर्वक यह वाक्य कहने लगे—॥९-१०॥                                       | पुत्र-पौत्रादि सन्तति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा,        |
| <b>श्रीभगवान् बोले</b> —हे ब्रह्मन्! देवोंके साथ आपने                          | स्वर्गलोकका सुख, अन्तकालमें मुक्तिलाभ तथा परमेश्वरकी        |
| पहले भी इस विषयमें सुना है, किंतु आज पुन: आपको                                 | भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजन्मकृत पुण्याधिक्यके कारण         |
| और देवताओंको बता रहा हूँ॥११॥                                                   | सदाशिवकी अर्चना किया करते हैं॥ २१—२४॥                       |
| हे ब्रह्मन्! अपने-अपने कार्योंमें संलग्न समस्त                                 | जो भक्तिपरायण मनुष्य शिवलिंगकी नित्य पूजा                   |
| देवोंके साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख                                   | करता है, उसीकी सिद्धि सफल होती है और वह पापोंसे             |
| रहे हैं, उसके विषयमें बार-बार क्यों पूछ रहे हैं ?॥ १२॥                         | लिप्त नहीं होता है॥ २५॥                                     |
| सभी दु:खोंको दूर करनेवाले शंकरजीकी ही सदा                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —श्रीभगवान् विष्णुने जब देवताओंसे     |
| सेवा करनी चाहिये। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर                             | ऐसा कहा, तब उन्होंने साक्षात् हरिको प्रणाम करके             |
| मुझसे और ब्रह्मासे भी कही थी॥१३॥                                               | मनुष्योंकी समस्त कामनाओंकी प्राप्तिके लिये उनसे             |
| इस अद्भुत दृष्टान्तको आप सब लोगोंने भी देखा                                    | शिवलिंग देनेकी प्रार्थना की॥ २६॥                            |
| है। अत: सुख चाहनेवाले लोगोंको कभी भी उनका                                      | उसको सुनकर भगवान् विष्णुने विश्वकर्मासे कहा—                |
| पूजन नहीं छोड़ना चाहिये॥ १४॥                                                   | हे मुनिश्रेष्ठ! मैं तो जीवोंका उद्धार करनेमें तत्पर हूँ। हे |
| देवदेवेश्वर भगवान् शंकरके लिंगमूर्तिरूप महेश्वरका                              | विश्वकर्मन्! मेरी आज्ञासे आप भगवान् शिवके                   |
| त्याग करके अपने बन्धु-बान्धवोंसहित तारपुत्र नष्ट हो                            | कल्याणकारी लिंगोंका निर्माण करके उन्हें सभी देवताओंको       |
| गये। [शिवकी आराधनाका परित्याग करनेके कारण]                                     | प्रदान कीजिये॥ २७–२८॥                                       |
| वे सब मेरे द्वारा मायासे मोहित कर दिये गये और जब                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब विश्वकर्माने अधिकारके अनुसार      |
| वे शिवकी भक्तिसे वंचित हो गये, तब वे सब नष्ट और                                | शिवलिंगोंका निर्माण करके मेरी और विष्णुकी आज्ञासे           |
| ध्वस्त हो गये॥१५-१६॥                                                           | उन सभी शिवलिंगोंको उन देवताओंको प्रदान किया॥ २९॥            |
| अतः हे देवसत्तम! लिंगमूर्ति धारण करनेवाले                                      | हे ऋषिश्रेष्ठ! वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ,                  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-सुनिये। इन्द्र पद्मरागमणिसे बने शिवलिंग, विश्रवापुत्र लेना तो अत्यन्त दुर्लभ है। उत्तम कुलमें भी सदाचारी कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीतवर्ण पुखराजकी मणिसे निर्मित ब्राह्मणोंके यहाँ जन्म लेना अच्छे पृण्योंसे ही सम्भव लिंग, वरुण श्यामवर्णकी मिणयोंसे बने हुए लिंग, विष्णु है। अत: भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नताके लिये सदैव इन्द्रनीलमणिसे निर्मित लिंग, ब्रह्मा सुवर्णसे बने शिवलिंग, स्ववर्णाश्रम-विहित कर्म करते रहना चाहिये॥ ४२-४३॥ हे मुने! सभी विश्वेदेव चाँदीसे निर्मित शिवलिंग, वसुगण जिस जातिके लिये जो-जो सत्कर्म बताया गया है, पीतलके शिवलिंग, अश्विनीकुमार पार्थिव लिंग, देवी उस-उस कर्मका उल्लंघन नहीं करना चाहिये, जितनी लक्ष्मी स्फटिकमणिनिर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्रनिर्मित सम्पत्ति हो, उसके अनुसार दानकर्म करना चाहिये॥ ४४॥ लिंग, सोमराज चन्द्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव कर्ममय सहस्रों यज्ञोंकी अपेक्षा तपयज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्रों तपयज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञका महत्त्व अधिक है। वज्रमणि [हीरे]-से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, मयदानव ध्यान-यज्ञसे बढकर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान चन्दनके शिवलिंग, नाग मूँगेसे बने शिवलिंगका आदरपूर्वक ज्ञानका साधन है; क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने इष्टदेव विधिवत् पूजन करते हैं॥ ३०—३४॥ एकरस सदाशिवका साक्षात्कार करता है॥४५-४६॥ भगवान सदाशिव सदैव ध्यानयज्ञमें तत्पर रहनेवाले देवी दुर्गा मक्खनसे बने हुए शिवलिंग, योगी भस्मनिर्मित शिवलिंग, यक्ष दिधनिर्मित शिवलिंग तथा उपासकके सान्निध्यमें रहते हैं। जो विज्ञानसे सम्पन्न हैं, उनकी शुद्धिके लिये किसी प्रायश्चित्त आदिकी आवश्यकता छाया चावलके आटेकी पीठीसे बने हुए शिवलिंगकी विधिवत् पूजा करती हैं। ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंगकी नहीं है॥ ४७॥ पूजा करती हैं। बाणासुर पारेसे बने शिवलिंग तथा दूसरे हे ब्रह्मन्! जो ब्रह्मविद् विशुद्ध ब्रह्मविद्याके द्वारा ब्रह्म-लोग मिट्टी आदिसे बनाये गये पार्थिव शिवलिंगका साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख-दु:ख, धर्म-अधर्म, जप, होम, ध्यान और ध्यान-विधिको जानने तथा विधिवत् पूजन करते हैं॥ ३५-३६॥ विश्वकर्माने इसी प्रकारके शिवलिंग देवताओं और करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्यासे सदा निर्विकार ऋषियोंको भी दिये थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और रहते हैं और अन्तमें अमर हो जाते हैं॥४८-४९॥ ऋषि सदैव करते रहते हैं॥३७॥ इस शिवलिंगको परमानन्द देनेवाला, विशुद्ध, देवताओंकी हितकामनाके लिये विष्णुने उन्हें शिवलिंग कल्याणस्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा प्रदान करके मुझ ब्रह्मासे शिवका पूजन-विधान भी योगियोंके हृदयमें अवस्थित रहनेवाला जानना चाहिये॥५०॥ बताया। उनके द्वारा कहे गये शिवलिंगके उस पूजनविधानको हे द्विजो! शिवलिंग दो प्रकारका बताया गया है— सुनकर प्रसन्नचित्त मैं ब्रह्मा देवताओंके साथ अपने बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य लिंगको स्थूल एवं आभ्यन्तर स्थानपर लौट आया॥ ३८-३९॥ लिंगको सूक्ष्म माना गया है॥५१॥ हे मुने! वहाँ आकरके मैंने सभी देवों और जो कर्मयज्ञमें तत्पर रहनेवाले हैं, वे स्थूल लिंगकी ऋषियोंको सम्पूर्ण अभीष्टकी सिद्धि करनेवाले शिवलिंगके अर्चनामें रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिवके प्रति ध्यान पूजन-विधानको सम्यक् रूपसे बताया॥४०॥ करनेमें अशक्त अज्ञानियोंके लिये शिवके इस स्थूलविग्रहकी ब्रह्माजी बोले—हे सभी देवताओ और ऋषियो! कल्पना की गयी है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्मिलंगका सुनिये। मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबसे शिवपूजनकी उस प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंगमें इस विधिका वर्णन करने जा रहा हूँ, जो भोग और मोक्षको सूक्ष्म लिंगकी कल्पना करनी चाहिये, इसके अतिरिक्त देनेवाली है॥ ४१॥ कोई अन्य उपाय नहीं है॥५२-५३॥ हे देवो! हे मुनीश्वरो! सभी जीव-जन्तुओंमें मनुष्यका ज्ञानियोंके लिये सूक्ष्मिलंगकी पूजाका विधान है, जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म [जिसमें ध्यानकी प्रधानता होती है।] ध्यान करनेसे उस

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १२]* भगवान् शिवकी श्रेष्ठता,    | उनके पूजनकी आवश्यकता * १९१                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                 | **************************************                |
| शिवका साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय       | है। इस प्रकार सभी देवताओंकी प्रतिमाएँ उन देवोंमें     |
| रहनेवाला है। जिस प्रकार अज्ञानियोंके लिये स्थूल          | विश्वास उत्पन्न करनेके लिये होती हैं॥ ६५॥             |
| लिंगकी उत्कृष्टता बतायी गयी है, उसी प्रकार ज्ञानियोंके   | ये देव सभी देवताओंसे महान् हैं। इन्हींके लिये         |
| लिये इस सूक्ष्मिलिंगको उत्तम माना गया है॥५४॥             | यह पूजनका विधान है। यदि प्रतिमा न हो, तो गन्ध-        |
| दूसरे तत्त्वार्थवादियोंके विचारसे आगे कोई अन्तर          | चन्दन, पुष्पादिको आवश्यकता किस कार्यसिद्धिके लिये     |
| नहीं है; क्योंकि निष्कल तथा कलामयरूपसे वह सबके           | रह जायगी॥६६॥                                          |
| चित्तमें रहता है। सम्पूर्ण जगत् शिवस्वरूप ही है॥ ५५॥     | प्रतिमाका पूजन तबतक करते रहना चाहिये,                 |
| इस प्रकार ज्ञानके द्वारा शिवका साक्षात्कार करके          | जबतक विज्ञान [परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान] प्राप्त नहीं |
| विमुक्त हुए लोगोंको कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिये      | हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किये ही जो प्रतिमाका पूजन |
| विधि-निषेध और विहित-अविहित कुछ भी नहीं है ॥ ५६ ॥         | छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन होता है॥६७॥         |
| जिस प्रकार जलके भीतर रहते हुए भी कमल जलसे                | हे ब्राह्मणो! इस कारण आपलोग परमार्थरूपसे              |
| लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घरमें रहते हुए भी ज्ञानी  | सुनें। अपनी जातिके अनुसार [शास्त्रोंमें] जो कर्म      |
| पुरुषको कर्म अपने बन्धनमें बाँध नहीं पाते हैं॥५७॥        | बताया गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये॥६८॥       |
| इस प्रकारका ज्ञान जबतक मनुष्यको प्राप्त न हो जाय,        | जहाँ-जहाँ जैसी भक्ति हो, वहाँ-वहाँ तदनुरूप            |
| तबतक उसे कर्मविहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंगका निर्माणादि | पूजनादि कर्म करना चाहिये; क्योंकि पूजन, दान आदिके     |
| करके सदाशिवकी ही आराधना करनी चाहिये॥ ५८॥                 | बिना पाप दूर नहीं होता॥६९॥                            |
| जिस प्रकार विश्वासके लिये जगत्में सूर्य एक ही            | जबतक शरीरमें पाप रहता है, तबतक सिद्धिकी               |
| स्थित है और एक होते हुए भी जलके आधार जलाशय               | प्राप्ति नहीं होती है। पापके दूर हो जानेपर उसका सब    |
| आदि वस्तुओंमें [अपने प्रतिबिम्बके कारण] बहुत-से रूपोंमें | कुछ सफल हो जाता है॥७०॥                                |
| दिखायी पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो! यह सत्–असत्रूप      | जिस प्रकार मलिन वस्त्रमें रंग बहुत सुन्दर नहीं        |
| जो कुछ भी इस संसारमें सुनायी और दिखायी दे रहा है,        | चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकारसे धोकर स्वच्छ कर लेनेपर   |
| उसे आपलोग शिवस्वरूप परब्रह्म ही समझें ॥ ५९-६० ॥          | पूरा रंग अच्छी तरहसे चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओंकी   |
| जलतत्त्वके एक होनेपर भी उनके सम्बन्धमें जो भेद           | विधिवत् पूजा करनेसे जब निर्मल शरीरमें ज्ञानरूपी रंग   |
| प्रतीत होता है, वह संसारमें सम्यक् विचार न करनेके कारण   | चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्मविज्ञानका प्रादुर्भाव होता |
| ही है—ऐसा अन्य सभी वेदार्थतत्त्वज्ञ भी कहते हैं॥ ६१॥     | है ॥ ७१–७२ ॥                                          |
| संसारियोंके हृदयमें सकल लिंगस्वरूप साक्षात्              | विज्ञानका मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञानका मूल           |
| परमेश्वरका वास है—ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है,             | भी भक्ति ही कही जाती है॥७३॥                           |
| उसको प्रतिमा आदिसे क्या प्रयोजन है!॥६२॥                  | भक्तिका मूल सत्कर्म और अपने इष्टदेव आदिका             |
| इस प्रकारके ज्ञानसे हीन प्राणीके लिये शुभ प्रतिमाकी      | पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गये हैं और उन         |
| कल्पना की गयी है; क्योंकि ऊँचे स्थानपर चढ़नेके लिये      | सद्गुरुका मूल सत्संगति है॥७४॥                         |
| मनुष्यके लिये आलम्बन आवश्यक बताया गया है॥ ६३॥            | सत्संगतिसे सद्गुरुको प्राप्त करना चाहिये। सद्गुरुसे   |
| जैसे आलम्बनके बिना ऊँचे स्थानपर चढ़ना                    | प्राप्त मन्त्रसे देवपूजन आदि सत्कर्म करने चाहिये;     |
| मनुष्यके लिये अत्यन्त कठिन ही नहीं सर्वथा असम्भव         | क्योंकि देवपूजनसे भक्ति उत्पन्न होती है और उस         |
| है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये प्रतिमाका   | भक्तिसे ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है॥७५॥               |
| अवलम्बन आवश्यक कहा गया है॥६४॥                            | ज्ञानसे परब्रह्मके प्रकाशक विज्ञानका उदय होता         |
| सगुणसे ही निर्गुणकी प्राप्ति होती है—ऐसा निश्चित         | है। जब विज्ञानका उदय हो जाता है, तब भेदबुद्धि         |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-देवी)-की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान् सदाशिवकी [स्वत: ही] नष्ट हो जाती है॥७६॥ समस्त भेदोंके नष्ट हो जानेपर द्वन्द्व-दु:ख भी नष्ट प्रतिमाका पूजन करना चाहिये अथवा मात्र सदाशिवकी ही पूजा करनी चाहिये; एकमात्र वे ही सबके मूल कहे हो जाते हैं। द्वन्द्व-दु:खसे रहित हो जानेपर वह साधक गये हैं। हे देवो! जैसे मूल (जड़)-के सींचे जानेपर शिवस्वरूप हो जाता है॥७७॥ हे देवर्षियो! द्वन्द्वके नष्ट हो जानेपर ज्ञानीको सभी शाखाएँ स्वत: तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिवके ही पूजनसे सभी देवताओंका पूजन हो जाता सुख-दु:खकी अनुभूति नहीं होती और विहित-अविहितका प्रपंच भी उसके लिये नहीं रह जाता है॥७८॥ है और वे प्रसन्न हो जाते हैं॥८२-८३॥ इस संसारमें ऐसा गृहस्थाश्रमरहित प्राणी विरला ही जैसे वृक्षकी शाखाओंके तृप्त होनेपर अर्थात् उन्हें होता है। यदि लोकमें कोई हो, तो उसके दर्शनमात्रसे सींचनेपर कभी भी मूलकी तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ, देवता और मुनि मुनिश्रेष्ठो! सभी देवताओंके तृप्त होनेपर शिवकी भी भी उस प्रकारके परब्रह्ममय शिवस्वरूप परमज्ञानीकी तृप्ति नहीं होती है—ऐसा सूक्ष्म बुद्धिवाले लोगोंको प्रशंसा करते रहते हैं॥७९-८०॥ जानना चाहिये। शिवके पूजित हो जानेपर सभी देवताओंका वैसे न तो तीर्थ हैं, न मिट्टी और पत्थरसे बने देवता पूजन स्वत: ही हो जाता है॥८४-८५॥ अतः सभी प्राणियोंके कल्याणमें लगे हुए मनुष्यको ही हैं, वे तो बहुत समयके बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शनमात्रसे पवित्र कर देता है॥८१॥ चाहिये कि वह सभी कामनाओंकी फलप्राप्तिके लिये जबतक मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहे, तबतक प्रेमपूर्वक संसारका कल्याण करनेवाले भगवान् सदाशिवकी पूजा उसे पाँच देवताओं (गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा । ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें पूजा-विधि-वर्णन-क्रममें सारासार-विचारवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १२॥ तेरहवाँ अध्याय शिवपूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ब्रह्माजी बोले—अब मैं पूजाकी सर्वोत्तम विधि बता ही मैं करता हूँ॥३-४॥ रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट सुखोंको सुलभ करानेवाली है। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरुके चरणोंका हे देवताओ तथा ऋषियो! आपलोग ध्यान देकर सुनें॥१॥ स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण दिशामें मलमूत्रका उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर त्याग करनेके लिये जाय॥५॥ जगदम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिवका स्मरण करे तथा इसके बाद मिट्टी और जलसे शरीरकी शुद्धि करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार दोनों हाथों और पैरोंको धोकर दन्तधावन करे॥६॥ प्रार्थना करे-॥ २॥ सूर्योदय होनेसे पहले ही दातौन करके मुँहको हे देवेश्वर! उठिये, उठिये। मेरे हृदयमें शयन सोलह बार जलकी अँजलियोंसे धोये। हे देवताओ तथा करनेवाले देवता! उठिये। हे उमाकान्त! उठिये और ऋषियो! षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या और नवमी तिथियों ब्रह्माण्डमें सबका मंगल कीजिये। मैं धर्मको जानता हुँ, तथा रविवारके दिन शिवभक्तको यत्नपूर्वक दातौनको किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्मको जानता त्याग देना चाहिये॥७-८॥ हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव! आप अवकाशके अनुसार नदी आदिमें जाकर अथवा

मेरे हृदयमें स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा

घरमें ही भलीभाँति स्नान करे। मनुष्यको देश और

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १३ ] * शिवपूजनकी सर्वोत्त    | ाम विधिका वर्णन * १९३                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ************************************                  | **************************************                           |
| कालके विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिये॥९॥               | इस तरह त्रिपुण्ड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे                |
| रविवार, श्राद्ध, संक्रान्ति, ग्रहण, महादान, तीर्थ,    | और अपने (सन्ध्योपासना आदि) नित्यकर्मका सम्पादन                   |
| उपवासदिवस अथवा अशौच प्राप्त होनेपर मनुष्य गर्म        | करके पुन: शिवकी आराधना करे॥ २२॥                                  |
| जलसे स्नान न करे। शिवभक्तिसे युक्त मनुष्य तीर्थ       | तत्पश्चात् तीन बार मन्त्रपूर्वक आचमन करे अथवा                    |
| आदिमें प्रवाहके सम्मुख होकर स्नान करे॥१०-११॥          | 'गंगाबिन्दुः'—ऐसा उच्चारण करते हुए एक बार आचमन                   |
| जो नहानेके पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित             | करे॥ २३॥                                                         |
| एवं निषिद्ध दिनोंका विचार करके ही तैलाभ्यंग करना      | तत्पश्चात् वहाँ शिवकी पूजाके लिये अन्न और                        |
| चाहिये। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तेल लगाता हो, उसके     | जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक                        |
| लिये किसी भी दिन तैलाभ्यंग करना दोषपूर्ण नहीं है      | हो, उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे॥ २४॥                        |
| अथवा जो तेल इत्र आदिसे वासित हो, उसका लगाना           | इस प्रकार पूजन-सामग्रीका संग्रह करके वहाँ धैर्य                  |
| किसी भी दिन दूषित नहीं है॥१२॥                         | धारण करके जल, गन्ध और अक्षतसे युक्त एक                           |
| श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदाके दिन तेल           | अर्घ्यपात्र लेकर उसे दाहिने भागमें रखे, उससे उपचारकी             |
| नहीं लगाना चाहिये। सरसोंका तेल ग्रहणको छोड़कर         | सिद्धि होती है। फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा                 |
| किसी भी दिन दूषित नहीं होता॥१३॥                       | लेकर विधिवत् सकाम संकल्प करके पराभक्तिसे सपरिवार                 |
| इस तरह देश-कालका विचार करके ही विधिपूर्वक             | शिवका पूजन करे॥ २५—२७॥                                           |
| स्नान करे। स्नानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा          | एक मुद्रा दिखाकर सिन्दूर आदि उपचारोंद्वारा                       |
| पूर्वकी ओर रखना चाहिये॥ १४॥                           | सिद्धि-बुद्धिसहित विघ्नहारी गणेशका पूजन करे। लक्ष                |
| उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करे।            | और लाभसे युक्त गणेशजीका पूजन करके उनके नामके                     |
| शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्टदेवका स्मरण करते हुए       | आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नमः जोड़कर नामके साथ                    |
| स्नान करना चाहिये॥१५॥                                 | चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए नमस्कार करे।                   |
| जिस वस्त्रको दूसरेने धारण किया हो तथा जिसे            | यथा—ॐ गणपतये नमः अथवा ॐ लक्षलाभयुताय                             |
| स्वयं रातमें धारण किया गया हो, उससे तभी स्नान         | सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः॥ २८-२९॥                            |
| किया जा सकता है, जब उसे धो लिया गया हो॥१६॥            | तदनन्तर उनसे क्षमाप्रार्थना करके पुन: भाई                        |
| इसके पश्चात् देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंको             | कार्तिकेयसहित गणेशजीका पराभक्तिसे पूजन करके                      |
| तृप्ति देनेवाला तर्पण करना चाहिये। उसके बाद धुला      | उन्हें बारंबार नमस्कार करे॥ ३०॥                                  |
| हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे॥१७॥                       | तत्पश्चात् सदा द्वारपर खड़े रहनेवाले महोदरका पूजन                |
| हे श्रेष्ठ द्विजो! तदनन्तर गोबर आदिसे लीप-            | करके सती–साध्वी गिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे॥ ३१॥               |
| पोतकर स्वच्छ किये हुए शुद्ध स्थानमें जाकर वहाँ सुन्दर | चन्दन, कुंकुम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों                      |
| आसनकी व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठका बना        | तथा नाना प्रकारके नैवेद्योंसे शिवाका पूजन करके नमस्कार           |
| हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिये। ऐसा       | करनेके पश्चात् साधक शिवजीके समीप जाय। यथासम्भव                   |
| आसन सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है ॥ १८-१९ ॥      | अपने घरमें मिट्टी, सोना, चाँदी, धातु या अन्य [द्रव्य] पारे       |
| उसके ऊपर बिछानेके लिये यथायोग्य मृगचर्म               | आदिकी शिवप्रतिमा बनाये और उसे नमस्कार करके                       |
| आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष उस आसनपर        | भक्तिपरायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जानेपर                    |
| बैठकर भस्मसे त्रिपुण्ड्र लगाये॥ २०॥                   | सभी देवता पूजित हो जाते हैं॥ ३२—३४ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥ |
| त्रिपुण्ड्रसे जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्मके     | मिट्टीका शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उसकी                           |
| अभावमें त्रिपुण्ड्रका साधन जल आदि बताया गया है ॥ २१ ॥ | स्थापना करे। अपने घरमें रहनेवाले लोगोंको स्थापना-                |

सम्बन्धी सभी नियमोंका सर्वथा पालन करना चाहिये। प्रत्येक मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं, जिनकी ध्वजापर भूतशुद्धि करके प्राणप्रतिष्ठा करे॥ ३५-३६॥ वृषभ चिह्न अंकित है, जिनके अंगकी कान्ति कर्पूरके शिवालयमें दिक्पालोंकी भी स्थापना करके उनकी समान गौर है, जो दिव्यरूपधारी, चन्द्रमारूपी मुकुटसे पूजा करे। घरमें सदा मूलमन्त्रका प्रयोग करके शिवकी पूजा करनी चाहिये॥ ३७॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

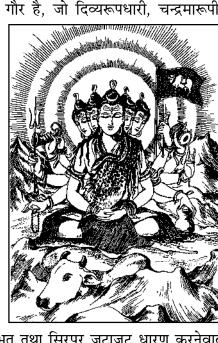

[ श्रीशिवमहापुराण-

घरपर होनेवाली शिवकी पूजाके समय अंगोंसहित तथा सपरिवार उन सदाशिवका आवाहन करके पूजन किया जाय, ऐसा कोई नियम नहीं है॥ ३९॥ भगवान् शिवके समीप ही अपने लिये आसनकी व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करे॥ ४०॥ उसके बाद दोनों हाथोंका प्रक्षालन करके प्राणायाम करे। प्राणायामकालमें मनुष्यको मूलमन्त्रकी दस आवृत्तियाँ करनी चाहिये॥४१॥ हाथोंसे पाँच मुद्राएँ दिखाये। यह पूजाका आवश्यक अंग है। इन मुद्राओंका प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजाविधिका अनुसरण करे॥४२॥ तदनन्तर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बाँधकर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यंकासनका आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुन: पूजनका प्रयोग करे। पुराने समयमें तो पत्थरको बटियाको ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागरसे पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूपमें स्वयमेव घरमें विद्यमान हैं, तो उसके लिये कोई नियमकी आवश्यकता नहीं है॥४३—४५॥

तत्पश्चात् अर्घ्यपात्रसे उत्तम शिवलिंगका प्रक्षालन

जो कैलासके शिखरपर निवास करते हैं, पार्वतीदेवीके

पित हैं, समस्त देवताओंसे उत्तम हैं, जिनके स्वरूपका

शास्त्रोंमें यथावत् वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते

हुए भी गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुख, दस भुजाएँ और

करे। मनको भगवान् शिवसे अन्यत्र न ले जाकर पूजा-सामग्रीको अपने पास रखकर निम्नांकित मन्त्रसमूहसे

महादेवजीका आवाहन करे॥ ४६<sup>१</sup>/२॥

घरमें द्वारपालोंके पूजनका सर्वथा नियम नहीं है;

क्योंकि घरमें जिस शिवलिंगकी पूजा की जाती है, उसमें

सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं॥३८॥

सुशोभित तथा सिरपर जटाजूट धारण करनेवाले हैं, जो हाथीकी खाल पहनते हैं और व्याघ्रचर्म ओढते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगोंमें वासुकि आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियाँ निरन्तर नृत्य करती रहती हैं, भक्तसमुदाय जय-जयकार करते हुए जिनकी सेवामें लगे रहते हैं, दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओंसे सेवित हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंको

करते हैं तथा जो भक्तवत्सल हैं, उन परमानन्दस्वरूप शिवका मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार साम्बशिवका ध्यान करके उनके लिये आसन दे॥ ४७—५३॥ चतुर्थ्यन्त पदसे ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे।

शरण देनेवाले हैं, जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला

हुआ है, वेदों और शास्त्रोंने जिनकी महिमाका यथावत्

गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति

[यथा—साम्बाय सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि इत्यादि।] तत्पश्चात् भगवान् शंकरको पाद्य और अर्घ्य दे।

तदनन्तर परमात्मा शम्भुको आचमन कराकर पंचामृतसम्बन्धी

द्रव्योंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरको स्नान कराये॥ ५४-५५॥

वेदमन्त्रों अथवा समन्त्रक चतुर्ध्यन्त नामपदोंका

| न्द्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १३ ]                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| **************************************                        |                      |
| उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथायोग्य समस्त द्रव्य भगवान्को       | पाँच बत्तीकी आर      |
| भर्पित करे। अभीष्ट द्रव्यको शंकरके ऊपर चढ़ाये। फिर            | चार बार, नाभिमण्     |
| ागवान् शिवको जलधारासे स्नान कराये॥५६−५७॥                      | बार तथा सम्पूर्ण अं  |
| स्नानके पश्चात् उनके श्रीअंगोंमें सुगन्धित चन्दन              | यथोक्त ध्यान करवे    |
| ाथा अन्य द्रव्योंका यत्नपूर्वक लेप करे। तत्पश्चात्            | बुद्धिमान् मन्       |
| नुगन्धित जलसे ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर                       | अनुसार ही मन्त्रव    |
| भभिषेक करे। वेदमन्त्रों, षडंगों अथवा शिवके ग्यारह             | ज्ञानके अनुसार जि    |
| गमोंद्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्रसे शिवलिंगको           | ही मन्त्रोंका विधि   |
| भच्छी तरह पोछे॥५८-५९॥                                         | प्रेमपूर्वक ना       |
| तदनन्तर आचमन प्रदान करे और वस्त्र समर्पित                     | स्तुति करे। तत्पश्चा |
| nरे। नाना प्रकारके मन्त्रोंद्वारा भगवान् शिवको तिल, जौ,       | इसके बाव             |
| ोहूँ, मूँग और उड़द अर्पित करे। फिर पाँच मुखवाले               | शिवकी प्रसन्नता      |
| ारमात्मा शिवको पुष्प चढ़ाये॥६०-६१॥                            | मन्त्रसे भक्तिपूर्वक |
| प्रत्येक मुखपर ध्यानके अनुसार यथोचित अभिलाषा                  | या जान-बूझकर         |
| hरके कमल, शतपत्र, शंखपुष्प, कुशपुष्प, धतूर, मन्दार,           | आपकी कृपासे स        |
| रोणपुष्प, तुलसीदल तथा बिल्वपत्रके द्वारा पराभक्तिके           | प्राण सदा आपमें      |
| गर्थ भक्तवत्सल भगवान् शंकरकी विशेष पूजा करे।                  | ही चिन्तन करता       |
| भन्य सब वस्तुओंका अभाव होनेपर शिवको केवल                      | भूतनाथ! आप मुः       |
| बल्वपत्र ही अर्पित करे॥६२—६४॥                                 | जिनके पैर लड़ख       |
| बिल्वपत्र समर्पित होनेसे ही शिवकी पूजा सफल                    | है, उसी प्रकार ि     |
| गेती है। तत्पश्चात् सुगन्धित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम          | उनके लिये भी अ       |
| ल, इत्र आदि विविध वस्तुएँ बड़े हर्षके साथ भगवान्              | इस प्रकार            |
| शवको अर्पित करे। तदनन्तरं प्रसन्नतापूर्वक गुग्गुल और          | पुष्पांजलि अर्पित    |
| भगुरु आदिसे धूप निवेदित करे॥ ६५–६६॥                           | बार नमस्कार करे      |
| तदनन्तर शंकरजीको घृतपूर्ण दीपक दे। इसके बाद                   | करना चाहिये] हे      |
| नम्न मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्तिभावसे        | अपने स्थानको ज       |
| मस्त्रद्वारा उनके मुखका मार्जन करे—'हे शंकर! आपको             | ।<br>पुनः आप आदरपृ   |
| ामस्कार है। आप इस अर्घ्यको स्वीकार करके मुझे रूप              | इस प्रकार '          |
| रीजिये, यश दीजिये, सुख दीजिये तथा भोग और मोक्षका              | करके उनका वि         |
| ne प्रदान कीजिये। इसके बाद भगवान् शिवको                       | हृदयमें लगाये तथ     |
| गाँति-भाँतिके उत्तम नैवेद्य अर्पित करे॥ ६७—६९॥                | हे ऋषियो!            |
| इसके पश्चात् प्रेमपूर्वक शीघ्र आचमन कराये। तदनन्तर            | बता दी, जो भो        |
| नांगोपांग ताम्बूल बनाकर शिवको समर्पित करे। इसके अनन्तर        |                      |
| ।। इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके |                      |
|                                                               | पूर्ण हुआ॥ १३॥       |
|                                                               | <b></b>              |

बार तथा सम्पूर्ण अंगोंमें सात बार आरती दिखाये। तत्पश्चात् यथोक्त ध्यान करके मन्त्रका उच्चारण करे॥ ७०—७२॥ बुद्धिमान् मनुष्यको गुरुके द्वारा बताये गये नियमके अनुसार ही मन्त्रका जप करना चाहिये। अथवा अपने ज्ञानके अनुसार जितनी संख्यामें हो सके, उतनी संख्यामें ही मन्त्रोंका विधिवत् उच्चारण करे॥ ७३-७४॥ प्रेमपूर्वक नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे वृषभध्वज शंकरकी स्तुति करे। तत्पश्चात् धीरे-धीरे शिवकी परिक्रमा करे॥ ७५॥ इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिवकी प्रसन्नताके लिये उन परमेश्वर शंकरको इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे—हे शंकर! मैंने अज्ञानसे या जान-बूझकर जो-जो पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपासे सफल हो। हे मृड! मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपमें लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन करता है-ऐसा जानकर हे गौरीनाथ! हे भूतनाथ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। हे प्रभो! धरतीपर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उनके लिये भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किये हैं, उनके लिये भी आप ही शरणदाता हैं॥ ७६ — ७९<sup>१</sup>/२॥ इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधिसे पुष्पांजलि अर्पित करनेके पश्चात् पुनः भगवान्को बार-बार नमस्कार करे। [तत्पश्चात् यह बोलकर विसर्जन करना चाहिये] हे देवेश! हे प्रभो! अब आप परिवारसहित अपने स्थानको जायँ। नाथ! जब पूजाका समय हो, तब पुन: आप आदरपूर्वक पधारें ॥ ८०—८१<sup>१</sup>/२ ॥ इस प्रकार भक्तवत्सल शंकरकी बारम्बार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे और उस जलको अपने हृदयमें लगाये तथा मस्तकपर चढ़ाये॥ ८२<sup>१</sup>/२॥ हे ऋषियो! इस तरह मैंने शिवपूजनकी सारी विधि बता दी, जो भोग और मोक्षको देनेवाली है। अब आपलोग और क्या सुनना चाहते हैं ?॥८३॥ 5 प्रथम सृष्टिखण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें शिवपूजनवर्णन नामक

पाँच बत्तीकी आरती बनाकर भगवान्को दिखाये। पैरोंमें चार बार, नाभिमण्डलके सामने दो बार, मुखके समक्ष एक

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-१९६ चौदहवाँ अध्याय

# विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादिकी धाराओंसे शिवजीकी पूजाका माहात्म्य

ऋषिगण बोले—हे महाभाग! हे व्यासशिष्य!

आप सप्रमाण हमें यह बतायें कि किन-किन पुष्पोंसे पूजन करनेपर भगवान् सदाशिव कौन-कौन-सा फल

प्रदान करते हैं ?॥१॥ सृतजी बोले—हे शौनकादि ऋषियो! आप

आदरपूर्वक सब सुनें। मैं बडे प्रेमसे पुष्पार्पणकी विधि

बता रहा हूँ॥२॥

देवर्षि नारदने भी इसी विधिको विधाता ब्रह्माजीसे पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेमसे शिव-पुष्पार्पणकी

विधि बतायी थी॥३॥ ब्रह्माजी बोले—हे नारद! लक्ष्मीप्राप्तिकी इच्छावालेको कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंखपुष्पसे

भगवान् शिवकी पूजा करनी चाहिये। हे विप्र! यदि एक लाखकी संख्यामें इन पुष्पोंद्वारा भगवान् शिवकी पूजा की जाय, तो सारे पापोंका नाश होता है और लक्ष्मीकी भी

प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है॥४-५॥ बीस कमलोंका एक प्रस्थ बताया गया है और एक सहस्र बिल्वपत्रोंका आधा प्रस्थ कहा गया है॥६॥ एक सहस्र शतपत्रसे आधे प्रस्थकी परिभाषा

की गयी है। सोलह पलोंका एक प्रस्थ होता है और दस टंकोंका एक पल। जब इसी मानसे [पत्र, पुष्प आदिको] तुलापर रखे, तो वह सम्पूर्ण अभीष्टको

प्राप्त कर लेता है और यदि निष्कामभावनासे युक्त है, तो वह [इस पूजनसे] शिवस्वरूप हो जाता

है॥७-८॥

हे मुनीश्वरो! जो राज्य प्राप्त करनेका इच्छुक

है, उसको दस करोड पार्थिव शिवलिंगोंकी पूजाके द्वारा भगवान् शंकरको प्रसन्न करना चाहिये॥९॥ प्रत्येक पार्थिव-लिंगपर मन्त्रसहित पुष्प, खण्डरहित

धानके अक्षत और सुगन्धित चन्दन चढाकर अखण्ड जलधारासे अभिषेक करना चाहिये। तदनन्तर प्रत्येक पार्थिव लिंगपर मन्त्रसहित अच्छे-अच्छे बिल्वपत्र अथवा

शतपत्र और कमलपुष्प समर्पित करना चाहिये। प्राचीन

ऋषियोंने कहा है कि यदि शिवलिंगपर शंखपुष्पीके फूल चढ़ाये जायँ, तो इस लोक और परलोकमें सभी

धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमाप्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मणभोजन करा दिया, उसे भगवान् शंकर अवश्य

ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बननेका इच्छुक है, वह [उपर्युक्त कही गयी विधिके अनुसार] उसके आधे अर्थात् पाँच करोड़ पार्थिव शिवलिंगोंका

कामनाओंका दिव्य फल प्राप्त होता है॥१०—१२॥

यथाविधि पूजन करे। कारागारमें पडे मनुष्यको एक लाख पार्थिवलिंगोंसे भगवान् शंकरकी पूजा करनी चाहिये॥ १३-१५॥

यदि रोगग्रस्त हो, तो उसे उस संख्याके आधे अर्थात् पचास हजार पार्थिव लिंगोंसे शिवका पूजन करना चाहिये। कन्या चाहनेवाले मनुष्यको उसके आधे अर्थात् पच्चीस हजार पार्थिव लिंगोंसे शिवका पूजन करना चाहिये॥ १६॥

जो विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगोंसे शिवकी अर्चना करे। जो वाणीका अभिलाषी हो, उसे घीसे

शिवकी पूजा करनी चाहिये॥ १७॥

अभिचारादि कर्मोंमें कमलपुष्पोंसे शिवपूजनका विधान है। सामन्त राजाओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये एक करोड़ कमलपुष्पोंसे शिवका पूजन करना

प्रशस्त माना गया है। राजाओंको अपने अनुकूल करनेके लिये दस लाख कमलपुष्पोंसे पूजन करनेका विधान है॥ १८-१९॥

यश प्राप्त करनेके लिये उतनी ही संख्या कही गयी

करनी चाहिये॥ २०॥

है और वाहन आदिकी प्राप्तिके लिये एक हजार पार्थिव लिंगोंकी पूजा करनी चाहिये। मोक्ष चाहनेवालेको पाँच

करोड़ कमलपुष्पोंसे उत्तम भक्तिके साथ शिवकी पूजा

ज्ञान चाहनेवाला एक करोड कमलपुष्पसे लोककल्याणकारी शिवका पूजन करे और शिवका दर्शन

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १४ ]                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                       |
| प्राप्त करनेका इच्छुक उसके आधे कमलपुष्पसे उनकी          | लेता है। बेलाके फूल चढ़ानेपर भगवान् शिव अत्यन्त       |
| पूजा करे। कामनाओंकी पूर्तिके लिये महामृत्युंजय मन्त्रका | शुभलक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं ॥ ३१ ॥                |
| जप भी करना चाहिये। पाँच लाख महामृत्युंजय मन्त्रका       | जूहीके फूलोंसे पूजा की जाय, तो घरमें कभी              |
| जप करनेपर भगवान् सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो         | अन्नकी कमी नहीं होती। कनेरके फूलोंसे पूजा करनेपर      |
| जाते हैं॥ २१-२२॥                                        | मनुष्योंको वस्त्र-सम्पदाकी प्राप्ति होती है॥ ३२॥      |
| एक लाखके जपसे शरीरकी शुद्धि होती है, दूसरे              | सेंदुआरि या शेफालिकाके फूलोंसे लोकमें शिवका           |
| लाखके जपसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण होता है,           | पूजन किया जाय, तो मन निर्मल होता है। एक लाख           |
| तीसरे लाखके जपसे सम्पूर्ण काम्य वस्तुएँ प्राप्त होती    | बिल्वपत्रोंसे पूजन करनेपर मनुष्य अपनी सारी कामनाओंको  |
| हैं। चौथे लाखका जप होनेपर भगवान् शिवका दर्शन            | प्राप्त कर लेता है॥ ३३॥                               |
| होता है और जब पाँचवें लाखका जप पूरा होता है, तब         | हरसिंगारके फूलोंसे पूजा करनेपर सुख-सम्पत्तिकी         |
| भगवान् शिव जपका फल नि:सन्देह प्रदान करते हैं।           | वृद्धि होती है। ऋतुमें पैदा होनेवाले फूल [यदि शिवकी   |
| इसी मन्त्रका दस लाख जप हो जाय, तो सम्पूर्ण फलकी         | पूजामें समर्पित किये जायँ, तो वे] मोक्ष देनेवाले होते |
| सिद्धि होती है॥ २३–२४॥                                  | हैं, इसमें संशय नहीं है॥ ३४॥                          |
| जो मोक्षकी अभिलाषा रखता है, वह एक लाख                   | राईके फूल शत्रुओंके लिये अनिष्टकारी होते हैं। इन      |
| दर्भोंद्वारा शिवका पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ! शिवकी पूजामें | फूलोंको एक लाखकी संख्यामें शिवके ऊपर चढ़ाया जाय,      |
| सर्वत्र लाखकी ही संख्या समझनी चाहिये॥ २५॥               | तो भगवान् शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं॥ ३५॥          |
| आयुकी इच्छावाला पुरुष एक लाख दूर्वाओंद्वारा             | चम्पा और केवड़ेको छोड़कर अन्य कोई ऐसा                 |
| पूजन करे। जिसे पुत्रकी अभिलाषा हो, वह धतूरेके एक        | फूल नहीं है, जो भगवान् शिवको प्रिय न हो, अन्य सभी     |
| लाख फूलोंसे पूजा करे॥ २६॥                               | पुष्पोंको समर्पित करना चाहिये॥ ३६॥                    |
| लाल डंठलवाला धतूरा पूजनमें शुभदायक माना                 | हे सत्तम! अब इसके अनन्तर शंकरके पूजनमें               |
| गया है। अगस्त्यके फूलोंसे पूजा करनेवाले पुरुषको         | धान्योंका प्रमाण तथा [उनके अर्पणका] फल—यह             |
| महान् यशकी प्राप्ति होती है॥ २७॥                        | सब प्रेमपूर्वक सुनिये॥ ३७॥                            |
| यदि तुलसीदलसे शिवकी पूजा करे, तो उपासकको                | हे विप्र! महादेवके ऊपर परम भक्तिसे अखण्डित            |
| भोग और मोक्षका फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद          | चावल चढ़ानेसे मनुष्योंकी लक्ष्मी बढ़ती है॥ ३८॥        |
| मदार, अपामार्ग और कह्लारके फूलोंद्वारा पूजा करनेसे      | साढ़े छ: प्रस्थ और दो पलभर चावल संख्यामें             |
| प्रतापकी प्राप्ति होती है॥ २८॥                          | एक लाख हो जाते है। ऐसा लोगोंका कहना है॥ ३९॥           |
| अड़हुलके फूलोंसे की हुई पूजा शत्रुविनाशक कही            | रुद्रप्रधान मन्त्रसे पूजा करके भगवान् शिवके ऊपर       |
| गयी है। करवीरके एक लाख फूल यदि शिवपूजनके                | बहुत सुन्दर वस्त्र चढ़ाये और उसीपर चावल रखकर          |
| उपयोगमें लाये जायँ, तो वे यहाँ रोगोंका उच्चाटन          | समर्पित करे, तो उत्तम है॥४०॥                          |
| करनेवाले होते हैं॥ २९॥                                  | तत्पश्चात् उसके ऊपर गन्ध, पुष्प आदिके साथ             |
| बन्धूक [गुलदुपहरिया]-के फूलोंद्वारा [पूजन               | एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे, तो पूजाका        |
| करनेसे] आभूषणकी प्राप्ति होती है। चमेलीसे शिवकी         | पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है॥४१॥                      |
| पूजा करके मनुष्य वाहनोंको उपलब्ध करता है, इसमें         | प्रजापति देवतासे चिह्नांकित दो चाँदीके रुपये          |
| संशय नहीं है। अतसीके फूलोंसे महादेवजीका पूजन            | अथवा माषसंख्यासे उपदेष्टाको दक्षिणा देनी चाहिये       |
| करनेवाला पुरुष भगवान् विष्णुका प्रिय हो जाता है ॥ ३० ॥  | अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके, उतनी दक्षिणा      |
| शमीपत्रोंसे [पूजा करके] मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर         | बतायी गयी है॥ ४२॥                                     |

| १९८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा∗             [ श्रीशिवमहापुराण−    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| *****************************                            | ***********************************                     |
| वहाँ शिवके समीप बारह ब्राह्मणोंको भोजन कराये।            | हैं। इसके अनन्तर बारह ब्राह्मणोंको भोजन कराना           |
| इससे मन्त्रपूर्वक सांगोपांग लक्षपूजा सम्पन्न होती है।    | बताया गया है॥५३–५४॥                                     |
| जहाँ सौ मन्त्र जपनेकी विधि हो, वहाँ एक सौ आठ             | राईसे की गयी शिवपूजा शत्रुविनाशक कही गयी                |
| मन्त्र जपनेका विधान बताया गया है॥४३ <sup>१</sup> /२॥     | है। बीस पल (३० माशा) भर सरसोंके एक लाख दाने             |
| एक लाख पल तिलोंका अर्पण पातकोंका नाश                     | हो जाते हैं। उन एक लाख सरसोंके दानोंसे की गयी           |
| करनेवाला होता है। ग्यारह पल (६४ माशा)-में                | शिवकी पूजा निश्चित ही शत्रुके लिये घातक होती है—        |
| एक लाखकी संख्यामें तिल होते हैं। [अत: इस                 | ऐसा कहा गया है। अरहरकी पत्तियोंसे शिवजीको               |
| परिमाणके अनुसार] तिलद्वारा अपने कल्याणके लिये            | सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिये॥ ५५-५६॥              |
| पूर्वकी भाँति पूर्वोक्त विधिसे शिवकी पूजा करनी           | शिवकी पूजा करनेके पश्चात् एक गौ और एक                   |
| चाहिये॥ ४४-४५॥                                           | बैलका दान करना चाहिये। मरीचि (काली मिर्च)-से            |
| इस अवसरपर मनुष्यको ब्राह्मणोंको भोजन कराना               | की गयी शिवकी पूजा शत्रुका नाश करनेवाली बतायी            |
| चाहिये। इससे महापातकजन्य दु:ख निश्चित ही दूर हो          | गयी है। अरहरकी पत्तियोंसे रँग करके शिवकी पूजा           |
| जाता है ॥ ४६ ॥                                           | करनी चाहिये। यह पूजा नाना प्रकारके सुख एवं सभी          |
| इसी प्रकार एक लाख यवसे भी की गयी शिवकी                   | अभीष्ट फलोंको देनेवाली है॥५७-५८॥                        |
| पूजा उत्तम कही गयी है। साढ़े आठ प्रस्थ और दो पल          | हे मुनिसत्तम! [शिवपूजामें] इस प्रकारसे प्रयुक्त         |
| (साढ़े आठ सेर तेरह माशा) यव प्राचीन परिमाणके             | धान्योंका परिमाण तो हमने आपलोगोंको बता दिया है।         |
| अनुसार संख्यामें एक लाख यवके बराबर होते हैं।             | हे मुनीश्वर! अब प्रेमपूर्वक एक लाख पुष्पोंका परिमाण     |
| मुनियोंने यवके द्वारा की गयी पूजाको स्वर्गका सुख         | भी सुनें॥५९॥                                            |
| प्रदान करनेवाली बताया है॥ ४७-४८॥                         | सूक्ष्म मानको प्रदर्शित करनेवाले व्यासजीने एक प्रस्थमें |
| फलप्राप्तिके इच्छुक लोगोंको (यवपूजा करनेके               | शंखपुष्पीके पुष्पोंकी संख्या एक लाख बतायी है॥६०॥        |
| पश्चात्) ब्राह्मणोंके लिये प्रजापित देवताके द्रव्यभूत    | ग्यारह प्रस्थमें चमेलीके फूलोंका मान एक लाख             |
| चाँदीके रुपये भी दक्षिणारूपमें देना चाहिये। गेहूँसे भी   | कहा गया है। इतना ही जूहीके फूलोंका मान है और            |
| की गयी शिवपूजा प्रशस्त है। यदि एक लाख गेहूँसे            | उसका आधा राईके फूलोंका मान होता है॥६१॥                  |
| शिवकी पूजा की जाय, तो उसकी सन्ततिकी अभिवृद्धि            | मल्लिका [मालती]–के लाख फूलोंका पूर्ण मान                |
| होती है। विधानत: आधा द्रोण (आठ सेर) परिमाणमें            | बीस प्रस्थ है। तिलके पुष्पोंका मान मल्लिकाके मानकी      |
| गेहूँकी संख्या एक लाख होती है। शेष विधान                 | अपेक्षा एक प्रस्थ कम होता है॥६२॥                        |
| विधिपूर्वक करने चाहिये॥ ४९-५०॥                           | कनेरके पुष्पोंका मान तिलके पुष्पोंके मानका              |
| (एक लाख) मूँगसे पूजन किये जानेपर भगवान्                  | तिगुना कहा गया है। पण्डितोंने निर्गुण्डीके पुष्पोंका भी |
| शिव सुख देते हैं। साढ़े सात प्रस्थ और दो पल (साढ़े       | उतना ही मान बताया है॥६३॥                                |
| सात सेर तेरह माशा भर) मूँग संख्यामें एक लाख होती         | केवड़ा, शिरीष तथा बन्धुजीव (दुपहरिया)-के                |
| है—ऐसा प्राचीन लोगोंने कहा है। इसमें ग्यारह ब्राह्मणोंको | एक लाख पुष्पोंका मान दस प्रस्थके बराबर होता है॥ ६४॥     |
| भोजन कराना चाहिये॥५१-५२॥                                 | इस तरह अनेक प्रकारके मानको दृष्टिमें रखकर               |
| प्रियंगु (काकुन)–के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा          | सभी कामनाओंकी सिद्धिके लिये तथा मुक्ति प्राप्त करनेके   |
| शिवकी पूजा करनेपर धर्म, अर्थ और कामकी अभिवृद्धि          | लिये कामनारहित होकर शिवकी पूजा करनी चाहिये॥ ६५॥         |
| होती है। वह पूजा सभी सुखोंको देनेवाली है। प्राचीन        | अब मैं जलधारा-पूजाके महान् फलको कह रहा                  |
| लोगोंने कहा है कि एक प्रस्थमें एक लाख प्रियंगु होते      | हूँ, जिसके श्रवणमात्रसे ही मनुष्योंका कल्याण हो         |

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १४] शिवजीकी पूजाका माहात्म्य \* १९९ जाता है॥६६॥ रूपसे दुधकी धारा चढ़ानेसे सारा दु:ख नष्ट हो भक्तिपूर्वक सदाशिवकी विधिवत् पूजा करनेके जाता है॥ ७६-७७॥ पश्चात् उन्हें जलधारा समर्पित करे॥६७॥ शत्रुओंको सन्तप्त करनेके लिये पूर्ण प्रयत्नके साथ [सन्निपातादि] ज्वरमें होनेवाले प्रलापकी शान्तिके भगवान् शंकरके ऊपर तेलकी धारा अर्पित करनी चाहिये। ऐसा करनेपर निश्चित ही कर्मकी सिद्धि लिये भगवान् शिवको दी जानेवाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रिय मन्त्रसे, एकादश रुद्रसे, रुद्रमन्त्रोंके जपसे, होती है॥ ७८॥ पुरुषसूक्तसे, छः ऋचावाले रुद्रसूक्तसे, महामृत्युंजयमन्त्रसे, सुगन्धित तेलकी धारा अर्पित करनेपर भोगोंकी गायत्रीमन्त्रसे अथवा शिवके शास्त्रोक्त नामोंके आदिमें वृद्धि होती है। यदि मधुकी धारासे शिवकी पूजा की जाय, तो राजयक्ष्माका रोग दूर हो जाता है। प्रणव और अन्तमें नमः पद जोड़कर बने हुए मन्त्रोंद्वारा अर्पित करनी चाहिये॥ ६८—७०॥ शिवजीके ऊपर ईखके रसकी धारा चढ़ायी जाय, तो सुख और सन्तानकी वृद्धिके लिये जलधाराद्वारा वह भी सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति करानेवाली होती पुजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके है॥७९-८०॥ गंगाजलकी धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलोंको उपासकको प्रेमपूर्वक नाना प्रकारके शुभ एवं दिव्य द्रव्योंद्वारा शिवकी पूजा करनी चाहिये और शिवपर देनेवाली है। ये सब जो-जो धाराएँ बतायी गयी हैं, इन उनके सहस्रनाम मन्त्रोंसे घृतकी धारा गिरानी चाहिये। सबको मृत्युंजय मन्त्रसे चढ़ाना चाहिये, उसमें भी उक्त ऐसा करनेपर वंशका विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं मन्त्रका विधानत: दस हजार जप करना चाहिये और है ॥ ७१-७२ ॥ ग्यारह ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये॥८१-८२॥ इस प्रकार यदि दस हजार मन्त्रोंद्वारा शिवजीकी हे मुनीश्वर! जो आपने पूछा था, वह सब मैंने आपको बता दिया। संसारमें सदाशिवकी यह पूजा पूजा की जाय तो प्रमेह रोगकी शान्ति होती है और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ और सफल उपासकको मनोवांछित फलकी प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकताको प्राप्त हो तो वह घीसे शिवजीकी है॥ ८३॥ भलीभाँति पूजा करे। इसके पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन भक्तिपूर्वक यथाविधि स्कन्द और उमाके सहित कराये, साथ ही उसके लिये मुनीश्वरोंने प्राजापत्यव्रतका भगवान् शम्भुकी पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता भी विधान किया है॥७३॥ है, उसे जैसा सुना है, वैसा ही कह रहा हूँ ॥ ८४ ॥ वह इस लोकमें पुत्र-पौत्र आदिके साथ समस्त यदि बुद्धि जड़ हो जाय, तो उस अवस्थामें पूजकको केवल शर्करामिश्रित दुग्धकी धारा चढ़ानी सुखोंका उपभोग करके अन्तमें सभी सुखोंको देनेवाले चाहिये। ऐसा करनेपर उसकी बृहस्पतिके समान उत्तम शिवलोकको जाता है॥८५॥ बुद्धि हो जाती है। जबतक दस हजार मन्त्र न हो जायँ, वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्यके समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले विमानोंपर तबतक दुग्धधाराद्वारा भगवान् शिवका पूजन करते रहना चाहिये॥ ७४-७५॥ गान-वाद्ययन्त्रोंसे युक्त रुद्रकन्याओंसे घिरकर बैठे हुए जब शरीरमें अकारण ही उच्चाटन होने लगे-शिवरूपमें प्रलयपर्यन्त क्रीड़ा करता है। तदनन्तर जी उचट जाय, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दु:ख बढ़ अविनाशी परम ज्ञानको प्राप्त करके मोक्षको पा लेता जाय और अपने घरमें सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त । है ॥ ८६ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें शिवपूजनवर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १४॥

पन्द्रहवाँ अध्याय सुष्टिका वर्णन नारदजी बोले—हे महाभाग!हे विधे!हे देवश्रेष्ठ! सकता है। इसलिये सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्माने हंसका रूप आप धन्य हैं। आपने आज यह शिवकी परमपावनी धारण किया॥११॥ अद्भुत कथा सुनायी॥१॥ हे नारद! प्रकाश-स्वरूप शिवतत्त्वका विवेक वह इसमें सदाशिवकी लिंगोत्पत्तिकी जो कथा हमने सुनी हंसरूप प्राप्त न कर सका, अत: उसे छोड़ देना पड़ा॥ १२॥ है, वह महादिव्य, कल्याणकारी और अद्भृत है; जिसके सृष्टिसंरचनाके लिये तत्पर प्रवृत्तिको ज्ञानकी प्राप्ति प्रभावमात्रको ही सुनकर दु:ख नष्ट हो जाते हैं॥२॥ कैसे हो सकती है? जब हंसरूपमें मैं नहीं जान सका, इस कथाके पश्चात् जो हुआ, उसका माहात्म्य तो मैंने उस रूपको छोड़ दिया॥ १३॥ और उसके चरित्रका वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकारसे नीचेकी ओर जानेमें वाराहकी निश्चल गति होती हुई, इसका भी आप विशेष रूपसे वर्णन करें?॥३॥ है, इसलिये विष्णुने उस सदाशिवके अद्भुत लिंगके मूलभागमें ब्रह्माजी बोले-आपने यह उचित ही पूछा है। पहुँचनेकी इच्छासे वाराहका ही रूप धारण किया॥ १४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

अन्तर्धान हो गये, तब मैंने और भगवान् विष्णुने महान् सुखकी अनुभूति की॥५॥ तदनन्तर हम दोनों—ब्रह्मा और विष्णुने अपने-अपने हंस और वाराहरूपका परित्याग किया। सृष्टि-संरचना और उसके पालनकी इच्छासे हमदोनों उस

नारदजी बोले—हे विधे! हे महाप्राज्ञ ब्रह्मन्! मेरे

हे विप्रेन्द्र! जब सनातनदेव शिव अपने स्वरूपमें

तदनन्तर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है, वैसा

ही मैं संक्षेपमें कहुँगा॥४॥

उसको नष्ट करें॥७॥ अन्य रूपोंको छोड़कर आप दोनोंने हंस और वाराहका ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है ? बताइये॥८॥

हृदयमें महान् सन्देह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही

शिवकी मायाके दोनों प्रकारोंसे घिर गये॥६॥

है ? बताइये ॥ ८ ॥

सूतजी बोले — महात्मा नारदजीका यह वचन
सुनकर ब्रह्माने शिवके चरणारविन्दोंका स्मरण करके

आदरपूर्वक यह कहना प्रारम्भ किया॥९॥ **ब्रह्माजी बोले**—हंसकी निश्चल गति ऊपरकी ओर गमन करनेमें ही होती है। जल और दूधको पृथक्– पृथक् करनेके समान तत्त्व और अतत्त्वको भी जाननेमें

अज्ञान एवं ज्ञानके तत्त्वका विवेचन हंस ही कर

वह समर्थ होता है॥१०॥

वाराहकल्पको बनानेके लिये उस रूपको धारण किया॥ १५॥ जिस दिन भगवान्ने उस रूपको धारण किया, उसी दिनसे वह [श्वेत] वाराह-संज्ञक-कल्प प्रारम्भ हुआ था॥ १६॥

अथवा उन महेश्वरकी जब यह इच्छा हुई कि विवादमें फँसे हम दोनोंके द्वारा हंस और वाराहका रूप धारण किया जाय, उसी दिनसे उस वाराह नामके कल्पका भी प्रादुर्भाव हुआ॥ १७॥ हे नारद! सुनिये। मैंने इस प्रकारसे तुम्हारे प्रश्नोंका

उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने! अब सदाशिवके चरणकमलका स्मरण करके मैं सृष्टिसृजनकी विधि बता रहा हूँ॥१८॥ [ब्रह्माजी बोले—हे मुने!] जब महादेवजी अन्तर्धान

हो गये, तब मैं उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये

वे ब्रह्माण्डसे बाहर जाकर भगवान् शिवकी कृपा प्राप्त

करके वैकुण्ठधाममें पहुँचकर सदा वहीं रहने लगे॥ २२॥

अथवा संसारका पालन करनेवाले विष्णुने जगत्में

[ श्रीशिवमहापुराण-

ध्यानमग्न हो कर्तव्यका विचार करने लगा॥१९॥ उस समय भगवान् शंकरको नमस्कार करके श्रीहरिसे ज्ञान पाकर, परमानन्दको प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करनेका ही निश्चय किया। हे तात! भगवान् विष्णु भी वहाँ सदाशिवको प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गये॥२०-२१॥

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १५ ]              * सृष्टिका                        | ·वर्णन * २०१                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                   |
| मैंने सृष्टिकी इच्छासे भगवान् शिव और विष्णुका                                | अण्डके रूपमें वहाँ विराट् श्रीहरि ही विराज रहे थे॥ ३४॥   |
| स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अंजलि                                   | पंचमुख महादेवने केवल अपने रहनेके लिये सुरम्य             |
| डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला॥२३॥                                                | कैलास-नगरका निर्माण किया, जो सब लोकोंसे ऊपर              |
| इससे वहाँ चौबीस तत्त्वोंवाला एक अण्ड प्रकट                                   | सुशोभित होता है॥ ३५॥                                     |
| हुआ। हे विप्र! उस जलरूप अण्डको मैं देख भी न                                  | हे देवर्षे! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नाश हो जानेपर भी       |
| सका, इतनेमें वह विराट् आकारवाला हो गया॥ २४॥                                  | वैकुण्ठ और कैलास—उन दोनोंका कभी नाश नहीं                 |
| [उसमें चेतनता न देखकर] मुझे बड़ा संशय हुआ                                    | होता॥ ३६॥                                                |
| और मैं अत्यन्त कठोर तप करने लगा। बारह वर्षोंतक                               | हे मुनिश्रेष्ठ! मैं सत्यलोकका आश्रय लेकर रहता            |
| मैं भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा रहा॥ २५॥                                   | हूँ। हे तात! महादेवजीकी आज्ञासे ही मुझमें सृष्टि         |
| हे तात! उस समयके पूर्ण होनेपर भगवान् श्रीहरि                                 | रचनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है॥३७॥                          |
| स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेमसे मेरे अंगोंका स्पर्श करते                     | हे तात! जब मैं सृष्टिकी इच्छासे चिन्तन करने              |
| हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे—॥ २६॥                                     | लगा, उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टिका         |
| विष्णु बोले—हे ब्रह्मन्! आप वर मॉॅंगिये। मैं                                 | प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्यापंचक (पंचपर्वा अविद्या)     |
| प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है।                             | कहते हैं॥ ३८॥                                            |
| भगवान् शिवकी कृपासे मैं सब कुछ देनेमें समर्थ हूँ॥ २७॥                        | उसके पश्चात् प्रसन्नचित्त मैंने स्थावरसंज्ञक मुख्य       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे महाभाग! आपने जो मुझपर                              | सर्ग (पहले सर्ग)-की संरचना की, जो सृष्टि-सामर्थ्यसे      |
| कृपा की है, वह सर्वथा उचित ही है; क्योंकि भगवान्                             | रहित था, पुन: शिवकी आज्ञासे मैंने ध्यान किया॥ ३९॥        |
| शंकरने मुझे आपके हाथोंमें सौंप दिया था। हे विष्णो!                           | उस मुख्य सर्गको वैसा देखकर अपना कार्य                    |
| आपको नमस्कार है, आज मैं आपसे जो कुछ माँगता                                   | साधनेके लिये सृष्टि करनेके इच्छुक मैंने दु:खसे परिपूर्ण  |
| हूँ, उसे दीजिये॥ २८॥                                                         | तिर्यक्स्रोत [तिरछे उड़नेवाले] सर्ग (दूसरे सर्ग)-का      |
| हे प्रभो! यह विराट्रूप तथा चौबीस तत्त्वोंसे बना                              | सृजन किया, वह भी पुरुषार्थसाधक नहीं था॥४०॥               |
| हुआ अण्ड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह                                    | उसे भी पुरुषार्थसाधनकी शक्तिसे रहित जानकर                |
| जड़ीभूत दिखायी देता है॥ २९॥                                                  | जब मैं पुन: सृष्टिका चिन्तन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र     |
| हे हरे! इस समय भगवान् शिवकी कृपासे आप                                        | ही (तीसरे) सात्त्विक सर्गका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे        |
| यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकरकी शक्तिसे सम्भूत इस                             | ऊर्ध्वस्रोता कहते हैं॥४१॥                                |
| अण्डमें चेतनता लाइये॥ ३०॥                                                    | यह देवसर्गके नामसे विख्यात हुआ। यह देवसर्ग               |
| मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आज्ञामें तत्पर रहनेवाले                                | सत्यवादी तथा अत्यन्त सुखदायक है। उसे भी                  |
| महाविष्णुने अनन्तरूपका आश्रय लेकर उस अण्डमें                                 | पुरुषार्थसाधनसे रहित मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये        |
| प्रवेश किया॥ ३१॥                                                             | अपने स्वामी श्रीशिवका चिन्तन आरम्भ किया॥४२॥              |
| उस समय उन परमपुरुषके सहस्रों मस्तक, सहस्रों                                  | तब भगवान् शंकरकी आज्ञासे एक रजोगुणी                      |
| नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमिको सब ओरसे                             | सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक्स्रोता (चौथा सर्ग) |
| घेरकर उस अण्डको व्याप्त कर लिया॥३२॥                                          | कहा गया है, जो मनुष्य-सर्ग कहलाता है, वह सर्ग            |
| मेरे द्वारा भलीभाँति स्तुति किये जानेपर जब                                   | पुरुषार्थसाधनका अधिकारी हुआ॥४३॥                          |
| श्रीविष्णुने उस अण्डमें प्रवेश किया, तब वह चौबीस                             | तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे भूत आदिकी सृष्टि              |
| तत्त्वोंवाला अण्ड सचेतन हो गया॥३३॥                                           | [भूतसर्ग—पाँचवाँ सर्ग] हुई। इस प्रकार मैंने पाँच         |
| पातालसे लेकर सत्यलोकतककी अवधिवाले उस                                         | प्रकारकी सृष्टि की॥ ४४॥                                  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-

प्रकृतिके सान्निध्यसे उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्तत्त्वका सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात् तन्मात्राओंका सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकारके सर्गोंको मिलानेसे आठ सर्ग होते हैं॥४५-४६॥ इनके अतिरिक्त नौवाँ कौमारसर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्गका वर्णन कह रहा हूँ। इसीका दूसरा नाम कौमारसर्ग है, जिसमें सनक-सनन्दन आदि कुमारोंकी महान् सृष्टि हुई है॥ ४७-४८॥ सनक आदि मेरे पाँच\* मानसपुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्माके ही समान हैं। वे महान् वैराग्यसे सम्पन्न तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हुए॥४९॥ उनका मन सदा भगवान् शिवके चिन्तनमें ही लगा रहता है। वे संसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे

इनके अतिरिक्त तीन प्रकारके सर्ग मुझ ब्रह्मा और

उत्तरको सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। किंतु हे नारद! मुझे मोह हो गया॥५१॥ हे मुने! क्रोध और मोहसे विह्वल मुझ ब्रह्माके नेत्रोंसे क्रोधवश आँसूकी बूँदें गिरने लगीं॥५२॥ उस अवसरपर मैंने मन-ही-मन भगवान् विष्णुका

स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गये और समझाते हुए

आदेश देनेपर भी सृष्टिके कार्यमें मन नहीं लगाया॥५०॥

हे मुनिश्रेष्ठ! सनकादि कुमारोंके दिये हुए नकारात्मक

मुझसे कहने लगे—॥५३॥ आप भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये तपस्या कीजिये। हे मुनिश्रेष्ठ! श्रीहरिने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा॥५४॥

सृष्टिके लिये तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौंहों और नासिकाके मध्यभागसे जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वरकी तीन मूर्तियोंमें

अन्यतम, पूर्णांश, सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान् शिव

जो जन्मसे रहित, तेजकी राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं, उन नीललोहित-नामधारी भगवान् उमावल्लभको सामने देखकर बड़ी भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके

मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्रने

में बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवदेवेश्वरसे बोला-हे

प्रभो! आप विविध जीवोंकी सृष्टि करें॥५७-५८॥

अपने ही समान बहुत-से रुद्रगणोंकी सृष्टि की॥५९॥

तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्रसे फिर कहा-हे

\* सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात।

अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट हुए॥५५-५६॥

देव! आप ऐसे जीवोंकी सृष्टि करें, जो जन्म और | प्रदानकर दु:खके सागरमें डूबे हुए उन जीवोंका उद्धारमात्र करूँगा, उन्हें पार करूँगा॥६३॥ मृत्युके भयसे युक्त हों॥६०॥ हे मुनिश्रेष्ठ! मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर हे प्रजापते! दु:खमें डूबे हुए समस्त जीवोंकी सृष्टि महादेवजी हँसकर मुझसे कहने लगे—॥६१॥ तो आप करें। मेरी आज्ञासे इस कार्यमें प्रवृत्त होनेके महादेवजी बोले—विधे! मैं जन्म और मृत्युके कारण आपको माया नहीं बाँध सकेगी॥६४॥

ब्रह्माजीकी सन्तानोंका वर्णन

भयसे युक्त अशोभन जीवोंकी सृष्टि नहीं करूँगा; क्योंकि वे कर्मोंके अधीन होकर दु:खके समुद्रमें डूबे रहेंगे॥६२॥ मैं तो गुरुका स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान | पार्षदोंके साथ तत्काल अन्तर्धान हो गये॥ ६५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टिके उपक्रममें रुद्रावताराविर्भाववर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १५॥

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १६ ]

## सोलहवाँ अध्याय

## ब्रह्माजीकी सन्तानोंका वर्णन तथा सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन

### देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रोंकी सृष्टि की और उन्हें ब्रह्माजी बोले—हे नारद! तदनन्तर मैंने शब्द

आदि सूक्ष्मभूतोंका स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे भिन्न-भिन्न शरीर प्रदान किया॥ ९॥

हे मुने! तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान् शंकरकी स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवीकी सृष्टि की।

प्रेरणासे अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त करके मैं दो पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कलासे लेकर युगपर्यन्त कालोंकी रचना की॥१-२॥ रूपोंवाला हो गया॥१०॥ मुने! उत्पत्ति और विनाशवाले और भी बहुतसे पदार्थींका मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। तब साम्बशिवका ध्यान करके मैंने साधनापरायण पुरुषोंकी सृष्टि की॥३॥



ब्रह्माजी बोले-मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान्

भगवान् नीललोहित महादेव मेरे देखते-ही-देखते अपने

हे नारद! आधे शरीरसे मैं स्त्री हो गया और

कानोंसे अत्रिको, प्राणवायुसे दक्षको, गोदसे आपको तथा छायासे कर्दम मुनिको उत्पन्न किया और संकल्पसे समस्त साधनोंके साधनरूप धर्मको उत्पन्न किया॥ ४—६॥ हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार महादेवजीकी कृपासे इन उत्तम साधकोंकी सृष्टि करके मैंने अपने-आपको कृतार्थ समझा॥७॥ हे तात! तत्पश्चात् संकल्पसे उत्पन्न हुआ धर्म मेरी

आज्ञासे मानवरूप धारण करके उत्तम साधकोंके द्वारा

हे मुने! इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगोंसे

आगे प्रवर्तित हुआ॥८॥

अपने दोनों नेत्रोंसे मरीचिको, हृदयसे भृगुको, सिरसे

अंगिराको, व्यानवायुसे मुनिश्रेष्ठ पुलहको, उदानवायुसे पुलस्त्यको, समानवायुसे वसिष्ठको, अपानसे क्रतुको, दोनों

> आधेसे पुरुष। उस पुरुषने उस स्त्रीके गर्भसे सर्वसाधनसमर्थ उत्तम जोडेको उत्पन्न किया॥११॥ उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही स्वायम्भुव मनुके

| २०४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                    | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| **************************************                         | **************************************                        |
| नामसे प्रसिद्ध हुआ। स्वायम्भुव मनु उच्चकोटिके साधक             | और तेरह कन्याएँ कश्यपको विधिपूर्वक प्रदान कर दी। हे           |
| हुए तथा जो स्त्री थी, वह शतरूपा कहलायी। वह                     | नारद! उन्होंने चार कन्याओंका विवाह श्रेष्ठ रूपवाले            |
| योगिनी एवं तपस्विनी हुई॥१२॥                                    | तार्क्ष्यके साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्वको   |
| हे तात! मनुने वैवाहिक विधिसे अत्यन्त सुन्दरी                   | दो-दो कन्याएँ अर्पित कीं। उन-उन स्त्रियों तथा पुरुषोंसे       |
| शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वे मैथुनजनित                   | बहुत-सी चराचर सृष्टि हुई॥ २६—२८॥                              |
| सृष्टि उत्पन्न करने लगे॥१३॥                                    | हे मुनिश्रेष्ठ! दक्षने महात्मा कश्यपको जिन तेरह               |
| उन्होंने शतरूपासे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक                  | कन्याओंका विधिपूर्वक दान किया था, उनकी सन्तानोंसे सारा        |
| दो पुत्र और तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं। कन्याओंके नाम             | त्रैलोक्य व्याप्त हो गया।स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि         |
| थे—आकूति, देवहूति और प्रसूति। मनुने आकूतिका                    | ऐसी नहीं, जो उनकी सन्तानोंसे शून्य हो॥ २९–३०॥                 |
| विवाह प्रजापति रुचिके साथ किया, मझली पुत्री देवहूति            | देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण-               |
| कर्दमको ब्याह दी और उत्तानपादकी सबसे छोटी बहन                  | लता आदि सभी [कश्यपपत्नियोंसे] पैदा हुए। इस                    |
| प्रसूति प्रजापति दक्षको दे दी। उनमें प्रसूतिकी सन्तानोंसे      | प्रकार दक्ष-कन्याओंकी सन्तानोंसे सारा चराचर जगत्              |
| समस्त चराचर जगत् व्याप्त है॥१४—१६॥                             | व्याप्त हो गया। पातालसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त समस्त             |
| रुचिके द्वारा आकूतिके गर्भसे यज्ञ और दक्षिणा                   | ब्रह्माण्ड निश्चय ही [उनकी सन्तानोंसे] सदा भरा रहता           |
| नामक स्त्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञसे दक्षिणाके        | है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान् शंकरकी              |
| गर्भसे बारह पुत्र हुए॥१७॥                                      | आज्ञासे ब्रह्माजीने भलीभाँति सृष्टि की॥३१—३३॥                 |
| हे मुने! कर्दमद्वारा देवहूतिके गर्भसे बहुत-सी                  | पूर्वकालमें सर्वव्यापी शम्भुने जिन्हें तपस्याके लिये          |
| पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। दक्षसे चौबीस कन्याएँ हुईं॥ १८॥         | प्रकट किया था, रुद्रदेवके रूपमें उन्होंने त्रिशूलके अग्रभागपर |
| दक्षने उनमेंसे श्रद्धा आदि तेरह कन्याओंका विवाह                | रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहितका               |
| धर्मके साथ कर दिया। हे मुनीश्वर! धर्मकी उन                     | कार्य सम्पादित करनेके लिये दक्षसे प्रकट हुईं। उन्होंने        |
| पत्नियोंके नाम सुनिये॥ १९॥                                     | भक्तोंके उद्धारके लिये अनेक लीलाएँ कीं॥ ३४-३५॥                |
| श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया,          | जिनका वामांग वैकुण्ठ विष्णु हैं, दक्षिणभाग स्वयं              |
| बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्धि और कीर्ति—ये सब             | मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदयसे उत्पन्न हैं, उन शिवजीको         |
| तेरह हैं ॥ २० ॥                                                | तीन प्रकारका कहा गया है॥३६॥                                   |
| इनसे छोटी शेष ग्यारह सुन्दर नेत्रोंवाली कन्याएँ                | मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणोंसे युक्त कहे गये      |
| ख्याति, सत्पथा, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति,        | हैं, किंतु परब्रह्म, अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते      |
| अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थीं। भृगु, भव, मरीचि,          | हैं। विष्णु सत्त्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुणवाले कहे     |
| मुनि अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, | गये हैं। लोकाचारमें ऐसा व्यवहार नामके कारण किया जाता          |
| विह्न और पितरोंने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओंका               | है, किंतु वस्तुतत्त्व इससे सर्वथा भिन्न है॥ ३७-३८॥            |
| पाणिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी           | विष्णु अन्त:करणसे तमोगुण और बाहरसे सत्त्वगुणसे                |
| सन्तानोंसे समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है ॥ २१—२४॥                 | युक्त माने गये हैं। रुद्र अन्त:करणसे सत्त्वगुण और             |
| इस प्रकार अम्बिकापित महादेवजीकी आज्ञासे                        | बाहरसे तमोगुणवाले हैं और हे मुने! मैं सर्वथा रजोगुणवाला       |
| प्राणियोंके अपने पूर्वकर्मोंके अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज     | ही हूँ॥ ३९॥                                                   |
| उत्पन्न हुए॥ २५॥                                               | ऐसे ही सुरादेवी रजोगुणी हैं, वे सतीदेवी सत्त्वस्वरूपा         |
| कल्पभेदसे दक्षकी साठ कन्याएँ बतायी गयी हैं।                    | हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं, इस प्रकार पराम्बाको भी तीन         |
| दक्षने उनमेंसे दस कन्याएँ धर्मको, सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको   | रूपोंवाली जानना चाहिये॥४०॥                                    |

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १७] \* यज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधिका चरित्र \* इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान् शंकरसे इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों ब्याही गयीं, किंतु पिताके यज्ञमें पतिके अपमानके कारण देवताओंने मिलकर सृष्टिके उत्तम कार्यको निष्पन्न उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण किया। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने आपसे सुष्टिक्रमका नहीं किया। वे अपने परमपदको प्राप्त हो गयीं॥ ४१॥ वर्णन किया है। ब्रह्माण्डका यह सारा भाग भगवान् तत्पश्चात् देवताओंकी प्रार्थनासे वे ही शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे द्वारा रचा गया है॥४६-४७॥ पार्वतीरूपसे प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके भगवान् शिवको परब्रह्म कहा गया है। मैं, विष्णु उन्होंने पुनः भगवान् शिवको प्राप्त कर लिया॥४२॥ और रुद्र-ये तीनों देवता गुणभेदसे उन्हींके रूप हैं॥ ४८॥ हे मुनीश्वर![इस जगत्में] उनके अनेक नाम प्रसिद्ध निर्गुण तथा सगुणरूपवाले वे स्वतन्त्र परमात्मा हए। उनके कालिका, चिण्डका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, मनोरम शिवलोकमें शिवाके साथ स्वच्छन्द विहार करते जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात् शिव कहे गये हैं। अम्बा, मुडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं, जो उन्हीं पंचमुख शिवने कैलासपर अपना रमणीक भवन भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मींक बना रखा है। [प्रलयकालमें] ब्रह्माण्डका नाश होनेपर अनुसार हैं, इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है ॥ ४३—४५ ॥ भी उसका नाश कभी नहीं होता॥४९-५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपक्रममें सृष्टिवर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥ सत्रहवाँ अध्याय यज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधिका चरित्र सृतजी बोले—हे मुनीश्वरो! ब्रह्माजीकी यह बात वह अग्निहोत्र आदि कर्मोंमें सदैव संलग्न रहनेवाला, सुनकर नारदजीने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः वेदाध्ययनपरायण, सुन्दर, रमणीय अंगोंवाला तथा चन्द्रबिम्बके समान आकृतिवाला था॥७॥ पूछा—॥१॥ नारदजी बोले—भक्तवत्सल भगवान् शंकर इस दीक्षित ब्राह्मणके गुणनिधि नामक एक पुत्र कैलासपर्वतपर कब गये और महात्मा कुबेरके साथ था, उपनयन-संस्कार हो जानेके बाद उसने आठ विद्याओंका भलीभाँति अध्ययन किया, किंतु पिताके उनकी मैत्री कब हुई॥२॥ परिपूर्ण मंगलविग्रह महादेवजीने वहाँ क्या किया? अनजानमें वह द्यूतकर्ममें प्रवृत्त हो गया॥८॥ यह सब मुझे बताइये। [इसे सुननेके लिये] मुझे बड़ी उसने अपनी माताके पाससे बहुत-सा धन ले-लेकर उत्सुकता है॥३॥ जुआरियोंको सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली॥ ९॥ ब्रह्माजी बोले-हे नारद! मैं चन्द्रमौलि भगवान् वह ब्राह्मणके लिये अपेक्षित आचार-विचारसे शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार रहित, सन्ध्या-स्नान आदि कर्मोंसे पराङ्मुख, वेदशास्त्र कैलास पर्वतपर गये और कुबेरकी उनके साथ मैत्री हुई, आदिका निन्दक, देवताओं और ब्राह्मणोंका अपमान यह सब सुनिये॥४॥ करनेवाला और स्मार्ताचार-विचारसे रहित होकर गाने-काम्पिल्यनगरमें सोमयाग करनेवाले कुलमें उत्पन्न बजानेमें आनन्द लेने लगा। उसने नटों, पाखण्डियों तथा यज्ञविद्याविशारद यज्ञदत्त नामका एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह भाण्डोंसे प्रेमसम्बन्ध स्थापित कर लिया॥१०-११॥ वेदवेदांगका ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदान्तादिमें दक्ष, अनेक राजाओंसे माताके द्वारा प्रेरित किये जानेपर भी वह पिताके सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था॥५-६॥ समीप कभी भी नहीं गया। घरके अन्य कर्मोंमें व्यस्त

| २०६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>"********************</b>                               | *********************************                        |
| वह दीक्षित ब्राह्मण जब-जब अपनी दीक्षित पत्नीसे             | भक्तिमें तत्पर हो जाओ॥ २५॥                               |
| पूछता कि हे कल्याणि! घरमें मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं         | तुम्हारे श्वसुर भी अपने गुण और शीलके कारण                |
| दिखायी पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है ?॥१२-१३॥              | सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र! [उन्हें देखकर और उनकी   |
| वह तब-तब यही कहती कि वह इस समय स्नान                       | प्रशस्तिको सुनकर भी] तुम्हें लज्जा नहीं आती है, अपनी     |
| करके तथा देवताओंकी पूजा करके बाहर गया है।                  | बुरी आदतोंको छोड़ दो॥ २६॥                                |
| अभीतक पढ़कर वह अपने दो-तीन मित्रोंके साथ पढ़नेके           | हे पुत्र! तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा           |
| लिये गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधिकी एकपुत्रा           | कुल आदिसे अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते।            |
| माता सदैव दीक्षितको धोखा देती रही॥१४-१५॥                   | तुम तो दोनों वंशोंसे शुद्ध हो॥२७॥                        |
| वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्रके कर्म और आचरणको              | तुम इन पड़ोसी ब्राह्मणकुमारोंको देखो और अपने घरमें       |
| कुछ भी नहीं जान पाता था, सोलहवें वर्षमें उसने उसके         | ही अपने पिताके इन विनयशील शिष्योंको ही देखो॥ २८॥         |
| केशान्त कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिये॥१६॥                 | हे पुत्र! राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरणको             |
| इसके पश्चात् उस दीक्षित यज्ञदत्तने गृह्यसूत्रमें कहे       | सुनेंगे, तो तुम्हारे पिताके प्रति अपनी श्रद्धा त्यागकर   |
| गये विधानके अनुसार अपने उस पुत्रका पाणिग्रहण               | उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे॥ २९॥                      |
| संस्कार भी कर दिया॥१७॥                                     | अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपनकी                  |
| हे नारद! स्नेहसे आर्द्र हृदयवाली उसकी माता                 | दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात् वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित    |
| पासमें बैठाकर मृदु भाषामें उस पुत्र गुणनिधिको प्रतिदिन     | दीक्षितकी उपाधि भी छीन लेंगे॥३०॥                         |
| समझाती थी कि हे पुत्र! तुम्हारे महात्मा पिता अत्यन्त       | सभी लोग तुम्हारे पिताको और मुझको भी दुष्ट                |
| क्रोधी स्वभाववाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरणको जान          | वचनोंसे धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुश्चरित्रा   |
| जायँगे, तो तुमको और मुझको भी मारेंगे॥१८-१९॥                | है; क्योंकि माताके चरित्रको ही पुत्र धारण करता है॥ ३१॥   |
| तुम्हारे पिताके सामने मैं तुम्हारी इस बुराईको नित्य        | तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति–स्मृतियोंके    |
| छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिताकी समाजमें प्रतिष्ठा सदाचारसे  | पथपर अनुगमन करनेवाले हैं। उन्हींके चरणोंमें मेरा मन      |
| ही है, धनसे नहीं। हे पुत्र! ब्राह्मणोंका धन तो उत्तम       | लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान् सदाशिव हैं॥ ३२॥         |
| विद्या और सज्जनोंका संसर्ग है। तुम प्रसन्नमन होकर          | मैंने ऋतुसमयमें किसी दुष्टका मुख भी नहीं देखा            |
| अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो॥२०-२१॥               | [जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो]। अरे वह           |
| तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य, श्रोत्रिय,             | विधाता ही बलवान् है, जिसके कारण तुम्हारे-जैसा पुत्र      |
| वेदविद्यामें पारंगत विद्वान्, दीक्षित, सोमयाज्ञिक ब्राह्मण | उत्पन्न हुआ है॥३३॥                                       |
| हैं—ऐसी लोकप्रसिद्धिको प्राप्त किये थे॥२२॥                 | माताके द्वारा इस प्रकार हर समय समझाये जानेपर             |
| अत: तुम दुष्टोंकी संगति छोड़कर साधुओंकी                    | भी उस अत्यन्त दुष्ट बुद्धिवालेने अपने उस दुष्कर्मका      |
| संगतिमें तत्पर होओ, सद्विद्याओंमें मन लगाओ और              | परित्याग नहीं किया; क्योंकि व्यसन-प्राप्त प्राणी दुर्बोध |
| ब्राह्मणोचित सदाचारका पालन करो॥ २३॥                        | होता है। मृगया (शिकार), मद्य, पैशुन्य (चुगली),           |
| तुम रूपसे पिताके अनुरूप ही हो। यश, कुल और                  | असत्यभाषण, चोरी, द्यूत और वेश्यागमन आदि—इन               |
| शीलसे भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मोंसे तुम लिज्जत           | व्यसनोंसे कौन खण्डित नहीं हो जाता है॥३४-३५॥              |
| क्यों नहीं होते हो ? अपने बुरे आचरणोंको छोड़ दो॥ २४॥       | वह दुष्ट जो-जो सन्दूक, वस्त्र आदि वस्तुओंको              |
| तुम उन्नीस वर्षके हो गये हो और यह [तुम्हारी                | घरमें देखता, उन-उन वस्तुओंको ले जाकर जुआरियोंको          |
| पत्नी] सोलह वर्षकी है। इस सदाचारिणीका वरण करो              | सौंप देता था। एक बार घरमें पिताके हाथकी एक               |
| अर्थात् इससे मधुर सम्बन्ध स्थापित करो और पिताकी            | रत्नजटित अँगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी          |

जुआरीके हाथमें दे दिया॥ ३६-३७॥ देवपुजाके लिये अर्पित की जानेवाली सामग्रियोंको संयोगसे दीक्षितने किसी जुआरीके हाथमें उस एकत्रित करनेमें मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथिप्रिय! यह अँगूठीको देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अतिथियोंका समय कहीं अतिक्रमण न कर जाय। इसलिये अँगूठी कहाँसे प्राप्त हुई है ?॥ ३८॥ मैं भोजन बनानेमें व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्रमें अँगूठीको उस दीक्षितके द्वारा बार-बार कठोरतासे पूछे रख दिया है। अभी याद नहीं आ रहा है॥५०-५१॥ जानेपर उस जुआरीने कहा—हे ब्राह्मण! आप जोर-दीक्षित बोला—अरे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाली! जोरसे मुझपर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे हे सदा सच बोलनेवाली! मैंने जब-जब तुझसे यह पूछा चोरीसे प्राप्त किया है? आपके पुत्रने ही मुद्रा लेकर कि पुत्र कहाँ गया है? तब-तब तूने यही कहा-हे इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुएमें नाथ! अभी पढ़कर वह अपने दो-तीन मित्रोंके साथ पुन: जीत लिये जानेपर उसने अपनी माताकी साडी भी पढ़नेके लिये बाहर चला गया है॥५२-५३॥ हे पत्नि! तुम्हारी वह मंजीठी रंगकी साडी कहाँ चुराकर मुझे दी है॥ ३९-४०॥ उसने मात्र मुझको ही यह अँगूठी नहीं दी है, अपितु है ? जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घरमें रोज टँगी अन्य ज्आरियोंको भी उसने बहुत-सा धन दिया है॥ ४१॥ रहती थी। सच-सच बताओ, डरो मत॥५४॥ रत्नोंकी सन्दुक, रेशमी वस्त्र, सोनेकी झारी आदि मणिजटित वह सोनेकी झारी भी इस समय नहीं वस्तुएँ, अच्छे-अच्छे काँसे और ताँबेके पात्र भी उसने दिखायी दे रही है और न तो वह रेशमी-त्रिपटी दिये हैं ॥ ४२ ॥ (दुपट्टा) ही दिखायी दे रही है, जिसको रखनेके लिये जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बाँधते रहते तुम्हें मैंने दिया था॥५५॥ हैं। इस भूमण्डलपर उसके समान कोई दूसरा जुआरी दक्षिण देशमें बननेवाला वह कांसेका पात्र और नहीं है। हे विप्र! आजतक आप जुआरियोंमें अग्रणी गौड़ देशमें बननेवाली वह ताँबेकी घटी कहाँ है ? हाथी-और अविनय तथा अनीतिमें प्रवीण अपने पुत्रको क्यों दाँतसे बनी हुई वह सुख देनेवाली मिचयाँ कहाँ है॥ ५६॥ जान नहीं सके ?॥ ४३-४४॥ पर्वतीय-क्षेत्रोंमें पायी जानेवाली, चन्द्रकान्त मणिके ऐसा सुनकर लज्जाके भारसे उस ब्राह्मणका सिर समान अद्भुत, हाथमें दीपक लिये वह शृंगारयुक्त झुक गया और अपने सिरको वस्त्रसे ढँककर वह अपने शालभंजिका कहाँ है॥५७॥ अधिक कहनेसे लाभ ही क्या? हे कुलजे! मैं घर चला आया॥४५॥ तदनन्तर वह श्रौतकर्मपरायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी तुझपर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा, जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा॥५८॥ महान् पतिव्रता पत्नीसे कहने लगा—॥४६॥ कुलको दूषित करनेवाले उस दुष्टके रहते हुए भी यज्ञदत्त बोला—हे दीक्षितायनि! धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है, कहीं भी बैठा हो, उससे क्या लाभ है? वह अब मैं नि:सन्तान हूँ। उठो और जल लाओ। मैं उसे मेरी सुन्दर-सी अँगूठी कहाँ है ?॥ ४७॥ तिलांजिल देता हूँ॥५९॥ कुलको कलंकित करनेवाले कुपुत्रकी अपेक्षा मनुष्यका तुमने मेरे शरीरमें तैल, उबटन आदि लगानेके समय मेरी अँगुलीसे जिसको निकाल लिया था, उस रत्नजटित पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुलकी भलाईके लिये एकका अँगूठीको लाकर शीघ्र ही मुझे दो॥४८॥ परित्याग कर देना चाहिये—यह सनातन नियम है॥६०॥ उसके इस वचनको सुनकर वह दीक्षितायनी तदनन्तर उस दीक्षित ब्राह्मणने स्नान करके, अपनी भयभीत हो उठी और बोली—इस समय मैं मध्याह्नकालकी नित्य-क्रिया सम्पन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणकी स्नान-क्रियाओंको सम्पन्न कर रही हूँ॥४९॥ कन्याको प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया॥ ६१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें गुणनिधिचरित्रवर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १७॥

\* यज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधिका चरित्र \*

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १७]

शिवमन्दिरमें दीपदानके प्रभावसे पापमुक्त होकर गुणनिधिका दूसरे जन्ममें कलिंगदेशका राजा बनना और फिर शिवभक्तिके कारण कुबेर पदकी प्राप्ति

अठारहवाँ अध्याय

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ब्रह्माजी बोले—उन वृत्तान्तोंको सुनकर वह मातृहीन तथा भूखसे व्याकुल यज्ञदत्तका पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुँचा॥११-१२॥

दीक्षितपुत्र अपने भाग्यकी निन्दा करके किसी दिशाको देखकर अपने घरसे चल पड़ा। कुछ कालतक चलनेके पश्चात् वह यज्ञदत्तपुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जानेके कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया॥१-२॥ वह बहुत बड़ी चिन्तामें पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ? मैंने विद्याका अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है॥३॥ दूसरे देशमें तत्काल सुख तो उसीको प्राप्त होता है,

होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है॥४॥ अरे! याजकके कुलमें जन्म होनेपर भी मुझमें इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया! यह आश्चर्य है, किंतु भाग्य बड़ा बलवान् है, वही मनुष्यके भावी कर्मका अनुसन्धान करता है॥५॥ में भिक्षा माँगनेके लिये नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ

जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहनेपर चोरसे भय

है। मेरे लिये कोई शरण तो होनी ही चाहिये॥६॥ सदैव सूर्योदय होनेके पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थीं। आज मैं यहाँ किससे माँगूँ। मेरी माता भी तो यहाँ नहीं हैं॥७॥

कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन ही

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इस प्रकार बहुत-सी चिन्ता करते हुए वृक्षके नीचे बैठे-बैठे वह अत्यधिक दीन-

हीन हो उठा, इतनेमें सूर्य अस्ताचलको चला गया॥८॥ इसी समय कोई शिवभक्त मनुष्य अनेक प्रकारकी

उपवासपूर्वक महेश्वरकी पूजा करनेके लिये अपने परिवारजनोंके साथ नगरसे बाहर निकला॥ ९-१०॥ शिवजीमें रत चित्तवाले उस भक्तने शिवालयमें प्रवेश करके सावधान मनसे यथोचित रूपसे शंकरकी

पूजा की। [भगवान् शिवके लिये लगाये गये नैवेद्यके]

परम दिव्य पूजा-सामग्रियाँ लेकर शिवरात्रिके दिन

लिया॥ १६-१७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

[वहाँपर जल रहे] दीपकके प्रकाशको मन्द देखकर पक्वान्नोंको देखनेके लिये अपने उत्तरीय वस्त्रको

[उसने सोचा कि] ये सभी शिवभक्त जब रात्रिमें

भक्तलोग जिस समय [भगवान् शिवके सामने]

सो जायँगे, तब मैं शिवपर चढ़ाये गये इस विविध

नैवेद्यको भाग्यवश प्राप्त करूँगा। ऐसी आशा करके वह

भगवान् शंकरके द्वारपर बैठ गया और उस भक्तके द्वारा

नृत्य-गीत आदि करके सो गये, उसी समय वह नैवेद्यको

लेनेके लिये भगवान् शिवके मन्दिरमें घुस गया॥ १५॥

की गयी महापूजाको देखने लगा॥१३-१४॥

[फाड़ करके] बत्ती बनाकर दीपकको प्रकाशितकर यज्ञदत्तके उस पुत्रने आदरपूर्वक शिवके लिये लगाये गये

बहुतसे पक्वान्नोंके नैवेद्यको एकाएक सहर्ष उठा

इसके बाद उस पक्वान्नको लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैरके आघातसे कोई सोया हुआ व्यक्ति

पक्वान्नोंकी गन्धको सूँघकर पिताके द्वारा परित्यक्त, जग उठा॥१८॥

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १८ ] 🔹 दीपदानके प्रभावसे गुणनिधिका राजा बनना * २०९ |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| **************************************                                      |                                                          |  |
| शीघ्रता करनेवाला यह कौन है ?, कौन है ? इसे                                  | विषको जान-बूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और                  |  |
| पकड़ो—इस प्रकार भययुक्त ऊँची वाणीमें वह व्यक्ति                             | अछूतका स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु             |  |
| चिल्लाने लगा॥ १९॥                                                           | कण्ठगत प्राण होनेपर भी शिवनिर्माल्यका सेवन उचित          |  |
| भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय                                     | नहीं है॥ ३०॥                                             |  |
| वहाँ पुररक्षकोंने पहुँचकर उसे मारा, जिससे वह अन्धा                          | धर्मके विषयमें आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं,              |  |
| होकर तत्काल मर गया॥ २०॥                                                     | वैसे हमलोग नहीं हैं। हे शिवगण! सुनिये। यदि इसमें         |  |
| हे मुने! यज्ञदत्तके उस पुत्रने निश्चित शिवकी ही                             | धर्मका लेशमात्र भी हो, तो हम सब उसे सुनना                |  |
| कृपासे नैवेद्यको खा लिया था, न कि अपने भावी                                 | चाहते हैं॥ ३१॥                                           |  |
| -<br>पुण्यफलके प्रभावसे॥ २१॥                                                | यमके दूतोंकी इस बातको सुनकर शिवके पार्षद                 |  |
| इसके पश्चात् उस मरे हुए ब्राह्मणको यमलोक ले                                 | भगवान् शिवके चरणकमलका स्मरण करके कहने                    |  |
| जानेके लिये पाश, मुद्गर हाथमें लिये हुए यमके भयंकर                          | लगे— ॥ ३२ ॥                                              |  |
| दूत वहाँ आकर उसे बाँधने लगे॥ २२॥                                            | <b>शिवके सेवक बोले</b> —हे यमकिंकरो! जो सूक्ष्म          |  |
| इतनेमें छोटी-छोटी घण्टियोंसे युक्त आभूषण                                    | शिवधर्म हैं, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टिवाले ही जान सकते हैं, |  |
| धारण किये हुए और हाथमें त्रिशूलसे युक्त हो शिवके                            | उन्हें आपसदृश स्थूल दृष्टिवाले कैसे जान सकते             |  |
| पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जानेके लिये आ                                | हैं॥ ३३॥                                                 |  |
| गये॥ २३॥                                                                    | हे यमदूतो! पापरहित इस यज्ञदत्तपुत्रने यहाँपर जो          |  |
| शिवगण बोले—हे यमराजके गणो! इस परम                                           | पुण्य कर्म किया है, उसे सावधान होकर सुनो—॥ ३४॥           |  |
| धार्मिक ब्राह्मणको छोड़ दो। यह ब्राह्मण दण्डके                              | इसने शिवलिंगके शिखरपर पड़ रही दीपककी                     |  |
| योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके                                  | छायाको दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्रको फाड़कर          |  |
| हैं ॥ २४ ॥                                                                  | उससे दीपककी वर्तिका बनायी और फिर उससे                    |  |
| इसके अनन्तर शिवपार्षदोंके वचन सुनकर यमराजके                                 | दीपकको पुन: जलाकर उस रात्रिमें शिवके लिये प्रकाश         |  |
| गण आश्चर्यचिकत हो गये और महादेवजीके गणोंसे                                  | किया॥ ३५॥                                                |  |
| कहने लगे। शम्भुके गणोंको देखकर डरे हुए तथा                                  | हे किंकरो! इसने [उस कर्मके अतिरिक्त] अन्य                |  |
| प्रणाम करते हुए यमराजके दूतोंने इस प्रकार कहा कि                            | भी पुण्यकर्म किया है। शिवपूजाके प्रसंगमें इसने           |  |
| हे गणो! यह ब्राह्मण तो दुराचारी था॥ २५-२६॥                                  | शिवके नामोंका श्रवण किया और स्वयं उनके नामोंका           |  |
| यमगण बोले—कुलकी मर्यादाका उल्लंघन करके                                      | उच्चारण भी किया है। भक्तके द्वारा विधिवत् की जा          |  |
| यह माता-पिताकी आज्ञासे पराङ्मुख, सत्य-शौचसे                                 | रही पूजाको इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोगसे              |  |
| परिभ्रष्ट और सन्ध्या तथा स्नानसे रहित था॥ २७॥                               | देखा है ॥ ३६–३७॥                                         |  |
| यदि इसके अन्य कर्मोंको छोड़ भी दिया जाय, तो                                 | [अत: इन पुण्योंके प्रभावसे] यह आज ही                     |  |
| भी इसने शिवके निर्माल्य [चढाये गये नैवेद्य]-का                              | हमलोगोंके साथ शिवलोकको जायगा। वहाँ शिवका                 |  |
| लंघन किया है अर्थात् चोरी की है। [इसके इस हेय                               | अनुगामी बनकर यह कुछ समयतक उत्तम भोगोंका                  |  |
| कर्मको] आप सब स्वयं देख लें, आप-जैसे लोगोंके                                | उपभोग करेगा॥ ३८॥                                         |  |
| लिये यह स्पर्शके योग्य भी नहीं है॥ २८॥                                      | तत्पश्चात् अपने पापरूपी मैलको धोकर यह                    |  |
| जो शिव-निर्माल्यको खानेवाले, शिवनिर्माल्यकी                                 | कलिंग देशका राजा बनेगा; क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण      |  |
| चोरी करनेवाले और शिवनिर्माल्यको देनेवाले हैं, उनका                          | निश्चित ही शिवका प्रिय हो गया है॥३९॥                     |  |
| स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है॥ २९॥                                        | हे यमदूतो! अब इसके विषयमें कुछ कहनेकी                    |  |

आवश्यकता नहीं है। तुमलोग जैसे आये हो, वैसे ही सिरपर जटा धारण करते हैं, उन सबको तुमलोग छोड़ अतिप्रसन्न मनसे अपने लोकको चले जाओ॥४०॥ देना और यहाँ कभी मत लाना॥४७॥ जिन लोगोंने जीविकाके निमित्त ही शिवका वेष ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! उनके वाक्यको सुनकर पराङ्मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोकको लौट धारण किया है, उन सबको भी छोड देना और यहाँ गये। हे मुने! गणोंने यमराजसे [गुणनिधिके उस] सम्पूर्ण

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

होकर मेरे इस वाक्यको सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ, वैसा ही प्रेमपूर्वक तुमलोग करो॥४३॥

वृत्तान्तका निवेदन किया और शिवदूतोंने उनसे जो कहा

था, वह समाचार आरम्भसे उन्हें सुना दिया॥ ४१-४२॥

धर्मराज बोले—हे गणो! तुम सब सावधान

मत लाना॥ ४४॥ हे गणो! जो श्वेत भस्मसे शरीरमें उद्भलन करते

धारण करते हैं, उन सभीको छोड देना और यहाँपर कभी

हे गणो! इस संसारमें जो श्वेत भस्मसे त्रिपुण्ड्

हैं, उन सबको तुमलोग छोड देना और यहाँ कभी मत

लाना॥ ४५॥

इस संसारमें जिस किसी भी कारणसे जो शिवका वेष धारण करनेवाले हैं, उन सभी लोगोंको भी छोड देना

और यहाँ कभी मत लाना॥४६॥

इस जगत्में जो रुद्राक्ष धारण करनेवाले हैं या करके यह आदेश दिया कि तुमलोगोंको शिवालयोंमें

\* सर्वे शृणुत मद्वाक्यं सावधानतया गणा:। तदेव प्रीत्या कुरुत

ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्या सितया गणाः। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः

उद्धूलनकरा ये हि विभूत्या सितया गणाः। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन॥ शिववेशतया लोके येन केनापि हेतुना। ते सर्वे परिहर्तव्या

नानेतव्याः ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिण एव ये। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन॥

उपजीवनहेतोश्च शिववेशधरा हि ये। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या: कदाचन॥ दम्भेनापि छलेनापि शिववेशधरा हि ये। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः

कभी मत लाना॥४८॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

जिन्होंने दम्भ या छल-प्रपंचके कारण ही शिवका वेष धारण किया है, उन सबको भी तुमलोग छोड़ देना

और यहाँ कभी मत लाना\*॥४९॥ इस प्रकार उन यमराजने अपने सेवकोंको आज्ञा दी, [जिसको सुनकर उन लोगोंने कहा कि जैसी आपकी

आज्ञा है ] वैसा ही होगा—ऐसा कहकर वे मन्द-मन्द हँसते हुए चुप हो गये॥५०॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार शिवपार्षदोंने यमद्तोंसे

उस ब्राह्मणको छुड़ाया और वह पवित्र मनसे युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणोंके साथ शिवलोकको चला गया॥५१॥ वहाँपर सभी सुखभोगोंका उपभोग करके तथा

भगवान् सदाशिव एवं पार्वतीकी सेवा करके वह [दूसरे जन्ममें] कलिंगदेशके राजा अरिंदमका पुत्र हुआ॥५२॥ उस शिवसेवापरायण बालकका नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओंके साथ शिवकी

क्रमश: उसने युवावस्था प्राप्त की और पिताके परलोकगमनके पश्चात् उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेमपूर्वक अनेक शिवधर्मींको प्रारम्भ किया॥५४॥

हे ब्रह्मन्! दुष्टोंका दमन करनेवाला वह राजा दम

भक्ति करने लगा॥५३॥

शिवालयोंमें दीपदानके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था॥५५॥ उसने सभी ग्राम और जनपद-प्रमुखोंको बुला

कदाचन॥

मच्छासनपुर:सरम्॥

कदाचन॥

कदाचन॥ (सृष्टि० ख० १८। ४३ — ४९)

दीप-प्रज्वालनकी व्यवस्था करनी है॥५६॥ कालधर्मकी गतिको प्राप्त हुआ॥६०॥ अपनी इस दीपवासनाके कारण शिवालयोंमें बहुत-से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा [दूसरे जन्ममें] रत्नमय दीपकोंकी शिखाओंको आश्रय देनेवाली अलकापुरीका राजा कुबेर हुआ॥६१॥

\* कुबेरका काशीपुरीमें आकर तप करना \*

यदि [किसीके क्षेत्रमें] ऐसा नहीं हुआ, तो यह सत्य

है कि [उस क्षेत्रका] वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दण्ड पायेगा। दीपदानसे भगवान् शिव सन्तुष्ट होते हैं—

ऐसा श्रुतियोंमें कहा गया है॥५७॥ जिसके-जिसके गाँवके चारों ओर जितने भी शिवालय

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० १९]

हों, वहाँ-वहाँ सदैव बिना कोई विचार किये ही दीपक जलाना चाहिये॥५८॥

अपनी आज्ञाके उल्लंघनके दोषपर मैं निश्चित ही अपराधीका सिर काट लूँगा। इस प्रकार उस राजाके भयसे प्रत्येक शिवमन्दिरमें दीपक जलाये जाने लगे॥५९॥

इस प्रकार जीवनपर्यन्त इसी धर्माचरणके पालनसे राजा दम धर्मकी महान् समृद्धि प्राप्त करके अन्तमें | रहा हूँ। हे तात! एकाग्रचित्त होकर आप सुनें॥६७॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानके अन्तर्गत कैलासगमन-उपाख्यानमें गुणनिधिसद्गतिवर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १८॥

उन्नीसवाँ अध्याय

शिवका भजन करना चाहिये॥६२॥ कहाँ सभी धर्मोंसे सदा ही दूर रहनेवाला दीक्षितका पुत्र और कहाँ दैवयोगसे धन चुरानेके लिये शिवमन्दिरमें

इस प्रकार भगवान् शंकरके लिये अल्पमात्र भी

किया गया धार्मिक कृत्य समय आनेपर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहनेवाले लोगोंको

उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपककी वर्तिकाको जलाकर शिवलिंगके मस्तकपर छाये हुए अन्धकारको दूर करनेके लिये किया गया उसका पुण्य। [जिसके प्रभावसे] उसने

कलिंगदेशका राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्ममें अनुरक्त रहने लगा। पूर्वजन्मके संस्कारके उदय होनेके कारण ही शिवालयमें सम्यक् रूपसे मात्र दीपकको

कर ली। हे मुनीश्वर! देखिये यह मनुष्यधर्मा इस समय इस लोकमें रहकर इसका भोग कर रहा है॥६३—६५॥ इस प्रकार यज्ञदत्तके पुत्र गुणनिधिके चरित्रका वर्णन कर दिया, जो शिवको प्रसन्न करनेवाला है और

जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेरकी महान् पदवी प्राप्त

जिसको सुननेवालेकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं॥ ६६॥ गुणनिधिने सर्वदेवमय भगवान् सदाशिवसे जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर

कुबेरका काशीपुरीमें आकर तप करना, तपस्यासे प्रसन्न उमासहित भगवान् विश्वनाथका प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेरद्वारा शिवमैत्री प्राप्त करना

ब्रह्माजी बोले—पहलेके पाद्मकल्पकी बात है,। उन्होंने पूर्वकालमें अत्यन्त उग्र तपस्याके द्वारा

मुझ ब्रह्माके मानसपुत्र पुलस्त्यसे विश्रवाका जन्म हुआ | त्रिनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके विश्वकर्माकी और विश्रवाके पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए॥१॥ बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया॥२॥

| ११२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा∗             [ श्रीशिवमहापुराण−        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| **************************************                   | <u> </u>                                                    |
| उस कल्पके व्यतीत हो जानेपर मेघवाहनकल्प                   | अपनी हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शनकी           |
| आरम्भ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्तका पुत्र [कुबेरके           | शक्ति प्रदान की॥१५॥                                         |
| रूपमें] अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगा॥३॥                  | देखनेकी शक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस पुत्रने आँखें        |
| दीपदानमात्रसे मिलनेवाली शिवभक्तिके प्रभावको              | खोलकर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया॥ १६॥                |
| जानकर शिवकी चित्प्रकाशिका काशिकापुरीमें जाकर             | वह मन-ही-मन सोचने लगा, भगवान् शंकरके                        |
| अपने चित्तरूपी रत्नमय दीपकोंसे ग्यारह रुद्रोंको उद्बोधित | समीप यह सर्वांगसुन्दरी स्त्री कौन है ? इसने मेरे तपसे       |
| करके अनन्य भक्ति एवं स्नेहसे सम्पन्न हो वह               | भी अधिक कौन-सा तप किया है॥१७॥                               |
| तन्मयतापूर्वक शिवके ध्यानमें मग्न होकर निश्चलभावसे       | यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम                     |
| बैठ गया॥४-५॥                                             | शोभा—सभी अद्भुत हैं, वह ब्राह्मणकुमार बार-बार यही           |
| जो शिवसे एकताका महान् पात्र है, तपरूपी                   | कहने लगा॥ १८॥                                               |
| अग्निसे बढ़ा हुआ है, काम-क्रोधादि महाविध्नरूपी           | बार-बार यही कहता हुआ जब वह क्रूरदृष्टिसे                    |
| पतंगोंके आघातसे शून्य है, प्राणनिरोधरूपी वायुशून्य       | उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वतीके अवलोकनसे                    |
| स्थानमें निश्चलभावसे प्रकाशित है, निर्मल दृष्टिके        | उसकी बाँयीं आँख फूट गयी॥१९॥                                 |
| कारण स्वरूपसे भी निर्मल है तथा सद्भावरूपी पुष्पोंसे      | तदनन्तर देवी पार्वतीने महादेवजीसे कहा—[हे प्रभो!]           |
| पूजित है—ऐसे शिवलिंगकी प्रतिष्ठा करके वह तबतक            | यह दुष्ट तपस्वी बार-बार मेरी ओर देखकर क्या बोल              |
| तपस्यामें लगा रहा, जबतक उसके शरीरमें केवल अस्थि          | रहा है ? आप मेरी तपस्याके तेजको प्रकट कीजिये॥ २०॥           |
| और चर्ममात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गये। इस प्रकार           | यह पुन: अपने दाहिने नेत्रसे बार-बार मुझे देख                |
| उसने दस हजार वर्षोंतक तपस्या की॥६—८॥                     | रहा है, निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौन्दर्यकी         |
| तदनन्तर विशालाक्षी पार्वतीदेवीके साथ भगवान्              | सम्पदासे ईर्ष्या करनेवाला है॥ २१॥                           |
| विश्वनाथ स्वयं प्रसन्नमनसे अलकापुरीके स्वामीको देखकर,    | देवीकी यह बात सुनकर भगवान् शिवने हँसते हुए                  |
| जो शिवलिंगमें मनको एकाग्र करके ठूँठे वृक्षकी भाँति       | उनसे कहा—हे उमे! यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें           |
| स्थिरभावसे बैठे थे, बोले—हे अलकापते! मैं वर देनेके       | क्रूरदृष्टिसे नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप:सम्पत्तिका |
| लिये उद्यत हूँ, तुम अपने मनकी बात कहो— ॥ ९-१० ॥          | वर्णन कर रहा है॥ २२॥                                        |
| उन तपोनिधिने जब अपने नेत्रोंको खोलकर देखा,               | देवीसे ऐसा कहकर भगवान् शिव पुन: उस                          |
| तो उन्हें उदित हो रहे हजार किरणोंवाले हजार सूर्योंसे     | [ब्राह्मणकुमार]-से बोले—हे वत्स! मैं तुम्हारी इस            |
| भी अधिक तेजस्वी श्रीकण्ठ उमावल्लभ भगवान् चन्द्रशेखर      | तपस्यासे सन्तुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियोंके   |
| अपने सामने दिखायी दिये। उनके तेजसे प्रतिहत हुए           | स्वामी और गुह्यकोंके राजा हो जाओ॥२३-२४॥                     |
| तेजवाले कुबेर चौंधिया गये और अपनी आँखोंको बन्द           | हे सुव्रत! तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओंके भी              |
| करके वे मनके लिये अगोचर देवेश्वर भगवान् शंकरसे           | राजा, पुण्यजनोंके पालक और सबके लिये धनके दाता               |
| कहने लगे कि हे नाथ! अपने चरणोंको देखनेके लिये            | हो जाओ॥ २५॥                                                 |
| मुझे दृष्टिसामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ! यही वर चाहता    | मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी और हे                |
| हूँ कि मैं आपका साक्षात् दर्शन प्राप्त कर सकूँ। हे       | मित्र! तुम्हारी प्रीति बढ़ानेके लिये मैं अलकाके पास ही      |
| ईश! अन्य वरसे क्या लाभ है? हे शशिशेखर! आपको              | रहूँगा। नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे महाभक्त        |
| प्रणाम है॥११—१४॥                                         | यज्ञदत्त-कुमार! आओ, इन उमादेवीके चरणोंमें प्रसन्न           |
| उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापतिने                     | मनसे प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं॥ २६–२७॥               |

| रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० २० ] * भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन * २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | महादेवजीने तुम्हें जो वर दिये हैं, वे सब उसी रूपमें तुम्हें सुलभ हों। हे पुत्र! मेरे रूपके प्रति ईर्ष्या करनेके कारण तुम कुबेर नामसे प्रसिद्ध होओ॥ ३०-३१॥ इस प्रकार कुबेरको वर देकर भगवान् महेश्वर पार्वती-देवीके साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाममें चले गये॥ ३२॥ इस तरह कुबेरने भगवान् शंकरकी मैत्री प्राप्त की और अलकापुरीके पास जो कैलास पर्वत है, वह भगवान् शंकरका निवास हो गया॥ ३३॥ कि प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानमें कैलासगमनोपाख्यानमें उन्नीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १९॥                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| बीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ब्रह्माजी बोले—हे नारद! हे मुने! कुबेरके । तपोबलसे भगवान् शिवका जिस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ कैलासपर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनिये॥१॥ कुबेरको वर देनेवाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होनेका वर देकर अपने उत्तम स्थानको चले गये, तब उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया॥२॥ ब्रह्माजीके ललाटसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलयका कार्य सँभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हींके रूपमें मैं गुह्मकोंके निवासस्थान कैलास पर्वतपर जाऊँगा॥३॥ रुद्र मेरे हृदयसे ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल, निरंजन, ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हिर, ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं॥४॥ उन्हींके रूपमें मैं कुबेरका मित्र बनकर उसी | प्रेरणा दे रहा था॥७॥ उस ध्विनिको सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, त्रिष्ण, मूर्तिमान् आगम, निगम तथा सिद्ध वहाँ आ पहुँचे॥८॥ देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साहमें भरकर वहाँ आये। भगवान् शिवके समस्त पार्षद जहाँ –कहीं भी थे, वहाँसे उस स्थानपर पहुँचे॥९॥ सर्वलोकविन्दत महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थानपर जानेके लिये उद्यत हो गये। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिये॥१०॥ शङ्खिकर्ण नामका गणेश्वर एक करोड़ गणोंके साथ, केकराक्ष दस करोड़ और विकृत आठ करोड़ गणोंके साथ जानेके लिये एकित्रत हुआ॥११॥ विशाख चौंसठ करोड़ गणोंके साथ, पारियात्रक नौ करोड़ गणोंके साथ, सर्वान्तक छः करोड़ गणोंके साथ |  |
| पर्वतपर विलासपूर्वक रहूँगा और महान् तपस्या करूँगा॥ ५॥<br>शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन रुद्रदेवने<br>कैलास जानेके लिये उत्सुक हो उत्तम गति देनेवाले<br>नादस्वरूप अपने डमरूको बजाया॥ ६॥<br>उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकोंमें व्याप्त हो<br>गयी। उसका विचित्र एवं गम्भीर शब्द आह्वानकी गतिसे<br>युक्त था अर्थात् सुननेवालोंको अपने पास आनेके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | और श्रीमान् दुन्दुभ आठ करोड़ गणोंके साथ वहाँ<br>चलनेके लिये तैयार हो गया॥१२॥<br>गणश्रेष्ठ जालंक बारह करोड़ गणोंके साथ, समद<br>सात करोड़ गणोंके साथ और श्रीमान् विकृतानन भी<br>उतने गणोंके साथ जानेके लिये तैयार हुए॥१३॥<br>कपाली पाँच करोड़ गणोंके साथ, मंगलकारी<br>सन्दार अपने छ: करोड़ गणोंके साथ और कण्डुक तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| ११४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                          | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      | **************                                          |
| कुण्डक नामके गणेश्वर भी एक-एक करोड़ गणोंके           | गणाधीश सौ करोड़ गणोंके सहित कैलास चलनेके लिये           |
| साथ गये॥ १४॥                                         | वहाँ आ पहुँचे॥ २४–२५॥                                   |
| विष्टम्भ और चन्द्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी             | इन गणाधिपोंके अतिरिक्त अन्य बहुत-से असंख्य              |
| अपने-अपने आठ-आठ करोड़ गणोंके साथ कैलास               | शक्तिशाली गणेश्वर वहाँ कैलास चलनेके लिये आये।           |
| चलनेके लिये वहाँपर आ गये॥१५॥                         | वे सब हजार भुजाओंवाले थे तथा जटा, मुकुट धारण            |
| एक हजार करोड़ गणोंसे घिरा हुआ महाकेश                 | किये हुए थे॥२६॥                                         |
| नामक गणपति भी वहाँ आ पहुँचा॥१६॥                      | सभी गण चन्द्रमाके आभूषणसे शोभायमान थे,                  |
| कुण्डी बारह करोड़ गणोंके साथ और वाह, श्रीमान्        | सभीके कण्ठ नीलवर्णके थे और वे तीन-तीन नेत्रोंसे युक्त   |
| पर्वतक, काल, कालक एवं महाकाल नामके गणेश्वर           | थे। सभी हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदि                |
| सौ करोड़ गणोंके साथ वहाँ पहुँचे॥१७॥                  | आभूषणोंसे अलंकृत थे॥ २७॥                                |
| अग्निक सौ करोड़, अभिमुख एक करोड़,                    | ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णुके समान अणिमादि अष्ट           |
| आदित्यमूर्धा तथा धनावह भी एक-एक करोड़ गणोंके         | महासिद्धियोंसे युक्त, करोड़ों सूर्योंके समान देदीप्यमान |
| साथ वहाँ आये॥१८॥                                     | सभी गणेश्वर वहाँपर आ गये॥ २८॥                           |
| सन्नाह तथा कुमुद सौ-सौ करोड़ गणोंके साथ              | इन गणाध्यक्षोंके अतिरिक्त निर्मल प्रभामण्डलसे           |
| और अमोघ, कोकिल एवं सुमन्त्रक एक-एक करोड़             | युक्त, महान् आत्मावाले तथा भगवान् शिवके दर्शनकी         |
| गणोंके साथ आ गये॥१९॥                                 | लालसासे परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यन्त प्रसन्नताके   |
| काकपाद नामका एक दूसरा गण साठ करोड़ और                | साथ वहाँपर जा पहुँचे॥ २९॥                               |
| सन्तानक नामका गणेश्वर भी साठ करोड़ गणोंको साथ        | विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहाँ जाकर                 |
| लेकर चलनेके लिये वहाँ आया। महाबल, मधुपिंग तथा        | भगवान् सदाशिवको देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक                |
| पिंगल नामक गणेश्वर नौ-नौ करोड़ गणोंके सहित वहाँ      | होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे॥ ३०॥                    |
| उपस्थित हुए॥ २०॥                                     | इस प्रकार विष्णु आदि देवताओंके साथ परमेश्वर             |
| नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी नब्बे-नब्बे        | भगवान् महेश महात्मा कुबेरके प्रेमसे वशीभूत हो           |
| करोड़ गणोंके साथ वहाँ आये। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र  | कैलासको चले गये॥ ३१॥                                    |
| नामका गणेश्वर सात करोड़ गणोंसे घिरा हुआ कैलास        | कुबेरने भी सपरिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकारके            |
| जानेके लिये वहाँ आ पहुँचा॥ २१॥                       | उपहारोंसे वहाँ आये हुए भगवान् शम्भुकी सादर पूजा         |
| एक सौ बीस हजार करोड़ गणोंसे आवृत होकर                | की ॥ ३२ ॥                                               |
| सर्वेश नामका गणेश्वर भी कैलास चलनेके लिये वहाँ       | तत्पश्चात् उसने शिवको सन्तुष्ट करनेके लिये              |
| आया॥ २२॥                                             | उनका अनुगमन करनेवाले विष्णु आदि देवताओं और              |
| काष्ठागूढ, सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति                 | अन्यान्य गणेश्वरोंका भी विधिवत् पूजन किया॥३३॥           |
| चौंसठ करोड़, चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं सात        | [इसके बाद उसकी सेवाको देखकर] अति                        |
| करोड़ गणोंके साथ कैलासगमनके लिये आये॥ २३॥            | प्रसन्नचित्त भगवान् शम्भु कुबेरका आलिंगनकर और           |
| लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक, प्रभु, देव, भुंगी, | उसका सिर सूँघकर अलकापुरीके अति निकट ही अपने             |
| श्रीमान् देवदेवप्रिय, रिटि, अशिन, भानुक तथा सनातन    | समस्त अनुगामियोंके साथ ठहर गये॥ ३४॥                     |
| नामके गणपति चौंसठ-चौंसठ करोड़ गणोंके साथ             | तदनन्तर भगवान् शिवने विश्वकर्माको अपने तथा              |
| वहाँपर उपस्थित हुए। नन्दीश्वर नामके महाबलवान्        | `                                                       |
| -                                                    |                                                         |

रुद्रसंहिता-सृष्टिखं०-अ० २० ]

यथोचित निर्माणकार्य करनेकी आज्ञा दी॥ ३५॥

आज्ञासे अपने-अपने धामको चले गये। मैं भी विष्णुके साथ प्रसन्नतापूर्वक चलनेके लिये उद्यत हुआ॥४६॥ तब श्रीविष्णु और मुझको आसनपर बैठाकर परमेश्वर शम्भु बड़े प्रेमसे बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे—॥४७॥ शिवजी बोले—हे हरे! हे विधे! हे तात! सदैव

तीनों लोकोंका सूजन और संरक्षण करनेवाले हे सुरश्रेष्ठ!

अपने-अपने स्थानको जायँ। मैं सदा आप दोनोंको सुख

अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञासे

भगवान् शम्भुके इस वचनको सुनकर प्रसन्नचित्त

योगपरायण, सब प्रकारसे स्वच्छन्द तथा सदा

कुबेर उनकी आज्ञासे प्रसन्ततापूर्वक अपने धामको चले

ध्यानमग्न रहनेवाले भगवान् शिव अपने गणोंके साथ

सभी देवताओंने पृथक्-पृथक् रूपमें अर्थभरी वाणी

प्रसन्नचित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिवने उनकी स्तुतिको

[हे मुने!] अभीष्ट कामनाओंसे परिपूर्ण, प्रसन्नचित्त

और अभीष्ट वस्तुओंसे लोकमंगलकारी भगवान् शंकरका

सुनकर प्रेमपूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिये॥ ४५॥

वे सभी [देव, मुनि और सिद्धजन] भगवान् शिवकी

स्तवन-वन्दन किया॥४४॥

\* भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन \*

प्रदान करनेवाला हूँ और विशेष रूपसे आप दोनोंके सुख-दु:खको देखता ही रहता हूँ॥४९॥ भगवान् सदाशिवके वचनको सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेमपूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञासे अपने-अपने धामको लौट आये॥५०॥ उसी समय प्रसन्नचित्त भगवान् शंकर निधिपति कुबेरका भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे—॥५१॥ हे मित्र! तुम्हारे प्रेमके वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन्! भयरहित होकर तुम अपने स्थानको जाओ; मैं सदा तुम्हारा सहायक हुँ॥५२॥

गये॥५३॥

आप दोनों मुझे अत्यन्त प्रिय हैं॥ ४८॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* श्रीशिवमहाप्राण-

किया॥५८॥

थे॥५९॥

कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्मका चिन्तन करते थे। कभी योगमें तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छन्द मनसे प्रेमपूर्वक अपने गणोंको इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करनेमें चतुर भगवान् महेश्वर अपने गणोंके साथ कैलास पर्वतकी टेढ़ी-मेढ़ी, ऊबड़-खाबड़ गुफाओं

तथा कन्दराओंमें और अनेक सुरम्य स्थानोंपर प्रसन्नचित्त

होकर विचरण करते थे॥५५-५६॥

उस पर्वतश्रेष्ठ कैलासपर निवास करने लगे॥५४॥

शिवकैलासगमन नामक बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥ ॥ द्वितीय रुद्रसंहिताका प्रथम सृष्टिखण्ड पूर्ण हुआ॥

उस पर्वतपर अनेक लीलाएँ कीं॥५७॥ इस प्रकार बिना पत्नीके रहते हुए परमेश्वर सदाशिवने अपना कुछ समय व्यतीत करके बादमें दक्षपत्नीसे उत्पन्न सतीको पत्नीके रूपमें प्राप्त

नाना प्रकारके योगियोंमें भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने

इस प्रकार रुद्र-स्वरूप परमेश्वर भगवान् शंकर जो

तदनन्तर हे देवर्षे! वे महेश्वर उन दक्षपुत्री सतीके साथ विहार करने लगे। इस प्रकार [सतीके साथ पतिरूपमें] लोकाचारपरायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी

हे मुनीश्वर! इस प्रकार मैंने आपको रुद्रके अवतारका वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलास-आगमन और कुबेरके साथ उनकी मित्रताका प्रसंग भी कह दिया है। कैलासके अन्तर्गत होनेवाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीलाका भी वर्णन कर दिया है, जो इस

प्रदान करनेवाली है॥६०-६१॥ जो एकाग्रचित्त होकर इस कथाको सम्यक् रूपसे पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर परलोकमें मुक्ति प्राप्त करता है॥६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके प्रथम खण्डमें सृष्टि-उपाख्यानके कैलासोपाख्यानमें

लोक और परलोकमें सदैव सभी मनोवांछित फलोंको

# श्रीशिवमहापुराण

# द्वितीय रुद्रसंहिता [द्वितीय—सतीखण्ड]

### पहला अध्याय

सतीचरित्रवर्णन, दक्षयज्ञविध्वंसका संक्षिप्त वृत्तान्त तथा सतीका पार्वतीरूपमें हिमालयके यहाँ जन्म लेना

नारदजी बोले—हे विधे! भगवान् शंकरकी कृपासे | आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वतीकी बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएँ कही हैं॥१॥ आपके मुखारविन्दसे निकली हुई शम्भुकी श्रेष्ठ कथाको सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ, हे प्रभो! मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ॥२॥



हे विधे! पहले आपने शंकरके पूर्णांश महेशान, कैलासवासी तथा जितेन्द्रिय जिन रुद्रका वर्णन किया, वे योगी जितेन्द्रिय विष्णु आदि सभी देवताओंसे सेवाके

योग्य, संतोंकी परम गित, निर्विकार महाप्रभु निर्द्धन्द्व होकर सदैव क्रीडा करते रहते थे॥ ३-४॥

विष्णुकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर वे मंगलमयी

परमतपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्रीसे विवाह करके गृहस्थ बन गये॥५॥

सर्वप्रथम वे [शिवा] दक्षपुत्री हुईं और तत्पश्चात् पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वतीके रूपमें उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीरसे वे दोनोंकी कन्या किस प्रकारसे मानी गयीं?॥६॥

वे सती पुन: पार्वती होकर शिवको कैसे प्राप्त हुईं? हे ब्रह्मन्! यह सब तथा अन्य बातोंको भी आप कृपा करके बतायें॥७॥

सूतजी बोले—शिवभक्त देवर्षि नारदके इस वचनको सुनकर मनसे [अत्यन्त] प्रसन्न होकर ब्रह्माजी कहने लगे—॥८॥

ब्रह्माजी बोले—हे तात! हे मुनिश्रेष्ठ! सुनिये, अब मैं शिवकी मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है॥९॥

हे तात! पुराने समयकी बात है—अपनी सन्ध्या नामक पुत्रीको देखकर पुत्रोंसहित मैं कामदेवके बाणोंसे पीडित होकर विकारग्रस्त हो गया॥१०॥

हे तात! उस समय धर्मके द्वारा स्मरण किये गये महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रोंसहित मुझे धिक्कारकर अपने घर चले गये॥ ११॥

जिनकी मायासे मोहित हुआ मैं वेदवक्ता होनेपर भी मूढ़ बुद्धिवाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकरके साथ

मैं अकरणीय कार्य करने लगा॥१२॥

| २१८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>"********************</b>                           | ********************************                           |
| शिवकी मायासे मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रोंके         | बिना बुलाये ही स्वयं यज्ञ कर डाला॥२४॥                      |
| सिंहत ईर्ष्यावश उन्हींको मोहित करनेके लिये अनेक        | [किसी कारणवश] रुद्रपर असन्तुष्ट, क्रोधसे भरे               |
| उपाय करने लगा॥१३॥                                      | हुए उस दक्ष प्रजापतिने उन्हें उस यज्ञमें नहीं बुलाया       |
| हे मुनीश्वर! उन परमेश्वर शिवके ऊपर किये गये            | और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्रीको ही उस यज्ञमें       |
| मेरे तथा मेरे उन पुत्रोंके सभी उपाय निष्फल हो गये॥ १४॥ | सिम्मिलित होनेके लिये आहूत किया॥ २५॥                       |
| तब अपने पुत्रोंसहित उपायोंको करनेमें विफल हुए          | जब मायासे मोहित चित्तवाले दक्ष प्रजापतिने                  |
| मैंने लक्ष्मीपति विष्णुका स्मरण किया। शिवभक्तिपरायण    | शिवाको [यज्ञमें] आमन्त्रित नहीं किया, तो ज्ञानस्वरूपा      |
| तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाले भगवान् विष्णुने आकर मुझे        | उन महासाध्वीने अपनी लीला प्रारम्भ की। वे शिवजीकी           |
| समझाया॥ १५॥                                            | आज्ञा प्राप्तकर गर्वयुक्त दक्षके द्वारा आमन्त्रित न होनेपर |
| शिवतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले भगवान् रमापतिके         | भी अपने पिता दक्षके घर पहुँच गर्यो॥ २६-२७॥                 |
| द्वारा समझाये जानेपर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और    | उन देवीने यज्ञमें रुद्रके भागको न देखकर और                 |
| हठको नहीं छोड़ सका॥१६॥                                 | अपने पितासे अपमानित होकर वहाँ [उपस्थित] सभीकी              |
| तब मैंने शक्तिकी सेवाकर उन्हें प्रसन्न किया।           | निन्दा करके [योगाग्निसे] अपने शरीरको त्याग                 |
| उनकी ही कृपासे शिवको मोहित करनेके लिये अपने पुत्र      | दिया॥ २८॥                                                  |
| दक्षसे वीरणकी कन्या असिक्नीके गर्भसे कन्याको           | यह सुनकर देवदेवेश्वर रुद्रने दु:सह क्रोध करके              |
| उत्पन्न कराया॥१७॥                                      | अपनी महान् जटा उखाड़कर वीरभद्रको उत्पन्न                   |
| अपने भक्तोंका हित करनेवाली वही उमा दक्षपुत्री          | किया॥ २९॥                                                  |
| नामसे प्रसिद्ध होकर दु:सह तप करके अपनी दृढ़भक्तिसे     | गणोंसहित उसे उत्पन्न करके 'मैं क्या करूँ'—                 |
| रुद्रकी पत्नी हो गयीं॥१८॥                              | ऐसा कहते हुए उस वीरभद्रको शिवजीने आज्ञा दी कि              |
| विकाररहित बुद्धिवाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाहकालमें   | [हे वीरभद्र! दक्षके यज्ञमें आये हुए] सभीका अपमान           |
| मुझे मोहितकर उमाके साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला          | करते हुए तुम यज्ञका विध्वंस करो॥३०॥                        |
| करने लगे॥ १९॥                                          | शिवजीकी इस आज्ञाको पाकर महाबलवान् तथा                      |
| उमाके साथ विवाहकर सन्तान उत्पन्न करनेकी                | पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत-सी सेना              |
| इच्छासे अपने कैलास पर्वतपर आकर स्वेच्छासे शरीर         | लेकर [यज्ञविध्वंसके लिये] वहाँ शीघ्र ही पहुँचा॥ ३१॥        |
| धारण करनेवाले तथा सदा स्वतन्त्र रहनेवाले सदाशिव        | उसकी आज्ञासे उन गणोंने वहाँ महान् उपद्रव                   |
| अत्यन्त विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे॥ २०॥        | प्रारम्भ किया। उस वीरभद्रने सबको दण्डित किया,              |
| हे मुने! उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार             | [दण्ड पानेसे] कोई भी न बचा॥३२॥                             |
| शिवका वह सुखकारी बहुत-सा समय बीत गया।                  | वीरभद्रने देवताओंके साथ विष्णुको भी जीतकर                  |
| तदनन्तर किसी निजी इच्छाके कारण रुद्रकी दक्षसे स्पर्धा  | दक्षका सिर काट लिया और उस सिरको अग्निमें हवन               |
| हो गयी। उस समय शिवकी मायासे दक्ष मोहसे ग्रस्त,         | कर दिया। इस प्रकार महान् उपद्रव करते हुए उसने              |
| महामूढ़ और अहंकारसे युक्त हो गया॥२१-२२॥                | यज्ञको विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात् वह कैलासपर गया           |
| उनके ही प्रभावसे महान् अहंकारी, मूढ़बुद्धि और          | और उसने शिवको प्रणाम किया॥३३-३४॥                           |
| अत्यन्त विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशान्त तथा        | इस प्रकार यज्ञका विध्वंस हो गया, देवताओंके                 |
| निर्विकार भगवान् हरकी निन्दा करने लगा॥२३॥              | देखते-देखते रुद्रके अनुचर वीरभद्र आदिने यज्ञको             |
| तदनन्तर गर्वमें भरे हुए सर्वाधिप दक्षने मुझे,          | विनष्ट कर दिया॥ ३५॥                                        |
| विष्णुको तथा सभी देवताओंको बुलाकर, किंतु शिवजीको       | हे मुने! श्रुतियों तथा स्मृतियोंसे प्रतिपादित यह           |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ०२] * सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति * २१९                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | ***************                                            |
| नीति जान लेनी चाहिये कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्रके रुष्ट हो                                         | देनेवाली वह ज्वाला पर्वतपर गिरी, वह लोगोंके द्वारा         |
| जानेपर लोकमें सुख कैसे हो सकता है!॥३६॥                                                         | पूजित होनेपर सुख प्रदान करती है॥ ४१॥                       |
| [उसके बाद सभी देवताओंने यज्ञकी पूर्णताके                                                       | ज्वालामुखीके नामसे प्रसिद्ध वे परमा देवी                   |
| लिये भगवान् रुद्रकी स्तुति की] उस उत्तम स्तुतिको                                               | कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा दर्शनसे समस्त पापोंको         |
| सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गये। उन दीनवत्सल [भगवान्                                                | विनष्ट करनेवाली हैं। सम्पूर्ण कामनाओंके फलकी               |
| रुद्र]-ने सबकी प्रार्थनाको सफल बना दिया॥ ३७॥                                                   | प्राप्तिहेतु लोग इस समय अनेकों विधि-विधानोंसे              |
| अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले महात्मा                                                            | महोत्सवपूर्वक उनकी पूजा करते हैं॥ ४२-४३॥                   |
| शंकर महेशने पूर्ववत् कृपालुता की। उन्होंने                                                     | तदनन्तर वे सती देवी हिमालयकी पुत्रीके रूपमें               |
| दक्षप्रजापतिको जीवित कर दिया और सभी लोगोंका                                                    | उत्पन्न हुईं। तब उनका पार्वती—यह नाम विख्यात               |
| सत्कार किया, तदुपरान्त कृपालु शंकरने [दक्षसे] पुन:                                             | हुआ॥ ४४॥                                                   |
| यज्ञ करवाया॥ ३८-३९॥                                                                            | उन देवीने पुन: कठिन तपस्याके द्वारा उन्हीं परमेश्वर        |
| हे मुने! उस यज्ञमें विष्णु आदि सभी देवताओंने                                                   | शिवकी आराधना करके उन्हें पतिरूपमें प्राप्त किया॥ ४५॥       |
| बड़े प्रसन्नमनसे भक्तिके साथ रुद्रका विशेष रूपसे पूजन                                          | हे मुनीश्वर! जो आपने मुझसे पूछा था, वह सब                  |
| किया॥ ४०॥                                                                                      | मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापोंसे               |
| सतीके शरीरसे उत्पन्न तथा सभी लोगोंको सुख                                                       | छुटकारा प्राप्त कर लेता है॥४६॥                             |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीचरित्रवर्णन |                                                            |
| नामक पहला अध्य                                                                                 | गय पूर्ण हुआ ॥ १ ॥                                         |
|                                                                                                |                                                            |
| दूसराः                                                                                         | अध्याय                                                     |
| <br>सदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति. बह्याज                                                      | नीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात्                          |
| देवी सन्ध्या तथा व                                                                             | - `                                                        |
| सूतजी बोले—हे नैमिषारण्यनिवासी मुनियो!                                                         |                                                            |
| [ब्रह्माके] इस वचनको सुनकर नारदने पुन: पापोंको                                                 | प्रकार हुआ? फिर वे कामदेवका नाश करनेवाले                   |
| नष्ट करनेवाली कथा पूछी—॥१॥                                                                     | शिवकी अर्धांगिनी कैसे हुईं ?॥६॥                            |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे विधे!हे विधे!हे महाभाग!हे                                               | हे महामते! इन सब बातोंको आप विस्तारके साथ                  |
| महाप्रभो ! आपके मुखकमलसे कही जानेवाली कल्याण-                                                  | कहिये; आपके समान संशयोंको दूर करनेवाला कोई                 |
| कारिणी कथाको सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ॥ २॥                                            | दूसरा न तो है और न ही होगा॥७॥                              |
| हे विश्वस्रष्टा! सतीकी कीर्तिसे युक्त शिवजीके                                                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! शिव तथा सतीके              |
| कल्याणमय तथा दिव्य उस सम्पूर्ण चरित्रको कहिये, मैं                                             | परमपावन, दिव्य एवं गुह्यसे गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी      |
| उसे सुनना चाहता हूँ। दक्षकी अनेक पित्नयोंमें से                                                | चरित्रको सुनिये। हे मुने! पूर्वकालमें परोपकारके लिये       |
| शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुईं और हरने किस                                                | विष्णुद्वारा महान् भक्तिसे पूछे जानेपर शिवजीने भक्तवर      |
| प्रकार स्त्रीसे विवाह करनेका विचार किया?॥३-४॥                                                  | विष्णुसे इसका वर्णन किया था॥८-९॥                           |
| पूर्वकालमें सतीने दक्षपर क्रोधसे किस प्रकार अपने                                               | हे मुनिश्रेष्ठ! उसके बाद मैंने भी यह कथा                   |
| शरीरका त्याग किया? पुन: किस प्रकार हिमालयकी                                                    | शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान् विष्णुसे पूछी, तब उन्होंने |
| कन्या पार्वती हुईं और किस प्रकारसे प्रकाशमें आयीं ?॥५॥                                         | प्रीतिपूर्वक विस्तारसे मुझसे कहा था। मैं सभी कामनाओंका     |

उमासहित, दिव्य आकृतिवाले, विकाररहित तथा परात्पर और पाताललोकमें न उत्पन्न हुई, न है और न तो होगी। वह सम्पूर्ण गुणोंसे परिपूर्ण थी॥ २१॥ हो गये॥१२-१३॥ हे मुनिसत्तम! उनके वामांगसे विष्णु, दक्षिणांगसे उस कन्याको देखते ही उठ करके उसे हृदयमें मैं ब्रह्मा तथा हृदयसे रुद्रकी उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि धारण करनेके लिये मैं मनमें सोचने लगा। दक्ष तथा करनेवाला और विष्णु पालन करनेवाले तथा रुद्र स्वयं मरीचि आदि लोकस्रष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे लय करनेवाले हुए। इस प्रकार सदाशिवके तीन रूप मुनिसत्तम! मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था हुए॥ १४-१५॥ कि उसी समय एक अत्यन्त अद्भुत एवं मनोहर मानस लोकपितामह मुझ ब्रह्माने उन्हीं सदाशिवकी पुरुष उत्पन्न हुआ॥ २२-२३॥ आराधनाकर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओंकी हे तात! वह पुरुष तप्त सुवर्णके समान कान्तिवाला, सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापितयोंकी तथा देवश्रेष्ठोंकी स्थूल वक्षःस्थलवाला, सुन्दर नासिकावाला, सुन्दर तथा रचनाकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपनेको सबसे गोल ऊरु-कमर-जंघावाला, काले तथा घुँघराले बालोंवाला,

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

थी॥ २०॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

तथा सायं-सन्ध्याके रूपमें क्रमश: दिवाक्षान्ता तथा

जपन्तिका कही गयी। वह अत्यन्त सुन्दरी, सुन्दर

भौंहोंवाली तथा मुनियोंके मनको मोहित करनेवाली

आपसमें मिली हुई भौंहोंवाला, पूर्ण चन्द्रमाके समान

मुखवाला, कपाटके समान विस्तीर्ण छातीवाला, रोमराजिसे

सुशोभित, बादलपर्यन्त ऊँचे गजराजके समान आकृतिवाला,

महास्थूल तथा नीलवर्णका सुन्दर वस्त्र धारण किये,

रक्तवर्णके हाथ, नेत्र, मुख, पैर और अँगुलियोंवाला, पतली

कमरवाला, सुन्दर दाँतोंवाला, मतवाले हाथीकी-सी गन्धवाला, खिले हुए कमलके पत्रसदृश नेत्रोंवाला, अंगोंपर लगे हुए केसरसे नासिकाको तृप्त करनेवाला, शंखके समान गरदनवाला, मछलीके चिह्नसे अंकित ध्वजावाला, अत्यन्त ऊँचा, मकरके वाहनवाला, पुष्पोंके पाँच बाणोंसे युक्त, वेगवान्, पुष्पधनुषसे सुशोभित, कटाक्षपातसे अपने नेत्रोंको घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होनेवाला, सुगन्धित श्वाससे युक्त और शृंगाररससे सेवित था॥ २४—२९॥

सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक

उसी समय मेरे मनसे एक सुन्दर रूपवाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई॥१८-१९॥

हे मुने! जिस समय मुझ ब्रह्माने मरीचि, अत्रि,

पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वसिष्ठ, नारद, दक्ष एवं

भृगु—इन महान् प्रभुतासम्पन्न मानस पुत्रोंकी सुष्टि की,

फल प्रदान करनेवाली एवं शिवके यशसे युक्त उस

हीन, शक्तिसे रहित, चिन्मात्र एवं सत्-असत्से परे

थे; फिर हे विप्र! वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान्,

पहले भगवान् शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूप-

प्राचीन कथाको आपसे कहूँगा॥१०-११॥

महान् समझने लगा॥ १६-१७॥

वह सन्ध्याके नामसे प्रसिद्ध हुई, जो प्रात:-सन्ध्या

वासनासे आकुल चित्तवाले मेरे उन पुत्रोंका मन शीघ्र ही विकृत हो गया, हे तात! उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ॥ ३१॥ । वह पुरुष स्नष्टा तथा जगत्पति मुझ ब्रह्माको

उत्सुक हो गये॥३०॥

उस पुरुषको देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रोंका मन आश्चर्यसे भर गया और वे उसे जाननेके लिये अत्यन्त

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३ ] <ul><li>* कामदेवको विविध नामों एवं वरोंकी प्राप्ति *</li><li>२२१</li></ul>                       |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                                                                    | <u> </u>                                                |  |
| देखकर विनयभावसे सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे                                                                               | करते हुए सनातन सृष्टिकी रचना करो। इस चराचर              |  |
| कहने लगा—॥३२॥                                                                                                              | त्रिलोकीमें जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन      |  |
| <b>पुरुष बोला</b> —हे ब्रह्मन्! मैं कौन-सा कार्य करूँ?                                                                     | करनेमें समर्थ नहीं होंगे॥ ३७–३८॥                        |  |
| [मुझे जो कर्म करणीय हो,] उस कर्ममें मुझे नियुक्त                                                                           | हे पुरुषोत्तम! मैं, वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे       |  |
| कीजिये। हे विधाता! आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी                                                                       | वशमें रहेंगे, अन्य प्राणधारियोंकी तो बात ही क्या ?॥ ३९॥ |  |
| आज्ञाका पालन करूँ, यही उचित है तथा इसीसे मेरी                                                                              | तुम गुप्त रूपसे प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करते हुए     |  |
| शोभा भी होगी॥३३॥                                                                                                           | स्वयं सबके सुखके कारण बनकर सनातन सृष्टि                 |  |
| मेरे लिये जो अभिमानयोग्य स्थान हो तथा जो मेरी                                                                              | करो॥ ४०॥                                                |  |
| पत्नी हो, उसे मुझे बताइये। हे त्रिलोकेश! आप जगत्के                                                                         | समस्त प्राणियोंका विचित्र मन तुम्हारे पुष्पबाणोंका      |  |
| पति हैं॥ ३४॥                                                                                                               | सुखपूर्वक भेदनेयोग्य लक्ष्य होगा; तुम सभीको सदा         |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उस महात्मा पुरुषके इस वचनको                                                                         | उन्मत्तं करनेवाले होगे॥४१॥                              |  |
| सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यन्त आश्चर्यचिकत हो गया और                                                                            | मैंने सृष्टिमें प्रवृत्त करनेवाला यह तुम्हारा कर्म कह   |  |
| थोड़ी देरतक कुछ नहीं बोला, फिर मनको नियन्त्रितकर                                                                           | दिया। ये मेरे पुत्र तत्त्वपूर्वक तुम्हारे नामोंका वर्णन |  |
| और आश्चर्यका परित्याग करके उस कामदेवको बताते                                                                               | करेंगे॥ ४२॥                                             |  |
| हुए कहने लगा—॥ ३५-३६॥                                                                                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे सुरश्रेष्ठ! ऐसा कहकर अपने     |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तुम अपने इस स्वरूपसे और                                                                             | पुत्रोंके मुखकी ओर देखकर क्षणभरके लिये मैं अपने         |  |
| पुष्पोंके पाँच बाणोंसे सभी स्त्री तथा पुरुषोंको मोहित                                                                      | पद्मासनपर बैठ गया॥ ४३॥                                  |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गः                                                                                     | त द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें              |  |
| कामप्रादुर्भावका वर्णन नामक                                                                                                | दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥                              |  |
| <del></del>                                                                                                                | ···                                                     |  |
| तीसरा :                                                                                                                    | अध्याय                                                  |  |
| कामदेवको विविध नामों एवं वरोंकी प्राप्ति,                                                                                  |                                                         |  |
| होना, धर्मद्वारा स्तुति करनेपर भगवान् शिवका प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियोंको                                               |                                                         |  |
|                                                                                                                            |                                                         |  |
| समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियोंसे अग्निष्वात्त आदि पितृगणोंकी उत्पत्ति,<br>ब्रह्माद्वारा कामको शापकी प्राप्ति तथा निवारणका उपाय |                                                         |  |
|                                                                                                                            |                                                         |  |
| ब्रह्माजी बोले—तब मेरे अभिप्रायको जाननेवाले                                                                                | 9                                                       |  |
| मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियोंने उसके उचित नाम                                                                               | हमलोगोंके मनको मथ डाला है, इसलिये तुम लोकमें            |  |
| रखे॥१॥                                                                                                                     | 'मन्मथ' नामसे प्रसिद्ध होओगे॥४॥                         |  |
| उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदिने उसका मुख देखते ही                                                                                | सभी लोकोंमें तुम सुन्दर रूपवाले हो, तुम्हारे समान       |  |
| तथा [उसकी अन्य चेष्टाओंसे] उसके समस्त चरित्रको                                                                             | कोई भी सुन्दर नहीं है, इसलिये हे मनोभव! 'काम'           |  |
| जानकर उसे रहनेका स्थान दिया तथा पत्नी भी दे                                                                                | नामसे भी तुम विख्यात होओगे॥५॥                           |  |
| दी॥२॥                                                                                                                      | तुम सभीको मदोन्मत्त करनेके कारण 'मदन' कहे               |  |
| मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियोंने एकत्रित होकर                                                                                 | जाओगे। अहंकारयुक्त होकर दर्पसे उत्पन्न हुए हो,          |  |
| नामोंका निश्चय करके उस पुरुषको नाम भी बता                                                                                  | इसिलये तुम 'कन्दर्प' नामसे भी संसारमें प्रसिद्ध         |  |
| दिये॥ ३॥                                                                                                                   | होओगे ॥ ६ ॥                                             |  |

तुम्हारे समान किसी भी देवताका पराक्रम नहीं कन्या भी मेरे वचनका समर्थन करेगी। मैं इसी स्थानपर होगा, अत: तुम्हारे लिये सभी स्थान होंगे और तुम अपने कर्मकी परीक्षा करके ही प्रयोगद्वारा सबको मोहित सर्वव्यापी होओगे॥७॥ करूँगा॥ १५॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार विचार करनेके अनन्तर

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

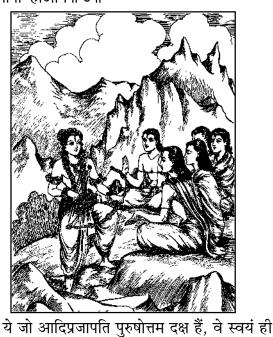

उत्पन्न होनेके कारण तेज आभावाली तथा मल्लिकापुष्पके सदृश यह कन्या सन्ध्या—इस नामसे विख्यात होगी॥ १०॥

तुमको योग्य पत्नीके रूपमें सुन्दर स्त्री प्रदान करेंगे॥८॥

कन्या सन्ध्या नामसे सभी लोकोंमें विख्यात होगी॥९॥

ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुई यह सुन्दर रूपवाली

अच्छी प्रकारसे ध्यान करते हुए ब्रह्माजीके हृदयसे

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कामदेव अपने पाँच पुष्प-आयुधोंको लेकर वहींपर गुप्त रूपसे स्थित होकर

विचार करने लगा—॥११॥

हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये [मेरे] पाँच अस्त्र मुनियोंको भी मोहित करनेवाले कहे

गये हैं॥ १२॥

ब्रह्माजीने मुझे जिस सनातन कर्मको करनेके लिये आदेश दिया है, उसे में यहाँ मुनियों और ब्रह्माजीके

सन्निकट ही करूँगा॥१३॥ यहाँ बहुत-से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्माजी

भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षीरूपसे विद्यमान हैं, इसलिये मेरे कर्मकी सत्यताका आरम्भ भी हो जायगा॥ १४॥ यह ब्रह्माजीके द्वारा सन्ध्या नामसे कही गयी यह मनमें निश्चय करके वह अपने पुष्पके धनुषपर पुष्पके

बाणोंको चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेवने धनुष खींचनेकी मुद्रामें स्थित होकर यत्नपूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मण्डलाकार किया॥ १६-१७॥

हे मुनिश्रेष्ठ! जब इस प्रकारके धनुषपर कामदेवने अपना बाण चढाया, तो उसी समय [मनको] आह्लादित करनेवाली सुगन्धित वायु बहने लगी॥ १८॥ उस समय कामदेवने तीक्ष्ण पुष्पबाणोंसे मुझ

ब्रह्माको तथा सभी मानसपुत्रोंको मोहित कर लिया॥ १९॥ हे मुने! तत्पश्चात् सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया, सभीके मनमें कामविकार उत्पन्न हो गया॥ २०॥ विकारसे युक्त होनेके कारण सभी लोग सन्ध्याकी

ओर बार-बार देखने लगे। सभीके मनमें कामका उद्रेक हो गया; क्योंकि स्त्री कामको बढानेवाली होती है॥ २१॥ उस कामदेवने सभीको बार-बार मोहित करके

उन सबको कर दिया॥ २२॥ उस स्त्रीको देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इन्द्रियोंवाला हो गया, उस समय मेरे शरीरसे उनचास भाव उत्पन्न

हो गये॥ २३॥ कामबाणके प्रहारसे उन सभीके द्वारा देखी जाती

हुई वह सन्ध्या भी अपने कटाक्षोंके आवरणसे अनेक प्रकारके भाव प्रकट करने लगी॥ २४॥ स्वभावसे सुन्दरी वह सन्ध्या मनसे उत्पन्न उन भावोंको प्रकट करती हुई छोटी-छोटी लहरोंसे युक्त

गंगाकी तरह शोभित होने लगी॥ २५॥

अभिलाषा करने लगा॥ २६॥

जिस किसी भी तरहसे वे कामविकारको प्राप्त हों. वैसा

तथा दक्ष प्रजापित आदि विकृत इन्द्रियोंवाले हो गये।

हे मुने! इस प्रकारके भावोंसे युक्त सन्ध्याको देखकर कामसे परिपूर्ण शरीरवाला मैं ब्रह्मा उसकी

[ श्रीशिवमहापुराण-

हे द्विजश्रेष्ठ! तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि

दक्ष-मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और सन्ध्याको भी

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३ ] * कामदेवको विविध नामों एवं वरोंकी प्राप्ति * २२३<br>******************************* |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                       |
| विश्वास हो गया॥ २७-२८॥                                                                                        | न देखे॥४०॥                                            |
| अब कामदेवके मनमें यह विश्वास हो गया कि                                                                        | वेदमार्गका यह सिद्धान्त तो आपके मुखमें स्थित          |
| ब्रह्माने मुझे जिस कार्यके लिये आदेश दिया है, मैं वह                                                          | है। हे विधे! आपने कामके उत्पन्न होते ही उसे कैसे      |
| कार्य करनेमें पूर्ण रूपसे सक्षम हूँ॥ २९॥                                                                      | विस्मृत कर दिया!॥४१॥                                  |
| [ब्रह्माजीके पुत्र] धर्मने अपने पिता तथा भाइयोंकी                                                             | हे चतुरानन! आपके मनमें धैर्य जागरूक रहना              |
| ऐसी दशा देखकर धर्मकी रक्षा करनेवाले भगवान्                                                                    | चाहिये। आश्चर्य है कि आपने इस कामके वशीभूत हो         |
| सदाशिवका स्मरण किया॥३०॥                                                                                       | कन्यासे रमण करनेके लिये इस प्रकार अपने धैर्यको नष्ट   |
| धर्मने धर्मपालक शिवजीका मनसे स्मरणकर                                                                          | कर दिया॥ ४२॥                                          |
| दीनभावनासे युक्त होकर अनेक प्रकारके वाक्योंसे उनकी                                                            | एकान्त-योगी तथा सर्वदा सूर्यका दर्शन करनेवाले         |
| इस प्रकार स्तुति की—॥३१॥                                                                                      | दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्रीमें आसक्त चित्तवाले हो       |
| <b>धर्म बोला</b> —हे देवाधिदेव! हे महादेव! हे                                                                 | गये॥ ४३॥                                              |
| धर्मपाल! आपको नमस्कार है। हे शम्भो! सृष्टि, पालन                                                              | देश-कालका ज्ञान न रखनेवाले, मन्दात्मा तथा             |
| तथा विनाश करनेवाले आप ही हैं॥३२॥                                                                              | अल्प बुद्धिवाले कामदेवने भी अपनी प्रबलतासे काम-       |
| हे प्रभो! आपने निर्गुण होकर भी रज, सत्त्व                                                                     | बाणोंद्वारा आपलोगोंको विकारयुक्त कैसे बना दिया ?॥ ४४॥ |
| तथा तमोगुणसे सृष्टिकार्यके लिये ब्रह्मा, पालनके लिये                                                          | उस पुरुषको तथा उसके वेद, शास्त्र आदिके                |
| विष्णु तथा प्रलयके लिये रुद्रस्वरूप धारण किया                                                                 | ज्ञानको धिक्कार है, जिसके मनको स्त्री हर लेती है और   |
| है ॥ ३३ ॥                                                                                                     | धैर्यसे विचलित करके मनको लोलुपतामें डुबा देती         |
| [हे प्रभो!] आप शिव तीनों गुणोंसे रहित,                                                                        | है ॥ ४५ ॥                                             |
| प्रकृतिसे परे, तुरीयावस्थामें स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा                                                   | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार सदाशिवके वचनको       |
| अनेक प्रकारकी लीलाओंमें प्रवीण हैं॥ ३४॥                                                                       | सुनकर मैं दुगुनी लज्जामें पड़ गया, उस समय मेरा शरीर   |
| हे महादेव! इस भयंकर पापसे मेरी रक्षा कीजिये,                                                                  | पसीनेसे पानी-पानी हो उठा॥४६॥                          |
| रक्षा कीजिये, इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई                                                                   | हे मुने! तत्पश्चात् कामरूपिणी सन्ध्याको ग्रहण         |
| पापबुद्धिवाले हो गये हैं॥ ३५॥                                                                                 | करनेकी इच्छा करते हुए भी मैंने शिवजीके भयसे           |
| ब्रह्माजी बोले—धर्मके द्वारा परमात्मा प्रभुकी जब                                                              | इन्द्रियोंको वशमें करके कामविकारको दूर कर दिया॥ ४७॥   |
| इस प्रकार स्तुति की गयी, तब वे आत्मभू शिव धर्मकी                                                              | हे द्विजश्रेष्ठ! उस समय मेरे शरीरसे [लज्जाके          |
| रक्षा करनेके लिये वहीं प्रकट हो गये॥ ३६॥                                                                      | कारण] जो पसीना गिरा, उसीसे अग्निष्वात्त तथा           |
| वे शम्भु आकाशमें स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा                                                                   | बर्हिषद् नामक पितृगणोंकी उत्पत्ति हुई। अंजनके समान    |
| दक्ष आदिको इस प्रकारसे मोहित देखकर मन-ही-मन                                                                   | कृष्णवर्णवाले और विकसित कमलके समान नेत्रवाले वे       |
| हँसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ! उन सबको साधुवाद देकर और                                                            | पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसारसे विमुख रहनेवाले     |
| बार-बार हँसकर मुझे लिज्जित करते हुए वे वृषभध्वज                                                               | हुं ॥ ४८-१८ ॥                                         |
| यह कहने लगे—॥३७-३८॥                                                                                           | हे मुने! चौंसठ हजार अग्निष्वात्त पितर और              |
| शिवजी बोले—हे ब्रह्मन्! अपनी कन्याको देखकर                                                                    | छियासी हजार बर्हिषद् पितर कहे गये हैं॥५०॥             |
| आपको कामभाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदोंका                                                                      | उसी समय दक्षके शरीरसे भी स्वेद निकलकर                 |
| अनुसरण करनेवालोंके लिये यह उचित नहीं है॥ ३९॥                                                                  | पृथ्वीपर गिरा, उससे समस्त गुणसम्पन्न परम मनोहर        |
| बुद्धिमान्को चाहिये कि माता, भगिनी, भ्रातृपत्नी                                                               | एक स्त्रीकी उत्पत्ति हुई॥५१॥                          |

| २२४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्य                           | ग्नः शङ्करः सर्वदुःखहा∗            [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **********************************                      | ************************************                     |
| उसका शरीर सूक्ष्म था, कटिप्रदेश सम था,                  | हे मुने! तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस        |
| शरीरकी रोमावली अत्यन्त सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल        | प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करनेकी इच्छावाली        |
| तथा दाँत परम सुन्दर थे और वह तपे हुए सोनेके समान        | अति बलवान् अग्नि प्रज्वलित हो उठती है॥६३॥                |
| कान्तिसे देदीप्यमान हो रही थी॥५२॥                       | [मैंने क्रोधमें भरकर उसे यह शाप दे दिया]                 |
| वह अपने शरीरके समस्त अवयवोंसे बड़ी मनोहर                | अहंकारसे मोहित हुआ यह कन्दर्प शिवजीके प्रति दुष्कर       |
| प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुखकमल पूर्ण चन्द्रमाके       | कर्म करके उनकी नेत्राग्निसे भस्म हो जायगा॥६४॥            |
| समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियोंके भी मनको          | हे द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मुझ ब्रह्माने पितृसमूहोंके    |
| मोहित करनेवाली थी॥५३॥                                   | तथा जितेन्द्रिय मुनियोंके सामने इस कामको यह अमित         |
| क्रतु, वसिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिराको छोड़कर             | शाप दिया॥६५॥                                             |
| मरीचि आदि छ: ऋषियोंने अपनी इन्द्रियोंका निग्रह          | मेरे शापको सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी                    |
| कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ! इन क्रतु आदि चार ऋषियोंका      | क्षण अपने बाणोंको त्यागकर सबके सामने प्रकट हो            |
| वीर्य पृथ्वीपर गिरा, उन्हींसे दूसरे पितृगणोंकी उत्पत्ति | गया॥ ६६॥                                                 |
| हुई ॥ ५४–५५ ॥                                           | हे मुने! उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह               |
| इन पितरोंमें सोमपा, आज्यपा, सुकालिन् तथा                | दक्ष आदि मेरे पुत्रों, [अग्निष्वात्तादि] पितरों, सन्ध्या |
| हविष्मान् मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्यको धारण           | एवं मुझ ब्रह्माके सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने       |
| करनेवाले कहे गये हैं॥५६॥                                | लगा— ॥ ६७ ॥                                              |
| क्रतुके पुत्र सोमपा नामक पितर, वसिष्ठके पुत्र           | काम बोला—हे ब्रह्मन्! आप तो न्यायमार्गका                 |
| सुकालिन् नामक पितर, पुलस्त्यके पुत्र आज्यपा तथा         | अनुसरण करनेवाले हैं, हे लोकेश! तब मुझ निरपराधको          |
| अंगिराके पुत्र हविष्मान् नामक पितरके रूपमें उत्पन्न     | आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया?॥६८॥              |
| हुए॥ ५७॥                                                | हे ब्रह्मन्! आपने मेरे लिये जो कहा था, मैंने तो          |
| हे विप्रेन्द्र! इस प्रकार अग्निष्वात्त आदि पितरोंके     | वहीं कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है;         |
| उत्पन्न हो जानेपर पितरोंके मध्य वे सभी कव्यका वहन       | क्योंकि मैंने [आपकी आज्ञाके विरुद्ध] कोई अन्य कार्य      |
| करनेवाले कव्यवाट् हुए॥५८॥                               | नहीं किया है॥६९॥                                         |
| इस प्रकार सन्ध्या पितरोंको उत्पन्न करनेवाली             | [हे ब्रह्मन्!] मैं [ब्रह्मा], विष्णु तथा शिव—ये          |
| बनकर उनकी उद्देश्यसिद्धिमें लगी रहती थी। यह शिवके       | सब भी तुम्हारे बाणोंके वशीभूत होकर रहेंगे—ऐसा जो         |
| द्वारा देख लिये जानेके कारण दोषोंसे रहित तथा धर्म-      | आपने कहा था, उसीके अनुसार ही मैंने परीक्षा ली            |
| कर्ममें परायण रहती थी॥५९॥                               | थी॥ ७०॥                                                  |
| इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियोंपर अनुग्रह                | अत: हे ब्रह्मन्! इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे            |
| करके तथा विधिपूर्वक धर्मकी रक्षाकर शीघ्र ही अन्तर्धान   | देव! हे जगत्पते! यदि आपने मुझ निरपराधको यह               |
| हो गये॥६०॥                                              | दारुण शाप दे ही दिया, तो इसका कोई समय भी                 |
| उसके बाद शम्भु सदाशिवके वाक्योंसे मैं पितामह            | निश्चित कर दीजिये॥ ७१॥                                   |
| लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रुकुटि चढ़ा ली और              | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] तब मैं जगत्पति ब्रह्मा |
| कामदेवपर बड़ा क्रुद्ध हुआ॥६१॥                           | उसकी यह बात सुनकर चित्तको वशमें करनेवाले कामको           |
| हे मुने! मेरे मुखको देखकर और मेरा अभिप्राय              | बार-बार डाँटता हुआ इस प्रकार बोला—॥ ७२॥                  |
| समझकर रुद्रसे भयभीत उस कामदेवने अपने बाणोंको            | [हे काम!] यह सन्ध्या मेरी कन्या है, तुमने                |
| लौटा लिया॥६२॥                                           | इसकी ओर सकाम करनेके लिये मुझे [अपने कामका]               |

मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम सन्देहरहित होकर उन मानसपुत्र मुनिवरोंके देखते-देखते ही अन्तर्धान हो सुखी हो जाओ और भय छोडो॥७४॥ गया॥ ७७॥ हे मदन! तुम महादेवजीकी नेत्राग्निसे भस्म होकर इस प्रकार मेरे वचनको सुनकर कामदेव तथा मेरे बादमें शीघ्र ही इसीके समान शरीर प्राप्त करोगे॥ ७५॥ वे सभी मानसपुत्र प्रसन्न हो गये और शीघ्रतासे अपने-जब शंकरजी विवाह करेंगे, तब वे अनायास ही । अपने घरोंको चले गये॥७८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें कामशापानुग्रहवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। ३।। चौथा अध्याय कामदेवके विवाहका वर्णन नारदजी बोले—हे विष्णुशिष्य! हे महाप्राज्ञ! हे विधे! संसारकी रचना करनेवाले हे प्रभो! आपने शिवजीकी लीलारूपी अमृतसे युक्त यह अद्भुत कथा कही॥१॥ हे तात! इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शम्भुकी

कामदेवके विवाहका वर्णन

तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे॥ ७६॥

[हे नारद!] कामसे इस प्रकार कहकर मैं लोकपितामह

कथापर आश्रित उनके चरित्रको सुननेमें श्रद्धावान् होऊँ, तो उसे कहिये॥२॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार शिवजीके अपने स्थानको चले जाने तथा मुझ ब्रह्माके अन्तर्धान हो जानेपर दक्षप्रजापित मेरी बातका स्मरण करते हुए कामदेवसे कहने लगे—॥३॥ दक्ष बोले—हे काम! सुन्दर रूप एवं गुणोंसे युक्त यह कन्या मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनानेके लिये इसे ग्रहण करो, यह गुणोंमें तुम्हारे

हे महातेजस्विन्! यह कन्या सदा तुम्हारे साथ

रहेगी और धर्मके अनुरूप तुम्हारी इच्छाके अनुसार

रित रखकर और उसे अपने आगेकर कामदेवको दे

ही समान है॥४॥

दिया॥६॥

तुम्हारे वशमें रहेगी॥५॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ४ ]

लक्ष्य बनाया। इसलिये मैंने तुम्हें शाप दिया॥७३॥

हे मनोभव! अब मेरा क्रोध शान्त हो गया है, अत:



करनेवाली उस परम सुन्दर दक्षकन्यासे विवाह करके

नामक अपनी स्त्रीको देखकर उसके गुणोंसे आकृष्ट होकर उसपर अत्यन्त मोहित हो गया॥८॥

प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] यह कहकर गौरवर्णवाली, हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्रप्रान्तवाली वह रित भी कामके सदृश होनेके कारण उसे परम दक्षने अपने स्वेदसे उत्पन्न हुई कन्याका नाम

उसकी चपल भौंहोंको देखकर कामदेव संशयमें हे नारद! वह कामदेव मुनियोंको भी मोहित | पड़ जाता था कि विधाताने सबको वशमें करनेवाले मेरे

आह्लाद प्रदान करने लगी॥९॥

| २२६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **********************                                   | ************************                              |
| धनुषको इसके नेत्रोंमें सन्निविष्ट कर दिया है क्या ?॥ १०॥ | शोभा पा रहा था, इससे वह कामप्रिया चमरीके              |
| हे द्विजश्रेष्ठ! उस रतिके कटाक्षोंकी शीघ्र गति           | बालोंको धारण करनेवाले चॅंवरकी भाँति सुशोभित हो        |
| तथा उसकी सुन्दरताको देखकर कामदेवको अपने                  | रही थी। [सौन्दर्ययुक्त] ऐसी रतिको हर्षित नेत्रोंवाले  |
| अस्त्रोंकी शीघ्र गतिपर विश्वास नहीं रह गया॥११॥           | कामदेवने उसी प्रकार ग्रहण किया, जिस प्रकार            |
| उसके स्वाभाविक रूपसे सुगन्धित तथा मन्द                   | हिमालयसे उत्पन्न गंगाको महादेवजीने ग्रहण किया         |
| श्वासवायुको सूँघकर कामदेवने मलय-पवनके प्रति              | था॥ २०—२४॥                                            |
| अपनी श्रद्धाका त्याग कर दिया॥१२॥                         | चक्र तथा पद्मके चिह्नोंसे युक्त, मृणालखण्डके          |
| सुन्दर लक्षणोंसे युक्त तथा पूर्णिमाके चन्द्रमाके         | समान मनोहर हाथोंसे युक्त वह रित गंगा नदीके समान       |
| समान उसके मुखमण्डलको देखकर कामदेव उसके मुख               | प्रतीत हो रही थी। उस रतिकी दोनों भौंहोंकी चेष्टाएँ    |
| और चन्द्रमाका भेद करनेमें असमर्थ हो गया॥१३॥              | नदीकी सूक्ष्म लहरोंके समान प्रतीत हो रही थीं॥ २५॥     |
| सुवर्णकमलको कलीके समान उसका वक्ष:स्थल                    | उसके कटाक्षपात ही नदीकी वेगवती धारा थे और             |
| भ्रमरसे वेष्टित कमलकी भाँति सुशोभित हो रहा था॥ १४॥       | विशाल नेत्र कमलके समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी         |
| उसका कठोर, स्थूल एवं उन्नत वक्षःस्थलका                   | सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मनरूपी            |
| मध्यभाग नाभिपर्यन्त लटकनेवाली, लम्बी, पतली तथा           | वृक्षोंसे विलास कर रही थी॥ २६॥                        |
| चन्द्रमाके समान स्वच्छ माला धारण किये हुए था। वह         | उसकी गम्भीर नाभि ह्रदके समान शोभा पा रही              |
| कामदेव भ्रमरकी पंक्तियोंसे घिरी अपने पुष्पधनुषकी         | थी। वह कृशगात्रा रति अपने सर्वांगकी रमणीयता तथा       |
| प्रत्यंचाको भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार-          | लावण्यमयी शोभासे बारह आभूषणोंसे युक्त तथा सोलह        |
| बार उसी रतिकी ओर एकटक देखने लगा॥१५-१६॥                   | शृंगारोंसे शोभायमान होकर सम्पूर्ण लोकोंको मोहनेवाली   |
| चारों ओर त्वचासे परिवेष्टित उसकी नाभिका रन्ध्र           | और अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको प्रज्वलित करती         |
| अत्यन्त गम्भीर था। उसके मुखकमलपर दोनों नेत्र लाल         | हुई महालक्ष्मी-जैसी प्रतीत हो रही थी॥ २७-२८॥          |
| कमलके समान प्रतीत हो रहे थे॥१७॥                          | इस प्रकार परम सुन्दरी रतिको देखकर कामदेवने            |
| उस कामदेवने कृश कटिप्रदेशवाले शरीरसे सुशोभित,            | इसे बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण किया, जिस प्रकार कि स्वयं  |
| स्वभावतः सुवर्णकी आभावाली उस रमणीको सुवर्णवेदीके         | रागसे उपस्थित हुई महालक्ष्मीको भगवान् नारायणने        |
| समान देखा॥ १८॥                                           | ग्रहण किया था॥२९॥                                     |
| कदलीस्तम्भके सदृश विस्तृत, स्निग्ध, कोमल तथा             | उस समय कामदेवने आनन्द होनेके कारण विमोहित             |
| मनोहर उसकी जंघाओंको कामदेवने अपनी शक्तिके                | होकर ब्रह्माजीके द्वारा दिये गये दारुण शापको भूलकर    |
| समान देखा॥ १९॥                                           | दक्षसे कुछ नहीं कहा॥३०॥                               |
| लाल-लाल पादाग्र तथा प्रान्तभागवाले उसके                  | हे तात! उस समय [सबके] सुखको बढ़ानेवाला                |
| दोनों पैर रॅंगे हुए-से थे, इससे कामदेव अनुरक्त           | महान् उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यन्त ही प्रसन्न हुए |
| होकर उसका मित्र बन गया। पलाशपुष्पके समान                 | और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गयी॥३१॥                |
| लाल नखोंसे युक्त, सूक्ष्म अग्रभागवाले तथा गोलाकार        | अत्यधिक सुख पाकर कामका समस्त दु:ख                     |
| अँगुलियोंसे युक्त उसके दोनों हाथ अत्यन्त मनोहर           | विनष्ट हो गया और इधर दक्षतनया रति भी कामको            |
| प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएँ कान्तिमय,            | पतिरूपमें प्राप्तकर परम हर्षित हुई॥ ३२॥               |
| मृणालके समान लम्बी, कोमल, स्निग्ध और कान्तियुक्त         | रतिसे मोहित हुआ गद्गद कण्ठवाला वह मधुरभाषी            |
| लाल मूँगेके समान शोभित हो रही थीं। उसका                  | काम सायंकालमें मनोहर बिजलीसे युक्त मेघके समान         |
| मनोहर केशपाश काले-काले बादलोंके समान                     | दक्षकन्या रतिके साथ शोभा पाने लगा॥ ३३॥                |

🛾 \* ब्रह्माकी मानसपुत्री कुमारी सन्ध्याका आख्यान \* इस प्रकार रितपित कामने अत्यन्त मोहित होकर | भी श्रेष्ठ कामको प्राप्तकर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस उस रतिको इस प्रकार अपने हृदयमें ग्रहण किया, जिस | प्रकार पूर्णचन्द्रके समान मुखवाली महालक्ष्मी विष्णुको प्रकार योगी ब्रह्मविद्याको ग्रहण करता है और वह रित पितरूपमें प्राप्तकर प्रसन्न हुई थीं॥३४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें कामविवाहवर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।। ४।। पाँचवाँ अध्याय ब्रह्माकी मानसपुत्री कुमारी सन्ध्याका आख्यान वन्दनीय, पूजनीय तथा दयाकी प्रतिमूर्ति थी॥ ९-१०॥ सूतजी बोले—हे महर्षियो! ब्रह्माजीके इस वचनको नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! उस सन्ध्याने क्यों, सुनकर मुनिश्रेष्ठ [नारद] प्रसन्नचित्त होकर शंकरजीका स्मरण करके आनन्दपूर्वक कहने लगे—॥१॥ कहाँ तथा किस उद्देश्यसे तप किया, किस प्रकार वह नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे विधे!हे विष्णुशिष्य! अपना शरीर त्याग करके मेधातिथिकी कन्या हुई और हे महाभाग! हे महामते! आपने शिवजीकी अद्भुत उसने किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके द्वारा बताये गये उत्तम व्रतवाले महात्मा वसिष्ठको अपना पति लीलाका वर्णन किया॥२॥ जब कामदेव अपनी पत्नीको प्राप्तकर प्रसन्न स्वीकार किया?॥११-१२॥ होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने हे पितामह! इसे सुननेकी मेरी बड़ी उत्सुकता है, घर चले गये, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके अतः सुननेकी इच्छावाले मुझसे अरुन्धतीके चरित्रका मानसपुत्र भी अपने-अपने घर चले गये, तब पितरोंकी विस्तारपूर्वक ठीक-ठीक वर्णन कीजिये॥ १३॥ जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री सन्ध्या कहाँ गयी?॥३-४॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!]पहले अपनी पुत्री उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुषके सन्ध्याको देखकर मेरा मन कामसे आकृष्ट हो गया, साथ हुआ ? इन सब बातोंको और सन्ध्याके चरित्रको किंतु बादमें शिवके भयसे मैंने उसे छोड़ दिया॥ १४॥ विशेष रूपसे कहिये॥५॥ कामबाणसे घायल होकर उस सन्ध्याका तथा सृतजी बोले—तत्त्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान् मनको वशमें रखनेवाले महात्मा ऋषियोंका भी चित्त देवर्षि नारदके इस वचनको सुनकर भक्तिपूर्वक शंकरजीका चलायमान हो गया था॥१५॥ स्मरण करके कहने लगे—॥६॥ उस समय मेरे प्रति कहे गये शिवजीके उपहासयुक्त ब्रह्माजी बोले—हे मुने! सन्ध्याका सम्पूर्ण शुभ वचनको सुनकर और ऋषियोंके प्रति अपने चित्तको मर्यादा चरित्र सुनिये, जिसे सुनकर हे मुने! सभी स्त्रियाँ पतिव्रता छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार-बार मुनियोंको होती हैं॥७॥ मोहित करनेवाले उस प्रकारके भावको देखकर वह सन्ध्या वह सन्ध्या, जो पूर्वकालमें मेरे मनसे उत्पन्न हुई विवाहके लिये स्वयं अत्यन्त दु:खी हुई॥ १६-१७॥ थी, वही तपस्याकर शरीर छोड़नेके बाद अरुन्धती हे मुने! कामदेवको शाप देकर जब मैं अन्तर्धान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलासको चले गये, उस हुई ॥ ८ ॥ उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करनेवाली सन्ध्याने समय हे मुनिसत्तम! वह मेरी पुत्री सन्ध्या क्षुब्ध होकर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथिकी कन्याके रूपमें जन्म ग्रहणकर कुछ विचार करके ध्यानमग्न हो गयी॥ १८-१९॥ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरके वचनोंसे महात्मा वसिष्ठका वह मनस्विनी सन्ध्या कुछ देरतक अपने पूर्व अपने पतिरूपमें वरण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वृत्तका स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूपसे यह

| २२८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                           | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                        |
| विचार करने लगी—॥२०॥                                   | साधन नहीं हो सकता॥ ३२॥                                 |
| सन्ध्या बोली—मेरे पिताने उत्पन्न होते ही मुझ          | वह सन्ध्या अपने मनमें ऐसा विचारकर चन्द्रभाग            |
| युवतीको देखकर कामसे प्रेरित होकर अनुरागपूर्वक मुझे    | नामक श्रेष्ठ पर्वतपर गयी, जहाँसे चन्द्रभागा नदी        |
| प्राप्त करनेकी अभिलाषा की॥ २१॥                        | निकली हुई है॥३३॥                                       |
| इसी प्रकार आत्मतत्त्वज्ञ ब्रह्मदेवके मानसपुत्रोंने भी | इसके बाद सन्ध्याको उस श्रेष्ठ पर्वतपर तपस्याके         |
| मुझे देखकर अपना मन मर्यादासे रहितकर कामाभिलाषसे       | लिये गयी हुई जानकर मैंने अपने पासमें बैठे हुए,         |
| युक्त कर लिया॥ २२॥                                    | मनको वशमें रखनेवाले, सर्वज्ञ, ज्ञानयोग तथा वेदवेदांगके |
| इस दुरात्मा कामदेवने मेरे भी चित्तको मथ डाला,         | पारगामी अपने पुत्र वसिष्ठसे कहा—॥ ३४-३५॥               |
| जिससे सभी मुनियोंको देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे पुत्र वसिष्ठ! तपस्याका       |
| गया॥ २३॥                                              | विचार करके गयी हुई मनस्विनी पुत्री सन्ध्याके पास       |
| इस पापका फल कामदेवने स्वयं पाया कि                    | जाओ और इसे विधिपूर्वक दीक्षा प्रदान करो॥३६॥            |
| शंकरजीके सामने कुपित होकर ब्रह्माजीने उसे शाप दे      | हे मुनिसत्तम! प्रथम यह तुमलोगोंको, मुझको               |
| दिया॥ २४॥                                             | तथा अपनेको कामाभिलाषसे युक्त देख रही थी,               |
| मैं पापिनी भी इस पापका फल पाऊँगी, अत:                 | परंतु अब इसके नेत्रोंकी चपलता दूर हो गयी               |
| उस पापसे शुद्ध होनेके लिये मैं भी कोई साधन            | है ॥ ३७ ॥                                              |
| करना चाहती हूँ; क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा      | यह तुमलोगोंको तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मको            |
| सभी भाई प्रत्यक्ष रूपसे कामभावपूर्वक मेरी अभिलाषा     | समझकर 'मृत्यु ही अच्छी है'—ऐसा विचारकर प्राण           |
| करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं             | छोड़नेकी इच्छा करती है॥ ३८॥                            |
| है ॥ २५–२६ ॥                                          | अब यह तपस्याके द्वारा अमर्यादित प्राणियोंमें           |
| उन सबको देखकर मुझमें भी अमर्यादित रूपसे               | मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिये तपस्या करनेके लिये       |
| कामभाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता             | वह साध्वी चन्द्रभाग नामक पर्वतपर गयी है॥३९॥            |
| तथा सभी भाइयोंमें पतिके समान भावना करने               | हे तात! वह तपस्याकी किसी भी क्रियाको नहीं              |
| लगी॥ २७॥                                              | जानती है, अतः जिस प्रकारके उपदेशसे वह अपने             |
| अब मैं इस पापका प्रायश्चित्त करूँगी और                | अभीष्टको प्राप्त करे, वैसा करो॥४०॥                     |
| वेदमार्गके अनुसार अपने शरीरको अग्निमें हवन कर         | हे मुने! तुम अपने इस रूपको छोड़कर दूसरा शरीर           |
| दूँगी। मैं इस भूतलपर एक मर्यादा स्थापित करूँगी,       | धारणकर उसके समीपमें स्थित होकर तपश्चर्याकी             |
| जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही कामभावसे युक्त      | क्रियाओंको प्रदर्शित करो॥४१॥                           |
| न हों॥ २८-२९॥                                         | उसने यहाँपर मेरे तथा तुम्हारे रूपको पहले देख           |
| इसके लिये मैं परम कठोर तप करके उस                     | लिया है, इस रूपद्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं      |
| मर्यादाको स्थापित करूँगी और बादमें अपना शरीर          | करेगी, इसलिये दूसरा रूप धारण करो॥४२॥                   |
| छोड़ँगी॥ ३०॥                                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! इस प्रकार दयालु        |
| े मेरे जिस शरीरमें मेरे पिता एवं भाइयोंने             | मुनि वसिष्ठजीने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और              |
| कामाभिलाष किया, उस शरीरसे अब कोई प्रयोजन              | तथास्तु—ऐसा कहकर वे सन्ध्याके समीप गये॥४३॥             |
| नहीं है॥ ३१॥                                          | वसिष्ठजीने वहाँ मानससरोवरके समान गुणोंसे               |
| मैंने भी जिस शरीरसे अपने पिता तथा भाइयोंमें           | 1                                                      |
| कामभाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्यकार्यका          | सन्ध्याको भी देखा॥४४॥                                  |

228

रात्रिमें सुशोभित हो रहा हो॥ ४५॥ कौतूहलयुक्त वसिष्ठजी सुन्दर भावोंवाली उस

सन्ध्याद्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो

प्रदोषकालमें उदित चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंसे युक्त आकाश

उज्ज्वल कमलोंसे युक्त वह देवसर तटपर स्थित

सन्ध्याको देखकर बृहल्लोहित नामक उस तालाबकी ओर देखने लगे॥ ४६॥ उन्होंने उसी चन्द्रभाग पर्वतके शिखरोंसे दक्षिण

समुद्रकी ओर जानेवाली चन्द्रभागा नदीको देखा। वह

नदी चन्द्रभाग पर्वतके विशाल पश्चिमीभागको तोड़कर

समुद्रकी ओर उसी प्रकार जा रही थी, जैसे हिमालयसे गंगा समुद्रमें जाती है॥ ४७-४८॥ उस चन्द्रभाग पर्वतपर बृहल्लोहित सरोवरके तटपर

उस चन्द्रभाग पवतपर बृहल्लाहित सरावरक तटपर स्थित सन्ध्याको देखकर विसष्ठजी आदरपूर्वक उससे पूछने लगे— ॥ ४९ ॥

विसष्ठजी बोले—हे भद्रे! इस निर्जन पर्वतपर तुम किसलिये आयी हो, तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारा

मुख मिलन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो बताओ, मुझे सुननेकी इच्छा है॥५०-५१॥ ब्रह्माजी बोले—उन महात्मा विसष्ठकी बात सुनकर उन्हें महात्मा, प्रदीप्त अग्निक समान तेजस्वी,

ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदरपूर्वक प्रणामकर

सिद्धपर्वतपर आयी हूँ, वह तो आपके दर्शनमात्रसे ही पूर्ण हो जायगा॥५४॥
हे ब्रह्मन्! मैं तप करनेके लिये इस निर्जन पर्वतपर आयी हूँ, मैं ब्रह्माकी पुत्री हूँ और सन्थ्या नामसे प्रसिद्ध हूँ॥५५॥
यदि आपको उचित जान पड़े, तो मुझे उपदेश कीजिये। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है॥५६॥

सन्ध्या उन तपोधन वसिष्ठसे कहने लगी—॥५२-५३॥

सन्ध्या बोली—हे विभो! मैं जिस उद्देश्यसे इस

मैं तपस्याकी कोई विधि बिना जाने ही तपोवनमें आ गयी हूँ। इसी चिन्तासे मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय काँप रहा है॥५७॥

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मज्ञानी वसिष्ठजीने उसकी बात सुनकर पुन: सन्ध्यासे कुछ नहीं पूछा; क्योंकि वे

तथा मनको वशमें रखनेवाली उस सन्ध्यासे कहने लगे—॥५८-५९॥ विसष्ठजी बोले—[हे देवि!] जो महान्

चाहिये॥ ६४-६५॥

शम्भुका मनमें ध्यान करो॥६०॥ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके आदिकारण तथा

अद्वैतस्वरूप हैं, उन्हीं संसारके एकमात्र आदिकारण पुरुषोत्तमका भजन करो॥६१॥ हे शुभानने! तुम इस मन्त्रसे देवेश्वर शम्भुका

भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति हो

सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मनमें भक्तवत्सल

शंकरजीका स्मरणकर तपस्याके लिये उद्यम करनेवाली

तेज:स्वरूप, महान् तप तथा परम आराध्य हैं, उन

जायगी, इसमें सन्देह नहीं है॥६२॥ 'ॐ नमः शंकराय ॐ' इस मन्त्रसे मौन होकर

इस प्रकार तपस्याका प्रारम्भ करो, [विशेष विधि] तुमको बता रहा हूँ, सुनो॥६३॥

मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिवकी पूजा करनी चाहिये। प्रथम दोनों षष्ठकालोंमें जलका आहारकर तीसरे षष्ठकालमें उपवास करे। इस प्रकार

षष्ठकालिक क्रिया तपस्याकी समाप्तिपर्यन्त करनी

हे देवि! इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करनेसे | चिन्तन करो, [ऐसा करनेसे] वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न यह ब्रह्मचर्यका फल प्रदान करनेवाली तथा सभी अभीष्ट होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे॥६७॥

> ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सन्ध्याचरित्रवर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५।।

इस प्रकार चित्तमें विचार करके सदाशिवका गहन । अन्तर्धान हो गये॥ ६८॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा »

सन्ध्याद्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान् शिवका उसे दर्शन देना, सन्ध्याद्वारा की गयी

फल प्रदान करनेवाली है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें

सन्देह नहीं है॥६६॥

शिवस्तुति, सन्ध्याको अनेक वरोंकी प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथिके यज्ञमें जानेका आदेश प्राप्त होना

ब्रह्माजी बोले—हे पुत्रवर! हे महाप्राज्ञ! अब सन्ध्याके द्वारा किये गये महान् तपको सुनिये। जिसके सुननेसे पापसमूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता

है ॥ १ ॥ तपस्याका उपदेशकर वसिष्ठजीके अपने घर चले जानेपर सन्ध्या भी तपस्याकी विधिको जानकर अत्यन्त

हर्षित हो गयी॥२॥ वह बृहल्लोहितसरके सन्निकट प्रसन्निचत्त होकर अनुकूल वेष धारण करके तपस्या करने लगी॥३॥

वसिष्ठजीने तपस्याके साधनभूत जिस मन्त्रको बताया था, उस मन्त्रसे वह शंकरजीका पूजन करने लगी॥४॥ इस प्रकार सदाशिवमें चित्त लगाकर एकाग्र मनसे

घोर तपस्या करती हुई उस सन्ध्याका एक चतुर्युग बीत

गया॥५॥ उसके पश्चात् उस तपस्यासे सन्तुष्ट हुए शिवजी उसके ऊपर प्रसन्न हो गये और बाहर-भीतर तथा आकाशमें उसे अपना विग्रह दिखाकर, वह [शिवजीके]

जिस रूपका ध्यान करती थी, उसी रूपसे उसके समक्ष प्रकट हो गये॥६-७॥

सन्ध्या अपने मनमें चिन्तित, प्रसन्नमुख तथा शान्तस्वरूप भगवान् शिवको सामने देखकर बहुत प्रसन्न

हुई॥८॥

मैं शिवजीसे क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी

छठा अध्याय

स्तृति करूँ—इस प्रकार चिन्तित होकर सन्ध्याने भयपूर्वक

ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार मुनि वसिष्ठ वहाँ

बैठकर सन्ध्याको तपस्याकी यथोचित विधि बताकर

श्रीशिवमहापुराण-

अपने नेत्रोंको बन्द कर लिया। तब नेत्र बन्द की हुई उस सन्ध्याके हृदयमें प्रविष्ट होकर शिवजीने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किये॥ ९-१०॥ इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगत्पित दुर्गेशको प्रत्यक्ष खडा देखकर

वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी—॥११॥

सन्ध्या बोली—जिनका रूप निराकार, ज्ञानगम्य तथा पर है; जो न स्थूल, न सूक्ष्म, न उच्च ही है तथा

जो योगियोंके द्वारा अन्त:करणसे चिन्त्य है, ऐसे रूपवाले लोककर्ता आपको नमस्कार है॥१२॥

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ६ ] * सन्ध्याद्वारा त              | पस्या करना * २३१                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                   | ************************************                    |
| जिनका रूप सर्वस्वरूप, शान्त, निर्मल, निर्विकार,          | जिनका न आदि है, न मध्य है तथा न अन्त है                 |
| ज्ञानसे परे, अपने प्रकाशमें स्थित, विकाररहित,            | और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, वाणी,           |
| आकाशमार्गस्वरूप एवं अन्धकारमार्गसे परे तथा प्रसन्न       | तथा मनसे अगोचर उन सदाशिवकी स्तुति किस प्रकार            |
| रहनेवाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप              | करूँ ?॥ २३॥                                             |
| एक (अद्वितीय), शुद्ध, देदीप्यमान, मायारहित, चिदानन्द,    | ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके             |
| सहज, विकाररहित, नित्यानन्दस्वरूप, सत्य और विभूतिसे       | रूपोंका वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस      |
| युक्त, प्रसन्न रहनेवाला तथा समस्त श्रीको प्रदान करनेवाला | प्रकार कर सकती हूँ ?॥ २४॥                               |
| है, उन आपको नमस्कार है॥१३-१४॥                            | हे प्रभो! इन्द्रसहित समस्त देवगण तथा सभी असुर           |
| जिनका रूप महाविद्याके द्वारा ध्यान करनेयोग्य,            | भी जब आपके रूपको नहीं जानते, तो आप-जैसे                 |
| सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्त्विक, ध्येयस्वरूप,           | निर्गुणके गुणोंको मेरे–जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती  |
| आत्मस्वरूप, सारस्वरूप, संसारसागरसे पार करनेवाला          | है ॥ २५ ॥                                               |
| है और पवित्रको भी पवित्र करनेवाला है, उन आपको            | हे महेशान! आपको नमस्कार है। हे तपोमय!                   |
| नमस्कार है॥ १५॥                                          | आपको नमस्कार है। हे शम्भो! हे देवेश! आपको बार-          |
| जिनका आकार शुद्धरूप, मनोज्ञ, रत्नके समान,                | बार नमस्कार है, आप [मेरे ऊपर] प्रसन्न होइये॥ २६॥        |
| स्वच्छ, कर्पूरके समान गौरवर्ण और हाथोंमें वर-            | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —सन्ध्याके द्वारा स्तुत भक्तवत्सल |
| अभयमुद्रा, शूल-मुण्डको धारण करनेवाला है, उन आप           | परमेश्वर सदाशिव उसके वचनको सुनकर परम प्रसन्न            |
| योगयुक्त [सदाशिव]-को नमस्कार है॥१६॥                      | हो गये॥ २७॥                                             |
| आकाश, पृथिवी, दिशाएँ, जल, ज्योति और काल                  | वे शिव वल्कल तथा कृष्णमृगचर्मयुक्त उसके                 |
| जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है॥१७॥                | शरीरको, जटासे आच्छन्न एवं पवित्री धारण किये हुए         |
| जिनके शरीरसे प्रधान एवं पुरुषकी उत्पत्ति हुई है,         | उसके सिरको तथा तुषारपातसे मुरझाये हुए कमलके             |
| उन अव्यक्तस्वरूप आप शंकरको बार-बार नमस्कार               | समान उसके मुखको देखकर दयामय होकर उससे इस                |
| है ॥ १८ ॥                                                | प्रकार कहने लगे—॥ २८-२९॥                                |
| जो ब्रह्मारूप होकर [इस जगत्की] सृष्टि करते               | <b>महेश्वर बोले</b> —हे भद्रे! तुम्हारी इस उत्कृष्ट     |
| हैं, विष्णुरूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्ररूप होकर      | तपस्यासे तथा तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। |
| संहार करते हैं, उन आपको बार-बार नमस्कार है॥ १९॥          | हे शुभप्राज्ञे! अब तुम वर माँगो॥३०॥                     |
| कारणोंके कारण, दिव्य अमृतस्वरूप ज्ञानसम्पदा              | जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा             |
| देनेवाले, समस्त लोकोंको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले,         | कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे! तुम्हारी इस |
| प्रकाशस्वरूप तथा परात्पर [शंकर]-को बार-बार नमस्कार       | तपस्यासे मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ॥ ३१॥                |
| है॥ २०॥                                                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —महेश्वरका वचन सुनकर सन्ध्या      |
| जिनके अतिरिक्त यह जगत् और कुछ नहीं है।                   | बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार-बार प्रणामकर इस प्रकार   |
| जिनके पैरसे पृथिवी, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, कामदेव तथा  | कहने लगी—॥ ३२॥                                          |
| बहिर्मुख (अन्य देवता) और नाभिसे अन्तरिक्ष उत्पन्न        | <b>सन्थ्या बोली</b> —हे महेश्वर! यदि आप प्रसन्नतापूर्वक |
| हुआ है, उन आप शम्भुको मेरा नमस्कार है॥ २१॥               | वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करनेयोग्य    |
| हे हर! आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं, आप               | हूँ तथा यदि मैं उस पापसे सर्वथा विशुद्ध हो गयी हूँ      |
| विविध विद्या हैं, सद्ब्रह्म, परब्रह्म तथा ज्ञानपरायण     | और हे देव! यदि आप इस समय मेरे तपसे प्रसन्न हैं,         |
| हैं ॥ २२ ॥                                               | तो पहले मैं यह वर माँगती हूँ, उसे दीजिये। हे            |

| २३२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i>                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                      | ************************************                     |
| देवाधिदेव! इस आकाश तथा पृथिवीमें उत्पन्न होते ही           | तुम अग्निमें अपने शरीरत्याग करनेकी प्रतिज्ञा             |
| कोई भी प्राणी सद्यः कामयुक्त न हो। हे प्रभो! मैं अपने      | पहले ही कर चुकी हो, अत: उसका उपाय मैं तुमको              |
| आचरणसे तीनों लोकोंमें इस प्रकार प्रसिद्ध होऊँ, जैसी        | बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूपसे करो॥ ४९॥                  |
| और कोई दूसरी स्त्री न हो, एक और वर माँगती हूँ।             | वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथिके                  |
| मेरे द्वारा उत्पन्न की गयी कोई भी सन्तति सकाम होकर         | बारह वर्षतक चलनेवाले यज्ञमें प्रचण्डरूपसे जलती हुई       |
| पतित न हो और हे नाथ! जो मेरा पित हो, वह भी मेरा            | अग्निमें शीघ्रतासे प्रवेश करो॥५०॥                        |
| अत्यन्त सुहृद् बना रहे। [मेरे पतिके अतिरिक्त] जो कोई       | इस समय मेधातिथि इसी पर्वतकी तलहटीमें                     |
| भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टिसे देखे, उसका पौरुष नष्ट          | चन्द्रभागा नदीके तटपर तपस्वियोंके आश्रममें महान् यज्ञ    |
| हो जाय और वह नपुंसक हो जाय॥३३—३८॥                          | कर रहे हैं॥५१॥                                           |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —निष्पाप सन्ध्याके इस प्रकारके       | वहाँ तुम अपनी इच्छासे जाकर मेरे प्रसादसे                 |
| वचनोंको सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्तवत्सल              | मुनियोंसे अलक्षित रहती हुई अग्निमें प्रवेश कर जाओ,       |
| भूतभावन शंकर प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे—॥ ३९॥              | फिर तुम यज्ञाग्निसे प्रकट होकर मेधातिथिकी पुत्री         |
| <b>महेश्वर बोले</b> —हे देवि! हे सन्ध्ये! मेरी बात         | बनोगी ॥ ५२ ॥                                             |
| सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, अब मेरा क्रोध तुम्हारे     | तुम्हारे मनमें जो कोई भी श्रेष्ठ पतिके रूपमें            |
| ऊपर नहीं है और तुम तप करनेसे शुद्ध हो चुकी हो।             | वांछनीय हो, उसे अपने अन्त:करणमें रखकर अग्निमें           |
| हे भद्रे! हे सन्ध्ये! तुमने जो-जो वरदान माँगा है, तुम्हारी | अपना शरीर छोड़ना॥५३॥                                     |
| श्रेष्ठ तपस्यासे परम प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें      | हे सन्ध्ये! तुम इस पर्वतपर चारयुगसे घोर तपस्या           |
| प्रदान कर दिया॥४०-४१॥                                      | कर रही हो, कृतयुगके बीत जानेपर और त्रेताका प्रथम         |
| अब प्राणियोंका प्रथम शैशव (बाल)-भाव, दूसरा                 | भाग आनेपर दक्षकी जो शीलसम्पन्न कन्याएँ उत्पन्न           |
| कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव            | हुईं, वे यथायोग्य विवाहित हुईं, उनमेंसे उन्होंने सत्ताईस |
| होगा ॥ ४२ ॥                                                | कन्याएँ चन्द्रमाको [विवाहविधिद्वारा] प्रदान कीं, किंतु   |
| शरीरधारी तीसरी अवस्था आनेपर सकाम होंगे                     | चन्द्रमा उन सभीको छोड़कर रोहिणीमें प्रीति करने           |
| और कोई–कोई प्राणी दूसरीके अन्ततक सकाम होंगे॥ ४३॥           | लगा॥ ५४—५६॥                                              |
| मैंने तुम्हारी तपस्यासे संसारमें यह मर्यादा स्थापित        | इस कारण जब दक्षने क्रोधसे चन्द्रमाको शाप दे              |
| कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं                | दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आये थे॥५७॥               |
| होंगे ॥ ४४ ॥                                               | हे सन्ध्ये! उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी,             |
| तुम इस लोकमें ऐसा सतीभाव प्राप्त करोगी, जैसा               | इसलिये वे देवगण जो ब्रह्माजीके साथ आये हुए थे,           |
| तीनों लोकोंमें किसी अन्य स्त्रीका नहीं होगा॥४५॥            | तुमने उनकी तरफ देखा नहीं; क्योंकि तुम आकाशकी             |
| तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टिसे             | ओर देख रही थी, अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया       |
| देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जायगा॥ ४६॥         | है ॥ ५८ ॥                                                |
| तुम्हारा पति महान् भाग्यशाली, तपस्वी तथा                   | तब ब्रह्माजीने चन्द्रमाके शापको दूर करनेके लिये          |
| रूपवान् होगा। वह तुम्हारे साथ सात कल्पोंतक जीवित           | इस चन्द्रभागा नदीका निर्माण किया है, उसी समय यहाँ        |
| रहेगा ॥ ४७ ॥                                               | मेधातिथि उपस्थित हुए थे॥५९॥                              |
| इस प्रकार तुमने जो-जो वर मुझसे माँगा, उन सभी               | तपस्यामें उनके समान न तो कोई है, न कोई                   |
| वरोंको मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मान्तरकी      | होनेवाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस              |
| कुछ बातें कहूँगा॥ ४८॥                                      | चन्द्रभागा नदीके तटपर विधिपूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञका      |

आरम्भ किया है॥६०॥ हे तपस्विन! अपने कार्यकी सिद्धिके लिये मैंने यह वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसीमें अपने विधि बतायी है। अत: हे महाभागे! तुम यहाँ मुनिके शरीरको छोड़ो। इस समय तुम अत्यन्त पवित्र हो, यज्ञमें जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो॥६१॥ हित करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें

सन्ध्याचरित्रवर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।। ६।।

### सातवाँ अध्याय

### महर्षि मेधातिथिकी यज्ञाग्निमें सन्ध्याद्वारा शरीरत्याग, पुनः अरुन्धतीके रूपमें यज्ञाग्निसे उत्पत्ति एवं विसष्ठमुनिके साथ उसका विवाह

है ॥ ११ ॥

# जो उसके शरीरका शेष भाग था, वही दिन तथा

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ७ ] \* महर्षि मेधातिथिकी यज्ञाग्निमें सन्ध्याद्वारा शरीरत्याग \*

ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार भगवान् सदाशिव जब सन्ध्याको वर प्रदानकर अन्तर्धान हो गये, तब

सन्ध्या वहाँ गयी, जहाँ महर्षि मेधातिथि थे॥१॥ वहाँपर भगवान सदाशिवकी कृपासे उसे किसीने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्याके विषयमें उपदेश करनेवाले उन ब्रह्मचारीका स्मरण किया॥२॥

हे महामुने! वे ब्रह्मचारी वसिष्ठ मृनि ही थे, जो ब्रह्माजीकी आज्ञासे ब्रह्मचारीका रूप धारणकर सन्ध्याको तपस्याके सम्बन्धमें उपदेश करने आये थे॥३॥ तपश्चर्याका उपदेश करनेवाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण [वसिष्ठ]-का पतिरूपसे स्मरण करके वह

ब्रह्मपुत्री सन्ध्या प्रसन्नमनसे सदाशिवकी कृपासे मुनियोंद्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञकी प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर गयी॥४-५॥ उसका समस्त शरीर पुरोडाशके समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूपसे पुरोडाशका

गन्ध चारों ओर फैल गया॥६॥ पुन: सदाशिवकी आज्ञासे अग्निने उसके शुद्ध शरीरको भस्मकर सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट करा दिया॥७॥ तदनन्तर सूर्यने उसके शरीरको दो भागोंमें विभक्तकर पितरों एवं देवताओंकी प्रसन्नताके लिये अपने रथमें स्थापित कर लिया॥८॥

हे मुनीश्वर! उसके शरीरका जो ऊपरका भाग था,

होता है॥१२॥ उसके मनसहित प्राणको परम दयालु शिवने शरीरधारियोंके दिव्य शरीरसे निर्मित किया था॥ १३॥

रात्रिके बीचमें होनेवाली सायंसन्ध्या हुई, जो सदैव ही

देवताओंको प्रसन्न करनेवाली प्रात:सन्ध्याका उदय होता

सुर्योदयके पहले जब अरुणोदय होता है, तब

जब लाल कमलके समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरोंको प्रसन्न करनेवाली सायंसन्ध्याका उदय

पितरोंकी प्रसन्नताका कारण होती है॥१०॥

जब मेधातिथिका यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब

वही रात्रि तथा दिनके बीचमें होनेवाली प्रात:सन्ध्या हुई॥९॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-उन्हें देदीप्यमान सुवर्णके समान कान्तिवाली वह कन्या ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशने ब्रह्मपुत्र वसिष्ठके साथ यज्ञाग्निमें प्राप्त हुई॥१४॥ उस अरुन्धतीका विवाह करवाया॥ २१॥ हे मुने! महामुनि मेधातिथिने यज्ञसे प्राप्त हुई उस हे मुने! उसके विवाहमें सुखदायक महान् उत्सव कन्याको बडी प्रसन्नतासे ग्रहण किया और उसे स्नान हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यन्त प्रसन्न कराकर अपनी गोदमें बिठाया॥१५॥ हुए॥ २२॥ उन्होंने उसका नाम अरुन्धती रखा। [उस [उस विवाहमें] ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरके कन्याको प्राप्तकर] वे शिष्योंके साथ बड़े ही हर्षित हाथसे गिरे हुए जलसे शिप्रा आदि सात पवित्र नदियाँ हुए॥ १६॥ उत्पन्न हुईं॥ २३॥ उसने किसी भी कारणके उपस्थित होनेपर हे मुने! साध्वी स्त्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह अपने पातिव्रत्यधर्मका परित्याग नहीं किया, इसलिये मेधातिथिकी कन्या अरुन्धती वसिष्ठको [पतिरूपमें] त्रिलोकीमें उसने स्वयं यह प्रसिद्ध [अरुन्धती] नाम प्राप्तकर अत्यन्त शोभित हुई॥ २४॥ धारण किया॥१७॥ हे मुनिश्रेष्ठ! उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुन्दर ब्रह्माजी बोले-हे सुरर्षे! यज्ञ समाप्त करनेके पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वसिष्ठको पतिरूपमें उपरान्त वे मुनि कन्यारूप सम्पत्तिसे युक्त हो अपने प्राप्तकर वह शोभा पाने लगी॥ २५॥ शिष्योंसहित अत्यन्त कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रममें हे मुनिसत्तम! इस प्रकार मैंने सन्ध्याका चरित्र उसका लालन-पालन करने लगे॥१८॥ कहा, जो अत्यन्त पवित्र, दिव्य तथा सम्पूर्ण कामनाओंका फल देनेवाला है॥ २६॥ उसके बाद वह कन्या चन्द्रभागा नदीके तटपर जो शुभ व्रतवाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्रको श्रेष्ठ मुनिके तापसारण्य नामक आश्रममें बढने लगी॥ १९॥ सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें वह सती पाँच वर्षकी अवस्थामें अपने गुणोंसे चन्द्रभागा नदी तथा तापसारण्यको पवित्र करने लगी ॥ २० ॥ | सन्देह नहीं है ॥ २७ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें अरुन्थती तथा वसिष्ठके विवाहका वर्णन नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ७॥ आठवाँ अध्याय कामदेवके सहचर वसन्तके आविर्भावका वर्णन जब कामने प्रसन्न होकर रतिको प्राप्त कर लिया सूतजी बोले-प्रजापित ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर प्रसन्नचित्त हो नारदजी उनसे कहने लगे—॥१॥ और ब्रह्मा तथा उनके मानसपुत्र चले गये तथा सन्ध्या तप करने चली गयी, उसके बाद क्या हुआ?॥५॥ नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे विधे! हे महाभाग! हे विष्णुशिष्य! हे महामते! परतत्त्वके प्रकाशक तथा सूतजी बोले-इस प्रकार आत्मतत्त्वज्ञ देवर्षि शिवभक्त आप धन्य हैं॥२॥ नारदका वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो ब्रह्माजी यह हे धर्मज्ञ! आपने अरुन्धतीकी तथा पूर्वजन्ममें बात कहने लगे—॥६॥ ब्रह्माजी बोले—हे नारद! हे विप्रेन्द्र! शिवलीलासे उसकी स्वरूपभूता सन्ध्याकी बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनायी, जो शिवभक्तिकी वृद्धि करनेवाली है। अब आप परिपूर्ण अब उस महान् कल्याणकारी शिव-चरित्रको शिवका परम चरित्र जो सम्पूर्ण पापोंका विनाशक है सुनें। आप धन्य हैं; क्योंकि आप शिवजीके भक्त तथा मंगलको प्रदान करनेवाला है, उसे सुनाइये॥ ३-४॥ हैं॥७॥

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ०८] * कामदेवके सहचर वसन्त                                | के आविर्भावका वर्णन * २३५                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                     |
| हे तात! पहले जब मैं शिवमायासे मोहित होकर                                     | इस पृथिवीमें बड़े-बड़े देवता भी मायाके बन्धनमें            |
| अन्तर्धान हो गया, तब शिवके वाक्यरूपी विषसे दुखी                              | पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं, वे विष्णुके बन्धनमें बँधे    |
| हो [अपने मनमें] विचार करने लगा॥८॥                                            | हैं और कुछ देवगण शम्भुके उपायोंसे आबद्ध हैं॥ २०॥           |
| शिवमायासे मोहित हुआ मैं बहुत देरतक अपने                                      | संसारसे विमुख तथा एकान्तविरागी सदाशिवके                    |
| चित्तमें विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा,                        | अतिरिक्त और कौन है, जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता            |
| उसे आपसे बताता हूँ, सुनिये॥९॥                                                | है ? ॥ २१ ॥                                                |
| तत्पश्चात् मैं वहाँ पहुँचा, जहाँ दक्ष आदि स्थित                              | इस प्रकार दक्षादि पुत्रोंसे कहकर रतिसहित काम–              |
| थे और वहाँ रतिसहित कामदेवको देखकर मैं कुछ                                    | देवको वहाँ देखकर मैं आनन्दपूर्वक उनसे कहने                 |
| मदमत्त हो गया॥१०॥                                                            | लगा— ॥ २२ ॥                                                |
| हे नारद! दक्ष तथा अपने अन्य मानसपुत्रोंसे                                    | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव! तुम   |
| प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिवमायासे विमोहित मैं इस                            | सभी प्रकारसे सबको सुख देनेवाले हो। हे पितृवत्सल!           |
| प्रकार उनसे कहने लगा—॥११॥                                                    | ु<br>तुम अपनी पत्नीसहित प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो॥ २३॥ |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे दक्ष! हे मरीचि आदि पुत्रो!                         | हे मनोभव! तुम [अपनी] इस सहचारिणी स्त्रीके                  |
| मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्टको दूर करनेका                            | साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और यह भी [वैसे               |
| उपाय करो॥१२॥                                                                 | ही] तुम्हें पतिरूपमें प्राप्तकर अति शोभित हो रही           |
| स्त्रीके प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी                                    | है॥ २४॥                                                    |
| शिवने मेरी निन्दा की और उन्होंने मुझे तथा तुमलोगोंको                         | जिस प्रकार महालक्ष्मीसे भगवान् विष्णु तथा                  |
| बहुत फटकारा॥ १३॥                                                             | विष्णुसे महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रिसे चन्द्रमा एवं   |
| उसके कारण मैं दु:खसे सन्तप्त हूँ और कहीं भी                                  | चन्द्रमासे रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम          |
| मुझे चैन नहीं मिलता, अत: जिस प्रकार वे भी स्त्रीको                           | दोनोंकी शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है।         |
| ग्रहण करें, वह यत्न करो॥१४॥                                                  | इसलिये तुम इस जगत्को जीतनेवाले विश्वकेतु                   |
| जब वे स्त्रीको स्वीकार करेंगे, तभी हमारा वह                                  | होओगे ॥ २५-२६ ॥                                            |
| दु:ख दूर होगा, किंतु विचार करनेपर मैं समझता हूँ कि                           | हे वत्स! तुम संसारके हितके लिये महादेवको                   |
| यह कार्य बड़ा ही कठिन है॥१५॥                                                 | मोहित करो, जिससे प्रसन्न मनवाले शंकर शीघ्र विवाह           |
| जब उन्होंने मुनियोंके समक्ष ही मेरे कान्ता-                                  | करें॥ २७॥                                                  |
| परिग्रहकी अभिलाषामात्रसे मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं                          | निर्जन स्थानमें, उत्तम प्रदेशमें, पर्वतपर अथवा             |
| किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे?॥१६॥                                          | तालाबके तटपर—जहाँ भी शिवजी जायँ, वहीं तुम                  |
| इस त्रिलोकमें कौन-सी ऐसी स्त्री है, जो उनके                                  | अपनी इस पत्नीके साथ जाकर इन जितेन्द्रिय तथा                |
| मनमें विराजमान होकर, उन्हें योगमार्गसे हटाकर मोहमें                          | स्त्रीरहित शंकरजीको मोहित करो। [इस संसारमें]               |
| डाल सकती है ?॥ १७॥                                                           | तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोहमें डालनेवाला       |
| कामदेव भी इन्हें मोहित करनेमें समर्थ नहीं है;                                | नहीं है॥ २८-२९॥                                            |
| क्योंकि वे परमयोगी हैं और स्त्रियोंके नामको भी सहन                           | हे मनोभव! शंकरजीके अनुरागयुक्त हो जानेपर                   |
| नहीं कर सकते हैं॥१८॥                                                         | तुम्हारे भी शापकी शान्ति हो जायगी, अतः तुम अपना            |
| जो प्रसंगके द्वारा भी स्त्रीका नाम कदापि नहीं                                | हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्रीकी अभिलाषा         |
| सहन कर सकता तो भला वह वाणीसे स्त्री ग्रहणकर                                  | करेंगे, तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर            |
| किस प्रकार सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हो सकता है?॥१९॥                           | I                                                          |

उत्पन्न होते ही सुगन्धित वायु चलने लगी, वृक्ष भी मोहित करनेका प्रयत्न करो और महेश्वरको मोहित करके विश्वके केतु हो जाओ॥ ३२॥ फूलोंसे लद गये॥४२॥ ब्रह्माजी बोले—संसारके प्रभु एवं अपने पिता सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वरमें बोलने लगीं और मुझ ब्रह्माकी बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगत्पतिसे बावलियाँ विकसित तथा स्वच्छ कमलोंसे युक्त हो गयीं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसन्तको देखकर मैं ब्रह्मा कहने लगा—॥३३॥ मन्मथ बोला—हे प्रभो! मैं आपके आज्ञानुसार कामदेवसे मधुर शब्दोंमें कहने लगा—॥ ४३-४४॥ शिवजीको मोहित करूँगा, किंतु हे भगवन्! स्त्री ही मेरा ब्रह्माजी बोले—[हे पुत्र!] कामदेवतुल्य यह मुख्य अस्त्र है। अतः शंकरजीके योग्य स्त्रीका निर्माण वसन्त अब तुम्हारे लिये अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया कीजिये, जो मेरे द्वारा शिवजीको मोहित करनेपर उनका है। अब यह तुम्हारी सब प्रकारसे सहायता करेगा॥ ४५॥ पुनः मोहन कर सके। हे धाता! इसका उत्तम उपाय अब जिस प्रकार पवन अग्निका मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसन्त कीजिये॥ ३४-३५॥ भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा॥ ४६॥ ब्रह्माजी बोले-कामदेवके इस प्रकार कहनेपर में प्रजापित ब्रह्मा अपने मनमें विचार करने लगा कि रमणमें हेतु होनेके कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिये इसका नाम वसन्त होगा। लोकका किस प्रकारकी स्त्रीसे शिवजीको मोहित किया अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा॥ ४७॥ जाय ?॥ ३६॥ इस प्रकार चिन्तामें निमग्न हुए मुझसे जो श्वास वसन्तकालीन यह मलयानिल इस वसन्तका शृंगार निकला, उसीसे पुष्पसमूहोंसे विभूषित वसन्त उत्पन्न बनकर इसके मित्ररूपसे बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे हुआ। उसके शरीरकी कान्ति लालकमलके समान अधीन रहेगा॥ ४८॥ जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये थी, उसकी आँखें विकसित कमलके समान थीं, उसका मुख सन्ध्याके समय उदय हुए पूर्ण चन्द्रमाके समान बिब्बोक आदि हाव तथा चौंसठ कलाएँ रतिके साथ मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुन्दर थी। सुहृद् होकर रहेंगी॥४९॥ उसके चरणोंमें सींगके समान आवर्त थे, वह काले हे काम! तुम अपने इन वसन्त आदि सहचरों तथा घुँघराले केशोंसे शोभायमान हो रहा था। तथा रतिके साथ उद्यत होकर महादेवजीको मोहित सन्ध्याकालीन सूर्यके सदृश दो कुण्डलोंसे वह सुशोभित करो॥५०॥ था, मतवाले हाथीके समान उसकी चाल थी, उसकी हे तात! अब मैं यत्नपूर्वक अच्छी तरह मनमें भुजाएँ लम्बी तथा मोटी थीं, उसका कन्धा अत्यन्त सोच-विचारकर उस कामिनीको प्राप्त करूँगा, जो ऊँचा था। उसकी ग्रीवा शंखके समान थी, उसका भगवान् शंकरको मोहित कर लेगी॥५१॥ वक्ष:स्थल बहुत चौड़ा था, मुखमण्डल स्थूल तथा ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्माके सुन्दर था, उसके सभी अंग सुन्दर थे, वह श्याम कहनेपर उस कामदेवने पत्नीसहित मेरे चरणोंमें प्रणाम वर्णका था, सभी लक्षणोंसे युक्त वह सबको मोहित किया। पुन: दक्ष एवं मेरे मानसपुत्रोंको प्रणामकर कामदेव उस स्थानपर गया, जहाँ आत्मस्वरूप शंकरजी करनेवाला, कामको बढ़ानेवाला तथा अत्यन्त दर्शनीय गये थे॥५२-५३॥ था॥ ३७—४१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें वसन्तस्वरूपवर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥८॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

इसलिये तुम अपनी स्त्रीको साथ लेकर शंकरजीको

[ श्रीशिवमहापुराण-

इस प्रकार पुष्पगुच्छोंसे सुशोभित हुए वसन्तके

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ९ ] <b>* कामदेवद्वारा भगवान् शिव</b>     |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्धा अध्याय                                                    |                                                                                                |
|                                                                | ना, ब्रह्माजीद्वारा कामदेवके सहायक मारगणोंकी                                                   |
| `                                                              | भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणोंसहित                                                           |
| कामदेवका वापस अ                                                |                                                                                                |
| ज्ञानप्यका जायस ज<br>ज्ञह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! अनुचरोंके साथ | पा आञ्चनका साउना<br>      मैं अपने धनुष तथा पाँचों पुष्पबाणोंको लेकर                           |
| उस कामके शिवस्थानमें पहुँच जानेपर अद्भृत चरित्र                | उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणोंको मोहित                                                     |
| इआ, उसे सुनिये॥१॥                                              | उनक वारा आर छाड़ता हुआ उनक नगाका माहित<br>  करने लगा। [उस प्रदेशमें] मेरे प्रवेश करते ही समस्त |
| सभी लोगोंको मोहित करनेवाले उस महावीर                           | प्राणी मोहित हो गये, किंतु गणोंसहित भगवान् शिव                                                 |
| कामने वहाँ पहुँचकर अपना प्रभाव फैला दिया और                    | व्राजा माहित हो गय, विशेषु गंजासाहत मगयान् सिय<br>  विकारयुक्त नहीं हुए॥१२-१३॥                 |
| सभी प्राणियोंको मोहित कर लिया॥२॥                               | हे विधे! जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालयके                                                        |
| हे मुने! वसन्तने भी महादेवजीको अपना मोहित                      | शिखरपर गये, तब मैं भी वसन्त और रतिके साथ वहाँ                                                  |
| करनेवाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ               | पहुँच गया॥१४॥                                                                                  |
| ही फूलोंसे लद गये। उस समय कामने रतिके साथ                      | जब वे मेरु पर्वतपर और नागकेसर पर्वतपर गये,                                                     |
| [शिवको मोहित करनेके लिये] अनेक यत्न किये,                      | तो मैं वहाँ भी गया। जब वे कैलास पर्वतपर गये, तब                                                |
| जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गये, किंतु                        | मैं भी वहाँपर गया॥ १५॥                                                                         |
| गणोंसहित शिवजी उसके वशमें नहीं हुए॥३-४॥                        | जब वे किसी समय समाधिसे मुक्त हो गये, तो मैंने                                                  |
| हे मुने! [इस प्रकार चेष्टा करते हुए] जब                        | <br>  उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्रीके हाव-                                      |
| वसन्तसहित उस कामके समस्त प्रयत्न निष्फल हो गये,                | भावयुक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्यभावका अनुकरण                                           |
| तब वह अहंकाररहित हो गया और लौटकर अपने                          | करते हुए उन नीलकण्ठ महादेवके सामने नाना प्रकारके                                               |
| स्थानपर चला गया। हे मुने! मुझ ब्रह्माको प्रणामकर               | भाव उत्पन्न किये॥१६-१७॥                                                                        |
| उदासीन तथा अभिमानरहित वह कामदेव गद्गद वाणीसे                   | पशुओं तथा पिक्षयोंने भी उनके सामने स्थित                                                       |
| मुझसे कहने लगा—॥५-६॥                                           | होकर गणोंसहित शिवजीको मोहित करनेके लिये                                                        |
| काम बोला—हे ब्रह्मन्! शिवको मोहित नहीं किया                    | मोहकारी भाव प्रदर्शित किये॥ १८॥                                                                |
| जा सकता; क्योंकि वे योगपरायण हैं। उन शिवको मोहित               | रसोत्सुक हुए मयूरके जोड़ेने अनेक प्रकारकी                                                      |
| करनेकी शक्ति न मुझमें है और न अन्य किसीमें है॥७॥               | गतियोंका सहारा लेकर विविध प्रकारके भाव उनके                                                    |
| हे ब्रह्मन्! मैंने मित्र वसन्त तथा रतिके साथ                   | आगे-पीछे प्रदर्शित किये, किंतु मेरे बाणोंको कभी भी                                             |
| उन्हें मोहित करनेके अनेक उपाय किये, किंतु शिवमें               | अवकाश नहीं मिला, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे                                                    |
| वे सभी निष्फल हो गये। हे ब्रह्मन्! हमलोगोंने                   | लोकेश! शिवजीको मोहित करनेकी शक्ति मुझमें नहीं                                                  |
| शिवजीको मोहित करनेके लिये जिन उपायोंको किया,                   | है॥१९-२०॥                                                                                      |
| उन विविध उपायोंको मैं बता रहा हूँ, हे मुने! हे                 | इस वसन्तने भी उन्हें मोहित करनेके लिये जो-                                                     |
| तात! आप सुनिये—॥८-९॥                                           | जो उचित उपाय किये हैं, हे महाभाग! उन्हें आप सुनें,                                             |
| जब शिवजी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे                          | मैं सत्य-सत्य कह् रहा हूँ॥ २१॥                                                                 |
| हुए थे, तब मैं मोहित करनेवाली वेगवान्, सुगन्धयुक्त             | इस वसन्तने श्रेष्ठ चम्पक, केसर, बाल                                                            |
| तथा शीतल वायुसे त्रिनेत्र महादेव रुद्रको विचलित करने           | [इलायची], कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंशुक,                                               |
| लगा ॥ १०–११ ॥                                                  | कितकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरबक आदि                                                   |

| २३८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                          | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **************************************               | **************************************                     |
| पुष्पोंको जहाँ भी शिवजी बैठते थे, वहीं विकसित        | सामने ही मारो, काटो—ऐसा बोलने लगे॥ ३४-३५॥                  |
| कर दिया॥ २२–२३॥                                      | मारो, काटो—ऐसा बोलनेवाले उन गणोंके शब्दोंको                |
| इस वसन्तने शिवजीके आश्रममें तालाबके सभी              | सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मासे कहने लगा॥३६॥                    |
| फूले हुए कमलोंको मलय पवनोंसे यत्नपूर्वक अत्यन्त      | हे मुने! हे ब्रह्मन्! इस प्रकार उस कामने मेरी              |
| सुगन्धित कर दिया॥ २४॥                                | आज्ञा लेकर उन सभी गणोंकी ओर देखकर उन्हें ऐसा               |
| सभी लताएँ फूलसे युक्त और अंकुर–समूहके साथ            | करनेसे रोकते हुए गणोंके सामने ही मुझसे कहना प्रारम्भ       |
| सन्निकटके वृक्षोंमें बड़े प्रेमसे लिपट गर्यों॥ २५॥   | किया— ॥ ३७॥                                                |
| सुगन्धित पवनोंसे खिले हुए फूलोंसे युक्त उन           | <b>काम बोला</b> —हे ब्रह्मन्! हे प्रजानाथ! हे सृष्टिके     |
| वृक्षोंको देखकर मुनि भी कामके वशीभूत हो गये, फिर     | प्रवर्तक! ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो           |
| अन्यकी तो बात ही क्या!॥२६॥                           | गये ? ॥ ३८ ॥                                               |
| इतना होनेपर भी मैंने शंकरजीके मोहित होनेका न         | हे विधे! ये कौन-सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास             |
| कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई कामका भाव ही          | करेंगे और इनका क्या नाम है ? उन्हें आप मुझे बताइये         |
| उत्पन्न हुआ। [इतना सब कुछ करनेपर भी] शंकरने मेरे     | तथा इनको कार्यमें नियुक्त कीजिये॥ ३९॥                      |
| ऊपर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया॥२७॥                  | हे देवेश! इनको अपने कार्यमें नियुक्तकर और                  |
| इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावनाको              | इनके नाम रखकर तथा स्थानोंकी व्यवस्था करके                  |
| जानकर मैं शिवजीको मोहित करनेके प्रयाससे विरत हो      | यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिये॥४०॥                     |
| गया, उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ॥ २८॥           | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! उस कामकी बात               |
| समाधि छोड़ देनेपर हमलोग उनकी दृष्टिके सामने          | सुनकर उनके कार्य आदिका निर्देश करते हुए लोककर्ता           |
| क्षणमात्र भी टिक नहीं सकते, उन रुद्रको कौन मोहित     | मैंने कामसे कहा—॥४१॥                                       |
| कर सकता है ?॥ २९॥                                    | हे काम! उत्पन्न होते ही इन सबने बारंबार मारय–              |
| हे ब्रह्मन्! जलती हुई अग्निके समान प्रकाशित          | मारय [मारो–मारो]—इस प्रकारका शब्द कहा है,                  |
| नेत्रोंवाले तथा जटा धारण करनेसे महाविकराल उन         | इसलिये इनका नाम 'मार' होना चाहिये॥ ४२॥                     |
| कैलासपर्वतिनवासी शिवजीको देखकर उनके सामने            | हे काम! अपनी पूजाके बिना ये गण अनेक                        |
| कौन खड़ा रह सकता है ?॥ ३०॥                           | प्रकारकी कामनाओंमें रत मनवाले प्राणियोंके कार्योंमें       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कामके वचनको         | सर्वदा विघ्न किया करेंगे॥४३॥                               |
| सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिन्तामग्न हो गया और       | हे कामदेव! तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य              |
| बोलनेकी इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका॥ ३१॥         | कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायतामें सदा तत्पर रहेंगे,      |
| मैं कामदेव शिवको मोहित करनेमें समर्थ नहीं हूँ।       | इसमें संशय नहीं है॥ ४४॥                                    |
| हे मुने! उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दु:खके साथ       | जब-जब और जहाँ-जहाँ तुम अपने कार्यके लिये                   |
| उष्ण श्वास लेने लगा॥३२॥                              | जाओगे, तब-तब वहाँ-वहाँ ये तुम्हारी सहायताके लिये           |
| उस समय मेरे नि:श्वास अनेक रूपोंवाले, महाबलवान्,      | जायँगे॥ ४५॥                                                |
| लपलपाती जीभवाले, चंचल तथा अत्यन्त भयंकर              | ये तुम्हारे अस्त्रोंसे वशवर्ती प्राणियोंके चित्तमें सदैव   |
| गणोंके रूपमें परिणत हो गये॥ ३३॥                      | भ्रान्ति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियोंके ज्ञानमार्गमें विघ्न |
| उन गणोंने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकारके              | डालेंगे॥ ४६॥                                               |
| असंख्य विकराल, महाभयंकर बाजे बजाना प्रारम्भ          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनिसत्तम! मेरे इस वचनको         |
| किया। मेरे नि:श्वाससे उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्माके | सुनकर रति और वसन्तसहित वह कामदेव कुछ प्रसन्नमुख            |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १० ] * ब्रह्मा और विष्णुके संवादमें शिवमाहात्म्यका वर्णन * २३९ |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                                             |                                                      |  |
| हो गया॥ ४७॥                                                                          | स्थानपर गया॥५५॥                                      |  |
| मेरी बातको सुनकर वे सभी गण अपने-अपने                                                 | [वहाँ जाकर] कामदेवने पहलेके समान ही                  |  |
| स्वरूपसे मुझे तथा कामदेवको चारों ओरसे घेरकर बैठ                                      | अपना प्रभाव दिखाया तथा वसन्तने भी अनेक प्रकारकी      |  |
| गये। इसके बाद मुझ ब्रह्माने कामसे प्रेमपूर्वक कहा—                                   | बुद्धिका प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किये, मारगणोंने   |  |
| [हे मदन!] मेरी बात मानो, तुम इन गणोंको साथ लेकर                                      | भी वहाँ बहुत उपाय किये, किंतु परमात्मा शंकरको        |  |
| शिवको मोहित करनेके लिये पुन: जाओ॥४८-४९॥                                              | कुछ भी मोह न हुआ॥५६-५७॥                              |  |
| अब तुम इन मारगणोंके साथ मन लगाकर ऐसा                                                 | तब वह कामदेव लौटकर पुन: मेरे पास आया।                |  |
| प्रयत्न करो, जिससे स्त्री ग्रहण करनेके लिये शिवजीको                                  | समस्त मारगण भी अभिमानरहित तथा उदास होकर मेरे         |  |
| मोह हो जाय। हे देवर्षे! मेरी बात सुनकर काम गौरवका                                    | सामने खड़े हो गये॥५८॥                                |  |
| ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनयपूर्वक मुझसे                                     | हे तात! तब उदास और गर्वरहित कामदेवने                 |  |
| पुन: यह वचन कहने लगा— ॥ ५०-५१ ॥                                                      | मारगणों तथा वसन्तके साथ मेरे सामने खड़े होकर         |  |
| <b>काम बोला</b> —हे तात! मैंने शिवको मोहित                                           | प्रणाम करके मुझसे कहा—॥५९॥                           |  |
| करनेके लिये भली-भाँति यत्नपूर्वक उपाय किये, किंतु                                    | हे विधे! मैंने शिवजीको मोहित करनेके लिये             |  |
| उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमानमें भी                                       | पहलेसे भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्तवाले |  |
| वे मोहित नहीं हैं॥५२॥                                                                | उन शिवको कुछ भी मोह नहीं हुआ॥६०॥                     |  |
| किंतु आपकी वाणीका गौरव मानकर इन मारगणोंको                                            | उन दयालुने मेरे शरीरको भस्म नहीं किया, इसमें         |  |
| देखकर आपकी आज्ञासे मैं पुन: वहाँ पत्नीसहित                                           | मेरे पूर्वजन्मका पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा   |  |
| जाऊँगा॥५३॥                                                                           | निर्विकार हैं। हे ब्रह्मन्! यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि |  |
| हे ब्रह्मन्! मैंने मनमें यह निश्चय कर लिया है कि                                     | महादेवजी दारपरिग्रह करें, तो मेरे विचारसे आप         |  |
| उन्हें मोह नहीं होगा और हे विधे! मुझे यह शंका है                                     | गर्वरहित होकर दूसरा उपाय कीजिये॥६१-६२॥               |  |
| कि [इस बार] कहीं वे मेरे शरीरको भस्म न कर                                            | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम   |  |
| दें ॥ ५४ ॥                                                                           | करके गर्वका खण्डन करनेवाले दीनवत्सल शम्भुका          |  |
| हे मुनीश्वर! ऐसा कहकर वह कामदेव वसन्त,                                               | स्मरण करता हुआ परिवारसहित अपने आश्रमको चला           |  |
| रित तथा मारगणोंको साथ लेकर भयपूर्वक शिवजीके                                          | गया ॥ ६३ ॥                                           |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय                                       | । रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें कामप्रभाव एवं     |  |
| मारगणोत्पत्तिवर्णन नामक न                                                            | तौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ९॥                           |  |
|                                                                                      | <b></b>                                              |  |
| दसवाँ                                                                                | अध्याय                                               |  |
| ब्रह्मा और विष्णुके संवाद                                                            | में शिवमाहात्म्यका वर्णन                             |  |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे ब्रह्मन्! हे विधे! हे महाभाग!                                 | क्या किया? अब उस चरित्रको कहिये॥२॥                   |  |
| आप धन्य हैं, जो आपकी बुद्धि शिवमें आसक्त है।                                         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! आप अत्यन्त           |  |
| आपने परमात्मा शंकरजीके सुन्दर चरित्रका आख्यान                                        | प्रसन्नतापूर्वक महादेवजीके चरित्रको सुनिये, जिसके    |  |
| किया॥१॥                                                                              | श्रवणमात्रसे मनुष्य विकारसे मुक्त हो जाता है॥३॥      |  |
| मारगणों तथा [अपनी स्त्री] रतिके साथ जब काम                                           | कामके संपरिवार अपने आश्रममें चले जानेपर उस           |  |
| अपने स्थानपर चला गया, तब क्या हुआ और आपने                                            | समय जो हुआ, उस चरित्रको मुझसे सुनिये॥४॥              |  |

| २४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> |
| हे नारद! मेरा घमण्ड चूर-चूर हो गया और अपने                                   | प्रकारके उपाय किये, परंतु वे सब निष्फल हो गये। उन                                 |
| मनोरथके अपूर्ण रहनेसे मुझ आनन्दरहितके हृदयमें                                | समदर्शी योगीको मोह नहीं हुआ॥१७॥                                                   |
| विस्मय हुआ॥५॥                                                                | मेरा यह वचन सुनकर शिवतत्त्वके ज्ञाता, विज्ञानी                                    |
| मैंने मनमें अनेक प्रकारसे विचार किया कि वे                                   | तथा सब कुछ देनेवाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे                                  |
| निर्विकार, जितात्मा तथा योगपरायण शिव स्त्रीको किस                            | कहने लगे॥ १८॥                                                                     |
| प्रकार ग्रहण कर सकते हैं ?॥६॥                                                | विष्णुजी बोले—हे पितामह! आपकी इस प्रकारकी                                         |
| हे मुने! इस प्रकार अनेक तरहसे विचार करके                                     | बुद्धि किस कारणसे हो गयी है? हे ब्रह्मन्! अपनी                                    |
| अहंकाररहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिवस्वरूप                              | सुबुद्धिसे सब विचारकर मुझसे सत्य-सत्य उसे कहें॥ १९॥                               |
| उन विष्णुका भक्तिपूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! अब उस चरित्रको                                     |
| वाक्योंसे युक्त कल्याणकारी स्तोत्रोंसे मैं उनकी स्तुति                       | सुनिये। यह आपकी माया मोहनेवाली है, सुख-दु:खमय                                     |
| करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमलनयन, शंख-                                   | यह सारा जगत् उसीके अधीन है॥२०॥                                                    |
| पद्म-गदाधारी, पीताम्बरसे सुशोभित तथा श्यामवर्णके                             | उसी मायाके द्वारा प्रेरित होकर मैं [इस प्रकारका]                                  |
| शरीरवाले भक्तप्रिय भगवान् विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख                        | पाप करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश! आपकी                                  |
| प्रकट हो गये॥७—९॥                                                            | आज्ञासे मैं कह रहा हूँ। आप उसे सुनिये॥ २१॥                                        |
| उस प्रकारके रूपवाले शरणागतवत्सल उन भगवान्को                                  | सृष्टिके प्रारम्भमें मेरे दक्ष आदि दस पुत्र उत्पन्न                               |
| देखकर मैंने पुन: प्रेमसे गद्गद वाणीमें बार-बार उनकी                          | हुए और मेरी वाणीसे एक परम सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न                                |
| स्तुति की॥१०॥                                                                | हुई ॥ २२ ॥                                                                        |
| अपने भक्तोंके दु:खको दूर करनेवाले भगवान्                                     | जिसमें धर्म मेरे वक्ष:स्थलसे, काम मनसे तथा                                        |
| विष्णु उस स्तोत्रको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो मुझ                             | अन्य पुत्र मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए, हे हरे! कन्याको                               |
| शरणागत ब्रह्मासे कहने लगे॥११॥                                                | देखकर मुझे मोह हो गया॥२३॥                                                         |
| विष्णुजी बोले—हे विधे! हे ब्रह्मन्! हे महाप्राज्ञ!                           | मैंने आपकी मायासे मोहित होकर जब उसे                                               |
| आप धन्य हैं, हे लोककर्ता! आपने आज किसलिये मेरा                               | कुदृष्टिसे देखा, तब उसी समय महादेवजीने आकर मेरी                                   |
| स्मरण किया और किसलिये आप मेरी स्तुति कर रहे                                  | तथा मेरे पुत्रोंकी निन्दा की॥ २४॥                                                 |
| हें ?॥ १२॥                                                                   | हे नाथ! उन्होंने स्वयंको श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर                                  |
| आपको कौन-सा महान् दु:ख हो गया है, उसे                                        | ज्ञानी, योगी, जितेन्द्रिय, भोगरहित मुझ ब्रह्माको तथा मेरे                         |
| अभी बताइये। उस सम्पूर्ण दु:खका मैं नाश करूँगा,                               | पुत्रोंको धिक्कारा॥ २५॥                                                           |
| इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥१३॥                                            | हे हरे! मेरे पुत्र होकर भी शिवने सबके सामने ही                                    |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! विष्णुके इन वचनोंको                          | मेरी निन्दा की। यही मुझे महान् दु:ख है, इसे मैंने                                 |
| सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम                            | आपके सामने कह दिया॥ २६॥                                                           |
| करके विष्णुसे यह वचन कहा—॥१४॥                                                | यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें, तो मैं सुखी हो जाऊँगा                                  |
| हे देवदेव! हे रमानाथ! मेरी बात सुनिये और हे                                  | और मेरे मनका कष्ट दूर हो जायगा। हे केशव!                                          |
| मानद! उसे सुनकर दया करके मेरा दु:ख दूर कीजिये                                | इसीलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ॥ २७॥                                              |
| तथा मुझे सुखी कीजिये॥१५॥                                                     | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] मुझ ब्रह्माका यह                                |
| हे विष्णो! मैंने रुद्रके सम्मोहनके लिये सपरिवार                              | वचन सुनकर विष्णु हँसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्माको                                  |
| मारगण तथा वसन्तके साथ कामको भेजा था॥१६॥                                      | हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे—॥२८॥                                            |
| उन्होंने शिवजीको मोहित करनेके लिये अनेक                                      | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे विधे! सम्पूर्ण भ्रमका निवारण                             |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ०१०]  * ब्रह्मा और विष्णुके संवादमें शिवमाहात्म्यका वर्णन  * |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| *******************************                                                  | ********************************                       |
| करनेवाले और वेद तथा आगमोंद्वारा अनुमोदित परमार्थयुक्त                            | यदि आपका यह विचार है कि शिवजी अवश्य                    |
| मेरे वचनको सुनें॥ २९॥                                                            | दारपरिग्रह करें, तो शिवजीका स्मरण करते हुए आप          |
| हे विधे! वेदके वक्ता तथा समस्त लोकके कर्ता                                       | शिवाको उद्देश्य करके कठोर तप कीजिये॥४२॥                |
| होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धियुक्त                                | आप अपनी इच्छाको हृदयमें धारणकर [भगवती]                 |
| किस प्रकार हो गये?॥३०॥                                                           | शिवाका ध्यान कीजिये। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गयीं, |
| हे मन्दात्मन्! आप अपनी जड़ताका त्याग करें                                        | तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी॥४३॥                   |
| और इस प्रकारकी बुद्धि न करें। सम्पूर्ण वेद स्तुतिद्वारा                          | यदि वे शिवा सगुणरूपसे अवतार लेकर किसी                  |
| क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धिसे उसका स्मरण करें॥ ३१॥                               | मनुष्यकी कन्या बनें, तो निश्चय ही वे उन (शिव)-         |
| हे दुर्बुद्धे! आप उन परेश, रुद्रको अपना पुत्र                                    | की पत्नी बन सकती हैं॥ ४४॥                              |
| समझते हैं। हे विधे! आप वेदके वक्ता हैं, फिर भी                                   | हे ब्रह्मन्! आप [इस कार्यके लिये] दक्षको आज्ञा         |
| आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है॥३२॥                                           | दीजिये कि वे स्वयं भक्तितत्पर होकर उन शिवपत्नीको       |
| [ऐसा ज्ञात होता है कि] इस समय आपकी                                               | उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक तप करें॥ ४५॥         |
| सुबुद्धि नष्ट हो गयी है और आपमें कुमति उत्पन्न हो                                | हे तात! आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे                |
| गयी है, जो आप शंकरको सामान्य देवता समझकर                                         | शिवा और शिव भक्तोंके अधीन हैं, परब्रह्मस्वरूप ये       |
| उनसे द्रोह कर रहे हैं॥३३॥                                                        | दोनों स्वेच्छासे सगुणभाव धारण कर लेते हैं॥४६॥          |
| हे ब्रह्मन्! निर्णय करके वेदोंमें वर्णित किया गया                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुने इस   |
| जो कल्याणकारक तत्त्वसिद्धान्त कहा गया है, उसे आप                                 | प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिवजीका स्मरण           |
| सुनिये और सद्बुद्धि रखिये॥ ३४॥                                                   | किया और उसके बाद उनकी कृपासे ज्ञान प्राप्तकर वे        |
| शिवजी ही समस्त सृष्टिके कर्ता, भर्ता, हर्ता                                      | मुझसे कहने लगे—॥ ४७॥                                   |
| परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार,                  | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे ब्रह्मन्! पूर्वकालमें शिवजीकी |
| परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनन्त, सबका अन्त करनेवाले,                             | इच्छासे उत्पन्न हुए हम दोनोंके द्वारा प्रार्थना करनेपर |
| स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि-पालन-संहारको करनेवाले,                          | उन्होंने जो-जो वचन कहा था, उसका स्मरण                  |
| सत्त्व-रज-तम—इन तीन गुणोंसे युक्त, सर्वव्यापी, रज-                               | कीजिये॥ ४८॥                                            |
| सत्त्व-तमरूपसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण                              | आप वह सब भूल गये हैं। शिवजीकी जो                       |
| करनेवाले, मायासे भिन्न, इच्छारहित, मायास्वरूप, माया                              | पराशक्ति है, वह धन्य है, उसीने इस समस्त जगत्को         |
| रचनेमें प्रवीण, सगुण, स्वतन्त्र, अपनेमें आनन्दित रहनेवाले,                       | मोहित कर रखा है। शिवके अतिरिक्त उसे कोई नहीं           |
| निर्विकल्पक, अपनेमें ही रमण करनेवाले, द्वन्द्वसे रहित,                           | जान सकता॥ ४९॥                                          |
| भक्तोंके अधीन रहनेवाले, उत्तम शरीरवाले, योगी, सदा                                | हे ब्रह्मन्! जब निर्गुण शिवजीने अपनी इच्छासे           |
| योगमें निरत रहनेवाले, योगमार्ग दिखानेवाले, लोकेश्वर,                             | सगुणरूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको             |
| गर्वको दूर करनेवाले तथा सदैव दीनोंपर दया करनेवाले                                | उत्पन्न करके अपनी शक्तिके साथ उत्तम विहार करनेवाले,    |
| हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते                               | सृष्टिकर्ता, अविनाशी, परमेश्वर उन शम्भुने आपको         |
| हैं!॥ ३५—४०॥                                                                     | सृष्टिकार्यके लिये तथा मुझे उसके पालनके लिये आदेश      |
| हे ब्रह्मन्! [शिव हमारे पुत्र हैं—] इस प्रकारका                                  | दिया॥ ५०–५१॥                                           |
| अज्ञान छोड़ दीजिये। उन्हींकी शरणमें जाइये और सब                                  | उसके बाद हम दोनोंने हाथ जोड़कर विनम्र होकर             |
| प्रकारसे शिवजीका भजन कीजिये, वे प्रसन्न होकर                                     | निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुणरूप            |
| आपका कल्याण करेंगे॥४१॥                                                           | धारणकर अवतार लीजिये। ऐसा कहनेपर करुणामय                |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* श्रीशिवमहापुराण-तथा अनेक प्रकारकी लीलाएँ करनेमें प्रवीण उन स्वामी विष्णुजी बोले—[हे ब्रह्मन्!] भगवान् महेश्वर शिवजीने आकाशकी ओर देखकर हँसते हुए प्रेमपूर्वक ऐसा कहकर हमदोनोंपर कुपा करके अन्तर्धान हो गये, उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने-अपने कार्योंमें कहा-॥ ५२-५३॥ हे विष्णो! मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्माजीके लग गये॥५८॥ अंगसे प्रकट होगा, जो लोकमें रुद्र नामसे प्रसिद्ध हे ब्रह्मन्! समय पाकर हमदोनोंने स्त्री ग्रहण कर होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्णरूप आप दोनोंके समस्त ली, किंतु शंकरजीने नहीं। वे रुद्र नामसे अवतीर्ण हुए कार्यको पूरा करनेवाला, जगत्का लयकर्ता, सभी गुणोंका हैं और कैलास पर्वतपर रहते हैं॥५९॥ अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करनेवाला हे प्रजेश्वर! वे शिवा सती नामसे अवतीर्ण होंगी। अत: उन्हें उत्पन्न होनेके लिये हमदोनोंको यत्न करना होगा॥५४-५५॥ चाहिये॥६०॥ यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु 'हर' मेरे पूर्णरूप होंगे। [इसी प्रकार] हे पुत्रो! उमाके भी तीन प्रकारके परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अन्तर्धान रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णुकी पत्नी, सरस्वती ब्रह्माकी पत्नी हो गये। तब मैं [शिवजीके प्रति] ईर्ष्यारहित होकर और पूर्णरूपा सती रुद्रकी पत्नी होंगी॥५६-५७॥ अत्यधिक प्रसन्न हो गया॥६१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें ब्रह्मा और विष्णुका संवाद नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १०।। ग्यारहवाँ अध्याय ब्रह्माद्वारा जगदम्बिका शिवाकी स्तुति तथा वरकी प्राप्ति करनेपर वे योगनिद्रा भगवती चण्डिका मेरे सामने प्रकट नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे महाप्राज्ञ! हे तात! [आपसे] इस प्रकार कहकर विष्णुके अन्तर्धान हो हो गयीं॥६॥ जानेपर क्या हुआ? हे विधे! आपने क्या किया? हे वे भगवती दुर्गा चिकने अंजनके समान शरीरकी वक्ताओंमें श्रेष्ठ! आप मुझसे कहिये॥१॥ कान्तिसे युक्त थीं, वे सुन्दर रूपसे सम्पन्न थीं, उनकी ब्रह्माजी बोले—हे श्रेष्ठ विप्रनन्दन! भगवान दिव्य चार भुजाएँ थीं, वे सिंहपर सवार थीं, वे विष्णुके चले जानेपर मैंने जो कार्य किया, आप उसे हाथमें वरमुद्रा धारण किये हुए थीं, उनके केशोंमें सावधानीपूर्वक सुनिये॥ २॥ मोती तथा मणियाँ ग्रथित थीं, वे अत्यन्त उत्कट थीं, उनका मुख शरत्कालीन पूर्णिमाके समान था, उनके तब मैं विद्या-अविद्यास्वरूपा, शुद्ध, परब्रह्मस्वरूपिणी मस्तकपर शुभ चन्द्रमा सुशोभित हो रहा था, वे तीन तथा जगत्को धारण करनेवाली शम्भुप्रिया देवी दुर्गाकी नेत्रोंसे युक्त थीं, उनके समस्त शरीरके अवयव परम स्तुति करने लगा॥३॥ मनोहर थे तथा वे चरणकमलके नखकी कान्तिसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली, नित्य, निराश्रय, निराकुल, प्रकाशित हो रही थीं॥७-८॥ त्रिदेवोंको उत्पन्न करनेवाली, स्थूलसे भी स्थूल रूप धारण करनेवाली तथा निराकार दुर्गाकी मैं वन्दना करता इस प्रकार अपने सामने शिवकी शक्ति उन भगवती हूँ। आप चित्स्वरूपा, परमानन्दस्वरूपिणी तथा परमात्म-उमाको उपस्थित देखकर भक्तिसे सिर झुकाकर मैं उन्हें स्वरूपिणी हैं। हे देवेशि! मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों और प्रणाम करके [इस प्रकार] स्तुति करने लगा—॥९॥ ब्रह्माजी बोले—हे जगत्की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-मेरा कार्य करें। आपको नमस्कार है॥४-५॥ स्वरूपे! हे सर्गस्थितिरूपे! आपको नमस्कार है। आप हे मुने! हे देवर्षे! मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ११] * ब्रह्माद्वारा जगदम्बिका शिव | ाकी स्तुति तथा वरकी प्राप्ति <b>*</b>                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| *************************                               | <u> </u>                                                |
| समस्त चराचरकी शक्ति, सनातनी तथा सबको मोहित              | मेरे प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट हो जानेपर कार्य–             |
| करनेवाली हैं॥ १०॥                                       | सिद्धि निश्चित है। अत: आप अपनी मनोभिलिषत                |
| जो महालक्ष्मी भगवान् विष्णुको मालाकी भाँति              | बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूपसे            |
| हृदयमें धारण करनेवाली, विश्वका भरण करनेवाली तथा         | करूँगी॥ १९॥                                             |
| सभीका पोषण करनेवाली हैं, जो महेश्वरी पूर्वमें           | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देवि! हे महेश्वरि! मेरे ऊपर   |
| त्रिलोकीका सृजन करनेवाली हैं, उसका संहार करनेवाली       | कृपाकर मेरी बात सुनें। हे सर्वज्ञे! आपकी आज्ञासे मैं    |
| हैं तथा गुणोंसे सर्वथा परे हैं॥११॥                      | अपने मनोरथकी बात कह रहा हूँ॥२०॥                         |
| जो योगियोंके लिये पूज्य हैं, मनोहर हैं—वे आप            | हे देवेशि! पूर्वकालमें मेरे ललाट-प्रदेशसे उत्पन्न       |
| ही हैं। हे परमाणुओंकी सारस्वरूपे! आपको नमस्कार          | हुए आपके पति जो रुद्रनामसे प्रसिद्ध हैं, वे इस          |
| है। जो यम-नियमोंसे पवित्र हुए योगियोंके हृदयमें         | समय योगी होकर कैलासपर्वतपर निवास कर रहे                 |
| निवास करनेवाली तथा योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य हैं, वे   | हैं ॥ २१ ॥                                              |
| प्रकाश एवं शुद्धि आदिसे युक्त, मोहसे रहित एवं [इस       | वे भूतोंके स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक              |
| जगत्को] अनेक प्रकारसे अवलम्ब देनेवाली विद्यास्वरूपा     | समाधिमें लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होनेके    |
| आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनन्तरूपा हैं।        | कारण पत्नीसे रहित हैं और [आत्मामें रमण करनेके           |
| [हे भगवति!] आप कालरूपसे इस जगत्को धारण                  | कारण] दूसरी पत्नीकी अपेक्षा नहीं करते॥ २२॥              |
| करती हैं॥१२-१३॥                                         | हे सति! आप उन्हींको मोहित करें, जिससे वे                |
| आप गुणोंसे युक्त होकर सभी प्राणियोंमें नित्य            | [आत्माभिरमणसे उपरत होकर] दूसरी स्त्री [आप]-             |
| विकाररूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे! आप तीनों        | को देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मनको       |
| गुणोंकी कारणरूपा हैं तथा इससे परे भी हैं॥१४॥            | मोहित करनेवाली नहीं होगी। इसलिये आप ही दक्षकी           |
| [हे देवि!] आप सत्त्व, रज तथा तम—इन तीनों                | कन्या बनकर अपने रूपसे शिवजीको मोहित करनेवाली            |
| गुणोंके साथ ही पार्थिव विकारोंसे रहित तुरीय रूप हैं।    | हों। हे शिवे! आप शिवपत्नी बनें॥२३-२४॥                   |
| आप इस जगत्की तथा गुणोंकी हेतुभूता हैं। आप ही            | जिस प्रकार आप लक्ष्मीका रूप धारणकर विष्णुको             |
| ब्रह्माण्डमें स्थित रहकर इस जगत्की सृष्टि, प्रलय तथा    | प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसारके हितके लिये आप      |
| पालन करती हैं॥ १५॥                                      | इस कार्यको भी वैसे ही करें॥२५॥                          |
| हे सम्पूर्ण जगत्की बीजस्वरूपे! हे ज्ञान तथा             | हे देवि! जब उन शिवने स्त्रीविषयक अभिलाषा-               |
| ज्ञेयस्वरूपिणि! आप सर्वदा जगत्के हितसाधनमें तत्पर       | मात्रसे मेरी निन्दा की, तो भला वे स्वेच्छासे किस प्रकार |
| रहनेवाली हैं। अत: हे शिवपितन! आपको सदा नमस्कार          | स्त्री ग्रहण कर सकते हैं?॥२६॥                           |
| है ॥ १६ ॥                                               | यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें, तो भी वे तो सृष्टिके     |
| [ब्रह्माजी बोले—] मेरी स्तुतिको सुनकर लोकका             | आदि, मध्य और अन्तमें सदैव विरक्त रहते हैं, अत:          |
| कल्याण करनेवाली वे महाकाली, सामान्य मनुष्यकी            | उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी ?॥ २७॥                |
| भाँति मुझ जगत्स्रष्टासे प्रेमपूर्वक कहने लगीं॥१७॥       | हे देवि! इस प्रकार चिन्तापरायण हुए मेरे लिये            |
| <b>देवी बोलीं</b> —हे ब्रह्मन्! आपने मेरी स्तुति        | आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है, इसलिये            |
| किसलिये की है, इसे आप ठीकसे समझ लें। आप                 | विश्वकल्याणके निमित्त आप मेरे इस कार्यको                |
| मेरे भक्त हैं, तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन        | करें॥ २८॥                                               |
| करें ॥ १८ ॥                                             | शिवजीको मोहित करनेमें न विष्णु, न लक्ष्मी, न            |

काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन्माता! आपके ऊपर क्रोधित न हों॥४०॥ बिना कोई भी उन्हें मोहित करनेमें समर्थ नहीं है॥ २९॥ ब्रह्माजी बोले-शिवाने इस प्रकार विचारकर अतः आप दिव्यरूपा दक्षपुत्रीके रूपमें जन्म लेकर मनसे महादेवजीका स्मरण किया। तत्पश्चात् शिवकी मेरी भक्तिके आग्रहसे महायोगी शिवको मोहित करें और आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगीं—॥४१॥ उनकी पत्नी महेश्वरी बनें॥ ३०॥ दुर्गा बोलीं - हे ब्रह्मन्! आपने जो भी कहा हे देवेशि! इस समय दक्षप्रजापित क्षीरसमुद्रके है, वह सब सत्य है, मुझे छोड़कर शंकरजीको उत्तर तटपर आपको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे मनमें मोहित करनेवाली कोई दूसरी स्त्री संसारमें नहीं आपका ध्यान करते हुए दृढ्व्रती होकर तपस्या कर रहे है ॥ ४२ ॥ हैं ॥ ३१ ॥ आपने जो कहा कि जबतक शंकरजी दारपरिग्रह ब्रह्माजी बोले-मेरे इस वचनको सुनकर वे नहीं करेंगे, तबतक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात जगदम्बिका शिवा चिन्तित हो उठीं और विस्मित होकर भी सत्य है॥४३॥ अपने मनमें कहने लगीं — ॥ ३२॥ मुझमें भी महाप्रभुको मोहित करनेकी सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहनेसे दुगुने उत्साहसे युक्त होकर देवी बोलीं - वेदवक्ता और जगत्कर्ता ये विधाता मैं पूर्ण प्रयत्न करूँगी॥४४॥ महान् अज्ञानसे युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं-अहो! यह महान् आश्चर्य है!॥३३॥ हे विधे! अब मैं वैसा उपाय करूँगी, जिससे ब्रह्माके चित्तमें ऐसा यह दु:खदायी महान् मोह शंकरजी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे॥४५॥ कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्माको भी जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मीजी विष्णुप्रिया हैं, मोहित करना चाहते हैं!॥३४॥ उसी प्रकार मैं भी सतीरूप धारणकर उनकी वशवर्तिनी ये ब्रह्मा मुझसे शिवजीके मोहका वर चाहते हैं, [प्रिया पत्नी] बनूँगी॥४६॥ इनका कौन-सा लाभ है ? वे प्रभु तो निर्विकल्प, निर्मोह वे भी जिस प्रकारसे मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हींकी कृपासे वैसा ही यत्न करूँगी॥४७॥ हैं ॥ ३५ ॥ वे शम्भु निर्विकार, निर्गुण तथा परब्रह्म हैं और मैं हे पितामह! मैं दक्षकी पत्नीके गर्भसे सतीरूपसे तो सदा उनकी आज्ञामें रहनेवाली दासी हूँ॥ ३६॥ जन्म लेकर अपनी लीलाके द्वारा शिवजीको प्राप्त वे स्वतन्त्र परमेश्वर शिवभक्तोंके उद्धारहेतु अपने करूँगी॥ ४८॥ पूर्ण रूपसे रुद्र नामसे अवतीर्ण हुए हैं॥ ३७॥ जिस प्रकार संसारमें अन्य प्राणी स्त्रीके वशमें होते वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णुके भी स्वामी हैं और किसी हैं, उसी प्रकार मेरी भक्तिसे वे महादेवजी भी स्त्रीके भी प्रकार शिवसे कम नहीं हैं। वे योगका आदर वशवर्ती बने रहेंगे॥४९॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! मुझसे इस प्रकार करनेवाले, मायासे रहित, मायापित तथा परसे भी परे कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते-देखते वहीं हैं ॥ ३८ ॥ अज्ञानसे मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा अन्तर्धान हो गयीं॥५०॥ सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं॥ ३९॥ उनके अन्तर्धान हो जानेपर मैं लोकपितामह ब्रह्मा यदि इन ब्रह्माको वरदान न दूँ, तो वेदकी नीति भ्रष्ट वहाँ गया, जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ होती है। अब मैं क्या करूँ, जिससे प्रभु महेश्वर मेरे वर्णन किया॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें दुर्गास्तृति-ब्रह्मवरप्राप्तिवर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ११॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

## बारहवाँ अध्याय

#### दक्षप्रजापतिका तपस्याके प्रभावसे शक्तिका दर्शन और उनसे रुद्रमोहनकी प्रार्थना करना नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे शिवभक्त!हे प्राज्ञ!।

हे निष्पाप! आपने शिवा तथा शिवके कल्याणकारी चरित्रका भलीभाँति वर्णन किया और मेरे जन्मको पवित्र कर दिया॥१॥ अब आप यह बताइये कि व्रतमें दृढ़ता रखनेवाले दक्षने तप करके देवीसे कौन-सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्षकन्याके रूपमें उत्पन्न हुईं ?॥ २॥ ब्रह्माजी बोले—हे नारद! तुम इन मुनियोंके साथ शिवमें भक्ति रखनेके कारण अत्यन्त धन्य हो। उत्तम व्रतवाले दक्षने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त

मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान् महाराज दक्षप्रजापति उस कार्यकी सिद्धिकी इच्छासे चित्तको समाहितकर देवी

किया, उसे सुनो॥३॥

किया॥६॥

समझा॥ १०॥

उत्तरतटपर रहनेवाली उन जगदम्बिकाको हृदयमें धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेहेतु तपस्या करने लगे॥४-५॥

जगदम्बाकी उपासनाके लिये गये और क्षीरसागरके

इन्द्रियोंको अपने वशमें करके दृढ्व्रती उन दक्षने देवताओंके तीन हजार वर्षपर्यन्त नियमपूर्वक तप

उन जगन्मयी शिवाका ध्यान करते हुए दक्षने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समयको

व्यतीत किया॥७॥ इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गाके ध्यानमें संलग्न होकर

बहुत समयतक तपस्या करते रहे और अनेक नियमोंसे देवीकी आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ! अहिंसा,

ब्रह्मचर्य आदि यमोंसे युक्त होकर जगदम्बाकी पूजा करते हुए उन दक्षके सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुईं॥ ८-९॥

तब दक्ष प्रजापतिने उन जगन्मयी जगदम्बाको अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपनेको कृत्यकृत्य सिंहपर सवार, कृष्णवर्णवाली, सुन्दर मुखवाली,

चार भुजाओंवाली, हाथोंमें वर-अभय-नीलकमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर, लाल नेत्रवाली, बिखरे हुए सुन्दर बालोंसे युक्त, जगत्की जन्मदात्री तथा

प्रजापतिने [अपनी] विचित्र वाणीसे उनकी स्तुति की॥११-१२॥ दक्ष बोले-हे जगदम्बे! हे महामाये! हे

जगदीश्वरि! हे महेश्वरि! आपने कृपा करके मुझे अपने रूपका दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है॥ १३॥

शिवरूपिणि! प्रसन्न हों, हे भक्तवरदे! प्रसन्न हों, हे

सुन्दर कान्तिवाली उन कालिकाको प्रणामकर दक्ष-

हे भगवति! हे आद्ये! मुझपर प्रसन्न हों, हे

जगन्माये! आपको नमस्कार है॥१४॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! संयत चित्तवाले दक्षने

इस प्रकार महेश्वरीकी स्तुति की, तब उनके मनोरथको जानती हुई भी वे दक्षसे कहने लगीं—॥१५॥

देवी बोलीं - हे दक्ष! मैं आपकी इस भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है,

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-२४६ बन जाऊँ॥ २७॥ अत: अपना अभीष्ट वर माँगिये॥१६॥ ब्रह्माजी बोले—जगन्माताके इस वचनको सुनकर वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णुके सेव्य, विकाररहित दक्ष प्रजापति अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवाको बारंबार तथा पूर्ण हैं। अत: बिना तपके इस प्रकारकी कार्यसिद्धि प्रणाम करते हुए कहने लगे—॥१७॥ नहीं हो सकती है॥ २८॥ दक्ष बोले-हे जगदम्ब! हे महामाये! यदि आप मैं तो प्रत्येक जन्ममें उनकी प्रिय दासी हूँ और मुझे वर देना चाहती हैं, तो मेरे वचनोंको सुनिये और अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले वे सदाशिव मेरे प्रसन्ततासे मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये॥ १८॥ स्वामी हैं॥ २९॥ जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्रनामसे ब्रह्माके वे वरके प्रभावसे ब्रह्माजीकी भृकुटिसे अवतीर्ण हुए पुत्ररूपमें अवतरित हुए हैं, वे परमात्माके पूर्णावतार हैं, हैं और मैं भी उन्हींकी आज्ञासे ब्रह्माजीके वरदानसे इस लोकमें अवतार लुँगी॥३०॥ परंतु अभीतक आपका अवतार नहीं हुआ है, [आपके अतिरिक्त] उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अत: हे हे तात! अब आप अपने घर जाइये। मैंने शिवे! आप पृथ्वीपर अवतरित होकर उन्हें मोहित अपनी दूतीको सारी बात बता दी है। मैं [कुछ ही करें॥ १९-२०॥ दिनोंमें] आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिवकी पत्नी बनुँगी॥ ३१॥ [हे देवि!] आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिये आप इस समय मेरी इस प्रकार दक्षप्रजापितसे श्रेष्ठ वचन कहकर कन्याके रूपमें जन्म लेकर शिवपत्नी बनें॥ २१॥ और मनमें शिवकी आज्ञा पाकर वे शिवजीके इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिवजीको चरणकमलोंका ध्यान करके पुन: कहने लगीं—॥३२॥ मोहमें डालें, हे देवि! मेरा यही वर है, आपके सामने देवी बोलीं - हे प्रजापते! परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मनमें सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञाको मैंने सत्य कह दिया॥ २२॥ इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपित सम्पूर्ण तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य लोकोंका और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजीका भी स्वार्थ नहीं ॥ ३३ ॥ है। इसीलिये ऐसा करनेके लिये ब्रह्माजीने मुझे प्रेरित यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतन्त्र हूँ, किया है॥ २३॥ ब्रह्माजी बोले-दक्षके इस वचनको सुनकर अतः दूसरा शरीर धारण करूँगी॥३४॥ जगदम्बा मनमें उन शिवजीका स्मरण करके हँसकर हे प्रजापते! मैं प्रत्येक सर्गमें आपकी कन्या बनकर कहने लगीं — ॥ २४॥ शिवजीकी पत्नी बन्ँगी—मैंने यह वरदान आपको देवी बोलीं - हे तात! हे प्रजापते! हे दक्ष! दिया॥ ३५॥ मेरी सत्य बात सुनिये। मैं आपकी भक्तिसे अत्यन्त ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार दक्ष प्रजापतिसे कहकर प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करनेवाली हूँ। हे दक्ष! वे महेश्वरी उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो में महेश्वरी आपकी पुत्री बन्ँगी, इसमें सन्देह नहीं। गयीं॥ ३६॥ मैं आपकी भक्तिके वशमें हो गयी हूँ॥ २५-२६॥ देवीके अन्तर्धान होनेपर दक्ष भी अपने घर चले हे अनघ! मैं अत्यन्त कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न गये और यह विचारकर आनन्दित हो गये कि देवी मेरी करूँगी, जिससे शिवजीसे वरको प्राप्तकर उनकी पत्नी । कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी॥३७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें दक्षवरप्राप्तिवर्णन

नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १२॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १३ ] \* ब्रह्माकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ \* तेरहवाँ अध्याय ब्रह्माकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्वों तथा सबलाश्वोंको निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे विधे!हे महाप्राज्ञ!| हे तात! वे सभी दक्षपुत्र अपने पिताकी आज्ञा हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ! दक्षप्रजापतिके घर चले जानेके बाद पाकर सृष्टिके उद्देश्यसे तपस्याहेत् पश्चिम दिशाकी ओर फिर क्या हुआ? यह सब [वृत्तान्त] प्रीतिपूर्वक चले गये॥१२॥ वहाँपर परम पवित्र नारायणसर नामक तीर्थ है, कहिये॥१॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] दक्षप्रजापतिने अपने जहाँ दिव्य सिन्धु नदी तथा समुद्रका संगम हुआ आश्रममें जाकर प्रसन्नचित्त हो मेरी आज्ञासे बहुत-सी है ॥ १३ ॥ मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजासृष्टिको बढ़ता उस तीर्थके स्पर्शमात्रसे उनकी बुद्धि अत्यन्त हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहने निर्मल हो गयी और पापके दूर होते ही वे सभी परमहंसधर्ममें स्थित हो गये॥ १४॥ लगे—॥ २-३॥ दक्ष बोले-हे तात! हे ब्रह्मन्! हे प्रजानाथ! मेरे तत्पश्चात् दृढ्चित्तवाले तथा श्रेष्ठ वे दक्षपुत्र द्वारा बनायी गयी प्रजाएँ बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली पिताकी आज्ञासे बँधे होनेके कारण प्रजावृद्धिके लिये तप प्रकारसे विचारकर देख लिया है कि मैंने जितनी भी करने लगे॥ १५॥ सृष्टि की है, वह उतनी ही है॥४॥ हे नारद! सृष्टिसंवर्धनहेतु उन्हें घोर तप करते हुए हे प्रजानाथ! मैं क्या करूँ? यह मेरी प्रजा किस जानकर और विष्णुका मनोगत अभिप्राय समझकर आप प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे उनके पास गये और आदरपूर्वक आपने उनसे कहा-हे प्रजाओंके सृष्टिक्रमका विस्तार करूँ॥५॥ दक्षपुत्र हर्यश्वो! तुमलोग पृथिवीका विस्तार न जानकर ब्रह्माजी बोले—हे दक्ष! हे प्रजापते! हे तात! सृष्टिकर्ममें किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो ?॥ १६-१७॥ मेरी उत्तम बात सुनिये और उसे कीजिये। हे सुरश्रेष्ठ! ब्रह्माजी बोले—वे हर्यश्वगण आपकी कही हुई भगवान् शंकर आपका कल्याण करेंगे॥६॥ बात सुनकर सुष्टिके विषयमें सावधान होकर मनमें बहुत हे प्रजेश! पंचजन प्रजापतिकी जो असिक्नी नामक विचार करने लगे॥ १८॥ सुन्दर पुत्री है, उसे आप पत्नीरूपसे ग्रहण कीजिये॥७॥ जो उत्तम शास्त्ररूपी पिताके निवृत्तिपरक वचनोंको अभीतक आप पत्नीरहित होकर धर्माचरण करते नहीं जानता, वह मात्र गुणोंपर ही विश्वास रखनेवाली रहे हैं, किंतु इस प्रकारकी पत्नीमें मैथुनधर्मसे प्रवृत्त सृष्टिका उपक्रम किस प्रकार कर सकता है ?॥ १९॥

होकर जब आप सृष्टि करेंगे, तब प्रजा बढ़ेगी॥८॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] तब दक्षप्रजापितने मैथुनधर्मसे प्रजासृष्टि करनेके लिये मेरी आज्ञासे वीरणकी

कन्याके साथ विवाह किया॥९॥

अनुसरण करनेवाले थे॥ ११॥

प्रजापित दक्षने अपनी पत्नी उस वीरिणीके गर्भसे हर्यश्व नामक दस हजार पुत्रोंको उत्पन्न किया॥१०॥ हे मुने! वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करनेवाले, पिताकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले और सदा वेदमार्गका

वे परम बुद्धिमान् दक्षपुत्र एकाग्र बुद्धिसे ऐसा विचारकर देवर्षि नारदकी परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणामकर निवृत्तिमार्गमें परायण हो गये॥ २०॥ हे नारद! हे मुने! आप शिवके मन हैं और लोकमें पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिवकी चित्तवृत्तिके अनुसार रहते हैं॥ २१॥ बहुत काल बीतनेपर मेरे पुत्र दक्षप्रजापित नारदजीके

द्वारा अपने पुत्रोंके नाशको सुनकर बहुत सन्तप्त हुए॥ २२॥

उस समय आपने शोक करते हुए दक्षसे बार-बार

कहा कि आप अच्छी सन्तानवाले थे. [जो कि आपके उस समय वे प्रजापित दक्ष क्रोधमें भरकर अपने पुत्र श्रेष्ठ मार्गका अनुसरण करते हुए मुक्त हो गये] ओठोंको फड़फड़ाते हुए आपके पास आये और आपको किंतु वे दक्ष शिवकी मायासे मोहित हो बार-बार शोक धिक्कारते हुए निन्दापूर्वक कहने लगे—॥३३॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

दक्ष बोले—हे अधमोंमें श्रेष्ठ! तुमने साधुका रूप धारणकर मेरे सत्पुत्रोंको यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रोंको इस प्रकार भिक्षुमार्गका उपदेश क्यों

किया, जो उनके लिये कल्याणकारी नहीं था॥ ३४॥ तुम्हारे-जैसे निर्दयी शठने देव, ऋषि तथा पितृ-

ऋणसे मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रोंको ऐसा उपदेशकर उनके इस लोक तथा परलोकके कल्याणको नष्ट कर दिया, क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों \*से मुक्त हुए ही माता-पिताको छोड़कर मोक्षकी इच्छा करता हुआ निवृत्तिमार्गका अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है ॥ ३५-३६॥

मूर्ख! तुम हरिके पार्षदोंके बीचमें व्यर्थ ही विचरण करते हो॥ ३७॥ हे अधमाधम! तुमने बार-बार मेरा अहित किया

बहकानेवाले तथा यशको नष्ट करनेवाले हो। हे

तुम निर्दयी, अत्यन्त निर्लज्ज हो, बालकोंको

है। इसलिये लोकमें भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर अनुग्रह करनेवाले आप भी दक्षके पास आ गये॥ ३२॥ | न रहे॥ ३८॥

तदनन्तर दक्षके पास आकर मैंने उन्हें शान्तिभावका उपदेशकर सान्त्वना देते हुए कहा [शोक मत करो], दैव बड़ा प्रबल होता है॥२४॥ तब दक्षप्रजापितने मेरे द्वारा धीरज बँधाये जानेपर

करते रहे॥ २३॥

पुन: पंचजनकी कन्या [असिक्नी]-के गर्भसे सबलाश्व नामक हजार पुत्रोंको उत्पन्न किया॥ २५॥ दुढ व्रतवाले वे सबलाश्व भी पिताकी आज्ञासे सृष्टिसंवर्धनहेतु वहाँ गये, जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गये थे और सिद्ध हो गये थे॥ २६॥

वे भी उस तीर्थके स्पर्शमात्रसे सर्वथा निष्पाप तथा

शुद्ध अन्त:करणवाले हो गये और उत्तम व्रतमें परायण होकर ब्रह्मका जप करते हुए कठिन तप करने लगे॥ २७॥ हे नारद! आपने सृष्टि करनेके लिये उन्हें तपस्यामें उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वरकी गतिका स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया, जो पूर्वमें उनके भाइयोंको दिया था॥ २८॥

उसी मार्गपर चले गये॥ २९॥ उसी समय दक्षप्रजापितको अनेक उत्पात दिखायी पड़ने लगे। वे अपने पुत्रोंको आया न देखकर आश्चर्यचिकत होकर मनमें दुखी हो गये॥३०॥

उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रोंके नाशके समान ही

हे मुने! आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिये

आपने उनको भी पूर्वके भाइयोंके मार्गका उपदेश किया,

जिससे वे भी अपने भाइयोंके मार्गका अनुसरण करते हुए

आश्चर्यमें भरकर पुत्रशोकसे मूर्च्छित हो अत्यन्त सन्तप्त हो उठे॥ ३१॥ वे दक्ष आपपर कुपित हो गये और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय दैवयोगसे उनके पुत्रोंपर

इन पुत्रोंके भी नाशका जब समाचार सुना, तो वे

\* ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायसे ऋषि-ऋण, यज्ञ और पूजा आदिसे देव-ऋण तथा पुत्रके उत्पादनसे पितृ-ऋणका निवारण होता है।

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ०१४]                                 | पाओंका विवाह * २४९                                           |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                 | **************************************                       |  |
| इस प्रकार शिवजीकी मायासे मोहित हुए दक्षने                | निर्मल बुद्धिवाले आपने भी दक्ष प्रजापतिके इस शापको           |  |
| ईश्वरकी इच्छाको नहीं समझा और सज्जनोंके मान्य             | ग्रहण कर लिया, हे ब्रह्मसाधो! ऐसा साधु स्वयं इस              |  |
| आपको शोकसन्तप्त होकर शाप दे दिया और हे मुने!             | प्रकारके अपकारको सहन कर लेता है॥ ३९-४०॥                      |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहि | हेताके द्वितीय सतीखण्डमें दक्षकी सृष्टि [ उपाख्यान ]-में     |  |
| नारद-शापवर्णन नामक तेरह                                  | वाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥                                    |  |
| <b>─</b>                                                 | <b>&gt;+-</b>                                                |  |
| चौदहवाँ अध्याय                                           |                                                              |  |
| दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्षके यहाँ देवी शिवा        |                                                              |  |
| ( सती )-का प्राकट्य, सतीकी बाललीलाका वर्णन               |                                                              |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देवमुने! इसी समय मैं           | हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करके उनकी स्तुति                  |  |
| लोकपितामह ब्रह्मा भी इस चरित्रको जानकर प्रीतिपूर्वक      | की॥ ११॥                                                      |  |
| शीघ्रतासे वहाँ पहुँचा॥१॥                                 | तब वे देवी सन्तुष्ट होकर मनमें विचार करने लगीं               |  |
| मैंने पूर्वकी भाँति दक्ष प्रजापतिको धैर्य धारण           | कि मुझे अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये वीरिणीमें         |  |
| कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत् स्नेह करने      | अवतार लेना चाहिये। इसके बाद उन जगदम्बाने दक्षके              |  |
| लगे॥ २॥                                                  | मनमें निवास किया। हे मुनिसत्तम! उस समय वे अत्यन्त            |  |
| हे मुनिवर्य! मैं देवताओंके प्रिय अपने पुत्र आपको         | शोभित होने लगे॥१२-१३॥                                        |  |
| प्रेमपूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रमको         | उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्तमें अपनी स्त्रीमें प्रसन्नतापूर्वक |  |
| लौट आया॥३॥                                               | गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्षपत्नीके                 |  |
| तदनन्तर दक्षप्रजापतिने मेरी आज्ञासे अपनी स्त्रीमें       | हृदयमें निवास करने लगीं और दक्षकी स्त्रीमें गर्भके           |  |
| साठ सौभाग्यवती कन्याओंको उत्पन्न किया॥४॥                 | समस्त लक्षण प्रकट होने लगे॥ १४-१५॥                           |  |
| दक्षने आलस्यरहित होकर उन कन्याओंका विवाह                 | हे तात! गर्भमें शिवाके निवासके प्रभावसे वे                   |  |
| धर्मादिकोंके साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीतिपूर्वक       | दक्षपत्नी वीरिणी महामंगल-स्वरूपा और [पहलेकी                  |  |
| सुनिये। हे मुनीश्वर! उसको मैं कह रहा हूँ॥५॥              | अपेक्षा] अधिक प्रसन्नचित्त हो गयीं॥१६॥                       |  |
| हे मुने! दक्षने दस कन्याएँ धर्मको, तेरह कश्यप            | उस समय दक्षने अपने कुलके सम्प्रदायके अनुसार,                 |  |
| मुनिको और सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको विधिपूर्वक दीं।     | वेदके अनुसार तथा अपने सम्मानके अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक        |  |
| दो–दो कन्याएँ अंगिरा तथा कृशाश्वको और अन्य               | पुंसवनादि सभी संस्कार किये। उन पुंसवनादि कर्मोंमें महान्     |  |
| कन्याएँ तार्क्ष्यको दीं। जिनकी प्रसूति-परम्परासे यह      | उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापतिने ब्राह्मणोंको उस समय यथेष्ट        |  |
| समस्त जगत् व्याप्त है, विस्तारके भयसे मैं उनका वर्णन     | धन प्रदान किया॥ १७–१८॥                                       |  |
| नहीं कर रहा हूँ॥६—८॥                                     | उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवीको वीरिणीके                  |  |
| कुछ लोग शिवाको इन कन्याओंसे ज्येष्ठ कहते हैं,            | गर्भमें आयी हुई जानकर प्रसन्न हो गये और वहाँ आकर             |  |
| कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं,           | उन सबने लोकका उपकार करनेवाली उन जगदम्बाको                    |  |
| किंतु कल्पभेदसे ये तीनों ही सही हैं॥९॥                   | बार-बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की॥ १९-२०॥                   |  |
| कन्याकी उत्पत्तिके अनन्तर पत्नीसहित दक्ष प्रजापतिने      | इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर वीरिणी तथा दक्ष                   |  |
| अत्यन्त प्रेमसे अपने मनमें जगदम्बाका ध्यान किया॥ १०॥     | प्रजापतिकी बहुत ही प्रशंसाकर वे अपने-अपने घर चले             |  |
| उन्होंने गद्गद स्वरसे प्रेमपूर्वक विनययुक्त होकर         | गये॥ २१॥                                                     |  |

दसवाँ मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चन्द्र, ग्रह, तारा जगन्माता आप महेश्वरीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३०॥ [आदि]-के अनुकूल होनेपर सुखद मुहूर्तमें शीघ्र ही जिन्होंने सदा संसारके पालनके लिये विष्णुको माताके सामने प्रकट हो गयीं॥ २२-२३॥ नियुक्त किया है, उन परमा जगन्माता आप महेश्वरीको में नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसारके विनाशके लिये उनके उत्पन्न होते ही प्रजापित दक्ष बडे प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेजको देखकर उन्होंने उन्हें वही रुद्रको नियुक्त किया है, उन परमा जगन्माता आप शिवादेवी समझा॥ २४॥ महेश्वरीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३१-३२॥ हे मुनीश्वर! उन देवीके उत्पन्न होते ही उस समय सत्त्व-रज-तमरूपोंवाली, सर्वदा समस्त कार्योंको साधनेवाली तथा तीनों देवताओंको उत्पन्न करनेवाली आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी, मेघोंने जलकी वर्षा प्रारम्भ

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

वीरिणीमें उत्पन्न हुई उन जगदम्बाको देखकर दक्ष भिक्तपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे॥ २७॥

हे नारद! हे मुने! इस प्रकार नौ मास पूर्ण हो

जानेपर समस्त लौकिक क्रिया कर लेनेके बाद जब

कर दी और सभी दिशाएँ शान्त हो गयीं। देवता आकाशमें

स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शान्त अग्नियाँ

प्रज्वलित हो उठीं। इस प्रकार [सभी दिशाओंमें] मंगल-

ही-मंगल हो गया॥ २५-२६॥

आपको नमस्कार है, हे सत्ये! हे सत्यस्वरूपिणि! हे महादेवि! [मेरे ऊपर] दया करें॥ २८॥

दक्ष बोले—हे महेशानि! हे सनातिन! हे जगदम्बे!

वेदके ज्ञाता जिन्हें शिवा, शान्ता, महामाया, योगनिद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवीको

मैं नमस्कार करता हूँ॥ २९॥

मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं॥ ३६॥ जहाा बोले — जब इस प्रकार जगन्माता शिवाकी स्तुति दक्षप्रजापतिने की, तब वे दक्षसे इस प्रकारसे कहने लगीं, जिससे कि माता वीरिणी न सुन सकें॥ ३७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

जिन्होंने पूर्वकालमें ब्रह्माजीको उत्पन्नकर इस

जगत्की सृष्टिके कार्यमें नियुक्त किया है, उन परमा

उन आप शिवादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ॥३३॥

रूपोंसे स्मरण करता है, उसके हाथमें भोग तथा मोक्ष

दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्याको प्रकाशित

इन नामोंसे आप भवानीका स्तवन करते हैं, उनके सभी

करनेवाली मुक्ति अपने-आप मिल जाती है॥ ३५॥

दोनों ही स्थित हो जाते हैं॥ ३४॥

हे देवि! जो आपको विद्या-अविद्या-इन दोनों

हे देवि! जो परमपावनी शिवास्वरूपा आपका प्रत्यक्ष

हे जगदम्बे! जो अम्बिका, जगन्मयी एवं दुर्गा-

स्तुति दक्षप्रजापितने की, तब वे दक्षसे इस प्रकारसे कहने लगीं, जिससे कि माता वीरिणी न सुन सकें॥ ३७॥ नाना प्रकारके रूपोंको धारण करनेवाली उन परमेश्वरी शिवाने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सकें, अन्य कोई नहीं॥ ३८॥

अभीष्ट पूरा हुआ, अब आप पुन: तपस्या कीजिये॥ ३९॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार दक्षसे कहकर वे देवी अपनी मायासे शिशुका रूप धारणकर माताके पास रोने

वहाँ गयीं। असिक्नीकी सुताके रूपको देखकर सभी स्त्रियाँ

देवी बोलीं—हे प्रजापते! आपने मुझे पुत्रीरूपसे प्राप्त करनेहेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका

लगीं ॥ ४० ॥ नद्रा उस रोदनको सुनकर और उसे स्त्रीका शब्द जानकर को स्त्रियाँ तथा समस्त दासियाँ भी आश्चर्यचिकत हो प्रीतिपूर्वक

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १५ ] * सतीद्वारा नन्दा-व्रतका अनुष्ठान * २५१ |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                            |                                                       |  |
| परम प्रसन्न हुईं। उस समय समस्त नगरवासियोंने भी जय-                 | भक्तिपूर्वक सभी लोगोंका पूजन किया॥५१॥                 |  |
| जयकार किया॥ ४१-४२॥                                                 | तदनन्तर विष्णु आदि सभी देवगण दक्षकी प्रशंसा           |  |
| नगरमें गाने-बजानेके साथ महान् उत्सव होने                           | करके शिवा तथा शिवका स्मरण करते हुए अपने–अपने          |  |
| लगा। पुत्रीका सुन्दर मुख देखकर असिक्नी तथा दक्ष                    | स्थानोंको चले गये॥५२॥                                 |  |
| परम प्रसन्न हुए। दक्षप्रजापितने विधिपूर्वक वेदविहित                | उसके बाद माताने भी यथोचित रूपसे उस                    |  |
| कुलाचार किया और ब्राह्मणोंको दान दिया तथा अन्य                     | कन्याका संस्कारकर बालकोंकी स्तनपानविधिसे उसे          |  |
| लोगोंको भी बहुत-सा धन दिया॥४३-४४॥                                  | अपना दूध पिलाया॥५३॥                                   |  |
| वहाँ सभी ओर मंगलाचारपूर्वक गायन तथा नृत्य                          | महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरिणीने [बड़ी              |  |
| होने लगा और अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे॥ ४५॥                       | सावधानीके साथ] उस कन्याका लालन-पालन किया,             |  |
| [शिवाके जन्मके समय] विष्णु आदि सभी देवगण                           | जिससे वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाके समान            |  |
| अपने-अपने अनुचरों तथा मुनियोंके साथ आकर यथाविधि                    | प्रतिदिन बढ़ने लगी॥५४॥                                |  |
| अनेक उत्सव करने लगे॥ ४६॥                                           | हे द्विजश्रेष्ठ! उस कन्यामें बाल्यकालमें ही सभी       |  |
| दक्षकन्याके रूपमें [अवतरित हुई] उन परमेश्वरी                       | सद्गुण प्रविष्ट हो गये; जैसे चन्द्रमामें सभी मनोहर    |  |
| जगदम्बाको देखकर देवताओंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम                 | कलाएँ अपने-आप आ जाती हैं॥५५॥                          |  |
| किया और अनेक प्रकारके उत्तम स्तोत्रोंद्वारा उनकी                   | जब वह सखियोंके बीचमें जाकर अपने भावमें                |  |
| स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय-जयकार करने                    | मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकरजीकी प्रतिमाका बार-     |  |
| लगे और दक्ष तथा वीरिणीकी विशेष रूपसे प्रशंसा करने                  | बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गाने          |  |
| लगे ॥ ४७-४८ ॥                                                      | गाती, तो वह कामपर शासन करनेवाले हर, रुद्र तथा         |  |
| दक्षने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओंकी                           | स्थाणुका [गानेके बहाने] स्मरण करती थी॥ ५६-५७॥         |  |
| आज्ञासे सभी गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस प्रशस्त                 | दक्ष प्रजापति तथा वीरिणीका स्नेह दिन-प्रतिदिन उस      |  |
| अम्बिकाका उमा—यह नाम रखा। उसके बाद लोकमें                          | कन्यापर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी     |  |
| उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करनेवाले तथा                        | वह अपने माता-पितामें बड़ी भक्ति रखती थी॥५८॥           |  |
| लोगोंके दु:ख दूर करनेवाले थे॥४९-५०॥                                | सभी बालोचित गुणोंसे परिपूर्ण वह उमा देवी अपने         |  |
| उस समय दक्षप्रजापतिने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ                       | घरके सभी कार्योंको निपुणतासे सम्पन्नकर प्रतिदिन अपने  |  |
| ब्रह्मा, सम्पूर्ण मुनियों तथा देवताओंकी स्तुति करके                | माता-पिताको सन्तुष्ट करने लगी॥५९॥                     |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहि           | ताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीजन्म एवं बाललीलाका वर्णन   |  |
| नामक चौदहवाँ अध्य                                                  | गय पूर्ण हुआ।। १४॥                                    |  |
|                                                                    | •••                                                   |  |
| पन्द्रहवाँ                                                         | अध्याय                                                |  |
| सतीद्वारा नन्दा-व्रतका अनुष्ठान तथा देवताओंद्वारा शिवस्तुति        |                                                       |  |
| ब्र <b>ह्माजी बोले—</b> हे मुने! एक समय आपके साथ                   | ु<br>। उन सतीने प्रेमपूर्वक भक्तिके साथ आपको तथा मुझे |  |
| जाकर मैंने त्रिलोकीकी सर्वस्वभूता उन सतीको अपने                    |                                                       |  |
| पिताके पास बैठी हुई देखा॥१॥                                        | हे नारद! प्रणाम करनेके पश्चात् दक्षके द्वारा दिये     |  |
| •                                                                  | गये आसनपर हम दोनों बैठ गये, इसके बाद विनम्र           |  |
|                                                                    | सतीको देखकर भैंने कहा—हे सित! जो तुम्हें चाहता        |  |

| २५२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण- |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                  | **************************************                |
| है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वरको         | बिताने लगीं॥ १६॥                                      |
| तुम पतिरूपमें प्राप्त करो। जिसने [तुम्हारे अतिरिक्त]    | वे सती पौषमासके शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिको             |
| दूसरी स्त्रीका पाणिग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमानमें भी | रात्रिमें जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ीसे शिवका         |
| न करते हैं, न करेंगे और हे शुभे! जिनकी समता कोई         | पूजन करने लगीं॥ १७॥                                   |
| और करनेवाला नहीं है, वे ही [इस समय] तुम्हारे पति        | माघकी पूर्णिमा तिथिको रात्रिमें जागरणकर प्रात:काल     |
| हों ॥ ३—५ ॥                                             | भीगे कपड़े पहनकर वे नदीके किनारे शिवका पूजन           |
| हे नारद! ऐसा कहकर कुछ दिन दक्षके घर                     | करने लगीं॥ १८॥                                        |
| निवासकर हमदोनों उनसे विदा लेकर अपने-अपने                | फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको रात्रिमें जागरणकर सब         |
| स्थानपर चले गये॥६॥                                      | प्रहरोंमें बिल्वपत्र तथा बिल्वफलसे शिवकी विशेष पूजा   |
| मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिन्तारहित         | करने लगीं॥ १९॥                                        |
| हो गये और अपनी कन्याको परमेश्वरी जानकर उनका             | चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको वे सती पलाशपुष्प तथा           |
| बड़ा सत्कार करने लगे॥७॥                                 | दवनों [दौनों]-से शिवजीकी पूजा करती थीं और दिन-        |
| अपनी इच्छासे मनुष्यशरीर धारण करनेवाली,                  | रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती               |
| भक्तवत्सला देवीने मनोहर कौमारोचित विहार करके            | થીં ॥ २० ॥                                            |
| अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की॥८॥                         | वैशाख शुक्ल तृतीयाको गव्य, तिलाहार, यव एवं            |
| अपनी तपस्याके प्रभावसे सर्वांगमनोहरा उन सतीने           | चावलोंसे शिवजीका पूजनकर उस मासको व्यतीत करने          |
| धीरे-धीरे बाल्यावस्था समाप्तकर युवावस्थाको प्राप्त      | लगीं ॥ २१ ॥                                           |
| किया॥९॥                                                 | ज्येष्ठकी पूर्णिमाके दिन निराहार रहकर रात्रिमें       |
| लोकेश दक्षप्रजापित उस कन्याको युवावस्थाको               | वस्त्र एवं भटकटैयाके पुष्पोंसे शिवजीका पूजन करके वे   |
| प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस             | सती उस मासको व्यतीत करने लगीं॥ २२॥                    |
| पुत्रीको शिवके लिये किस प्रकार प्रदान करूँ॥१०॥          | वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशीको काले वस्त्र एवं             |
| इधर, वे सती भी प्रतिदिन शिवको प्राप्त करनेकी            | भटकटैयाके पुष्पोंसे शिवजीकी पूजा करने लगीं॥ २३॥       |
| इच्छा करने लगीं। पिताके मनोभावको जानकर वे माताके        | वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथिको            |
| पास आयीं। विशाल बुद्धिवाली उन सती परमेश्वरीने           | पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रोंसे शिवका पूजन करने       |
| शंकरको प्राप्त करनेकी इच्छासे तप करनेके लिये अपनी       | लगीं ॥ २४ ॥                                           |
| माता वीरिणीसे आज्ञा माँगी। तब दृढ़ व्रतवाली वे सती      | भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीको अनेक प्रकारके पुष्पों        |
| माताकी आज्ञासे महेश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये  | तथा फलोंसे शिवका पूजन करके वे चतुर्दशी तिथिमें        |
| घरमें ही तपस्या करने लगीं॥ ११—१३॥                       | केवल जलका आहार करती थीं॥ २५॥                          |
| उन्होंने आश्विनमासकी प्रत्येक नन्दा तिथि—               | इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई             |
| प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशीमें गुड़, भात तथा लवणसे       | उन-उन कालोंमें उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके फल,     |
| भक्तिपूर्वक हरका पूजन किया, इस प्रकार उस मासको          | पुष्प तथा शस्योंद्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती   |
| बिता दिया॥ १४॥                                          | थीं ॥ २६ ॥                                            |
| कार्तिकमासकी चतुर्दशीको खीर तथा अपूपसे                  | अपनी इच्छासे मानवरूप धारण करनेवाली वे सती             |
| शिवजीकी आराधनाकर वे उनका स्मरण करने लगीं॥ १५॥           | दृढ़ व्रतसे युक्त होकर सभी महीनोंमें तथा सभी दिनोंमें |
| वे मार्गशीर्षके कृष्णपक्षकी अष्टमीको यव, तिल            | शिवपूजनमें तत्पर रहने लगीं॥ २७॥                       |
| एवं चावलसहित कीलोंसे शिवजीका पूजनकर दिन                 | इस प्रकार नन्दाव्रतको पूर्णरूपसे समाप्त करके          |

भगवान् शिवमें अनन्य भाव रखनेवाली सती एकाग्रचित्त जोड़कर अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे वे उनकी स्तुति करने होकर बड़े प्रेमसे भगवान् शिवका ध्यान करने लगीं तथा लगे॥ ३५॥ उनके ध्यानमें ही निश्चलभावसे स्थित हो गयीं॥ २८॥ देवता बोले—परम पुरुष, महेश्वर, परमेश्वर और हे मुने! इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान् महान् आत्मावाले, सभी प्राणियोंके आदिबीज, चेतनस्वरूप, विष्णुको और मुझको आगे करके सतीकी तपस्या परात्पर, ब्रह्मस्वरूप, निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुषसे देखनेके लिये गये॥ २९॥ परे उन आप भगवानुको नमस्कार है, जिनसे यह चराचर वहाँ आकर देवताओंने देखा कि सती मूर्तिमती जगत् उत्पन्न हुआ है॥ ३६-३७॥ दूसरी सिद्धिके समान जान पड़ती हैं। वे उस समय जो प्रपंचरूपसे स्वयं सुष्टिस्वरूप हैं तथा जिनकी भगवान् शिवके ध्यानमें निमग्न थीं और सिद्धावस्थामें सत्तासे समस्त संसार भासित हो रहा है, जिनके द्वारा यह पहुँच गयी थीं॥३०॥ जगत् उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत् विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियोंने है, जिनका यह सब कुछ है॥३८॥ प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर जो इस जगत्के बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं, जो प्रेमपूर्वक सतीको नमस्कार किया॥ ३१॥ निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मामें ही इस इसके बाद अति प्रसन्न श्रीविष्णु आदि सब देवता समस्त विश्वको देखते हैं, उन स्वयम्भू परमेश्वरको और मुनिगण आश्चर्यचिकत होकर सती देवीकी तपस्याकी हमलोग नमस्कार कर रहे हैं॥ ३९॥ [भूरि-भूरि] प्रशंसा करने लगे॥ ३२॥ जिनकी दृष्टि कही नहीं रुकती, जो परात्पर, सभी तदनन्तर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवीको प्राणियोंके साक्षी, सर्वात्मा, अनेक रूपोंको धारण करनेवाले, पुन: प्रणामकर भगवान् शिवजीके परमप्रिय श्रेष्ठ कैलास आत्मस्वरूप, परब्रह्म तथा तप करनेवाले हैं, हमलोग पर्वतपर शीघ्र ही चले गये॥ ३३॥ उनकी शरणमें आये हैं॥४०॥ लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु और सावित्रीसहित मैं देवता, ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पदको नहीं भी प्रसन्नतापूर्वक भगवान् शिवके समीप गया॥ ३४॥ जानते हैं तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं? और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जिनको देखनेके लिये मुक्तसंग साधुजन ब्रह्मचर्यादि व्रतोंका आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं ॥ ४१-४२ ॥ हे प्रभो! दु:ख देनेवाले जन्मादि कोई भी विकार आपमें नहीं होते, फिर भी आप अपनी मायासे कृपापूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं॥४३॥ आश्चर्यमय कर्म करनेवाले उन आप परमात्माको नमस्कार है। वाणीसे सर्वथा परे आप परब्रह्म परमात्माको नमस्कार है॥ ४४॥ बिना रूपके होते हुए भी बहुत रूपोंवाले, परात्पर, अनन्तशक्तिसे समन्वित, त्रिलोकपति, सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापीको नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान, निर्वाणसुख वहाँ पहुँचकर आश्चर्यचिकत होकर सभी लोगोंने तथा सम्पत्तिस्वरूप, ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वरको

नमस्कार है॥ ४५-४६॥

सतीद्वारा नन्दा-व्रतका अनुष्ठान \*

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १५ ]

प्रभुका दर्शनकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-२५४ निष्काम कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले कैवल्य-सबके आश्रय, हेतुरहित, अनन्त, आद्य और सूक्ष्म आप पतिको नमस्कार है। परम पुरुष, परमेश्वर तथा सब कुछ प्रभुको हम सभी प्रणाम करते हैं॥५८॥ देनेवाले आप प्रभुको नमस्कार है॥ ४७॥ आपने अपनी तुच्छ कलामात्रसे नामरूपके द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत्की क्षेत्रज्ञ, आत्मस्वरूप, सभी प्रत्ययोंके हेत्, सबके पति, महान् तथा मूलप्रकृतिको नमस्कार है। पुरुष, परेश [अलग-अलग] सृष्टि की है॥५९॥ जैसे अग्निकी चिनगारियाँ तथा सूर्यकी किरणें तथा सब कुछ प्रदान करनेवाले आप [परमात्मा]-को नमस्कार है॥ ४८-४९॥ बार-बार निकलती हैं और फिर उन्हींमें लीन हो जाती हे कारणरहित! त्रिनेत्र, पाँच मुखवाले तथा सर्वदा हैं, उसी प्रकार सृष्टिका यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा ज्योति:स्वरूप! आपको नमस्कार है। सभी इन्द्रियों जाता है॥६०॥ और गुणोंको देखनेवाले आप परमात्माको नमस्कार हे प्रभो! आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न है ॥ ५० ॥ तीनों लोकोंके कारण, मुक्तिस्वरूप, मोक्ष प्रदान नप्ंसक हैं; यहाँतक कि सत्-असत् कुछ भी नहीं हैं। श्रुतियोंके निषेधसे जो शेष बचता है, वही निषेध-स्वरूप करनेवाले, शीघ्र ही शरणागतको तारनेवाले, आम्नाय [वेद] तथा आगमशास्त्रके समुद्र, परमेष्ठी तथा भक्तोंके आप हैं। आप विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले, विश्वके आश्रयरूप आप प्रभुको नमस्कार है॥५१-५२॥ पालक, विश्वका लय करनेवाले तथा विश्वात्मा हैं, उन हे महेश्वर! आप गुणरूपी अरणीसे आच्छन, ईश्वरको हम सभी प्रणाम करते हैं॥६१-६२॥ चित्स्वरूप, अग्निरूप, मूर्खींके द्वारा प्राप्त न होनेवाले, योगसे दग्ध हुए कर्मवाले योगीलोग अपने योगासक्त चित्तमें जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वरको हमलोग ज्ञानियोंके हृदयमें सदा निवास करनेवाले, संसारी जीवोंके बन्धनको काटनेवाले, उत्तम भक्तोंको नमस्कार करते हैं॥६३॥ मृक्ति प्रदान करनेवाले, स्वप्रकाशस्वरूप, नित्य, अव्यय, हे तीनों शक्तियोंसे सम्पन्न असह्य वेगवाले! हे त्रयीमय! आपको नमस्कार है। अनन्त शक्तियोंसे युक्त निरन्तर ज्ञानस्वरूप, प्रत्यक्ष द्रष्टा, अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करनेवाले हैं, आप प्रभुको नमस्कार तथा शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ५३—५४<sup>१</sup>/२॥ है॥६४॥ लोग धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके लिये जिनका भजन हे दुर्गेश! दुषित इन्द्रियवालोंके लिये आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं; क्योंकि आपको प्राप्त करनेका मार्ग ही करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे [हे प्रभो!] आप हम सभीके लिये दयारहित कैसे हो गये? दुसरा है। सदा भक्तोंके उद्धारमें तत्पर रहनेवाले तथा हमपर प्रसन्न हों, आपको नमस्कार है॥५५॥ गुप्त शक्तिसे सम्पन्न आप प्रभुको नमस्कार है। जिनकी मायाशक्तिके कारण अहंबुद्धिसे युक्त मूर्ख अपने आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थकी अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगलस्वरूप स्वरूपको नहीं जान पाता है, उन दुरत्यय महिमावाले चरित्रको ही गाया करते हैं॥५६॥ आप महाप्रभुको हम नमस्कार करते हैं॥६५-६६॥ अविनाशी, परब्रह्म, अव्यक्तस्वरूपवाले, व्यापक, ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार अध्यात्म तथा योगसे जाननेयोग्य तथा परिपूर्ण आप महादेवजीकी स्तुति करके मस्तक झुकाये हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्तिसे युक्त हो प्रभु शिवजीके प्रभुकी हमलोग स्तुति करते हैं॥५७॥ हे अखिलेश्वर! इन्द्रियोंसे परे, स्वयं आधाररहित, । आगे चुपचाप खड़े हो गये॥ ६७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें नन्दाव्रतविधि तथा शिवस्तृतिवर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १५॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १६ ] \* ब्रह्मा-विष्णुद्वारा शिवसे विवाहके लिये प्रार्थना करना \* सोलहवाँ अध्याय ब्रह्मा और विष्णुद्वारा शिवसे विवाहके लिये प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिये स्वीकृति हैं, इसलिये हो सकता है कि आप असुरोंका वध न करें। ब्रह्माजी बोले—भगवान् विष्णु आदि देवताओंद्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर सबकी उत्पत्ति करनेवाले हे ईश! जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे, तब भगवान् शंकर बडे प्रसन्न हुए और जोरसे हँसे॥१॥ सृष्टिकी स्थिति किस प्रकार रहेगी? इसलिये हे वृषभध्वज! सपत्नीक ब्रह्माजी और भगवान् विष्णुको साथ उचित यही है कि आप [इस सुष्टिकी स्थितिके लिये] आया हुआ देखकर महादेवजीने हमलोगोंसे यथोचित सदैव असुरोंका वध करते रहें॥११-१२॥ वार्तालाप करके हमारे आगमनका कारण पुछा॥२॥ यदि सुष्टि, पालन तथा संहारकर्म न करने हों, तब **रुद्र बोले**—हे हरे! हे विधे! हे देवताओ और हमारा तथा मायाका भिन्न-भिन्न शरीर धारण करना महर्षियो! आपलोग आज निर्भय होकर अपने आनेका सार्थक नहीं रहेगा॥१३॥ ठीक-ठीक कारण बताइये। आपलोगोंकी स्तुतिसे मैं वास्तवमें हम तीनों एक ही स्वरूपवाले हैं, किंतु [बहुत ही] प्रसन्न हूँ। आपलोग किसलिये यहाँ आये कार्यके भेदसे भिन्न-भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। हैं, कौन-सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता यदि कार्यभेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूपभेदका कोई हँ ॥ ३-४॥ प्रयोजन नहीं है॥ १४॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! महादेवजीके इस प्रकार परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी मायाके पूछनेपर सभी लोकोंका पितामह मैं ब्रह्मा भगवान् कारण ही तीन रूपोंमें विभक्त हैं, वे प्रभु अपनी लीलासे विष्णुकी आज्ञासे कहने लगा॥५॥ स्वतन्त्र हैं॥ १५॥ हे देवाधिदेव! हे महादेव! हे करुणासागर! हे श्रीहरि उनके वामांगसे उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा प्रभो! हम दोनों इन देवताओं और मुनियोंके साथ जिस उनके दाहिने अंगसे उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसे सुनिये॥६॥ सदाशिवके हृदयसे उत्पन्न हैं, अत: आप ही शिवजीके हे वृषभध्वज! विशेष रूपसे आपके लिये ही पूर्ण रूप हैं॥ १६॥ हमलोग यहाँ आये हैं; क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं, हे प्रभो! इस प्रकार भिन्न स्वरूपवाले हम तीन [सृष्टिचक्रके संचालनरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिये रूपोंमें प्रकट हैं और जो [वस्तुत:] उन शिवाशिवके पुत्र एक-दूसरेके सहायक हैं] सहार्थीको सदा परस्पर ही हैं। हे सनातन! इस यथार्थ तत्त्वको आप हृदयसे यथायोग्य सहयोग करना चाहिये, अन्यथा यह जगत् अनुभव कीजिये॥ १७॥ हे प्रभो! मैं और भगवान् विष्णु आपके आदेशसे टिक नहीं सकता॥७॥ हे महेश्वर! कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे, जो मेरे प्रसन्नतापूर्वक लोककी सृष्टि और पालनका कार्य कर रहे हैं तथा कार्यकारणवश सपत्नीक भी हो गये द्वारा मारे जायँगे, कुछ भगवान् विष्णुके द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभो! कुछ आपके हैं॥ १८॥ वीर्यसे उत्पन्न पुत्रद्वारा मारे जायँगे और कुछ असुर अत: आप भी विश्वहितके लिये तथा देवताओं के आपकी मायाके द्वारा वधको प्राप्त होंगे॥८-९॥ सुखके लिये एक परम सुन्दरी स्त्रीको पत्नीके रूपमें आप भगवान् शंकरकी कृपासे ही देवताओंको सदा ग्रहण करें॥ १९॥ उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरोंका विनाश करके हे महेश्वर! एक और बात सुनिये। मुझे पहलेके वृत्तान्तका स्मरण हो आया है, जिसे पूर्वकालमें आपने आप जगत्को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे॥ १०॥ आप राग-द्वेषरहित, योगयुक्त एवं सर्वथा दयालु ही शिवस्वरूपसे हमारे सामने कहा था॥ २०॥

| २५६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                           | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण- |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | ****************                                      |
| हे ब्रह्मन्! मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंगसे प्रकट      | है। संसारमें विवाह करना बहुत बड़ा बन्धन समझना         |
| होगा, जो लोकमें रुद्र नामसे प्रसिद्ध होगा॥२१॥         | चाहिये। इसलिये मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी   |
| आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्रीहरि जगत्का पालन     | अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या          |
| करनेवाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्ररूप होकर संहार       | स्वार्थ है, उसका भलीभाँति चिन्तन करनेके कारण          |
| करनेवाला होऊँगा॥ २२॥                                  | [लौकिक] स्वार्थमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथापि |
| मैं एक स्त्रीके साथ विवाह करके लोकका उत्तम            | आपने जगत्के हितके लिये हितकर जो कुछ कहा है,           |
| कार्य करूँगा, [हे स्वामिन्!] आप अपने द्वारा कहे गये   | उसे मैं करूँगा। आपके वचनको गरिष्ठ मानकर अथवा          |
| वचनको याद करके अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण कीजिये॥ २३॥     | अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके लिये मैं विवाह        |
| हे स्वामिन्! आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूँ,         | अवश्य करूँगा; क्योंकि मैं सदा अपने भक्तोंके अधीन      |
| श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहारके हेतु बनकर       | हूँ ॥ ३३—३६ ॥                                         |
| प्रकट हों, सो आप साक्षात् शिव ही संहारकर्ताके रूपमें  | हे हरे! हे ब्रह्मन्! परंतु मैं जैसी नारीको प्रिय      |
| प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना-अपना           | पत्नीके रूपमें ग्रहण करूँगा और जिस शर्तके साथ         |
| कार्य करनेमें समर्थ नहीं हैं। अत: आप लोकहितके         | करूँगा, उसे सुनें। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी   |
| कार्यमें तत्पर एक कामिनीको स्वीकार करें॥ २४-२५॥       | मेरे तेजको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमें समर्थ हो, उस     |
| हे शम्भो! जैसे लक्ष्मी भगवान् विष्णुकी और             | योगिनी तथा कामरूपिणी स्त्रीको मेरी पत्नी बनानेके      |
| सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय     | लिये बतायें। जब मैं योगमें तत्पर रहूँ, तब उसे भी      |
| अपनी सहचरी कान्ताको ग्रहण करें॥ २६॥                   | योगिनी बनकर रहना होगा और जब मैं कामासक्त होऊँ,        |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —मेरी यह बात सुनकर मुसकानयुक्त  | तब उसे भी कामिनीके रूपमें रहना होगा॥ ३७—३९॥           |
| मुखमण्डलवाले वे लोकेश हर श्रीहरिके सामने मुझसे        | वेदवेत्ता विद्वान् जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन     |
| कहने लगे—॥ २७॥                                        | ज्योति:स्वरूप सनातन शिवतत्त्वका मैं सदा चिन्तन करता   |
| <b>ईश्वर बोले</b> —हे ब्रह्मन्! हे विष्णो! आप दोनों   | हूँ। हे ब्रह्मन्! उन सदाशिवके चिन्तनमें जब मैं न लगा  |
| मुझे सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं, आप दोनोंको देखकर मुझे  | होऊँ तब उस कामिनीके साथ मैं समागम कर सकता             |
| बड़ा आनन्द मिलता है॥ २८॥                              | हूँ। जो मेरे शिव-चिन्तनमें विघ्न डालेगी, वह दुर्भगा   |
| आपलोग समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ और त्रिलोकीके          | स्त्री मेरी भार्या न बने॥४०-४१॥                       |
| स्वामी हैं। लोकहितके कार्यमें मन लगाये रहनेवाले       | आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली       |
| आपदोनोंका वचन अत्यन्त गौरवपूर्ण है॥ २९॥               | ब्रह्मस्वरूप शिवजीके अंशभूत हैं, अत: हमारे लिये       |
| किंतु हे सुरश्रेष्ठगण! सदा तपस्यामें संलग्न रहकर      | उनका नित्य चिन्तन करना उचित है॥४२॥                    |
| संसारसे विरत रहनेवाले और योगीके रूपमें प्रसिद्ध मेरे  | हे कमलासन! उनके चिन्तनके लिये मैं बिना                |
| लिये विवाह करना उचित नहीं है; जो निवृत्तिके सुन्दर    | विवाहके भी रह लूँगा, किंतु उनका चिन्तन छोड़कर         |
| मार्गपर स्थित, अपनी आत्मामें ही रमण करनेवाला,         | विवाह नहीं करूँगा। अत: आपलोग मुझे इस प्रकारकी         |
| निरंजन, अवधूत देहवाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामनासे     | पत्नी बताइये, जो सदा मेरे कर्मके अनुकूल चल            |
| शून्य, विकाररहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल         | सके॥ ४३॥                                              |
| वेशधारी है, उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन है, यह | हे ब्रह्मन्! उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप         |
| इस समय मुझे बताइये॥ ३०—३२॥                            | सुनें। यदि उस स्त्रीका मुझपर और मेरे वचनोंपर          |
| मुझे तो सदा केवल योगमें लगे रहनेपर ही आनन्द           | अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूँगा॥४४॥             |
| आता है, ज्ञानहीन पुरुष ही भोगको अधिक महत्त्व देता     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उन रुद्रकी बात सुनकर मैंने और  |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १७ ]        * भगवान् शिवद्वारा सतीको वर-प्राप्ति   * |                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                    | ********************************                                |  |
| श्रीविष्णुने मन्द मुसकानके साथ मन-ही-मन प्रसन्नताका                        | हे शंकर! भगवान् विष्णुकी, मेरी तथा सभी                          |  |
| अनुभव किया, फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा—॥ ४५॥                             | देवताओंकी यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टिसे                    |  |
| हे नाथ! हे महेश्वर! हे प्रभो! आपने जिस                                     | हमारी इच्छाको पूर्ण कीजिये, जिससे हम इस उत्सवको                 |  |
| प्रकारकी स्त्रीका निर्देश किया है, वैसी ही स्त्रीके                        | आदरपूर्वक देख सकें॥५२॥                                          |  |
| विषयमें मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बता रहा हूँ॥४६॥                           | ऐसा होनेसे तीनों लोकोंमें सुख देनेवाला परम                      |  |
| वे उमा जगत्की कार्यसिद्धिके लिये भिन्न-भिन्न                               | मंगल होगा और सबकी समस्त चिन्ताएँ मिट जायँगी,                    |  |
| रूपमें प्रकट हुई हैं। हे प्रभो! सरस्वती और लक्ष्मी ये                      | इसमें संशय नहीं है॥५३॥                                          |  |
| दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी                                  | मेरी बात पूरी होनेपर अच्युत मधुसूदन लीलासे रूप                  |  |
| हैं ॥ ४७ ॥                                                                 | धारण करनेवाले भक्तवत्सल ईशानसे कहने लगे— ॥ ५४॥                  |  |
| महालक्ष्मी तो विष्णुकी कान्ता तथा सरस्वती मेरी                             | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे देवाधिदेव! हे महादेव! हे               |  |
| कान्ता हुई हैं। लोकहितका कार्य करनेकी इच्छावाली वे                         | करुणाकर! हे शम्भो! ब्रह्माजीने जो कुछ भी कहा है,                |  |
| अब हमारे लिये तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई                                | उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिये, इसमें किसी                   |  |
| हैं ॥ ४८ ॥                                                                 | प्रकारका सन्देह नहीं है॥५५॥                                     |  |
| हे प्रभो! वे शिवा 'सती' नामसे दक्षपुत्रीके रूपमें                          | हे महेश्वर! मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिये,                      |  |
| अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती                             | उन सतीसे विवाहकर इस त्रिलोकीको अपनी कृपा-                       |  |
| हैं, जो सदा आपके लिये हितकारिणी होंगी॥४९॥                                  | दृष्टिसे सनाथ कीजिये॥ ५६॥                                       |  |
| हे देवेश! वे दृढ़व्रतमें स्थित होकर आपके लिये                              | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! यह कहकर उत्तम                   |  |
| तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पतिरूपमें                          | बुद्धिवाले भगवान् विष्णु चुप हो गये, तब भक्तवत्सल               |  |
| प्राप्त करनेकी इच्छुक हैं॥५०॥                                              | भगवान् शिवजीने हँसकर 'तथास्तु' कहा॥५७॥                          |  |
| हे महेश्वर! [उन सतीके ऊपर] कृपा कीजिये,                                    | तत्पश्चात् उनसे आज्ञा प्राप्तकर पत्नियोंसहित हम                 |  |
| उन्हें वर प्रदान करनेके लिये जाइये और वैसा वर देकर                         | दोनों मुनियों तथा देवताओंके साथ अपने-अपने अभीष्ट                |  |
| उनके साथ विवाह कीजिये॥५१॥                                                  | स्थानको अत्यन्त प्रसन्नताके साथ चले आये॥ ५८॥                    |  |
|                                                                            | के द्वितीय सतीखण्डमें विष्णु और ब्रह्माद्वारा शिवकी प्रार्थनाका |  |
| वर्णन नामक सोलहवाँ उ                                                       | अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १६ ॥                                         |  |
| <del></del>                                                                |                                                                 |  |
| सत्रहवाँ अध्याय                                                            |                                                                 |  |
| भगवान् शिवद्वारा सतीको वर-प्राप्ति और शि                                   | वका ब्रह्माजीको दक्ष प्रजापतिके पास भेजना                       |  |
| ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार मैंने सभी देवताओंके                               | । तिथिका कुछ भाग शेष रह गया था, उस समय ध्यानमें                 |  |
| द्वारा की गयी शिवजीकी उत्तम स्तुतिको आपसे कह                               | निमग्न उन सतीके सामने शिव प्रकट हो गये॥३॥                       |  |
| दिया। हे मुने! सतीने जिस प्रकार शिवजीसे वर प्राप्त                         | वे सर्वांगसुन्दर तथा गौरवर्णके थे, उनके पाँच मुख                |  |
| किया, उसे अब मुझसे सुनो॥१॥                                                 | थे और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। भालदेशमें               |  |
| सतीने आश्विनमासके शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको                                | <br>  चन्द्रमा शोभा पा रहा था, उनका चित्त प्रसन्न था, उनका      |  |
| उपवासकर भक्तिपूर्वक सर्वेश्वर शिवजीका पूजन                                 | कण्ठ नीला था और उनकी चार भुजाएँ थीं, उन्होंने                   |  |
| किया॥२॥                                                                    | <br>  हाथोंमें त्रिशूल-ब्रह्मकपाल-वर तथा अभय मुद्राको धारण      |  |
| इस प्रकार नन्दाव्रतके पर्ण हो जानेपर नवमी                                  | <br>  कर रखा था. भस्ममय अंगरागसे उनका शरीर उद्धासित             |  |

| २५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| हो रहा था, उनके मस्तकपर गंगाजी शोभा बढ़ा रही थीं                             | शृंगाररसने उन दोनोंके चित्तमें शीघ्रतासे प्रवेश किया॥ १८॥                    |
| तथा उनके सभी अंग मनोहर थे, वे परम सौन्दर्यके धाम                             | हे देवर्षे! शृंगाररसके प्रवेश करते ही लोकलीला                                |
| थे, उनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान                             | करनेवाले शिवजी तथा सतीकी चित्रासे युक्त चन्द्रमाके                           |
| था, उनकी कान्ति करोड़ों कामदेवोंके समान थी और                                | समान विलक्षण कान्ति हो गयी॥१९॥                                               |
| उनकी आकृति स्त्रियोंको प्रिय लगनेवाली थी॥४—६॥                                | काले तथा चिकने अंजनके समान कान्तिवाली                                        |
| इस प्रकारके प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर सतीने                           | सती स्फटिकमणिके सदृश कान्तियुक्त उन शिवजीको                                  |
| लज्जासे नीचेकी ओर मुख करके उनके चरणोंमें प्रणाम                              | प्राप्तकर इस प्रकार शोभित हुईं, जिस प्रकार अभ्रलेखा                          |
| किया। तपस्याका फल प्रदान करनेवाले महादेवजी उत्तम                             | [मेघघटा] चन्द्रमाको प्राप्तकर शोभित होती है॥२०॥                              |
| व्रत धारण करनेवाली सतीको पत्नीरूपमें प्राप्त करनेकी                          | तदनन्तर दक्षकन्या सती अत्यन्त प्रसन्न होकर दोनों                             |
| इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे—॥७-८॥                                        | हाथोंको जोड़कर भक्तवत्सल भगवान् शिवजीसे विनम्रता-                            |
| महादेवजी बोले—हे दक्षनन्दिनि! मैं तुम्हारे इस                                | पूर्वक कहने लगीं—॥२१॥                                                        |
| व्रतसे प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते! जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो,                    | सती बोलीं—हे देवदेव!हे महादेव!हे प्रभो!हे                                    |
| उसे माँगो, मैं उसे प्रदान करूँगा॥९॥                                          | जगत्पते! आप मेरे पिताके समक्ष वैवाहिक विधिसे मुझे                            |
| ब्रह्माजी बोले—[मुने!] जगदीश्वर महादेवने                                     | ग्रहण कीजिये॥ २२॥                                                            |
| सतीकी भावनाको जानते हुए भी उनकी बात सुननेकी                                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! इस प्रकार सतीकी                              |
| इच्छासे 'वर माँगो'—ऐसा कहा॥१०॥                                               | बात सुनकर भक्तवत्सल महादेवजीने प्रेमपूर्वक उनकी                              |
| वे लज्जाके वशमें हो गयीं और जो उनके मनमें                                    | ओर देखकर यह वचन कहा—ऐसा ही होगा॥२३॥                                          |
| था, उसे कह न सर्कों। उनका जो अभीष्ट था, वह                                   | तब दक्षकन्या सती भी उन शिवजीको प्रणाम करके                                   |
| लज्जासे आच्छादित हो गया था। शिवजीका प्रिय वचन                                | भक्तिपूर्वक विदा माँगकर और पुन: उनकी आज्ञा प्राप्त                           |
| सुनकर वे प्रेममें विभोर हो गर्यों। इसे जानकर भक्तवत्सल                       | करके मोह और आनन्दसे युक्त हो अपनी माताके पास                                 |
| शंकरजी अत्यन्त हर्षित हुए॥११-१२॥                                             | चली गयीं। शिवजी भी हिमालयके शिखरपर अपने                                      |
| सत्पुरुषोंके शरणस्वरूप तथा अन्तर्यामी वे शिवजी                               | आश्रममें प्रवेश करके दक्षकन्या सतीके वियोगके कारण                            |
| सतीकी भक्तिके वशीभूत होकर वर माँगो, वर माँगो—                                | बड़ी कठिनाईसे ध्यानमें तत्पर हो सके॥ २४-२५॥                                  |
| ऐसा शीघ्रतापूर्वक बार-बार कहने लगे॥१३॥                                       | देवर्षे! मनको एकाग्र करके लौकिक गतिका                                        |
| उस समय सतीने अपनी लज्जाको रोककर शिवजीसे                                      | आश्रय लेकर वृषध्वज शंकरने मन-ही-मन मेरा स्मरण                                |
| कहा—हे वरद! आप कभी भी न टलनेवाला यथेष्ट वर                                   | किया॥ २६॥                                                                    |
| प्रदान करें॥ १४॥                                                             | तब त्रिशूलधारी महेश्वरके स्मरण करनेपर उनकी                                   |
| शिवजीने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी                                      | सिद्धिसे प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुँच गया                       |
| नहीं कर पा रही हैं, एतदर्थ उन्होंने स्वयं ही कहा—                            | और हे तात! हिमालयके शिखरपर जहाँ सतीके वियोगजनित                              |
| हे देवि! तुम मेरी पत्नी बनो॥१५॥                                              | दु:खका अनुभव करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे, वहीं                             |
| अपने अभीष्ट फलको प्रकट करनेवाले शिवजीके                                      | मैं सरस्वतीसहित उपस्थित हो गया॥ २७-२८॥                                       |
| वचनको सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती                                | हे देवर्षे! तदनन्तर सरस्वतीसहित मुझ ब्रह्माको                                |
| प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रहीं। वे सकाम शिवजीके                               | देखकर सतीके प्रेममें बँधे हुए शिवजी उत्सुकतापूर्वक                           |
| सामने मन्द-मन्द मुसकराती हुई कामनाको बढ़ानेवाले                              | कहने लगे—॥ २९॥                                                               |
| अपने हाव-भाव प्रकट करने लगीं॥१६-१७॥                                          | <b>शम्भु बोले</b> —हे ब्रह्मन्! मैं जबसे विवाहके                             |
| सतीद्वारा अभिव्यक्त हाव-भावको स्वीकारकर                                      | कार्यमें स्वार्थबुद्धि कर बैठा हूँ, तबसे अब मुझे इस                          |

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १७ ] \* भगवान् शिवद्वारा सतीको वर-प्राप्ति \* स्वार्थमें ही स्वत्व-सा प्रतीत हो रहा है॥३०॥ आयी हुई सतीके लिये दक्षने क्या किया?॥४२॥ दक्षकन्या सतीने बडे भक्तिभावसे मेरी आराधना ब्रह्माजी बोले—तपस्या करके मनोऽभिलषित वर की है और मैंने नन्दाव्रतके प्रभावसे उसे [अभीष्ट] वर दे दिया है॥ ३१॥ हे ब्रह्मन्! उस सतीने मुझसे यह वर माँगा कि आप मेरे पित हो जाइये। तब सर्वथा सन्तुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ॥३२॥ तदनन्तर उस सतीने मुझसे कहा-हे जगत्पते! मेरे पिताको सूचित करके [वैवाहिक विधिका पालन करते हुए] मुझे ग्रहण कीजिये। हे ब्रह्मन्! उसकी भक्तिसे सन्तुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विधे! [इस प्रकारका वर प्राप्तकर] सती अपनी माताके पास चली गयी और मैं यहाँ चला आया॥३३-३४॥ इसलिये हे ब्रह्मन्! आप मेरी आज्ञासे दक्षके घर जाइये और वे दक्षप्रजापित जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिये॥ ३५॥ प्राप्तकर तथा घर जाकर सतीने माता-पिताको प्रणाम जिस प्रकार मेरा सतीवियोग भंग हो, वैसा उपाय आप किया। तत्पश्चात् सतीने अपनी सखीके द्वारा माता-कीजिये। आप सभी प्रकारकी विद्याओंमें निपुण हैं, अत: पितासे वह सारा वृत्तान्त कहलवाया, जिस प्रकार उनकी [इस बातके लिये] दक्षप्रजापतिको समझाइये॥ ३६॥ भक्तिसे प्रसन्न हुए महेश्वरसे उन्हें वरकी प्राप्ति हुई ब्रह्माजी बोले-यह कहकर वे शिवजी मुझ थी॥ ४३-४४॥ सखीके मुँहसे सारा वृत्तान्त सुनकर माता-पिताको ब्रह्माके समीप स्थित सरस्वतीको देखकर शीघ्र ही सतीके वियोगके वशीभूत हो गये॥ ३७॥ बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने महान् उत्सव मनाया॥ ४५॥ उदारचित्त दक्ष और महामनस्विनी वीरिणीने ब्राह्मणोंको उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल जगत्पतिसे यह कहने उनकी इच्छाके अनुसार धन दिया और अन्धों, दीनों तथा अन्य लोगोंको भी धन बाँटा॥४६॥ लगा—॥ ३८॥ ब्रह्माजी बोले—भगवन्! हे शम्भो! आपने जो प्रीति बढ़ानेवाली अपनी उस पुत्रीको हृदयसे कुछ कहा है, उसपर भलीभाँति विचार करके हमलोगोंने लगाकर उसका मस्तक सूँघकर और आनन्दविभोर [पहले ही] उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज! होकर वीरिणीने बार-बार उसकी प्रशंसा की॥४७॥ इसमें देवताओंका और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष कुछ समय बीतनेपर धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ दक्ष इस प्रजापित स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और चिन्तामें पड़ गये कि मैं अपनी इस पुत्रीको शंकरको मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूँगा॥ ३९-४०॥ किस प्रकार प्रदान करूँ ?॥ ४८॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] सर्वेश्वर प्रभु महादेवजी प्रसन्न होकर मेरी पुत्रीको वर देनेके महादेवजीसे इस प्रकार कहकर मैं अत्यन्त वेगशाली लिये आये थे, किंतु वे तो चले गये, अब मेरी पुत्रीके रथसे दक्षके घर जा पहुँचा॥४१॥ लिये वे पुनः कैसे आयेंगे?॥४९॥ नारदजी बोले—हे प्राज्ञ! हे महाभाग! हे विधे! यदि मैं किसीको उनके पास शीघ्र भेजूँ, तो यह

हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ! [तपस्याके पश्चात्] घर लौटकर

भी उचित नहीं है; क्योंकि यदि वे पुत्रीको स्वीकार न

 सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-करें, तो मेरी याचना निष्फल हो जायगी॥५०॥ पुत्रीके वियोगके कारण उन शंकरको शान्ति नहीं मिल अथवा मैं स्वयं उनका पूजन-अर्चन करूँ, जिससे रही है॥६२॥ कि वे मेरी पुत्रीकी भक्तिसे प्रसन्न होकर स्वयं इसे कामदेव अपने समस्त पुष्पबाणोंके द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकनेके कारण जिन्हें जीत ग्रहणकर इसके पति बनें॥५१॥ उस सतीके द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्नसे पूजित होकर वे भी न सका, वे ही शिवजी अब कामबाणसे विद्ध होकर अपना आत्मचिन्तन त्यागकर सतीकी चिन्ता करते हुए उसको पाना चाह रहे हैं; क्योंकि वे 'मेरे पति शिवजी हों'-सतीको यह वर दे चुके हैं॥५२॥ सामान्य प्राणीकी भाँति व्याकुल हो रहे हैं ॥६३-६४॥ वे सुनी हुई वाणीको भी भूल जाते हैं तथा सतीके इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए दक्ष प्रजापतिके वियोगवश अपने गणोंके समक्ष ही 'सती कहाँ है'-सामने मैं सरस्वतीके साथ एकाएक उपस्थित हुआ॥५३॥ मुझ अपने पिताको देखकर प्रणाम करके दक्ष इस प्रकारकी वाणी कहते हैं और किसी काममें प्रवृत्त विनीत भावसे खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्माको नहीं होते हैं। हे सुत! मैंने, आपने, कामदेवने तथा मरीचि यथोचित आसन दिया॥५४॥ आदि श्रेष्ठ मुनियोंने जो पूर्वमें चाहा था, वह इस समय तत्पश्चात् चिन्तासे युक्त होनेपर भी हर्षित हुए वे सिद्ध हो चुका है॥६५-६६॥ दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मासे आगमनका आपकी पुत्रीने शम्भुकी आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिन्ता करते हुए उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे कारण पूछने लगे—॥५५॥ युक्त होकर हिमालय पर्वतपर स्थित हैं। जिस प्रकार सतीने दक्ष बोले—हे जगद्गुरो! हे सृष्टिकर्ता! यहाँ आपके आगमनका क्या कारण है, मेरे ऊपर महती कृपा अनेक प्रकारके भावों और सात्त्विकतापूर्वक व्रतके द्वारा करके उसे कहिये॥५६॥ शिवजीकी आराधना की थी, उसी प्रकार [इस समय] वे भी सतीकी आराधना कर रहे हैं॥ ६७-६८॥ हे लोककारक! आप मुझ पुत्रके स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रममें पधारे हैं, आपके दर्शनसे इसलिये हे दक्ष! शिवके लिये ही रची गयी अपनी मुझे प्रसन्नता हो रही है॥५७॥ पुत्रीको आप अविलम्ब उन्हें प्रदान कर दीजिये, ऐसा ब्रह्माजी बोले—हे मुनिसत्तम! अपने पुत्र दक्षद्वारा करनेसे आप कृतकृत्य हो जायँगे॥६९॥ इस प्रकार पूछे जानेपर मैं उन प्रजापतिको प्रसन्न करता मैं नारदके साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊँगा और उन्हींके लिये रची हुई इस सतीको उन्हें अर्पित कर हुआ हँसकर कहने लगा॥५८॥ ब्रह्माजी बोले—हे दक्ष! मैं जिस उद्देश्यसे यहाँ दीजिये॥ ७०॥ आपके पास आया हूँ, उसको सुनिये। जिसके करनेसे ब्रह्माजी बोले—हे नारद! मेरी यह बात सुनकर तुम्हारा तथा मेरा दोनोंका अभीष्ट सिद्ध होगा॥५९॥ मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यन्त हर्षित आपकी पुत्री सतीने जगत्पति महादेवजीकी आराधना होकर मुझसे कहा—ठीक है, ऐसा ही होगा॥७१॥ करके जो वर प्राप्त किया है, उसका समय अब उसके बाद हे मुने! मैं अत्यन्त हर्षित हो वहाँपर उपस्थित हो चुका है॥६०॥ गया, जहाँ लोककल्याणमें तत्पर रहनेवाले शिवजी शम्भुने आपकी पुत्रीको पत्नीरूपमें प्राप्त करनेके उत्सुक होकर बैठे थे॥७२॥ लिये ही मुझे आपके पास भेजा है। अब [आपके लिये] हे नारद! मेरे चले आनेपर स्त्री और पुत्रीसहित जो कल्याणकारी कार्य है, उसे कर डालिये॥६१॥ दक्ष भी अमृतसे परिपूर्ण हुएके समान पूर्णकाम [सफल जबसे रुद्र वर प्रदान करके गये हैं, तभीसे आपकी मनोरथवाले] हो गये॥७३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सती-वरलाभवर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १७॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १८ ] \* देवताओं-मुनियोंसहित भगवान् शिवका दक्षके घर जाना \* अठारहवाँ अध्याय देवताओं और मुनियोंसहित भगवान् शिवका दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिवका विवाह नारदजी बोले—जब आप भगवान् रुद्रके पास हुआ समझिये॥९॥ गये, तब क्या चरित्र हुआ, हे तात! कौन-सी बात हुई [दक्षने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मन्!] मैं अपनी पुत्री भगवान् शिवके हाथोंमें ही दुँगा; क्योंकि उन्हींके लिये और शिवजीने स्वयं क्या किया?॥१॥ यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है, फिर ब्रह्माजी बोले—हे नारद! तदनन्तर मैं हिमालय पर्वतके कैलास शिखरपर रहनेवाले परमेश्वर महादेव आपके भी कहनेसे इसका महत्त्व और बढ गया शिवजीको लानेके लिये प्रसन्नतापूर्वक उनके समीप है॥ १०॥ मेरी पुत्रीने स्वयं इसी उद्देश्यसे भगवान् शिवकी

गया॥२॥ वृषभध्वज शिवजी मुझ लोककर्ताको आते हुए देखकर अपने मनमें सतीकी प्राप्तिके विषयमें बार-बार संशय करने लगे॥३॥ तत्पश्चात् शिवजी प्रीतिपूर्वक अपनी लीलासे और सतीकी भक्तिसे लोकगतिका आश्रय लेकर सामान्य मनुष्यके समान मुझसे शीघ्र कहने लगे—॥४॥ ईश्वर बोले—हे सुरश्रेष्ठ! आपके पुत्र दक्षप्रजापितने सतीको मुझे प्रदान करनेके विषयमें क्या किया, आप मुझसे कहिये, जिससे कामके कारण मेरा हृदय विदीर्ण

न हो जाय॥५॥ हे सुरश्रेष्ठ! किसी अन्य प्राणधारिणी कामिनीको छोड़कर केवल सतीकी ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यन्त पीड़ित कर रहा है॥६॥ हे ब्रह्मन्! मैं सदा 'सती-सती' ऐसा कहता हुआ कार्योंको करता हूँ, उस सतीके पास जाकर आप मेरी व्यथाको कहें। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे! अतः उसकी प्राप्तिके लिये आप यत्न कीजिये। अथवा सतीकी प्राप्तिके निमित्त उपाय बताइये, जिसे मैं शीघ्र ही करूँ॥७॥

कार्यको आप अपने लिये असाध्य मान रहे हैं, उसे सिद्ध

हुए मैं कहने लगा॥८॥

ब्रह्माजी बोले-हे नारद मुने! रुद्रके द्वारा कहे गये लोकाचारयुक्त वचनको सुनकर उन्हें सान्त्वना देते ब्रह्माजी बोले—हे वृषभध्वज! सतीके लिये मेरे पुत्र दक्षने जो बात कही है, उसे सुनिये और जिस

किया॥ १७॥

उपस्थित हो गये॥ १८॥

पूजा की थी और इस समय शिवजी भी इसी विषयमें पूछ-ताछ कर रहे हैं। इसलिये मुझे अपनी कन्या शिवजीके हाथमें अवश्य देनी है॥ ११॥ हे विधे! वे शंकर शुभ लग्न और सुन्दर मुहुर्तमें मेरे यहाँ पधारें, जिससे मैं उन्हें भिक्षारूपमें अपनी कन्या प्रदान करूँ॥ १२॥ हे वृषभध्वज! दक्षने मुझसे ऐसी बात कही है, अत: आप शुभ मुहुर्तमें उनके घर चलिये और सतीको ले आइये॥ १३॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुने! मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान् रुद्र लौकिक गतिका आश्रय लेकर हँसते हुए मुझसे कहने लगे—॥१४॥ **रुद्र बोले**—जगत्की रचना करनेवाले हे ब्रह्मन्! मैं आपके और नारदके साथ ही दक्षके घर चलुँगा, अत: आप नारदका स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानसपुत्रोंका भी स्मरण करें, हे विधे! मैं अपने गणोंसहित उन सबके साथ दक्षके घर चलूँगा॥ १५-१६॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] लोकाचारके निर्वाहमें लगे हुए भगवान् शिवजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैंने आप नारदका और मरीचि आदि पुत्रोंका स्मरण

तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी

मानसपुत्र प्रसन्न होकर आदरपूर्वक शीघ्र ही वहाँ

भगवान् रुद्रके स्मरण करनेपर शिवभक्तोंमें | गये॥ २६॥ श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला इसके पश्चात् दक्ष मुनियोंसहित समस्त देवताओं तथा गणोंको साथ लेकर भगवान् शिवको घरके भीतर लक्ष्मीके साथ गरुड़पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहाँ आ गये॥ १९॥ ले गये॥ २७॥ तदनन्तर चैत्र शुक्लपक्ष त्रयोदशीमें रविवारको पूर्वा उस समय दक्षने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम आसन

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

फाल्गुनी नक्षत्रमें उन महेश्वरने [विवाहके लिये] यात्रा की॥ २०॥

साथ मार्गमें चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे॥ २१॥

ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियोंके

वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनन्दमग्न

था॥ २२॥ शिवजीकी इच्छासे गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा

मनवाले प्रमथगणोंका मार्गमें महान् उत्सव हो रहा

और चन्द्रकला—ये सब उनके लिये यथायोग्य आभूषण बन गये॥ २३॥ तदनन्तर वेगसे चलनेवाले बलीवर्द (बैल)-पर

आरूढ़ हुए महादेवजी विष्णु आदिको साथ लिये क्षणभरमें प्रसन्नतापूर्वक दक्षके घर जा पहुँचे॥ २४॥ तब हर्षके कारण रोमांचित और विनीत चित्तवाले

दक्ष समस्त आत्मीय जनोंके साथ [भगवान् शिवकी अगवानीके लिये] उनके सामने आये॥ २५॥

दक्षने वहाँ समस्त देवताओंका सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिवजीको बिठाकर उनके

पार्श्वभागमें स्वयं भी मुनियोंके साथ यथाक्रम बैठ सिब कुछ मंगलमय हो गया॥३७॥

देकर स्वयं ही विधिपूर्वक सर्वेश्वर शिवजीका पूजन किया। तत्पश्चात् उन्होंने विष्णुका, मेरा,

[ श्रीशिवमहापुराण-

किया॥ २८-२९॥ इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगोंसहित उनका पूजन करके दक्षने मेरे मानसपुत्र [मरीचि आदि]

ब्राह्मणोंका, देवताओंका और समस्त शिवगणोंका भी यथोचित विधिसे उत्तम भक्तिभावके साथ पूजन

इसके बाद मेरे पुत्र दक्षने मुझ पिताको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा-विभो! आप ही वैवाहिक कार्य करायें॥ ३१॥ तब मैं प्रसन्न मनसे 'बहुत अच्छा'—ऐसा कहकर

उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा॥ ३२॥ तदनन्तर दक्षने ग्रहोंके बलसे युक्त शुभ लग्न और मुहूर्तमें हर्षपूर्वक शिवजीको अपनी पुत्री सती प्रदान कर

दी॥ ३३॥ उन शिवजीने भी उस समय हर्षित होकर सुन्दर

मुनियोंके साथ मन्त्रणा की॥३०॥

किया॥ ३४॥ उस समय मैंने, श्रीहरि विष्णुने, आपने, अन्य

प्रणाम किया और [अनेक प्रकारकी] स्तुतियोंद्वारा उन्हें सन्तुष्ट किया॥ ३५॥ उस समय नाच-गानेके साथ महान् उत्सव हुआ

और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनन्दित

हुए॥ ३६॥ इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष [शिवजीको] पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गये। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा

शरीरवाली दक्षपुत्रीका वैवाहिक विधिसे पाणिग्रहण

मुनियोंने, देवताओंने और प्रमथगणोंने भगवान् शिवजीको

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहाप्राणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें कन्यादानवर्णन

नामक अठारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १८॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १९ ] \* शिवका सतीके साथ विवाह \* उन्नीसवाँ अध्याय शिवका सतीके साथ विवाह, विवाहके समय शम्भुकी मायासे ब्रह्माका मोहित होना और विष्णुद्वारा शिवतत्त्वका निरूपण ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार विस्तारपूर्वक करने लगा॥१०॥ कन्यादानकर दक्षने भगवान् शंकरको अनेक प्रकारके इसके बाद शिवा और शिवने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजोंकी आज्ञासे विधिपूर्वक अग्निकी उपहार दिये और ब्राह्मणोंको भी बहुत-सा धन प्रदक्षिणा की॥११॥ दिया॥१॥ उसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु शम्भुके हे द्विजसत्तम! उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव पास जाकर हाथ जोडकर खडे होकर यह कहने मनाया गया और गीत एवं नृत्यके साथ वाद्य बजाया लगे—॥२॥ गया, जो सबके लिये सुखद था॥१२॥ विष्णु बोले-हे देवदेव! हे महादेव! हे हे तात! उस समय [सबको] आश्चर्यचिकत करुणासागर! हे प्रभो! हे तात! आप सम्पूर्ण जगत्के करनेवाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ, उसे आपसे मैं पिता हैं और ये सती अखिल संसारकी माता हैं॥३॥ कह रहा हूँ, आप सुनिये॥१३॥ आप दोनों सत्पुरुषोंके कल्याण तथा दुष्टोंके शिवजीकी माया दुईंय है, उसने देव, असुर तथा दमनके लिये सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं— मनुष्योंसहित इस चराचर जगत्को पूर्णरूपसे मोहित कर यह सनातन श्रुति है॥४॥ रखा है॥१४॥ हे हर! आप चिकने नीले अंजनके समान शोभावाली हे तात! पूर्वकालमें मैंने जिन शिवको कपटपूर्वक सतीके साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं, जैसे मैं उसके मोहमें डालना चाहा था, उन्हीं शिवने अपनी लीलासे विपरीत लक्ष्मीके साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्णा मुझे मोहित कर लिया॥१५॥ और आप गौरवर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और जो दूसरेका अपकार करना चाहता है, निश्चय ही लक्ष्मी गौरवर्ण हैं॥५॥ पहले उसीका अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरेका अपकार न करे॥१६॥ हे शम्भो! आप इन सतीके साथ रहकर देवताओंकी और सज्जन मनुष्योंकी रक्षा कीजिये, जिससे संसारी हे मुने! जिस समय सती अग्निकी प्रदक्षिणा कर रही थीं, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्रसे बाहर जनोंका सदा कल्याण होता रहे॥६॥ हे सर्वभूतेश! हे प्रभो! इन सतीको देखकर अथवा निकल आये थे, मैंने उन्हें देख लिया॥१७॥ [इनके विषयमें] सुनकर जो कामनायुक्त हो, उसका हे द्विजश्रेष्ठ! शिवजीकी मायासे मोहित हुआ मैं आप वध कीजिये, यह मेरी प्रार्थना है॥७॥ कामसे व्याप्त चित्तवाला होकर सतीके दूसरे अंगोंको ब्रह्माजी बोले—भगवान् विष्णुका यह वचन देखने लगा॥ १८॥ में जैसे-जैसे सतीके अंगोंको उत्सुकतापूर्वक देख सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वरने मधुसूदनसे हँसकर कहा—ऐसा रहा था, वैसे-वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था॥ १९॥ ही होगा ॥८॥ हे मुनीश्वर! उसके बाद विष्णु अपने स्थानपर हे मुने! इस प्रकार पतिव्रता दक्षपुत्रीको देखकर आकर स्थित हो गये। उन्होंने उत्सव कराया और उस कामाविष्ट मनवाला मैं उनके मुखको देखनेका इच्छुक चरित्रको गुप्त ही रखा॥९॥ हो गया॥२०॥ तत्पश्चात् मैं देवी सतीके पास आकर गृह्यसूत्रमें किंतु शिवजीके सामने लज्जाके कारण मैं प्रत्यक्ष वर्णित विधिके अनुसार सारा अग्निकार्य विधानके साथ सतीका मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जासे

| २६४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण- |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ************************                                |                                                       |
| युक्त होनेके कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही            | त्रिशूल उठाये जानेपर [वहाँ उपस्थित] मरीचि आदि         |
| थीं ॥ २१ ॥                                              | ऋषि हाहाकार करने लगे॥३५॥                              |
| तब सतीका मुख देखनेके लिये एक अत्यन्त                    | उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर                  |
| सुन्दर उपाय सोचते हुए कामपीड़ित मैंने अग्निमें          | क्रोधसे जलते हुए शिवजीकी स्तुति करने लगे॥३६॥          |
| बहुत-सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआँ उत्पन्न               | <b>देवगण बोले</b> —हे देवदेव! हे महादेव! हे           |
| कर दिया और उस धूमयुक्त अग्निमें घृतकी थोड़ी-            | शरणागतवत्सल! हे ईश! आप ब्रह्माकी रक्षा कीजिये।        |
| थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ीके संयोगसे           | हे महेश्वर! कृपा कीजिये॥ ३७॥                          |
| चारों दिशाओंमें घोर धुआँ फैल गया। इस प्रकार             | हे महेश! आप इस संसारके पिता हैं तथा देवी              |
| धूमाधिक्य होनेके फलस्वरूप वेदीके चारों ओर अन्धकार       | सती जगत्की माता कही गयी हैं। हे सुरप्रभो! विष्णु,     |
| ही अन्धकार हो गया॥२२—२४॥                                | ब्रह्मा आदि सभी [देवगण] आपके दास हैं॥३८॥              |
| तब अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले प्रभु महेश्वरके          | आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभो!              |
| नेत्र भी धूमसे व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथोंसे | आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर! उसने आपकी           |
| अपने नेत्रोंको बन्द कर लिया॥ २५॥                        | भक्तिसे रहित सभीको मोहित कर लिया है॥३९॥               |
| तत्पश्चात् कामसे पीड़ित मैंने प्रसन्न मनसे वस्त्र       | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार दु:खित देवता तथा     |
| हटाकर सतीके मुखको देख लिया॥ २६॥                         | मुनि क्रोधमें भरे हुए देवाधिदेव महादेवकी स्तुति करने  |
| हे पुत्र! मैं सतीके मुखको बार-बार देखने लगा,            | लगे ॥ ४० ॥                                            |
| इस प्रकार अवश होकर मैं इन्द्रियविकारसे युक्त            | दक्ष प्रजापतिने शंकित होकर वहाँ पहुँचकर दोनों         |
| हो गया। अपनेको असंयमित देख सशंकित हो मैं                | हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिये, ऐसा मत कीजिये—ऐसा            |
| आश्चर्यसे चिकत होकर मौन हो गया। भगवान् शिव              | कहते हुए शिवजीके आगे जाकर उन्हें ऐसा करनेसे           |
| अपनी दिव्य दृष्टिसे इसे जानकर क्रोधित होकर कहने         | रोका॥ ४१॥                                             |
| लगे— ॥ २७—३० ॥                                          | तब शिवजी अपने आगे दक्षको आया हुआ                      |
| <b>रुद्र बोले</b> —हे पाप! आपने ऐसा कुत्सित कर्म        | देखकर भगवान् विष्णुकी प्रार्थनाका स्मरण करते हुए      |
| क्यों किया, जो कि विवाहमें रागपूर्वक मेरी स्त्रीका मुख  | इस प्रकारका अप्रिय वचन कहने लगे—॥४२॥                  |
| देखा ? ॥ ३१ ॥                                           | <b>महेश्वर बोले</b> —हे प्रजापते! मेरे महान् भक्त     |
| आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्मको                  | विष्णुने उस समय जैसा कहा था, मैंने वही करना           |
| नहीं जान सकेंगे। हे विधे! इस त्रिलोकीमें कोई भी बात     | स्वीकार भी किया था॥४३॥                                |
| मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी          | [विष्णुने कहा था कि] हे प्रभो! जो वासनायुक्त          |
| रहेगी ?॥ ३२॥                                            | होकर सतीको देखे, उसका वध कीजिये। अब मैं               |
| हे मूढ़! जिस प्रकार तिलके सभी अवयवोंमें तेल             | ब्रह्माका वध करके विष्णुके वचनको सत्य करता            |
| रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकोंमें जो कुछ भी स्थावर-    | हूँ ॥ ४४ ॥                                            |
| जंगम पदार्थ हैं, उनमें मैं रहता हूँ॥ ३ <sup>ँ</sup> ३॥  | ब्रह्माने कामनायुक्त होकर सतीको क्यों देखा?           |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तत्पश्चात् विष्णुके लिये प्रिय   | इन्होंने अत्यन्त गर्हित कर्म किया है, इसलिये अपराधी   |
| शंकरजीने मुझसे यह कहकर [पूर्वमें कहे गये] विष्णुके      | ब्रह्माका वध मैं अवश्य करूँगा॥४५॥                     |
| वचनका स्मरणकर शूल लेकर मुझ ब्रह्माको मारना              | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर    |
| चाहा॥ ३४॥                                               | महेशके ऐसा कहनेपर देवता, मुनि तथा मनुष्योंसहित        |
| हे द्विजोत्तम! मुझे मारनेके लिये शिवके द्वारा           | सभी लोग काँपने लगे॥४६॥                                |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० १९ ] * शिवका सतीके              | त्र साथ विवाह  *                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ************************************                  | **************************************                    |
| चारों दिशाओंमें हाहाकार मच गया और चारों               | <b>महेश बोले</b> —हे देवदेव! हे रमेश! हे विष्णो! हे       |
| ओर उदासी छा गयी। उनके द्वारा विमोहित किया गया         | मेरे प्राणप्रिय! हे तात! मुझको इसका वध करनेसे मत          |
| मैं उस समय अत्यन्त व्याकुल हो उठा॥४७॥                 | रोकिये; क्योंकि यह दुष्ट है॥५८॥                           |
| तब महेशके अतिप्रिय, कार्य सिद्ध करनेमें प्रवीण        | आपकी पूर्व प्रार्थनाको, जिसे मैंने स्वीकार किया           |
| तथा बुद्धिमान् भगवान् विष्णुने ऐसा कहनेवाले उन        | था, उसे पूर्ण करूँगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख       |
| शिवजीकी स्तुति की॥४८॥                                 | ब्रह्माका वध मैं [अवश्य] करूँगा॥५९॥                       |
| अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे भक्तवत्सल शिवजीकी           | मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओंकी सृष्टि करूँगा।           |
| स्तुतिकर उन्हें [ब्रह्माका वध करनेसे] रोकते हुए आगे   | अथवा अपने तेजसे किसी दूसरे सृष्टिकर्ताको उत्पन्न          |
| जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा—॥४९॥                      | करूँगा। मैं अपनी की गयी प्रतिज्ञाको पूरा करते हुए इस      |
| विष्णुजी बोले—हे भूतेश! आप जगत्को उत्पन्न             | ब्रह्माका वध करके अन्य सृष्टिकर्ताको उत्पन्न करूँगा,      |
| करनेवाले प्रभु इन ब्रह्माका वध न करें। ये आपकी        | अतः हे लक्ष्मीपते! [इसका वध करनेसे] मुझे मत               |
| शरणमें आये हैं और आप शरणमें आये हुए लोगोंसे           | रोकिये॥ ६०-६१॥                                            |
| स्नेह करनेवाले हैं॥५०॥                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवजीका यह वचन सुनकर               |
| मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसीलिये मुझे भक्तराज          | मन्द-मन्द मुसकराते हुए 'ऐसा मत कीजिये'—                   |
| कहा गया है। मेरे इस निवेदनको हृदयमें स्वीकार करके     | इस प्रकार बोलते हुए भगवान् विष्णु पुन: कहने               |
| मेरे ऊपर कृपा कीजिये॥५१॥                              | लगे— ॥ ६२ ॥                                               |
| [इसके अतिरिक्त] हे नाथ! हेतुयुक्त मेरी दूसरी          | <b>अच्युत बोले</b> —हे प्रभो! प्रतिज्ञाकी पूर्ति तो दूसरे |
| प्रार्थना भी सुनिये और हे महेश्वर! मेरे ऊपर कृपा करके | पुरुषमें की जाती है। हे विनाशके ईश! आप स्वयं              |
| उसे मानिये॥५२॥                                        | विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती॥६३॥                  |
| हे शम्भो! ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजाकी सृष्टि करनेके    | हे शम्भो! हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं,               |
| लिये उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जानेपर प्रजाकी सृष्टि | दूसरे नहीं। हमलोग एकरूप हैं, भिन्न नहीं हैं, इस           |
| करनेवाला कोई दूसरा नहीं है॥५३॥                        | बातको आप यथार्थ रूपसे विचार कीजिये॥६४॥                    |
| हे नाथ! हे शिवस्वरूप! आपकी आज्ञासे ही हम              | तब अपने अत्यन्त प्रिय विष्णुका वह वचन सुनकर               |
| तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहारका कार्य बार-बार   | शिवजी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने               |
| करेंगे॥५४॥                                            | लगे— ॥ ६५ ॥                                               |
| हे शम्भो! उनका वध कर देनेपर आपका कार्य                | <b>शम्भु बोले</b> —हे विष्णो! हे सम्पूर्ण भक्तोंके ईश!    |
| कौन सम्पन्न करेगा? इसलिये हे लयकर्ता विभो! आप         | ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं; क्योंकि ये     |
| इन सृष्टिकर्ताका वध न करें॥५५॥                        | तो प्रत्यक्ष रूपसे आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखायी दे     |
| हे विभो! इन्होंने ही आपकी भार्या होनेके लिये          | रहे हैं ?॥ ६६॥                                            |
| शिवाको दक्षकन्या सतीके रूपमें सत्प्रयत्नसे अवतरित     | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> जब सबके आगे महेश्वरने ऐसा          |
| किया है॥५६॥                                           | कहा, तब उन महादेवको सन्तुष्ट करते हुए विष्णु कहने         |
| ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] विष्णुके द्वारा की          | लगे— ॥ ६७ ॥                                               |
| गयी इस प्रार्थनाको सुनकर दृढ्व्रत शंकरजी [वहाँ        | <b>विष्णु बोले</b> —हे सदाशिव! न ब्रह्मा आपसे             |
| उपस्थित] सभी लोगोंको सुनाते हुए [भगवान् विष्णुसे]     | भिन्न हैं और न तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे                |
| इस प्रकार कहने लगे—॥५७॥                               | परमेश्वर! न मैं ही आपसे भिन्न हूँ और न तो                 |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* २६६ [ श्रीशिवमहापुराण-आप ही मुझसे भिन्न हैं॥६८॥ आप स्वयं अपने स्वरूपका चिन्तन कीजिये। हे सर्वज्ञ! हे परमेश! हे सदाशिव! आप सब कुछ आपने अपनी लीलासे ही शरीर धारण किया है। आप एक, सगुण ब्रह्म हैं और हम [ब्रह्मा, विष्णु तथा जानते हैं, किंतु आप मेरे मुखसे सारी बात सभी लोगोंको रुद्र तिनों आपके अंश हैं॥ ७३॥ सुनवाना चाहते हैं॥६९॥ हे ईश! मैं आपकी आज्ञासे शिवतत्त्वका वर्णन कर हे हर! जैसे मस्तक, ग्रीवा आदिके भेदसे एक ही रहा हुँ, समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने शरीरके [भिन्न-भिन्न] अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम मनको एकाग्र करके सुनें॥७०॥ तीनों उन्हीं आप परमेश्वरके अंग हैं॥७४॥ हम तीनों देवता प्रधान-अप्रधान तथा भाग-जो ज्योतिर्मय, आकाशस्वरूप, स्वयं ही अपना अभागरूपवाले और ज्योतिर्मयस्वरूप आप परमेश्वरके धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनन्तरूपवाला, नित्य ही अंश हैं॥७१॥ तथा दीर्घ आदि विशेषणोंसे रहित ब्रह्म है, वह आप आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन हैं। आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है॥ ७५॥ परमात्माके ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! तत्पश्चात् उनकी संहार करनेके कारण एक-दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते यह बात सुनकर महादेवजी अत्यन्त प्रसन्न हो गये और हैं॥७२॥ उन्होंने मेरा वध नहीं किया॥ ७६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीविवाह और शिवलीलावर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १९॥ बीसवाँ अध्याय ब्रह्माजीका 'रुद्रशिर' नाम पड़नेका कारण, सती एवं शिवका विवाहोत्सव, विवाहके अनन्तर शिव और सतीका वृषभारूढ़ हो कैलासके लिये प्रस्थान नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे विधे!हे महाभाग! भगवान् शिव प्रसन्नचित्त होकर सभीको सुनाते हुए हे शिवभक्त! हे श्रेष्ठ प्रभो! हे विधे! आपने भगवान् मुझसे इस प्रकार कहने लगे—॥६॥ **रुद्र बोले**—हे ब्रह्मन्! हे तात! मैं प्रसन्न हूँ। अब शिवके परम मंगलदायक तथा अद्भृत चरित्रको सुनाया॥ १॥ हे तात! उसके बाद क्या हुआ, चन्द्रमाको सिरपर आप निर्भय हो जाइये। आप अपने हाथसे सिरका स्पर्श धारण करनेवाले शिवजी एवं सतीके दिव्य तथा सम्पूर्ण करें और संशयरहित होकर मेरी आज्ञाका पालन करें॥७॥ पापराशिका नाश करनेवाले चरित्रका वर्णन कीजिये॥ २॥ ब्रह्माजी बोले—भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले शिवजी ब्रह्माजी बोले—अनेक लीलाएँ करनेवाले भगवान् शिवजीकी इस बातको सुनकर मैंने अपने सिरका स्पर्श जब मेरा वध करनेसे विरत हो गये, तब सभी लोग करते हुए उन वृषध्वजको प्रणाम किया॥८॥ निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गये॥३॥ सभी लोगोंने हाथ जोडकर नतमस्तक हो शंकरजीको मैंने जैसे ही अपने हाथसे अपने सिरका स्पर्श प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक किया, उसी क्षण वहाँ उसीके रूपमें वृषवाहन स्थित जय-जयकार किया॥४॥ दिखायी पड़े। तब लज्जायुक्त शरीरवाला मैं नीचेकी ओर हे मुने! उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर मुख करके खडा रहा। उस समय वहाँ स्थित इन्द्र आदि अनेक प्रकारके उत्तम स्तोत्रोंद्वारा शंकरकी स्तुति की ॥ ५॥ देवताओंने मुझे देखा॥ ९-१०॥ हे मुने! तत्पश्चात् अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले उसके पश्चात् लज्जासे युक्त होकर मैं शिवजीको

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २० ]                              | नाम पड़नेका कारण * २६७                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                         | <u> </u>                                                |
| प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिये-          | करते हुए आकाशमें फैल गये॥ २५॥                           |
| क्षमा कीजिये—ऐसा कहने लगा॥११॥                           | उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघोंके द्वारा             |
| हे प्रभो! इस पापकी शुद्धिके लिये कोई प्रायश्चित्त       | आकाशके आच्छादित हो जानेपर शीघ्र ही शंकरजी               |
| और उचित दण्ड कीजिये, जिससे मेरा पाप दूर हो              | और सती देवी शान्त हो गये। हे मुने! उसके बाद मैं         |
| जाय ॥ १२ ॥                                              | निर्भय हो गया और शिवजीकी आज्ञासे मैंने विवाहके          |
| इस प्रकार मेरे कहनेपर भक्तवत्सल सर्वेश शम्भु            | शेष कृत्योंको यथाविधि पूर्ण किया॥२६-२७॥                 |
| अत्यन्त प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मासे कहने लगे॥ १३॥ | हे मुनिश्रेष्ठ! उस समय देवताओंने प्रसन्न होकर           |
| <b>शम्भु बोले—</b> [हे ब्रह्मन्!] मुझसे अधिष्ठित इसी    | शिवाशिवके मस्तकपर चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा            |
| रूपसे आप प्रसन्नचित्त होकर आराधनामें संलग्न रहते        | की ॥ २८ ॥                                               |
| हुए तप करें॥१४॥                                         | उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाये जाने लगे।                |
| इसीसे पृथ्वीपर सर्वत्र 'रुद्रशिर' नामसे आपकी            | ब्राह्मणगण भक्तिसे परिपूर्ण हो वेदपाठ करने लगे॥ २९॥     |
| प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणोंके सभी कार्योंको | रम्भा आदि अप्सराएँ प्रेमपूर्वक नृत्य करने लगीं—         |
| सिद्ध करनेवाले होंगे। आपने [कामके वशीभूत होकर]          | इस प्रकार हे नारद! देवताओंकी स्त्रियोंके बीच महान्      |
| जो वीर्यपात किया है, वह कृत्य मनुष्योंका है, इसलिये     | उत्सव हुआ॥३०॥                                           |
| आप मनुष्य होकर पृथ्वीपर विचरण करें॥१५-१६॥               | तदनन्तर यज्ञकर्मका फल देनेवाले भगवान् परमेश्वर          |
| जो तुम्हें इस रूपसे देखकर यह क्या! ब्रह्माके            | शिव प्रसन्न होकर लौकिक गतिका आश्रय ले हाथ               |
| सिरपर शिवजी कैसे हो गये—ऐसा कहता हुआ पृथ्वीपर           | जोड़कर प्रेमपूर्वक मुझ ब्रह्मासे कहने लगे—॥३१॥          |
| विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके सम्पूर्ण             | <b>ईश्वर बोले</b> —हे ब्रह्मन्! जो भी वैवाहिक कार्य     |
| कृत्यको सुनेगा, वह परायी स्त्रीके निमित्त किये गये      | था, उसे आपने उत्तम रीतिसे सम्पन्न किया है, अब मैं       |
| त्यागसे शीघ्र ही मुक्त हो जायगा॥१७-१८॥                  | आपपर प्रसन्न हूँ, आप [इस वैवाहिक कृत्यके]               |
| लोग जैसे-जैसे आपके इस कुकृत्यका वर्णन                   | आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ?॥३२॥              |
| करेंगे, वैसे-वैसे आपके इस पापकी शुद्धि होती             | हे सुरश्रेष्ठ! आप उसे मॉॅंगिये। वह दुर्लभ ही क्यों      |
| जायगी ॥ १९ ॥                                            | न हो, उसको शीघ्र कहिये। हे महाभाग! आपके लिये            |
| हे ब्रह्मन्! संसारमें मनुष्योंके द्वारा आपका उपहास      | मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है॥ ३३॥                    |
| करानेवाला तथा आपकी निन्दा करानेवाला यह प्रायश्चित्त     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! शंकरका यह वचन           |
| मैंने आपसे कह दिया॥२०॥                                  | सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भावसे उन्हें बार-बार       |
| कामपीड़ित आपका जो तेज वेदीके मध्यमें गिरा               | प्रणामकर कहा—॥ ३४॥                                      |
| तथा जिसे मैंने देख लिया, वह किसीके भी धारण              | हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर              |
| करनेयोग्य नहीं होगा॥ २१॥                                | प्राप्त करनेयोग्य हूँ, तो हे महेशान! जो मैं कह रहा हूँ, |
| तुम्हारा जो तेज पृथ्वीपर गिरा, उससे आकाशमें             | उसे आप अत्यन्त प्रसन्नताके साथ कीजिये॥ ३५॥              |
| प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहाँ देवर्षियोंके सामने     | हे महेश्वर! आप मनुष्योंके पापकी शुद्धिके लिये           |
| शीघ्र ही उस तेजसे हे तात! संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा     | इसी रूपमें इस वेदीपर सदा विराजमान रहिये॥ ३६॥            |
| द्रोण—नामक ये चार प्रकारके प्रलयंकारी महामेघ हो         | हे चन्द्रशेखर! हे शंकर! जिससे आपके सान्निध्यमें         |
| गये ॥ २२—२४ ॥                                           | अपना आश्रम बनाकर अपने इस पापकी शुद्धिके लिये            |
| हे मुनिश्रेष्ठ! ये मेघ शिवकी इच्छासे गरजते हुए,         | मैं तपस्या करूँ॥ ३७॥                                    |
| जलको थोड़ी-सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द             | चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिको पूर्वाफाल्गुनी   |

सर्वथा नाश हो जाय। जो स्त्री दुर्भगा, वन्ध्या, कानी समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापित भी मोहित हो गये तथा अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शनमात्रसे निश्चित अन्य सभी लोग चित्रलिखित-से प्रतीत हो रहे थे॥ ४९॥ रूपसे निर्दोष हो जाय॥ ३८—४०॥ कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुन्दर ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार अपने तथा सम्पूर्ण स्वरमें शुद्ध तथा कल्याणकारी शिवयशका गान करते लोगोंको सुख देनेवाले मुझ ब्रह्माका वचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रसन्नतापूर्वक शिवजीका अनुगमन करने लगे॥५०॥ मनसे भगवान् शंकरने 'तथास्तु' कहा॥ ४१॥ [कुछ दूर चले जानेके पश्चात्] शिवजीने आधे शिवजी बोले—हे ब्रह्मन्! आपके कथनानुसार मैं मार्गसे दक्षको प्रेमपूर्वक लौटा दिया, फिर सदाशिव सारे संसारके हितके लिये अपनी पत्नीसहित इस वेदीपर गणोंसहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले आये॥ ५१॥ सस्थिरभावसे स्थित रहूँगा॥४२॥ शिवजीने विष्णु आदि सभी देवताओंको विदा भी ब्रह्माजी बोले—ऐसा कहकर पत्नीसहित भगवान् कर दिया, फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेमके शिवजी अपनी अंशरूपिणी मूर्तिको प्रकटकर वेदीके वशीभूत हो शिवजीके साथ-साथ कैलासपर पहुँच मध्यभागमें विराजमान हो गये। तत्पश्चात् स्वजनोंपर स्नेह गये॥ ५२॥ रखनेवाले भगवान् सदाशिव दक्षसे विदा ले अपनी पत्नी उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सतीके सतीके साथ [कैलास] जानेको उद्यत हुए॥४३-४४॥ साथ भगवान् शम्भु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वतपर उस समय उत्तम बुद्धिवाले दक्षने विनयभावसे सुशोभित अपने धाममें पहुँच गये॥५३॥ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान् वृषभध्वजकी प्रेम-वहाँ जाकर सम्पूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात् विष्णु आदि समस्त देवताओं, लोगोंका आदरपूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक मुनियों तथा गणोंने स्तुति और नमस्कारकर प्रसन्नतापूर्वक शिवजीने उन्हें विदा किया॥५४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

सती शंकरजीके साथ वृषभपर बैठी हुई चन्द्रमामें विद्यमान

श्यामकान्तिकी तरह शोभायमान हो रही थीं॥४८॥

उस समय विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता, मरीचि आदि

तदनन्तर शम्भुकी आज्ञासे विष्णु आदि सब देवता

लोकरीतिका अनुगमन करनेवाले शिवजी भी अत्यन्त

हे मुने! इस प्रकार सृष्टि करनेवाले वे शंकर सती

हे मुने! पूर्वकालमें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें भगवान्

हे मुने! जो विवाहकालमें, यज्ञमें अथवा किसी भी

तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्नमुख

आनन्दित हो हिमालयके शिखरपर अपनी पत्नी दक्षकन्याके

तथा अपने गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक पर्वतोंमें उत्तम

शिवजीका विवाह जिस प्रकार हुआ, उसका वर्णन मैंने

शुभकार्यके आरम्भमें भगवान् शंकरकी पूजा करके

शान्तचित्त होकर इस कथाको सुनता है, उसका सारा

होकर अपने-अपने धामको चले गये॥५५॥

साथ विहार करने लगे॥५६॥

आपलोगोंसे किया॥५८॥

अपने स्थान कैलासपर चले गये॥५७॥

सदाशिवने अपनी पत्नी सतीको वृषभपर बिठाकर और

रिकार किया॥ ४७॥

मन्द-मन्द मधुर मुसकानवाली तथा सुन्दर दाँतोंवाली

उसके बाद दक्षकी आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूर्वक

अनेक प्रकारसे जय-जयकार किया॥ ४५-४६॥

नक्षत्रमें रविवारके दिन इस भूतलपर जो मनुष्य आपका

भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा, हे हर! उसके सारे पाप नष्ट हो जायँ, विपुल पुण्यकी वृद्धि हो और उसके समस्त रोगोंका

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २१] * कैलास पर्वतपर भगवान् शि  | ाव एवं सतीकी मधुर लीलाएँ  *                          |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| **************************************               |                                                      |  |
| वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न-बाधाके पूर्ण हो जाता    | इस उत्तम कथाको प्रेमपूर्वक सुनकर कन्या सुख,          |  |
| है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते    | सौभाग्य, सुशीलता, आचार तथा गुणोंसे युक्त हो          |  |
| हैं ॥ ५९–६० ॥                                        | पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है॥६१॥                    |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय       | रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीविवाहवर्णन       |  |
| नामक बीसवाँ अध्य                                     | ाय पूर्ण हुआ॥ २०॥                                    |  |
| <del></del>                                          | <b>•••</b>                                           |  |
| इक्कीसवाँ अध्याय                                     |                                                      |  |
| कैलास पर्वतपर भगवान् शि                              | व एवं सतीकी मधुर लीलाएँ                              |  |
| नारदजी बोले—हे तात!हे अनघ! आप सर्वज्ञकी              | बाहर भेज दिया॥८॥                                     |  |
| बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिवाशिवके अत्यन्त      | विदा करते हुए उन नन्दीश्वर आदि समस्त गणोंसे          |  |
| अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्रको सुना॥१॥               | करुणासागर शिवजी लौकिक रीतिका अनुसरण करते             |  |
| समस्त मोहोंको दूर करनेवाले, परम ज्ञानसम्पन्न,        | हुए मधुर वचनोंसे कहने लगे—॥९॥                        |  |
| मंगलायन तथा उत्तम विवाहकर्मका वर्णन भी अच्छी         | <b>महेश बोले</b> —हे गणो! जिस समय मैं आपलोगोंका      |  |
| प्रकारसे सुना॥२॥                                     | स्मरण करूँ, तब आपलोग मेरे स्मरणका आदर करते           |  |
| हे महाप्राज्ञ! फिर भी शिवजी एवं सतीके अत्यन्त        | हुए शीघ्र मेरे पास चले आइये॥१०॥                      |  |
| मनोहर एवं उत्तम चरित्रको सुननेकी प्रबल इच्छा है।     | शिवजीके ऐसा कहनेपर महावेगवान् महावीर                 |  |
| अतः आप मुझपर दया करके पुनः उसका वर्णन                | नन्दी आदि वे सभी गण अपने-अपने स्थानको चले            |  |
| कीजिये॥ ३॥                                           | गये॥ ११॥                                             |  |
| ब्रह्माजी बोले—हे मुने! आपकी इच्छा परम               | उन गणोंके चले जानेके अनन्तर परम कौतुकी               |  |
| दयावान् शिवजीकी लीला सुननेमें लगी हुई है। यह तो      | शिवजी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक एकान्तमें सतीके साथ विहार |  |
| परम सौभाग्यकी बात है, हे सौम्य! जो आपने मुझे         | करने लगे॥१२॥                                         |  |
| शिवजीकी लीलाका वर्णन करनेके लिये बार-बार प्रेरित     | शिवजी कभी वनोंसे तोड़कर लाये हुए पुष्पोंकी           |  |
| किया है॥४॥                                           | मनोहर माला बनाकर सतीके हार-स्थान अर्थात् हृदयमें     |  |
| हे नारद! शिवजीने दक्ष प्रजापतिकी कन्या एवं           | पहनाते थे॥ १३॥                                       |  |
| जगज्जननी देवी सतीके साथ विवाहकर उन्हें अपने          | कभी-कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पणमें                |  |
| स्थानपर ले जाकर जो कुछ भी किया, उसे अब               | देख रही होती थीं, उस समय शिवजी भी सतीके पीछे         |  |
| सुनें॥५॥                                             | जाकर अपना मुख देखने लगते थे॥१४॥                      |  |
| हे देवर्षे! दक्षसे विदा होनेके बाद महादेवजी          | वे कभी सतीके कुण्डलोंको बार-बार पकड़कर               |  |
| गणोंसहित अपने आनन्ददायक स्थानपर जाकर बड़ी            | हिलाने लगते थे, उन्हें सतीके कानोंमें पहनाते और फिर  |  |
| प्रसन्नताके साथ अपने परमप्रिय वाहन नन्दीश्वरसे       | निकालने लगते थे॥ १५॥                                 |  |
| उतरे ॥ ६ ॥                                           | कभी वे भगवान् शंकर स्वभावतः लालवर्णवाले              |  |
| हे देवर्षे! इस प्रकार सांसारिक लीला करनेमें          | सतीके चरणोंको देदीप्यमान लाक्षारससे रँगकर अत्यधिक    |  |
| प्रवीण सतीपति सदाशिव यथायोग्य अपने स्थानमें प्रवेशकर | रागयुक्त कर देते थे॥१६॥                              |  |
| अत्यन्त हर्षित हुए॥७॥                                | सतीका मुखावलोकन करनेके उद्देश्यसे जो बात             |  |
| इन महादेवजीने सतीको प्राप्त कर लेनेके उपरान्त        | दूसरोंके समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सतीके          |  |
| अपने नन्दी आदि समस्त गणोंको पर्वतकी कन्दरासे         | कानोंमें कहते थे॥१७॥                                 |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-वे कभी घरसे दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी उसके साथ ही वसन्तने भी शिवजीके अभिप्रायको तो शीघ्रतासे वापस आ जाते थे और किसी बातको जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया॥ २९॥ सोचती हुई सतीके नेत्रोंको पीछेसे आकर अपने हाथोंसे उस पर्वतके सभी वृक्ष तथा लताएँ पुष्पसे बन्द कर लेते थे॥१८॥ आच्छादित हो उठीं और जल खिले कमलोंसे तथा कभी वे अपनी मायासे छिपकर वहीं जाकर कमल भ्रमरोंसे युक्त हो गये॥३०॥ सतीका आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यन्त उस समय उत्तम ऋत् वसन्तके प्रविष्ट होते ही सुगन्धित पुष्पोंकी गन्धसे समन्वित आनन्ददायक तथा चिकत होते हुए व्याकुल हो जाती थीं॥१९॥ वे कभी सूवर्णकमलको कलीके समान उनके सुगन्धिसे युक्त मलय पवन बहने लगा॥ ३१॥ वक्ष:स्थलपर कस्तूरीसे भ्रमरके आकारकी चित्रकारी सन्ध्याकालीन अरुण चन्द्रमाके सदुश पलाश करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष कामके अस्त्रके फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी समान सुन्दर पुष्पोंसे अलंकृत हो गये॥ ३२॥ तड़ागोंमें कमलपुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु सतीके अंगसे बाजूबंद, कंकण तथा अँगूठी बार-बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थानपर पहना दिया करते संसारके मनुष्योंको मोहित करनेहेतु उद्यत दिखायी थे॥ २०-- २२॥ पडने लगी॥ ३३॥ यह तुम्हारे ही समान स्वरूपवाली तुम्हारी भगवान् शंकरके समीप नागकेसरके वृक्ष अपने कालिका नामकी सखी आ रही है-शिवजीद्वारा इस सुवर्णके समान पुष्पोंसे कामदेवकी ध्वजाके समान मनोहर प्रतीत होने लगे॥ ३४॥ प्रकारके वचनोंको सुनकर जब सती उस सखीको देखनेके लिये चलतीं, तो शिवजी उनका स्पर्श करने लवंगकी लता अपनी सुरभित गन्धसे वायुको सुवासित करके कामीजनोंके चित्तको मोहित करने लगते॥ २३॥ कभी प्रमथाधिपति शिव कामके उन्मादसे व्यग्र लगी॥ ३५॥ मॅंडरानेवाले तथा आम्रमंजरियोंमें गुंजार करनेवाले होकर अपनी प्रियाके साथ कामकेलि-परिहास करने लगते थे॥ २४॥ भौंरोंके सुन्दर समूह कामदेवके बाणोंके समान तथा कभी शंकरजी कमलपुष्पों तथा अन्य मनोहर कामसे व्याप्त मदनके पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे पुष्पोंको लाकर बड़े प्रेमसे उनका आभूषण बनाकर थे॥ ३६॥ सतीके अंगोंमें पहनाते थे॥ २५॥ ज्ञानरूपी प्रकाशको प्राप्तकर जिस प्रकार मुनियोंका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वनकुंजोंमें सतीके साथ विहार करने लगे॥ २६॥ हुए कमलपुष्पोंसे युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे देवी सतीके बिना शिवजी कहीं भी नहीं जाते थे॥ ३७॥ सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कके कारण बर्फ पिघलकर थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकारकी चेष्टा ही करते थे। सतीके बिना उन्हें क्षणमात्र भी चैन नहीं बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जलके बीच स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ३८॥ पडता था॥ २७॥ इस प्रकार कैलासपर्वतके प्रत्येक वनकुंजमें बहुत रात्रिवेलामें तुषाररहित रात्रियाँ चन्द्रमासे युक्त होनेके समयतक विहार करनेके पश्चात् वे पुनः हिमालयके कारण प्रियतमके साथ सुशोभित होनेवाली स्त्रियों-शिखरपर गये और उन्होंने अपनी इच्छासे कामदेवका जैसी प्रतीत हो रही थीं॥३९॥ स्मरण किया॥ २८॥ ऐसे मनोहारी वसन्तकालमें महादेवजी सतीके जिस समय काम उनके आश्रममें प्रविष्ट हुआ, साथ पर्वतकुंजों एवं निदयोंमें बहुत कालतक

| रुद्रसहिता-सर्ताख०-अ० २२ ]                               | ता विहार-वर्णन * २७१                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | **************************************                    |
| स्वच्छन्दतासे रमण करने लगे और हे मुने! उस                | उन सतीके चन्द्रमुखका अमृतपान करनेमें सन्नद्ध              |
| समय दक्षकन्या देवी सती भी महादेवजीके साथ                 | शरीरवाले शिव अपने शरीरकी अनेक अवस्थाएँ कभी-               |
| शोभाको प्राप्त हुईं। शिवजीको सतीके बिना क्षणमात्र        | कभी दिखाने लगते थे॥ ४५॥                                   |
| भी शान्ति नहीं मिलती थी। शिवजीकी प्रिया सती              | वे शिवजी सतीके मुखकमलकी सुगन्धि, उनकी                     |
| भी उन्हें रसका पान कराती हुई प्रतीत हो रही               | मनोहारी सुन्दरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओंमें इस प्रकार    |
| થીં ॥ ४०—४२ ॥                                            | बँध गये थे, जैसे कोई बँधा हुआ हाथी किसी भी                |
| शंकरजी खिले हुए नवीन पुष्पोंकी अपने हाथसे                | प्रकारकी चेष्टा करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है॥ ४६॥        |
| माला बनाकर सतीके अंगोंको सुशोभित करते हुए नये–           | इस प्रकार वे महेश्वर हिमालयपर्वतके कुंजों,                |
| नये मंगल कर रहे थे॥४३॥                                   | शिखरोंपर और गुफाओंमें सतीके साथ प्रतिदिन रमण              |
| आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर सम्भाषण                    | करने लगे। हे सुरर्षे! इस प्रकार उनके विहार करते हुए       |
| आदिके द्वारा वे शम्भु कभी उन गिरिजाको स्वयं सौतके        | देवताओंके वर्षके अनुसार पचीस वर्ष व्यतीत हो               |
| रूपमें भी दिखा देते थे॥४४॥                               | गये॥ ४७॥                                                  |
| ·                                                        | द्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीशिवक्रीड़ावर्णन         |
| नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २१ ॥                   |                                                           |
|                                                          |                                                           |
| बाईसवाँ                                                  | ्राध्या <u>या</u>                                         |
|                                                          |                                                           |
| सती और शिवव                                              |                                                           |
| ब्रह्माजी बोले—िकसी समय वर्षाऋतुमें जब                   | कारण दिनमें न तो सूर्यका दर्शन हो पा रहा है और न          |
| श्रीमहादेवजी कैलासपर्वतके शिखरपर विराजमान थे,            | तो रात्रिमें चन्द्रमा ही दिखायी पड़ता है। [इस कालमें]     |
| उस समय सती शिवजीसे कहने लगीं—॥१॥                         | दिन भी रात्रिके समान ही प्रतीत हो रहा है॥६॥               |
| सती बोलीं—हे देवदेव!हे महादेव!हे शम्भो!                  | प्रचण्ड वायुके झोंकोंके कारण मेघ शब्द करते हुए            |
| हे मेरे प्राणवल्लभ! हे नाथ! मेरे वचनको सुनिये और         | आकाशमें कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर!        |
| हे मानद! सुन करके उसे कीजिये॥२॥                          | ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे अभी लोगोंके सिरपर      |
| हे नाथ! यह परम कष्टदायक वर्षाकाल आ गया                   | गिर जायँगे॥७॥                                             |
| है तथा अनेक वर्णके मेघोंके गर्जनसे आकाश तथा              | हे शंकर! हवाके वेगसे ये बड़े-बड़े वृक्ष आकाशमें           |
| दिशाएँ व्याप्त हो गयी हैं॥३॥                             | नाचते हुए-से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामीजनोंके लिये        |
| कदम्बके परागसे समन्वित, जलबिन्दुओंको लेकर                | सुख देनेवाले तथा भीरुजनोंको भयभीत करनेवाले                |
| बहनेवाली मनोहारिणी तथा तीव्रगतिवाली वायु प्रवाहित        | हैं॥८॥                                                    |
| हो रही है॥४॥                                             | काले तथा चिकने बादलोंवाले आकाशके ऊपर                      |
| इस वर्षाकालमें जलसमूहकी धाराओंसे वृष्टि करते             | उड़ती हुई बकपंक्ति यमुनानदीके ऊपर बहते हुए फेन-           |
| हुए तथा चमकती हुई बिजलीकी पताकावाले इन                   | जैसी प्रतीत हो रही है॥९॥                                  |
| मेघोंकी गर्जनाके कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो         | ईश! काली रात्रिमें बादलोंमें छिपा हुआ यह                  |
| जाता ॥ ५ ॥                                               | चन्द्रमण्डल समुद्रमें प्रदीप्त हुई वडवाग्निके समान प्रतीत |
| विरहीजनोंको दु:खदायी कर देनेवाला यह वर्षाकाल             | हो रहा है॥१०॥                                             |
| महाभयानक है। इस समय आकाशके मेघाच्छन्न होनेके             | हे विरूपाक्ष! इस मन्दराचल पर्वतशिखरके प्रांगणमें          |

| २७२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                             | *****************************                            |
| भी वर्षाकालीन घासें उग आयी हैं, फिर अन्य स्थानोंकी          | हँसने लगे॥ २१॥                                           |
| चर्चा ही क्या करूँ ?॥ ११॥                                   | तदनन्तर मुसकराहटके कारण खुले ओठोंवाले वे                 |
| मन्दराचलपर आश्रय ग्रहण करनेवाले इन काले,                    | सर्वतत्त्वज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेवजी सतीको प्रसन्न |
| श्वेत तथा रक्तवर्णके मेघोंसे यह विशाल हिमालय इस             | करते हुए कहने लगे—॥२२॥                                   |
| प्रकार प्रतीत हो रहा है, जैसे पत्तोंसे पूर्ण दुग्धका समुद्र | <b>ईश्वर बोले</b> —हे मनोहरे! हे मेरी प्रिये! तुम्हारी   |
| हो ॥ १२ ॥                                                   | प्रीतिके लिये मैं तुम्हारे रहनेके योग्य निवासस्थान उस    |
| श्री (शोभा) सभी वृक्षोंको त्यागकर केवल विषमतासे             | जगहपर बना दूँगा, जहाँ मेघ कभी भी नहीं जा                 |
| किंशुक वृक्षोंको शोभित कर रही है, जिस प्रकार                | सकेंगे॥ २३॥                                              |
| महालक्ष्मी कलियुगमें सज्जनोंको त्यागकर सभी ऊँचे-            | हे मनोहरे! वर्षाकालमें भी ये मेघ हिमालय पर्वत            |
| नीचे पुरुषोंको प्राप्त होती हैं॥१३॥                         | (मध्य भाग)-के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं॥२४॥            |
| मन्दराचल पर्वतके शिखरपर वास करनेवाले बादलोंके               | उसी प्रकार हे देवि! ये मेघ इस कैलासपर्वतके भी            |
| शब्दसे हर्षित होकर मोर वनमें अपनी पीठ दिखाकर                | नीचे-ही-नीचे घूमते हैं, कैलास पर्वतके ऊपर नहीं जाते      |
| नृत्य कर रहे हैं॥१४॥                                        | हैं ॥ २५ ॥                                               |
| मेघोंके लिये उत्सुक इन चातकोंकी मधुर ध्वनि इस               | पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बूके मूलभागतक               |
| वर्षाकालमें सुनायी पड़ रही है और पथिकगण तीव्र               | ही रह जाते हैं। ये जम्बूके ऊपर रहनेवाले सुमेरु पर्वतके   |
| जल-वर्षाके कारण रास्तेमें होनेवाली थकानको दूर कर            | शिखरपर नहीं जाते हैं॥ २६॥                                |
| रहे हैं। हे शंकर! मेरी देहपर मेघोंद्वारा ओले गिराये         | हे प्रिये! इन वर्णित पर्वतोंमें जिस पर्वतपर तुम्हारी     |
| जानेसे उत्पन्न हुई इस दुर्नीतिको देखिये, जो अपने            | निवास करनेकी इच्छा हो, उस पर्वतको शीघ्र ही               |
| अनुगामी मोर तथा चातकोंपर भी उपलकी वर्षाकर उन्हें            | बताओ॥ २७॥                                                |
| ओलोंसे आच्छादित कर रहे हैं॥१५-१६॥                           | इस हिमालय पर्वतपर निवास करनेसे स्वच्छन्द                 |
| हे गिरिश! मोर तथा सारंग भी अपने मित्र                       | विहार करनेवाले सुवर्णके सदृश पंखवाले ये अनिल             |
| (बादल)-से पराभवको प्राप्तकर दूर होनेपर भी हर्षपूर्वक        | नामक पक्षिसमूह ऊँचे-ऊँचे मधुर शब्दोंसे तुम्हारे कौतुक    |
| मानसरोवरको चले जा रहे हैं॥१७॥                               | (केलिक्रीडा)-का गान करेंगे॥ २८॥                          |
| [हे सदाशिव!] इस विषम परिस्थितिमें [केवल]                    | सिद्धोंकी कमनीय स्त्रियाँ मणियोंके द्वारा कूटकर          |
| आपको छोड़कर कौआ और चकोर पक्षी भी अपना                       | बनायी गयी इस हिमालयकी भूमिपर स्वेच्छा-विहारकालमें        |
| घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइये, घरके बिना              | कौतुकसे तुम्हारे बैठनेके लिये आसनका निर्माणकर            |
| आप किस प्रकार शान्ति प्राप्त करेंगे?॥१८॥                    | स्वच्छ पृथिवीको तुम्हारे लिये अर्पण करेंगी और अनेक       |
| हे पिनाकधारिन्! मुझे इन मेघोंसे बहुत बड़ा भय                | प्रकारके फल-मूल आदि लाकर देनेकी इच्छा करेंगी॥ २९॥        |
| उत्पन्न हो गया है, इसलिये मेरे कहनेसे निवासके लिये          | नागकन्याएँ, पर्वतकन्याएँ एवं तुरंगमुखी किन्नरियाँ—       |
| शीघ्र ही घर बनानेका प्रयत्न कीजिये॥१९॥                      | ये सभी मनको मोहनेवाले अपने हाव-भावसे सदैव                |
| हे वृषभध्वज! आप कैलासपर्वतपर, हिमालयपर                      | तुम्हारी सहायता करेंगी॥३०॥                               |
| अथवा महाकोशीपर या पृथ्वीपर अपने योग्य निवासस्थान            | तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुखको                |
| बनाइये ॥ २० ॥                                               | देखकर वहाँकी स्त्रियाँ अपने पतिके लिये मनोहर             |
| ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार दक्षकन्या               | लगनेवाले शरीर, अपने रूप तथा गुणोंको धिक्कार              |
| सतीके द्वारा बार-बार कहे जानेपर शिवजी अपने सिरपर            | करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरन्तर देखती रहेंगी॥३१॥          |
| स्थित चन्द्रमाके प्रकाशपुंजके समान उज्ज्वल मुखसे            | पर्वतराज हिमालयकी पत्नी मेनका, जो अपने रूप               |
| -                                                           |                                                          |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २२ ]                                                   |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |                                                           |  |
| तथा गुणसे त्रिलोकमें विख्यात हैं, वे भी तुम्हारे                             | परम आनन्दको प्रदान करनेवाले भौंरोंके मधुर                 |  |
| मनोऽनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थनासे तुम्हें प्रसन्न                  | शब्दोंसे गुंजित वह मानसरोवर महान् उद्दीपन करनेवाला        |  |
| करना चाहेंगी॥३२॥                                                             | है ॥ ४३ ॥                                                 |  |
| गिरिराजसे वन्दनाके योग्य समस्त पुरजन तुम्हें                                 | मेरुपर्वतके ऊँचे शिखरपर इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण,          |  |
| प्रसन्न करनेका सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यन्त                             | अग्नि, निर्ऋति, वायु तथा ईशानकी पुरियाँ हैं, जहाँ         |  |
| उदाररूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें                                 | देवताओंका निवासस्थान है। रम्भा, शची एवं मेनकादि           |  |
| शिक्षा देंगे तथा अपने गुणोंसे प्रसन्न रखेंगे॥३३॥                             | अप्सराओंसे वह मेरुशिखर सुशोभित है॥ ४४-४५॥                 |  |
| हे प्रिये! कोकिलोंके विचित्र मधुर आलापोंसे                                   | [हे देवि!] क्या तुम उन समस्त पर्वतोंके राजा               |  |
| परिपूर्ण कुंजसमूहोंसे आवृत स्थानमें जहाँ वसन्तकी                             | तथा पृथिवीके सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वतपर विहार          |  |
| उत्पत्तिका स्थान है, क्या तुम उस स्थानमें जाना चाहती                         | करना चाहती हो?॥४६॥                                        |  |
| हो ? ॥ ३४ ॥                                                                  | वहाँ [निवास करनेसे] सिखयों एवं अप्सराओंसहित               |  |
| जहाँ विविध प्रकारके अनेक तालाब सैकड़ों                                       | शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी॥४७॥                  |  |
| कमलिनियोंसे समन्वित शीतल जलसे परिपूर्ण हैं, जहाँ                             | अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलासपर, जो पर्वतेन्द्रके          |  |
| अश्व, हाथी तथा गौओंका निवास है, हे देवि! वहाँ                                | नामसे विख्यात है, उसपर निवास करना चाहती हो,               |  |
| सभी प्रकारकी कामनाओंको प्रदान करनेवाले कल्पसंज्ञक                            | जहाँपर कुबेरकी अलकापुरी है। जहाँ गंगाकी जलधारा            |  |
| वृक्षोंसे घिरे हुए सुन्दर मनोहारी पुष्पोंको तथा हरे-भरे                      | बह रही है, जो स्वयं पूर्णचन्द्रके समान समुज्ज्वल है       |  |
| नवीन घासके मैदानोंको प्रफुल्लित नेत्रोंसे देखना। हे                          | और जिस कैलासकी कन्दराओं तथा शिखरोंपर ब्रह्मकन्याएँ        |  |
| महामाये! इस प्रकारके उस हिमालयपर हिंसक जन्तुगण                               | मनोहर गान करती हैं॥४८-४९॥                                 |  |
| भी शान्तिपूर्वक निवास करते हैं, वह अनेक प्रकारके                             | यह कैलास अनेक प्रकारके मृगगणोंके समूहोंसे                 |  |
| मृगगणोंसे युक्त है, वहाँपर स्थित देवालयोंमें मुनियों तथा                     | युक्त, सैकड़ों कमलोंसे परिपूर्ण एवं सुमेरुपर्वतकी अपेक्षा |  |
| यतियोंका निवास है॥ ३५—३७॥                                                    | समस्त गुणोंसे युक्त तथा सुन्दर है॥५०॥                     |  |
| उस पर्वतके शिखर स्फटिक, सुवर्ण एवं चाँदीसे                                   | [हे देवि!] इन स्थानोंमें जहाँ कहीं भी तुम्हारी            |  |
| व्याप्त हैं, वह मानसादि सरोवरोंसे चारों ओरसे सुशोभित                         | रहनेकी इच्छा हो, उस स्थानको शीघ्र मुझे बताओ। मैं          |  |
| है। वह सुवर्णसे बने हुए, रत्नोंके दण्डवाले अधिखले                            | वहाँपर तुम्हारे निवासस्थानका निर्माण करूँगा॥५१॥           |  |
| कमलोंसे व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शंकरके इस प्रकार कहनेपर            |  |
| मकरोंसे वह मानसरोवर परिव्याप्त है॥ ३८-३९॥                                    | सतीदेवी अपने निवासभूत स्थानका लक्षण इस प्रकार             |  |
| वह मनोहर नीलकमलों और उत्पलकमलोंसे शोभित                                      | कहने लगीं—॥५२॥                                            |  |
| है। हे देवेशि! वह [कमलपुष्पोंसे] गिरते हुए सुगन्धित                          | <b>सती बोलीं—</b> हे देव! मैं आपके साथ इस                 |  |
| कुंकुमोंसे व्याप्त है। गन्धोंसे समन्वित स्वच्छ जलोंसे वह                     | पर्वतराज हिमालयपर ही निवास करना चाहती हूँ, आप             |  |
| मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवरका तट हरे-भरे, ऊँचे एवं                           | इसी पर्वतपर शीघ्रतापूर्वक निवासस्थानका निर्माण            |  |
| नवीन घासवाले भूमिभागसे सुशोभित है। यहाँके शाखोटके                            | कीजिये॥ ५३॥                                               |  |
| वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, जैसे अपनी शाखाको                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —सतीद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर     |  |
| हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छाके अनुसार                                 | शंकरजी अत्यधिक मोहित हो गये और सतीको साथ                  |  |
| अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले देवताओं, सारसों                              | लेकर हिमालयपर्वतके ऊँचे शिखरपर चले गये॥५४॥                |  |
| एवं मतवाले चक्रवाकोंसे मानसरोवर सुशोभित हो रहा                               | सिद्धांगनाओंसे युक्त, पिक्षयोंसे सर्वथा अगम्य, अनेक       |  |
| है ॥ ४०—४२ ॥                                                                 | छोटी-छोटी बावलियोंसे युक्त, विचित्र कमलोंसे चित्रित       |  |

था, उस शिखरके वृक्षोंकी शाखाओंका अग्रभाग विकसित सतीके साथ देवताओंके वर्षके गणनानुसार दस हजार पुष्पोंसे शोभित था, भौरे गुंजार कर रहे थे, वह नील एवं वर्षतक प्रसन्नतापूर्वक विहार करते रहे॥ ६५॥ अनेक वर्णके कमलोंसे परिव्याप्त था॥ ५७-५८॥ दूसरे स्थानपर चले जाते थे और कभी देवी-देवताओंसे चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली व्याप्त मेरु शिखरपर चले जाते थे॥६६॥ गर्दनवाले क्रौंच पक्षियोंके शब्दोंसे वह शिखर शब्दायमान हो रहा था॥५९॥ उस शिखरपर पुंस्कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे, वनोंमें जाकर पुन: वहाँ आकर सतीके साथ रमण करने वह अनेक प्रकारके गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं लगते थे॥ ६७॥ तथा गृह्यकोंसे सेवित था॥६०॥ विद्याधरियाँ, देवियाँ तथा किन्नरियाँ वहाँ विहार लगता था, वे शम्भु दिन-रात मनसे सतीमें ही प्रीति करते कर रही थीं तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओंसे वह रहते थे॥६८॥ युक्त था॥६१॥ वीणा, सितार, मृदंग एवं पटहके वाद्ययन्त्रोंपर नृत्य अवलोकन करती रहती थीं और शिवजी भी सतीके एवं कौतुक करती हुई अप्सराओंके समूहसे वह शिखर मुखको देखते रहते थे॥६९॥ सुशोभित हो रहा था॥६२॥ देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगन्धित स्नेहरूपी जलद्वारा अनुरागरूपी वृक्षको सिंचितकर बढ़ाने

पुष्पों और निकुंजोंसे वह शोभायमान हो रहा था॥६३॥ | लगे॥७०॥

और प्रात:कालीन सूर्यके समान सुशोभित उस शिखरपर

तथा घासोंसे परिपूर्ण, विचित्र पुष्पोंवाली बावलियोंसे युक्त

वह स्फटिकमणिके समान समुज्ज्वल, हरे-भरे वृक्षोंसे

शिवजी सती देवीके साथ चले गये॥ ५५-५६॥

२७४

स्वामी हुए॥६॥

# तेईसवाँ अध्याय

## सतीके पूछनेपर शिवद्वारा भक्तिकी महिमा तथा नवधा भक्तिका निरूपण

### ब्रह्माजी बोले-हे मुने! इस प्रकार शंकरजीके करुणासागर! हे प्रभो! हे दीनोद्धारपरायण! हे महायोगिन्!

साथ विहार करके वे सती कामसे सन्तुष्ट हो गयीं और मुझपर कृपा कीजिये॥४॥

उनके मनमें वैराग्य उत्पन्न होने लगा॥१॥ आप परमपुरुष हैं, इस जगतुके स्वामी हैं, रजोगुण-

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

इस प्रकारकी शोभासे युक्त पर्वतराज हिमालयके

महादेवजी उस स्वर्गके समान दिव्य स्थानमें

वे कभी उस स्थानको छोड़कर सतीके साथ किसी

इस पृथ्वीतलके अनेक प्रकारके द्वीपों, उद्यानों एवं

शिवजीका मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधिमें नहीं

इसी प्रकार सती भी निरन्तर महादेवजीके मुखका

इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्परके संयोगसे

शिखरपर शंकरजी सती देवीके साथ बहुत कालतक

रमण करते रहे॥ ६४॥

तमोगुण एवं सत्त्वगुणसे परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, एक दिनकी बात है, देवी सती एकान्तमें भगवान्

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवा-शिवविहारवर्णन नामक बाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २२।।

शंकरसे मिलीं और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणामकर दोनों सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभू हैं॥५॥

हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं। भगवान् शंकरको मैं धन्य हूँ, जो आपकी कामिनी और आपके साथ

प्रसन्नचित्त जानकर विनयभावसे दक्षकुमारी सती कहने सुन्दर विहार करनेवाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन्!

लगीं—॥ २-३॥ हे हर! आप अपनी भक्तवत्सलताके कारण ही मेरे

सती बोलीं—हे देवदेव! हे महादेव! हे

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २३ ] 🔹 सतीके पूछनेपर शिवद्वारा       | भक्तिकी महिमा बताना * २७५                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                   | <u> </u>                                                  |
| हे नाथ! मैंने आपके साथ बहुत दिनोंतक विहार                  | चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है॥१७॥                      |
| किया। हे महेशान! इससे मैं सन्तुष्ट हो गयी हूँ। अब          | हे देवि! वह भक्ति दो प्रकारकी कही गयी है,                 |
| मेरा मन उधरसे हट गया है॥७॥                                 | सगुण और निर्गुण। जो वैधी अर्थात् शास्त्रविधिसे प्रेरित    |
| हे देवेश! अब मैं परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना            | और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है और इससे        |
| चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करनेवाला है तथा हे हर!            | भिन्न जो कामनामूलक भक्ति है, वह निम्नकोटिकी कही           |
| जिसको जान लेनेपर समस्त जीव संसारदु:खसे अनायास              | गयी है। सगुण और निर्गुण भक्ति—ये दोनों प्रकारकी           |
| ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं॥८॥                           | भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकीके भेदसे दो प्रकारकी        |
| हे नाथ! जिस कर्मका अनुष्ठान करके विषयी                     | हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति छ: प्रकारवाली जाननी           |
| जीव भी परमपदको प्राप्त कर लेता है तथा पुन:                 | चाहिये और अनैष्ठिकी एक ही प्रकारकी कही गयी                |
| संसारबन्धनमें नहीं पड़ता है, उस परमतत्त्वको आप             | है ॥ १८-१९ ॥                                              |
| बताइये, मुझपर कृपा कीजिये॥९॥                               | विद्वान् पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेदसे                |
| ब्रह्माजी बोले—हे मुने! इस प्रकार आदिशक्ति                 | उसे अनेक प्रकारकी मानते हैं। इन द्विविध भक्तियोंके        |
| महेश्वरी सतीने केवल जीवोंके उद्धारके लिये उत्तम            | बहुतसे भेद-प्रभेद होनेके कारण इनके तत्त्वका अन्यत्र       |
| भक्तिभावसे भगवान् शंकरसे इस प्रकार पूछा॥१०॥                | वर्णन किया गया है। हे प्रिये! मुनियोंने सगुण और निर्गुण   |
| तब इसे सुनकर स्वेच्छासे शरीर धारण करनेवाले                 | दोनों भक्तियोंके नौ अंग बताये हैं। हे दक्षनन्दिनि! मैं उन |
| तथा योगके द्वारा भोगसे विरक्त चित्तवाले स्वामी शिवजी       | नौ अंगोंका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमसे सुनो॥ २०-२१॥       |
| अत्यन्त प्रसन्न होकर सतीसे कहने लगे—॥११॥                   | हे देवि! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य,               |
| शिवजी बोले—हे देवि! हे दक्षनन्दिनि! हे                     | अर्चन, सदा मेरा वन्दन, सख्य और आत्मसमर्पण—                |
| महेश्वरि! सुनो, मैं उस परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ,         | विद्वानोंने भक्तिके ये नौ अंग माने हैं। हे शिवे! इसके     |
| जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है॥ १२॥           | अतिरिक्त उस भक्तिके बहुत–से उपांग भी कहे गये              |
| हे सती! तुम विज्ञानको परमतत्त्व जानो। विज्ञान              | हैं ॥ २२-२३ ॥                                             |
| वह है, जिसके उदय होनेपर 'मैं ब्रह्म हूँ', ऐसा दृढ़         | हे देवि! अब तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके नौ                  |
| निश्चय हो जाता है। ब्रह्मके सिवा दूसरी किसी वस्तुका        | अंगोंके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष          |
| स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सर्वथा      | प्रदान करनेवाले हैं। जो स्थिर आसनपर बैठकर तन-मन           |
| शुद्ध हो जाती है॥१३॥                                       | आदिसे मेरे कथा–कीर्तन आदिका नित्य सम्मान करते             |
| हे प्रिये! वह विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकीमें उसका          | हुए प्रसन्नतापूर्वक [अपने श्रवणपुटोंसे] उसका पान          |
| ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी              | किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं॥ २४-२५॥                  |
| है, सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात् परात्पर ब्रह्म है॥ १४॥ | जो हृदयाकाशके द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मोंका         |
| इस प्रकारके विज्ञानकी माता केवल मेरी भक्ति है,             | चिन्तन करता हुआ प्रेमसे वाणीद्वारा उनका उच्च स्वरसे       |
| जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करती है। वह मेरी              | उच्चारण करता है, उसके इस भजनसाधनको कीर्तन कहा             |
| कृपासे सुलभ होती है। वह भक्ति नौ प्रकारकी कही गयी          | जाता है। हे देवि! मुझ नित्य महेश्वरको सदा और सर्वत्र      |
| है। हे सति! भक्ति और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। भक्त        | व्यापक जानकर संसारमें निरन्तर निर्भय रहनेको स्मरण         |
| और ज्ञानी दोनोंको ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्तिके      | कहा गया है [यह निर्गुण स्मरण भक्ति है।]॥ २६-२७॥           |
| विरोधीको विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती॥१५-१६॥               | अरुणोदयकालसे प्रारम्भकर शयनपर्यन्त तत्परचित्तसे           |
| हे देवि! मैं सदा भक्तके अधीन रहता हूँ और                   | निर्भय होकर भगवद्विग्रहकी सेवा करनेको स्मरण कहा           |
| भक्तिके प्रभावसे जातिहीन नीच मनुष्योंके घरोंमें भी         | जाता है [यह सगुण स्मरण भक्ति है।]॥२८॥                     |

तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है; क्योंकि हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही कलियुगमें प्राय: ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहकके सेवन नामक भक्ति है। अपनेको प्रभुका किंकर समझकर अभावके कारण वृद्ध, उत्साहशून्य और जर्जर हो जाते हृदयामृतके भोगसे स्वामीका सदा प्रिय-सम्पादन करना हैं॥ ३८-३९॥ दास्य कहा गया है॥ २९॥ परंतु भक्ति कलियुगमें तथा अन्य सभी युगोंमें भी अपनेको सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधिसे प्रत्यक्ष फल देनेवाली है। भक्तिके प्रभावसे मैं सदा मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो भक्तके वशमें रहता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है॥४०॥ समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है॥३०॥ संसारमें जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा वाणीसे मन्त्रका उच्चारण करते हुए तथा मनसे सहायता करता हूँ और उसके कष्टोंको दूर करता हूँ। ध्यान करते हुए आठों अंगोंसे भूमिका स्पर्श करते हुए उस भक्तका जो शत्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय जो इष्टदेवको अष्टांग प्रणाम\* किया जाता है, उसे है, इसमें संशय नहीं है॥ ४१॥ हे देवि! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ, भक्तकी वन्दन कहा जाता है॥३१॥ ईश्वर मंगल-अमंगल जो कुछ भी करता है, वह रक्षाके लिये ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्रजनित सब मेरे मंगलके लिये है—ऐसा दृढ़ विश्वास रखना अग्निसे कालको भी भस्म कर डाला था॥४२॥ हे देवि! भक्तकी रक्षाके लिये मैं पूर्वकालमें सूर्यपर सख्य भक्तिका लक्षण है॥३२॥ देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जानेवाली वस्तु भी अत्यन्त क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर है, वह सब भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींको सूर्यको भी जीत लिया था॥४३॥ समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये कुछ भी बचाकर हे देवि! मैंने भक्तके लिये सैन्यसहित रावणको भी न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो जाना, क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात आत्मसमर्पण कहा जाता है॥३३॥ नहीं किया। हे देवि! भक्तोंके लिये ही मैंने कुमतिसे ग्रस्त मेरी भक्तिके ये नौ अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष व्यासको नन्दीद्वारा दण्ड दिलाकर उन्हें काशीके बाहर प्रदान करनेवाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा निकाल दिया॥ ४४-४५॥ ये साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी भक्तिके अनेक हे देवेशि! बहुत कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके उपांग भी कहे गये हैं। जैसे बिल्व आदिका सेवन, इनको अत्यन्त वशमें हो जाता हुँ, इसमें सन्देह नहीं है॥ ४६॥ विचारसे समझ लेना चाहिये॥ ३४-३५॥ हे प्रिये! इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे ब्रह्माजी बोले—[नारद!] इस प्रकार भक्तिका उत्तम है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है और मुक्ति महत्त्व सुनकर दक्षकन्या सतीको बड़ा हर्ष हुआ और

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

305

[ श्रीशिवमहापुराण-

इसकी दासी है। हे देवि! भक्ति सर्वदा सभी कर्मोंके फलोंको देनेवाली है, यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमें नित्य-निरन्तर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ ३६-३७॥ हे देवेशि! तीनों लोकों और चारों युगोंमें भक्तिके समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलियुगमें

६-३७॥ विषयमें बड़े आदरपूर्वक पूछा, जो लोकमें सुखदायक भक्तिके तथा जीवोंके उद्धारका साधन है॥४८॥

मन प्रणाम किया॥४७॥

हे मुने! उन्होंने यन्त्र, मन्त्रशास्त्र, उनके माहात्म्य

उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भगवान् शिवको मन-ही-

हे मुने! देवी सतीने पुन: भक्तिविषयक शास्त्रके

\* दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानुओं, वक्ष:स्थल, सिर, मन, वाणी तथा भक्तिभाव (मतान्तरसे दृष्टिसे)—इस प्रकार आठ अंगोंसे भूमिपर दण्डकी भाँति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, वह अष्टांग-प्रणाम कहलाता है— दोभ्यां पद्भ्यां च जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा।मनसा वचसा भक्त्या प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरित:॥ (आचारेन्दुमें नरसिंहपुराणका वचन)

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २४ ] * शिवको रामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह <i>*</i> २७७ |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                               | **************************************                 |
| तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनोंके विषयमें विशेष                                      | राजधर्म, पुत्र और स्त्रीके धर्मकी महिमा, कभी नष्ट न    |
| रूपसे जाननेकी इच्छा प्रकट की॥४९॥                                                       | होनेवाले वर्णाश्रम, जीवोंको सुख देनेवाले वैद्यकशास्त्र |
| सतीके इस प्रश्नको सुनकर शंकरजीके मनमें बड़ी                                            | एवं ज्योतिषशास्त्र, उत्तम सामुद्रिकशास्त्र तथा अन्य भी |
| प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये सब                                       | बहुतसे शास्त्रोंका तत्त्वतः वर्णन किया॥५२—५४॥          |
| शास्त्रोंका प्रेमपूर्वक वर्णन किया॥५०॥                                                 | इस प्रकार लोकोपकार करनेके लिये सद्गुणसम्पन्न           |
| महेश्वरने पाँचों अंगसहित तन्त्रशास्त्र, यन्त्रशास्त्र                                  | शरीर धारण करनेवाले, तीनों लोकोंको सुख देनेवाले         |
| तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरोंकी महिमाका वर्णन किया॥५१॥                                    | सर्वज्ञ परब्रह्मस्वरूप शिव और सतीने हिमालयपर्वतके      |
| हे मुनीश्वर! महेश्वरने कृपा करके इतिहास—                                               | कैलासशिखरपर तथा अन्यान्य स्थानोंमें अनेक प्रकारकी      |
| कथासहित उन देवताओंके भक्तोंकी महिमा, वर्णाश्रमधर्म,                                    | लीलाएँ कीं॥ ५५-५६॥                                     |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्र                                   | संहिताके द्वितीय सतीखण्डमें भक्तिके प्रभावका वर्णन     |
| नामक तेईसवाँ अध्य                                                                      | ाय पूर्ण हुआ॥ २३॥                                      |
| <del></del>                                                                            | <b></b>                                                |
| चौबीसव                                                                                 | र अस्त्राम                                             |
|                                                                                        |                                                        |
| दण्डकारण्यमें शिवको रामके प्रति म                                                      |                                                        |
| शिवकी आज्ञासे उनवे                                                                     | <b>ह द्वारा रामकी परीक्षा</b>                          |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे ब्रह्मन्! हे विधे! हे प्रजानाथ!                                 | दक्षकन्या सतीने जब देखा कि मेरे पतिने मुझे             |
| हे महाप्राज्ञ! हे कृपाकर! आपने भगवान् शंकर तथा                                         | त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्षके यज्ञमें गयीं और  |
| देवी सतीके मंगलकारी यशका श्रवण कराया है॥१॥                                             | वहाँ भगवान् शंकरका अनादर देखकर उन्होंने अपना           |
| अब इस समय पुन: प्रेमपूर्वक उनके उत्तम चरित्रका                                         | शरीर त्याग दिया॥७॥                                     |
| वर्णन कीजिये। उन दम्पती शिवा-शिवने वहाँ रहकर                                           | वे ही सती पुन: हिमालयके घर पार्वतीके नामसे             |
| कौन-कौन-सा चरित्र किया था?॥२॥                                                          | प्रकट हुईं और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाहके        |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! आप मुझसे सती और                                        | द्वारा पुन: भगवान् शिवको प्राप्त कर लिया॥८॥            |
| शिवके चरित्रका प्रेमपूर्वक श्रवण कीजिये। वे दोनों                                      | सूतजी <b>बोले</b> —[हे महर्षियो!] ब्रह्माजीकी इस       |
| दम्पती वहाँ लौकिक गतिका आश्रय ले नित्य-निरन्तर                                         | बातको सुनकर नारदजी ब्रह्माजीसे शिवा और शिवके           |
| क्रीडा करते थे॥३॥                                                                      | महान् यशके विषयमें इस प्रकार पूछने लगे—॥९॥             |
| हे मुने! तदनन्तर महादेवी सतीको अपने पति                                                | <b>नारदजी बोले</b> —हे विष्णुशिष्य! हे महाभाग! हे      |
| शंकरका वियोग प्राप्त हुआ—ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिवाले                                    | विधे! आप मुझे शिवाशिवके लोक-आचारसे सम्बन्ध             |
| विद्वानोंका कथन है॥४॥                                                                  | रखनेवाले उनके चरित्रको विस्तारपूर्वक बताइये॥ १०॥       |
| परंतु हे मुने! वास्तवमें उन दोनों शक्ति और                                             | हे तात! भगवान् शंकरजीने प्राणोंसे भी प्यारी            |
| शक्तिमान्का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है; क्योंकि                                      | अपनी धर्मपत्नी सतीका किसलिये त्याग किया? यह            |
| चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थके समान एक-दूसरेसे                                         | घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अत: इसे आप             |
| सदा मिले-जुले हैं॥५॥                                                                   | अवश्य कहिये॥ ११॥                                       |
| फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीलाप्रिय होनेके                                          | आपके पुत्र दक्ष प्रजापतिने यज्ञमें भगवान् शंकरका       |
| कारण लोक-व्यवहारका अनुसरण करते हुए जो कुछ                                              | अनादर क्यों किया और वहाँ अपने पिताके यज्ञमें जाकर      |
| भी करते हैं, वह सब समीचीन ही है॥६॥                                                     | सतीने अपने शरीरका त्याग क्यों किया?॥१२॥                |

| २७८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                     |
| पुन: उसके बाद क्या हुआ? महेश्वरने क्या                                       | भरताग्रज थे। आनन्दरहित होनेके कारण उनकी कान्ति             |
| किया? ये सब बातें मुझसे किहये। मैं इस वृत्तान्तको                            | फीकी पड़ गयी थी। उस समय उदारचेता पूर्णकाम                  |
| श्रद्धायुक्त होकर सुनना चाहता हूँ॥१३॥                                        | भगवान् शंकरने लक्ष्मणके साथ वनमें घूमते हुए माता           |
| ब्रह्माजी बोले—मेरे पुत्रोंमें श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ! हे                     | कैकेयीके वरोंके अधीन उन रामको बड़ी प्रसन्नताके             |
| तात! हे नारद! आप महर्षियोंके साथ बड़े प्रेमसे भगवान्                         | साथ प्रणाम किया और जय-जयकार करके वे दूसरी                  |
| चन्द्रमौलिका चरित्र सुनिये। श्रीविष्णु आदि देवताओंसे                         | ओर चल दिये। उन भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें                   |
| सेवित परब्रह्म परमेश्वरको नमस्कार करके मैं उनके                              | श्रीरामको पुनः दर्शन नहीं दिया॥ २६—२८॥                     |
| महान् अद्भुत चरित्रका वर्णन करता हूँ॥१४-१५॥                                  | मोहमें डालनेवाली भगवान् शिवकी ऐसी लीलाको                   |
| हे मुने! यह सब शिवकी लीला है। वे प्रभु अनेक                                  | देखकर सतीको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी मायासे               |
| प्रकारकी लीला करनेवाले, स्वतन्त्र और निर्विकार हैं।                          | मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगीं—॥२९॥                     |
| देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने! अन्यथा वैसा कर्म                           | सती बोलीं—हे देवदेव! हे परब्रह्म! हे सर्वेश!               |
| करनेमें कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही                                | हे परमेश्वर! ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता आपकी ही          |
| परब्रह्म परमात्मा हैं॥ १६–१७॥                                                | सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम           |
| जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त                             | करनेयोग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान           |
| देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते                           | करना चाहिये। वेदान्तशास्त्रके द्वारा यत्नपूर्वक जाननेयोग्य |
| रहते हैं। शेषजी प्रसन्नतापूर्वक जिनके यशका निरन्तर                           | निर्विकार तथा परमप्रभु आप ही हैं॥३०-३१॥                    |
| गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं,                      | हे नाथ! ये दोनों पुरुष कौन हैं, इनकी आकृति विरह-           |
| वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं॥ १८–१९॥                                  | व्यथासे व्याकुल दिखायी पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर    |
| यह सब तत्त्वविभ्रम उन्हींकी लीलासे हो रहा है।                                | वनमें विचरण करते हुए दु:खके भागी और दीन हो रहे             |
| इसमें किसीका दोष नहीं है; क्योंकि वे सर्वव्यापी ही                           | हैं। उन दोनोंमें नीलकमलके समान ज्येष्ठ पुरुषको देखकर       |
| प्रेरक हैं। एक समयकी बात है तीनों लोकोंमें विचरण                             | किस कारणसे आप आनन्दविभोर हो उठे और भक्तकी                  |
| करनेवाले, लीलाविशारद भगवान् रुद्र सतीके साथ वृषभपर                           | भाँति अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो गये ?॥ ३२-३३॥                |
| आरूढ़ हो पृथ्वीपर भ्रमण कर रहे थे॥ २०-२१॥                                    | हे स्वामिन्! हे शंकर! आप मेरे संशयको दूर                   |
| सागर और आकाशमें घूमते–घूमते दण्डकारण्यमें                                    | कीजिये। हे प्रभो! सेव्य [स्वामी] अपने सेवकको               |
| आकर सत्य प्रतिज्ञावाले वे प्रभु सतीको वहाँकी शोभा                            | प्रणाम करे—यह उचित नहीं जान पड़ता॥३४॥                      |
| दिखाने लगे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित श्रीरामको देखा,                        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —[हे नारद!] कल्याणमयी परमेश्वरी      |
| जो रावणद्वारा बलपूर्वक हरी गयी अपनी प्रिया पत्नी                             | आदिशक्ति सती देवीने शिवकी मायाके वशीभूत होकर               |
| सीताकी खोज कर रहे थे॥ २२-२३॥                                                 | जब भगवान् शिवसे इस प्रकार पूछा। तब सतीकी यह                |
| वे 'हा सीते!' इस प्रकार उच्च स्वरसे पुकार रहे                                | बात सुनकर लीला करनेमें प्रवीण परमेश्वर शंकरजी              |
| थे, जहाँ-तहाँ देख रहे थे और बार-बार रो रहे थे, उनके                          | हँसकर सतीसे कहने लगे—॥३५-३६॥                               |
| मनमें विरहका आवेश छा गया था॥२४॥                                              | <b>परमेश्वर बोले</b> —हे देवि! हे सित! सुनो, मैं           |
| वे उनकी प्राप्तिकी इच्छा कर रहे थे, मनमें उनकी                               | प्रसन्नतापूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी            |
| दशाका विचार कर रहे थे, वृक्ष आदिसे उनके विषयमें                              | प्रकारका छल नहीं है। वरदानके प्रभावसे ही मैंने इन्हें      |
| पूछ रहे थे, उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, वे लज्जासे                           | आदरपूर्वक प्रणाम किया है॥ ३७॥                              |
| रहित हो गये थे और शोकसे विह्नल थे॥२५॥                                        | हे देवि! ये दोनों भाई वीरोंद्वारा सम्मानित हैं, इनके       |
| वे सूर्यवंशमें उत्पन्न, वीर, भूपाल, दशरथनन्दन,                               | नाम श्रीराम और लक्ष्मण हैं, ये सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए     |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २४ ] * शिवको रामके प्रति मस्तक झुकाते देख सतीका मोह <i>*</i> २७९      |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| हैं, परम बुद्धिमान् हैं और राजा दशरथके पुत्र हैं॥ ३८॥                                       | कारण बताइये ? ॥ ५० ॥                                                         |
| इनमें जो गौरवर्णके छोटे भाई हैं, वे शेषके अंश                                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —रामजीकी यह बात सुनकर सती उस                           |
| हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाईका नाम                                           | समय आश्चर्यचिकत हो गयीं। वे शिवजीकी कही हुई                                  |
| श्रीराम है। ये भगवान् विष्णुके पूर्ण अंश तथा उपद्रवरहित                                     | बातका स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित                               |
| हैं। ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और हमलोगोंके कल्याणके                                           | हुईं। श्रीरामको साक्षात् विष्णु जानकर अपना रूप धारण                          |
| लिये इस पृथिवीपर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर                                                  | करके मन-ही-मन शिवके चरणोंका चिन्तनकर प्रसन्नचित्त                            |
| सृष्टि करनेवाले भगवान् शम्भु चुप हो गये॥ ३९-४०॥                                             | हुई सतीने उनसे इस प्रकार कहा— ॥ ५१-५२ ॥                                      |
| इस प्रकार शिवका वचन सुनकर भी उनके मनको                                                      | [हे रघुनन्दन!] स्वतन्त्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे                             |
| विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि शिवकी माया बलवती है,                                              | तथा अपने पार्षदोंके साथ पृथिवीपर भ्रमण करते हुए इस                           |
| वही तीनों लोकोंको मोहित किये रहती है॥४१॥                                                    | वनमें आये हुए हैं॥५३॥                                                        |
| सतीके मनमें मेरी बातपर विश्वास नहीं हुआ है,                                                 | यहाँ उन्होंने सीताकी खोजमें लगे हुए, उनके                                    |
| ऐसा जानकर लीलाविशारद सनातन प्रभु शम्भु यह वचन                                               | विरहसे युक्त और दुखी चित्तवाले आपको लक्ष्मणसहित                              |
| कहने लगे—॥४२॥                                                                               | देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गये और आपकी                                    |
| शिवजी बोले—हे देवि! मेरी बात सुनो, यदि                                                      | वैष्णवी महिमाकी प्रशंसा करते हुए अत्यन्त आनन्दके                             |
| तुम्हारे मनको [मेरे कथनपर] विश्वास नहीं होता है, तो                                         | साथ वटवृक्षके नीचे बैठे हैं॥५४-५५॥                                           |
| तुम वहाँ [जाकर] अपनी ही बुद्धिसे श्रीरामकी परीक्षा                                          | वे आपके चतुर्भुज विष्णुरूपको देखे बिना ही                                    |
| स्वयं कर लो। हे सति! हे प्रिये! जिस प्रकार तुम्हारा                                         | आनन्दविभोर हो गये। इस निर्मल रूपको देखते हुए                                 |
| भ्रम दूर हो, वैसा ही तुम करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा                                         | उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। शम्भुके वचनको सुनकर                           |
| करो, तबतक मैं इस वटवृक्षके नीचे बैठा हूँ॥ ४३-४४॥                                            | मेरे मनमें भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी। अतः हे राघव! मैंने                       |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] भगवान् शिवकी                                              | उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है॥५६-५७॥                                    |
| आज्ञासे ईश्वरी सती वहाँ जाकर सोचने लगीं कि मैं वनचारी                                       | हे श्रीराम! अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप                                       |
| रामकी कैसे परीक्षा करूँ। मैं सीताका रूप धारण करके रामके                                     | [साक्षात्] विष्णु हैं। मैंने आपकी सम्पूर्ण प्रभुता देख ली                    |
| पास चलूँ। यदि राम [साक्षात्] विष्णु हैं, तो सब कुछ                                          | है। अब मेरा संशय दूर हो गया है, तो भी महामते! आप                             |
| जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे॥ ४५-४६॥                                            | मेरी बात सुनें॥५८॥                                                           |
| इस प्रकार विचार करके मोहमें पड़ी हुई वे सती                                                 | मेरे सामने यह सच-सच बतायें कि आप उन                                          |
| सीताका रूप धारणकर श्रीरामके पास उनकी परीक्षा लेनेके                                         | शिवके वन्दनीय कैसे हो गये? आप मुझे संशयरहित                                  |
| लिये गर्यों। सतीको सीताके रूपमें देखकर शिव-नामका                                            | कीजिये और शीघ्र ही मुझे शान्ति प्रदान कीजिये॥५९॥                             |
| जप करते हुए रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम सब कुछ जानकर उन्हें                                       | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] उनकी यह बात                                |
| प्रणाम करके हँसकर कहने लगे— ॥ ४७-४८ ॥                                                       | सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने                       |
| श्रीराम बोले—हे सित! आपको नमस्कार है,                                                       | प्रभु शिवका स्मरण किया। इससे उनके हृदयमें अत्यधिक                            |
| आप प्रेमपूर्वक बताइये कि शिवजी कहाँ गये हैं, आप                                             | प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने! शिवकी आज्ञाके बिना वे                         |
| पतिके बिना अकेली ही इस वनमें क्यों आयी हैं ?॥ ४९॥                                           | राघव सतीके साथ भगवान् शिवके समीप नहीं गये तथा                                |
| हे सित ! आपने अपना रूप त्यागकर किसलिये यह                                                   | [मन-ही-मन] उनकी महिमाका वर्णन करके सतीसे                                     |
| रूप धारण किया है ? हे देवि! मुझपर कृपा करके इसका                                            |                                                                              |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें रामपरीक्षा- |                                                                              |
| वर्णन नामक चौबीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २४॥                                                  |                                                                              |

पच्चीसवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

## श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक, श्रीरामद्वारा सतीके मनका सन्देह दूर करना, शिवद्वारा सतीका मानसिक रूपसे परित्याग

श्रीराम बोले—देवि! प्राचीन कालमें एक समय स्वतन्त्र शम्भुने श्रीहरिका स्तवन किया। तत्पश्चात् अपनी

परम स्रष्टा भगवान् शम्भुने अपने परम धाममें विश्वकर्माको पराधीनता (भक्तपरवशता)-को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए बुलाकर उनके द्वारा अपनी गोशालामें एक विस्तृत तथा लोककर्ता ब्रह्माजीसे कहा—॥ १२—१४॥

रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका महेश्वर बोले-लोकेश! आजसे मेरी आज्ञाके भी निर्माण कराया॥ १-२॥ अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये, इस

उस सिंहासनपर भगवान् शंकरने विघ्ननिवारणार्थ बातको सभी सुन लें। हे तात! आप सम्पूर्ण देवता आदिके

विश्वकर्माद्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, साथ इन श्रीहरिको प्रणाम कीजिये और ये वेद मेरी आज्ञासे

सदाके लिये अद्भुत और परम उत्तम था॥३॥ मेरी ही तरह इन श्रीहरिका वर्णन करें॥ १५-१६॥ उसके बाद उन्होंने इन्द्र आदि देवगणों, सिद्धों, श्रीराम बोले-विष्णुकी भक्तिसे प्रसन्नचित्त हुए

गन्धर्वीं, नागों तथा सम्पूर्ण उपदेवोंको भी शीघ्र वहाँ वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेवने ऐसा कहकर स्वयं ही

बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्माजीके पुत्रों, मुनियों गरुडध्वज श्रीहरिको प्रणाम किया। तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मृनियों और सिद्धों आदिने तथा अप्सराओंसहित अनेक प्रकारकी वस्तुओंसे युक्त

समस्त देवियोंको भी आमन्त्रित किया॥४-५॥ भी उस समय श्रीहरिकी वन्दना की॥१७-१८॥ [इनके अतिरिक्त] देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और इसके बाद अत्यन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वरने

नागोंकी मंगलकारिणी सोलह-सोलह कन्याओंको भी देवताओंके समक्ष श्रीहरिको महान् वर प्रदान किये॥ १९॥

महेश्वर बोले—[हे हरे!] आप मेरी आज्ञासे बुलवाया। हे मुने! उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकारके वाद्योंको बजवाकर सुन्दर गीतोंद्वारा महान् सम्पूर्ण लोकोंके कर्ता, पालक, संहारक, धर्म-अर्थ-

कामके दाता तथा अन्याय करनेवालोंको दण्ड देनेवाले उत्सव कराया॥६-७॥ सम्पूर्ण औषिधयोंके साथ राज्याभिषेकके योग्य होंगे। आप महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न, जगत्पुज्य,

द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थोंके जलोंसे भरे हुए पाँच कलश तथा जगदीश्वर होंगे और कहीं-कहीं मुझसे भी अजेय बहुत-सी दिव्य सामग्रियोंको भगवान् शंकरने अपने होंगे॥ २०-२१॥

पार्षदोंद्वारा मँगवाया और वहाँ उच्च स्वरसे वेदमन्त्रोंका आप मुझसे मेरी दी हुई तीन प्रकारकी ये शक्तियाँ घोष करवाया॥ ८-९॥ ग्रहण करें-इच्छा आदिकी सिद्धि, अनेक प्रकारकी

हे देवि! भगवान् विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वरदेव लीलाओंको प्रकट करनेकी शक्ति और तीनों लोकोंमें

सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिये प्रसन्नचित्त होकर वैकुण्ठधामसे नित्य स्वतन्त्र रहनेकी शक्ति॥ २२॥ श्रीहरिको बुलाकर शुभ मुहुर्तमें उन्हें श्रेष्ठ सिंहासनपर हे हरे! आपसे द्वेष करनेवाले निश्चय ही मेरे द्वारा

बैठाकर महादेवजीने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उन्हें सब प्रयत्नपूर्वक दण्डनीय होंगे। हे विष्णो! मैं आपके भक्तोंको उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा॥ २३॥

प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया॥१०-११॥ उनके मस्तकपर मनोहर मुकुट बाँधकर और उत्सव-आप इस मायाको भी ग्रहण करें, जिसका निवारण

मंगलाचार करके महेश्वरने स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपमें श्रीहरिका करना देवता आदिके लिये भी कठिन है और जिससे

अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान

मोहित होनेपर यह विश्व जडरूप हो जायगा॥ २४॥ हरे! आप मेरी बायीं भुजा हैं और विधाता दाहिनी किया, जो वे दूसरोंको नहीं देते थे। तदनन्तर भक्तवत्सल

| हद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २५ ]                              |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| भुजा हैं। आप इन विधाताके भी उत्पादक और पालक            | मुझपर कृपा की। जिसपर आप दोनों दयार्द्र हो जायँ,         |  |
| ु<br>होंगे ॥ २५ ॥                                      | वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है॥३८॥                         |  |
| मेरे हृदयरूप जो रुद्र हैं, वही मैं हूँ, इसमें संशय     | इस प्रकार बहुत–सी बातें कहकर कल्याणमयी                  |  |
| नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओंके भी     | सती देवीको प्रणाम करके रघुकुलशिरोमणि श्रीराम            |  |
| निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकारकी        | उनकी आज्ञासे उस वनमें विचरने लगे। पवित्र हृदयवाले       |  |
| लीलाएँ करनेवाले अपने विभिन्न अवतारोंद्वारा विशेषरूपसे  | रामकी शिव-भक्तिपरायण तथा शिवप्रशंसापरक बात              |  |
| सम्पूर्ण जगत्का पालन करें॥ २६–२७॥                      | सुनकर सती मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुईं॥ ३९-४०॥            |  |
| मेरे लोकमें आपका यह परम वैभवशाली और                    | [तदनन्तर] अपने कर्मको याद करके उनके मनमें               |  |
| अत्यन्त उज्ज्वल स्थान गोलोक नामसे विख्यात होगा॥ २८॥    | बड़ा शोक हुआ। उनकी अंगकान्ति फीकी पड़ गयी               |  |
| हे हरे! भूतलपर जो आपके अवतार होंगे, वे                 | और वे उदास होकर शिवजीके पास लौट आयीं॥ ४१॥               |  |
| सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन          | मार्गमें जाती हुई देवी सती बारम्बार चिन्ता करने         |  |
| करूँगा। वे मेरे वरसे सदा प्रसन्न रहेंगे॥२९॥            | लगीं कि मैंने भगवान् शिवकी बात नहीं मानी और             |  |
| <b>श्रीरामजी बोले</b> —इस प्रकार श्रीहरिको अपना        | श्रीरामके प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकरजीके       |  |
| अखण्ड ऐश्वर्य प्रदानकर उमापित भगवान् हर स्वयं          | पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगी, इस प्रकारके विचार     |  |
| कैलासपर्वतपर रहते हुए अपने पार्षदोंके साथ स्वच्छन्द    | करनेपर उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ॥४२-४३॥                |  |
| क्रीड़ा करने लगे। तभीसे भगवान् लक्ष्मीपतिने गोपवेश     | शिवजीके पास जाकर उन सतीने उन्हें हृदयसे                 |  |
| धारण कर लिया और वे गोप-गोपी तथा गौओंके अधिपति          | प्रणाम किया। उनके मुखपर विषाद छा गया। वे शोकसे          |  |
| होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रहने लगे॥ ३०-३१॥        | व्याकुल और निस्तेज हो गयी थीं॥४४॥                       |  |
| वे विष्णु भी प्रसन्नचित्त होकर समस्त जगत्की            | सतीको दुखी देखकर भगवान् हरने उनका कुशल-                 |  |
| रक्षा करने लगे। वे शिवजीकी आज्ञासे नाना प्रकारके       | क्षेम पूछा और प्रेमपूर्वक कहा—तुमने किस प्रकार उनकी     |  |
| अवतार धारण करके जगत्का पालन करने लगे॥ ३२॥              | परीक्षा ली ? शिवजीकी यह बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा     |  |
| इस समय वे श्रीहरि भगवान् शंकरकी आज्ञासे चार            | नहीं ली—ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाये शोकाकुल              |  |
| रूपोंमें अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत, | होकर उनके पास खड़ी हो गयीं॥४५-४६॥                       |  |
| लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं॥३३॥                           | इसके बाद महायोगी तथा अनेकविध लीला                       |  |
| हे देवि! हे सित! मैं पिताकी आज्ञासे सीता और            | करनेमें प्रवीण भगवान् महेश्वरने मनमें ध्यान लगाकर       |  |
| लक्ष्मणके साथ वनमें आया हूँ और भाग्यवश इस समय          | दक्षपुत्री सतीका सारा चरित्र जान लिया॥४७॥               |  |
| मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नीका हरण      | उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया, जिसे           |  |
| कर लिया है और मैं विरही होकर भाईके साथ वनमें           | हरिके विशेष आग्रह करनेपर मर्यादाप्रतिपालक उन रुद्रने    |  |
| अपनी प्रियाकी खोज कर रहा हूँ॥ ३४–३५॥                   | विवाहके लिये देवताओंके द्वारा निवेदन किये जानेपर        |  |
| हे सित! हे मात:! जब आपका दर्शन प्राप्त हो              | पूर्वमें किया था। उन महाप्रभुके मनमें विषाद उत्पन्न हो  |  |
| गया, तब आपकी कृपासे सर्वथा मेरा कुशल ही होगा,          | गया। तब धर्मवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्मरक्षक प्रभुने अपने |  |
| इसमें सन्देह नहीं है। हे देवि। आपका दर्शन मेरे लिये    | मनमें कहा—॥ ४८-४९॥                                      |  |

शिवजी बोले—यदि मैं सतीसे अब पूर्ववत् स्नेह

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार मनमें अनेक तरहसे

करूँ, तो लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले मुझ शिवकी

महान् प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जायगी॥५०॥

सीता-प्राप्तिका वरस्वरूप होगा, आपकी कृपासे उस दु:ख देनेवाले पापी राक्षसको मारकर मैं सीताको प्राप्त कर लूँगा, इसमें सन्देह नहीं है॥ ३६-३७॥

आज मेरा महान् सौभाग्य है, जो आप दोनोंने

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-विचारकर वेद और धर्मके प्रतिपालक शंकरजीने हृदयसे प्रभुओंका बहुत काल व्यतीत हो गया॥ ६०—६२॥ सतीका त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञाको नष्ट नहीं तत्पश्चात् उत्तम लीला करनेवाले महादेवजीने ध्यान किया। तत्पश्चात् परमेश्वर शिवजी मनसे सतीको त्यागकर तोडा-यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आयीं और अपने कैलासपर्वतकी ओर चल दिये। उन प्रभुने अपने उन्होंने व्यथित हृदयसे शिवको प्रणाम किया। उदार निश्चयको किसीके सामने प्रकट नहीं किया॥ ५१-५२॥ चित्तवाले शम्भुने उन्हें अपने सामने [बैठनेके लिये] मार्गमें जाते हुए महेश्वरको, अन्य सबको तथा आसन दिया और वे बडे प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ विशेषकर सतीको सुनाते हुए आकाशवाणी हुई॥५३॥ आकाशवाणी बोली—हे परमेश्वर! आप धन्य हैं, इस त्रिलोकीमें आपके समान कोई भी नहीं है, जिसने

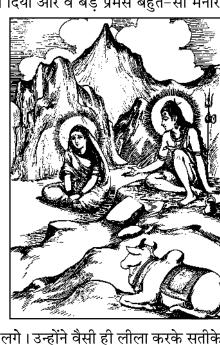

कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काल दूर कर दिया॥६३—६५॥ वे पूर्ववत् सुखी हो गयीं, फिर भी शिवजीने अपनी

हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे सम्भव है!॥६६-६७॥

और [भाँति-भाँतिकी] लीलाएँ करते हैं। सती और शिव

शिवा और शिवके वास्तविक चरित्रको कौन जान

प्रतिज्ञाको नहीं तोड़ा। हे तात! परमेश्वर शिवजीके विषयमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये। हे मुने! मुनि लोग शिव और शिवाकी ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनोंमें वियोग मानते

सकता है ? वे दोनों सदा अपनी इच्छासे क्रीडा करते वाणी और अर्थकी भाँति एक-दूसरेसे नित्य संयुक्त हैं।

उन दोनोंमें वियोग होना असम्भव है, उनकी इच्छासे ही करके लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले उन दोनों | लीलामें वियोग हो सकता है ॥ ६८-६९ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीवियोगवर्णन नामक पच्चीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २५॥

आजतक ऐसी प्रतिज्ञा की हो, आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं॥५४॥ ब्रह्माजी बोले—यह आकाशवाणी सुनकर कान्तिसे हीन देवी सतीने शिवसे पूछा—हे नाथ! आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर! मुझे बताइये॥ ५५॥ सतीके इस प्रकार पूछनेपर भी सबका हित करनेवाले प्रभुने पहले अपने विवाहके विषयमें भगवान् विष्णुके सामने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे नहीं बताया॥५६॥ हे मुने! उस समय सती अपने प्राणवल्लभ पति भगवान् शिवका ध्यान करके प्रियतमके द्वारा अपने त्याग-सम्बन्धी समस्त कारणको जान गर्यो॥५७॥ शम्भुने मेरा त्याग किया है-इस बातको जानकर दक्षकन्या सती बार-बार श्वास भरती हुईं शीघ्र ही अत्यन्त शोकमें डूब गयीं, बारम्बार सिसकने लगीं॥ ५८॥ सतीके मनोभावको जानकर प्रभु शिवने उनके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत-सी कथाएँ कहने लगे॥५९॥ इस प्रकार नाना प्रकारकी कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ कैलासपर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसनपर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूपका ध्यान करने लगे। सती अत्यन्त व्याकुलचित्त होकर अपने धाममें रहने लगीं। हे मुने! शिवा और शिवके उस चरित्रको किसीने नहीं जाना। हे महामुने! इस प्रकार स्वेच्छासे शरीर धारण

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २६ ] \* सतीके उपाख्यानमें शिवके साथ दक्षका विरोध \* छब्बीसवाँ अध्याय सतीके उपाख्यानमें शिवके साथ दक्षका विरोधवर्णन ब्रह्माजी बोले—हे नारद! पूर्वकालमें प्रयागमें कुपित हो गये॥ १२॥ एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओंका विधि-ज्ञानशून्य तथा महान् अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्रको क्रूर दृष्टिसे देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वरमें कहने विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ॥१॥ उस यज्ञमें सिद्धगण, सनक आदि, देवर्षि, प्रजापति, लगे—॥१३॥ देवता तथा ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी आये॥ २॥ दक्ष बोले—ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण मैं भी मूर्तिमान् महातेजस्वी निगमों और आगमोंसे तथा ऋषि मुझे विशेष रूपसे मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचोंसे घिरा हुआ महामनस्वी है, वह युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था॥३॥ अनेक प्रकारके उत्सवोंके साथ वहाँ उनका विचित्र दुष्ट मनुष्यके समान कैसे हो गया?॥१४॥ समाज जुटा था। वहाँ अनेक शास्त्रोंसे सम्बन्धित श्मशानमें निवास करनेवाला निर्लज्ज मुझे इस समय ज्ञानचर्चा होने लगी॥४॥ प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके [वेदोक्त] कर्म लुप्त हो हे मुने! उसी समय सती और पार्षदोंके साथ गये हैं, यह भूतों और पिशाचोंसे सेवित हो मतवाला बना त्रिलोकहितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान् रहता है, शास्त्रीय विधिसे रहित है तथा नीतिमार्गको रुद्र भी वहाँ पहुँचे॥५॥ सदा कलंकित करता है॥१५॥ इसके साथ रहनेवाले या इसका अनुसरण करनेवाले शिवको देखकर सम्पूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया और उनकी लोग पाखण्डी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणको देखकर स्तुति की॥६॥ उद्दण्डतापूर्वक उसकी निन्दा करनेवाले होते हैं। यह तत्पश्चात् शिवजीकी आज्ञा पाकर सब लोग स्वयं ही स्त्रीमें आसक्त रहनेवाला तथा रतिकर्ममें ही दक्ष प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गये। भगवान्के दर्शनसे सन्तुष्ट है। अत: मैं इसे शाप देनेके लिये उद्यत हूँ॥१६॥

स्तुति की ॥ ६ ॥
तत्पश्चात् शिवजीकी आज्ञा पाकर सब लोग
प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गये। भगवान्के दर्शनसे सन्तुष्ट
होकर सब लोग अपने भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ७ ॥
उसी समय प्रजापितयोंके स्वामी महातेजस्वी प्रभु
दक्षप्रजापित घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ अकस्मात्
आये। वे मुझे प्रणामकर मेरी आज्ञासे वहाँ बैठ गये। वे
दक्ष ब्रह्माण्डके अधिपित और सबके मान्य थे, परंतु
अहंकारी तथा तत्त्वज्ञानसे शून्य थे॥ ८-९॥
उद्मा त्राच्यक उसकी निन्दा करनेवाला तथा रितकर्ममें ही दक्ष
स्वयं ही स्त्रीमें आसक्त रहनेवाला तथा रितकर्ममें ही दक्ष
है। अतः मैं इसे शाप देनेके लिये उद्यत हूँ॥ १६॥
ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट
दक्ष कुपित होकर रुद्रके प्रति कहने लगे। हे ब्राह्मणो एवं
देवताओ! यह रुद्र मेरे तथा आप सभीके द्वारा वध्य है॥ १७॥
दक्ष बोले—मैं इस रुद्रको यज्ञसे बहिष्कृत करता
हूँ। यह चारों वर्णोंसे बाहर, श्मशानमें निवास करनेवाला
तथा उत्तम कुल और जन्मसे हीन है। इसलिये यह

उस समय समस्त देवर्षियोंने नतमस्तक हो स्तुति देवताओंके साथ यज्ञमें भाग न पाये॥ १८॥ और प्रणामद्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजयुक्त ब्रह्माजी बोले-हे नारद! दक्षकी कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुतसे महर्षि रुद्रदेवको दुष्ट दक्षका आदर-सत्कार किया॥१०॥ मानकर देवताओंके साथ उनकी निन्दा करने लगे॥ १९॥ किंतु नाना प्रकारके लीलाविहार करनेवाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वरने उस समय दक्षको दक्षकी बात सुनकर गणेश्वर नन्दीको बड़ा रोष प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसनपर बैठे ही रह हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्षको शाप गये॥ ११॥ देनेके विचारसे तुरंत इस प्रकार कहने लगे—॥२०॥ महादेवजीको वहाँ मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र नन्दीश्वर बोले—हे शठ! महामूढ! हे दुष्टबुद्धि दक्ष मन-ही-मन अप्रसन्न हो गये। दक्ष प्रजापित रुद्रपर दक्ष! तुमने मेरे स्वामी महेश्वरको यज्ञसे बहिष्कृत क्यों

पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेवजीको तुमने शाप कैसे दे दिया?॥ २१-२२॥ शिवके पार्षदोंको व्यर्थ ही शाप दिया है॥ ३०॥ हे अहंकारी दक्ष! दूषित चित्तवाले मूढ़ भृगु आदिने भी ब्राह्मणत्वके अभिमानमें आकर महाप्रभु महेश्वरका

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*



कर दिया? जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफल और तीर्थ

और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणाधम! जिन्होंने इस जगत्की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अन्तमें जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं

महेश्वर रुद्रको तूने शाप कैसे दे दिया?॥२३-२४॥ नन्दीके इस प्रकार फटकारनेपर प्रजापित दक्ष रुष्ट हो गये और नन्दीको शाप दे दिया॥२५॥ दक्ष बोले—हे रुद्रगणो! तुमलोग वेदसे बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्गसे भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियोंद्वारा

परित्यक्त हो जाओ, पाखण्डवादमें लग जाओ, शिष्टाचारसे दूर रहो, सिरपर जटा और शरीरमें भस्म एवं हिड्डियोंके आभूषण धारण करो और मद्यपानमें आसक्त रहो॥ २६-२७॥

ब्रह्माजी बोले—जब दक्षने शिवगणोंको इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शापको सुनकर शिवभक्त नन्दी अत्यन्त रोषमें भर गये॥ २८॥

देने लगे- ॥ २९ ॥

नन्दी अत्यन्त रोषमें भर गये॥ २८॥ शिलादके पुत्र, शिवप्रिय, तेजस्वी नन्दी गर्वसे भरे हुए महादुष्ट दक्षको तत्काल इस प्रकार उत्तर तुम-जैसे ब्राह्मण [कर्मफलके प्रशंसक] वेदवादमें फँसकर वेदके तत्त्वज्ञानसे शून्य हो जायँ, वे ब्राह्मण सदा भोगोंमें तन्मय रहकर स्वर्गको ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है— ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ एवं मदसे युक्त, निर्लज्ज

[िकतने ही] ब्राह्मण वेदमार्गको सामने रखकर

प्रभावसे शाप दे रहा हूँ॥ ३१–३२॥

और भिक्षुक बने रहें॥३३-३४॥

उपहास किया है। अत: यहाँ जो भगवान् रुद्रसे विमुख तुम-जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्रतेजके

नन्दीश्वर बोले—हे शठ! हे दुर्बुद्धि दक्ष!

[ श्रीशिवमहापुराण-

शूद्रोंका यज्ञ करानेवाले और दिरद्र होंगे। वे सदा दान लेनेमें लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करनेके कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष! उनमेंसे कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस होंगे॥ ३५-३६॥ यह अजन्मा प्रजापित दक्ष, जो परमेश्वर शिवको सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धिवाला तत्त्वज्ञानसे विमुख हो जायगा॥ ३७॥

तथा कर्मफलकी प्रशंसा करनेवाले सनातन वेदवादका ही विस्तार करता रहेगा। दक्षका आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय, यह आत्मज्ञानको भूलकर पशुके समान हो जाय और कर्मभ्रष्ट तथा अनीतिपरायण होकर शीघ्र ही बकरेके मुखसे युक्त हो जाय। इस प्रकार

कुपित हुए नन्दीने जब ब्राह्मणोंको शाप दिया और

दक्षने महादेवजीको शाप दिया, तब वहाँ महान् हाहाकार

युक्त धर्मवाले गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका

यह विषयसुखकी इच्छासे कामनारूपी कपटसे

मच गया॥ ३८—४०॥ [हे नारद!] दक्षका वह शाप सुनकर वेदोंके प्रतिपादक तथा शिवतत्त्वको जाननेवाले मैंने उस दक्षकी

तथा भृगु आदि ब्राह्मणोंकी बारंबार निन्दा की॥ ४१॥

सदाशिव महादेवजी भी नन्दीकी वह बात सुनकर हँसते

 दक्षप्रजापितद्वारा महान् यज्ञका प्रारम्भ \* रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २७ 🛚 भी तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेवाले हो, अत: शान्त हो जाओ।

> मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञकर्म हूँ, यज्ञोंके अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञकी आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञपरायण यजमान मैं ही हूँ और

> वास्तवमें सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धिसे इस बातका विचार करो। तुमने ब्राह्मणोंको व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामते! हे नन्दिन्! तुम तत्त्वज्ञानके द्वारा प्रपंच-रचनाको दूर करके विवेकपरायण, स्वस्थ तथा क्रोध

यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन हैं?

ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार भगवान् शिवद्वारा

इधर, रोषसे युक्त दक्ष भी चित्तमें शिवके प्रति द्रोहयुक्त

उस समय रुद्रको शाप दिये जानेकी घटनाका स्मरण

समझाये जानेपर वे नन्दी परम ज्ञानसे युक्त और क्रोधरहित होकर शान्त हो गये। वे भगवान् शिव भी अपने प्राणप्रिय गण नन्दीको बोध प्रदान करके गणोंसहित वहाँसे

प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले गये॥ ५०-५१॥

होकर ब्राह्मणोंके साथ अपने स्थानको लौट गये॥ ५२॥

करके दक्ष सदा महान् रोषसे भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धिवाले

वे शिवके प्रति श्रद्धाको त्यागकर शिवपूजकोंकी निन्दा

करने लगे। हे तात! इस प्रकार परमात्मा शम्भुके साथ

[दुर्व्यवहार करके] दक्षने अपनी जिस दुष्ट बुद्धिका परिचय

दिया था, वह मैंने आपको बता दिया, अब उनकी और

बड़ी दुर्बुद्धिके विषयमें सुनिये, मैं बता रहा हूँ ॥ ५३-५४॥

भगवान् व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग,

भार्गव, ककुभ, सित, सुमन्तु, त्रिक, कंक और वैशम्पायन—

यज्ञसे बहिष्कृत भी मैं ही हूँ॥ ४६-४७॥

आदिसे रहित हो जाओ॥४८-४९॥

हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे—॥४२॥ सदाशिव बोले—हे नन्दिन्! [मेरी बात] सुनो।

हे महाप्राज्ञ! तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। तुमने भ्रमसे यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थमें ही ब्राह्मणकुलको शाप दे डाला॥४३॥ वेद मन्त्राक्षरमय और सूक्तमय हैं। [उसके प्रत्येक] सूक्तमें समस्त देहधारियोंकी आत्मा प्रतिष्ठित है। उन

मन्त्रोंके ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिये तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धिवालेको भी कभी वेदोंको शाप नहीं देना चाहिये॥ ४४-४५॥ इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बातको तुम्हें

ठीक-ठीक समझना चाहिये। हे महामते! तुम तो सनकादिको 📗

सत्ताईसवाँ अध्याय

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीके उपाख्यानमें शिवके साथ दक्षका विरोधवर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २६।।

दक्षप्रजापतिद्वारा महान् यज्ञका प्रारम्भ, यज्ञमें दक्षद्वारा शिवके न बुलाये जानेपर दधीचिद्वारा

दक्षकी भर्त्सना करना, दक्षके द्वारा शिव-निन्दा करनेपर दधीचिका वहाँसे प्रस्थान

ब्रह्माजी बोले—हे मुने! एक समय दक्षने एक अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृग्, दधीचि,

बड़े महान् यज्ञका प्रारम्भ किया और दीक्षाप्राप्त उसने उस यज्ञमें सभी देवताओं तथा ऋषियोंको बुलाया॥१॥ शिवकी मायासे विमोहित होकर सभी महर्षि तथा

लेकर मेरे पुत्र दक्षके यज्ञमें हर्षपूर्वक गये॥ ३—५॥

देवता यज्ञको सम्पन्न करानेके लिये आये॥२॥

ये सब तथा अन्य बहुत-से मुनि अपने स्त्री-पुत्रोंको साथ

| २८६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण- |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| **************************************                                |                                                                |  |
| [इनके अतिरिक्त] समस्त देवगण, महान् अभ्युदय-                           | ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियोंके समुदाय और अपने               |  |
| शाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक                              | मित्रों, मन्त्रियों तथा सेनाओंके साथ अनेक राजा भी वहाँ         |  |
| सैन्यशक्तिके साथ वहाँ आये थे। दक्षने प्रार्थना करके                   | आये हुए थे। यजमान दक्षने उस यज्ञमें वसु आदि समस्त              |  |
| पुत्र, परिवार और मूर्तिमान् वेदोंसहित मुझ विश्वस्रष्टा                | गण-देवताओंका भी वरण किया था। कौतुक और                          |  |
| ब्रह्माको भी सत्यलोकसे बुलवाया था॥६-७॥                                | मंगलाचार करके जब दक्षने यज्ञकी दीक्षा ली तथा जब                |  |
| इसी तरह भाँति–भाँतिसे सादर प्रार्थना करके                             | उनके लिये बारंबार स्वस्तिवाचन किया जाने लगा, तब                |  |
| वैकुण्ठलोकसे पार्षदों और परिवारसहित भगवान् विष्णु                     | वे अपनी पत्नीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे॥ २०-२१॥                 |  |
| भी उस यज्ञमें बुलाये गये थे। इसी प्रकार अन्य लोग                      | [इतना सब करनेपर भी] दुरात्मा दक्षने उस यज्ञमें                 |  |
| भी विमोहित होकर दक्षके यज्ञमें आये और दुरात्मा दक्षने                 | भगवान् शम्भुको नहीं बुलाया। उनकी दृष्टिमें कपालधारी            |  |
| उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्माके द्वारा बनाये                   | होनेके कारण वे निश्चय ही यज्ञमें भाग लेनेयोग्य नहीं            |  |
| गये अत्यन्त दीप्तिमान्, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य                     | थे। दोषदर्शी दक्षने कपालीकी पत्नी होनेके कारण अपनी             |  |
| भवन दक्षने उन्हें [ठहरनेके लिये] दिये थे॥८—१०॥                        | प्रिय पुत्री सतीको भी यज्ञमें नहीं बुलाया॥ २२-२३॥              |  |
| उन भवनोंमें मेरे तथा विष्णुके साथ वे सभी [देव,                        | इस प्रकार दक्षके यज्ञ-महोत्सवके आरम्भ हो                       |  |
| महर्षिगण] दक्षसे यथायोग्य सम्मानित हो अपने-अपने                       | जानेपर यज्ञमण्डपमें आये हुए सब ऋत्विज अपने-अपने                |  |
| स्थानोंपर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय                           | कार्यमें संलग्न हो गये। इसी बीच वहाँ भगवान् शंकरको             |  |
| कनखल नामक तीर्थमें आरम्भ हुए उस महायज्ञमें दक्षने                     | [उपस्थित] न देखकर शिवभक्त दधीचिका चित्त अत्यन्त                |  |
| भृगु आदि तपोधनोंको ऋत्विज बनाया॥११-१२॥                                | उद्घिग्न हो उठा और वे कहने लगे—॥ २४-२५॥                        |  |
| सम्पूर्ण मरुद्गणोंके साथ स्वयं भगवान् विष्णु [उस                      | दधीचि बोले—हे प्रमुख देवताओ तथा महर्षियो!                      |  |
| यज्ञके] अधिष्ठाता बने और मैं वेदत्रयीकी विधिको                        | आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनें। इस                   |  |
| बतानेवाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह सम्पूर्ण दिक्पाल                    | यज्ञमहोत्सवमें भगवान् शंकर क्यों नहीं आये हैं ?॥ २६॥           |  |
| अपने आयुधों और परिवारोंके साथ द्वारपाल एवं रक्षक                      | यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े-बड़े मुनि और लोकपाल                   |  |
| बने थे, वे सदा कौतूहल पैदा करते थे॥ १३-१४॥                            | यहाँ आये हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकरके            |  |
| स्वयं यज्ञदेव सुन्दर रूप धारण करके उनके यज्ञमें                       | बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े-बड़े               |  |
| उस समय उपस्थित थे और बड़े-बड़े श्रेष्ठ मुनिलोग                        | विद्वान् कहते हैं कि मंगलमय भगवान् शिवजीकी कृपादृष्टिसे        |  |
| स्वयं वेदोंको धारण किये हुए थे। अग्निने भी उस                         | ही समस्त मंगलकार्य सम्पन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा              |  |
| यज्ञमहोत्सवमें शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करनेके लिये                      | प्रभाव है, वे पुराणपुरुष, वृषभध्वज, परमेश्वर श्रीनीलकण्ठ       |  |
| अपने हजारों रूप प्रकट किये थे॥१५-१६॥                                  | यहाँ क्यों नहीं दिखायी दे रहे हैं ? हे दक्ष ! जिनके सम्पर्कमें |  |
| वहाँ अठासी हजार ऋत्विज एक साथ हवन करते                                | आनेपर अथवा जिनके स्वीकार कर लेनेपर अमंगल भी                    |  |
| थे। चौंसठ हजार देवर्षि उस यज्ञमें उद्गाता थे। अध्वर्यु                | मंगल हो जाते हैं तथा जिनके पन्द्रह नेत्रोंसे देखे जानेपर       |  |
| एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और                           | बड़े-से-बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञमें          |  |
| सप्तर्षि पृथक्–पृथक् गाथा–गान कर रहे थे॥ १७–१८॥                       | पदार्पण होना अत्यन्त आवश्यक है ॥ २७—२९ ॥                       |  |
| दक्षने अपने उस महायज्ञमें गन्धर्वों, विद्याधरों,                      | इसलिये तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिवजीको यहाँ                  |  |
| सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं                        | बुलाना चाहिये अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान् विष्णु,          |  |
| नागलोकमें विचरण करनेवाले समस्त नागोंका भी बहुत                        | इन्द्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धोंकी सहायतासे             |  |
| बड़ी संख्यामें वरण किया था॥१९॥                                        | सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञकी पूर्तिके लिये उन             |  |

ही रोषपूर्वक कहने लगे—॥३६॥ भगवान् विष्णु सम्पूर्ण देवताओंके मूल हैं, जिनमें सनातनधर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञकर्ममें क्या कमी हो सकती है ?॥ ३७॥ जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकारके कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान् विष्णु तो यहाँ आ ही गये हैं॥३८॥ लोकपितामह ब्रह्मा सत्यलोकसे वेदों, उपनिषदों और विविध आगमोंके साथ यहाँ आये हुए हैं॥ ३९॥ देवगणोंके साथ स्वयं देवराज इन्द्र भी आये हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गये हैं। जो-जो यज्ञमें सम्मिलित होनेयोग्य शान्त, सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थके तत्त्वको जाननेवाले और दृढ्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले हैं - वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्रसे क्या प्रयोजन है! हे विप्र! मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे ही अपनी कन्या रुद्रको दी थी॥४०-४२॥ हे विप्र! हर कुलीन नहीं है, उसके माता-पिता नहीं हैं, वह भूतों-प्रेतों-पिशाचोंका स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरोंके लिये अत्यन्त

ब्रह्माजी बोले-दक्षकी यह बात सुनकर दधीचि सभी देवताओं तथा मुनियोंको सुनाते हुए सारयुक्त वचन दधीचि बोले — [हे दक्ष!] उन भगवान् शिवके बिना यह महान् यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञसे तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीचि दक्षकी यज्ञशालासे अकेले ही निकलकर अपने आश्रमको चल दिये। तदनन्तर जो मुख्य-मुख्य शिवभक्त थे तथा उनके मतका अनुसरण करनेवाले थे, वे भी दक्षको शाप देकर तुरंत वहाँसे अपने आश्रमोंको चले गये॥४७—४९॥ मुनि दधीचि तथा दूसरे ऋषियोंके उस यज्ञमण्डपसे निकल जानेपर दुष्टबुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुसकराते हुए अन्य मुनियोंसे कहने लगे—॥५०॥ दक्ष बोले—दधीचि नामक वे शिवप्रिय ब्राह्मण चले गये और उन्हींके समान जो दूसरे थे, वे भी मेरे यज्ञसे चले गये। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश! हे देवताओ और हे मुनियो! मैं सत्य कह रहा हूँ॥५१-५२॥ जो नष्टबुद्धिवाले, मूर्ख, मिथ्या-भाषणमें रत, खल, वेदबहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगोंको यज्ञकर्ममें त्याग देना चाहिये। आप सभी लोग वेदवादमें परायण रहनेवाले हैं। अत: विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञको शीघ्र सफल बनायें॥५३-५४॥ ब्रह्माजी बोले—उसकी यह बात सुनकर शिवकी मायासे मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञमें देवताओंका पूजन करने लगे॥५५॥ हे मुनीश्वर! इस प्रकार मैंने उस यज्ञको दधीचिद्वारा कठिन है। वह आत्मप्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और प्रदत्त शापका वर्णन कर दिया। अब यज्ञके विध्वंसकी ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञकर्मके योग्य नहीं है, इसलिये घटना भी बता रहा हूँ, आदरपूर्वक सुनिये॥५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें यज्ञका प्रारम्भ नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २७॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-अट्ठाईसवाँ अध्याय

## दक्षयज्ञका समाचार पाकर एवं शिवकी आज्ञा प्राप्तकर देवी सतीका

### शिवगणोंके साथ पिताके यज्ञमण्डपके लिये प्रस्थान विजयाको वहीं बैठाकर शिवजीके पास शीघ्र गयीं।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जब देवता तथा ऋषिगण बडे उत्साहके साथ दक्षके यज्ञमें जा रहे थे, उन्होंने शिवजीको सभाके मध्यमें अनेक गणों, नन्दी आदि

उसी समय दक्षकन्या देवी सती गन्धमादन पर्वतपर महावीरों तथा प्रमुख यूथपितयोंके साथ बैठे हुए देखा।

चँदोवेसे युक्त धारागृहमें सिखयोंसे घिरी हुई अनेक वे अपने पति सदाशिव ईशानको देखकर उस कारणको पूछनेके लिये शीघ्र उनके पास पहुँच गयीं ॥ १२—१४॥

प्रकारकी क्रीडाएँ कर रही थीं॥१-२॥

प्रसन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देवी सतीने उस

समय चन्द्रमाके साथ दक्षयज्ञमें जाती हुई रोहिणीको देखा और शीघ्र ही उससे पुछवाया। उन्हें देखकर

सतीजी अपनी हितकारिणी प्राण-प्यारी सौभाग्यशालिनी प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजयासे बोलीं—॥३-४॥ सती बोलीं—हे सिखयोंमें श्रेष्ठ! हे मेरी प्राणप्रिये!

हे विजये! जल्दी जाकर पूछो कि ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हैं?॥५॥ ब्रह्माजी बोले—सतीके इस प्रकार कहनेपर विजयाने

तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूपसे उन चन्द्रमासे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं?॥६॥

विजयाकी बात सुनकर चन्द्रदेवने अपनी यात्राका उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्षके यहाँ

होनेवाले यज्ञमहोत्सवका सारा वृत्तान्त कहा॥७॥

वह सब सुनकर विजया बडी उतावलीके साथ

देवीजीके पास आयी और चन्द्रमाने जो कहा था, वह सब सतीसे कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका

देवीको बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने-विचारनेपर भी

[अपने यहाँ सूचना न मिलनेका] कारण न समझ

पानेपर वे मनमें सोचने लगीं॥८-९॥

दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिणी मेरी माता हैं और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञमें मुझे नहीं

बुलाया। वे कैसे भूल गये और निमन्त्रण क्यों नहीं भेजा ? मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकरजीसे पूछूँ—

किया॥ १०-११॥

ऐसा विचारकर सतीने शंकरजीके पास जानेका निश्चय

शिवजीने बडे प्रेमसे प्रिया सतीको अपनी गोदमें बैठाया और बड़े आदरके साथ उन्हें अपने वचनोंसे प्रसन्न

किया। इसके बाद महालीला करनेवाले तथा सज्जनोंको सुख देनेवाले सर्वेश्वर शंकर जो गणोंके मध्यमें विराजमान

थे, सतीसे शीघ्र कहने लगे—॥१५-१६॥ शिवजी बोले-तुम इस सभाके मध्यमें आश्चर्य-

चिकत होकर क्यों आयी हो ? हे सुन्दर कटिप्रदेशवाली! तुम इसका कारण प्रेमपूर्वक शीघ्र बताओ॥ १७॥

ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! शिवजीने जब सतीसे इस प्रकार कहा, तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभूसे कहने लगीं—॥१८॥

सती बोलीं —[हे प्रभो!] मैंने सूना है कि मेरे पिताजीके यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें महान् उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देवदेवेश्वर! पिताजीके उस महान् यज्ञमें जाना

आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, हे प्रभो [जो भी कारण हो] वह सब बताइये॥१९-२०॥ महादेव! सुहृदोंका यह धर्म है कि सुहृदोंके साथ अच्छी संगति करके रहें। मित्रलोग प्रेमको बढानेवाली

इस प्रकारकी संगतिको करते रहते हैं॥ २१॥ इसलिये हे प्रभो! हे स्वामिन्! आप मेरी प्रार्थनासे मेरे साथ पिताजीके यज्ञमण्डपमें अवश्य चलिये॥ २२॥

ब्रह्माजी बोले-सतीके इस वचनको सुनकर दक्षके वाग्बाणोंसे बिंधे हुए हृदयवाले देव महेश्वर मधुर

वचन कहने लगे-॥ २३॥ महेश्वर बोले-हे देवि! तुम्हारे पिता दक्ष मेरे

इसके अनन्तर दक्षपुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विशेष द्रोही हो गये हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २८ 🛚 दक्षयज्ञका समाचार पाकर सतीका प्रस्थान

दूसरेकी बात ही क्या! ऐसी यात्रा अनर्थका कारण बन जाती है॥ २६-२७॥ इसलिये तुमको और मुझको तो विशेष रूपसे दक्षके यज्ञमें नहीं जाना चाहिये; हे प्रिये! यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओंके बाणसे घायल होकर

देखते हैं॥३०॥ ब्रह्माजी बोले-महात्मा महेश्वरके इस प्रकार कहनेपर सती वाक्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान् शंकरसे रोषपूर्वक कहने लगीं—॥३१॥ सती बोलीं—हे शम्भो! हे अखिलेश्वर! जिनके जानेसे यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने आमन्त्रित नहीं किया है॥ ३२॥ हे भव! उस दुरात्मा दक्षके तथा वहाँ आये हुए

अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञानशून्य हैं, वे ही |

हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्युसे भी बढ़कर

होता है। चाहे वह इन्द्र ही क्यों न हो, बिना बुलाये

दूसरेके घर जानेपर लघुता ही प्राप्त होगी और फिर

उतना व्यथित नहीं होता, जितना अपने सम्बन्धियोंके

जब दुष्ट मनुष्योंमें आ जाते हैं, तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियोंकी ओर नहीं

हे प्रिये! सज्जनोंमें रहनेवाले विद्या आदि छ: गुण

निन्दायुक्त वचनोंसे दुखी होता है॥ २८-२९॥

हे देवि! जो लोग बिना बुलाये दूसरेके घर जाते

तुम्हारे पिताके यज्ञमें गये हुए हैं॥ २४-२५॥

सम्पूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियोंके मनोभावोंको मैं जानना चाहती हूँ। अत: हे प्रभो! मैं आज ही अपने पिताके यज्ञमें जा रही हूँ। हे नाथ! हे महेश्वर! आप

मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये॥ ३३-३४॥ ब्रह्माजी बोले-उन देवीके इस प्रकार कहनेपर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याणस्वरूप साक्षात्

भगवान् रुद्र सतीसे कहने लगे—॥ ३५॥ शिवजी बोले—हे देवि! यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जानेकी है, तो हे सुव्रते! मेरी आज्ञासे

परमात्मा शिवजीने उन्हें सुन्दर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार

सम्पन्न हो, इस सजे हुए नन्दी वृषभपर सवार होकर

रुद्रके इस प्रकार आदेश देनेपर सुन्दर आभूषणोंसे

अलंकृत तथा सब साधनोंसे युक्त हो देवी सती पिताके

तुम इस विभूषित वृषभपर आरूढ़ होओ। तब

शीघ्र अपने पिताके यज्ञमें जाओ॥ ३६-३७॥

घरकी ओर चलीं॥ ३८॥

दिये। भगवान् शिवजीकी आज्ञासे साठ हजार रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान् उत्साहके साथ कौतूहलपूर्वक [सतीके साथ] गये॥ ३९-४०॥ उस समय वहाँ यज्ञमें सभी ओर महान् उत्सव हो

रहा था। वामदेवके गणोंने शिवप्रिया सतीका भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय वे गण कौतृहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिवके यशको गाने लगे और बलपूर्वक उछल-कूद करने लगे॥४१-४२॥

जगदम्बाके यात्राकालमें सब प्रकारसे महान् शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद [जय-जयकार आदि] शब्द उत्पन्न हुआ, उससे तीनों लोक गूँज

तुम महाराजाओंके योग्य उपचार करके, बहुतसे गुणोंसे | उठे॥ ४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीयात्रावर्णन नामक अट्ठाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २८॥

उनतीसवाँ अध्याय यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर तथा दक्षद्वारा शिवनिन्दा सुनकर कुद्ध हो सतीका दक्ष तथा देवताओंको फटकारना और प्राणत्यागका निश्चय हो जायगा॥ ११॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] दक्षकन्या सती उस स्थानपर गयीं, जहाँ देवता, असुर और मुनीन्द्र आदिके कौतुहलपूर्ण कार्यसे युक्त महान् यज्ञ हो रहा था॥१॥

सतीने वहाँ अपने पिताके भवनको देखा, जो नाना प्रकारके आश्चर्यजनक भावोंसे युक्त, कान्तिमान्, मनोहर

तथा देवताओं और ऋषियोंके समुदायसे भरा हुआ था॥२॥

देवी सती भवनके द्वारपर जाकर खड़ी हुईं और अपने वाहन नन्दीसे उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञस्थलके भीतर गयीं॥३॥ सतीको आया देख उनकी यशस्विनी माता असिक्नी

(वीरिणी) और बहनोंने उनका यथोचित सत्कार किया॥४॥ परंतु दक्षने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भयसे शिवकी मायासे मोहित हुए अन्य

लोगोंने भी उनका आदर नहीं किया॥५॥ हे मुने! सब लोगोंके द्वारा तिरस्कार प्राप्त होनेपर भी सती देवीने अत्यन्त विस्मित हो माता-पिताको प्रणाम किया॥६॥

उस यज्ञमें सतीने भगवान् विष्णु आदि देवताओंके भागको देखा, परंतु शिवजीका भाग कहीं भी दिखायी नहीं दिया, तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोषसे भरकर सब लोगोंकी ओर

क्रूर दृष्टिसे देखकर दक्षको भस्म करती हुई-सी वे कहने लगीं॥७-८॥

सती बोलीं—आपने परम मंगलकारी शिवको [इस यज्ञमें] क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् पवित्र होता है। जो यज्ञस्वरूप, यज्ञवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, यज्ञके अंग, यज्ञकी दक्षिणा और यज्ञकर्ता हैं, उन शिवके बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है ?॥ ९-१०॥

जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र

द्रव्य, मन्त्र आदि, हव्य और कव्य-ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिवके बिना यज्ञका आरम्भ कैसे किया गया ?॥ १२॥ क्या आपने शिवजीको सामान्य देवता समझकर

[ श्रीशिवमहापुराण-

उनका अनादर किया है ? हे अधम पिता! अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गयी है॥ १३॥

ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वरकी सेवा करके अपनी पदवीपर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभीतक उन शिवको नहीं जानते हैं॥१४॥ ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु

भगवान् शिवके बिना इस यज्ञमें कैसे चले आये?॥१५॥

परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओंको अलग-अलग

ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर शिवस्वरूपिणी

[हे विष्णो!] यद्यपि पूर्वकालमें शिवजीने शाल्वादि

[हे ब्रह्मन्!] आप पूर्वकालमें जब पाँच मुखवाले

फटकारती हुई कहने लगीं—॥१६॥ सती बोलीं—हे विष्णो! श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुणरूपसे प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिवजीको

यथार्थ रूपसे नहीं जानते हैं?॥१७॥

रूपोंके द्वारा आपके सिरपर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे! आपके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकरके बिना ही इस यज्ञमें भाग ग्रहण कर लिया!॥१८-१९॥

होकर सदाशिवके प्रति गर्वित हो गये थे, तब उन्होंने आपको चार मुखवाला कर दिया था, आप उन्हें भूल गये—यह तो आश्चर्य है!॥२०॥ हे इन्द्र! क्या आप शंकरके पराक्रमको नहीं

जानते? कठिन कर्म करनेवाले शिवजीने ही आपके वज्रको भस्म कर दिया था॥ २१॥ अहो! जिनके स्मरणमात्रसे सब कुछ पवित्र हो

हे देवताओ! क्या आपलोग महादेवका पराक्रम नहीं जानते। हे अत्रे! हे वसिष्ठ! हे मुनियो! आपलोगोंने

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० २९ ] * शिवविहीन यज्ञशालामें सतीका प्राणत्यागका निश्चय *                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <sub>ष्यत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक<br/>यह क्या कर डाला?॥२२॥</sub> | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> दक्षके इस प्रकार कहनेपर        |
| जब शिवजी दारुवनमें भिक्षाटन कर रहे थे और                                                                                                          | त्रिभुवनपूजिता दक्षपुत्री सती निन्दायुक्त अपने पिताकी |
| आप सभी मुनियोंने उन भिक्षुक रुद्रको शाप दे दिया था,                                                                                               | ओर देखकर अत्यन्त क्रोधित हो गयीं॥३५॥                  |
| तब शापित होकर उन्होंने जो किया था, उसे आपलोग                                                                                                      | वे सोचने लगीं कि अब मैं शंकरजीके पास कैसे             |
| कैसे भूल गये? उनके लिंगसे चराचरसहित समस्त भुवन                                                                                                    | जाऊँ ? मैं तो शंकरको देखना चाहती हूँ, किंतु उनके      |
| दग्ध होने लगा था॥ २३-२४॥                                                                                                                          | पूछनेपर मैं क्या उत्तर दूँगी?॥३६॥                     |
| [ऐसा लग रहा है कि] ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त                                                                                                      | तदनन्तर तीनों लोकोंकी जननी वे सती क्रोधसे युक्त       |
| देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गये हैं, जो कि                                                                                                     | हो लम्बी श्वास लेती हुई दूषित मनवाले अपने पितासे      |
| भगवान् शिवके बिना ही इस यज्ञमें आ गये॥ २५॥                                                                                                        | कहने लगीं—॥ ३७॥                                       |
| अंगोंसहित सभी वेद, शास्त्र एवं वाणी जिनसे                                                                                                         | सती बोलीं—जो महादेवजीकी निन्दा करता है                |
| उत्पन्न हुए हैं, उन वेदान्तवेद्य भगवान् शंकरको जाननेमें                                                                                           | अथवा जो उनकी हो रही निन्दाको सुनता है, वे दोनों       |
| कोई पार नहीं पा सकता है॥ २६॥                                                                                                                      | तबतक नरकमें पड़े रहते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्य     |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [नारद!] इस प्रकार क्रोधसे                                                                                                  | विद्यमान हैं॥ ३८॥                                     |
| भरी हुई जगदम्बा सतीने वहाँ व्यथितहृदयसे अनेक                                                                                                      | अत: हे तात! मैं अग्निमें प्रवेश करूँगी और             |
| प्रकारकी बातें कहीं॥ २७॥                                                                                                                          | [अपने] शरीरको त्याग दूँगी, अपने स्वामीका अनादर        |
| श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ                                                                                                        | सुनकर अब मुझे जीवनसे क्या प्रयोजन?॥३९॥                |
| उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गये और भयसे                                                                                                     | [शिवनिन्दा सुननेवाला व्यक्ति] यदि समर्थ हो तो         |
| व्याकुलचित्त हो गये॥ २८॥                                                                                                                          | वह स्वयं विशेष यत्न करके शम्भुकी निन्दा करनेवालेकी    |
| तब दक्ष अपनी पुत्रीके उस प्रकारके वचनको                                                                                                           | जीभको बलपूर्वक काट डाले, तभी वह [शिवनिन्दा-           |
| सुनकर उन सतीको क्रूर दृष्टिसे देखकर क्रोधित होकर                                                                                                  | श्रवणके पापसे] शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं      |
| कहने लगे—॥ २९॥                                                                                                                                    | है। यदि मनुष्य [कुछ प्रतिकार कर सकनेमें] असमर्थ       |
| दक्ष बोले—हे भद्रे! तुम्हारे बहुत कहनेसे क्या                                                                                                     | हो, तो बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद  |
| लाभ! इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम                                                                                                    | करके वहाँसे चला जाय, तब वह पापसे शुद्ध हो सकता        |
| चली जाओ या ठहरो, तुम यहाँ किसलिये आयी                                                                                                             | है—ऐसा श्रेष्ठ विद्वान् कहते हैं॥४०-४१॥               |
| हो ?॥ ३०॥                                                                                                                                         | ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार धर्मनीति कहकर वे             |
| सभी विद्वान् जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव                                                                                                        | सती पश्चात्ताप करने लगीं और उन्होंने व्यथितचित्तसे    |
| मंगलरहित, अकुलीन तथा वेदसे बहिष्कृत हैं और भूतों-                                                                                                 | भगवान् शंकरके वचनका स्मरण किया॥४२॥                    |
| प्रेतोंके स्वामी हैं। इसलिये हे पुत्रि! मुझ बुद्धिमान्ने ऐसा                                                                                      | तदनन्तर सतीने अत्यन्त कुपित हो दक्ष तथा उन            |
| जानकर कुवेषधारी शिवको देवताओं और ऋषियोंकी                                                                                                         | विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियोंसे भी निडर         |
| इस सभामें नहीं बुलाया॥३१-३२॥                                                                                                                      | होकर कहा— ॥ ४३ ॥                                      |
| मुझ पापी दुर्बुद्धिने ब्रह्माजीके द्वारा प्रेरित किये                                                                                             | सती बोलीं—हे तात! आप शंकरके निन्दक हैं,               |
| जानेपर शास्त्रके अर्थको न जाननेवाले, उद्दण्ड तथा                                                                                                  | अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, इस लोकमें महान्        |
| दुरात्मा रुद्रको तुम्हें प्रदान कर दिया था॥३३॥                                                                                                    | दु:ख भोगकर अन्तमें आपको यातना भोगनी पड़ेगी॥ ४४॥       |
| इसलिये हे शुचिस्मिते! तुम क्रोध छोड़कर शान्त                                                                                                      | इस लोकमें जिन परमात्माका न कोई प्रिय है, न            |
| हो जाओ और यदि इस यज्ञमें तुम आ ही गयी हो तो                                                                                                       | अप्रिय है, उन द्वेषरहित शिवके साथ आपके अतिरिक्त       |
| अपना भाग ग्रहण करो॥३४॥                                                                                                                            | दूसरा कौन वैर कर सकता है ?॥ ४५॥                       |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-जो दुष्ट लोग हैं, वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि नहीं किया जा सकता। भगवान् शिव तो साक्षात् परब्रह्म महापुरुषोंकी निन्दा करें तो उनके लिये यह कोई हैं, अत: उनमें इन दोनों ही कर्मोंकी गति नहीं है। (अत: आश्चर्यकी बात नहीं है, परंतु जो महात्माओंके चरणोंकी वे इन दोनों ही कर्मोंसे परतन्त्र नहीं हैं)॥५४-५५॥ रजसे अपने अज्ञानान्धकारको दूर कर चुके हैं, उन्हें हे पित:! जो योगैश्वर्य अर्थात् अणिमा आदि महापुरुषोंकी निन्दा शोभा नहीं देती॥ ४६॥ सिद्धियाँ हमें सर्वदा प्राप्त हैं, वे आपको प्राप्त नहीं हैं। जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम कभी आपकी यज्ञशालाओंमें आयोजित होनेवाले तथा धूममार्गको बातचीतके प्रसंगसे मनुष्योंकी वाणीद्वारा एक बार उच्चरित प्रदान करनेवाले प्रवृत्तिमार्गीय कर्मींका हम त्याग कर चुके हो जाय, तो वह सम्पूर्ण पापराशिको शीघ्र ही नष्ट कर हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके द्वारा देता है, अहो, खलस्वरूप आप शिवसे विपरीत होकर निरन्तर सेवित है। हे तात! आप विपरीत बुद्धिवाले हैं, उन पवित्र कीर्तिवाले, निर्मल, अलंघ्य शासनवाले सर्वेश्वर अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिये॥ ५६-५७॥ शिवसे विद्वेष करते हैं॥ ४७-४८॥ अधिक कहनेसे क्या लाभ? आप दुष्टहृदय हैं महापुरुषोंके मनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय रसका और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है, अत: पान करनेकी इच्छासे जिनके सर्वार्थदायक चरणकमलोंका आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरसे भी मेरा कुछ भी निरन्तर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसारके प्रयोजन नहीं रहा, उस दुष्ट व्यक्तिके जन्मको धिक्कार लोगोंपर शीघ्र ही आदरपूर्वक मनोरथोंकी वर्षा करते हैं, है, जो महापुरुषोंके प्रति अपराध करनेवाला है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ऐसे सम्बन्धका विशेष रूपसे सबके बन्धु उन्हीं महादेवसे आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं॥४९-५०॥ त्याग कर दे॥ ५८-५९॥ जिन शिवको आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या जिस समय भगवान् शिव आपके गोत्रका उच्चारण आपके सिवा दूसरे विद्वान् नहीं जानते। ब्रह्मा आदि करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके सहसा अत्यन्त दुखी हो जायगा॥६०॥ स्वरूपको नहीं समझते॥५१॥ इसलिये आपके अंगसे उत्पन्न हुए शवतुल्य घृणित इस शरीरको इस समय मैं अवश्य ही त्याग दुँगी और उदारबुद्धि भगवान् शिव जटा फैलाये, कपाल धारण किये श्मशानमें भूतोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते ऐसा करके सुखी हो जाऊँगी॥६१॥ हैं तथा भस्म एवं नरमुण्डोंकी माला धारण करते हे देवताओ और मुनियो! आप सब लोग मेरी बात सुनें, दूषित मनवाले आपलोगोंका यह कर्म सर्वथा हैं ॥ ५२ ॥ इस बातको जानकर भी जो मुनि और देवता उनके अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं; क्योंकि शिवजीकी निन्दा और कलह आपलोगोंको प्रिय है। अत: भगवान् चरणोंसे गिरे निर्माल्यको बडे आदरके साथ अपने हरसे सभीको इस कुकर्मका निश्चय ही पूरा-पूरा दण्ड मस्तकपर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान् शिव ही साक्षात् परमेश्वर हैं॥५३॥ मिलेगा॥६२-६३॥ वेदोंमें प्रवृत्त तथा निवृत्त—ये दो प्रकारके कर्म ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] उस यज्ञमें दक्षसे बताये गये हैं, जिनका विद्वानोंको विवेकपूर्वक विचार तथा देवताओंसे ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गयीं करना चाहिये। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गतिवाले और मन-ही-मन अपने प्राणवल्लभ शम्भुका स्मरण हैं, अत: एक कर्ताके द्वारा इनका साथ-साथ अनुष्ठान | करने लगीं॥६४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीका वाक्य-वर्णन नामक उनतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २९॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३० ] \* सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म करना \* तीसवाँ अध्याय दक्षयज्ञमें सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर देना, भृगुद्वारा यज्ञकुण्डसे ऋभुओंको प्रकट करना, ऋभुओं और शंकरके गणोंका युद्ध, भयभीत गणोंका पलायित होना नारदजी बोले—हे विधे! जब [ दक्षको अहो! चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्माजीके सम्बोधितकर] शिवप्रिया सतीने मौन धारण कर लिया, पुत्र हैं, ऐसे इन दक्षकी बड़ी भारी दुष्टता तो देखो!॥ ११॥ तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदरपूर्वक अहो, शिवप्रिया मनस्विनी सतीदेवी, जो सदा ही कहिये॥१॥ सज्जनोंके लिये मानयोग्य थीं, आज इतनी दु:खित हो ब्रह्माजी बोले-हे नारद! मौन होकर सतीदेवी गयीं॥ १२॥ अपने पतिका सादर स्मरण करके और शान्तचित्त होकर वास्तवमें उन दक्षका हृदय बड़ा ही असिहष्णु है। सहसा उत्तर दिशामें भूमिपर बैठ गयीं॥२॥ वे ब्राह्मणद्रोही हैं, इसलिये सारे संसारमें उन्हें महान् उन्होंने विधिपूर्वक जलका आचमन करके वस्त्र अपयश प्राप्त होगा॥१३॥ ओढ लिया और पवित्रभावसे आँखें मूँदकर पतिका इन शम्भुद्रोही दक्षने प्राणत्याग करनेको उद्यत चिन्तन करके वे योगमार्गमें प्रविष्ट हो गर्यी॥३॥ अपनी पुत्रीको रोकातक नहीं। इस अपराधके कारण इन्हें गौर मुखवाली शंकरकी प्राणप्रिया सती महान् नरक भोगना पडेगा॥१४॥ सतीके प्राणत्यागको देखकर जिस समय लोग ऐसा [प्राणायामद्वारा] प्राण और अपान वायुको समान करके उदान वायुको यत्नपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर कह रहे थे, उसी समय शिवजीके पार्षद शीघ्र ही बुद्धिपूर्वक हृदयमें स्थापित करनेके पश्चात् उस हृदयस्थित क्रोधपूर्वक अस्त्र-शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए॥१५॥ वायुको कण्ठमार्गसे भ्रुकृटियोंके बीचमें ले गर्यो ॥ ४-५॥ [यज्ञमण्डपके] द्वारपर खड़े हुए वे भगवान् इस प्रकार दक्षपर कृपित हो सहसा अपने शरीरको शंकरके समस्त साठ हजार महाबली पार्षद शंकरजीके त्यागनेकी इच्छासे सतीने योगमार्गसे शरीरके दग्ध हो प्रभावसे कुपित हो उठे थे॥ १६॥ जानेपर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदनन्तर अपने हमें धिक्कार है, धिक्कार है-ऐसा कहते हुए पतिके चरणका चिन्तन करती हुई सतीने अन्य सब शंकरके सभी वीर गणाधिप बारम्बार उच्च स्वरसे वस्तुओंका ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योगमार्गमें हाहाकार करने लगे॥१७॥ स्थित हो गया था, इसलिये वहाँ उन्हें [पतिके चरणोंके शिवगणोंके महान् हाहाकारसे सभी दिशाएँ व्याप्त अतिरिक्त] और कुछ दिखायी नहीं दिया॥६-७॥ हो गयीं। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहाँ उपस्थित थे, वे भयभीत हो गये॥ १८॥ हे मुनिश्रेष्ठ! उनका निष्पाप शरीर [यज्ञाग्निमें] क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणोंने आपसमें विचार-गिरा और उनकी इच्छाके अनुसार अग्निसे जलकर उसी क्षण भस्म हो गया॥८॥ विमर्श करके वाद्योंसे प्रलय मचाते हुए [लड्नेके लिये] उस समय [वहाँ आये हुए] देवता आदिने जब शस्त्रास्त्र उठा लिये॥१९॥ यह घटना देखी, तब वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे। हे देवर्षे! कितने ही पार्षद तो वहाँ शोकसे ऐसे उनका वह अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार व्याकुल हो गये कि वे अत्यन्त तीखे प्राणनाशक आकाशमें और पृथिवीतलपर सर्वत्र व्याप्त हो गया॥ ९॥ शस्त्रोंद्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगोंपर [लोग कह रहे थे] हाय! भगवान् शंकरकी परम-आघात करने लगे॥ २०॥ प्रेयसी तथा देवतास्वरूपिणी सतीदेवीने किस दुष्टके इस प्रकार बीस हजार पार्षद उस समय दक्षकन्या दुर्व्यवहारसे कृपित होकर अपने प्राण त्याग दिये!॥ १०॥ सतीके साथ ही नष्ट हो गये, वह एक अद्भुत-सी

आयुधके रूपमें धारण करनेवाले उन सभीके साथ महात्मा शंकरके जो गण नष्ट होनेसे बच गये, वे क्रोधयुक्त होकर दक्षको मारनेके लिये हथियार उठाकर प्रमथगणोंका अत्यन्त विकट युद्ध हुआ, जो सुननेवालोंके खडे हो गये॥ २२॥ भी रोंगटे खड़े कर देनेवाला था॥ २५॥ हे मुने! आक्रमणकारी उन पार्षदोंका वेग देखकर उन ब्रह्मतेजसे सम्पन्न महावीर ऋभुओंके द्वारा भगवान् भृगुने यज्ञमें विघ्न डालनेवालोंका नाश करनेवाले सभी ओरसे मारे जाते हुए प्रमथगण बिना अधिक प्रयासके ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओंने [ अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः ] इस यजुर्मन्त्रसे

थी॥ २६-२७॥

रहे ॥ २८ ॥

उठे ॥ ३० ॥

उपस्थित हो गया॥३१॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

दक्षिणाग्निमें आहुति दी॥ २३॥ भृगुके आहुति देते ही यज्ञकुण्डसे ऋभु नामक

बात हुई॥ २१॥

हजारों महान् देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहाँ प्रकट

हो गये॥ २४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सतीके उपाख्यानमें

## इकतीसवाँ अध्याय

सतीका देहत्याग और उपद्रववर्णन नामक तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३०॥

## यज्ञमण्डपमें आकाशवाणीद्वारा दक्षको फटकारना तथा देवताओंको सावधान करना

ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! इसी बीच वहाँ दक्ष । प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिये सब प्रकारसे तथा देवता आदिको सुनाते हुए आकाशवाणीने यथार्थ बात कही॥१॥

आकाशवाणी बोली—हे दुराचारी तथा दम्भवृत्तिमें तत्पर दक्ष! हे महामूढ़! तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला!॥२॥

वे ब्राह्मण तुमको दुस्सह शाप देकर चले गये, तब भी तुम मूढ्ने अपने मनमें कुछ भी नहीं समझा॥४॥

हे मुनीश्वर! हाथमें जलती हुई लकड़ियोंको

उन शिवगणोंको तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत-सी

घटना भगवान् शिवकी इच्छारूपी महाशक्तिसे ही हुई

विश्वेदेव, दोनों अश्वनीकुमार और लोकपाल चुप ही

करते थे और उद्गिग्न हो बारम्बार विघ्ननिवारणके लिये

परिणाम होनेवाला था, उसका भलीभाँति विचार करके उत्तम बुद्धिवाले विष्णु आदि देवता अत्यन्त उद्विग्न हो

ब्राह्मण) दक्षके यज्ञमें उस समय इस प्रकारका विघ्न

आपसमें मन्त्रणा करने लगे॥ २९॥

उसे देखकर ऋषि, इन्द्र आदि देवता, मरुद्गण,

कुछ लोग सब ओरसे वहाँ भगवान् विष्णुसे प्रार्थना

प्रमथगणोंके नाश होने और भगाये जानेसे जो

हे मुने! दुरात्मा, शंकरद्रोही तथा ब्रह्मबन्धु (पतित

इसके अनन्तर तुमने अपने घरमें स्वतः आयी हुई

अपनी मंगलमयी पुत्री सतीका विशेष आदर क्यों नहीं हे मूढ़! तुमने शिवभक्तराज दधीचिके कथनको भी किया ?॥५॥

आनन्ददायक और मंगलकारी था॥३॥

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३१ ] 🔹 यज्ञमण्डपमें आकाशवाणीद्वारा दक्षको फटकारना 🔹 २९५ |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **************************************                                        |                                                        |
| हे ज्ञानदुर्बल! तुमने सती और महादेवजीकी पूजा                                  | अवश्य ही इस यज्ञका विनाश हो जायगा॥१८-१९॥               |
| नहीं की, यह तुमने क्या किया ? मैं ब्रह्माजीका पुत्र हूँ—                      | पूजनीय व्यक्तियोंकी पूजा न करनेसे अमंगल होता           |
| ऐसा समझकर विमोहमें पड़कर तुम व्यर्थ ही घमण्डमें                               | है। क्या परम पूजनीया वे शिवा तुम्हारी पूजाके योग्य     |
| भरे हुए हो॥६॥                                                                 | नहीं थीं? शेषनाग अपने हजार मस्तकोंसे प्रतिदिन          |
| वे सती सदा आराधना करनेके योग्य, समस्त                                         | जिनकी चरणरजको प्रेमपूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं        |
| पुण्योंका फल देनेवाली, तीनों लोकोंकी माता, कल्याण-                            | शिवकी शक्ति ये शिवा सती हैं॥२०-२१॥                     |
| स्वरूपा और शंकरके आधे अंगमें निवास करनेवाली हैं।                              | जिनके चरणकमलोंका आदरपूर्वक ध्यान और                    |
| वे माहेश्वरी सती देवी पूजित होनेपर सदा सम्पूर्ण सौभाग्य                       | पूजनकर विष्णु विष्णुत्वको प्राप्त हो गये, उन्हीं शिवकी |
| प्रदान करनेवाली और अपने भक्तोंको सब प्रकारके मंगल                             | पत्नी सती हैं॥ २२॥                                     |
| देनेवाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होनेपर सदा संसारका                         | जिनके चरणकमलोंका ध्यान एवं पूजनकर ब्रह्माजी            |
| भय दूर करनेवाली, मनोवांछित फल देनेवाली हैं और                                 | ब्रह्मत्वको प्राप्त हो गये और जिनके चरणकमलोंका         |
| समस्त उपद्रवोंको नष्ट करनेवाली हैं ॥ ७—९ ॥                                    | आदरपूर्वक निरन्तर ध्यान एवं पूजन करके इन्द्र आदि       |
| वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होनेपर सदा                                     | लोकपालोंने अपने-अपने उत्तम पदको प्राप्त किया है,       |
| कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस                           | उन्हीं शिवकी पत्नी सती हैं॥२३-२४॥                      |
| जगत्को जन्म देनेवाली माता, जगत्की रक्षा करनेवाली,                             | भगवान् शिव [सम्पूर्ण] जगत्के पिता हैं और               |
| अनादि शक्ति और कल्पके अन्तमें जगत्का संहार                                    | शक्तिरूपा देवी सती जगन्माता कही गयी हैं। हे मूढ़!      |
| करनेवाली हैं॥ १०-११॥                                                          | तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे      |
| वे सती ही जगत्की माता, भगवान् विष्णुकी माता,                                  | होगा ? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्यका आक्रमण हो गया है और    |
| विलासिनी तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, अग्नि एवं सूर्य आदिकी                   | विपत्तियाँ टूट पड़ी हैं; क्योंकि तुमने भक्तिपूर्वक उन  |
| जननी मानी गयी हैं। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान                             | भवानी और शंकरकी आराधना नहीं की॥ २५–२६॥                 |
| आदिका फल देनेवाली, शम्भुशक्ति, महादेवी, दुष्टोंका                             | कल्याणकारी शिवजीका पूजन-अर्चन न करके मैं               |
| हनन करनेवाली और परात्पर शक्ति हैं ॥ १२-१३ ॥                                   | कल्याण प्राप्त कर लूँगा; यह कैसा गर्व है ? वह तुम्हारा |
| ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन                                   | दुर्वार गर्व आज विनष्ट हो जायगा॥ २७॥                   |
| शिवको दुष्ट विचारवाले मूढ़ तुमने यज्ञ-भाग नहीं दिया।                          | इन देवताओंमें कौन ऐसा है, जो सर्वेश्वर शिवसे           |
| भगवान् शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर,                                 | विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा, मुझे तो ऐसा कोई      |
| ब्रह्मा-विष्णु आदिके द्वारा सम्यक् सेव्य हैं और सबका                          | दिखायी नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी       |
| कल्याण करनेवाले हैं॥ १४-१५॥                                                   | सहायता करेंगे तो जलती हुई आगसे खेलनेवाले               |
| इन्हींके दर्शनकी इच्छावाले सिद्ध पुरुष तपस्या                                 | पतिंगोंके समान वे नाशको ही प्राप्त होंगे॥ २८-२९॥       |
| करते हैं और इन्हींके दर्शनकी इच्छावाले योगीजन                                 | आज तुम्हारा मुख जल जाय, तुम्हारे यज्ञका नाश            |
| योगसाधनामें प्रवृत्त होते हैं। अनन्त धनधान्य और यज्ञ                          | हो जाय और जितने तुम्हारे सहायक हैं, वे भी आज शीघ्र     |
| आदिका सबसे महान् फल शंकरका दर्शन ही कहा गया                                   | ही भस्म हो जायँ। जो आज इस दुरात्मा दक्षकी सहायता       |
| है ॥ १६–१७ ॥                                                                  | करेंगे; उन समस्त देवताओंके लिये शपथ है कि उनका         |
| शिवजी ही जगत्का धारण-पोषण करनेवाले, समस्त                                     | कर्म तुझ दक्षके अमंगलके लिये हो॥ ३०–३१॥                |
| विद्याओंके पति, सब कुछ करनेमें समर्थ, आदि विद्याके                            | समस्त देवता आज इस यज्ञमण्डपसे निकलकर                   |
| श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलोंके मंगल हैं। हे खल!                             | अपने-अपने स्थानको चले जायँ, अन्यथा आपलोगोंका           |
| तुमने उनकी शक्तिका आज सत्कार नहीं किया, इसलिये                                | सब प्रकारसे नाश हो जायगा। अन्य सब मुनि और नाग          |
|                                                                               |                                                        |

आपलोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा॥३२-३३॥ बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करनेवाली आकाशवाणी मौन हो गयी। हे तात! इस हे विष्णु! आप इस यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकल जायँ, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जायगा। हे विधाता! प्रकारकी आकाशवाणीको सुनकर विष्णु आदि सभी आप भी इस यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकल जाइये, अन्यथा देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचिकत हो गये॥ ३६-३७॥ आज आपका सर्वथा नाश हो जायगा॥ ३४-३५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें सती-उपाख्यानमें आकाशवाणीका वर्णन नामक इकतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३१॥ बत्तीसवाँ अध्याय सतीके दग्ध होनेका समाचार सुनकर कुपित हुए शिवका अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करनेकी आज्ञा देना सतीजी कृपित हो गयीं और उन्होंने अपने पिताकी बार-नारदजी बोले—[हे ब्रह्मन्!] आकाशवाणीको सुनकर अज्ञानी दक्षने क्या किया तथा अन्य उपस्थित बार निन्दा करके [योगमार्गका अवलम्बनकर] अपने लोगोंने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ? इसे शरीरको भस्म कर लिया। [यह देखकर] दस हजार गण बताइये॥१॥ लज्जावश शस्त्रोंसे अपने अंगोंको काटकर वहीं मर गये, हे महामते! भृगुजीके मन्त्रबलसे पराजित होकर [बचे हुए] हमलोग दक्षपर कुपित हो उठे॥ ९-१०॥ शिवजीके गणोंने क्या किया तथा वे कहाँ गये—यह सब हमलोग भयानक रूप धारणकर वेगपूर्वक यज्ञका आप मुझसे कहिये॥२॥ विध्वंस करनेको उद्यत हो गये, परंतु विरोधी भृगुने अपने मन्त्रबलके प्रभावसे हमारा तिरस्कार कर दिया॥ ११॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] आकाशवाणी सुनकर हे विश्वम्भर! हे प्रभो! अब हमलोग आपकी समस्त देवता आदि आश्चर्यचिकत हो गये, वे मोहित

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] सम्पूर्ण यज्ञशालामें

शरणमें आये हुए हैं, आप [हमारे ऊपर] दया करते हुए

इस उत्पन्न भयसे हमलोगोंको निर्भय कीजिये॥१२॥

होकर उस यज्ञमें आपका बहुत अपमान किया है॥ १३॥

उन मुर्खोंका सारा वृत्तान्त आपसे कह दिया, अब आप

वचन सुनकर प्रभु शिवने उनका सम्पूर्ण चरित्र जाननेके

लिये शीघ्रतापूर्वक आप नारदका स्मरण किया॥ १५॥

दर्शनवाले आप वहाँ शीघ्रतासे पहुँच गये और भक्तिपूर्वक

हाथ जोड़कर शिवजीको प्रणामकर वहाँ खड़े हो

जैसा चाहते हों, वैसा कीजिये॥१४॥

गये॥ १६॥

हे महाप्रभो! दक्ष आदि सभी दुष्टोंने अत्यन्त गर्वित

हे शंकर! इस प्रकार हमने अपना, सतीका और

ब्रह्माजी बोले-[हे नारद!] अपने गणोंका यह

हे देवर्षे! [भगवान्के स्मरण करनेपर] दिव्य

२९६

आदि भी इस यज्ञसे निकल जायँ, अन्यथा आज

होकर [जहाँ-तहाँ] खडे हो गये और कुछ भी न बोल

सके। भृगुजीके मन्त्रबलसे जो वीर शिवगण बच गये थे,

वे महातेजस्वी शिवजीको आदरपूर्वक प्रणाम करके

गण बोले—हे देवदेव!हे महादेव!शरणमें आये

हे महेश्वर! अभिमानसे युक्त दुरात्मा दक्षने तथा

महाभिमानी दुष्ट दक्षने [अपने यज्ञमें] आपको

हे प्रभो! उसके बाद यज्ञमें आपका भाग न देखकर

हुए हमलोगोंकी रक्षा कीजिये और हे नाथ! आदरपूर्वक

देवताओंने सतीका अपमान तथा अनादर किया॥७॥

भाग नहीं दिया। देवताओंको भाग दिया, किंतु [आपके

विषयमें] उच्च स्वरसे दुर्वचन भी कहा॥८॥

वे भागते हुए शिवकी शरणमें गये॥ ३-४॥

जो चरित्र हुआ था, वह सब बताने लगे॥५॥

सतीजीका चरित्र विस्तारसे सुनिये॥६॥

करके दक्षयज्ञमें गयी हुई सतीका समाचार एवं अन्य घिरी हुई थीं॥ २५॥ दूसरी घटनाओंके सम्बन्धमें पूछा। हे नारद! शिवजीके मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संसारको भयभीत पूछनेपर शिवस्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी करनेवाले थे और अपने तेजसे ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे, दक्षयज्ञमें घटित हुआ था, वह सब समाचार कह मानो सबको जला देंगे॥ २६॥ तदनन्तर वाक्यविशारद महावीर वीरभद्र हाथ दिया॥ १७-१८॥ हे मुने! आपके मुखसे कही हुई बातको सुनकर जोड़कर शिवजीको प्रणाम करके कहने लगे—॥ २७॥ वीरभद्र बोले—हे महारुद्र! हे महारौद्र! सूर्य,

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३२ ] \* सतीके दग्ध होनेसे कुपित शिवका यज्ञ-विध्वंसकी आज्ञा देना \*

महारौद्रपराक्रमी भगवान् शंकर शीघ्र ही अत्यन्त क्रोधित हो उठे। लोकका संहार करनेवाले रुद्रने उसी समय सोम तथा अग्निरूप नेत्रवाले हे प्रभो! मैं कौन-सा कार्य एक जटा उखाडकर क्रोधसे उसे पर्वतके ऊपर पटक करूँ ? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिये॥ २८॥ दिया॥ १९-२०॥ हे मुने! भगवान् शंकरद्वारा जटा पटके जानेके सुखा दूँ अथवा हे ईशान! क्या आधे ही क्षणमें फलस्वरूप वह जटा दो टुकड़ोंमें विभक्त हो गयी पर्वतोंको चूर-चूर कर दूँ अथवा हे हर! क्या मैं और उससे महान् प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न क्षणभरमें सारे ब्रह्माण्डको भस्म कर दूँ अथवा क्या मैं क्षणभरमें देवताओं एवं मुनीश्वरोंको भस्म कर दूँ हुआ॥ २१॥

उसके बाद स्वामी शंकरजीने आपकी प्रशंसा

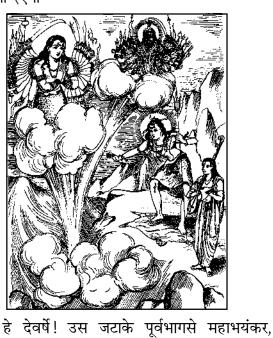

वे चारों ओरसे पृथिवीको घेरकर दस अंगुलपर्यन्त पृथिवीसे ऊपर स्थित हो गये। वे प्रलयाग्निके समान थे और एक हजार भुजाओंसे युक्त थे॥ २३॥ उन महारुद्र महेश्वरके क्रोधयुक्त नि:श्वाससे सौ

प्रकारके ज्वर तथा तेरह सन्निपात उत्पन्न हुए॥ २४॥

हे तात! उस जटाके दूसरे भागसे महाकाली

महाबली सभी गणोंमें अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए॥ २२॥

हे महेश्वर! आपकी कृपासे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो मैं न कर सकूँ, पराक्रममें मेरे समान न तो कोई हुआ है और न तो होगा॥ ३२॥ हे प्रभो! आप मुझे जिस कार्यके लिये जहाँ भी

भेजेंगे, मैं आपकी कृपासे उस कार्यको शीघ्र ही सिद्ध

हे हर! आप शिवकी आज्ञासे क्षुद्रजन भी इस

अथवा हे शंकर! क्या मैं सभी लोगोंका श्वास रोक दुँ अथवा हे ईशान! क्या मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश

कर डालूँ?॥२९—३१॥

करूँगा॥ ३३॥

हे ईशान! क्या मैं आधे ही क्षणमें समुद्रोंको

उत्पन्न हुईं, जो बड़ी भयंकर थीं और करोड़ों भूतोंसे

संसारसागरको पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान् विपत्तिरूपी समुद्रको पार करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ?॥ ३४॥ हे शंकर! आपके द्वारा भेजे गये तृणसे भी

क्षणमात्रमें ही बिना प्रयत्नके बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है॥ ३५॥ हे शम्भो! यद्यपि सारा कार्य आपके लीलामात्रसे

तो यह आपकी [बहुत बड़ी] कृपा होगी॥३६॥ हे शम्भो! हे शंकर! आपकी कृपासे मुझमें ऐसी शक्ति है, जैसी कि आपकी कृपाके बिना अन्य किसीमें

ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें,

भी नहीं हो सकती॥ ३७॥ देवता, गन्धर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ आपकी कृपाके बिना कोई एक तृण भी हों, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना॥ ४९॥ हिलानेमें समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्नपूर्वक आज ही गिरा दो॥५०॥ है ॥ ३८ ॥ हे शम्भो! हे महेश्वर! सभी देवता आपके देवता, गन्धर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ नियन्त्रणमें हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियोंके हों, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना॥५१॥ नियामक आपके नियन्त्रणमें ही हूँ॥ ३९॥ दधीचिकी दिलायी हुई मेरी शपथका उल्लंघन हे महादेव! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं करके जो भी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम बारम्बार प्रणाम करता हूँ। हे हर! आज मुझे अपनी प्रयत्नपूर्वक जला देना॥५२॥ इष्टसिद्धिके लिये आप शीघ्र ही भेजिये॥४०॥ यदि भ्रमवश प्रमथगण और विष्णु आदि वहाँ आ जायँ तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मन्त्रोंसे खींचकर उन्हें हे शम्भो! मेरे दाहिने अंगोंमें बार-बार स्पन्दन हो रहा है। हे प्रभो! आज मेरी विजय होगी। अत: आप भस्म कर देना॥५३॥ मुझे भेजिये॥ ४१॥ जो मेरी शपथका उल्लंघन करके गर्वित हो वहाँ हे शम्भो! इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अत: उन्हें अग्निकी हो रहा है और मेरा मन आपके चरणकमलमें लगा हुआ लपटोंसे भस्म कर देना॥५४॥ है। अत: पग-पगपर [मेरे लिये] शुभ परिणामका दक्षके यज्ञस्थलमें स्थित लोगोंको उनकी पत्नियों विस्तार होगा॥४२-४३॥ तथा सामग्रीसहित जलाकर भस्म करके शीघ्रतासे पुनः हे शम्भो! उत्तम आश्रय-स्वरूप आप शिवमें चले आओ॥५५॥ जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसीकी सदा विजय होती है तुम्हारे वहाँ जानेपर विश्वेदेव आदि देवगण भी और उसीका प्रतिदिन कल्याण होता है॥ ४४॥ यदि [सामने आकर] सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] उनके द्वारा कहे शीघ्र ही आगकी ज्वालासे जला डालना॥५६॥ गये इस वचनको सुनकर मंगलापित [सदाशिव] अत्यन्त इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करनेवाले देवतागण प्रसन्न हो गये और हे वीरभद्र! तुम्हारी जय हो, यह वहाँ उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्निकी ज्वालामें आशीर्वाद देकर उनसे पुन: कहने लगे—॥४५॥ जलाकर मेरे समीप लौट आना। मन्त्रपालक समझकर महेश्वर बोले—हे तात! हे वीरभद्र! शान्त मनसे उनकी उपेक्षा कदापि न करना॥५७॥ मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक उस कार्यको हे वीर! पत्नियों तथा बन्धुओंसहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभीको लीलापूर्वक भस्म करनेके बाद ही तुम करो, जिससे मुझे प्रसन्नता हो॥४६॥ जल ग्रहण करना अर्थात् कार्य पूर्ण होनेके अनन्तर ही इस समय ब्रह्माका पुत्र दक्ष यज्ञ करनेके लिये तत्पर है। वह महाभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष पूर्ण विश्राम करना॥५८॥ रूपसे मेरा विरोध कर रहा है॥४७॥ ब्रह्माजी बोले—वेदमर्यादाका पालन करनेवाले, हे गणश्रेष्ठ! तुम यज्ञको तथा यज्ञमें सिम्मिलित कालके भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिवजीने रोषसे आँखें सभीको भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थानको पुन: लौट लाल-लालकर महावीर [वीरभद्र]-से इस प्रकार कहकर आओ॥ ४८॥ मौन धारण कर लिया॥५९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और उन्हें शिवका उपदेशवर्णन नामक बत्तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३२॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

२९८

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३३ ] \* गणोंसहित वीरभद्र-महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसहेतु प्रस्थान *\** तैंतीसवाँ अध्याय गणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] महेश्वरके कहे गये लिये तुरंत चल दिये॥ १३-१४॥ उसी प्रकार चौंसठ गणोंके साथ योगिनियोंका इस वचनको आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वरको प्रणाम किया॥१॥ मण्डल भी सहसा कुपित होकर दक्षयज्ञका विनाश तत्पश्चात् त्रिशुलधारी उन देवाधिदेवकी आज्ञाको करनेके लिये निकल पडा॥ १५॥ शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँसे शीघ्र ही दक्षके यज्ञकी हे नारद! उन सभी गणोंके धैर्यशाली तथा महाबली ओर चल पड़े। भगवान् शिवने प्रलयाग्निके समान मुख्य गणोंका जो समृह था, उसकी संख्याको सुनिये॥ १६॥ करोड़ों महावीर गणोंको [केवल] शोभाके लिये उनके शंकुकर्ण [नामक] गणेश्वर दस करोड़ गणोंके साथ भेज दिया॥ २-३॥ साथ, केकराक्ष दस करोड़ गणोंके साथ तथा विकृत वे बलशाली तथा वीर गण वीरभद्रके आगे और आठ करोड गणोंके साथ चल पडे॥१७॥ हे तात! हे मुने! विशाख चौंसठ करोड़, पारियात्रिक पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्रसहित जो लाखों गण थे, वे कालके भी काल शिवके पार्षद नौ करोड़, सर्वांकक छ: करोड़, वीर विकृतानन भी छ:

महात्मा वीरभद्र शिवके समान ही वेशभूषा धारण करके रथपर बैठकर उन गणोंके साथ चल पड़े। उनकी एक हजार भुजाएँ थीं, उनके शरीरमें नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखायी पड़ रहे थे॥६॥ उनका रथ आठ लाख हाथ विस्तारवाला था। उसमें दस हजार सिंह जुते हुए थे, जो प्रयत्नपूर्वक रथको खींच रहे थे॥७॥ उसी प्रकार बहुत-से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्वरक्षक थे॥८॥ इस प्रकार जब दक्षके विनाशके लिये वीरभद्रने

प्रस्थान किया, उस समय कल्पवृक्षोंसे फूलोंकी वर्षा होने

लगी। सभी गणोंने शिवजीके कार्यके लिये चेष्टा

करनेवाले वीरभद्रकी स्तुति की और उस यात्राके

मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी—इन नौ दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणोंके साथ महाकाली

दक्षका विनाश करनेके लिये चल पड़ीं॥११-१२॥

प्रमथ, गुह्यक, कृष्माण्ड, पर्पट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव

तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्षके यज्ञका विनाश करनेके

उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा,

शिवकी आज्ञाके पालक, डाकिनी, शाकिनी, भूत,

उत्सवमें कुतूहल करने लगे॥ ९-१०॥

थे. वे सब रुद्रके ही समान थे॥४-५॥

गणोंको साथ लेकर दक्षयज्ञकी ओर चल पड़े॥ २४॥ हे तात! अग्निकृत् सौ करोड़, अग्निमुख एक करोड़, आदित्यमूर्धा तथा घनावह एक-एक करोड़, सन्नाह सौ करोड़, गण कुमुद एक करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल एक-एक करोड़ और गणाधीश काष्ठागूढ़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमन्त्रक चौंसठ-चौंसठ करोड़ गणोंको साथ लेकर चले॥ २५—२७॥ हे तात! गणोंमें श्रेष्ठ काकपादोदर साठ करोड़, गणश्रेष्ठ सन्तानक साठ करोड़, महाबल तथा पुंगव

नौ-नौ करोड़, गणाधीश मधुपिंग नौ करोड़ और नील

तथा पूर्णभद्र नब्बे करोड गणोंको साथ लेकर चल

पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र सौ करोड़ गणोंको साथ लेकर

करनेके लिये चल पड़े॥ १८ — २३॥

करोड, गणोंमें श्रेष्ठ ज्वालकेश बारह करोड, समदज्जीमान्

सात करोड़, दुद्रभ आठ करोड़, कपालीश पाँच करोड़, सन्दारक छ: करोड़, कोटि और कुण्ड एक-एक करोड़,

गणोंमें उत्तम विष्टम्भ चौंसठ करोड़ वीरोंके साथ,

सन्नाद, पिप्पल एक हजार करोड़, आवेशन तथा चन्द्रतापन आठ-आठ करोड, गणाधीश महावेश हजार

करोड़ गणोंके साथ, कुंडी बारह करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वतक भी बारह करोड़ गणोंके साथ दक्षयज्ञका विध्वंस

काल, कालक और महाकाल सौ-सौ करोड

महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजीकी व्याप्त हो गये॥ ३७-३८॥ आज्ञासे बीसों, सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणोंसे घिरे हुए वहाँ पहुँचे॥ ३५॥ यात्रामें अनेक प्रकारके सुखदायक शकुन होने लगे॥ ३९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें वीरभद्रकी यात्राका वर्णन नामक तैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३३।। चौंतीसवाँ अध्याय दक्ष तथा देवताओंका अनेक अपशकुनों एवं उत्पातसूचक लक्षणोंको देखकर भयभीत होना ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार गणोंसहित वीरभद्रके प्रस्थान करनेपर दक्ष तथा देवताओंको अनेक प्रकारके अश्भ लक्षण दिखायी पडने लगे॥१॥ गणोंसहित वीरभद्रके चल देनेपर वहाँ अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे और हे देवर्षे! यज्ञविध्वंसकी सूचना देनेवाले तीनों प्रकार (आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक)-के अपशकुन होने लगे॥२॥ हे तात! दक्षकी बाँयीं आँख, बाँयीं भुजा और बाँयी जाँघ फडकने लगी, जो अनेक प्रकारके कष्ट देनेवाली तथा सर्वथा अशुभकी सूचक थी॥३॥ उस समय दक्षके यज्ञस्थलमें भूकम्प उत्पन्न हो गया। दक्षको दोपहरमें अनेक अद्भुत नक्षत्र दीखने लगे। समय कमलपुष्पोंपर तुषार (ओस)-की वर्षा हुई हो,

दिशाएँ मलिन हो गयीं, सूर्य चितकबरा हो गया। सूर्यपर

हजारों घेरे पड गये, जिससे वह भयंकर दिखायी पडने

गिरने लगे। नक्षत्रोंकी गति टेढी और नीचेकी ओर हो गयी।

हजारों गीध दक्षके सिरको छूकर उड़ने लगे और उन

[आकाशमण्डलसे] श्वेत बिच्छुओंकी उल्कावृष्टि होने

गीधोंके पंखोंकी छायासे यज्ञमण्डप ढँक गया॥ ६-७॥

बिजली तथा अग्निके समान दीप्तिमान् तारे ट्रटकर

यज्ञभूमिमें सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे।

लगा॥४-५॥

हे मुने! गणेश्वर विरूपाक्ष, तालकेतु, षडास्य तथा

गणेश्वर पंचास्य चौंसठ करोड, संवर्तक, स्वयं प्रभु

कुलीश, लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक एवं शिवके

परम प्रिय गण श्रीमान् भुंगी, रिटि, अशनि, भालक और

सहस्रक चौंसठ करोड गणोंके साथ चले॥ ३२—३४॥

चला॥ २८—३१॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

लगी। धूलिकी वर्षाके साथ तेज हवाएँ चलने लगीं और विवर्त [घूमती हुई] वायुसे कम्पित होकर टिड्डियाँ सब जगह उड़ने लगीं॥ ८-९॥ दक्षने देवताओंके साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञमण्डपका निर्माण किया था, उसे वायुने ऊपरकी ओर उडा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकारसे रक्तका वमन करने लगे और हड्डीसे समन्वित मांसखण्ड बार-बार उगलने लगे॥१०-११॥ वे सभी लोग वायुके झोंकेसे हिलते हुए दीपकके समान काँपने लगे और शस्त्रोंसे आहत हुए प्राणियोंके समान दु:खित हो गये। जिस प्रकार वनमें प्रात:कालके

उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्पकी वर्षा होने

हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदिकी विशाल आँखें भी

ढॅंक गयीं तथा सभी प्राणियोंको सन्त्रस्त करता हुआ

जिस प्रकार रात्रिमें कमल तथा दिनमें कुमुद बन्द

आकाशसे रक्तकी वर्षा होने लगी, दिशाएँ अन्धकारसे

हे मुने! जब विष्णु आदि देवताओंने इस प्रकारके

लगी॥ १२-१३॥

अचानक बन्द हो गयीं॥१४॥

दिग्दाह होने लगा॥ १५॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

वीरभद्र हजार करोड़ भूतों तथा तीन करोड़

उस समय भेरियोंकी गम्भीर ध्वनि होने लगी। शंख

हे महामुने! सेनासहित महाबली वीरभद्रकी उस

रोमजनित श्वगणोंके साथ शीघ्र ही वहाँ पहँच गये॥ ३६॥

बजने लगे। जटाहर, मुखों तथा शृंगोंसे अनेक प्रकारके

शब्द होने लगे। उस महोत्सवमें चित्तको आकर्षित एवं

सुखानुभृति उत्पन्न करनेवाले बाजोंके शब्द चारों ओर

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३५ ]   * दक्षद्वारा यज्ञकी रक्षाहेतु भगवान् विष्णुसे प्रार्थना *       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                     | <u>*************************************</u>         |
| उत्पात देखे, तब वे अत्यन्त भयभीत हो उठे॥१६॥                                                  | आकाशवाणी बोली—हे दक्ष! तुम्हारे जन्मको               |
| हाय, अब हमलोग मारे गये—इस प्रकार कहते                                                        | धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिवजीके      |
| हुए वे मूर्च्छित होकर पृथिवीपर इस प्रकार गिर पड़े, जैसे                                      | कारण आज तुम्हें महान् दु:ख प्राप्त होगा, जिसका       |
| नदीके वेगसे किनारेपर वृक्ष गिर जाते हैं॥ १७॥                                                 | निवारण नहीं हो सकता॥२२॥                              |
| वे पृथिवीपर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे                                                  | यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं,      |
| जैसे काटनेके बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है और                                              | उन्हें भी महान् दु:ख होगा, इसमें संशय नहीं है॥ २३॥   |
| कभी गेंदके समान पृथिवीपर गिरकर पुन: उठ जाते थे।                                              | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे मुने!] उस आकाशवाणीको      |
| तदनन्तर वे तापसे व्याकुल होकर कुररी पक्षीकी भाँति                                            | सुनकर और उन उपद्रवोंको देखकर दक्ष तथा अन्य           |
| विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्तिका शब्द करते                                          | देवता आदि भी अत्यन्त भयभीत हो उठे॥ २४॥               |
| हुए रो रहे थे॥१८-१९॥                                                                         | उस समय दक्ष मन-ही-मन अत्यन्त व्याकुल हो              |
| उस समय विष्णुसहित सभी लोगोंकी शक्ति कुण्ठित                                                  | कॉॅंपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपित भगवान् विष्णुकी |
| हो गयी और वे आपसमें एक-दूसरेके समीप कण्ठपर्यन्त                                              | शरणमें गये॥ २५॥                                      |
| कछुएके समान लोटने लगे॥ २०॥                                                                   | भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन स्वजनवत्सल                |
| इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर                                                        | देवाधिदेव विष्णुको प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति       |
| दक्षको सुनाते हुए आकाशवाणी हुई॥२१॥                                                           | करके कहने लगे—॥२६॥                                   |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें अपशकुन-दर्शन |                                                      |
| नामक चौंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३४॥                                                        |                                                      |
| <del></del>                                                                                  |                                                      |
| पैंतीसवाँ अध्याय                                                                             |                                                      |

### दक्षद्वारा यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान् विष्णुसे प्रार्थना, भगवान्का शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन

दक्ष बोले-हे देवदेव! हे हरे! हे विष्णो! हे

दीनबन्धो! हे कुपानिधे! आपको मेरी और मेरे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये। आप ही यज्ञके रक्षक, यज्ञ करनेवाले और यज्ञस्वरूप हैं। हे प्रभो! आपको ऐसी कृपा करनी

चाहिये, जिससे यज्ञका विनाश न हो॥१-२॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! इस प्रकार आदरपूर्वक प्रार्थना करके भयसे व्याकुल चित्तवाले दक्ष उनके चरणोंमें गिर पड़े। तब दुखी मनवाले दक्षको उठाकर

और उन दुर्बुद्धिकी बातको सुनकर विष्णुने शिवका स्मरण किया॥ ३-४॥ अपने प्रभु एवं महान् ऐश्वर्यसे युक्त परमेश्वर

हरि बोले—हे दक्ष! मैं आपको यथार्थ बात बता

सम्बोधित करते हुए कहने लगे—॥५॥

शिवका स्मरण करके शिवतत्त्वके ज्ञाता श्रीहरि दक्षको

[आपके ऊपर] महान् भय उपस्थित हुआ है॥१०॥

पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय-ये तीन

अवश्य होंगे॥ ८-९॥ इसलिये सम्पूर्ण प्रयत्नसे तुम्हें भगवान् वृषभध्वजका सम्मान करना चाहिये। महेश्वरका अपमान करनेसे ही

रहा हूँ, मेरी बात सुनिये, यह आपके लिये सर्वथा

सबके अधिपति परमात्मा शंकरकी अवहेलना की है॥७॥

निष्फल हो जाता है, अपितु पग-पगपर विपत्ति भी आती

है। जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और पूजनीयकी

हे दक्ष! शिवतत्त्वको न जाननेके कारण आपने

ईश्वरकी अवहेलनासे सारा कार्य न केवल सर्वथा

हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी

दुर्नीतिके कारण कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हैं। मैं सत्य

हितकर तथा महामन्त्रकी तरह सुखदायक है॥६॥

| ३०२ * सेव्यः सेव्यः सदा र                                | व्यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **************************************                   | **************************************                     |
| कह रहा हूँ॥११॥                                           | अवश्य करनी चाहिये; धर्मके परिपालनविषयक जो मेरी             |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] विष्णुका यह वच         | · ·                                                        |
| सुनकर दक्ष चिन्तामें पड़ गये। उनका मुख तथा उनवे          |                                                            |
| चेहरेका रंग फीका पड़ गया और वे चुप होक                   |                                                            |
| पृथिवीपर खड़े रह गये॥१२॥                                 | आप सुनिये। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धिको त्याग           |
| इसी समय रुद्रके भेजे हुए गणनायक वीरभः                    | ६   दीजिये ॥ २५ ॥                                          |
| अपनी सेनाके साथ यज्ञस्थलमें जा पहुँचे॥१३॥                | हे दक्ष! देवताओंके क्षेत्र नैमिषारण्यमें जो अद्भुत         |
| कुछ गण भूपृष्ठपर आ गये, कुछ आकाशमें स्थित                | त घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं              |
| हो गये और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओंको व्याप             | त हो रहा है ? आप कुबुद्धिके कारण उसे भूल गये ?॥ २६॥        |
| करके खड़े हो गये। शिवकी आज्ञासे वे रुद्रके समान          | त रद्रके कोपसे आपकी रक्षा करनेमें यहाँ कौन समर्थ           |
| पराक्रमवाले, शूर, निर्भीक तथा वीरोंमें श्रेष्ठ असंख्य गण | ा है ? हे दक्ष! आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है ?           |
| सिंहनाद करते हुए वहाँ पहुँच गये॥१४-१५॥                   | परंतु जो आपकी रक्षा करनेको उद्यत होता है, वह               |
| उस घोर नादसे तीनों लोक गूँज उठे। आकाश                    | । दुर्बुद्धि है ॥ २७ ॥                                     |
| धूलसे भर गया और दिशाएँ अन्धकारसे आवृत हो गयीं            | । हे दुर्मते! क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे           |
| सातों द्वीपोंसे युक्त पृथिवी भयसे अत्यन्त व्याकुल होक    | र आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही [सब कुछ             |
| पर्वत और वनोंसहित कॉॅंपने लगी तथा सभी समुर               | करनेमें] सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता॥ २८॥                    |
| विक्षुब्ध हो उठे॥१६-१७॥                                  | जिसके सहयोगसे कर्ममें कुछ करनेका सामर्थ्य                  |
| समस्त लोकोंका विनाश करनेवाले इस प्रकारवे                 | जाता है, उसीको आप स्वकर्म समझिये। भगवान्                   |
| उस विशाल सैन्यदलको देखकर समस्त देवता आवि                 | शिवके बिना दूसरा कोई कर्ममें कल्याण करनेकी शक्ति           |
| चिकत रह गये॥१८॥                                          | देनेवाला नहीं है। जो शान्त होकर ईश्वरमें मन लगाकर          |
| इस सैन्य-उद्योगको देखकर मुखसे रक्तका वम                  | म भिक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसीको भगवान् शिव उस          |
| करते हुए वे दक्ष पत्नीसहित विष्णुके चरणोंमें दण्डर्क     | कर्मका फल देते हैं॥ २९-३०॥                                 |
| भाँति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे—॥१९॥                | जो मनुष्य केवल ज्ञानका सहारा लेकर अनीश्वरवादी              |
| <b>दक्ष बोले</b> —हे विष्णो! हे महाप्रभो! आपवे           | ह हो जाते हैं, वे सौ करोड़ कल्पोंतक नरकमें ही पड़े रहते    |
| बलसे ही मैंने इस महान् यज्ञको आरम्भ किया है              | , हैं। केवल कर्मपरायण रहनेवाले लोग प्रत्येक जन्ममें        |
| सत्कर्मकी सिद्धिके लिये आप ही प्रमाण माने गरं            | कर्ममय पाशोंसे बँधते हैं और नरकोंकी यातना भोगते            |
| हैं ॥ २० ॥                                               | हैं ॥ ३१-३२ ॥                                              |
| हे विष्णो! आप कर्मोंके साक्षी तथा यज्ञोंवे               | ये रुद्रगणोंके स्वामी, शत्रुमर्दन तथा रुद्रकी क्रोधाग्निसे |
| प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभो! आप वेदसारसर्वस्व, धम         | र्व उत्पन्न वीरभद्र यज्ञभूमिमें आ गये हैं॥ ३३॥             |
| और ब्रह्माके रक्षक हैं। अतः हे प्रभो! आपको मेरे इस       | ये हमलोगोंके विनाशके लिये आये हैं, इसमें संशय              |
| यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये। आपके अतिरिक्त दूसरा कौ         | न नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तवमें इनके लिये कुछ         |
| समर्थ है; क्योंकि आप सबके प्रभु हैं॥२१-२२॥               | भी अशक्य नहीं है॥३४॥                                       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब दक्षकी अत्यन्त दीनतापूण        | महान् सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर                  |
| बात सुनकर भगवान् विष्णु शिवतत्त्वसे विमुख उर             |                                                            |
| दक्षको बोध प्रदान करते हुए कहने लगे—॥२३॥                 | मैं भ्रमसे महादेवजीकी शपथका उल्लंघन करके                   |
| विष्णु बोले—हे दक्ष! मुझे आपके यज्ञकी रक्ष               | । जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी              |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३६ ] * युद्धमें शिवगणोंसे पराजित<br>क्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्र | ा हो देवताओंका पलायन * ३०३<br>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                 | है, भला शंकरके द्रोहीको शरण देनेवाला संसारमें कौन होगा? शरीरका नाश हो जानेपर भी [शिवद्रोहके कारण] उन्हें यमकी यातनाएँ प्राप्त होती हैं। बहुत दुःख देनेवाली उन यातनाओंको सहा नहीं जा सकता॥ ४५-४६॥ शिवद्रोहीको देखकर यमराज स्वयं दाँत पीसते हुए सन्तप्त तैलपूर्ण कड़ाहोंमें डाल देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। शपथके बाद मैं शीघ्र ही जानेको उद्यत था, किंतु दुष्टके संसर्गरूपी पापके कारण ही नहीं गया॥ ४७-४८॥ यदि इस समय हमलोग भागनेका प्रयास भी करें, तो कर्षण करनेवाले शिवभक्त वीरभद्र अपने शस्त्रोंसे हमें खींच लेंगे; क्योंकि स्वर्ग, पृथिवी, पातालमें जहाँ कहीं भी वीरभद्रके शस्त्रोंका जाना असम्भव नहीं है॥ ४९-५०॥ त्रिशूलधारी श्रीरुद्रके जितने भी गण यहाँ हैं, उन सबकी ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समयमें काशीमें कालभैरवने अपने नखके अग्रभागसे लीलापूर्वक ब्रह्माजीके पाँचवें सिरको काट दिया था॥ ५१-५२॥ ऐसा कहकर अत्यन्त व्याकुल मुखकमलवाले विष्णु चुपचाप बैठ गये, उसी समय वीरभद्र भी यज्ञमण्डपमें आ पहुँचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्रके साथ [विशाल] सैन्यसमूह भी आ गया, जिसे देवता आदिने देखा॥ ५३-५४॥ गित्रके दितीय सतीखण्डमें सती-उपाख्यानमें विष्णुका गॅं अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३५॥ |
| — <del>~</del><br>छत्तीसवाँ                                                                       | <b>&gt;+&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| युद्धमें शिवगणोंसे पराजित हो देवताओंका                                                            | पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर बृहस्पतिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीर                                                                      | भद्रका देवताओंको युद्धके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ललकारना, श्रीविष्णु ३                                                                             | गौर वीरभद्रकी बातचीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उस समय [शिवतत्त्वरूपी]                                                     | प्रेतपर सवार हो गये॥२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                   | वरुण मकरपर, वायु मृगपर और कुबेर पुष्पक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                   | विमानपर आरूढ़ हो आलस्यरहित होकर [युद्धके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

करनेके लिये तत्पर हो गये॥१॥ लिये] तैयार हो गये। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देवसमूह, उस समय इन्द्र हाथीपर सवार हो गये, अग्नि यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने-अपने वाहनोंपर भेंड़पर सवार हो गये, यम भैंसेपर चढ़ गये और निर्ऋति । आरूढ़ होकर तैयार हो गये॥३-४॥

| ३०४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                        | ******************                                       |
| उन देवताओं के उद्योगको देखकर रक्तसे सने हुए            | गये। उस अत्यन्त भयानक युद्धमें महाबली इन्द्र आदि         |
| मुखवाले वे दक्ष अपनी पत्नीके साथ उनके पास जाकर         | लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े             |
| कहने लगे—॥५॥                                           | रहे ॥ १८-१९ ॥                                            |
| दक्ष बोले—[हे देवगणो!] मैंने आपलोगोंके ही              | उस समय इन्द्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर                 |
| बलसे इस यज्ञको प्रारम्भ किया है; क्योंकि महातेजस्वी    | विनयभावसे युक्त हो उस युद्धस्थलमें बृहस्पतिजीसे          |
| आपलोग ही सत्कर्मकी सिद्धिके लिये प्रमाण हैं॥६॥         | पूछने लगे—॥ २०॥                                          |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —दक्षके उस वचनको सुनकर इन्द्र    | <b>लोकपाल बोले</b> —हे गुरो! हे बृहस्पते! हे तात!        |
| आदि सभी देवगण युद्ध करनेके लिये तैयार हो निकल          | हे महाप्राज्ञ! हे दयानिधे! शीघ्र बताइये, हमलोग यह        |
| पड़े। तदनन्तर समस्त देवगण तथा इन्द्र आदि लोकपाल        | पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी?॥२१॥             |
| शिवजीकी मायासे मोहित होकर अपनी–अपनी सेनाओंको           | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> उनकी यह बात सुनकर उपायोंको        |
| साथ लेकर युद्ध करने लगे॥७-८॥                           | जाननेवाले बृहस्पति शम्भुका स्मरण करके ज्ञानदुर्बल        |
| उस समय देवताओं तथा शिवगणोंमें महान् युद्ध              | महेन्द्रसे कहने लगे—॥२२॥                                 |
| होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणोंसे परस्पर युद्ध करने   | <b>बृहस्पति बोले</b> —हे इन्द्र! भगवान् विष्णुने पहले    |
| लगे। उस युद्धमहोत्सवमें शंख तथा भेरियाँ बजने लगीं      | जो कहा था, वह सब आज घटित हो गया, मैं उसी                 |
| और बड़ी-बड़ी दुन्दुभियाँ, नगाड़े तथा डिण्डिम आदि       | बातको कह रहा हूँ, सावधानीपूर्वक सुनिये॥ २३॥              |
| बजने लगे॥९-१०॥                                         | समस्त कर्मींका फल देनेवाले जो कोई ईश्वर हैं,             |
| उस महान् शब्दसे उत्साहमें भरे हुए समस्त                | वे भी अपने कर्ता शिवका भजन करते हैं। वे अपने             |
| देवगण लोकपालोंको साथ लेकर उन शिवगणोंको मारने           | कर्ताके प्रभु नहीं हैं॥ २४॥                              |
| लगे। हे मुनिश्रेष्ठ! इन्द्र आदि देवताओं एवं लोकपालोंने | न मन्त्र, न औषधियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म,              |
| भृगुके मन्त्रबलके प्रभावसे शिवजीके गणोंको पराङ्मुख     | न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्वमीमांसा, न          |
| कर दिया॥ ११–१२॥                                        | उत्तरमीमांसा तथा न अनेक वेदोंसे युक्त अन्यान्य शास्त्र   |
| उस समय याज्ञिक भृगुजीने दीक्षा ग्रहण किये हुए          | ही ईश्वरको जाननेमें समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान् |
| दक्षके तथा देवताओंके सन्तोषहेतु और यज्ञकी निर्विघ्न    | कहते हैं॥ २५-२६॥                                         |
| समाप्तिके लिये उन शिवगणोंका उच्चाटन कर दिया॥ १३॥       | अनन्यशरण भक्तोंको छोड़कर दूसरे लोग सम्पूर्ण              |
| इस प्रकार अपने गणोंको पराजित देखकर वीरभद्र             | वेदोंका दस हजार बार स्वाध्याय करके भी महेश्वरको          |
| क्रोधमें भर उठे और भूत, प्रेत तथा पिशाचोंको पीछे       | भलीभाँति नहीं जान सकते—यह महाश्रुति है। भगवान्           |
| करके वे महाबली वीरभद्र बैलपर सवार सभी शिवगणोंको        | सदाशिवके अनुग्रहसे ही सर्वथा शान्त, निर्विकार एवं        |
| आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओंको गिराने           | उत्तम दृष्टिसे उनको जाना जा सकता है॥२७-२८॥               |
| लगे ॥ १४–१५ ॥                                          | तब भी हे सुरेश्वर! उचित-अनुचित कार्यके                   |
| सभी शिवगणोंने भी त्रिशूलके प्रहारोंसे शीघ्रतापूर्वक    | निर्णयमें सबके कल्याणके लिये सिद्धिके उत्तम अंशका        |
| देवताओं, यक्षों, साध्यगणों, गुह्यकों तथा चारणोंको मार  | प्रतिपादन करूँगा, आप उसे सुनिये। हे इन्द्र! आप           |
| डाला। गणोंने तलवारोंसे कुछ देवताओंके दो टुकड़े कर      | लोकपालोंके साथ नादान बनकर इस समय दक्षयज्ञमें आ           |
| दिये, कुछको मुद्गरोंसे पीट डाला और कुछको घायल          | गये, किंतु आप कौन-सा पराक्रम करेंगे?॥२९-३०॥              |
| कर दिया॥ १६–१७॥                                        | भगवान् रुद्रके सहायक ये गण अत्यन्त कुपित                 |
| इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले                | होकर यज्ञमें विघ्न डालनेके लिये आये हैं, ये अवश्य        |
| और एक–दूसरेको रणभूमिमें छोड़कर देवलोकको चले            | ही उसे करेंगे॥ ३१॥                                       |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३६ ] * युद्धमें शिवगणोंसे पराजित हो देवताओंका पलायन * ३०५ |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **************************************                                          |                                                        |
| मैं यह सत्य-सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञमें                                       | महाबली चतुर्भुज भगवान् विष्णु हाथोंमें चक्र            |
| विघ्निनवारणके लिये वस्तुतः किसीके भी पास सर्वथा                                 | आदि आयुध धारणकर सम्यक् सावधान होकर देवताओंके           |
| कोई उपाय नहीं है॥ ३२॥                                                           | साथ यज्ञमण्डपसे बाहर निकले। अनेक गणोंसे समन्वित        |
| ब्रह्माजी बोले—बृहस्पतिकी इस बातको सुनकर                                        | तथा हाथमें त्रिशूल धारण किये हुए वीरभद्रने महाप्रभु    |
| स्वर्गमें रहनेवाले इन्द्रसहित वे समस्त लोकपाल चिन्तामें                         | विष्णुको युद्धके लिये तैयार देखा॥ ४४-४५॥               |
| पड़ गये। तब महावीर गणोंसे घिरे हुए वीरभद्र मन–ही–                               | उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौंहोंसे युक्त           |
| मन भगवान् शंकरका स्मरण करके उन इन्द्र आदि                                       | मुखमण्डलवाले हो गये, जैसे पापीको देखकर यमराज           |
| लोकपालोंसे कहने लगे—॥ ३३-३४॥                                                    | और हाथीको देखकर सिंह हो जाता है।। ४६॥                  |
| वीरभद्र बोले—आपलोग मूर्खताके कारण ही                                            | उस प्रकार श्रीहरिको [युद्धके लिये उद्यत] देखकर         |
| [इस यज्ञमें] अपना-अपना भाग लेनेके लिये आये हैं।                                 | वीरगणोंसे घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर        |
| अतः मेरे समीप आइये, मैं आपलोगोंको यज्ञका फल                                     | शीघ्रतासे कहने लगे— ॥ ४७ ॥                             |
| देता हूँ ॥ ३५ ॥                                                                 | वीरभद्र बोले—हे हरे! आपने आज शिवजीके                   |
| हे शक्र! हे अग्ने! हे सूर्य! हे चन्द्र! हे कुबेर!                               | शपथकी अवहेलना क्यों की ? और आपके मनमें घमण्ड           |
| हे यम! हे वरुण! हे वायो! हे निर्ऋते! हे शेष! हे                                 | क्यों हो गया है? क्या आपमें शिवजीके शपथका              |
| बुद्धिमान् देव तथा राक्षसगण! आपलोग इधर आइये, मैं                                | उल्लंघन करनेकी शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों             |
| आपलोगोंको तृप्त करनेके लिये इसका फल प्रदान                                      | लोकोंमें आपका रक्षक कौन है ?॥ ४८-४९॥                   |
| करूँगा॥ ३६-३७॥                                                                  | यहाँ किसलिये आये हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे           |
| ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार कहकर गणोंमें श्रेष्ठ                                   | हैं। आप दक्षके यज्ञरक्षक क्यों बन गये हैं, इसे बताइये। |
| वीरभद्रने क्रोधमें भरकर तीक्ष्ण बाणोंसे उन सभी देवताओंको                        | [इस यज्ञमें] सतीने जो किया, उसे क्या आपने नहीं         |
| शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणोंसे घायल होकर                                     | देखा और दधीचिने जो कहा, उसे क्या आपने नहीं             |
| इन्द्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर दसों दिशाओंमें                               | सुना ?॥ ५०–५१॥                                         |
| चले गये। लोकपालोंके चले जानेपर और देवताओंके                                     | आप दक्षके इस यज्ञमें अवदान (यज्ञभाग) प्राप्त           |
| भाग जानेपर वीरभद्र गणोंके साथ यज्ञशालाके समीप                                   | करनेके लिये आये हुए हैं। हे महाबाहो! मैं [शीघ्र ही]    |
| पहुँचे ॥ ३८-३९ ॥                                                                | आपको अवदान देता हूँ। हे हरे! मैं त्रिशूलसे आपका        |
| उस समय वहाँ उपस्थित समस्त ऋषि अत्यन्त                                           | वक्षःस्थल विदीर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है, वह        |
| भयभीत होकर रमापित श्रीहरिसे [रक्षाकी] प्रार्थना                                 | मेरे समक्ष आये॥५२-५३॥                                  |
| करनेके लिये सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे—॥४०॥                                  | मैं आपको पृथिवीपर धराशायी करूँगा, अग्निसे              |
| ऋषिगण बोले—हे देवदेव! हे रमानाथ! हे                                             | जला दूँगा और पुन: दग्ध हुए आपको पीस डालूँगा॥५४॥        |
| सर्वेश्वर! हे महाप्रभो! दक्षके यज्ञकी रक्षा कीजिये, आप                          | हे हरे! हे दुराचारी! हे महेशविमुख! हे अधम!             |
| यज्ञस्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ                                  | क्या आप शिवजीके पावन माहात्म्यको नहीं जानते ?॥ ५५॥     |
| करनेवाले, यज्ञरूप, यज्ञके अंग और यज्ञके रक्षक हैं,                              | फिर भी हे महाबाहो! आप युद्धकी कामनासे आगे              |
| अत: यज्ञकी रक्षा कीजिये-रक्षा कीजिये, आपके अतिरिक्त                             | स्थित हैं। यदि आप [इस युद्धभूमिमें] खड़े रह गये तो     |
| कोई दूसरा रक्षक नहीं है॥४१-४२॥                                                  | मैं आपको उस स्थानपर भेज दूँगा, जहाँसे पुन: लौटना       |
| ज्र <b>ह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] उन ऋषियोंके इस                               | सम्भव नहीं है॥५६॥                                      |
| वचनको सुनकर भगवान् विष्णु वीरभद्रके साथ युद्ध                                   | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] उन वीरभद्रकी इस      |
| करनेके लिये उद्यत हो गये॥४३॥                                                    | बातको सुनकर बुद्धिमान् सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक |

हँसते हुए कहने लगे—॥५७॥ हुए बड़े विनयसे भगवान् विष्णुसे कहा— ॥ ६३-६४ ॥ वीरभद्र बोले—हे महाप्रभो! मैंने आपके भावकी विष्णु बोले—हे वीरभद्र! आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ, उसको सुनिये। आप मुझ शंकरके परीक्षाके लिये ही ऐसा वचन कहा था, अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानीपूर्वक सुनिये॥ ६५॥ सेवकको रुद्रविमुख मत कहिये॥५८॥ कर्ममें निष्ठा रखनेवाले अज्ञानी इन दक्षने मूर्खतावश हे हरे! जैसे शिव हैं, वैसे आप हैं और जैसे आप पहले मुझसे यज्ञके लिये बार-बार प्रार्थना की थी॥ ५९॥ हैं, वैसे शिव हैं। शिवके आदेशसे वेद ऐसा ही कहते में भक्तके अधीन हूँ और वे भगवान् महेश्वर भी हैं ॥ ६६ ॥ भक्तके अधीन हैं। हे तात! दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिये हे रमानाथ! भगवान् शिवकी आज्ञाके अनुसार हम मैं यज्ञमें आया हूँ॥६०॥ सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही रुद्रके कोपसे उत्पन्न होनेवाले हे वीर! हे महान् है, वह इस वाद-विवादके अवसरके अनुकूल ही है। प्रतापके आलय! हे प्रभो! आप रुद्रतेजस्वरूप हैं, आप आप प्रत्येक बातको आदरपूर्वक ही समझें॥६७॥ मेरी प्रतिज्ञा सुनिये॥६१॥ ब्रह्माजी बोले—उन वीरभद्रका यह वचन सुनकर में [यज्ञकी रक्षाके लिये] आपसे युद्ध करूँगा और भगवान् विष्णु हँसकर और उनके लिये हितकर यह वचन कहने लगे—॥६८॥ आप भी [इस यज्ञके विध्वंसके लिये] मुझसे युद्ध कीजिये। जो होनहार होगा, वह होगा, मैं अवश्य ही विष्णु बोले-हे महावीर! आप नि:शंक होकर पराक्रम प्रकट करूँगा॥६२॥ मेरे साथ युद्ध कीजिये, आपके अस्त्रोंसे शरीरके भर ब्रह्माजी बोले-विष्णुके इस प्रकार कहनेपर जानेपर ही मैं अपने आश्रमको जाऊँगा॥६९॥ महाबाहु वीरभद्रने हँसते हुए कहा—[हे विष्णो!] मैं ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्धके लिये तैयार हो गये और महाबली वीरभद्र आपको अपने प्रभु शिवका प्रिय जानकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तदनन्तर गणोंमें श्रेष्ठ वीरभद्रने प्रसन्नतापूर्वक हँसते | भी अपने गणोंके साथ युद्धके लिये उद्यत हो गये॥ ७०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें विष्णुवीरभद्रसंवाद-वर्णन नामक छत्तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३६॥ सैंतीसवाँ अध्याय गणोंसहित वीरभद्रद्वारा दक्षयज्ञका विध्वंस, दक्षवध, वीरभद्रका वापस कैलास पर्वतपर जाना, प्रसन्न भगवान् शिवद्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करना ब्रह्माजी बोले—सभी शत्रुओंके विनाशक,। शंखको बजाने लगे॥३॥ महाबलवान् वीरभद्र भगवान् विष्णुके साथ युद्धमें सभी उस शंखकी ध्वनिको सुनकर जो देवता पहले प्रकारके दु:खोंको दुर करनेवाले भगवान् शंकरका अपने युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौटकर हृदयमें ध्यान करके दिव्य रथपर आरूढ़ होकर बड़े आ गये॥४॥ महान् अस्त्रोंको लेकर सिंहके समान गर्जन करने तब सेनासहित समस्त इन्द्र आदि लोकपाल सिंहगर्जना

लगे॥ १-२॥

बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओंको उत्साहित

करते हुए महान् शब्द करनेवाले अपने पांचजन्य नामक

करके वीरभद्रके गणोंके साथ युद्ध करने लगे॥५॥

बीच भयंकर घनघोर द्वन्द्वयुद्ध छिड़ गया॥६॥

उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालोंके

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३७ ] * गणोंसहित वीरभद्रद्वार          | ग दक्षयज्ञका विध्वंस * ३०७                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>"*******************</b>                                 | ******************************                      |
| इन्द्र नन्दीके साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अश्माके साथ        | सहसा वहाँ पहुँचकर उस चक्रको ग्रसित कर लिया॥ २०॥     |
| और बलशाली कुबेर कूष्माण्डपितके साथ युद्ध करने लगे।          | शत्रुओंके नगरको जीतनेवाले भगवान् विष्णुने अपने      |
| तब इन्द्रने सौ पर्ववाले वज्रसे नन्दीपर प्रहार किया। नन्दीने | चक्रको ग्रसित हुआ देखकर उसके मुखको मसलकर उस         |
| भी त्रिशूलसे इन्द्रकी छातीमें प्रहार किया॥ ७—९॥             | शत्रुके मुखसे चक्रको उगलवा लिया॥२१॥                 |
| बलवान् इन्द्र और नन्दी दोनों एक–दूसरेको जीतनेकी             | तब संसारके एकमात्र स्वामी, महानुभाव तथा             |
| इच्छासे अनेक प्रकारके प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक   | महाबलवान् भगवान् विष्णु अत्यन्त कुपित हो उठे। वे    |
| लड़ने लगे॥ १०॥                                              | क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकारके अस्त्रोंको |
| अत्यन्त क्रोधयुक्त अग्निने अपनी शक्तिसे अश्मापर             | लेकर उन अस्त्रोंसे उन महावीर गणोंके साथ युद्ध करने  |
| प्रहार किया तथा उसने भी अग्निपर बड़े वेगसे तीक्ष्ण          | लगे॥ २२॥                                            |
| धारवाले त्रिशूलसे प्रहार किया॥ ११॥                          | विष्णुने प्रचण्ड पराक्रमके साथ भयंकर महायुद्ध       |
| गणोंमें श्रेष्ठ यूथपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिवजीका          | किया। वे अनेक प्रकारके अस्त्र चलाकर प्रसन्नतापूर्वक |
| ध्यान करते हुए यमराजके साथ घनघोर युद्ध करने                 | उनके साथ युद्ध कर रहे थे॥२३॥                        |
| लगे ॥ १२ ॥                                                  | वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोधमें भरकर             |
| महान् बलशाली चण्ड आ करके निर्ऋतिको                          | महान् ओजसे अनेक प्रकारके अस्त्रोंको छोड़ते हुए      |
| तिरस्कृत करते हुए बड़े-बड़े अस्त्रोंसे उनके साथ युद्ध       | उनके साथ युद्ध करने लगे॥ २४॥                        |
| करने लगे॥१३॥                                                | इस प्रकार अतुलनीय तेजवाले विष्णुके साथ होते         |
| महाबलवान् मुण्ड भी त्रिलोकीको विस्मित करते                  | हुए उनके युद्धको देखकर बलवान् वीरभद्र लौटकर         |
| हुए अपनी उत्तम शक्तिसे वरुणके साथ युद्ध करने                | उनके पास पहुँचकर विष्णुके साथ स्वयं युद्ध करने      |
| लगे ॥ १४ ॥                                                  | लगे ॥ २५ ॥                                          |
| वायुने अपने परम तेजस्वी अस्त्रसे भृंगीको आहत                | उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान् विष्णु              |
| कर दिया और प्रतापी भृंगीने भी त्रिशूलसे वायुपर प्रहार       | अपने चक्रको लेकर कुपित हो उन वीरभद्रके साथ युद्ध    |
| किया॥ १५॥                                                   | करने लगे॥ २६॥                                       |
| वीर कूष्माण्डपतिने पहुँचकर हृदयमें आदरपूर्वक                | हे मुने! [उस समय] अनेक प्रकारके अस्त्र धारण         |
| शिवजीका ध्यान करके कुबेरके साथ युद्ध करना प्रारम्भ          | करनेवाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु—उन       |
| किया॥ १६॥                                                   | दोनोंका रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा॥२७॥         |
| महान् भैरवीपति योगिनियोंके समूहको साथ लेकर                  | विष्णुके योगबलसे उनके शरीरसे शंख, चक्र और           |
| समस्त देवताओंको विदीर्ण करके विचित्र रूपसे उनका             | गदा हाथोंमें धारण किये हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो    |
| रक्त पीने लगे॥ १७॥                                          | गये ॥ २८ ॥                                          |
| क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओंका भक्षण करने लगे                 | विष्णुके समान ही बलशाली तथा नाना प्रकारके           |
| और काली भी उन देवताओंको विदीर्णकर रक्त पीने                 | अस्त्रोंको धारण किये हुए वे वीरगण वार्तालाप करते    |
| लगीं ॥ १८ ॥                                                 | हुए वीरभद्रके साथ युद्ध करने लगे॥ २९॥               |
| तब शत्रुओंका संहार करनेवाले भगवान् विष्णु                   | वीरभद्रने भगवान् शंकरका स्मरण करके विष्णुके         |
| उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने दसों दिशाओंको           | समान तेजस्वी उन सभीको अपने त्रिशूलसे मारकर भस्म     |
| दग्ध करते हुए वेगपूर्वक [अपना] चक्र फेंका॥१९॥               | कर दिया॥ ३०॥                                        |
| चक्रको वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान् क्षेत्रपालने          | तत्पश्चात् उन महाबली वीरभद्रने युद्धभूमिमें ही      |

| ३०८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                          | *****************                                      |
| लीलापूर्वक विष्णुको छातीपर त्रिशूलसे प्रहार किया॥ ३१॥    | मैं भी पुत्रके शोकसे पीड़ित हो सत्यलोक चला             |
| हे मुने! पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूलके प्रहारसे घायल      | आया और अत्यन्त दु:खसे व्याकुल होकर विचार करने          |
| होकर सहसा भूमिपर गिर पड़े और अचेत हो गये॥ ३२॥            | लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिये॥४३॥                    |
| तब प्रलयाग्निके समान तीनों लोकोंको जला                   | मेरे तथा श्रीविष्णुके चले जानेपर जो भी यज्ञोपजीवी      |
| देनेवाला और वीरोंको भयभीत करनेवाला अद्भुत तेज            | देवता थे, मुनियोंसहित उन सबको शिवगणोंने जीत            |
| उत्पन्न हुआ॥३३॥                                          | लिया। उस उपद्रवको और महायज्ञको विध्वस्त हुआ            |
| पुरुषश्रेष्ठ श्रीमान् भगवान् विष्णु पुन: उठकर            | देखकर यज्ञदेव अत्यन्त भयभीत हो मृगका रूप धारण          |
| क्रोधसे नेत्रोंको लाल किये हुए अपने चक्रको उठाकर         | करके भागने लगे॥ ४४-४५॥                                 |
| [वीरभद्रको] मारनेके लिये खड़े हो गये॥३४॥                 | मृगरूपमें आकाशकी ओर भागते हुए उन यज्ञको                |
| तब दीनतारहित चित्तवाले शिवस्वरूप वीरभद्रने               | वीरभद्रने पकड़कर सिरविहीन कर दिया॥ ४६॥                 |
| प्रलयकालीन आदित्यके समान महातेजस्वी उस चक्रको            | उसके बाद महागण वीरभद्रने प्रजापति, धर्म,               |
| स्तम्भित कर दिया॥ ३५॥                                    | कश्यप, अनेक पुत्रोंवाले मुनीश्वर अरिष्टनेमि, मुनि      |
| हे मुने! मायापति महाप्रभु शंकरके प्रभावसे विष्णुके       | अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्तके सिरपर पैरसे प्रहार  |
| हाथमें स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चितरूपसे          | किया॥ ४७-४८॥                                           |
| स्तम्भित हो गया था॥३६॥                                   | प्रतापी वीरभद्रने सरस्वती तथा देवमाता अदितिकी          |
| तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्रने                    | नासिकाके अग्रभागको अपने नखाग्रसे विदीर्ण कर            |
| विष्णुको भी स्तम्भित कर दिया और वे शिखरयुक्त             | दिया। तत्पश्चात् क्रोधके कारण चढ़ी हुई आँखोंवाले       |
| पर्वतके समान खड़े रह गये॥ ३७॥                            | उन वीरभद्रने अन्यान्य देवताओंको भी विदीर्णकर उन्हें    |
| हे नारद! वीरभद्रने जब भगवान् विष्णुको स्तम्भित           | पृथिवीपर गिरा दिया॥ ४९-५०॥                             |
| कर दिया, तब यह देखकर याज्ञिकोंने स्तम्भनसे मुक्त         | मुख्य-मुख्य देवताओं और मुनियोंको विदीर्ण कर            |
| करानेवाले मन्त्रका जप करके उन्हें स्तम्भनसे मुक्त कर     | देनेपर भी वे शान्त नहीं हुए। महान् क्रोधसे भरे हुए वे  |
| दिया॥ ३८॥                                                | नागराजकी भाँति सुशोभित हो रहे थे॥५१॥                   |
| हे मुने! तदनन्तर स्तम्भनसे मुक्त होनेपर शार्ङ्ग          | जैसे सिंह वनके हाथियोंकी ओर देखता है, उसी              |
| नामक धनुष धारण करनेवाले रमापतिने कुपित होकर              | प्रकार शत्रुओंको मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओंमें     |
| बाणसहित अपने धनुषको उठा लिया॥३९॥                         | देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है॥५२॥                       |
| हे तात! हे मुने! उन वीरभद्रने तीन बाणोंसे विष्णुके       | उसी समय प्रतापी मणिभद्रने भृगुको पटक दिया              |
| शार्ङ्ग धनुषपर प्रहार किया और वह उसी क्षण तीन टुकड़ोंमें | और उनकी छातीपर पैरसे प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोंच       |
| विभक्त हो गया॥ ४०॥                                       | ली ॥ ५३ ॥                                              |
| तब महावाणीद्वारा बोधित हुए विष्णुने उन महागण             | चण्डने बड़े वेगसे पूषाके दाँत उखाड़ लिये; जो           |
| वीरभद्रको असह्य तेजसे सम्पन्न जानकर अन्तर्धान            | पूर्वकालमें महादेवजीको [दक्षद्वारा] शाप दिये जानेपर    |
| होनेका मनमें विचार किया॥ ४१॥                             | दाँत दिखाकर हँस रहे थे॥५४॥                             |
| सतीके द्वारा किये गये आत्मदाहके समस्त परिणामको,          | नन्दीने भगको रोषपूर्वक पृथ्वीपर गिरा दिया              |
| जो शत्रुओंके लिये असह्य था, जानकर सभी लोग सबके           | और उनकी दोनों आँखें निकाल लीं; जिन्होंने [शिवको]       |
| स्वामी स्वतन्त्र शिवजीका स्मरण करके अपने गणोंके          | शाप देते हुए दक्षकी ओर नेत्रसे संकेत किया था॥५५॥       |
| साथ अपने-अपने लोकको चले गये॥४२॥                          | गणेश्वरोंने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मन्त्र, तन्त्र तथा |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३८ ]       * दधीचि और राजा क्षुवके विवादका इतिहास * |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                  | <u> </u>                                                |
| अन्य जो भी वहाँ उपस्थित थे, सबको तहस-नहस कर                               | सबको जलाकर क्रोधमें भरी हुई पर्वतके समान स्थित          |
| दिया॥ ५६॥                                                                 | हो ॥ ६२ ॥                                               |
| उन गणोंने क्रोधित होकर वितानाग्निमें विष्ठाकी                             | जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतिंगोंको जला डालती          |
| वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणोंने यज्ञकी ऐसी दुर्गति                      | है, उसी प्रकार वीरभद्रने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किये |
| कर दी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ५७॥                                 | ही इन सबको मारकर अग्निसे जला डाला॥ ६३॥                  |
| ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भयके मारे अन्तर्वेदीके भीतर                         | तत्पश्चात् दक्ष आदिको जलाकर वीरोंकी शोभासे              |
| छिप गये थे, वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच                        | युक्त, त्रिलोकीको गुंजित करते हुए वीरभद्रने भयानक       |
| लाये ॥ ५८ ॥                                                               | अट्टहास किया। तदनन्तर वहाँ गणोंसहित वीरभद्रके ऊपर       |
| उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तकपर                                     | नन्दनवनकी दिव्य पुष्पवृष्टि होने लगी॥ ६४-६५॥            |
| तलवारसे आघात किया, परंतु योगके प्रभावसे उनका                              | शीतल, सुगन्धित तथा सुखदायक हवाएँ धीरे-धीरे              |
| सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया॥५९॥                                        | बहने लगीं और उसीके साथ देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने       |
| तब उनके सिरको अस्त्र–शस्त्रोंसे अभेद्य समझकर                              | लगीं ॥ ६६ ॥                                             |
| उन्होंने पैरोंसे दक्षकी छातीको दबाकर हाथसे सिरको तोड़                     | तदनन्तर घोर अन्धकारका नाश करनेवाले सूर्यकी              |
| दिया॥ ६०॥                                                                 | भाँति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञका विनाश करके         |
| तदनन्तर गणोंमें श्रेष्ठ वीरभद्रने उन शिवद्रोही दुष्ट                      | कृतकार्य हो तुरंत कैलासपर्वतपर चले गये॥ ६७॥             |
| दक्षके उस सिरको अग्निकुण्डमें डाल दिया॥ ६१॥                               | कार्यको पूर्ण किये हुए वीरभद्रको देखकर परमेश्वर         |
| उस समय वीरभद्र अपने हाथमें त्रिशूल घुमाते हुए                             | <br>  शिवजी मन-ही-मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्रको  |
| इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो युद्धभूमिमें संवर्ताग्नि                  | _                                                       |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय                            | रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें यज्ञविध्वंसवर्णन       |
| नामक सैंतीसवाँ अध्य                                                       | पाय पूर्ण हुआ ॥ ३७॥                                     |
|                                                                           | <b>&gt;</b>                                             |
| 3                                                                         | <u> </u>                                                |
| अड़तीसव                                                                   | ॥ अध्याय                                                |
| दधीचि मुनि और राजा क्षुवके वि                                             | ववादका इतिहास, शुक्राचार्यद्वारा                        |
| दधीचिको महामृत्युंजयमन्त्र                                                | का उपदेश, मृत्युंजयमन्त्रके                             |
| अनुष्ठानसे दधीचिक                                                         | ो अवध्यताकी प्राप्ति                                    |
| सूतजी <b>बोले</b> —अत्यन्त बुद्धिमान् ब्रह्माका यह                        |                                                         |
| वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नतापूर्वक                  | उसे दूर कीजिये और प्रभो! मनमें उत्साह पैदा करनेवाले     |
| उनसे पूछने लगे॥१॥                                                         | ्र<br>शिवचरित्रको भी कहिये॥४॥                           |
| नारदजी <b>बोले</b> —[हे ब्रह्मन्!] भगवान् विष्णु                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे द्विजवर्य! आप प्रेमपूर्वक     |
| शिवजीको छोड़कर [अन्य] देवताओंके साथ दक्षके                                | ्र<br>शिवचरित्रका श्रवण कीजिये, जो पूछनेवालों तथा       |
| यज्ञमें किस कारणसे गये, जहाँ उनका तिरस्कार ही                             | कहनेवालोंके सभी सन्देहोंको दूर करता है॥५॥               |
| हुआ, इसे बताइये। क्या वे प्रलयकारी पराक्रमवाले                            | पूर्वकालमें दधीचि मुनिने राजा क्षुवकी सहायता            |
| शंकरको नहीं जानते थे, उन्होंने अज्ञानीकी भाँति                            | करनेवाले श्रीहरिको शाप दे दिया था, इसलिये भ्रष्ट        |
| शिवगणोंके साथ युद्ध क्यों किया?॥ २-३॥                                     | ज्ञानवाले वे विष्णु देवताओंके साथ दक्षके यज्ञमें        |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-चले गये॥६॥ समय] शुक्राचार्यका स्मरण किया॥१८॥ नारदजी बोले—[हे ब्रह्मन्!] मुनियोंमें श्रेष्ठ तब योगी शुक्राचार्यने आकर क्षुवके द्वारा दधीचिके दधीचिने भगवान् विष्णुको शाप क्यों दिया? क्षुवकी काटे गये शरीरको तुरंत जोड़ दिया॥ १९॥ सहायता करनेवाले विष्णुने उनका कौन-सा अपकार दधीचिकी देहको पूर्वकी भाँति ठीक करके शिवभक्तशिरोमणि तथा मृत्युंजयविद्याके प्रवर्तक शुक्राचार्य किया था॥७॥ ब्रह्माजी बोले-क्षुव नामसे प्रसिद्ध एक महा-उनसे कहने लगे—॥२०॥ तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर शुक्र बोले-हे तात! दधीचि! मैं सर्वेश्वर प्रभु दधीचिके मित्र थे। पूर्वकालमें लम्बे समयसे तपके प्रसंगको शंकरका पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मन्त्र\*का आपको उपदेश देता हूँ॥२१॥ लेकर क्षुव और दधीचिमें महान् अनर्थकारी विवाद आरम्भ हो गया, जो तीनों लोकोंमें विख्यात हो गया॥९॥ ['त्र्यम्बकं यजामहे'] हम त्रिलोकीके पिता, तीन उस विवादमें वेदविद् शिवभक्त दधीचिने कहा कि नेत्रवाले, तीनों मण्डलों (सूर्य, सोम तथा अग्नि)-के पिता तथा तीनों गुणों (सत्त्व, रज तथा तम)-के स्वामी तीनों वर्णोंमें ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें सन्देह नहीं॥ १०॥ महामुनि दधीचिकी यह बात सुनकर धनके मदसे महेश्वरका पूजन करते हैं॥ २२॥ विमोहित राजा क्षुवने इस प्रकार प्रतिवाद किया॥ ११॥ जो त्रितत्त्व (आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व), **क्षुव बोले**—राजा [इन्द्र आदि] आठ लोकपालोंके त्रिवह्नि (आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि) तथा स्वरूपको धारण करता है तथा समस्त वर्णों और पृथिवी, जल, तेज-इन तीनों भूतोंके एवं जो त्रिदिव आश्रमोंका स्वामी एवं प्रभु है, इसलिये राजा ही सबसे (स्वर्ग), त्रिबाहु तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीनों श्रेष्ठ है। राजाकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी देवताओंके महान् ईश्वर महादेवजी हैं। 'स्गन्धिं पुष्टिवर्धनम्' [महामृत्युंजयमन्त्रका यह द्वितीय चरण कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिये हे मुने! जो सबसे बड़ा देवता है, वह मैं ही हूँ॥१२-१३॥ है] जैसे फूलोंमें उत्तम गन्ध होती है, उसी प्रकार वे अतः हे च्यवनपुत्र! राजा ब्राह्मणसे श्रेष्ठ होता है, भगवान् शिव सम्पूर्ण भूतोंमें, तीनों गुणोंमें, समस्त कृत्योंमें, आप [इस सम्बन्धमें] विचार करें और मेरा अनादर न इन्द्रियोंमें, अन्यान्य देवोंमें और गणोंमें उनके प्रकाशक करें, मैं आपके लिये सर्वथा पूजनीय हूँ॥१४॥ सारभूत आत्माके रूपमें व्याप्त हैं। अतएव सुगन्धयुक्त ब्रह्माजी बोले—उन क्षुवका श्रुतियों और स्मृतियोंके एवं सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर हैं॥ २३—२५॥ विरुद्ध यह मत सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि अत्यन्त कुपित हे द्विजोत्तम! जिन महापुरुषसे प्रकृतिकी पुष्टि होती है। हे सुव्रत! महत् तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त विकल्पके हो उठे॥ १५॥ तब हे मुने! आत्मगौरवके कारण कुपित हुए जो स्वरूप हैं। हे महामुने! जो विष्णु, पितामह, मुनिगणों महातेजस्वी दधीचिने क्षुवके मस्तकपर [अपनी] बायीं एवं इन्द्रियोंसहित समस्त देवताओंकी पुष्टिका वर्धन करते हैं, इसलिये वे पुष्टिवर्धन हैं॥ २६-२७॥ मुद्रीसे प्रहार किया॥१६॥ तत्पश्चात् [दधीचिके द्वारा] ताड़ित किये गये वे देव रुद्र अमृतस्वरूप हैं। जो पुण्यकर्मसे, ब्रह्माण्डाधिपति दुष्ट क्षुव अत्यन्त कुपित हो गरज उठे तपस्यासे, स्वाध्यायसे, योगसे अथवा ध्यानसे उनकी और उन्होंने वज्रसे दधीचिका सिर काट डाला॥१७॥ आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं॥ २८॥ उस वज़से आहत हो दधीचि पृथिवीपर गिर पड़े। जिस प्रकार ककड़ीका पौधा अपने फलसे स्वयं ही क्षुवके द्वारा काटे गये भार्गववंशधर दधीचिने [गिरते | लताको बन्धनमें बाँधे रखता है और पक जानेपर स्वयं \* त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ (यजुर्वेद ३।६०)

ही उसे बन्धनसे मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार गये॥ ३६॥ बन्धमोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्यसे जगत्के वहाँ जाकर वे विधिपूर्वक महामृत्युंजय नामक उस समस्त प्राणियोंको मृत्युके पाशरूप सूक्ष्म बन्धनसे छुड़ा मन्त्रका जप करते हुए और प्रेमपूर्वक शिवका चिन्तन

है। हे दधीचि! आप मेरे द्वारा दिये गये इस मन्त्रका शिवध्यानपरायण होकर नियमसे जप कीजिये॥३०॥ जप और हवन भी इसी मन्त्रसे करें और इसी मन्त्रसे अभिमन्त्रितकर दिन और रातमें जल भी पीजिये

तथा शिव-विग्रहके पास स्थित हो उन्हींका ध्यान करते

रहिये, इससे कभी भी मृत्युका भय नहीं रहता॥ ३१॥

करके व्यग्रतारहित हो भक्तवत्सल सदाशिवका ध्यान

सब न्यास आदि करके विधिवत् शिवकी पूजा

यह मृतसंजीवनी मन्त्र है, जो मेरे मतसे सर्वोत्तम

देते हैं॥ २९॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३८ ] \* दधीचि और राजा क्षुवके विवादका इतिहास \*

करें॥ ३२॥ अब मैं सदाशिवके ध्यानको बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मन्त्रजप करना चाहिये। इस प्रकार [जप करनेसे] बुद्धिमान् पुरुष भगवान् शिवके प्रभावसे उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है ॥ ३३ ॥ [ध्यानमन्त्रका अर्थ इस प्रकार है] अपने दो करकमलोंमें स्थित दोनों कुम्भोंसे जलको निकालकर ऊपरवाले दोनों हाथोंसे सिरपर अभिषेक करते हुए,

स्थित चन्द्रमासे टपकते हुए अमृतकणसे भीगे हुए शरीरवाले तथा तीन नेत्रवाले पार्वतीसहित महामृत्युंजय भगवान्का मैं ध्यान करता हूँ ॥ ३४॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! मुनिश्रेष्ठ दधीचिको इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान् शंकरका स्मरण

धारण करते हुए, शेष दो हाथोंसे अक्षमाला तथा मृगमुद्रा धारण करनेवाले, कमलके आसनपर विराजमान, सिरपर

करते हुए अपने स्थानको चले गये॥ ३५॥

उनकी बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेमसे शिवजीका स्मरण करते हुए तपस्याके लिये वनमें । आनन्दित उन शिवने अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे दधीचिसे

कुम्भसहित अपने अन्य दोनों हाथोंको अपनी गोदमें

गये॥ ३९॥

करते हुए तपस्या करने लगे॥ ३७॥

प्रसन्न कर लिया॥ ३८॥

दीर्घकालतक उस महामृत्युंजय मन्त्रका जप करके

हे महामुने! तब उस जपसे प्रसन्नचित्त हुए

तपस्याद्वारा शंकरकी आराधना करके उन्होंने शिवको

भक्तवत्सल शिव उनके सामने प्रेमपूर्वक प्रकट हो

मुनीश्वर आनन्दित हो गये और उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे स्तवन करने लगे॥४०॥

अपने प्रभु शम्भुका [साक्षात्] दर्शन करके वे

हे तात! हे मुने! उसके बाद मुनिके प्रेमसे

\* हस्तांभोजयुगस्थकुंभयुगलादुद्धृत्य तोयं शिर: सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ।

अक्षस्रङ्मृगहस्तमंबुजगतं मूर्धस्थचन्द्रस्रवत्पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्॥ (रुद्र० सती० ३८। ३४)

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-करके उन जनार्दनसे कहने लगे—॥५३॥ कहा—वर माँगो। शिवका वह वचन सुनकर भक्तश्रेष्ठ दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल राजा बोले—हे भगवन्! दधीचि नामसे प्रसिद्ध शंकरसे कहने लगे—॥४१-४२॥ एक ब्राह्मण हैं, जो धर्मके ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाववाले दधीचि बोले—हे देवदेव!हे महादेव! मुझे तीन हैं, वे पहले मेरे मित्र थे॥५४॥ वे निर्विकार मृत्युंजय महादेवकी आराधना करके वर दीजिये, मेरी हड्डी वज्र हो जाय, कोई भी मेरा वध उन्हीं शिवजीके प्रभावसे सबके द्वारा सदाके लिये न कर सके और मैं सर्वथा अदीन रहूँ॥४३॥ ब्रह्माजी बोले-उनके कहे हुए वचनको सुनकर अवध्य हो गये हैं॥५५॥ प्रसन्न हुए परमेश्वरने 'तथास्तु' कहा और उन दधीचिको [एक दिन] उन महातपस्वी दधीचिने भरी सभामें तीनों वर दे दिये। शिवजीसे तीन वर पाकर वेदमार्गमें अपने बायें पैरसे मेरे मस्तकपर बड़े वेगसे अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्वसे मुझसे कहा—मैं किसीसे प्रतिष्ठित महामुनि आनन्दमग्न हो गये और शीघ्र ही राजा क्षुवके स्थानपर गये॥४४-४५॥ नहीं डरता। हे हरे! वे मृत्युंजयसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्वसे भर गये हैं॥५६-५७॥ उग्र स्वभाववाले महादेवजीसे अवध्यता, अस्थिके वज्रमय होने और अदीनताका वर पाकर दधीचिने राजेन्द्र ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] महात्मा दधीचिकी क्षुवके मस्तकपर पादमूलसे प्रहार किया॥ ४६॥ अवध्यताको जानकर श्रीहरिने महेश्वरके अतुलित तब विष्णुकी महिमासे गर्वित राजा क्षुवने भी प्रभावका स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके क्रोधित होकर दधीचिकी छातीपर वज़से प्रहार किया॥ ४७॥ विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुवसे शीघ्र बोले-राजेन्द्र! ब्राह्मणोंको वह वज्र परमेश्वर शिवके प्रभावसे महात्मा दधीचिका कहीं भी थोडा-सा भी भय नहीं है॥५८-५९॥ [कुछ भी] अनिष्ट न कर सका, इससे ब्रह्मपुत्र क्षुवको हे भूपते! विशेष रूपसे रुद्रभक्तोंके लिये तो आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीचिकी अवध्यता, अदीनता भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओरसे कुछ करूँ तो ब्राह्मण दधीचिको दु:ख होगा और वह मुझ-जैसे तथा वजरसे बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार क्षुवके देवताके लिये भी शापका कारण बन जायगा॥६०॥ मनमें बडा विस्मय हुआ॥४८-४९॥ वे शरणागतपालक नरेश मृत्युंजयके सेवक दधीचिसे हे राजेन्द्र! दधीचिके शापसे दक्षके यज्ञमें सुरेश्वर पराजित होकर शीघ्र ही वनमें जाकर इन्द्रके छोटे भाई शिवके द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी मुकुन्द हरिकी आराधना करने लगे॥५०॥ होगा॥६१॥ उनकी पूजासे सन्तुष्ट होकर गरुडध्वज भगवान् हे राजेन्द्र! दधीचिके शापके कारण ही सभी मधुसुदनने उन्हें दिव्य दुष्टि प्रदान की॥५१॥ देवताओं, मेरे तथा ब्रह्माके उपस्थित रहनेपर भी दक्षका उस दिव्य दृष्टिसे गरुडध्वज जनार्दन देवका दर्शन यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज! मैं आपके लिये करके और उन्हें प्रणाम करके क्षुवने प्रिय वचनोंके द्वारा दधीचिको जीतनेका प्रयास करूँगा॥६२॥ उनकी स्तुति की ॥ ५२ ॥ विष्णुका यह वचन सुनकर राजा क्षुवने कहा— इस प्रकार इन्द्र आदिसे स्तुत उन अजेय ईश्वर ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्यके देवका पूजन और स्तवन करके वे [राजा क्षुव] लिये मन-ही-मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर भक्तिभावसे उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम । गये॥ ६३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें क्षुव और दधीचिके विवादका वर्णन नामक अड़तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३८॥

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ३९ ] * श्रीविष्णु और देवताओंसे अ     | गपराजित दधीचिद्वारा देवताओंको शाप * ३१३              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ~*************************************                     |                                                      |
| <b>उनतालीस</b>                                             | वाँ अध्याय                                           |
| श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित                            | । दधीचिद्वारा देवताओंको शाप देना                     |
| तथा राजा क्षुवप                                            | र अनुग्रह करना                                       |
| ब्रह्माजी बोले—[नारद!] भक्तवत्सल भगवान्                    | आपको नमस्कार है। आप मेरे कहनेसे एक बार               |
| विष्णु राजा क्षुवके हितसाधनके लिये ब्राह्मणका रूप          | अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा क्षुवसे यह कह दीजिये—हे     |
| धारणकर दधीचिके आश्रममें गये॥१॥                             | राजेन्द्र! मैं आपसे डरता हूँ॥१२॥                     |
| कपटरूप धारण करके जगद्गुरु श्रीहरि शिवभक्तोंमें             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विष्णुका यह वचन सुनकर भी      |
| श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीचिको प्रणाम करके क्षुवके कार्यकी     | शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हँसकर निर्भय हो   |
| सिद्धिके लिये तत्पर हो उनसे कहने लगे—॥२॥                   | कहने लगे—॥१३॥                                        |
| विष्णु बोले—हे दधीचि! शिवकी आराधनामें                      | द्धीचि बोले—मैं पिनाकधारी देवाधिदेव शम्भुके          |
| तत्पर रहनेवाले हे विप्रर्षे! हे अव्यय! मैं आपसे एक वर      | प्रभावसे कहीं भी किसीसे किंचिन्मात्र भी नहीं डरता    |
| माँगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिये॥३॥                | हूँ॥ १४॥                                             |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —क्षुवकी कार्यसिद्धि चाहनेवाले       | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उन मुनिका यह वचन सुनकर        |
| देवदेव विष्णुके द्वारा याचित परम शिवभक्त दधीचि             | भगवान् विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनिश्रेष्ठ       |
| विष्णुसे शीघ्र यह वचन कहने लगे—॥४॥                         | दधीचिको जलानेकी इच्छासे अपने चक्रको ऊपर उठाकर        |
| द्धीचि बोले—हे विप्र! मैंने आपका अभीष्ट                    | खड़े हो गये। राजा क्षुवके सामने ही ब्राह्मणपर चलाया  |
| जान लिया है, आप भगवान् श्रीहरि क्षुवके कार्यके लिये        | जानेवाला उनका भयंकर चक्र शिवजीके प्रभावसे वहींपर     |
| ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारणकर आये हैं, आप तो               | कुण्ठित हो गया। इस प्रकार उस चक्रको कुण्ठित हुआ      |
| मायावी हैं। हे देवेश! हे जनार्दन! शिवजीकी कृपासे           | देखकर दधीचि हँसते हुए सत् एवं असत्की अभिव्यक्तिके    |
| मुझे भूत-भविष्य और वर्तमान—इन तीनों कालोंका ज्ञान          | कारणभूत भगवान् विष्णुसे कहने लगे—॥१५—१७॥             |
| सदा रहता है॥५-६॥                                           | <b>दधीचि बोले</b> —हे भगवन्! आपने पूर्व समयमें       |
| मैं आप श्रीहरि विष्णुको जानता हूँ। हे सुव्रत! इस           | [तपस्याके] प्रयत्नसे शिवजीसे सुदर्शन नामक अत्यन्त    |
| ब्राह्मणवेशको छोड़िये। दुष्टबुद्धिवाले क्षुवने आपकी आराधना | दारुण जिस चक्रको प्राप्त किया है, शिवजीका वह शुभ     |
| की है। हे भगवन्! हे हरे! मैं आपकी भक्तवत्सलताको            | चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान् श्रीहरिने   |
| जानता हूँ, यह छल छोड़िये, अपने रूपको ग्रहण कीजिये          | क्रुद्ध होकर क्रमसे सभी अस्त्रोंको उनपर चलाया।[इसपर  |
| और भगवान् शंकरका स्मरण कीजिये॥ ७-८॥                        | दधीचिने कहा—] अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणोंसे तथा     |
| शंकरकी आराधनामें लगे रहनेवाले मुझसे यदि                    | अन्य प्रकारके अस्त्रोंसे प्रयत्न कीजिये॥ १८-१९॥      |
| किसीको भय हो, तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यकी                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —दधीचिके वचनको सुनकर भगवान्    |
| शपथके साथ कहिये। शिवके स्मरणमें आसक्त बुद्धिवाला           | विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यन्त तुच्छ मनुष्य समझकर  |
| मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसारमें किसी देवता         | क्रोधित हो अन्य प्रकारके अस्त्रोंका उनपर प्रयोग करने |
| या दैत्यसे भी नहीं डरता॥९-१०॥                              | लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मणसे युद्ध करनेके       |
| विष्णु बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हे                  | लिये मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णुकी सहायता करने   |
| दधीचि! आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है; क्योंकि आप            | लगे॥ २०-२१॥                                          |
| शिवकी आराधनामें तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं॥ ११॥         | विष्णुपक्षीय इन्द्र आदि देवगण भी दधीचिके ऊपर         |

| <b>३१४</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                     | यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                            |
| बड़े वेगसे अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र शीघ्र चलाने लगे।     | सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा सम्पूर्ण जगत्को देखिये, मैं        |
| तब वज्र हुई अस्थियोंवाले जितेन्द्रिय दधीचिने शिवजीका    | आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ॥ ३५-३६॥                         |
| स्मरण करते हुए मुट्ठीभर कुशा लेकर सभी देवताओंपर         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर भगवान्               |
| प्रयोग किया॥ २२–२३॥                                     | शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले दधीचि मुनिने अपने शरीरमें       |
| हे मुने! शंकरजीके प्रभावसे [मुनीश्वर दधीचिके            | समस्त ब्रह्माण्डको दिखाया। तत्पश्चात् शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ |
| द्वारा प्रयुक्त] वह मुद्दीभर कुशा कालाग्निके समान दिव्य | बुद्धिमान् दधीचि मनमें शंकरका स्मरण करते हुए निर्भय        |
| त्रिशूल बन गया॥२४॥                                      | होकर देवेश भगवान् विष्णुसे कहने लगे॥ ३७-३८॥                |
| चारों ओरसे जलता हुआ, प्रलयाग्निसे भी अधिक               | <b>दधीचि बोले</b> —हे हरे! आपकी इस मायासे                  |
| तेजवाला तथा ज्वालाओंसे युक्त वह शैव अस्त्र आयुधोंसहित   | अथवा मन्त्रशक्तिसे क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ             |
| समस्त देवताओंको भस्म करनेका विचार करने लगा॥ २५॥         | कामना करके यत्नपूर्वक मुझसे युद्ध कीजिये॥ ३९॥              |
| उस समय विष्णु, इन्द्र आदि मुख्य देवताओंके द्वारा        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब उन मुनिका यह वचन                 |
| जो अस्त्र छोड़े गये थे, वे सभी उस त्रिशूलको प्रणाम करने | सुनकर विष्णु शिवजीके तेजसे निर्भय होकर उन मुनिपर           |
| लगे। तब नष्टपराक्रमवाले सभी स्वर्गवासी देवगण            | अत्यन्त कुपित हो उठे॥४०॥                                   |
| [इधर-उधर] भागने लगे।मायावियोंमें श्रेष्ठ स्वामी विष्णु  | उस समय जो देवता भाग गये थे, वे भी प्रतापी                  |
| ही एकमात्र भयभीत हो वहाँ स्थित रहे॥ २६–२७॥              | दधीचिसे युद्ध करनेकी इच्छासे उन नारायणदेवके पास            |
| तब पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुने अपने शरीरसे अपने          | आ गये॥४१॥                                                  |
| ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणोंको उत्पन्न           | इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुव वहाँ आ                    |
| किया। हे देवर्षे! तदनन्तर विष्णुके वीरगण अकेले          | गये। मैंने देवताओं तथा विष्णुको युद्ध करनेसे मना किया      |
| शिवस्वरूप दधीचिसे युद्ध करने लगे॥ २८-२९॥                | और कहा कि यह ब्राह्मण [किसीसे] जीता नहीं जा                |
| तदनन्तर शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ महर्षि दधीचिने रणमें       | सकता है। मेरी इस बातको सुनकर भगवान् विष्णुने               |
| उन गणोंके साथ वहाँ बहुत युद्धकर सहसा उन सबको            | मुनिके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया॥४२–४३॥                 |
| जला दिया॥३०॥                                            | उसके बाद वे क्षुव भी अत्यन्त दीन होकर वहाँ                 |
| तब मायाविशारद भगवान् विष्णु महर्षि दधीचिको              | मुनीश्वर दधीचिके पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके           |
| विस्मित करनेके लिये शीघ्र ही विश्वमूर्ति हो गये॥ ३१॥    | प्रार्थना करने लगे—॥४४॥                                    |
| ब्राह्मणश्रेष्ठ दधीचिने [उस समय] उन विष्णुके            | <b>क्षुव बोले</b> —हे मुनिश्रेष्ठ! प्रसन्न होइये। हे       |
| शरीरमें हजारों देवता आदिको और अन्य जीवोंको              | शिवभक्तशिरोमणे! प्रसन्न होइये। हे परमेशान! आप              |
| देखा। उस समय विश्वमूर्तिके शरीरमें करोड़ों भूत, करोड़ों | दुर्जनोंके द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं॥ ४५॥                  |
| गण तथा करोड़ों ब्रह्माण्ड विद्यमान थे॥ ३२-३३॥           | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —[हे नारद!] उन राजा क्षुवकी          |
| इन सभीको देखकर दधीचि मुनि जगत्पति, जगत्स्तुत्य,         | तथा देवताओंको यह बात सुनकर तपस्यानिधि ब्राह्मण             |
| अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान् विष्णुसे कहने              | दधीचिने उनपर अनुग्रह किया॥ ४६॥                             |
| लगे— ॥ ३४॥                                              | तदनन्तर विष्णु आदिको देखकर मुनिने क्रोधसे                  |
| द्धीचि बोले—हे महाबाहो! आप मायाको                       | व्याकुल होकर मनसे शिवजीका स्मरण करके विष्णु                |
| त्याग दीजिये। विचार करनेसे सब प्रतिभासमात्र प्रतीत      | तथा देवताओंको शाप दे दिया॥ ४७॥                             |
| होता है। हे माधव! मैंने भी हजारों दुर्विज्ञेय वस्तुओंको | <b>दधीचि बोले</b> —देवराज इन्द्रसहित सभी देवता             |
| जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझमें अपने            | और मुनीश्वर तथा गणोंके साथ विष्णुदेव रुद्रकी               |

| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार देवताओंको शाप                                                                           | शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात! इस प्रकार    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| देकर पुन: क्षुवकी ओर देखकर मुनिने क्षुवसे कहा—हे                                                                         | मैंने आपसे संक्षेपमें क्षुव और दधीचिका विवाद कह        |
| राजेन्द्र! श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओंसे भी अधिक                                                                     | दिया और शंकरको छोड़कर ब्रह्मा और विष्णुको जो           |
| पूज्य होता है। हे राजेन्द्र! ब्राह्मण ही बली और                                                                          | शाप प्राप्त हुआ, उसका भी वर्णन किया॥५२-५३॥             |
| प्रभावशाली होते हैं—ऐसा स्पष्टरूपसे कहकर वे ब्राह्मण                                                                     | जो [व्यक्ति] क्षुव और दधीचिके इस विवाद-                |
| दधीचि अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये॥४९-५०॥                                                                               | सम्बन्धी प्रसंगका नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युको     |
| तत्पश्चात् दधीचिको नमस्कार करके क्षुव अपने घर                                                                            | जीतकर शरीरत्यागके पश्चात् ब्रह्मलोकको जाता है॥ ५४॥     |
| चले गये और भगवान् विष्णु भी जैसे आये थे, उसी तरह                                                                         | जो इसका पाठ करके रणभूमिमें प्रवेश करेगा, उसे           |
| देवताओंके साथ अपने वैकुण्ठलोकको लौट गये॥५१॥                                                                              | सर्वदा मृत्युका भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी             |
| [इस प्रकार] वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके                                                                             | होगा॥ ५५॥                                              |
|                                                                                                                          | ाके द्वितीय सतीखण्डमें विष्णु और दधीचिके युद्धका वर्णन |
| नामक उनतालीसवाँ अ                                                                                                        | ध्याय पूर्ण हुआ।। ३९॥                                  |
| <del></del>                                                                                                              |                                                        |
| चालीसवाँ अध्याय                                                                                                          |                                                        |
|                                                                                                                          |                                                        |
| देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, उन सभीको लेकर<br>विष्णुका कैलासगमन तथा भगवान् शिवसे मिलना |                                                        |
| •                                                                                                                        | •                                                      |
| नारदजी बोले—हे विधे! हे महाप्राज्ञ! हे शिवतत्त्वके                                                                       |                                                        |
| प्रदर्शक! आपने अत्यन्त अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला                                                                          | तदनन्तर देवताओं और मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोकमें      |
| सुनायी है। हे तात! पराक्रमी वीरभद्र जब दक्षके यज्ञका                                                                     | गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकारके           |
| विनाश करके कैलास पर्वतपर चले गये, तब क्या हुआ?                                                                           | स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करके अपना दुःख उनसे कहने       |
| अब उसे बताइये॥ १-२॥                                                                                                      | लगा—हे देव! जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता        |
| ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] समस्त देवता और                                                                                 | [दक्ष] जीवित हों और समस्त देवता तथा मुनि सुखी          |
| मुनि रुद्रके सैनिकोंसे पराजित तथा छिन्न-भिन्न अंगोंवाले                                                                  | हो जायँ, आप वैसा कीजिये। हे देवदेव! हे रमानाथ!         |
| होकर मेरे लोकको चले गये। वहाँ मुझ स्वयम्भूको                                                                             | हे देवसुखदायक विष्णो! हम देवता और मुनिलोग              |
| नमस्कार करके और बार-बार मेरा स्तवन करके उन्होंने                                                                         | निश्चय ही आपकी शरणमें आये हैं॥८—१०॥                    |
| अपने विशेष क्लेशको पूर्णरूपसे बताया॥ ३-४॥                                                                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —मुझ ब्रह्माकी यह बात सुनकर      |
| तब उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीड़ित हो गया और                                                                             | शिवस्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिवजीका स्मरण करके         |
| अत्यन्त व्यग्र हो व्यथितचित्तसे विचार करने लगा॥५॥                                                                        | दुखीचित्त होकर इस प्रकार कहने लगे—॥११॥                 |
| इस समय मैं कौन-सा कार्य करूँ, जो देवताओंके                                                                               | विष्णु बोले—हे देवताओ! परम समर्थ तेजस्वी               |
| लिये सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जायँ                                                                          | पुरुषसे कोई अपराध बन जाय, तो भी उसके बदलेमें           |
| तथा यज्ञ भी पूरा हो जाय॥६॥                                                                                               | अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये उनका वह अपराध           |
| हे मुने! इस प्रकार बहुत विचार करनेपर जब मुझे                                                                             | मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे! समस्त देवता            |
| शान्ति नहीं मिली, तब भक्तिपूर्वक विष्णुका स्मरण करते                                                                     | परमेश्वर शिवके अपराधी हैं; क्योंकि इन्होंने उन         |

रूपमें प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वरमें पहुँचकर मनुष्य

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ४० ] \* देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाना \*

क्रोधाग्निसे ध्वस्त हो जायँ॥ ४८॥

| <b>३१६</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                         | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                     | <u> </u>                                              |
| शम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया॥१२–१३॥                        | अपने–अपने पतियोंके साथ विहार करती थीं। वह             |
| अब आप सभी लोग शुद्ध हृदयसे शीघ्र ही प्रसन्न                | अनेक प्रकारकी कन्दराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकारके      |
| होनेवाले भगवान् शिवके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न            | वृक्षोंकी जातियोंसे सुशोभित था। उसकी कान्ति चाँदीके   |
| कीजिये॥ १४॥                                                | समान श्वेतवर्णको थी॥ २५-२६॥                           |
| जिन भगवान्के कुपित होनेपर यह सारा जगत् नष्ट                | वह पर्वत बड़े-बड़े व्याघ्र आदि जन्तुओंसे युक्त,       |
| हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालोंसहित                   | भयानकतासे रहित, सम्पूर्ण शोभासे सम्पन्न, दिव्य तथा    |
| यज्ञका जीवन शीघ्र ही समाप्त जाता है, उन प्रियाविहीन        | अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला था॥ २७॥              |
| तथा अत्यन्त दुरात्मा दक्षके दुर्वचनोंसे बिंधे हुए हृदयवाले | वह सभीको पवित्र कर देनेवाली तथा अनेक                  |
| देव शंकरसे आपलोग शीघ्र ही क्षमा माँगिये॥ १५-१६॥            | तीर्थोंका निर्माण करनेवाली विष्णुपदी सती श्रीगंगाजीसे |
| हे विधे! उन शम्भुकी शान्ति तथा सन्तुष्टिके लिये            | घिरा हुआ तथा अत्यन्त निर्मल था॥ २८॥                   |
| केवल यही महान् उपाय है—ऐसा मैं समझता हूँ। यह               | ्<br>शिवजीके परम प्रिय कैलास नामक इस प्रकारके         |
| मैंने सच्ची बात कही है॥ १७॥                                | पर्वतको देखकर मुनीश्वरोंसहित विष्णु आदि देवता         |
| हे विधे! न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न                     | आश्चर्यचिकत हो गये॥ २९॥                               |
| मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा                 | उन देवताओंने उस कैलासके सन्निकट शिवके                 |
| ु<br>पराक्रमके तत्त्व तथा प्रमाणोंको जान पाते हैं, उन      | मित्र कुबेरकी अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य            |
| स्वतन्त्र परमात्मा परमेश्वरको विरुद्धकर प्रसन्न करनेका     | पुरीको देखा॥ ३०॥                                      |
| [प्रणिपात करनेके अतिरिक्त] कोई दूसरा उपाय नहीं             | उन्होंने उसके पास ही सौगन्धिक नामक दिव्य              |
|                                                            | वन भी देखा, जो अनेक प्रकारके दिव्य वृक्षोंसे शोभित    |
| हे ब्रह्मन्! आपलोगोंके साथ मैं भी शिवालय                   | था और जहाँ [पक्षियोंकी] अद्भुत ध्वनि हो रही           |
| चलूँगा और शिवके प्रति स्वयं अपराधी होनेपर भी उनसे          | થી ॥ રૂશ                                              |
| क्षमा करवाऊँगा॥ २०॥                                        | उससे बाहर नन्दा एवं अलकनन्दा नामक दिव्य               |
| ब्र <b>ह्माजी बोले</b> —देवता आदिके साथ मुझ ब्रह्माको      | तथा परम पावन सरिताएँ बह रही थीं, जो दर्शनमात्रसे      |
| इस प्रकार आदेश देकर भगवान् विष्णुने देवताओंके साथ          | ही [मनुष्योंके] पापोंका विनाश कर देती हैं॥३२॥         |
| कैलासपर्वतपर जानेका विचार किया॥ २१॥                        | देवस्त्रियाँ प्रतिदिन अपने लोकसे आकर उनका             |
| देवता, मुनि, प्रजापति आदिको साथ लेकर वे विष्णु             | जल पीतीं और स्नान करके रतिसे आकृष्ट होकर              |
| शिवजीके स्वप्रकाशस्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलास              | पुरुषोंके साथ विहार करती हैं॥ ३३॥                     |
| पर्वतपर पहुँच गये ॥ २२ ॥                                   | उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगन्धिक वनको                |
| कैलास भगवान् शिवको सदा ही प्रिय है, वह                     | छोड़कर आगेकी ओर जाते हुए उन देवताओंने समीपमें         |
| मनुष्योंके अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योगसिद्ध        | ही शंकरजीके वटवृक्षको देखा॥ ३४॥                       |
| महात्माओंसे सेवित था और बहुत ऊँचा था॥२३॥                   | वह [वटवृक्ष] उस पर्वतके चारों ओर छाया                 |
| वह चारों ओरसे अनेक मणिमय शिखरोंसे सुशोभित                  | फैलाये हुए था, उसकी शाखाएँ तीन ओर फैली हुई थीं,       |
| था, अनेक धातुओंसे विचित्र जान पड़ता था और अनेक             | उसका घेरा सौ योजन ऊँचा था, वह घोंसलोंसे विहीन         |
| प्रकारके वृक्ष तथा लताओंसे भरा हुआ था॥२४॥                  | था और तापसे रहित था। उसका दर्शन [केवल]                |
| अनेक प्रकारके पशुओं–पिक्षयों तथा अनेक प्रकारके             | पुण्यात्माओंको ही होता है। वह अत्यन्त रमणीय, परम      |
| झरनोंसे वह परिव्याप्त था। उसके शिखरपर सिद्धांगनाएँ         |                                                       |

| योग्य तथा अत्युत्तम था॥ ३५–३६॥     विष्णु आदि सभी देवताओंने महायोगमय तथा मुमुक्षुओंको शरण प्रदान करनेवाले उस वटवृक्षके नीचे बैठे हुए शिवजीको देखा॥ ३७॥     शान्त स्वभाववाले, अत्यन्त शान्त विग्रहवाले, शिवभिक्तमें तत्पर तथा महासिद्ध [सनक आदि] ब्रह्मपुत्र प्रसम्तताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥     गुह्मकों एवं राक्षसोंके पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्मूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९–४०॥     हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायाँ  ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रहसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विष्णु आदि सभी देवताओंने महायोगमय तथा मुमुक्षुओंको शरण प्रदान करनेवाले उस वटवृक्षके नीचे वै हुए शिवजीको देखा॥ ३७॥ इस प्रकारके स्वरूपवाले शिवको देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओंने शीप्रतासे नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनोंके प्रसन्ताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥ गुह्यकों एवं राक्षसोंके पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायाँ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                    |
| मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करनेवाले उस वटवृक्षके नीचे बैठे हुए शिवजीको देखा॥ ३७॥ शान्त स्वभाववाले, अत्यन्त शान्त विग्रहवाले, शिवभिक्तमें तत्पर तथा महासिद्ध [सनक आदि] ब्रह्मपुत्र प्रसन्ताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥ गुह्मकों एवं राक्षसोंके पित उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे लापकों से प्रवान विष्णु कश्यपको प्रणाम करते हैं॥ ४५॥ तब शिवजीने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियोंसे नमस्कृत तथा वन्दित विष्णुसे आदरपूर्वक वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय करसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                          |
| इस प्रकारके स्वरूपवाले शिवको देखकर उस शान्त स्वभाववाले, अत्यन्त शान्त विग्रहवाले, शिवभिक्तमें तत्पर तथा महासिद्ध [सनक आदि] ब्रह्मपुत्र प्रमन्तताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥ गृह्मकों एवं राक्षसोंके पित उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दार्यो । विश्व महापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रांहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय स्वर्माहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ |
| शान्त स्वभाववाले, अत्यन्त शान्त विग्रहवाले, शिवभिक्तमें तत्पर तथा महासिद्ध [सनक आदि] ब्रह्मपुत्र प्रसन्ताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥३८॥ गृह्मकों एवं राक्षसोंके पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे।वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्मूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे।वे अपना बायाँ चरण अपनी दायाँ।  ॥इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिवभिक्तमें तत्पर तथा महासिद्ध [सनक आदि] ब्रह्मपुत्र प्रसन्तताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥ गृह्यकों एवं राक्षसोंके पित उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बार्यों चरण अपनी दार्यों महर्षियोंसे नमस्कृत तथा वन्दित विष्णुसे आदरपूर्वक वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ चर्चित वर्णनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ चर्चित वर्णनको दशनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रसन्नताके साथ उनकी उपासना कर रहे थे॥ ३८॥ गुह्यकों एवं राक्षसोंके पित उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गुह्यकों एवं राक्षसोंके पित उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ विशेषरूपसे उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों वार्ता कर मंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ कर नाम चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ कर नाम चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों महर्षियोंसे नमस्कृत तथा वन्दित विष्णुसे आदरपूर्वक वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वीजनोंको प्रिय लगनेवाले सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सुन्दर रूपको धारण किये हुए थे, वात्सल्यके कारण वे सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सम्पूर्ण विश्वके मित्ररूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदिसे उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायीं वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उनके अंगोंकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३९-४०॥ हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायीं वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इसतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| हे मुने! आपके पूछनेपर कुशासनपर बैठे हुए तब शिवजीने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका महर्षियोंसे नमस्कृत तथा विन्दित विष्णुसे आदरपूर्वक उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों वार्तालाप किया॥४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥४०॥  इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वे शिव सभी सज्जनोंको सुनाते हुए आपको ज्ञानका महर्षियोंसे नमस्कृत तथा वन्दित विष्णुसे आदरपूर्वक उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायीं वार्तालाप किया॥४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥४०॥ ——————— इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायाँ चरण अपनी दायों वार्तालाप किया॥ ४६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ ———— इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें शिवके दर्शनका<br>वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ ————— इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥<br>—————<br>इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इकतालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विष्णु आदि बोले—हे देवदेव! हे महादेव!  पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| लोकाचारका प्रदर्शन करनेवाले हे प्रभो! आपकी कृपासे   शक्तिके द्वारा अनेक प्रकारकी क्रीड़ाएँ करते रहते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हमलोग आप परमेश्वर शम्भुको परम ब्रह्म मानते हैं॥४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हैं॥१॥ हे ईशान! हे विभो! आपने ही दयालु होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हे परमेश्वर! हे तात! आप सम्पूर्ण संसारको वेदत्रयीकी रक्षाके लिये दक्षरूपी सूत्रके द्वारा यज्ञकी रचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मोहनेवाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जेय मायासे हमें क्यों   की है॥५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मोहित कर रहे हैं ?॥ २॥ आपने ही संसारमें उन [वैदिक] मर्यादाओंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| आप संसारके योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा स्थापना की है, जिनपर वेदमार्गपरायण तथा दृढ्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पुरुषसे भी परे हैं। आप परब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणीके   व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| विषयसे परे हैं॥३॥ हैं॥६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आप ही अपनी इच्छासे इस विश्वका सृजन हे विभो! आप ही मंगलोंके कर्ता हैं, आप ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। अपनों और दूसरोंको सुख प्रदान करनेवाले हैं और आप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जैसे मकड़ी अपने मुँहसे जाला बनाती है तथा उसको   ही अमंगलोंका भी हितकारी अथवा अहितकारी या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>३१८</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                     | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | ***********************                               |
| मिश्रित फल देनेवाले हैं॥७॥                             | है॥१८॥                                                |
| हे प्रभो! आप ही सदा सब कर्मोंका फल प्रदान              | आप वायुरूप, स्पर्शरूप ईश्वरको नमस्कार है,             |
| करनेवाले हैं। जगत्के समस्त प्राणी पशु कहे गये हैं,     | आप पशुओंके पति, यजमान एवं विधाताको नमस्कार            |
| उनकी रक्षाके कारण ही आपका नाम पशुपति है—ऐसा            | है॥ १९ ॥                                              |
| वेदोंमें कहा गया है॥८॥                                 | आकाशस्वरूप शब्दवाले आप भीमको नमस्कार                  |
| आपसे भिन्न बुद्धि होनेके कारण ही कर्मपर                | है। सोमस्वरूपसे कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले आप महादेवको |
| विश्वास करनेवाले, मर्मभेदी वचन बोलनेवाले, दुरात्मा,    | नमस्कार है ॥ २० ॥                                     |
| दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटुवाक्योंसे दूसरोंको कष्ट | आप उग्र, सूर्यरूप कर्मयोगीको नमस्कार है। हे           |
| पहुँचाते हैं ॥९॥                                       | रुद्र! कालोंके भी काल एवं क्रोधस्वरूप आपके लिये       |
| हे विभो! दुर्दैवद्वारा मारे गये उन लोगोंका वध क्या     | नमस्कार है ॥ २१ ॥                                     |
| आपके द्वारा होना चाहिये, हे भगवन्! हे परमेशान! हे      | शिव, भीम एवं कल्याण करनेवाले आप शिव-                  |
| परप्रभो! आप कृपा कीजिये॥१०॥                            | शंकरको नमस्कार है। [हे प्रभो!] आप उग्र हैं, सभी       |
| परम शान्त, रुद्र ब्रह्मको नमस्कार है। परमात्मा,        | प्राणियोंके नियन्ता हैं एवं हमारा कल्याण करनेवाले     |
| जटाधारी, स्वयंप्रकाश महान् महेशको हमारा नमस्कार        | हैं॥ २२॥                                              |
| है ॥ ११ ॥                                              | आप मयस्कर [सुख प्रदान करनेवाले], विश्वरूप,            |
| आप ही प्रजापतियोंके स्रष्टा, धाता, प्रपितामह,          | ब्रह्म, दुःखोंका नाश करनेवाले, अम्बिकापति तथा         |
| त्रिगुण (सत्त्व, रज, तम)-स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति   | उमापति हैं, आपको नमस्कार है॥ २३॥                      |
| तथा पुरुषसे परे हैं॥ १२॥                               | शर्व, सर्वरूप, पुरुषरूप, परात्मा, सत् एवं असत्की      |
| नीलकण्ठ, विधाता, परमात्मा, विश्व, विश्वके              | अभिव्यक्तिसे हीन, महत्तत्त्वके कारण, संसारमें अनेक    |
| बीज और जगत्के आनन्दभूत आपको नमस्कार है॥ १३॥            | प्रकारसे उत्पन्न होनेवाले, प्रभूतस्वरूप, नीलस्वरूप,   |
| [हे प्रभो!] आप ही ॐकार, वषट्कार, सभीके                 | नीलरुद्र, कद्रुद्र एवं प्रचेताको बार-बार नमस्कार      |
| आदिप्रवर्तक, हन्तकार, स्वधाकार एवं हव्य-कव्यके         | है ॥ २४-२५ ॥                                          |
| सदा भोक्ता हैं॥१४॥                                     | आप मीढुष्टम, देव तथा शिपिविष्टको नमस्कार              |
| हे धर्मपरायण! आपने इस यज्ञका विध्वंस क्यों             | है। देवताओंके शत्रुओंको मारनेवाले तथा सर्वश्रेष्ठको   |
| किया? हे महादेव! आप तो ब्राह्मणोंके रक्षक हैं,         | नमस्कार है॥ २६॥                                       |
| तब हे विभो! आप इस यज्ञके विनाशक कैसे बन                | तारकमन्त्रस्वरूप, सबका उद्धार करनेवाले, तरुणरूप,      |
| गये ? ॥ १५ ॥                                           | परमतेजस्वी, हरिकेश, देव महेश्वरको बार-बार नमस्कार     |
| हे प्रभो! आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्मकी रक्षा             | है॥ २७॥                                               |
| करनेवाले एवं सभी प्राणियोंको शरण प्रदान करनेवाले       | देवताओंका कल्याण करनेवाले, सभी ऐश्वर्योंसे            |
| तथा अनन्त हैं ॥ १६ ॥                                   | युक्त, परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप           |
| हे भगवन्! हे रुद्र! हे सूर्यके समान अमित               | कालकण्ठको नमस्कार है। सुवर्णस्वरूप, परमेश, सुवर्णमय   |
| तेजवाले ! आपको प्रणाम है। रसरूप, जलरूप, जगन्मय-        | शरीरवाले, भीम, भीमरूप एवं भीमकर्ममें रत रहनेवाले      |
| स्वरूप आप भव देवताको नमस्कार है ॥ १७ ॥                 | आपको नमस्कार है॥ २८–२९॥                               |
| सुगन्धवाले पृथ्वीस्वरूप आप शर्वको नमस्कार              | भस्मसे लिप्त शरीरवाले, रुद्राक्षका आभूषण धारण         |
|                                                        | <br>  करनेवाले तथा ह्रस्व-दीर्घ-वामनस्वरूपवाले आपको   |

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ४१ ]                                                                    |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| **************************************                                                        |                                                    |  |
| बार–बार नमस्कार है॥३०॥                                                                        | हे महेश्वर! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र आदि    |  |
| हे देव! दूर रहनेवालों तथा आगे रहनेवालोंका                                                     | समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न          |  |
| वध करनेवाले आपको नमस्कार है। धनुष, शूल,                                                       | हुए हैं ॥ ४३ ॥                                     |  |
| गदा तथा हल धारण करनेवाले आपको नमस्कार                                                         | आप ही आठ प्रकारसे अपने शरीरको विभक्तकर             |  |
| है। अनेक आयुधोंको धारण करनेवाले, दैत्य-दानवोंका                                               | जगत्की रक्षा करते हैं, इस कारण आप अष्टमूर्ति       |  |
| विनाश करनेवाले, सद्य, सद्यरूप तथा सद्योजात आपको                                               | हैं। आप ही ईश्वर, जगत्के आदिकारण तथा करुणामय       |  |
| नमस्कार है। वाम, वामरूप तथा वामनेत्र आपको                                                     | हुं ॥ ४४ ॥                                         |  |
| नमस्कार है। अघोर, परेश एवं विकटको बार-बार                                                     | आपके भयसे वायु सर्वदा बहता रहता है, आपके           |  |
| नमस्कार है॥ ३१—३३॥                                                                            | भयसे अग्नि जलती है, आपके भयसे सूर्य तपता है        |  |
| तत्पुरुष, नाथ, पुराणपुरुष, पुरुषार्थ प्रदान करनेवाले,                                         | तथा आपके ही भयसे मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती        |  |
| व्रतधारी परमेष्ठीको नमस्कार है। ईशान, ईशस्वरूप                                                | है ॥ ४५ ॥                                          |  |
| आपको बार-बार नमस्कार है। ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूप एवं                                             | हे दयासिन्धो! हे महेशान! हे परमेश्वर! आप           |  |
| साक्षात् परमात्मस्वरूपको नमस्कार है॥ ३४-३५॥                                                   | प्रसन्न होइये। हमलोग नष्ट और कर्तव्यशून्य हो गये   |  |
| आप उग्र हैं, सभी दुष्टोंका नियन्त्रण एवं हम                                                   | हैं, अतः हमलोगोंकी रक्षा कीजिये॥४६॥                |  |
| देवताओंका कल्याण करनेवाले हैं। कालकूट विषका                                                   | हे करुणानिधान! हे नाथ! आपने सदैव ही                |  |
| पान करनेवाले, देवताओं आदिकी रक्षा करनेवाले, वीर,                                              | आपत्तियोंमें हमलोगोंकी रक्षा की है। हे शम्भो! उसी  |  |
| वीरभद्र, वीरोंकी रक्षा करनेवाले, त्रिशूलधारी, पशुपति,                                         | प्रकार आज भी हमलोगोंकी रक्षा कीजिये॥४७॥            |  |
| महादेव, महान् आपको नमस्कार है॥ ३६–३७॥                                                         | हे नाथ! हे दुर्गेश! हे कृपा करनेवाले! आप           |  |
| वीरात्मा, श्रेष्ठ विद्यावाले, श्रीकण्ठ, पिनाकी,                                               | प्रजापति दक्षके अपूर्ण यज्ञका उद्धार कीजिये॥४८॥    |  |
| अनन्त, सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोधस्वरूपवाले आपको                                               | भग देवता पूर्ववत् नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान      |  |
| बार-बार नमस्कार है। पर, परमेश, परसे भी पर,                                                    | दक्ष जीवित हो जायँ, पूषा अपने दाँतोंको पूर्ववत्    |  |
| परात्पर, सर्वैश्वर्य-सम्पन्न तथा विश्वमूर्ति आपको                                             | प्राप्त कर लें तथा महर्षि भृगुकी दाढ़ी पूर्ववत् हो |  |
| नमस्कार है ॥ ३८–३९ ॥                                                                          | जाय॥ ४९॥                                           |  |
| विष्णुको अपना मित्र माननेवाले, विष्णुको अपना                                                  | हे शंकर! शस्त्रोंसे तथा पत्थरोंसे छिन्न-भिन्न      |  |
| कुटुम्ब माननेवाले, भानुरूप, भैरव, सबको शरण देनेवाले,                                          | शरीरवाले तथा आपके द्वारा अनुगृहीत देवता आदिको      |  |
| त्रिलोचन एवं [सर्वत्र] विहार करनेवाले [शिवजी]-                                                | आरोग्य प्राप्त हो जाय॥५०॥                          |  |
| को प्रणाम है॥४०॥                                                                              | हे नाथ! इस शेष यज्ञकर्ममें आपका ही पूर्ण           |  |
| मृत्युंजय, शोकस्वरूप, त्रिगुण, गुणरूप, सूर्य-                                                 | भाग हो। आपके उसी रुद्रभागसे ही यज्ञकी पूर्ति       |  |
| चन्द्र-अग्निरूप नेत्रवाले तथा समस्त कारणोंके सेतुस्वरूप                                       | होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥५१॥                 |  |
| आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेजसे सारे                                                      | यह कहकर ब्रह्मासहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर           |  |
| जगत्को व्याप्त किया है। आप परब्रह्म, विकाररहित,                                               | क्षमा करानेके लिये उद्यत हो दण्डके समान पृथिवीपर   |  |
| चिदानन्द एवं प्रकाशवान् हैं॥४१-४२॥                                                            | लेट गये॥५२॥                                        |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें देवताओंद्वारा |                                                    |  |
| स्तुति-वर्णन नामक इकतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ४१ ॥                                          |                                                    |  |

बयालीसवाँ अध्याय भगवान् शिवका देवता आदिपर अनुग्रह, दक्षयज्ञ-मण्डपमें पधारकर दक्षको जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदिद्वारा शिवकी स्तुति

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] मुझ ब्रह्मा, लोकपाल,

प्रजापित तथा मुनियोंसहित विष्णुके अनुनय-विनय करनेपर

परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये। विष्णु आदि देवताओंको आश्वासन देकर उनपर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान

परमेश्वर शिवजी हँसकर कहने लगे—॥१-२॥ श्रीमहादेवजी बोले—हे श्रेष्ठ देवताओ! आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनें, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, हे तात! मैं आप दोनोंका क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात् अज्ञानियोंके द्वारा किये गये अपराधका मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिन्तन ही

शिक्षणार्थ ही मैं दण्ड धारण करता हूँ॥३-४॥ दक्षके यज्ञका विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरोंसे द्वेष करते हैं। दूसरोंके प्रति जैसा व्यवहार किया जायगा, वह अपने लिये ही फलित होगा। अतः दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य कभी नहीं

करता हूँ। इसपर भी मेरी मायासे भ्रान्त प्राणियोंके

करना चाहिये, जो दूसरोंसे द्वेष करता है, वह द्वेष अपने लिये ही होता है॥५-६॥ दक्षका मस्तक जल गया है, इसलिये इनके सिरके स्थानमें बकरेका सिर जोड़ दिया जाय। भग देवता मित्रकी आँखसे यज्ञका भाग देखें। हे तात! पूषा नामक देवता, जिनके दाँत टूट गये हैं, यजमानके दाँतोंसे भलीभाँति पिसे

हुए अन्नका भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बतायी है। मेरा विरोध करनेवाले भृगुकी दाढ़ीके स्थानमें बकरेकी दाढी लगा दी जाय। शेष सभी देवताओंके, जिन्होंने मुझे

यज्ञका उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहलेकी भाँति

ठीक हो जायँ। याज्ञिकोंमेंसे जिनकी भुजाएँ ट्रट गयी हैं, वे अश्वनीकुमारोंकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पूषाके हाथोंसे अपना काम चलायें। यह

मैंने आपलोगोंके प्रेमवश कहा है॥७—१०॥

वेदका अनुसरण करनेवाले सुरसम्राट् चराचरपति दयालु

परमेश्वर महादेवजी चुप हो गये। भगवान् शंकरका वह वचन सुनकर श्रीविष्णु और ब्रह्मासहित सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो गये। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनन्तर

[ श्रीशिवमहापुराण-

दक्षकी यज्ञशालाकी ओर चले॥११-१३॥ इस प्रकार उनकी प्रार्थनासे भगवान् शम्भु विष्णु आदि देवताओंके साथ कनखलमें स्थित प्रजापित दक्षकी यज्ञशालामें गये। उस समय रुद्रदेवने वहाँ यज्ञका और

भगवान् शम्भुको आमन्त्रित करके मुझ ब्रह्मा और

देवर्षियोंके साथ भगवान विष्णु अत्यन्त हर्षित हो पुन:

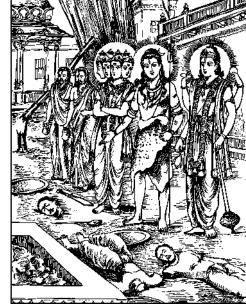

विशेषत: देवताओं तथा ऋषियोंका विध्वंस, जो वीरभद्रके द्वारा किया गया था, उसे देखा॥१४-१५॥

स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य

समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष, गन्धर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमेंसे कुछ लोगोंके अंग

तोड़ डाले गये थे। कुछ लोगोंके बाल नोंच लिये गये थे

और कितने ही उस समरांगणमें मरे पड़े थे॥ १६-१७॥

उस यज्ञकी वैसी दुरवस्था देखकर भगवान् शंकरने

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार कहकर

आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्षको हो गया था, परंतु उस समय शिवजीके दर्शनसे वे तत्काल तुम शीघ्र यहाँ ले आओ॥१८—२०॥ शरद् ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति निर्मल हो गये॥ २८-२९॥ भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने शीघ्रतापूर्वक यद्यपि वे [प्रेमके वशीभृत होकर] मनमें शिवजीकी दक्षका धड़ लाकर उन शम्भुके समक्ष डाल दिया॥ २१॥ स्तुति करनेकी इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय हे मुनिश्रेष्ठ! उसे सिररहित देख लोककल्याणकारी सतीके शरीरत्यागका स्मरण हो गया, इसलिये वे उत्कण्ठासे भगवान् शंकरने आगे खड़े हुए वीरभद्रसे हँसकर पूछा— व्याकुल होनेके कारण स्तुति नहीं कर सके॥ ३०॥ दक्षका सिर कहाँ है ? तब प्रभावशाली वीरभद्रने कहा— तदनन्तर लज्जित होकर दक्ष प्रजापित प्रसन्नचित्त हे शंकर! मैंने तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम हो विनम्रतापूर्वक लोकका कल्याण करनेवाले शंकरकी कर दिया था॥ २२-२३॥ स्तुति करने लगे॥ ३१॥ दक्ष बोले—वरदानी, श्रेष्ठ, महेश्वर, ज्ञाननिधि, वीरभद्रकी यह बात सुनकर भगवान् शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी, जो सनातन देवको नमस्कार करता हूँ। देवाधिदेवोंके भी पहलेसे दे रखी थी। भगवान् भवने उस समय जो कुछ ईश्वर, सुखरूप एवं संसारके एकमात्र बन्धु भगवान् कहा, उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब शंकरजीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३२॥ देवताओंने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर हे विश्वेश्वर! [आप] विश्वरूप, पुरातन, ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं शर्वको दिया॥ २४-२५॥ तदनन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापति दक्षके धड़के नमस्कार करता हूँ। मैं संसारके भावोंका चिन्तन करनेवाले साथ सवनीय पश्—बकरेका सिर जोड़ दिया गया। उस परात्पर शंकरको नमस्कार करता हूँ॥३३॥ हे देवदेव! हे महादेव! आपको नमस्कार है, मुझपर कृपा कीजिये। हे कृपानिधे! हे शम्भो! आज मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। हे शंकर! आपने दण्डके बहाने ही मुझपर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ; हे देव! मुझे आपके तत्त्वका ज्ञान नहीं था॥ ३४-३५॥ हे प्रभो! आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवोंके भी सेव्य, वेदोंसे जाननेयोग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्त्विक स्वरूपका ज्ञान हुआ है, आप सभी लोगोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। आप सत्पुरुषोंके लिये कल्पवृक्ष हैं और दुष्टोंको सदा दण्ड प्रदान करनेवाले हैं। आप सर्वथा स्वतन्त्र परमात्मा हैं एवं भक्तोंको अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले हैं॥ ३६-३७॥ आप परमेश्वरने ही अपने मुखसे विद्या, तप तथा सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी कृपादृष्टि पड़नेसे प्रजापित | व्रत धारण करनेवाले इन ब्राह्मणोंको तत्त्वका साक्षात्कार

\* भगवान् शिवका देवता आदिपर अनुग्रह \*

दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुषकी

सामने करुणानिधि भगवान् शंकरको देखा। पहले

महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्त:करण मलिन

उठते ही दक्षने प्रसन्नचित्त होकर प्रेमपूर्वक अपने

भाँति उठकर खड़े हो गये॥ २६-२७॥

रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ४२ ]

अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्रको बुलाकर हँसते हुए

कहा—हे महाबाहु वीरभद्र! यह तुमने कैसा काम

किया? हे तात! थोडी ही देरमें देवता तथा ऋषि

आदिको बडा भारी दण्ड दे दिया! हे तात! जिसने ऐसा

[द्रोहपूर्ण] कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञका

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-करनेके लिये उत्पन्न किया है॥ ३८॥ अपराध किया है, जो दक्षके पक्षसे आपके गण समस्त गोरूप पशुओंकी रक्षा जिस प्रकार गोपतिद्वारा वीरभद्रके साथ युद्ध किया॥ ४६-४७॥ की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियोंसे रक्षा हे सदाशिव! आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, करते हैं। आप मर्यादाके परिपालक तथा दुर्जनोंके लिये में आपका दास हूँ, आप सभीके पिता हैं। इसलिये दण्ड धारण करते हैं। हे भगवन्! मैंने अनेक प्रकारके आपको हम सबका पालन करना चाहिये॥४८॥ ब्रह्माजी बोले-हे देवदेव! हे महादेव! हे कट् वचनरूपी बाणोंसे आप परमेश्वरको बींध डाला था, फिर भी अत्यन्त क्षीण आशावाले इन देवताओंसहित करुणासागर! हे प्रभो! आप स्वतन्त्र, परमात्मा, परमेश्वर, मुझपर आपने दया ही की है॥३९-४०॥ अद्भय तथा अविनाशी हैं॥४९॥ इसलिये हे शम्भो! हे दीनबन्धो! हे भक्तवत्सल! हे ईश्वर! हे देव! आपने मेरे इस पुत्रपर अनुग्रह आप परात्पर भगवान् मेरे द्वारा की गयी पूजासे सन्तुष्ट किया है, अब आप अपना अपमान भूलकर दक्षके हो जाइये॥४१॥ यज्ञका उद्धार कीजिये। हे देवेश! अब आप प्रसन्न हो ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार लोकका कल्याण जाइये और अपने सभी प्रकारके शापोंसे इसका उद्धार करनेवाले महाप्रभु महेश्वरकी विनम्रतापूर्वक स्तुतिकर कीजिये; आप ज्ञानवान् ही मुझे प्रेरणा देनेवाले हैं और प्रजापित मौन हो गये। उसके बाद भगवान् विष्णु प्रसन्नचित्त आप ही निवारण करनेवाले हैं॥५०-५१॥ होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गद्गद वाणीसे हे महामुने! इस प्रकार परमात्मा महेश्वरकी स्तृति वृषभध्वज शिवकी स्तृति करने लगे—॥ ४२-४३॥ करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तकको झुकाकर विष्णु बोले-हे महादेव! हे महेशान! लोकपर उन्हें प्रणाम किया। तदनन्तर इन्द्र आदि देवतागण एवं अनुग्रह करनेवाले हे दीनबन्धो! हे दयानिधे! आप परब्रह्म लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुखकमलवाले शंकरजीकी परमात्मा हैं। हे प्रभो! आप सर्वव्यापी स्वतन्त्र हैं, आपका स्तुति करने लगे॥५२-५३॥ यश वेदोंसे ही जाना जा सकता है। आपने हमलोगोंपर कृपा उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापतिगण भी प्रसन्तताके साथ शिवजीकी स्तुति करने की है, उससे हमलोग कृतकृत्य हो गये॥ ४४-४५॥ हे महेश्वर! इस मेरे भक्त दुष्ट दक्षने पूर्वमें आपकी लगे। तत्पश्चात् उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मणलोग भी सद्धक्तिसे प्रणामकर अलग-अलग स्तृति करने जो निन्दा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिये; क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर! मैंने भी मूर्खतावश आपका लगे॥ ५४-५५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें दक्षके दुःखनिराकरणका वर्णन नामक बयालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४२॥ तैंतालीसवाँ अध्याय भगवान् शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवोंकी एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना, देवताओंका अपने-अपने लोकोंको प्रस्थान तथा सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्य ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इस प्रकार रमापित | देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्रीविष्णुका समाधान करके विष्णु, मेरे, देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगोंके द्वारा दक्षसे इस प्रकार कहने लगे—॥२॥ स्तुति करनेपर महादेवजी बड़े प्रसन्न हो गये॥१॥ महादेव बोले—हे प्रजापते! हे दक्ष! मैं [जो तब वे शम्भु कृपादृष्टिसे सभी ऋषियों एवं देवताओंको बुछ] कह रहा हूँ, सुनिये, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं

| रुद्रसंहिता-सतीखं०-अ० ४३] * भगवान् शिवका दक्षको अ            | पनी भक्तवत्सलता बताना * ३२३                               |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                      |                                                           |  |
| सबका ईश्वर हूँ और स्वतन्त्र हूँ, फिर भी सदा भक्तोंके         | मेरा भक्त सभी प्राणियोंमें भेदबुद्धि नहीं रखता॥ १५॥       |  |
| अधीन रहता हूँ॥३॥                                             | हे दक्ष! सभी भूतोंके आत्मास्वरूप तथा एक ही                |  |
| चार प्रकारके पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष!          | भाववाले [ ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव]—इन तीनों देवताओंमें |  |
| हे प्रजापते! उनमें पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं॥४॥ | जो भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है॥ १६॥        |  |
| उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है।           | जो नराधम तीनों देवताओंमें भेदबुद्धि रखता है,              |  |
| पहलेके तीन तो सामान्य [भक्त] हैं और चौथा विशिष्ट             | वह निश्चय ही जबतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं,              |  |
| महत्त्वका है॥५॥                                              | तबतक नरकमें निवास करता है॥ १७॥                            |  |
| उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह                | मुझमें परायण होकर जो बुद्धिमान् मनुष्य सभी                |  |
| मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे              | देवताओंकी पूजा करता है, उसे इस प्रकारका ज्ञान हो जाता     |  |
| प्रिय नहीं है, मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ॥६॥                   | है, जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है॥ १८॥             |  |
| वेद-वेदान्तके पारगामी विद्वान् ही मुझ आत्मज्ञानीको           | विधाताकी भक्तिके बिना विष्णुकी भक्ति नहीं हो              |  |
| ज्ञानके द्वारा जान सकते हैं, अल्प बुद्धिवाले ही ज्ञानके      | सकती और विष्णुकी भक्तिके बिना मेरी भक्ति कभी नहीं         |  |
| बिना मुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं॥७॥                 | हो सकती है॥१९॥                                            |  |
| कर्मके वशीभूत मूढ़ मानव न वेदोंसे, न यज्ञोंसे, न             | ऐसा कहकर कृपालु, सबके स्वामी परमेश्वर शिव                 |  |
| दानोंसे और न तपस्यासे ही मुझे पा सकते हैं॥८॥                 | सबको सुनाते हुए फिर यह वचन बोले—॥२०॥                      |  |
| आप केवल कर्मके द्वारा ही इस संसारको पार                      | यदि कोई विष्णुभक्त मेरी निन्दा करेगा और मेरा              |  |
| करना चाहते थे, इसीलिये रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञका            | भक्त विष्णुकी निन्दा करेगा, तो आपको दिये हुए समस्त        |  |
| विनाश किया है। अत: हे दक्ष! आजसे आप बुद्धिके                 | शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें      |  |
| द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञानका आश्रय लेते हुए            | तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती॥२१॥                   |  |
| सावधान होकर कर्म कीजिये॥९-१०॥                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! भगवान् महेश्वरके इस       |  |
| प्रजापते! आप उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात            | सुखकर वचनको सुनकर वहाँ [उपस्थित] सभी देवता,               |  |
| भी सुनिये, मैं अपने सगुण स्वरूपके विषयमें भी धर्मकी          | मुनि आदि अत्यन्त हर्षित हुए॥२२॥                           |  |
| दृष्टिसे गोपनीय बात आपसे कहता हूँ॥११॥                        | शिवको अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुम्बसहित                    |  |
| जगत्का परम कारणरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु                  | प्रसन्नतापूर्वक शिवभक्तिमें तत्पर हो गये और वे देवता      |  |
| हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंप्रकाश तथा          | आदि भी शिवभक्तिपरायण हो गये॥ २३॥                          |  |
| निर्विशेष हूँ॥ १२॥                                           | जिसने जिस प्रकारसे परमात्मा शम्भुकी स्तुति की थी,         |  |
| हे मुने! अपनी [त्रिगुणात्मिका] मायामें प्रवेश                | उसे उसी प्रकार सन्तुष्टचित्त हुए शम्भुने वर दिया॥ २४॥     |  |
| करके मैं ही जगत्का सृजन, पालन और संहार करता                  | हे मुने! उसके बाद भगवान् शिवकी आज्ञा पाकर                 |  |
| हुआ क्रियाओंके अनुरूप [ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र]             | प्रसन्नचित्त हुए शिवभक्त दक्षने शिवजीकी कृपासे यज्ञ       |  |
| नामोंको धारण करता हूँ॥ १३॥                                   | पूरा किया॥ २५॥                                            |  |
| उस अद्वितीय (भेदरहित), केवल (विशुद्ध) मुझ                    | उन्होंने देवताओंको यज्ञभाग दिया और शिवजीको                |  |
| परब्रह्म परमात्मामें अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा      | पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणोंको दान भी       |  |
| अन्य समस्त जीवोंको भिन्न रूपसे देखता है॥१४॥                  | दिया। इस तरह उन्हें शम्भुका अनुग्रह प्राप्त हुआ॥ २६॥      |  |
| जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगोंमें [ ये मुझसे            | इस प्रकार महादेवजीके उस महान् कर्मका विधिपूर्वक           |  |
| भिन्न हैं, ऐसी] परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह          | वर्णन किया गया। प्रजापति दक्षने ऋत्विजोंके सहयोगसे        |  |

उस यज्ञकर्मको विधिवत् समाप्त किया॥ २७॥ कृपासे बिना श्रमके ही उत्तम भक्तिके द्वारा उसे जान लेते हे मुनीश्वर! इस प्रकार परब्रह्मस्वरूप शंकरकी हैं॥ ३६॥ परमात्मा शिवमें एक भी विकार नहीं है, किंतु कृपासे दक्षका यज्ञ पूरा हुआ॥ २८॥ तदनन्तर सब देवता और ऋषि सन्तुष्ट होकर लोकपरायण वे सगुणरूप धारणकर अपना चरित्र लोगोंको दिखाते हैं। हे मुने! जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगोंमें भगवान् शिवके यशका वर्णन करते हुए अपने-अपने स्थानको चले गये। दूसरे लोग भी उस समय वहाँसे बुद्धिमान् वह व्यक्ति इस लोकमें उत्तम सुख एवं [अन्तमें] सुखपूर्वक चले गये॥ २९॥ दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है॥ ३७-३८॥ मैं और भगवान् विष्णु भी अत्यन्त प्रसन्न हो भगवान् इस प्रकार दक्षकन्या सती [यज्ञमें] अपने शरीरको शिवके सदा सर्वमंगलदायक सुयशका निरन्तर गान करते त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुए अपने–अपने स्थानको सानन्द चल दिये॥ ३०॥ हुईं, यह बात प्रसिद्ध ही है॥३९॥ सत्पुरुषोंको आश्रय देनेवाले महादेवजी भी दक्षसे तत्पश्चात् वहाँ तपस्या करके गौरी शिवाने भगवान् शिवका पतिरूपमें वरण किया। वे उनकी वाम-अर्धांगिनी प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नताके साथ गणोंसहित अपने निवासस्थान कैलास पर्वतपर चले गये॥ ३१॥ होकर अद्भुत लीलाएँ करने लगीं॥४०॥ अपने पर्वतपर आकर शम्भुने अपनी प्रिया सतीका [हे नारद!] इस प्रकार मैंने आपसे सतीके परम

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

श्रीशिवमहापुराण-

विज्ञानमय भगवान् शंकरने लौकिक गतिका अवलम्बनकर अपने सकामभावको प्रकट करते हुए तथा सतीचरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया॥ ३३॥ हे मुने! वे सज्जनोंके शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करनेवाले तथा परब्रह्म हैं, उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँसे हो सकता है!॥३४॥ जब मैं और विष्णु भी उनके भेदको कभी नहीं

जान पाये, तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा

योगिजनकी बात ही क्या है!॥३५॥

स्मरण किया और प्रधान गणोंसे वह कथा कही॥ ३२॥

भगवान् शंकरकी महिमा अनन्त है, जिसे बड़े-बड़े

विद्वान् भी जाननेमें असमर्थ हैं, किंतु भक्तलोग उनकी | प्राप्त करता है॥ ४४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके द्वितीय सतीखण्डमें दक्षयज्ञके अनुसन्धानका वर्णन नामक तैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४३॥

फल प्रदान करनेवाला है॥४२॥

अद्भृत चरित्रका वर्णन किया, जो भोग-मोक्षको देनेवाला, दिव्य तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है॥ ४१॥

करनेवाला, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला और पुत्र-पौत्ररूप

है और अन्य मनुष्योंको सुनाता है। वह [इस लोकमें]

सम्पूर्ण कर्मोंका फल पाकर परलोकमें परमगति प्राप्त

है, वह भी समस्त सुखोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष

यह आख्यान कालुष्यरहित, पवित्र, दूसरोंको पवित्र

हे तात! जो भक्तिमान् पुरुष भक्तिभावसे इसे सुनता

जो इस शुभ आख्यानको पढ़ता है अथवा पढ़ाता

॥ द्वितीय रुद्रसंहिताका द्वितीय सतीखण्ड पूर्ण हुआ॥

करता है॥ ४३॥

# श्रीशिवमहापुराण

## द्वितीय रुद्रसंहिता [ तृतीय—पार्वतीखण्ड ]

#### पहला अध्याय

#### पितरोंकी कन्या मेनाके साथ हिमालयके विवाहका वर्णन

नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! अपने पिताके यज्ञमें शरीरका त्यागकर दक्षकन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालयकी पुत्री बनीं और किस तरह अत्यन्त उग्र तपस्या

करके उन्होंने शिवजीको पतिरूपमें प्राप्त किया? मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूपसे बताइये॥ १-२॥

ब्रह्माजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! आप शिवाके परम

पावन, दिव्य, सभी पापोंको दूर करनेवाले, कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्रको सुनिये॥३॥

दक्षकन्या सती देवी जब प्रसन्नचित्त होकर शिवजीके

साथ हिमालय पर्वतपर लीलापूर्वक क्रीड़ा करती थीं, उस समय मातृप्रेमसे भरी हुई हिमालयकी प्रिया मेना 'सम्पूर्ण

सिद्धियोंसे युक्त यह मेरी पुत्री है'-ऐसा समझकर

उनकी सेवामें संलग्न रहती थीं॥४-५॥

हे मुने! दक्षकन्या सती देवीने जब पिता दक्षके द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञमें अपना शरीर त्याग

दिया, उस समय हिमालयप्रिया मेना शिवलोकमें स्थित उन भगवती सतीकी आराधना करना चाह रही थीं॥ ६-७॥

उन्हींके गर्भसे मैं पुत्रीके रूपमें उत्पन्न होऊँ—ऐसा

हृदयमें विचार करके शरीरका त्याग करनेवाली सतीने हिमालयकी पुत्री होनेके लिये मनमें निश्चय किया॥८॥

देहत्यागके अनन्तर समय आनेपर सभी देवताओंके द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नतापूर्वक मेनका (मेना)-

की पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुईं॥९॥

उन देवीका नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारदके उपदेशसे अत्यन्त कठोर तपस्याकर पुनः शिवजीको पतिरूपमें प्राप्त किया॥१०॥ हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ! आप मुझसे मेनकाकी उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्रका वर्णन कीजिये॥११॥

नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे विधे! हे महाप्राज्ञ!

जिनसे भगवती सतीने पुत्रीके रूपमें जन्म लिया, वे

मेनका देवी धन्य हैं। इसीलिये वे पतिव्रता मेना सभी

लोगोंकी मान्य और धन्य हैं॥१२॥

**ब्रह्माजी बोले**—हे नारद! हे मुने! आप पार्वतीकी माताके जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन

चिरित्रको सुनिये। हे मुनिश्रेष्ठ! उत्तर दिशामें पर्वतोंका राजा हिमालय नामक महान् पर्वत है। जो महातेजस्वी

और समृद्धिशाली है॥१३–१४॥

जंगम तथा स्थावरभेदसे उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, मैं उसके सूक्ष्म स्वरूपका संक्षेपमें वर्णन कर रहा हूँ। वह

पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकारके रत्नोंका आकर (खान) है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्रके भीतर प्रवेश

करके पृथ्वीके मानदण्डकी भाँति स्थित है॥१५-१६॥

वह नाना प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त है, अनेक शिखरोंके कारण विचित्र शोभासे सम्पन्न है और सुखी

सिंह, व्याघ्र आदि पशुओंसे सदा सेवित रहता है॥ १७॥

वह हिमका भण्डार है, अत्यन्त उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्योंके कारण विचित्र है; देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उसपर रहते हैं तथा वह भगवान् शिवको

बहुत ही प्रिय है॥ १८॥

वह तप करनेका स्थान है, अत्यन्त पावन है, महात्माओंको भी पवित्र करनेवाला है, तपस्यामें अत्यन्त

शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकारकी धातुओंकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-खान है और शुभ है। वह दिव्य रूपवाला है, सर्वांगसुन्दर पितरोंने परस्पर विचार करके कन्याओंके शापका स्मरण है, रमणीय है, शैलराजोंका भी राजा है, विष्णुका अंश करके इस बातको स्वीकार कर लिया॥ २६॥ है, विकाररहित एवं सज्जन पुरुषोंका प्रिय है ॥ १९-२० ॥ उन लोगोंने अपनी कन्या मेनाका विवाह विधिपूर्वक उस पर्वतने अपनी कुलपरम्पराकी स्थितिके लिये, हिमालयके साथ कर दिया; उस मंगलमय विवाहमें धर्मकी अभिवृद्धिके लिये और देवताओं तथा पितरोंका महान् उत्सव हुआ॥ २७॥ हित करनेकी अभिलाषासे अपना विवाह करनेकी इच्छा वामदेव शंकरका स्मरणकर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाहमें आये॥ २८॥ की। हे मुनीश्वर! उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थका विचार करके दिव्य पितरोंके पास आकर उनसे उन लोगोंने अनेक प्रकारके दान देकर उत्सव प्रसन्ततापूर्वक कहने लगे—॥ २१-२२॥ करवाया, तदनन्तर वे दिव्य पितरोंकी प्रशंसा करके देवता बोले—हे पितरो! आप सभी प्रसन्नचित्त हिमालयकी प्रशंसा करने लगे॥ २९॥ होकर हमारी बात सुनें और यदि आपलोगोंको देवताओंका इसके बाद परम आनन्दसे युक्त वे सभी देवता तथा कार्य करना अभीष्ट हो, तो शीघ्र वैसा ही करें॥ २३॥ मुनीश्वर शिवा एवं शिवका स्मरण करते हुए अपने-आपलोगोंकी मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध अपने निवासस्थानको चले गये॥३०॥ है, वह मंगलरूपिणी है, उसका विवाह आपलोग उधर, पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकारके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक हिमालय नामक पर्वतसे कर उपहार प्राप्तकर उस प्रिया मेनाके साथ विवाह करके दीजिये। ऐसा करनेपर सभी लोगोंका महान् लाभ होगा अपने घर आये और परम प्रसन्न हुए॥३१॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! मैंने मेनाके साथ और आपलोगोंके तथा देवताओंके दु:खोंका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा॥ २४-२५॥ हिमालयके सुखद पवित्र विवाहका वर्णन कर दिया। ब्रह्माजी बोले—देवताओंकी यह बात सुनकर अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?॥३२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें हिमाचलिववाह-वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ दूसरा अध्याय पितरोंकी तीन मानसी कन्याओं — मेना, धन्या और कलावतीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथा सनकादिद्वारा प्राप्त शाप एवं वरदानका वर्णन आदिके साथ किया। हे नारद! यह सारा वृत्तान्त आपको नारदजी बोले—हे महाप्राज्ञ!हे विधे!अब आदर-पूर्वक मेनाकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये और शापके भी विदित ही है, अब प्रस्तुत कथाका श्रवण कीजिये॥४॥ विषयमें बताइये, इस प्रकार मेरे सन्देहको दूर कीजिये॥ १॥ उन्होंने उनमेंसे स्वधा नामकी कन्या पितरोंको दी। ब्रह्माजी बोले—हे नारद! हे सुतवर्य! हे महाबुध! उस स्वधासे धर्ममूर्तिरूपा सौभाग्यवती तीन कन्याएँ आप इन मुनिगणोंके साथ विवेकपूर्वक मेनाकी उत्पत्तिके उत्पन्न हुईं। हे मुनीश्वर! उन कन्याओं के पवित्र, सदा वृत्तान्तको अत्यन्त प्रेमपूर्वक सुनिये, मैं कह रहा हूँ॥२॥ विघ्नोंका हरण करनेवाले तथा महामंगल प्रदान करनेवाले हे मुने! मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्रकी चर्चा नामोंको मुझसे सुनिये॥५-६॥ पहले की थी; उनके यहाँ सृष्टिकी कारणभूता साठ सबसे बड़ी कन्याका नाम मेना, मझली कन्याका कन्याएँ उत्पन्न हुईं॥३॥ नाम धन्या तथा अन्तिम कन्याका नाम कलावती था-ये सभी कन्याएँ पितरोंके मनसे प्रादुर्भृत हुई थीं॥७॥ उन्होंने उन कन्याओंका विवाह श्रेष्ठ कश्यप

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २]* पितरोंकी कन्याओं—मेना     | -धन्या-कलावतीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त * ३२७            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ***********************************                     | **************************************                 |
| ये अयोनिजा कन्याएँ लोकाचारके अनुसार स्वधाकी             | नरभावसे मोहित हो गयी हो, अत: इस स्वर्गसे दूर चली       |
| पुत्रियाँ कही गयी हैं। इनके पवित्र नामोंका उच्चारण करके | जाओ और अज्ञानसे मोहित होनेके कारण तुम तीनों ही         |
| मनुष्य समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है॥८॥            | मनुष्योंकी स्त्रियाँ बनो। इस प्रकार तुमलोग अपने कर्मके |
| वे जगत्की वन्दनीया, लोकमाता, परमानन्दको                 | प्रभावसे इस प्रकारका फल प्राप्त करो॥ २१-२२॥            |
| देनेवाली, योगिनीस्वरूपा, उत्कृष्ट, ज्ञानकी निधि तथा     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —यह सुनकर वे साध्वी कन्याएँ      |
| तीनों लोकोंमें विचरण करनेवाली हुईं॥९॥                   | आश्चर्यचिकत हो गयीं और उनके चरणोंमें गिरकर             |
| हे मुनीश्वर! एक समयकी बात है—वे तीनों बहनें             | विनम्रतासे सिर झुकाकर कहने लगीं॥ २३॥                   |
| भगवान् विष्णुके निवासस्थान श्वेतद्वीपमें उनके दर्शनके   | <b>पितृकन्याएँ बोलीं</b> —हे मुनिवर्य! हे दयासागर!     |
| लिये गर्यों। भक्तिपूर्वक विष्णुको प्रणाम तथा उनकी       | अब हमलोगोंपर प्रसन्न हो जाइये, हमलोगोंने मूढ़ होनेके   |
| स्तुति करके वे उनकी आज्ञासे वहीं रुक गयीं। वहाँ उस      | कारण आपको श्रद्धासे प्रणाम नहीं किया॥ २४॥              |
| समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था॥१०–११॥                    | हे विप्र! अत: हमलोगोंने उसका फल पाया। हे               |
| हे मुने! उसी अवसरपर [मुझ] ब्रह्माके पुत्र               | महामुने! इसमें आपका दोष नहीं है। आप हमलोगोंपर          |
| सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गये और श्रीहरिको प्रणामकर        | दया कीजिये, जिससे हमलोगोंको पुन: स्वर्गलोककी           |
| वहीं उनकी आज्ञासे बैठ गये। तब सभी लोग सनकादि            | प्राप्ति हो॥ २५॥                                       |
| मुनियोंको देखकर वहाँ बैठे हुए लोकवन्दित देवता           | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! तब उनकी यह बात          |
| आदिको प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए॥१२-१३॥              | सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिवजीकी मायासे प्रेरित हो   |
| किंतु हे मुने! वे तीनों बहनें परात्पर शंकरकी मायासे     | शापसे उद्धारका उपाय कहने लगे॥ २६॥                      |
| मोहित होनेके कारण प्रारब्धसे विवश हो नहीं उठीं॥ १४॥     | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे पितरोंकी तीनों कन्याओ!       |
| शिवजीकी माया अत्यन्त प्रबल है, जो सब                    | तुमलोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे    |
| लोकोंको मोहित करनेवाली है। समस्त संसार उसीके            | शोकका नाश करनेवाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान        |
| अधीन है, वह शिवकी इच्छा कही जाती है॥१५॥                 | करनेवाली है॥ २७॥                                       |
| उसीको प्रारब्ध भी कहा जाता है, उसके अनेक                | तुममेंसे जो ज्येष्ठ है, वह विष्णुके अंशभूत हिमालय-     |
| नाम हैं। वह शिवकी इच्छासे ही प्रवृत्त होती है, इसमें    | गिरिकी पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी॥ २८॥    |
| सन्देह नहीं है। उसी [शिवमाया]-के अधीन होकर उन           | योगिनीस्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा              |
| कन्याओंने सनक आदिको प्रणाम नहीं किया। वे केवल           | जनककी पत्नी होगी, उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी,         |
| उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गयीं॥१६-१७॥             | जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती            |
| ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरोंने उनके उस          | वैश्य वृषभानकी पत्नी होगी, जिसकी पुत्रीके रूपमें       |
| प्रकारके व्यवहारको देखकर अत्यधिक असह्य क्रोध            | द्वापरके अन्तमें राधाजी प्रकट होंगी॥ २९-३०॥            |
| किया। तब शिवजीकी इच्छासे मोहित हुए योगीश्वर             | योगिनी मेनका पार्वतीके वरदानसे अपने पतिके              |
| सनत्कुमार क्रोधित होकर दण्डित करनेवाला शाप देते         | साथ उसी शरीरसे परम पद कैलासको जायगी तथा यह             |
| हुए उनसे कहने लगे—॥१८-१९॥                               | धन्या जनकवंशमें उत्पन्न जीवन्मुक्त तथा महायोगी         |
| सनत्कुमार बोले—तुम तीनों बहनें पितरोंकी                 | सीरध्वजको पतिरूपमें प्राप्तकर सीताको जन्म देगी तथा     |
| कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञानसे रहित और वेदतत्त्वके   | वैकुण्ठधामको जायगी॥ ३१–३२॥                             |
| ज्ञानसे शून्य हो॥२०॥                                    | वृषभानके साथ विवाह होनेके कारण जीवन्मुक्त              |
| अभिमानमें भरी हुई तुमलोगोंने न तो हमारा                 | कलावती भी अपनी कन्याके साथ गोलोक जायगी,                |
| अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया, तुमलोग            | इसमें संशय नहीं है॥ ३३॥                                |

[इस संसारमें] बिना विपत्तिके किसको कहाँ मेनाकी कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर महत्त्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करनेवालोंके दु:ख दूर तपकर शिवजीकी पत्नी होंगी, धन्याकी पुत्री कही गयी हो जानेपर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है॥३४॥ सीता [भगवान्] रामकी पत्नी होंगी, जो लौकिक तुमलोग पितरोंकी कन्याएँ हो और स्वर्गमें विलास आचारका आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी और साक्षात् गोलोकवासिनी कलावतीपुत्री राधा अपने गुप्त करनेवाली हो। अब विष्णुका दर्शन हो जानेसे तुमलोगोंके स्नेहसे बँधी हुई श्रीकृष्णकी पत्नी होंगी॥ ३८—४०॥ कर्मका क्षय हो गया है॥ ३५॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कहकर सबके द्वारा यह कहकर क्रोधरहित हुए मुनीश्वरने ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले शिवजीका स्मरण करके पुन: स्तुत वे भगवान् सनत्कुमार मुनि अपने भाइयोंसहित वहीं अन्तर्हित हो गये॥४१॥ कहा—[हे पितृकन्याओ!] तुमलोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यन्त सुखदायक है। हे तात! पितरोंकी मानसी कन्याएँ वे तीनों बहनें शिवजीमें भक्ति रखनेवाली तुमलोग सदा धन्य, मान्य पापरहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धामको चली और बार-बार पूजनीय हो॥ ३६-३७॥ गयीं ॥ ४२ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पूर्वगतिवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ २॥ तीसरा अध्याय विष्णु आदि देवताओंका हिमालयके पास जाना, उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बाकी स्तुति करना नारदजी बोले—हे विधे!हे प्राज्ञ!हे महाबुद्धिमान्! मनाया और सद्बुद्धिसे ब्राह्मणों, बन्धुजनों एवं अन्य हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ! इसके बाद विष्णुके सद्गुरु शिवका श्रेष्ठ लोगोंका अर्चन किया॥७॥ क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिये॥१॥ तत्पश्चात् सभी सन्तुष्ट ब्राह्मण, बन्धुजन तथा आपने मेनाके पूर्वजन्मकी शुभ एवं अद्भुत कथा अन्यलोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। हिमालय भी अत्यन्त प्रसन्न होकर

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

कही। उनके विवाहप्रसंगको भी मैंने भलीभाँति सुन लिया, अब उनके उत्तम चरित्रको कहिये॥२॥ हिमालयने मेनाके साथ विवाह करनेके बाद क्या

और कठोर तपकर किस प्रकार शिवजीको पतिरूपमें प्राप्त किया? यह सब बताइये और हे ब्रह्मन्! शंकरके

किया? जगदम्बा पार्वतीने उनसे किस प्रकार जन्म लिया

यशका विस्तारसे वर्णन कीजिये॥ ३-४॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! आप शंकरके कल्याणकारी उत्तम यशको सुनिये, जिसे सुनकर ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध

हो जाता है और सभी मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है॥५॥

हे नारद! जब मेनाके साथ विवाह करके हिमवान्

घर गये, तब तीनों लोकोंमें बड़ा भारी उत्सव हुआ॥६॥

आया और उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बहने लगे॥ १२॥ हे मुने! तब हिमालय प्रसन्न मनसे अत्यन्त

भक्तिसे स्तुति की। हिमालयके शरीरमें महान् रोमांच हो

अपने सुखदायक घरमें, अन्य रम्य स्थानमें तथा नन्दन

हे मुने! उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और

गिरिराजने उन देवताओंको आया हुआ देखकर

हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये हुए उन्होंने उत्तम

प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्यकी

सराहना करते हुए भक्तिभावसे उनका सत्कार किया॥ ११॥

आदि वनोंमें भी मेनाके साथ रमण करने लगे॥ ८-९॥

हिमालयने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर परमोत्सव प्रेमपूर्वक प्रणाम करके और विनीतभावसे खड़े हो विष्णु

महात्मा मुनि गिरिराजके पास गये॥ १०॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३ ] * विष्णु आदि देवताओंका हिमालयके पास जाना * ३२९ |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                      |                                                            |  |
| आदि देवताओंसे कहने लगे—॥१३॥                                                  | देवता बोले—हे देवि! हे उमे! हे जगन्मात:!                   |  |
| हिमाचल बोले—आज मेरा जन्म सफल हो गया,                                         | शिवलोकमें निवास करनेवाली हे सदाशिवप्रिये! हे दुर्गे!       |  |
| आज मेरी महान् तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान                                  | हे महेश्वरि! हम आपको प्रणाम करते हैं॥ २६॥                  |  |
| सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएँ सफल हो गयीं॥ १४॥                                 | हमलोग श्रीशक्ति, पावन, शान्त, पुष्टिरूपिणी, परम            |  |
| आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो                                  | तथा महत् और अव्यक्तरूपिणी [आपको] भक्तिपूर्वक               |  |
| गयी, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब                           | प्रणाम करते हैं॥ २७॥                                       |  |
| कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि आप                              | कल्याणरूपिणी, कल्याण करनेवाली, शुद्ध, स्थूल,               |  |
| सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे                                    | सूक्ष्म, सबका परम आश्रय और अन्तर्विद्या तथा सुविद्यासे     |  |
| हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आपलोग प्रसन्नतापूर्वक                              | प्रसन्न होनेवाली आपको हम नमस्कार करते हैं॥ २८॥             |  |
| उचित कार्यके लिये आज्ञा दें॥१५-१६॥                                           | आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप      |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब हिमालयके इस वचनको                                  | ही सर्वगोचरा हैं, सूर्यमें रहनेवाली प्रकाशरूपा आप ही हैं   |  |
| सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्यकी सिद्धिको                              | तथा आप अपने प्रपंचको प्रकाशित करनेवाली हैं॥ २९॥            |  |
| मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे—॥१७॥                                             | जो ब्रह्माण्डमें तथा समस्त जीवोंमें रहनेवाली हैं           |  |
| देवता बोले—हे महाप्राज्ञ हिमालय! हमारा                                       | और जो ब्रह्मासे लेकर समस्त तृणपर्यन्त संसारको तृप्त        |  |
| हितकारक वचन सुनिये, हम सब लोग जिस कामके                                      | करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं॥३०॥                    |  |
| लिये यहाँ आये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं॥ १८॥                      | आप ही गायत्री हैं, आप ही वेदमाता सावित्री एवं              |  |
| हे गिरे! पहले जो जगदम्बा उमा दक्षकन्या सतीके                                 | सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत्की वार्ता हैं, आप ही          |  |
| रूपमें उत्पन्न हुई थीं और रुद्रपत्नी होकर चिरकालतक                           | वेदत्रयी एवं धर्मस्वरूपा हैं॥३१॥                           |  |
| इस भूतलपर क्रीड़ा करती रहीं, वे ही जगदम्बा अपने                              | आप ही समस्त प्राणियोंमें निद्रा, क्षुधा, तृप्ति,           |  |
| पितासे अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके                                | तृष्णा, कान्ति, छवि तथा तुष्टिरूपसे विराजमान हैं। आप       |  |
| [यज्ञमें] शरीरका त्यागकर अपने परम धामको चली                                  | सदा सबको आनन्द देनेवाली हैं॥ ३२॥                           |  |
| गयीं ॥ १९–२० ॥                                                               | पुण्यकर्ताओंमें आप लक्ष्मीरूपा हैं, पापियोंको दण्ड         |  |
| हे हिमगिरे! यह कथा लोकमें विख्यात है और                                      | देनेके लिये आप ज्येष्ठा (अलक्ष्मी) हैं। आप सम्पूर्ण        |  |
| आपको भी विदित है। अब ऐसा होनेपर (आपके यहाँ                                   | जगत्की शान्ति, धात्री तथा प्राणपोषिणी माता हैं॥ ३३॥        |  |
| उनके उत्पन्न होनेपर) सभी देवगणोंका तथा आपका भी                               | आप पाँचों भूतोंके सारतत्त्वको प्रकट करनेवाली               |  |
| बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके                                      | तत्त्वस्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञोंकी नीति तथा              |  |
| वशमें हो जायँगे॥ २१-२२॥                                                      | व्यवसायरूपिणी हैं॥ ३४॥                                     |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उन विष्णु आदि देवताओंकी यह                            | आप ही सामवेदकी गीतिस्वरूपा हैं, आप ही यजुर्वेदकी           |  |
| बात सुनकर गिरिराजने उनको आदर देनेके लिये नहीं,                               | ग्रन्थि हैं, आप ही ऋग्वेदकी ऋचारूप स्तुति तथा अथर्ववेदकी   |  |
| अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर 'तथास्तु'—ऐसा कहा॥ २३॥                         | मात्रा हैं और आप ही मोक्षस्वरूपा हैं॥ ३५॥                  |  |
| तत्पश्चात् वे देवता [उमाको प्रसन्न करनेकी] उस                                | जो सभी देवगणोंकी शक्ति हैं, तमोमयी हैं,                    |  |
| विधिको हिमालयसे आदरपूर्वक कहकर स्वयं शंकरप्रिया                              | एकमात्र धारण–पोषण गुणोंसे देखनेमें आती हैं, रजोगुणके       |  |
| उमाकी शरणमें गये॥ २४॥                                                        | प्रपंचसे केवल सृष्टिरूपा हैं तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी |  |
| वे देवता उत्तम स्थानपर स्थित होकर मनसे                                       | सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं॥ ३६॥                      |  |
| जगदम्बाका स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें                                  | कराल संसारसागरके महान् दु:खोंसे पार करानेवाली              |  |
| प्रणामकर श्रद्धाके साथ उनकी स्तुति करने लगे॥ २५॥                             | पालरहित नौकारूपिणी, अष्टांगयोगके पालनरूपी क्रीडामें        |  |

दक्ष और विन्ध्यपर्वतपर निवास करनेवाली उन भगवतीको | निद्रारूपमें प्रवृत्त होती हैं, वे संसारकी स्थिति तथा पालनके लिये हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥ ३८॥ हम प्रणाम करते हैं॥ ३७॥ जो प्राणियोंके नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष:स्थल ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा

एवं मनमें प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान | सतीकी स्तुति करके [अपने] हृदयमें विशुद्ध प्रेमलिये वे

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार देवताओंके द्वारा स्तुति किये जानेपर दुर्ग नामक राक्षसके द्वारा उत्पन्न संकटका नाश करनेवाली जगन्माता देवी दुर्गा देवताओंके

समक्ष प्रकट हुईं॥१॥

वे रत्नोंसे जटित, दिव्य, परम अद्भुत, किंकिणीजालसे युक्त, कोमल बिछौनेवाले तथा श्रेष्ठ रथपर विराजमान

थीं॥२॥ करोड़ों सूर्योंसे भी अधिक प्रभायुक्त, रम्य अंगोंसे

भासित, अपनी तेजोराशिके बीच विराजमान, सुन्दर रूपवाली, अनुपम छविसे सम्पन्न, अतुलनीय, महामाया,

करती हैं, जो संसारके कल्याणके लिये सुखकारी । सब देवता उनके दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े रहे ॥ ३९ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें देवस्तुतिवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३॥

रहित, नित्या, शिवलोकमें निवास करनेवाली, त्रिदेवजननी,

चण्डी, शिवा, सभी कष्टोंका नाश करनेवाली, सबकी

माता, महानिद्रा, सभी स्वजनों (भक्तों)-को मोक्ष प्रदान करनेवाली उन भगवती शिवाको तेजोराशिकी प्रभाके रूपमें

देवताओंने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शनकी अभिलाषा-

[ श्रीशिवमहापुराण-

## चौथा अध्याय

### उमादेवीका दिव्यरूपमें देवताओंको दर्शन देना और अवतार ग्रहण करनेका आश्वासन देना

वाले देवताओंने पुन: उनकी स्तृति की ॥ ३—६॥ इसके बाद [भगवतीके] दर्शनके अभिलाषी देवगण उन जगदम्बाकी कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। [देवीके दर्शनसे] सभी देवगणोंको महान् आनन्द प्राप्त हुआ। उन्होंने बार-बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूपसे उनकी स्तृति करने लगे—॥७-८॥ देवता बोले—हे शिवं! हे शर्वाणि! हे कल्याणि! हे जगदम्ब! हे महेश्वरि! हम सभी देवता सबके दु:खोंका नाश करनेवाली आपको सदा प्रणाम करते हैं॥९॥ हे देवेशि! वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्णरूपसे नहीं जानते हैं। हे शिवे! आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मनसे अगोचर है। श्रुति भी चिकत होकर सदा अतद्-

शरणागत भक्तोंको कहीं भी भय आदि नहीं होता॥ १२॥ हे अम्बिके! हम सब आपके दास हैं, अत: अब सदाशिवके साथ विलास करनेवाली, त्रिगुणात्मिका, गुणोंसे आप प्रेमयुक्त होकर हमारी प्रार्थना सुनें। हे देवि! हमलोग

व्यावृत्तिसे (नेति-नेति कहते हुए) आपका वर्णन करती

है, तो फिर दूसरोंकी बात ही क्या है!॥१०-११॥

बहत-से भक्त आपकी महिमाको जानते हैं। आपके

[हे शिवे!] भक्तिसे आपकी कृपा प्राप्त करके

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४] * उमादेवीका दिव्यरूपमें र<br>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| आपको महिमाका थोड़ा-सा वर्णन करते हैं॥१३॥                                                           |                                                       |
| आप पहले दक्षकी पुत्री होकर शिवजीकी प्रिया                                                          | इस समय भी वे नित्यप्रति मेरी भक्तिपूर्वक सेवा         |
| बनी थीं, आपने [उस समय] ब्रह्मा तथा अन्य लोगोंके                                                    | कर रहे हैं और मेना विशेषकर अपनी पुत्रीरूपमें सेवा     |
| महान् दु:खको दूर किया था॥१४॥                                                                       | करती हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ २७॥                   |
| आपने अपने पितासे अनादर प्राप्तकर अपनी                                                              | अतः रुद्र तथा आपलोग [अपने-अपने धामको]                 |
| प्रतिज्ञाके अनुसार अपने शरीरका त्याग किया और आप                                                    | जायँ, मैं हिमालयके घर अवतार लूँगी, इससे सभी           |
| अपने धामको चली गयी थीं, जिसके कारण महादेवजीने                                                      | लोगोंका दु:ख दूर हो जायगा॥ २८॥                        |
| दु:ख पाया था। किंतु हे महेश्वरि! देवताओंका वह                                                      | आप सब लोग अपने-अपने घर जायँ और                        |
| कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिये हम समस्त देवता एवं                                                    | चिरकालतक सुखी रहें। मैं मेनाकी पुत्रीके रूपमें अवतार  |
| मुनिगण आपकी शरणमें आये हुए हैं॥१५-१६॥                                                              | लेकर सभीको सुख प्रदान करूँगी॥ २९॥                     |
| हे महेशानि! आप देवताओंके मनोरथको पूर्ण                                                             | यह मेरा अत्यन्त गुप्त मत है कि मैं शिवजीकी            |
| कीजिये, जिससे हे शिवे! सनत्कुमारका [कहा हुआ]                                                       | पत्नी बनूँगी। भगवान् शिवकी लीला अद्भुत है, वह         |
| वचन सफल हो॥१७॥                                                                                     | ज्ञानियोंको भी मोहमें डालनेवाली है॥ ३०॥               |
| हे देवि! आप पृथ्वीपर अवतरित होकर पुन: शिवजीकी                                                      | हे देवगणो! जबसे मैंने दक्षके यज्ञमें जाकर             |
| पत्नी बनें और यथायोग्य लीला करें, जिससे देवगण                                                      | पिताद्वारा अपने स्वामीका अनादर देखकर दक्षोत्पन्न      |
| सुखी हो जायँ, हे देवि! कैलासपर्वतपर स्थित भगवान्                                                   | अपने शरीरको त्याग दिया है, उसी समयसे वे               |
| शिवजी भी सुखी हो जायँ, सभी लोग सुखी हो जायँ                                                        | कालाग्निसंज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगम्बर होकर मेरी      |
| और पूर्णरूपसे दु:खका विनाश हो जाय॥१८-१९॥                                                           | चिन्तामें संलग्न हैं॥ ३१-३२॥                          |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] विष्णु आदि सब                                                    | मेरे रोषको देखकर अपने पिताके यज्ञमें गयी हुई          |
| देवता यह कहकर प्रेमसे मग्न हो गये और वे भक्तिपूर्वक                                                | धर्मज्ञ सतीने [मेरी] प्रीतिके कारण अपना शरीर त्याग    |
| विनम्रतासे सिर झुकाये मौन खड़े हो गये॥२०॥                                                          | दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेष            |
| शिवा भी देवताओंकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो                                                          | धारणकर योगी हो भटक गये। वे महेश्वर मेरे सतीरूपका      |
| गयीं। अपनी स्तुतिके कारणका विचारकर तथा प्रभु                                                       | वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं॥ ३३-३४॥                  |
| शिवजीका स्मरणकर भक्तवत्सला तथा दयामयी उमादेवी                                                      | उन्होंने उसी समयसे कामजन्य उत्तम सुखका                |
| विष्णु आदि उन देवताओंको सम्बोधित करके हँसकर                                                        | परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेष धारणकर      |
| कहने लगीं—॥ २१-२२॥                                                                                 | वे अत्यन्त दुखी हो गये हैं॥ ३५॥                       |
| उमा बोलीं—हे हरे! हे विधे! हे देवताओ! हे                                                           | हे विष्णो! हे विधे! हे देवगणो! हे मुनिगणो!            |
| मुनिगण! अब आप सभी लोग दु:खरहित हो जाइये और                                                         | आपलोग महाप्रभु महेश्वरकी भुवनपालिनी अन्य लीला         |
| मेरी बात सुनिये। मैं [आपलोगोंपर] प्रसन्न हूँ, इसमें                                                | भी सुनें। ज्ञानी होते हुए भी विरहमें व्याकुल वे मेरी  |
| सन्देह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्यको सर्वत्र सुख प्रदान                                         | अस्थियोंकी माला बनाकर धारण किये रहते हैं, फिर भी      |
| करनेवाला है। दक्ष आदिको जो मोह उत्पन्न हुआ, वह                                                     | उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिलती है॥ ३६–३७॥           |
| सब मेरे द्वारा ही किया गया था॥२३-२४॥                                                               | वे प्रभु अनाथके समान इधर-उधर घूमते हुए ऊँचे           |
| मैं पृथिवीपर पूर्ण अवतार ग्रहण करूँगी, इसमें                                                       | स्वरमें रोते रहते हैं, उन्हें उचित तथा अनुचितका ज्ञान |
| सन्देह नहीं है। इसमें बहुत-से हेतु हैं, उन्हें मैं आदरपूर्वक                                       | भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियोंकी गति   |
| कह रही हूँ। हे देवताओ! पूर्व समयमें हिमाचल और                                                      | दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुककी भाँति       |
| मेनाने बड़े भक्तिभावसे मुझ सतीशरीरधारिणीकी माता-                                                   | विरहाकुल वाणी बोलते रहते हैं॥ ३८-३९॥                  |

वे शिव वस्तुत: निर्विकार तथा दीनतासे रहित, द्र हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं है॥४४-४५॥ अजित, परमेश्वर, परिपूर्ण, स्वामी, मायाधीश तथा सबके उन कुपालुकी कुपासे सर्वदा मंगल ही होगा और अधिपति हैं॥४०॥ में उनकी प्रिया होनेके कारण त्रिलोकमें वन्दनीय तथा वे तो लोकानुसरणकर ही लीला करते हैं; अन्यथा पूजनीय हो जाऊँगी॥४६॥ उन्हें मोह तथा कामसे प्रयोजन ही क्या है, वे प्रभु न तो ब्रह्माजी बोले-हे तात! इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गयीं किसी विकारसे अथवा मायासे ही लिप्त रहनेवाले हैं॥ ४१॥ वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करनेकी प्रबल और शीघ्रतासे अपने लोकको चली गर्यो॥ ४७॥ इच्छा रखते हैं। अत: हे देवगणो! मैं पृथ्वीपर मेना-[तदनन्तर] विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण हिमाचलके घरमें अवतार ग्रहण करूँगी॥४२॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर उस दिशामें प्रणामकर अपने-अपने स्थानको चले गये॥४८॥ में रुद्रके सन्तोषके लिये लौकिक गतिका आश्रय लेकर हिमालयपत्नी मेनामें अवतार ग्रहण करूँगी॥४३॥ हे मुनीश्वर! इस प्रकार मैंने दुर्गाके उत्तम चरित्रका कठोर तपस्या करके रुद्रकी भक्त तथा प्रिया होकर आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्योंको सुख, भोग मैं देवताओंका कार्य करूँगी, यह सत्य है, सत्य है— तथा मोक्ष देनेवाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्रको इसमें सन्देह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर जाइये नित्य सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, और रुद्रका भजन कीजिये, उन्हींकी कृपासे समस्त दु:ख वह सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता है॥४९-५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें देवसान्त्वनवर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।। ४।। पाँचवाँ अध्याय मेनाकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवीका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना, मेनासे मैनाकका जन्म नारदजी बोले—हे तात! जब देवी दुर्गा अन्तर्धान शिवजीके साथ देवीका पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न हो गयीं और देवगण अपने-अपने धामको चले गये, करनेके लिये नित्य ब्राह्मणोंको दान देती थीं॥५-६॥ उसके बाद क्या हुआ?॥१॥ सन्तानकी कामनासे मेनाने चैत्रमाससे आरम्भ हे तात! मेना तथा हिमाचलने किस प्रकार कठोर करके सत्ताईस वर्षोंतक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवाकी तप किया और भगवती किस प्रकार मेनाके गर्भसे उत्पन्न पूजा की॥७॥ होकर उन हिमाचलकी कन्या हुईं, उसे कहिये॥२॥ वे अष्टमीको उपवास करके नवमी तिथिको लड्ड, ब्रह्माजी बोले—हे विप्रवर्य! हे सुतश्रेष्ठ! मैं पीठी, खीर, गन्ध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं ॥८॥ शिवजीको भक्तिपूर्वक प्रणामकर उनके भक्तिवर्धक महान् वे गंगाके औषधिप्रस्थमें उमादेवीकी मिट्टीकी प्रतिमा चरित्रको कह रहा हूँ॥३॥ बनाकर अनेक प्रकारकी वस्तुएँ समर्पितकर उनकी पूजा उपदेश देकर विष्णु आदि देवसमुदायके चले जानेपर किया करती थीं। वे कभी निराहार रहती थीं, कभी व्रत पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे॥४॥ धारण करती थीं, कभी जल पीकर ही रहतीं थीं और

कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं॥ ९-१०॥

इस प्रकार विशुद्ध तेजसे दीप्तिमती मेनाने प्रेमपूर्वक

शिवामें चित्त लगाते हुए सत्ताईस वर्ष व्यतीत किये॥ ११॥

वे पति-पत्नी भक्तियुक्त चित्तसे दिन-रात शम्भु

और शिवाका चिन्तन करते हुए उनकी सम्यक् रीतिसे

नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया वे मेना प्रसन्नतापूर्वक

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

सत्ताईसवें वर्षकी समाप्तिपर जगन्मयी जगज्जननी कालिकाकी स्तुति करने लगीं—॥२०॥ मेना बोलीं — मैं महामाया, जगत्का पालन शंकरकामिनी उमा अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं॥१२॥ करनेवाली, चिण्डका, लोकको धारण करनेवाली तथा मेनाकी उत्तम भक्तिसे सन्तुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उनपर अनुग्रह करनेके लिये उनके सामने प्रकट हुईं॥ १३॥ सम्पूर्ण मनोवांछित पदार्थींको देनेवाली महादेवीको प्रणाम

करती हुँ॥ २१॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५ ]\* मेनाकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवीका दर्शन देना \*

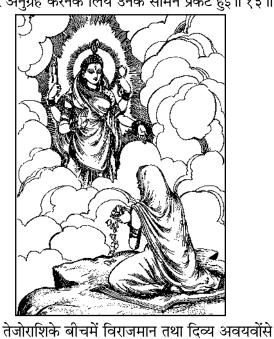

संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष होकर मेनासे हँसती हुई कहने लगीं—॥१४॥ देवी बोलीं — हे महासाध्व ! जो तुम्हारे मनमें हो,

वह वर मॉॅंगो। हे गिरिकामिनि! मैं तुम्हारी तपस्यासे

बहुत प्रसन्न हूँ॥१५॥ हे मेने! तुमने तपस्या, व्रत और समाधिके द्वारा जो प्रार्थना की है, वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगी और जब

भी तुम्हारी जो इच्छा होगी, वह भी दूँगी॥१६॥ तब उन मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवीको

देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा—॥१७॥ मेना बोलीं — हे देवि! इस समय मुझे आपके

रूपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके! आप प्रसन्न हों॥१८॥ ब्रह्माजी बोले—[नारद!] मेनाके ऐसा कहनेपर सर्वमोहिनी कालिकाने अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर अपनी

दोनों बाँहोंसे मेनाका आलिंगन किया॥१९॥

तत्पश्चात् मेनकाको महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी और वे प्रिय वचनोंद्वारा भक्तिभावसे प्रत्यक्ष हुई शिवा

नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली, माया, योगनिद्रा, जगज्जननी, सिद्धस्वरूपिणी तथा सुन्दर कमलोंकी माला धारण करनेवाली देवीको सदा प्रणाम करती हुँ॥ २२॥

मातामही, नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली, भक्तोंके शोकको सर्वदा विनष्ट करनेवाली तथा नारियों एवं प्राणियोंकी बुद्धिस्वरूपिणी देवीको मैं प्रणाम करती हूँ॥ २३॥ आप यतियोंके बन्धनके नाशकी हेतुभूत [ब्रह्मविद्या] हैं, तो मुझ-जैसी नारियाँ आपके प्रभावका क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेदकी जो हिंसा है, वह आप ही हैं।[हे

भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओंसे आप ही पंचभूतोंके समुदायको संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्यरूपा हैं। आप समय-समयपर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं॥ २५॥

देवि!] आप मेरे अभीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये॥ २४॥

आप ही जगत्की उत्पादिका और आधारशक्ति हैं, आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं। जिसके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको वशमें किया जाता है, वह नित्या [विद्या] आप ही हैं। हे मात:! आज मुझपर प्रसन्न होइये॥ २६॥

आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्यिकरणोंकी प्रकाशिका शक्ति हैं। चन्द्रमामें जो आह्लादिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं, उन आप चण्डी देवीका मैं स्तवन और वन्दन करती हूँ॥ २७॥

आप स्त्रियोंको बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियोंकी

वांछा हैं तथा श्रीहरिकी माया भी आप ही हैं॥ २८॥ जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्योंका

नित्या ब्रह्मशक्ति भी आप ही हैं। आप सम्पूर्ण जगत्की

सम्पादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। आप मुझपर प्रसन्न हों। आपको पुनः मेरा नमस्कार है॥ २९॥

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] मेनाके इस प्रकार

स्तुति करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः मेना देवीसे कहा— हे तात! महेश्वरीसे अभीष्ट वर पाकर मेनकाको तुम अपना मनोवांछित वर माँग लो॥ ३०॥ भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्याजनित क्लेश नष्ट उमा बोलीं — हे हिमाचलप्रिये! तुम मुझे प्राणोंसे हो गया॥४१॥ अधिक प्रिय हो, तुम जो भी चाहती हो, उसे मैं अत्यन्त प्रसन्नचित्त साध्वी मेना उस दिशामें निश्चय ही दूँगी, तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नमस्कारकर जय शब्दका उच्चारण करती हुई अपने स्थानको चली गयीं॥४२॥ नहीं है॥ ३१॥ ऐसे तो मेनाके प्रसन्न मुखमण्डलसे ही हिमवानुको महेश्वरीका अमृतके समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना अत्यधिक सन्तुष्ट होकर कहने सारी बातोंकी जानकारी हो गयी, फिर भी मेनाने अपने लगीं—॥३२॥ मुखसे वरदानकी सारी बात पुनरुक्त वचनोंके समान मेना बोलीं—हे शिवे! आपकी जय हो, जय हो, हिमालयसे पुनः कह दीं॥ ४३॥ हे प्राज्ञे! हे महेश्वरि! हे भवाम्बिके! यदि मैं वर पानेके मेनाका वचन सुनकर पर्वतराज [हिमालय] प्रसन्न योग्य हूँ, तो आपसे पुन: श्रेष्ठ वर माँगती हूँ॥ ३३॥ हुए और उन्होंने शिवामें भक्ति रखनेवाली [अपनी] उन प्रियाकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की॥ ४४॥ हे जगदम्बिक ! पहले तो मुझे सौ पुत्र हों, वे दीर्घ आयुवाले, पराक्रमसे युक्त तथा ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हे मुने! तत्पश्चात् कालक्रमसे उन दोनोंके सहवासमें प्रवृत्त होनेपर मेनाको गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन हों॥ ३४॥ उन पुत्रोंके पश्चात् मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप बढने लगा॥ ४५॥ और गुणोंसे युक्त, दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया, तीनों लोकोंमें पूजित हो॥ ३५॥ जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री की। हे शिवे! आप ही देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके वह अद्भृत पर्वत नागवधुओंके विहारका स्थल है॥ ४६॥ लिये मेरी पुत्री हों। हे भवाम्बिके! आप रुद्रदेवकी पत्नी हे देवर्षे! जिस समय इन्द्रने पर्वतोंपर क्रोधित हों और लीला करें॥ ३६॥ होकर उनके पंख काटना प्रारम्भ किया, उस समय ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] मेनकाकी वह बात वज्रद्वारा कटे हुए पर्वतोंके पंखोंको देखकर वह मैनाक सुनकर प्रसन्नहृदया देवी उमा उनके मनोरथको पूर्ण वेदनासे अनिभज्ञ ही रहा और पंखयुक्त ही रहा॥ ४७॥ करती हुई मुसकराकर यह वचन कहने लगीं—॥ ३७॥ हिमालयके सौ पुत्रोंमें मैनाक सबसे श्रेष्ठ और देवी बोलीं — तुम्हें सौ बलवान् पुत्र होंगे। उनमें महाबल तथा पराक्रमसे युक्त था। अपने आप प्रकट हुए एक बलवान् और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न समस्त पर्वतोंमें एकमात्र मैनाक ही पर्वतराजके पदपर होगा॥ ३८॥ अधिष्ठित हुआ॥४८॥ तुम्हारी भक्तिसे सन्तुष्ट मैं [स्वयं] पुत्रीके रूपमें उस समय हिमालयके नगरमें महान् उत्सव हुआ। अवतीर्ण होऊँगी और समस्त देवताओंसे सेवित होकर दोनों पति-पत्नी अत्यधिक प्रसन्नताको प्राप्त हुए और उनका कार्य सिद्ध करूँगी॥३९॥ उनका क्लेश नष्ट हो गया॥४९॥ ब्रह्माजी बोले—ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी उन्होंने ब्राह्मणोंको दान दिया तथा अन्य लोगोंको कालिका शिवा मेनकाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो भी धन प्रदान किया। शिवाशिवके चरणयुगलमें उन दोनोंका अत्यधिक स्नेह हो गया॥५०॥ गयीं ॥ ४० ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें मेनाकी वरप्राप्तिका वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५।।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ६] \* उमाका हिमवानुके हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना \* छठा अध्याय देवी उमाका हिमवान्के हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्भस्था देवीका देवताओंद्वारा स्तवन, देवीका दिव्यरूपमें प्राद्भीव, माता मेनासे वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] कुछ समय बीतनेके अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती है॥ १०-११॥ पश्चात् उन पति-पत्नी दोनोंने देवताओंके कार्यके लिये कष्टप्रद गर्भलक्षणके प्राप्त कर लेनेपर वे मेना जिस जन्महेत् भक्तिपूर्वक जगदम्बाका स्मरण किया॥१॥ वस्तुके लिये कहती थीं, उसे अपने सामने गिरिराजके द्वारा इधर, अपने पिताके यज्ञमें योगद्वारा शरीरत्याग करने-उपस्थित हुआ देखती थीं; क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकोंमें दुर्लभ नहीं थी॥१२॥ वाली भगवती चण्डिकाने हिमालयपत्नी मेनाके गर्भसे जन्म लेनेका विचार किया। प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण कामनाओंको धीरे-धीरे गर्भजन्य व्यथाको पारकर पुष्ट अंगोंवाली देनेवाली वे महेश्वरी अपने वचनको सत्य करनेके लिये वह मेना पत्तोंसे समन्वित बाललताके समान शोभित होने पूर्ण अंशसे हिमवानुके चित्तमें प्रविष्ट हुईं॥ २-३॥ लगी । हिमालयने अपनी सगर्भा पत्नीको रत्नभण्डारको अपने उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नतासे भीतर छिपाये रखनेवाली पृथ्वी और अग्निको अपने भीतर छिपाये रखनेवाले शमी वृक्षके समान समझा॥ १३-१४॥ अपूर्व कान्तिसम्पन्न होकर अग्निके समान अधुष्य तथा तेजसमूहसे युक्त हो गये॥४॥ महाबुद्धिमान् हिमालयने अपनी प्रियाके प्रीतियोग्य, तत्पश्चात् समाधिसम्पन्न होनेसे गिरिराज हिमालयने अपने द्वारा अर्जित द्रव्योंके अनुसार, राजसी प्रवृत्ति एवं सुन्दर कल्याणकारी समयमें अपनी प्रिया मेनाके उदरमें अपने शास्त्रज्ञानके अनुरूप संस्कार किये॥१५॥ शिवाके उस परिपूर्ण अंशका ध्यान किया॥५॥ उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रियाको वैद्योंके द्वारा इस तरह हिमालयकी पत्नीने हिमवानुके हृदयमें निर्दिष्ट गर्भगृहमें मेघमण्डलसे आच्छादित आकाशके विराजमान करुणा करनेवाली देवीकी कृपासे सुखदायक समान देखा। शुभ लक्षणोंवाली, गर्भमें जगदम्बाको धारण करनेवाली, महातेजयुक्त तथा सुन्दर अंगोंवाली

गर्भ धारण किया। सम्पूर्ण जगतुको आश्रय देनेवाली उन देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी॥६-७॥ मेनाने अपने पतिको सुख देनेवाले तथा देवताओंके आनन्दके कारणभूत शुभ अभीष्ट गर्भलक्षणको धारण किया। शरीरके अधिक दुर्बल होनेके कारण उन्होंने सभी

आभूषणोंको उतार दिया, उनका मुखमण्डल लोधके

समान [श्वेत वर्ण] हो गया और वे प्रभातकालीन

चन्द्रमाके प्रकाशके क्षीण हो जानेसे अल्प तारागणोंवाली

एकान्तमें सुँघकर तृप्त नहीं होते थे और [गर्भवती होनेके

कारण दिनानुदिन] मेनामें उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे

हिमालय मेनाकी सिखयोंसे सदा यह पूछते रहते थे कि

मेनाको किन वस्तुओंकी इच्छा है। वह लज्जाके कारण

गिरिराज मिट्टीके समान सुगन्धित उनके मुखमण्डलको

रात्रिके समान दीखने लगीं॥८-९॥

अनुभव करने लगे॥ १६-१७॥ हे मुने! उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भमें स्थित शिवाकी स्तुति करने लगे॥ १८॥ देवगण बोले—हे दुर्गे! हे प्राज्ञे! हे जगदम्बे! हे महेश्वरि! हे सत्यव्रते! हे सत्यपरे! हे त्रिसत्ये! हे सत्य-स्वरूपिणि! आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे! हे सत्यसुप्रीते! हे सत्ययोने! हे सत्यवक्त्रे! हे सत्यनेत्रे! हम सभी आपकी शरणमें प्राप्त हुए हैं॥ १९-२०॥ हे शिवप्रिये! हे महेश्वरि! देवताओं के दु:खको

द्र करनेवाली! आप तीनों लोकोंकी माता, शर्वाणी,

सर्वव्यापिनी तथा भक्तोंसे स्नेह रखनेवाली हैं। हे

त्रिलोकेशि! आप प्रकट होकर देवगणोंके कार्यको पूर्ण

करें। हे महेश्वरि! हम सभी देवगण आपकी कृपासे

प्रिया मेनाको देखकर गिरिराज हिमवान् बडी प्रसन्नताका

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-338 सनाथ हो जायँगे॥ २१-२२॥ हो गया॥३६॥ इस संसारके सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उस अवसरपर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर उत्तम सुख प्राप्त करते हैं, आपके बिना इस त्रिलोकमें वहाँ आ गये और प्रेमसे जगदम्बाका दर्शन करने लगे। कुछ भी शोभा नहीं देता॥ २३॥ वे शिवलोकमें निवास करनेवाली शिवप्रिया महाकाली ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित्त दिव्यरूपधारिणी उन महामाया जगदम्बाकी स्तुति करने होकर गर्भस्थित महेश्वरीकी बहुत स्तृति करके अपने-लगे॥ ३७-३८॥ अपने धामको चले गये। जब नौवाँ महीना बीत गया देवता बोले-हे जगदम्ब! हे महादेवि! हे और दसवाँ भी पूरा हो चला, तब गर्भस्थित जगदम्बा सर्वसिद्धिविधायिनि! आप देवताओंका कार्य पूर्ण करनेवाली महाकालीने गर्भसे बाहर आनेकी इच्छा की॥ २४-२५॥ हैं, इसलिये हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं॥ ३९॥ वह समय बडा सुहावना हो गया, नक्षत्र, तारे तथा हे भक्तवत्सले! आप हर प्रकारसे देवताओंका ग्रह शान्त हो गये, आकाश निर्मल हो गया और सभी कल्याण करें। आपने मेनाका मनोरथ पूर्ण किया है, अब दिशाओंमें प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागरके शिवका भी मनोरथ पूर्ण करें॥४०॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार विष्णु आदि देवता सिंहत पृथ्वीपर नाना प्रकारके मंगल होने लगे। तालाब, निदयों एवं बाविलयोंमें कमल खिल उठे॥ २६-२७॥ शिवाकी स्तृतिकर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गतिकी हे मुनीश्वर! अनेक प्रकारकी सुखस्पर्शी वायु बहने प्रशंसा करते हुए अपने-अपने धामको चले गये॥ ४१॥ लगी, सभी साधुजन आनन्दित हो गये तथा दुर्जन शीघ्र हे नारद! नीलकमलके दलके समान कान्तिमयी ही दुखी हो गये॥ २८॥ उन श्यामा भगवतीको उत्पन्न हुआ देखकर मेना परम देवता आकाशमें आकर दुन्दुभियाँ बजाने लगे, प्रसन्न हो गयीं। उस दिव्य रूपको देखकर गिरिप्रिया मेनाको वहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गन्धर्व गान ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यन्त करने लगे। अप्सराएँ और विद्याधरोंकी स्त्रियाँ आकाशमें हर्षित होकर उनकी स्तृति करने लगीं॥४२-४३॥ नाचने लगीं, इस प्रकार आकाशमण्डलमें देवताओं मेना बोलीं—हे जगदम्बे! हे महेश्वरि! हे अम्बिके! आदिका महान् उत्सव होने लगा॥ २९-३०॥ आपने बड़ी कृपा की, जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने उसी अवसरपर आद्याशक्ति सती शिवा देवी मेनाके प्रकट हुईं। हे शिवे! आप सम्पूर्ण शक्तियोंमें आद्याशक्ति तथा तीनों लोकोंकी जननी हैं। हे देवि! आप भगवान सामने अपने रूपमें प्रकट हुईं॥ ३१॥ वे वसन्त ऋतुके चैत्रमासमें नवमी तिथिको मृगशिरा शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंसे स्तुत नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे गंगाकी भाँति पराशक्ति हैं। हे महेश्वरि! आप कृपा करें और इसी प्रकट हुईं। वे शिवा मेनाके गर्भसे अपने स्वरूपसे इस रूपसे मेरे ध्यानमें स्थित हो जायँ और अब मेरी पुत्रीके समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें॥ ४४—४६॥ प्रकार प्रकट हुईं, जैसे समुद्रसे महालक्ष्मीका आविर्भाव ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] पर्वतपत्नी उन हुआ था॥३२-३३॥ उस समय भगवतीके प्रकट होनेपर शंकरजी प्रसन्न मेनाकी यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यन्त प्रसन्न हो गये और अनुकूल, गम्भीर, सुगन्धित तथा शुभ वायु होकर उन गिरिप्रियासे कहने लगीं॥ ४७॥ बहने लगी। उस समय जलकी वर्षाके साथ पुष्पवृष्टि देवी बोलीं - हे मेने! आपने पहले तत्पर होकर होने लगी, [अग्निहोत्रकी] शान्त अग्नि प्रज्वलित हो मेरी बडी सेवा की थी, [उस समय] आपकी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न होकर वर देनेके लिये मैं आपके पास गयी उठी और बादल गरजने लगे॥ ३४-३५॥ उनके प्रकट होते ही हिमालयके नगरमें समस्त थी। वर मॉॅंगिये—मेरी इस वाणीको सुनकर आपने वह वर सम्पत्ति स्वतः आ गयी तथा [लोगोंका] सारा दु:ख दुर माँगा था-हे महादेवि! आप मेरी पुत्री हो जायँ और

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ७] \* पार्वतीका नामकरण, बाललीलाएँ एवं विद्याध्ययन \* देवताओंका हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक स्नेहपूर्वक मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरे परम पदको प्राप्त होओगे। मैं पृथ्वीपर अद्भुत लीला करके देवताओंका वह वर देकर अपने धामको चली गयी। हे गिरिकामिनि! कार्य सिद्ध करूँगी, भगवान् शम्भुकी पत्नी होऊँगी और अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ ॥ ४८—५०॥ आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है, वह इसलिये सज्जनोंका उद्धार करूँगी॥५२-५३॥ कि आपको मेरा स्मरण हो जाय, अन्यथा मनुष्यरूपमें प्रकट ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर अम्बिका शिवा होनेपर मेरे विषयमें आप अनजान ही बनी रहतीं॥ ५१॥ मौन हो गयीं और उसी क्षण माताके देखते-देखते अपनी अब आप दोनों पुत्रीभावसे अथवा दिव्य भावसे । मायासे प्रसन्नतापूर्वक [नवजात] पुत्रीरूपमें हो गर्यी॥ ५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीके जन्मका वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ६॥ सातवाँ अध्याय पार्वतीका नामकरण तथा उनकी बाललीलाएँ एवं विद्याध्ययन जातकर्म संस्कारकर द्विजातियोंको दान दिया॥८-९॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] तदनन्तर मेनाके सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गतिका उसके बाद दरवाजेपर आकर हिमाचलने महान् आश्रय लेकर रोने लगीं। हे मुने! उस समय प्रसूति-गृहकी उत्सव मनाया और प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुकोंको बहुत-शय्याके चारों ओर फैले हुए उनके महान् तेजसे रात्रिके सा धन दिया॥१०॥ तदनन्तर हिमवान्ने शुभ मुहूर्तमें मुनियोंके साथ उस दीपक शीघ्र ही कान्तिहीन हो गये॥१-२॥ उनका मनोहर रुदन सुनकर घरकी सब स्त्रियाँ कन्याके काली आदि सुखदायक नाम रखे॥ ११॥ प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही प्रेमपूर्वक वहाँ चली उन्होंने उस समय ब्राह्मणोंको प्रेम तथा आदरपूर्वक आयीं॥३॥ बहुत-सा धन प्रदान किया और गानपूर्वक अनेक तब अन्त:पुरके दुतने देवकार्य सम्पन्न करनेवाले, प्रकारका उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार-बार कालीको देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक कल्याणकारक तथा सुख देनेवाले पार्वतीजन्मको शीघ्र ही पर्वतराजको बताया। पुत्रीजन्मका समाचार सुनानेवाले पुत्रोंवाले होनेपर भी बहुत आनन्दित हुए॥१२-१३॥ अन्त:पुरके दूतको [न्योछावररूपमें] देनेहेतु उन देवी शिवा गिरिराजके घरमें वर्षाके समय गंगाके पर्वतराजके लिये श्वेतछत्रतक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात् समान तथा शरद् ऋतुकी चाँदनीके समान बढ़ने लगीं। पुरोहित और ब्राह्मणोंके साथ गिरिराज वहाँ गये और इस प्रकार परम सुन्दरी तथा दिव्य दर्शनवाली कालिका उन्होंने अपूर्व कान्तिसे सुशोभित हुई उस कन्याको देवी प्रतिदिन चन्द्रकलाके समान शोभायुक्त हो बढ़ने लगीं॥ १४-१५॥ देखा॥४–६॥ नीलकमलके समान श्यामवर्ण, सुन्दर कान्तिसे सुशीलता आदि गुणोंसे संयुक्त तथा बन्धुजनोंकी युक्त तथा अत्यन्त मनोरम उस कन्याको देखकर ही प्रिय उस कन्याको कुटुम्बके लोग अपनी कुलपरम्पराके गिरिराज अत्यन्त प्रसन्न हो गये॥७॥ अनुसार 'पार्वती' इस नामसे पुकारने लगे॥ १६॥ हे मुने! माताने उन कालिकाको 'उमा' कहकर नगरमें रहनेवाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगरमें अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे तपस्या करनेसे मना किया था, अतः बादमें वे सुमुखी और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगलगान होने लगा लोकमें उमा नामसे विख्यात हुईं॥ १७॥ पुत्रवान् होते हुए भी पर्वतराज हिमालय और वारांगनाएँ नृत्य करने लगीं। गिरिराजने [कन्याका]

हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर! वसन्त ऋतुमें बनायी गयी वेदियोंद्वारा क्रीड़ा करती थीं॥ २२॥ नाना प्रकारके पृष्पोंमें रस होनेपर भी भ्रमरावली आमके उसके अनन्तर हे मुने! वे शिवा देवी उपदेशके बौरपर ही विशेष रूपसे आसक्त होती है॥ १८-१९॥ समय एकाग्रचित्त होकर सद्गुरुसे अत्यन्त प्रीतिपूर्वक

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदःखहा »

वे पार्वती बचपनमें अपनी सहेलियोंके साथ कन्द्रक आठवाँ अध्याय नारद मुनिका हिमालयके समीप गमन, वहाँ पार्वतीका हाथ देखकर भावी लक्षणोंको बताना, चिन्तित हिमवानुको शिवमहिमा बताना तथा शिवसे विवाह करनेका परामर्श देना

सर्वसौभाग्ययुक्त उस पार्वती नामक अपनी सन्तानको देखते

वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वतीसे उसी प्रकार

वाणीसे विद्वान् पवित्र तथा विभूषित होता है॥२०॥

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! एक समयकी बात है, आप | प्रसन्नचित्त होकर पर्वतराजसे कहने लगे— ॥ ६-७ ॥ शिवजीसे प्रेरित होकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालयके घर गये। आप शिवतत्त्वके ज्ञाता और शिवकी लीलाके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं। हे मुने! गिरिराज हिमालयने आपको देखकर

प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर

उनसे आपके चरणोंमें प्रणाम करवाया॥ १-२॥

हे मुनीश्वर! तत्पश्चात् स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्यकी सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोडकर आपसे कहने लगे—॥३॥ हिमालय बोले-हे मुने! हे नारद! हे ज्ञानिन्! हे ब्रह्माके पुत्रोंमें श्रेष्ठ! हे प्रभो! आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं

और दूसरोंके उपकारमें लगे रहनेवाले हैं। गुण-दोषको प्रकट करनेवाले आप मेरी पुत्रीके जन्मफलका वर्णन कीजिये, मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी?॥४-५॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! हे तात! गिरिराज हिमालयके ऐसा कहनेपर कालिकाके हाथ और विशेष

रूपसे उसके सम्पूर्ण अंगोंको देखकर कौतुकी, बोलनेमें

चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तान्तोंको जाननेवाले आप नारद

पवित्र तथा विभूषित हुए, जिस प्रकार संस्कारसे युक्त हंसपंक्ति गंगाको तथा रात्रिमें अमृतमयी चन्द्र किरणें औषधियोंको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उन पार्वतीको पूर्वजन्मकी विद्याएँ स्वयं प्राप्त हो गयीं। हे मुने! इस जिस प्रकार महान् प्रभावशाली शिखासे भवनका दीपक एवं त्रिमार्गगामिनी गंगासे सन्मार्ग शोभित होता प्रकार मैंने शिवाकी कुछ लीलाका ही आपसे वर्णन किया. अब अन्य लीलाका भी वर्णन करूँगा, आप है, उसी प्रकार पार्वतीद्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए॥ २१॥ प्रेमपूर्वक सुनें॥ २३—२५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीकी बाल्यलीलाका वर्णन नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ७॥

(गेंद), कृत्रिम पुत्रों [पुतला] तथा गंगाकी बालुकासे

सभी विद्याएँ पढ़ने लगीं। जिस प्रकार शरद् ऋतुमें

[ श्रीशिवमहापुराण-

नारद बोले—हे शैलराज! हे मेने! आपकी यह

पुत्री चन्द्रमाकी आदि कलाके समान बढ़ रही है, यह समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है॥८॥

यह अपने पतिके लिये अत्यन्त सुखदायिनी, माता-

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ८ ] * नारद मुनिका हिमात      | नयके समीप गमन * ३३९                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                               | **************************************                 |
| पिताकी कीर्तिको बढानेवाली, समस्त नारियोंमें परम साध्वी | सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं।         |
| और [स्वजनोंको] सदा महान् आनन्द देनेवाली होगी॥ ९॥       | विशेषतः वे तपस्यासे वशमें हो जाते हैं। अतः यदि         |
| हे गिरे! आपकी पुत्रीके हाथमें उत्तम लक्षण              | शिवा तप करे, तो शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले वे शिव उसे   |
| विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल         | अवश्य ग्रहण कर लेंगे॥ २१-२२॥                           |
| यथार्थरूपसे सुनिये। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा, जो योगी, | सर्वेश्वर शिव सब प्रकारसे समर्थ तथा वज्र               |
| नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता-पितासे रहित, मानविहीन     | [-लेख]-का भी विनाश करनेवाले हैं। ब्रह्माजी उनके        |
| और अमंगल वेषवाला होगा॥१०-११॥                           | अधीन हैं तथा वे सबको सुख देनेवाले हैं॥२३॥              |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —[हे नारद!] आपकी इस बातको        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! हे ब्रह्मवित्! हे मुने! |
| सुनकर और सत्य मानकर वे मेना तथा हिमालय—दोनों           | ऐसा कहकर कौतुक करनेवाले आपने शुभ वचनोंसे               |
| पति-पत्नी बहुत दुखी हुए॥१२॥                            | गिरिराजको हर्षित करते हुए पुनः कहा—॥२४॥                |
| परंतु हे मुने! जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकारके           | पार्वती भगवान् शंकरकी पत्नी होगी और वह सदा             |
| वचनको सुनकर और इन लक्षणोंसे युक्त उन शिवको             | रुद्रदेवके अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी और       |
| मानकर मन–ही–मन अत्यन्त हर्षित हुईं॥१३॥                 | उत्तम व्रतका पालन करनेवाली है तथा माता-पिताके          |
| नारदजीकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती—यह                   | सुखको बढ़ानेवाली है॥ २५॥                               |
| सोचकर वे शिवा शिवके युगलचरणोंमें सम्पूर्ण हृदयसे       | यह तपस्विनी भगवान् शिवके मनको अपने वशमें               |
| अत्यन्त स्नेह करने लगीं॥१४॥                            | कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्रीसे         |
| हे नारद! उस समय मन–ही–मन दुखी हो हिमवान्ने             | विवाह नहीं करेंगे॥ २६॥                                 |
| आपसे कहा—मुने! [उस रेखाका फल सुनकर] मुझे               | इन दोनोंका जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम न तो किसीका       |
| बड़ा दु:ख हुआ है, मैं क्या उपाय करूँ ?॥१५॥             | हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा॥ २७॥                 |
| हे मुने! यह सुनकर महान् कौतुक करनेवाले और              | हे गिरिश्रेष्ठ! इन्हें देवताओंके कार्य करने हैं,       |
| वार्तालापविशारद आप मंगलकारी वचनोंद्वारा हिमाचलको       | उनके जो-जो कार्य नष्टप्राय हो गये हैं, उन सबका         |
| हर्षित करते हुए कहने लगे—॥१६॥                          | इनके द्वारा पुन: उद्धार होगा॥ २८॥                      |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे गिरिराज! आप स्नेहपूर्वक         | हे गिरे! आपकी इस कन्यासे भगवान् हर अर्धनारीश्वर        |
| सुनिये। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथकी     | होंगे, इन दोनोंका पुन: हर्षपूर्वक मिलन होगा॥२९॥        |
| रेखा ब्रह्माजीकी लिपि है। निश्चय ही वह मिथ्या नहीं     | आपकी यह पुत्री तपस्याके प्रभावसे सर्वेश्वर             |
| होती है॥ १७॥                                           | महेश्वरको सन्तुष्ट करके उनके शरीरके आधे भागको          |
| हे शैल! इसका पित वैसा ही होगा, इसमें संशय              | अपने अधिकारमें कर लेगी॥ ३०॥                            |
| नहीं है, परंतु आप इसके उपायको प्रेमपूर्वक सुनिये, जिसे | यह आपकी कन्या अपनी तपस्यासे उन शिवको                   |
| करके आप सुख प्राप्त करेंगे॥१८॥                         | सन्तुष्टकर विद्युत् तथा सुवर्णके समान गौरवर्णकी        |
| उस प्रकारके वर तो लीलारूपधारी प्रभु शिव ही             | होगी ॥ ३१ ॥                                            |
| हैं, उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणोंके समान ही हैं॥ १९॥   | इसीलिये यह कन्या गौरी नामसे विख्यात होगी और            |
| समर्थ पुरुषमें दोष दु:खका कारण नहीं होता,              | ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे॥ ३२॥  |
| असमर्थमें ही वह दु:खदायक होता है। इस विषयमें           | हे गिरिश्रेष्ठ! आप इस कन्याको किसी दूसरेके             |
| सूर्य, अग्नि और गंगाका दृष्टान्त जानना चाहिये॥ २०॥     | लिये नहीं देना और इस रहस्यको देवताओंसे कभी प्रकट       |
| इसलिये आप विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवाको                | नहीं करना॥ ३३॥                                         |
| शिवको अर्पण कीजिये। भगवान् शिव सर्वेश्वर, सबके         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देवर्षे! हे नारद! हे मुने!   |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-चिन्ता नहीं करनी चाहिये, आपकी यह कन्या काली पूर्व आपका यह वचन सुनकर वाक्यविशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे—॥३४॥ समयमें दक्षकी पुत्री थी॥ ४५॥ हिमालय बोले-हे मुने! हे नारद! हे प्राज्ञ! मैं उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे प्रेमपूर्वक प्रदान करनेवाला है। वह सती दक्षकन्या होकर रुद्रकी सुनिये और आनन्दका अनुभव कीजिये॥ ३५॥ प्रिया बनी थी॥ ४६॥ सुना जाता है कि वे महादेवजी आसक्तियोंका उस सतीने अपने पिताके यज्ञमें अनादर पाकर तथा त्याग करके अपने मनको संयममें रखते हुए नित्य तपस्या भगवान् शंकरका भी अपमान हुआ देखकर कोप करके करते हैं और देवताओंकी भी दृष्टिमें नहीं आते॥ ३६॥ अपने शरीरको त्याग दिया था॥४७॥ हे देवर्षे! ध्यानमार्गमें स्थित हुए वे [भगवान् वे ही अम्बिका शिवा आपके घरमें उत्पन्न हुई हैं। शंकर] परब्रह्ममें लगाये हुए अपने मनको किस प्रकार यह पार्वती भगवान् शंकरकी पत्नी होगी, इसमें सन्देह विचलित करेंगे, इस विषयमें मुझे महान् संशय है॥ ३७॥ नहीं है॥ ४८॥ दीपककी लौके समान प्रकाशमान, अविनाशी, [ब्रह्माजीने कहा—] हे मुने! उस समय आपने प्रकृतिसे परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और पार्वतीका यह सब प्रीतिवर्धक पूर्वजन्म तथा चरित्र निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक विस्तारपूर्वक गिरिराजसे कहा था॥४९॥ स्वरूप है, अत: वे उसीका सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। मुनिके मुखसे कालीके सम्पूर्ण पूर्व वृत्तान्तको किसी बाह्य वस्तुपर दृष्टिपात नहीं करते॥ ३८-३९॥ सुनकर पुत्र-स्त्रीसहित वे गिरि सन्देहरहित हो गये॥५०॥ हे मुने! यहाँ आये हुए किन्नरोंके मुखसे उनके तत्पश्चात् कालीने नारदजीके मुखसे उस कथाको सुनकर लज्जासे मुख नीचे कर लिया और उनके मुखपर विषयमें नित्य ऐसा सुना जाता है, क्या यह बात मिथ्या ही है॥४०॥ मुसकान छा गयी॥५१॥ विशेषत: यह बात भी सुननेमें आती है कि उन उसके चरित्रको सुनकर, हाथसे उसका स्पर्श भगवान् हरने पूर्व समयमें [सतीके समक्ष] प्रतिज्ञा की करके और बार-बार उसका मस्तक सुँघकर हिमालयने थी, उसे मैं कहता हूँ, आप सुनें॥४१॥ उसे अपने आसनके पास बैठाया॥५२॥ [उन्होंने कहा था—] हे दाक्षायणि! हे सित! हे तब हे मुने! आप वहाँ बैठी हुई उस कालीको प्रिये! मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्रीका न तो वरण देखकर पुत्रोंसहित गिरिराज एवं मेनाको प्रसन्न करते हुए करूँगा और न तो उसे पत्नीरूपमें ग्रहण करूँगा, यह मैं कहने लगे-हे शैलराज! इस पार्वतीके बैठनेके लिये यह तुमसे सत्य कहता हूँ॥४२॥ सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शम्भुका इस प्रकार सतीके साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ऊरुदेश होगा। यह तुम्हारी तनया शिवजीके ऊरुका आसन प्राप्त करेगी, जहाँ किसीकी दृष्टि अथवा मनतक कर ली है। अब सतीके मर जानेपर वे स्वयं दूसरी स्त्रीको कैसे ग्रहण करेंगे?॥४३॥ नहीं जा सकेगा॥५३—५५॥ ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! यह कहकर उन गिरिने ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इस प्रकार आप आपके सामने मौन धारण कर लिया, तब इसे सुनकर गिरिराजसे उदार वचन कहकर वहाँसे स्वर्ग चले गये आप तत्त्वपूर्वक यह बात कहने लगे—॥४४॥ और वे गिरिराज भी चित्तमें प्रसन्न होकर सम्पूर्ण **नारदजी बोले**—हे गिरिराज! हे महामते! आपको | समृद्धियोंसे युक्त अपने घर चले गये॥ ५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें नारदिहमालयसंवादवर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ८॥

## नौवाँ अध्याय पार्वतीके विवाहके सम्बन्धमें मेना और हिमालयका वार्तालाप, पार्वती और

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ९ ] \* पार्वती-विवाहके सम्बन्धमें मेना-हिमालयका वार्तालाप \*

#### हिमालयद्वारा देखे गये अपने स्वप्नका वर्णन नारदजी बोले—हे विधे!हे तात!हे शिवभक्तोंमें नमस्कार है॥५-७॥

बढी है। हे विधे! जब दिव्य दुष्टिवाला मैं अपने हिमवान् उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे—॥८॥ स्थानको चला गया, तब हे तात! क्या हुआ? अब

श्रेष्ठ! हे प्राज्ञ! आपने करुणा करके [भगवान् शिवकी]

यह अद्भुत कथा कही, उससे [मेरे मनमें] बहुत प्रीति

कृपाकर उसे मुझे बतलाइये॥ १-२॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुने! आपके स्वर्ग चले जानेपर कुछ समय बीतनेपर मेनाने हिमालयके पास

अधिक चाहनेवाली साध्वी गिरिप्रिया मेना वहाँ बैठकर अपने पति गिरिराजसे विनयपूर्वक कहने लगीं॥ ३-४॥

आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात् पुत्रीको प्राणोंसे भी



मैंने अच्छी तरह नहीं समझा, [मेरी तो यह प्रार्थना है

कि] आप कन्याका विवाह किसी सुन्दर वरके साथ कर दीजिये। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देनेवाला होना

चाहिये। गिरिजाका वर शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और कुलीन होना चाहिये। मेरी पुत्री मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी

प्रसन्न और सुखी हो सके, वैसा कीजिये, आपको मेरा

और तत्त्वकी बात बताता हूँ, सुनिये। आप भ्रम छोड़िये। मुनिकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको

पुत्रीके प्रति स्नेह है, तो उसे सादर शिक्षा दीजिये कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्तसे शंकरके लिये तप करे। हे मेनके! यदि शिव प्रसन्न होकर कालीका पाणिग्रहण

कर लेते हैं, तो सब शुभ ही होगा और नारदजीका बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जायगा। शिवके समीप

सारे अमंगल सदा मंगलरूप हो जाते हैं, इसलिये आपको शिवकी प्राप्तिके लिये पुत्रीको तपस्या करनेकी शीघ्र शिक्षा देनी चाहिये॥ ९—१२॥ ब्रह्माजी बोले-[हे नारद!] हिमवान्की यह

उपदेश देनेके लिये पुत्रीके पास गयीं। पुत्रीके सुकुमार शरीरपर दुष्टिपात करके मेनाको बडी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रोंमें शीघ्र ही आँसू भर आये॥ १३-१४॥ तब गिरिप्रिया मेना पुत्रीको उपदेश न दे सर्कीं, किंतु

बात सुनकर मेना परम प्रसन्न हुईं। वे तपस्यामें रुचिका

ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुखवाली

हिमालय बोले—हे देवि! हे मेनके! मैं यथार्थ

मेना पतिके चरणोंमें गिर पड़ीं, तब बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ

माताकी उस चेष्टाको वे पार्वती शीघ्र ही समझ गयीं। तदनन्तर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माताको बार-बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगीं॥ १५-१६॥ पार्वती बोलीं — हे मात:! हे महाप्राज्ञे! सुनिये,

आजकी रात्रिके ब्राह्ममुहूर्तमें मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे मात:! एक दयाल् एवं तपस्वी ब्राह्मणने मुझे शिवके निमित्त उत्तम तपस्या

करनेका प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है॥१७-१८॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] यह सुनकर मेनकाने वहाँ शीघ्र अपने पतिको बुलाकर पुत्रीके देखे हुए उस

स्वप्नको पूर्णरूपसे बताया। तब मेनकासे पुत्रीके स्वप्नको

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणीसे पत्नीको स्वप्नफलकी प्रतीक्षा करने लगे॥ २८॥ समझाते हए कहने लगे—॥१९-२०॥ इसके अनन्तर अभी कुछ ही काल बीता था कि गिरिराज बोले—हे प्रिये! मैंने भी रातके अन्तिम सृष्टिकर्ता तथा सज्जनोंको गति देनेवाले परमेश्वर शिवजी प्रहरमें एक स्वप्न देखा है, मैं आदरपूर्वक उसे बताता सतीके विरहसे अत्यन्त व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हूँ, आप प्रेमपूर्वक सुनें। नारदजीके द्वारा बताये गये वरके हुए गणोंके साथ तप करनेके लिये प्रेमपूर्वक वहाँ अंगों [लक्षणों]-को धारण करनेवाले एक परम तपस्वी आये। सतीके प्रेमविरहमें व्याकुल चित्तवाले वे वहीं प्रसन्नताके साथ तपस्या करनेके लिये मेरे नगरके निकट अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो आये। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीको साथ सिखयोंके साथ उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उनकी सेवामें लगी रहती थीं॥ २९—३१॥ लेकर वहाँ गया। [उस समय] मुझे ज्ञात हुआ कि नारदजीके द्वारा बताये हुए वर भगवान शम्भू ये ही हैं। [उस समय] उन आत्मस्वरूप शिवको मोहित करनेके मैंने उन तपस्वीकी सेवाके लिये अपनी पुत्रीको उपदेश लिये देवताओं के द्वारा भेजे गये कामदेवके बाणों से विद्ध होकर भी भगवान् शम्भु विचलित नहीं हुए॥ ३२॥ देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार अपनी नेत्राग्निसे कामदेवको जलाकर मेरे वचनका करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतनेमें वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार बहुत बड़ा स्मरणकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ३३॥ विवाद छिड गया। तदनन्तर उनकी आज्ञासे मेरी पुत्री वहीं तत्पश्चात् कुछ समय बीतनेके बाद गिरिजाके रह गयी और अपने हृदयमें उन्हींकी कामना रखकर अभिमानका नाश करके पुन: उनकी कठोर तपस्यासे प्रसन्न किये गये महेश्वर प्रसन्न हुए॥ ३४॥ भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखि! मैंने यही उसके बाद विष्णुके द्वारा प्रसन्न किये गये रुद्रने स्वप्न देखा था, जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे मेने! हे प्रिये! कुछ समयतक इस स्वप्नके फलकी परीक्षा करनी लोकाचारका आश्रय लेकर पार्वतीके साथ विवाह चाहिये, इस समय यही उचित जान पडता है, अब आप किया। उस अवसरपर बहुत मंगल हुआ॥ ३५॥ पुन: ब्रह्माजी बोले-हे तात! इस प्रकार मैंने इसीको मेरा निश्चित मत समझिये॥ २१—२७॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुनीश्वर! यह कहकर वे संक्षेपमें विभु शंकरका अत्यन्त दिव्य चरित्र [आपसे] गिरिराज तथा मेना शुद्धचित्त हो [कुछ कालपर्यन्त] कहा, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?॥ ३६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें स्वप्नवर्णनपूर्वक संक्षेपमें शिवचरित-वर्णन नामक नौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ९॥ दसवाँ अध्याय शिवजीके ललाटसे भौमोत्पत्ति नारदजी बोले—हे विष्णुशिष्य!हे महाभाग!हे विनाश किस प्रकार हुआ ? पार्वतीने तपस्या करके किस विधे! हे शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ! हे प्रभो! आप शिवजीकी प्रकार कल्याणकारी शम्भुको प्राप्त किया?॥३॥ इस लीलाको प्रीतिपूर्वक विस्तारसे मुझसे कहिये॥१॥ हे ब्रह्मन्! इन सब बातोंको तथा महान् आनन्द सतीके विरहसे युक्त होकर शिवजीने कौन-सा देनेवाले अन्य सुन्दर शिवचरित्रोंको मुझसे कहिये॥४॥ चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वतपर तप करनेके सृतजी बोले-नारदजीके इस प्रश्नको सुनकर लोकाधिपतियोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी शिवजीके चरणकमलका लिये कब आये?॥२॥ शिवा और शिवजीका विवाद और कामदेवका ध्यान करके अति प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे—॥५॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १० ]                                                                                 |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                                                                       | **************************************                  |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देवर्षे! हे शैववर्य! मंगल                                                            | करके प्रकट हो गयी। उसने शीघ्रतासे उस सुन्दर             |  |
| करनेवाले, उत्तम भक्तिको बढ़ानेवाले पावन शिव-                                                                   | बालकको अपनी गोदमें उठाकर रख लिया और प्रेमसे             |  |
| चरित्रको आदरपूर्वक सुनिये॥६॥                                                                                   | उसे अपना दूध पिलाने लगी॥१७-१८॥                          |  |
| अपने पर्वतपर आकर प्रियाके विरहसे दुखी शम्भुने                                                                  | इस प्रकार वह परमेश्वरके हित-साधनके लिये                 |  |
| प्राणोंसे भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवीका हृदयसे                                                               | सत्यभावसे बालककी माता बनी और प्रेमपूर्वक हँसते          |  |
| स्मरण किया॥७॥                                                                                                  | हुए बालकका मुख चूमने लगी॥१९॥                            |  |
| वे [अपने] गणोंको बुलाकर उन सतीके लिये                                                                          | तब कौतुकी, सृष्टिकर्ता तथा अन्तर्यामी शम्भु इस          |  |
| शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके                                                                  | चरित्रको देखकर उसे पृथ्वी जानकर हँस करके उससे           |  |
| प्रेमवर्धक गुणोंका अत्यन्त प्रेमपूर्वक वर्णन करने लगे॥ ८॥                                                      | बोले— ॥ २० ॥                                            |  |
| लीलाविशारद वे शिवजी गृहस्थोचित उत्तम                                                                           | हे धरणि! तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्रका प्रेमसे          |  |
| आचरणको छोड़कर दिगम्बर हो गये और पुन: सभी                                                                       | पालन करो। यह श्रेष्ठ [बालक] मेरे महातेजस्वी             |  |
| लोकोंमें भ्रमण करने लगे॥९॥                                                                                     | पसीनेसे तुममें उत्पन्न हुआ है॥ २१॥                      |  |
| सतीके विरहसे दुखी हुए भगवान् शंकरको कहीं                                                                       | हे क्षिते! यद्यपि मेरे श्रमजल (पसीने)-से उत्पन्न        |  |
| भी सतीका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तब भक्तोंका कल्याण                                                            | हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे      |  |
| करनेवाले शिवजी पुन: [कैलास] पर्वतपर आ गये॥ १०॥                                                                 | नामसे विख्यात होगा और सदा तीनों तापोंसे रहित            |  |
| उसके बाद उन्होंने यत्नपूर्वक मनको एकाग्रकर                                                                     | होगा। यह बालक भूमिदान करनेवाला, गुणोंसे सम्पन्न         |  |
| दु:ख दूर करनेवाली समाधि लगायी और अपने अविनाशी                                                                  | और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करनेवाला होगा,       |  |
| स्वरूपका दर्शन किया॥११॥                                                                                        | अत: तुम इसे रुचिके अनुसार ग्रहण करो॥२२-२३॥              |  |
| इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकाररहित                                                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विरहवेदनासे थोड़ा-सा मुक्त       |  |
| परब्रह्म स्वयंप्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधिमें बहुत                                                           | हुए भगवान् शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गये।               |  |
| दिनोंतक लीन रहे॥ १२॥                                                                                           | [वस्तुत:] निर्विकारी तथा सज्जनोंके प्रिय वे प्रभु शिवजी |  |
| जब [समाधि लगाये हुए उनको] बहुत वर्ष बीत                                                                        | लोकाचारका अनुसरण करते हैं॥ २४॥                          |  |
| गये, तब उन्होंने अपनी समाधिका त्याग किया। उस समय                                                               | तब शिवजीसे आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्रसहित            |  |
| जो चरित्र हुआ, उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ॥ १३॥                                                              | अपने स्थानपर चली गयी और उसे अत्यन्त सुख प्राप्त         |  |
| प्रभुके ललाटस्थलसे जो पसीनेकी बूँदें पृथ्वीपर                                                                  | हुआ॥ २५॥                                                |  |
| गिरीं, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ॥१४॥                                                                   | वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा              |  |
| हे मुने! वह चार भुजाओंसे युक्त, अरुणवर्णवाला,                                                                  | हो उस काशीमें बहुत कालतक शिवजीकी सेवा करता              |  |
| अत्यन्त मनोहर रूपवाला, अलौकिक तेजसे सम्पन्न,                                                                   | रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र विश्वेश्वरकी कृपासे ग्रहपद  |  |
| श्रीमान्, तेजस्वी तथा शत्रुओंके लिये दु:सह था॥ १५॥                                                             | प्राप्तकर शुक्रलोकसे भी आगे दिव्य लोकमें चला            |  |
| वह बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर शिवके                                                                            | गया॥ २६–२७॥                                             |  |
| सामने समीप जाकर साधारण पुत्रकी भाँति रोने लगा॥ १६॥                                                             | हे मुने! मैंने सतीके विरहयुक्त शिव-चरित्रको             |  |
| उसी समय भगवान् शंकरसे भयभीत हुई पृथ्वी                                                                         | कहा, अब आप शिवजीकी तपस्याके आचरणको                      |  |
| बुद्धिसे विचारकर अत्यन्त सुन्दर स्त्रीका शरीर धारण                                                             | आदरके साथ सुनिये॥ २८॥                                   |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें भौमकी उत्पत्ति तथा शिवलीलाका |                                                         |  |
| वर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १० ॥                                                                       |                                                         |  |
| <del></del>                                                                                                    |                                                         |  |

ग्यारहवाँ अध्याय भगवान् शिवका तपस्याके लिये हिमालयपर आगमन,

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा

### वहाँ पर्वतराज हिमालयसे वार्तालाप ब्रह्माजी बोले—हिमालयकी वह लोकपूजित पुत्री

पार्वती उनके घरमें बढ़ती हुई जब आठ वर्षकी हो गयी, तब हे नारद! उसका जन्म [हिमालयके घरमें] जानकर

सतीके विरहसे दुखी हुए शंकरजी सतीकी इस अद्भुत लीलासे मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो उठे॥१-२॥

उसी समय लौकिक गतिका आश्रय लेकर शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके लिये तप करनेका विचार

किया॥३॥ नन्दी आदि कुछ शान्त, श्रेष्ठ पार्षदोंको साथ

लेकर वे हिमालयके गंगावतार नामक उत्तम शिखरपर गये, हे मुने! जहाँ पूर्वकालमें ब्रह्मधामसे प्रवाहित होकर समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये परम पावनी

गंगा गिरी थीं॥४-५॥ जितेन्द्रिय हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की, वे

आलस्यका त्यागकर चेतन, ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानन्दस्वरूप, द्वैतहीन तथा आश्रयरहित अपने आत्मभूत परमात्माका एकाग्रभावसे

चिन्तन करने लगे॥६-७॥ भगवान् हरके ध्यानपरायण होनेपर नन्दी, भूंगी

आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यानमें तत्पर हो गये॥८॥ उस समय कुछ गण परमात्मा शम्भुकी सेवा करते

थे और कुछ द्वारपाल हो गये। वे सब-के-सब मौन रहते

थे और कुछ नहीं बोलते थे॥९॥

इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि-शिखरपर भगवान् शंकरका आगमन सुनकर आदरपूर्वक

वहाँ गये॥१०॥ अपने गणोंसहित गिरिराजने प्रभु रुद्रको प्रणाम

किया, उनकी पूजा की और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर [वे शिवजीकी] स्तुति करने लगे॥११॥

लोकोंका पालन किया है॥१२॥

हिमालय बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे कपर्दिन्! हे प्रभो! हे शंकर! आप लोकनाथने ही तीनों

[ श्रीशिवमहापुराण-

योगीरूप धारण करनेवाले हे देवदेवेश! आपको

नमस्कार है, निर्गुण, सगुण तथा विहार करनेवाले आपको नमस्कार है। हे शम्भो! आप कैलासवासी, सभी लोकोंमें विचरण करनेवाले, लीला करनेवाले, त्रिशुलधारी परमेश्वरको नमस्कार है। [सभी प्रकारसे] परिपूर्ण गुणोंके आकर, विकाररहित, सर्वथा इच्छारहित होते हुए भी इच्छावाले

भोगोंको ग्रहण न करनेवाले आप परब्रह्म परमात्माको नमस्कार है। हे भक्तप्रिय! आप ब्रह्मा, विष्णु आदिके द्वारा सेव्य, ब्रह्मा-विष्णुस्वरूप तथा विष्णु-ब्रह्माको सुख

तथा धैर्यवान् आप परमात्माको नमस्कार है ॥ १३—१५॥

हे जनवत्सल! हे त्रिगुणाधीश! हे मायापते! बाहरी

प्रदान करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है॥१६-१७॥ हे तपोरत! हे तप:स्थान! आप उत्तम तपस्याका फल प्रदान करनेवाले, तपस्यासे प्रेम करनेवाले, शान्त

तथा ब्रह्मस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है॥१८॥

व्यवहार तथा लोकाचार करनेवाले आप सगुण, परेश परमात्माको नमस्कार है॥१९॥ हे महेश्वर! आपकी लीलाको कोई जान नहीं

सकता और यह साधुओंको सुख देनेवाली है। आप

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ११ ] * भगवान् शिवका तपस्याहेतु हिमालयपर आगमन * ३४५                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u></u>                                                                                            |                                                      |
| भक्तोंके अधीन स्वरूपवाले तथा भक्तोंके वशमें होकर                                                   | वे जगदीश्वर चुप हो गये, तब गिरिराजने शम्भुसे         |
| कर्म करनेवाले हैं॥ २०॥                                                                             | प्रेमपूर्वक यह बात कही— ॥ ३२॥                        |
| हे प्रभो! मेरे भाग्यके उदय होनेसे ही आप यहाँ                                                       | <b>हिमालय बोले</b> —हे जगन्नाथ! हे परमेश्वर!         |
| आये हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसीलिये आप                                                        | आज मैंने आपका स्वागतपूर्वक पूजन किया है, [यही        |
| दीनवत्सल कहे गये हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया,                                                     | मेरे लिये महान् सौभाग्यकी बात है।] अब मैं अपने       |
| मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल                                                           | देशमें उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूँ ?॥ ३३॥       |
| हो गया, जो आप यहाँ पधारे हैं॥ २१-२२॥                                                               | हे महेश्वर! बड़े-बड़े यत्नका आश्रय ले लेनेवाले       |
| हे महेश्वर! मुझे अपना दास समझकर नि:संकोच                                                           | देवतालोग महान् तपके द्वारा भी आपको नहीं पाते, वे     |
| आज्ञा दीजिये, मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेमसे आपकी                                              | आप स्वयं उपस्थित हो गये हैं॥३४॥                      |
| सेवा करूँगा॥ २३॥                                                                                   | मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और               |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] गिरिराजका यह                                                     | मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है; जो आप मेरे       |
| वचन सुनकर महेश्वरने थोड़ी-सी आँखें खोलकर                                                           | पृष्ठभागपर तपस्याके लिये उपस्थित हुए हैं॥ ३५॥        |
| सेवकोंसहित हिमालयको देखा। सेवकोंसहित गिरिराजको                                                     | हे परमेश्वर! मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी बढ़कर     |
| [उपस्थित] देखकर ध्यानयोगमें स्थित हुए जगदीश्वर                                                     | समझता हूँ; क्योंकि गणोंसहित आपने [यहाँ] आकर          |
| वृषभध्वज मुसकराते हुए कहने लगे—॥ २४-२५॥                                                            | मुझे अनुग्रहका भागी बना दिया॥ ३६॥                    |
| <b>महेश्वर बोले</b> —[हे शैलराज!] मैं आपके शिखरपर                                                  | हे देवेश! आप स्वतन्त्र होकर बिना किसी विघ्नके        |
| एकान्तमें तपस्या करनेके लिये आया हूँ, आप ऐसा प्रबन्ध                                               | उत्तम तपस्या कीजिये। हे प्रभो! मैं आपका दास हूँ,     |
| कीजिये, जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके॥ २६॥                                                        | अतः सदा आपकी सेवा करूँगा॥ ३७॥                        |
| आप महात्मा, तपस्याके धाम तथा मुनियों, देवताओं,                                                     | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] ऐसा कहकर वे        |
| राक्षसों और अन्य महात्माओंको सदा आश्रय देनेवाले                                                    | गिरिराज तुरंत अपने घर आ गये और उन्होंने अपनी         |
| हैं ॥ २७ ॥                                                                                         | प्रियाको बड़े आदरसे वह सारा वृत्तान्त सुनाया॥३८॥     |
| आप द्विज आदिके सदा निवासस्थान, गंगासे                                                              | तत्पश्चात् शैलराज साथ जानेवाले परिजनोंको तथा         |
| सर्वदा पवित्र, दूसरोंका उपकार करनेवाले तथा सम्पूर्ण                                                | अपने समस्त गणोंको बुलाकर उनसे भलीभाँति कहने          |
| पर्वतोंके सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज! मैं चित्तको                                           | लगे— ॥ ३९ ॥                                          |
| नियममें रखकर यहाँ गंगावतरणस्थलमें आपके आश्रित                                                      | <b>हिमालय बोले</b> —मेरी आज्ञासे आजसे कोई भी         |
| होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ तपस्या करूँगा॥ २८-२९॥                                                    | गंगावतरण नामक मेरे शिखरपर न जाय, यह मैं सत्य         |
| हे शैलराज! हे गिरिश्रेष्ठ! जिस साधनसे यहाँ मेरी                                                    | कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जायगा तो मैं उस     |
| तपस्या बिना किसी विघ्नके हो सके, उसे इस समय                                                        | महादुष्टको विशेष रूपसे दण्ड दूँगा, यह मैंने सत्य कहा |
| आप सर्वथा यत्नपूर्वक कीजिये॥ ३०॥                                                                   | है ॥ ४०-४१ ॥                                         |
| हे पर्वतप्रवर! मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है, आप                                                      | हे मुने! इस प्रकार अपने समस्त गणोंको शीघ्र ही        |
| अपने घर जाइये और उसका उत्तम प्रीतिसे यत्नपूर्वक                                                    | नियन्त्रित करके हिमवान्ने [विघ्ननिवारणके लिये] जो    |
| प्रबन्ध कीजिये॥ ३१॥                                                                                | सुन्दर प्रयत्न किया, उसे आपको बता रहा हूँ, आप        |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता                                             | सुनिये॥ ४२॥                                          |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवशैलसमागमवर्णन |                                                      |
| नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥                                                             |                                                      |

बारहवाँ अध्याय हिमवानुका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना, शिवद्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] तदनन्तर शैलराज

हर्षित होकर उत्तम फल-फूलका समूह लेकर अपनी पुत्रीके साथ भगवान् हरके समीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यानपरायण त्रिलोकीनाथको प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या कालीको हृदयसे उन्हें अर्पित कर दिया॥ १-२॥

सब फल-फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्रीको आगे करके वे शैलराज शम्भूसे यह कहने लगे—॥३॥ हिमगिरि बोले—हे भगवन्! मेरी पुत्री आप

चन्द्रशेखरकी सेवा करनेके लिये बडी उत्सुक है, अत: आपकी आराधनाकी इच्छासे मैं इसको लाया हूँ॥४॥ यह अपनी दो सिखयोंके साथ सदा आप शंकरकी

ही सेवा करेगी। हे नाथ! यदि आपका मुझपर अनुग्रह है, तो इसे [सेवाके लिये] आज्ञा दीजिये॥५॥ ब्रह्माजी बोले—तब शंकरने यौवनकी प्रथमावस्थामें

वर्तमान, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली, विकसित नीलकमलके पत्रके समान आभावाली, समस्त लीलाओंकी

स्थानरूप, सुन्दर वेषसे सुसज्जित, शंखके समान ग्रीवावाली, विशाल नेत्रोंवाली, सुन्दर कर्णयुगलसे शोभित, मुणालके समान चिकनी एवं लम्बी दो भुजाओंसे मनोहर प्रतीत होनेवाली, कमलकलीके समान घने, मोटे तथा दुढ

स्तनोंको धारण करनेवाली, पतले कटिप्रदेशवाली, त्रिवलीयुक्त मध्यभागवाली, स्थलपद्मके समान चरणयुगलसे सुशोभित, अपने दर्शनसे ध्यानरूपी पिंजडेमें बन्द मुनियोंके मनको भी विचलित करनेमें समर्थ और स्त्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ उस

[कन्या]-को देखा॥६-१०॥ ध्यानियोंके भी मनका हरण करनेवाली, विग्रहसे तन्त्र-मन्त्रोंको बढानेवाली तथा कामरूपिणी वैसी उस कन्याको

और वे अपने उत्तम, परमतत्त्वमय, तीनों गुणोंसे परे तथा अविनाशी स्वरूपका ध्यान करने लगे॥ ११-१२॥ उस समय सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, तप करते हुए, बन्द

वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य तथा उत्तम आसनमें स्थित शिवको देखकर महात्मा हिमालयने उन्हें प्रणाम किया, वे पुन: संशयमें पड़ गये। इसके बाद वाक्यवेत्ताओंमें

[ श्रीशिवमहापुराण-

श्रेष्ठ गिरीश्वर जगतुके एकमात्र बन्धु शंकरसे यह वचन कहने लगे—॥१३-१४॥ हिमालय बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे करुणाकर! हे शंकर! हे विभो! आँखें खोलकर मुझ शरणागतको देखिये॥ १५॥

हे शिव! हे शर्व! हे महेशान! हे जगतुको आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो! हे महादेव! मैं सम्पूर्ण आपत्तियोंको दूर करनेवाले आपको प्रणाम करता हँ। हे देवेश! वेद और शास्त्र भी आपको पूर्णरूपसे नहीं जानते हैं; क्योंकि आपकी महिमा

वाणी तथा मनके मार्गसे भी सर्वथा परे है॥ १६-१७॥

सभी श्रुतियाँ भी आपकी महिमाका पार न पा सकनेके

कारण चिकत होकर नेति-नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती हैं, फिर दूसरोंकी क्या बात कही जाय!॥ १८॥ बहत-से भक्त ही भक्तिके द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं; क्योंकि [आपकी] शरणमें आये हुए भक्तोंको कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता॥ १९॥ अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दासका

निवेदन सुनें। हे देव! हे तात! मैं आपकी आज्ञासे दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ॥२०॥ हे महादेव! हे शंकर! मैं आपकी कुपासे भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ! मुझे अपना दास समझकर मुझपर

दर्शनके लिये प्रतिदिन इस कन्याके साथ आया करूँगा। हे स्वामिन्! मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये॥ २१-२२॥ देखकर उन महायोगीने शीघ्र दोनों नेत्र बन्द कर लिये ब्रह्माजी बोले—उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्यागकर और कुछ सोच-विचारकर देवदेव महादेव यह वचन कहने लगे—॥२३॥

कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभो! मैं आपके

महेश्वर बोले—हे भक्त! [अपनी] कन्याको नेत्रोंवाले, चन्द्रकलारूप आभूषणवाले, जटा धारण करनेवाले, घरपर ही छोडकर नित्य मेरे दर्शनके लिये आप आ

सकते हैं। अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा॥ २४॥ तन्वी, चन्द्रमुखी तथा सुन्दरी इस कन्याको मेरे सन्निकट मत लाइयेगा, इसके लिये में बार-बार मना करता हूँ॥ २८॥ ब्रह्माजी बोले-महेशके इस प्रकारके वचनको

यह कहने लगे—॥ २५॥

सुनकर पार्वतीके पिता हिमालय सिर झुकाकर शिवजीसे

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १३ ] \* पार्वती और परमेश्वरका दार्शनिक संवाद \*

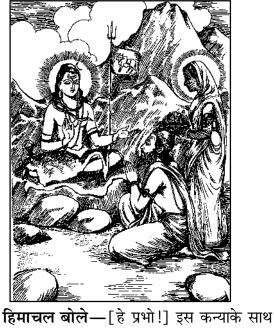

चाहिये, इसे बताइये। क्या यह आपकी सेवा करनेमें अयोग्य है ? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ॥ २६॥

[आपके दर्शनके लिये] किस कारणसे मुझे नहीं आना

ब्रह्माजी बोले - तत्पश्चात् वृषभध्वज शंकर

विशेषतः कुयोगियोंका लोकाचार दिखाते हुए हँसकर हिमालयसे कहने लगे—॥ २७॥

संवादवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १२॥

# तेरहवाँ अध्याय

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिव-हिमाचल-

आज्ञा देना, पार्वतीका महेश्वरकी सेवामें तत्पर रहना

शम्भु बोले—[हे शैलराज!] मनोहर नितम्बवाली, बिचन कहने लगीं॥ ३५-३६॥

भवानी बोलीं—हे योगिन्! आपने तपस्वी होकर | महाशक्तिकी ही प्रेरणासे] तपस्या करनेके लिये आप

भी मेरे पितासे क्या कह दिया। हे ज्ञानविशारद! उसका उत्तर मुझसे सुनिये। हे शम्भो! आप तपकी शक्तिसे

महात्माको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मोंको

करनेवाली उस शक्तिको ही प्रकृति जानना चाहिये, उसीके सम्पन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और [उसी | द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है॥१—३॥

पार्वती और परमेश्वरका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये

वेदोंके पारगामी विद्वानोंने स्त्रीको मायारूपा कहा

हे भूधर! मैं तपस्वी, योगी तथा सदा मायासे

हे पर्वत! उनके संगसे शीघ्र ही विषयवासना उत्पन्न

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इस प्रकारकी बहुत-

हे देवर्षे! उन शम्भुका यह स्पृहारहित, निरामय

सी बातें उन गिरिराजसे कहकर महान् योगियोंमें श्रेष्ठ

तथा निष्ठुर वचन सुनकर कालीके पिता [हिमालय]

विस्मयमें पड़ गये और वे कुछ-कुछ व्याकुल-से होकर चुप हो गये। उस समय तपस्वीके द्वारा कही गयी

बातको सुनकर और गिरिराजको आश्चर्यमें पडा हुआ विचार करके शिवजीको प्रणामकर भवानी उनसे विशद

महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गये॥ ३४॥

हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अत: हे शैल! तपस्वियोंको स्त्रियोंका संग नहीं करना चाहिये; वह [स्त्री] महाविषयका मूल तथा ज्ञान-वैराग्यका नाश करनेवाली होती है ॥ ३२-३३ ॥

है, उसमें भी विशेष रूपसे युवती स्त्री तो तपस्वियोंके

निर्लिप्त रहनेवाला हूँ। अतः मुझे युवती स्त्रीसे क्या प्रयोजन है ? हे तपस्वियोंके श्रेष्ठ आश्रय! आपको पुन: ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि आप वेदधर्ममें प्रवीण,

ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा विद्वान् हैं॥ ३०-३१॥

लिये विघ्नकारिणी होती है॥ २९॥

| ३४८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                       |
| अतः हे भगवन्! आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति                                  | सब ज्ञानी पुरुषोंको बुद्धिसे विचारकर प्राकृत ही मानना        |
| क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृतिके बिना                                  | चाहिये। हे योगीश! बहुत कहनेसे क्या लाभ! मेरी                 |
| लिंगरूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं ?॥४॥                                 | उत्तम बात सुनिये। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं।        |
| आप प्रकृतिके ही कारण सदा प्राणियोंके लिये                                    | यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है॥१७-१८॥               |
| अर्चनीय, वन्दनीय और चिन्तनीय हैं [इस बातको]                                  | मेरे अनुग्रहसे ही आप सगुण और साकार माने गये                  |
| हृदयसे विचारकर ही आप वह सब कहिये॥५॥                                          | हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करनेमें समर्थ          |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] पार्वतीजीके उस                             | नहीं हैं। आप जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो         |
| वचनको सुनकर महती लीला करनेमें रत रहनेवाले                                    | नाना प्रकारके कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे        |
| प्रसन्नचित्त महेश्वर हँसकर कहने लगे—॥६॥                                      | हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं ? हे शंकर! यदि आप           |
| महेश्वर बोले—मैं उत्तम तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका                             | प्रकृतिसे परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है, तो मेरे समीप      |
| नाश करता हूँ और वस्तुत: प्रकृतिसे रहित होकर ही                               | रहनेपर भी आपको डरना नहीं चाहिये॥ १९—२१॥                      |
| शम्भुके रूपमें स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषोंको कभी                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —पार्वतीका सांख्यशास्त्रके अनुसार      |
| भी प्रकृतिका संग्रह नहीं करना चाहिये और लोकाचारसे                            | कहा हुआ वचन सुनकर भगवान् शिव वेदान्तमतमें                    |
| दूर तथा विकाररहित रहना चाहिये॥७-८॥                                           | स्थित हो शिवासे यह वचन कहने लगे—॥२२॥                         |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! जब शम्भुने लौकिक                              | <b>श्रीशिव बोले</b> —सुन्दर भाषण करनेवाली हे                 |
| व्यवहारके अनुसार यह बात कही, तब काली मन-ही-                                  | गिरिजे! यदि आप सांख्यमतको धारण करके ऐसा                      |
| मन हँसकर यह मधुर वचन कहने लगीं—॥९॥                                           | कहती हैं, तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिये, यदि         |
| काली बोलीं—हे योगिन्! हे शंकर! हे प्रभो!                                     | मैं ब्रह्म, मायासे निर्लिप्त, परमेश्वर, वेदान्तसे जाननेयोग्य |
| आपने जो बात कही है, क्या वह प्रकृति नहीं है, आप                              | तथा मायापित हूँ, तब आप क्या करेंगी?॥२३-२४॥                   |
| उससे परे कैसे हैं ? इन सबका तात्त्विक दृष्टिसे ठीक-                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —गिरिजासे इस प्रकार कहकर               |
| ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिये। यह                                      | भक्तोंको प्रसन्न करनेवाले तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले      |
| सब कुछ सदा प्रकृतिसे बँधा हुआ है। इसीलिये आपको                               | भगवान् शिव हिमवान्से कहने लगे—॥ २५॥                          |
| न तो बोलना चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये;                                   | शिवजी बोले—हे गिरे! मैं यहीं आपके अत्यन्त                    |
| क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है—                               | रमणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्याके द्वारा            |
| ऐसा अपनी बुद्धिसे समिझये॥१०—१२॥                                              | आनन्दमय परमार्थ स्वरूपका विचार करता हुआ विचरण                |
| आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं,                                    | करूँगा। पर्वतराज! आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी                 |
| वह सब प्रकृतिका ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना                              | अनुमति दें, आपकी आज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया               |
| निरर्थक है। हे प्रभो! शम्भो! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं,                       | जा सकता है॥ २६–२७॥                                           |
| तो इस समय इस हिमवान् पर्वतपर आप तपस्या किसलिये                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —देवाधिदेव शूलधारी शिवकी यह            |
| कर रहे हैं। हे हर! प्रकृतिने आपको निगल लिया है,                              | बात सुनकर हिमवान्ने शम्भुको प्रणाम करके यह वचन               |
| अतः आप अपनेको नहीं जानते। हे ईश! यदि आप अपनेको                               | कहा—॥ २८॥                                                    |
| जानते हैं, तो किसलिये तप करते हैं॥१३—१५॥                                     | <b>हिमवान् बोले</b> —हे महादेव! देवता, असुर और               |
| हे योगिन्! मुझे आपके साथ वाद-विवाद करनेकी                                    | मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् तो आपका ही है, मैं तुच्छ          |
| क्या आवश्यकता है। विद्वान् पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण                            | होकर आपसे क्या कहूँ॥ २९॥                                     |
| उपलब्ध होनेपर अनुमान प्रमाणको नहीं मानते॥१६॥                                 | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] हिमवान्के इस               |
| जो कुछ प्राणियोंकी इन्द्रियोंका विषय होता है, वह                             | प्रकार कहनेपर लोककल्याणकारी भगवान् शंकरने हँसकर              |

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १३] * पार्वती और परमेश्वर   | का दार्शनिक संवाद * ३४९                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| आदरपूर्वक उन गिरिराजसे कहा—अब आप जाइये॥ ३०॥           | समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियोंके साथ           |
| शंकरजीकी आज्ञा पाकर हिमवान् गिरिजाके साथ              | भगवान् शंकरके आश्रममें तालसे समन्वित प्रेमवर्धक       |
| अपने घर लौट गये। तबसे वे गिरिजाके साथ प्रतिदिन        | सुन्दर गान करती थीं॥ ४३—४५॥                           |
| उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिताके बिना भी         | वे कभी कुशा, पुष्प तथा समिधाएँ स्वयं लाती थीं         |
| दोनों सहेलियोंके साथ नित्य भक्तिपरायण होकर सेवाके     | और सिखयोंके साथ आश्रमका सम्मार्जन करती थीं॥ ४६॥       |
| लिये शंकरके पास जाती थीं। हे तात! महेश्वरके           | वे कभी नियमपूर्वक शंकरजीके आश्रममें रहकर              |
| आदेशसे उनकी आज्ञाका पालन करनेवाले पवित्र नन्दीश्वर    | सकाम भावसे शंकरजीको देखती हुई उन्हें आश्चर्यचिकत      |
| आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे॥ ३१—३३॥            | कर दिया करती थीं॥ ४७॥                                 |
| विशेष विचार करनेपर परस्पर अभिन्न होते हुए भी          | भगवान् शिवने अपनी तपस्याके बलसे नि:संग                |
| सांख्य और वेदान्तमतवाले शिवा तथा शिवका संवाद          | रहनेवाली उस कालीको देखकर पंचतत्त्वके शरीरमें          |
| [सभीके लिये] सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा             | रहनेवाली अपनी पूर्वजन्मकी भार्या समझ लिया॥ ४८॥        |
| गया है। इन्द्रियातीत भगवान् शंकरने गिरिराजके कहनेसे   | फिर भी शिवजीने मुनियोंको भी मोहित कर                  |
| उनका गौरव मानकर उनकी पुत्रीको अपने पास रहकर           | देनेवाली तथा महासौन्दर्यकी राशिस्वरूप उन कालीको       |
| सेवा करनेके लिये स्वीकार कर लिया॥ ३४-३५॥              | अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण नहीं किया॥४९॥               |
| भगवान् शंकरने सखियोंसहित पार्वतीसे कहा कि             | महादेवजी भगवतीको इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर           |
| तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय       | नित्यप्रति अपनी सेवामें संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार  |
| ु<br>होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार, महायोगी | करने लगे कि जब यह तपस्याका व्रत करेगी, तब अभिमान–     |
| तथा अनेक प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले भगवान् शंकरने       | बीजसे रहित इस कालीको ग्रहण करूँगा॥५०-५१॥              |
| अपनी सेवाके लिये उन देवीको रख लिया। धैर्यशाली         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार विचार करके बड़ी-     |
| तथा परम तपस्वियोंका यह महान् धैर्य ही है, जो          | बड़ी लीलाएँ करनेवाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान्      |
| विघ्नकारक वस्तुओंको ग्रहणकर भी विघ्नोंसे विनष्ट       | शिव शीघ्र ही ध्यानमें तत्पर हो गये॥५२॥                |
| नहीं होता है॥ ३६—३८॥                                  | हे मुने! ध्यानमें मग्न उन परमात्मा शंकरके मनमें       |
| हे मुनीश्वर! तत्पश्चात् गिरिराज अपने सेवकोंके         | किसी अन्य चिन्ताका उदय नहीं हुआ॥५३॥                   |
| साथ अपने स्थानको चले आये और अपनी प्रियाके साथ         | काली भी उन्हीं परमात्मा शंकरके स्वरूपका चिन्तन        |
| मनमें परम आनन्दित हुए॥३९॥                             | करती हुई भक्तिपूर्वक निरन्तर उनकी सेवा करने लगीं॥ ५४॥ |
| भगवान् शंकर भी आदरपूर्वक ध्यान-योगके द्वारा           | भगवान् शिव ध्यानमें स्थित हो पूर्व चिन्ताओंको         |
| निर्विघ्न मनसे परमात्माका चिन्तन करने लगे॥४०॥         | भूलकर सुस्थित कालीको देखा करते थे, वस्तुत: वे उन्हें  |
| काली भी प्रतिदिन सिखयोंसहित चन्द्रशेखर                | देखते हुए भी नहीं देखते थे॥५५॥                        |
| महादेवकी सेवा करती हुई वहाँ जाने-आने लगीं॥ ४१॥        | इसी समय महापराक्रमी तारकासुरसे अत्यन्त पीड़ित         |
| वे भगवान् शंकरके चरणोंको धोकर उस चरणोदकका             | इन्द्र आदि देवताओं तथा मुनियोंने उन रुद्रके साथ       |
| पान करती थीं और आगसे [तपाकर] शुद्ध किये हुए           | कालीका कामभावसे योग करानेके लिये ब्रह्माजीकी          |
| वस्त्रसे उनके शरीरको पोंछा करती थीं॥४२॥               | आज्ञासे कामदेवको आदरपूर्वक वहाँ भेजा॥५६-५७॥           |
| वे नित्यप्रति षोडशोपचारसे विधिवत् भगवान् हरकी         | कामदेवने वहाँ जाकर अपना समस्त उपाय लगाया,             |
| पूजाकर बारंबार उन्हें प्रणामकर अपने पिताके घर चली     | परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे   |
| जाती थीं। हे मुनिसत्तम! इस प्रकार ध्यानमें तत्पर      | भस्म कर दिया॥५८॥                                      |
| भगवान् शंकरकी सेवा करती हुई उन शिवाका बहुत            | हे मुने! पार्वतीका भी अभिमान नष्ट हो गया और           |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-तत्पश्चात् नारदजीके उपदेशानुसार घोर तपस्या करके । इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गये और उन सतीने शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया॥५९॥ परोपकारमें परायण होकर देवकार्यको पूर्ण करने लगे॥ ६०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वती और परमेश्वरका संवादवर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ चौदहवाँ अध्याय तारकासुरकी उत्पत्तिके प्रसंगमें दितिपुत्र वज्रांगकी कथा, उसकी तपस्या तथा वरप्राप्तिका वर्णन नारदजी बोले—हे विष्णुशिष्य!हे महाशैव!हे गयी। उस पतिव्रताने उनकी सेवाकर भक्तिपूर्वक पुनः विधे! आपने यह शिवा एवं शिवजीके परम पवित्र गर्भ धारण किया। यह जानकर महान् परिश्रमी देवराज चरित्रका अच्छी तरहसे वर्णन किया॥१॥ इन्द्रने अवसर पाकर उसके गर्भमें प्रविष्ट होकर वज़से हे ब्रह्मन्! तारकासुर कौन था, जिसने देवताओंको उसके गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। किंतु उसके व्रतके दु:खित किया, वह किसका पुत्र था, शिवजीसे सम्बन्धित प्रभावसे उसका गर्भ नहीं मरा और दैवयोगसे सोती हुई उसके गर्भसे उनचास पुत्र उत्पन्न हुए॥११—१३॥ उस कथाको [आप मुझसे] कहिये। जितेन्द्रिय शंकरने किस प्रकार कामदेवको भस्म किया? भगवान् शंकरके इस अद्भुत वे सभी पुत्र मरुत् नामके देवता हुए और स्वर्गको चले चरित्रका भी प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिये॥ २-३॥ गये। देवराजने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्मसे जगतुसे परे आदिशक्ति पार्वतीने किस प्रकार अनुतप्त हो पुन: उनकी सेवा करने लगी और उसने अत्यन्त कठोर तप किया और अपने सुखके लिये उन्होंने महान् सेवासे उन मुनिको प्रसन्न कर लिया॥ १४-१५॥ शंकरको किस प्रकार पतिरूपमें प्राप्त किया?॥४॥ कश्यप बोले—हे भद्रे! यदि तुम पवित्र होकर हे महाज्ञानी! आप मुझ श्रद्धावान् तथा शिवभक्त ब्रह्माके दस हजार वर्षपर्यन्त तपस्या करो, तो तुम्हारे अपने पुत्रसे यह सम्पूर्ण चरित्र विशेष रूपसे कहिये॥५॥ गर्भसे पुनः महापराक्रमी पुत्रका जन्म हो सकता है॥ १६॥ ब्रह्माजी बोले—हे पुत्रवर्य!हे महाप्राज्ञ!हे सुरर्षे! हे मुने! दितिने श्रद्धाके साथ जब तपस्या पूरी की, तब हे प्रशंसनीय व्रतवाले! मैं शंकरका स्मरणकर उनके अपने पतिसे गर्भ धारणकर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया॥ १७॥ सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनें॥६॥ दितिका वह पुत्र देवताओं के समान था, वह वज्रांग हे नारद! सबसे पहले आप तारकासुरकी उत्पत्तिको नामसे विख्यात हुआ। उसका शरीर नामके अनुसार ही सुनें, जिसके वधके लिये देवताओंने शिवका आश्रय [वज्रके समान] था। वह जन्मसे महाप्रतापी और लेकर बड़ा यत्न किया था॥७॥ बलवान् था॥ १८॥ मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उस पुत्रने अपनी माताकी आज्ञासे बलपूर्वक देवराज उनकी तेरह स्त्रियाँ थीं, जो दक्षकी कन्याएँ थीं॥८॥ इन्द्र तथा देवताओंको भी पकड़कर अनेक प्रकारका दण्ड उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उसके दो पुत्र हुए। दिया। इस प्रकार इन्द्र आदिकी दुर्दशा देखकर दिति बहुत उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था॥ ९॥ प्रसन्न हुई तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने कर्मफलके भगवान् विष्णुने नृसिंह तथा वराहरूप धारणकर अनुसार बड़े दुखी हुए॥ १९-२०॥ अत्यन्त दुःख देनेवाले उन दोनोंका वध किया। तत्पश्चात् तब देवताओंकी सदा भलाई करनेवाले मैंने कश्यपको देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे॥१०॥ साथ लेकर वहाँ पहुँचकर शान्तिकी बात कहकर

देवताओंको उस वज्रांगसे छुड़ाया॥ २१॥

इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यपकी शरणमें

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १४] \* तारकासुरकी उत्पत्तिके प्रसंगमें दितिपुत्र वज्रांगकी कथा \* तत्पश्चात् शुद्धात्मा, निर्विकार वह शिवभक्त वज्रांग ब्रह्माजी बोले — अपनी पत्नीका यह वचन सुनकर देवताओंको मुक्त करके प्रसन्नचित्त होकर आदरपूर्वक वह व्याकुल तथा आश्चर्यचिकत हो गया। वैररहित, ज्ञानी कहने लगा—॥२२॥ एवं सात्त्विक वह वज्रांग अपने मनमें सोचने लगा—॥ ३३॥ वजांग बोला-यह इन्द्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट मेरी प्रिया देवताओंसे विरोध करना चाहती है, परंतु है। इसने ही मेरी माताकी सन्तानोंको नष्ट किया है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ इसको अपने कर्मका फल मिल गया, अब यह अपना जाऊँ और कौन ऐसा उपाय करूँ, जिससे मेरी प्रतिज्ञा राज्यपालन करे॥ २३॥ नष्ट न हो॥३४॥ हे ब्रह्मन्! यह सारा कार्य मैंने माताकी आज्ञासे किया यदि प्रियाका मनोरथ पूर्ण होता है, तो तीनों लोक कष्टमें पड़ जायँगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जायँगे॥ ३५॥ है। मुझे किसी भुवनके भोगकी अभिलाषा नहीं है॥ २४॥ हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मन्! आप मुझे वेदतत्त्वका परंतु यदि प्रियाका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो मुझे सार बताइये, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकाररहित नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकारसे धर्मकी हानि तथा प्रसन्नचित्त हो जाऊँ॥ २५॥ होगी, ऐसा मैंने [धर्मशास्त्रोंसे] सुना है॥ ३६॥ हे मुने! यह सुनकर मैंने उससे कहा—जो सात्त्विक हे मुने! इस तरह धर्मसंकटमें पड़ा हुआ वह वज्रांग भाव है, वही तत्त्वसार है। मैंने [तुम्हारे लिये] प्रसन्नतापूर्वक भ्रममें पड़ गया, वह अपनी बुद्धिसे दोनों बातोंके उचित-एक सुन्दर स्त्रीका निर्माण किया है॥ २६॥ अनुचित [पक्षों]-पर विचार करने लगा॥ ३७॥ उस वरांगी नामवाली स्त्रीको मैंने उस दितिपुत्रको हे मुने! [उस समय] उस बुद्धिमान् वज्रांगने प्रदानकर उसके पिताको अत्यन्त प्रसन्नकर मैं अपने घर शिवकी इच्छासे स्त्रीकी बात मान ली। उस दैत्यराजने चला गया और कश्यप भी अपने स्थानको लौट प्रियासे कहा—ठीक है, ऐसा ही होगा॥३८॥ तत्पश्चात् उसने इस निमित्त जितेन्द्रिय होकर मेरे गये॥ २७॥ तब वह दैत्य वज्रांग सात्त्विक भावसे युक्त हो गया उद्देश्यसे बहुत वर्षोंतक प्रीतिपूर्वक तप किया॥ ३९॥ तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करनेके और राक्षसी भावको छोड़कर वैररहित हो सुख भोगने लगा॥ २८॥ लिये मैं गया और प्रसन्नमनसे मैंने उससे कहा-वर किंतु वरांगीके हृदयमें सात्त्विक भावका उदय नहीं माँगो॥४०॥ हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धापूर्वक अपने पतिकी उस समय वजांगने प्रसन्न हुए मुझ विभुको अनेक प्रकारसे सेवा करने लगी॥ २९॥ आकाशमें स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकारकी वरांगीका पति महाप्रभु वह वज्रांग उसकी सेवासे स्तुतिकर प्रियाके लिये हितकारी वर माँगा॥४१॥ वज़ांग बोला—हे प्रभो! आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, सन्तुष्ट हो गया और उससे कहने लगा—॥३०॥ वज्रांग बोला—हे प्रिये! तुम क्या चाहती हो, जो अपनी माताका तथा मेरा परम हित करनेवाला, तुम्हारे मनमें क्या [विचार] है ? मुझे बताओ। तब उसने महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो॥ ४२॥ विनम्र होकर पतिसे अपने मनोरथको कहा—॥ ३१॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुने! उसका यह वचन वरांगी बोली—हे सत्पते! यदि आप [मुझसे] प्रसन्न सुनकर मैंने 'तथास्तु' कहा और इस प्रकार उसे वर देकर हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, जो महाबली, त्रिलोकीको शिवका स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थानको जीतनेवाला तथा इन्द्रको दु:ख देनेवाला हो॥ ३२॥ लौट आया॥४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें तारककी उत्पत्तिके प्रसंगमें वज्रांगकी उत्पत्ति और उसकी तपस्याका वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १४॥

पन्द्रहवाँ अध्याय वरांगीके पुत्र तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरकी तपस्या एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे वरप्राप्ति, वरदानके प्रभावसे तीनों लोकोंपर उसका अत्याचार ब्रह्माजी बोले-तदनन्तर वरांगीने आदरपूर्वक कहीं भी शान्ति नहीं मिल रही थी॥ १३॥ गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षोंतक परम तेजसे भीतर पश् ताडित हुएके समान अपने गोष्ठमें और ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात् समय पूरा होनेपर वरांगीने अरण्यमें भयभीत होकर बारंबार मल-मूत्रका त्याग करने विशालकाय, महाबलवान् तथा अपने तेजसे दसों दिशाओंको लगे और जहाँ-तहाँ इधरसे उधर भागने लगे। वे एक दीप्त करनेवाले पुत्रको उत्पन्न किया॥१-२॥ जगह ठहरते नहीं थे। गायें भयसे आक्रान्त हो उठीं, उनके देवताओंको दु:ख देनेवाले उस वरांगीपुत्रके उत्पन्न स्तनोंसे रुधिर निकलने लगा, नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गयीं। बादल भी भय उत्पन्न

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

दोप्त करनेवाल पुत्रको उत्पन्न किया॥१-२॥
देवताओंको दु:ख देनेवाले उस वरांगीपुत्रके उत्पन्न
होनेपर दु:खके हेतु महान् उत्पात होने लगे। हे तात!
उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाशमें सभी लोकोंको
भयभीत करनेवाले अनर्थसूचक तीन प्रकारके उत्पात
हुए, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ॥३-४॥
[आकाशसे] महान् शब्द करते हुए भयंकर
उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत्को दु:ख देनेवाले
अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गये। पर्वतसहित पृथ्वी
चलायमान हो गयी, सभी दिशाएँ प्रज्वलित हो गयीं, सभी
निदयाँ एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे॥५-६॥
भयंकर हू-हू शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्शवाली
हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षोंको उखाड़ती
हुई आँधी चलने लगी। हे विप्रेन्द्र! राहुसहित सूर्य और
चन्द्रमाके ऊपर बार-बार मण्डल पड़ने लगे, जो महाभयके

सूचक तथा सुखका नाश करनेवाले थे॥ ७-८॥

उधर दौड़ने लगे॥१२॥

उस समय पर्वतोंकी गुफाओंसे रथकी नेमिके समान

पक्षी घोसलोंसे उड़ने लगे। गदहे भयभीत हो गये

और व्याकुलचित्त होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें

घर्घर एवं भयसूचक महान् शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू

अपने मुखसे भयानक टंकारयुक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारिनें गाँवोंके भीतर घुसकर अत्यन्त अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगीं॥ ९-१०॥ कुत्ते जहाँ-तहाँ गर्दन उठाकर संगीतके समान और रुदनके समान अनेक प्रकारके शब्द करने लगे॥ ११॥ हे तात! गधे रेंकनेके भयानक शब्दसे मत्त होकर अपने खुरोंसे पृथिवीको खोदते हुए झुण्डके झुण्ड इधर- हुआ वज्रतुल्य शरीरसे पर्वतराजके समान बढ़ने लगा॥ १९॥ तत्पश्चात् उस महाबली, महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्यने तपस्या करनेके लिये मातासे आज्ञा माँगी। मायावियोंको भी मोहित करनेवाले उस महामायावी दैत्यने अपनी मातासे आज्ञा प्राप्तकर सभी देवताओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपने मनमें तप करनेका विचार किया॥ २०-२१॥ गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला वह दैत्य मधुवनमें जाकर ब्रह्माजीको लक्ष्य करके विधिपूर्वक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगा॥ २२॥ उस दृढ़व्रत दैत्यने चित्तको स्थिरकर नेत्रोंद्वारा सूर्यको देखते हुए अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर एक पैरपर खडे होकर सौ वर्षपर्यन्त तपस्या की॥ २३॥

तदनन्तर पैरके अँगूठेसे भूमिको टेककर दृढ्चित्तवाले

सौ वर्षतक जल पीकर, सौ वर्षतक वायु पीकर,

तथा ऐश्वर्यशाली महान् असुरराज तारकने उसी प्रकार

सौ वर्षतक तपस्या की॥ २४॥

करते हुए पीवकी वर्षा करने लगे॥ १४-१५॥

देवताओंकी प्रतिमाएँ उछलकर रोने लगीं, बिना

आँधीके वृक्ष गिरने लगे और आकाशमें ग्रहोंका युद्ध होने

लगा। हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे।

अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्वप्रलय

हो रहा है। तदनन्तर प्रजापित कश्यपने विचार करके उस

वह महावीर सहसा अपने पौरुषको प्रकट करता

महातेजस्वी असुरका नाम तारक रखा॥ १६-१८॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १५ ] * वरांगीके पुत्र तार    | कासुरकी उत्पत्ति * ३५३                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                               | <u>.</u>                                                   |
| सौ वर्षतक जलमें खड़ा रहकर और सौ वर्षतक                 | अत: मैं आपसे वर माँगता हूँ, उसे मुझसे सुनिये॥ ३८॥          |
| स्थण्डिलपर रहकर उसने तपस्या की॥ २५॥                    | हे देवेश! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और यदि                  |
| सौ वर्षतक अग्निके बीचमें, सौ वर्षतक नीचेकी ओर          | मुझे वर देना चाहते हैं, तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे         |
| मुख करके और सौ वर्षतक हथेलीके बल पृथ्वीपर स्थित        | दो वर दीजिये॥ ३९॥                                          |
| होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने! वह सौ वर्षतक         | हे महाप्रभो! आपके बनाये हुए इस समस्त लोकमें                |
| वृक्षकी शाखाको दोनों पैरोंसे पकड़कर नीचेकी ओर मुख      | कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान् न हो और शिवजीके              |
| करके पवित्र धूमका पान करता रहा॥ २६-२७॥                 | वीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओंका सेनापति बनकर जब        |
| इस प्रकार उस असुरराजने अपने मनोरथको लक्ष्य             | मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे, तब मेरी मृत्यु हो॥४०-४१॥       |
| करके सुननेवालोंको भी सर्वथा दु:सह जान पड़नेवाला        | हे मुनीश्वर! जब उस दैत्यने मुझसे इस प्रकार                 |
| अत्यन्त कठिन तथा कष्टकर तप किया॥ २८॥                   | कहा, तब मैं उसे उसी प्रकारका वर देकर शीघ्रतापूर्वक         |
| हे मुने! इस प्रकार तप करते हुए उसके सिरसे              | अपने स्थानको चला गया॥४२॥                                   |
| चारों दिशाओंमें फैलनेवाला एक महान् उपद्रवकारी          | वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्तकर अत्यन्त           |
| महातेज निकला॥ २९॥                                      | प्रसन्न होकर शोणित नामक पुरको चला गया॥४३॥                  |
| हे मुने! उस तेजसे सभी देवलोक प्राय: जलने लगे और        | उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्यने मेरी आज्ञासे              |
| चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए॥ ३०॥      | असुरोंके साथ जाकर त्रिलोकीके राज्यपर उस महान्              |
| उस समय देवराज इन्द्र अधिक भयभीत हुए कि                 | असुरका अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रैलोक्याधिपति         |
| निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे             | हो गया और चराचरको पीड़ित करता हुआ अपनी                     |
| पदको भी छीन लेगा॥३१॥                                   | आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधिपूर्वक              |
| वह ऐश्वर्यशाली तो असमयमें ही ब्रह्माण्डका              | त्रैलोक्यका राज्य करने लगा और देवता आदिको पीड़ा            |
| संहार कर डालेगा—इस प्रकार सन्देहमें पड़े हुए [देवता]   | पहुँचाता हुआ प्रजापालन करने लगा॥ ४४—४६॥                    |
| लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे॥ ३२॥               | तदनन्तर उस तारकासुरने इन्द्र आदि लोकपालोंके                |
| तदनन्तर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार                 | रत्नोंको ग्रहण कर लिया, उन्होंने उसके भयसे [रत्न]          |
| करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोकमें पहुँचे और          | स्वयं प्रदान किये॥ ४७॥                                     |
| मेरे सामने उपस्थित हुए॥ ३३॥                            | इन्द्रने उसके भयसे उसे ऐरावत हाथी समर्पित                  |
| व्यथित चित्तवाले उन सभीने प्रणामकर मेरी स्तुति         | कर दिया और कुबेरने नौ निधियाँ दे दीं। वरुणने श्वेतवर्णके   |
| करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तान्त मुझसे कहा॥ ३४॥          | घोड़े, ऋषियोंने कामधेनु और इन्द्रने उच्चै:श्रवा नामक दिव्य |
| मैं भी सद्बुद्धिसे [उनकी व्यग्रताका] समस्त             | घोड़ा भयके कारण उसे समर्पित कर दिया॥ ४८-४९॥                |
| कारण जानकर जिस स्थानपर असुर तप कर रहा था,              | उस असुरने जहाँ-जहाँ अच्छी वस्तुएँ देखीं, उन्हें            |
| उस स्थानपर उसे वर देनेके लिये गया॥ ३५॥                 | बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी सर्वथा            |
| हे मुने! मैंने उससे कहा—[हे दैत्य!] तुमने घोर          | नि:सार हो गयी॥५०॥                                          |
| तपस्या की है, अत: वर माँगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे | हे मुने! समुद्रोंने भी भयसे उसे समस्त रत्न प्रदान          |
| लिये अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान्          | कर दिये, बिना जोते-बोये ही पृथिवी अन्न प्रदान करने         |
| असुर तारकने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुतिकर         | लगी और सभी प्रजाओंके मनोरथ पूर्ण हो गये॥५१॥                |
| अत्यन्त कठिन वर माँगा॥ ३६–३७॥                          | सूर्य उतना ही तपते थे, जिससे किसीको कष्ट न                 |
| तारक बोला—हे पितामह! वर देनेवाले आपके                  | हो, चन्द्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल           |
| प्रसन्न हो जानेपर मेरे लिये क्या असाध्य हो सकता है,    | ही चलता था॥५२॥                                             |

उस दुरात्मा असुरने देवताओं, पितरों तथा अन्यका उसने समस्त देवताओंको हटाकर उनकी जगह जो भी द्रव्य था, वह सब हरण कर लिया॥५३॥ दैत्योंको नियुक्त कर दिया और देवताओंको अपने कर्ममें इस प्रकार वह तीनों लोकोंको अपने अधीनकर स्वयं नियुक्त किया। हे मुने! तदनन्तर उससे पीड़ित हुए इन्द्र इन्द्र बन बैठा। वह इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला अद्वितीय आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यन्त व्याकुल राजा हुआ और अद्भुत प्रकारसे राज्य करने लगा॥५४॥ | होकर मेरी शरणमें आये॥५५-५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें तारकासुरकी तपस्या एवं उसके राज्यका वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १५॥ सोलहवाँ अध्याय तारकासुरसे उत्पीड़ित देवताओंको ब्रह्माजीद्वारा सान्त्वना प्रदान करना ब्रह्माजी बोले—उसके बाद तारकासुरसे पीड़ित हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतन्त्र नहीं हैं॥ ९-१०॥ वे समस्त देवता मुझ प्रजापतिको भलीभाँति प्रणामकर इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा परम भक्तिसे स्तुति करने लगे॥१॥ उसके वशवर्ती हो गये हैं और उसकी इच्छाके अनुसार देवताओंकी यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गये हैं॥ ११॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओंसे कहा—॥२॥ उस महाबली तारकने जितनी भी सुन्दर स्त्रियाँ हैं हे देवताओ! आपलोगोंका स्वागत है। आपलोगोंके तथा अप्सराएँ हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है॥ १२॥ अधिकार निर्विघ्न तो हैं ? आप सब यहाँ किस निमित्त अब यज्ञ-याग सम्पन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते। लोकोंमें दान, धर्म आदि कुछ आये हैं, मुझसे कहिये। मेरी यह बात सुनकर तारकासुरसे पीडित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापित दानव क्रौंच अत्यन्त दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे—॥३-४॥ पापी है। वह पाताललोकमें जाकर प्रजाओंको निरन्तर देवता बोले—हे लोकेश! आपके वरदानसे पीडित करता है। हे जगद्धाता! उस निष्करुण तथा पापी अभिमानमें भरे हुए तारक असुरने हठपूर्वक हमलोगोंको तारकने हमारे सम्पूर्ण त्रिलोकको बलपूर्वक अपने वशमें अपने स्थानोंसे वंचितकर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बतायें, वहाँ लिया है। हमलोगोंके समक्ष जो दु:ख उपस्थित हुआ है, हमलोग जायँ। हे लोकनाथ! उस देवशत्रुने हमलोगोंको क्या आप उसे नहीं जानते हैं ? हमलोग आपकी शरणमें अपने-अपने स्थानोंसे हटा दिया है। अब आप ही आये हैं, उस दु:खका शीघ्र निवारण कीजिये॥५-६॥ हमलोगोंके शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक हमलोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात-तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्निमें दिन हमलोगोंको पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भागकर दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं॥१३-१७॥ जाते हैं, वहाँ तारकको ही देखते हैं॥७॥ जिस प्रकार सन्निपात नामक विकारमें बलवान् हे सर्वेश्वर! हमलोगोंके समक्ष तारकासुरसे जैसा भय औषधियाँ भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायोंको निष्फल कर दिया है॥ १८॥ उपस्थित हो गया है, वह दु:ख सहा नहीं जा रहा है। भगवान् विष्णुके जिस सुदर्शन नामक चक्रसे हमलोग उसी पीड़ासे अत्यन्त व्याकुल हैं॥८॥

अग्नि, यम, वरुण, निर्ऋति, वायु एवं अन्य समस्त

दिक्पाल उसके वशमें हो गये हैं। सभी देवता अपने समस्त

परिकरोंसहित मनुष्यधर्मा हो गये हैं और उसकी सेवा करते

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

हमलोगोंको विजयकी आशा थी, वह उसके कण्ठमें

ब्रह्माजी बोले—हे मुने! देवताओंके इस वचनको

पुष्पके समान लगकर कुण्ठित हो गया है॥ १९॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १६ ] * तारकासुरसे पीड़ित देवताओंको ब्रह्माजीद्वारा सान्त्वना <b>*</b> ३५५ |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u></u>                                                                                             |                                                              |
| सुनकर मैं सभी देवताओंसे समयोचित बात कहने                                                            | हठपूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवामें तत्पर उन त्रैलोक्य-        |
| लगा— ॥ २० ॥                                                                                         | सुन्दरीको सामने देखकर ध्यानमग्न महेश्वर मनसे भी              |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देवगणो! मेरे वरदानके कारण                                                 | विचलित नहीं होते॥ ३३-३४॥                                     |
| ही वह तारक नामक दैत्य बलवान् हुआ है। अत: मेरे                                                       | हे देवताओ! वे चन्द्रशेखर जिस प्रकार कालीको                   |
| द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धिको                                               | भार्यारूपमें स्वीकार करें, आपलोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न       |
| प्राप्त हुआ है, उसीसे उसका वध उचित नहीं है। विषवृक्षको                                              | करें। मैं भी उस दैत्यके स्थानपर जाकर उस तारकको               |
| भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है॥ २१-२२॥                                                         | दुराग्रहसे रोकूँगा। हे देवताओ! अब आपलोग अपने                 |
| शिवजी ही आपलोगोंका सारा कार्य कर सकनेयोग्य                                                          | स्थानको जाइये। देवताओंसे इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र            |
| हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे, प्रेरणा करनेपर वे                                              | ही तारक नामक असुरके पास जाकर उसे प्रेमपूर्वक                 |
| इसका प्रतीकार करनेमें समर्थ हैं॥ २३॥                                                                | बुलाकर कहने लगा—॥ ३५—३७॥                                     |
| तारकासुर स्वयं अपने पापसे नष्ट होगा। मैं जैसा                                                       | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे तारक!] तुम तेजोंके सारस्वरूप      |
| उपदेश करता हूँ, वैसा आपलोग करें॥ २४॥                                                                | इस स्वर्गका राज्य कर रहे हो। जिसके लिये तुमने उत्तम          |
| मेरे वरके प्रभावसे न मैं, न विष्णु, न शंकर, न                                                       | तपस्या की थी, उससे भी अधिककी इच्छा रखते हो॥ ३८॥              |
| दूसरा कोई और न सभी देवता ही तारकका वध कर                                                            | मैंने [तुम्हें] इससे छोटा ही वर दिया था, मैंने तुम्हें       |
| सकते हैं, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओ! यदि                                                    | स्वर्गका राज्य नहीं दिया था, इसलिये तुम स्वर्गका राज्य       |
| शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो वही तारक                                                   | छोड़कर पृथिवीपर राज्य करो॥ ३९॥                               |
| दैत्यका वध कर सकता है, दूसरा नहीं॥ २५-२६॥                                                           | हे असुरश्रेष्ठ! इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत               |
| हे श्रेष्ठ देवताओ! मैं जो उपाय बता रहा हूँ, उसे                                                     | करो, वहाँ भी बहुत-से देवताओंके योग्य कार्य हैं॥ ४०॥          |
| आपलोग कीजिये, वह उपाय महादेवजीकी कृपासे                                                             | सभीका ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुरसे कहकर                     |
| अवश्य सिद्ध होगा। पूर्वकालमें जिन दक्षकन्या सतीने                                                   | और उसे समझाकर शिवासहित शिवका ध्यान करके                      |
| [दक्षके यज्ञमें] अपने शरीरका त्याग किया था, वे ही                                                   | वहीं अन्तर्धान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्गको             |
| [इस समय] मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई हैं, यह बात                                                      | छोड़कर पृथिवीपर आ गया और वह शोणित नामक                       |
| आपलोगोंको ज्ञात ही है॥ २७-२८॥                                                                       | नगरमें रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा                |
| हे देवगणो! महादेवजी उनका पाणिग्रहण अवश्य                                                            | वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहितचित्त हो               |
| करेंगे, तथापि आपलोग भी उसका उपाय करें॥ २९॥                                                          | इन्द्रके साथ इन्द्रपुरीको गये॥४१—४३॥                         |
| आपलोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिये कि मेनाकी                                                          | वहाँ जाकर मिल करके आपसमें विचार करके उन                      |
| पुत्री पार्वतीमें शिवजीके वीर्यका आधान हो॥ ३०॥                                                      | सब देवताओंने इन्द्रसे प्रेमपूर्वक कहा—॥४४॥                   |
| ऊर्ध्वरेता शंकरको च्युतवीर्य करनेमें वे ही समर्थ                                                    | <b>देवता बोले</b> —हे इन्द्र! जिस प्रकार भगवान् शंकर         |
| हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है॥३१॥                                                              | सकाम होकर शिवाकी अभिलाषा करें, ब्रह्माजीके द्वारा            |
| पूर्ण यौवनवाली वे गिरिराजपुत्री इस समय हिमालयपर                                                     | बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिये॥ ४५॥              |
| तपस्या करते हुए शंकरकी नित्य सेवा करती हैं॥ ३२॥                                                     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार इन्द्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त |
| अपने पिता हिमवान्के कहनेसे वे काली शिवा                                                             | निवेदित करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने-            |
| अपनी दो सिखयोंके साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिवकी                                                      | । अपने स्थानको चले गये॥ ४६॥                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें देवसान्त्वनवर्णन          |
| नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १६ ॥                                                                |                                                              |

सत्रहवाँ अध्याय इन्द्रके स्मरण करनेपर कामदेवका उपस्थित होना, शिवको तपसे विचलित करनेके लिये इन्द्रद्वारा कामदेवको भेजना

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा

ब्रह्माजी बोले—उन देवताओं के चले जानेपर आपत्तिकालमें मित्रकी, असमर्थ होनेपर स्त्रियोंकी तथा

कुलकी, नम्रतामें तथा संकटके उपस्थित होनेपर सत्यकी दुरात्मा तारकासुरसे अत्यन्त पीड़ित हुए इन्द्रने कामका

स्मरण किया। उसी समय वसन्तको साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्यविजयी समर्थ कामदेव रतिके साथ साभिमान

वहाँ उपस्थित हुआ॥१-२॥

हे तात! प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ

जोडकर वह महामनस्वी काम इन्द्रसे कहने लगा—॥३॥

काम बोला—हे देवेश! आपको कौन-सा कार्य

आ पडा है, आपने किस कारणसे मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिये, मैं उसे करनेके लिये ही यहाँ

उपस्थित हुआ हूँ॥४॥ ब्रह्माजी बोले—उस कामके इस वचनको सुनकर

बहुत अच्छा, बहुत अच्छा—यह कहकर देवराज प्रेमपूर्वक यह वचन कहने लगे—॥५॥

इन्द्र बोले—मेरा जिस प्रकारका कार्य उपस्थित हुआ है, उसको करनेमें तुम्हीं समर्थ हो, हे मकरध्वज! तुम धन्य हो, जो उसे करनेके लिये उद्यत हो॥६॥ मेरे प्रस्तुत वाक्यको सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह

रहा हूँ, मेरा जो कार्य है, वह तुम्हारा ही है, इसमें सन्देह नहीं है। मेरे बहुत-से महान् मित्र हैं, किंतु हे काम! तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है॥७-८॥ हे तात! विजय प्राप्त करनेके लिये मेरे पास दो ही

उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम, जिसमें वज्र तो [कदाचित्] निष्फल भी हो जाता है, किंतू तुम कभी

निष्फल होनेवाले नहीं हो॥९॥ जिससे अपना हित हो, उससे प्रिय और कौन हो

सकता है? इसलिये तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, तुम अवश्य ही मेरा कार्य सम्पन्न कर सकते हो॥१०॥ समयानुसार मेरे सामने असाध्य दु:ख उत्पन्न हो

गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करनेमें समर्थ नहीं है॥ ११॥ दुर्भिक्ष पड़नेपर दानीकी, युद्धस्थलमें शूरवीरकी,

और उत्तम स्नेहकी परीक्षा परोक्षकालमें होती है, यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है॥१२-१३॥ हे मित्रवर्य! दूसरेके द्वारा दूर न की जा सकनेवाली मेरी इस विपत्तिके आ पड़नेपर आज तुम्हारी परीक्षा होगी॥ १४॥ सुखकी प्राप्ति करानेवाला यह कार्य केवल मेरा ही

सन्देह नहीं है॥ १५॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

सुनकर कामदेव मुसकराते हुए प्रेमयुक्त वचन कहने लगा—॥ १६॥

नहीं है, अपित यह सभी देवता आदिका कार्य है, इसमें

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार इन्द्रके इस वचनको

काम बोला—हे देवराज! आप इस प्रकारकी

बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोकमें देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारीके विषयमें कुछ कहा नहीं जाता है॥ १७॥

जो [मित्र] संकटमें बहुत बातें करता है, वह क्या कार्य करेगा, फिर भी हे महाराज! हे प्रभो! मैं कुछ कह

रहा हुँ, उसे आप सुनें॥१८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १७]* इन्द्रके स्मरण करनेपर कामदेवका उपस्थित होना <b>*</b> ३५७              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                             |                                                           |
| हे मित्र! जो आपका पद छीननेके लिये कठोर तपस्या                                                        | वह सारे संसारको पीड़ा दे रहा है, [उसके                    |
| कर रहा है, मैं आपके उस शत्रुको तपसे सर्वथा च्युत कर                                                  | कारण] सभी धर्म भी नष्ट हो गये हैं, सभी देवता तथा          |
| दूँगा। चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो, उसे                                                   | ऋषिगण दु:खित हैं॥ ३१॥                                     |
| क्षणभरमें सुन्दर स्त्रीके कटाक्षसे भ्रष्ट कर दूँगा, फिर मनुष्योंकी                                   | देवताओंने अपने बलके अनुसार उससे युद्ध भी किया,            |
| तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है॥ १९–२०॥                                                            | किंतु सभीके शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गये॥३२॥           |
| आपके वज्र और अन्य बहुत-से शस्त्र दूर ही रहें।                                                        | वरुणका पाश टूट गया और विष्णुके द्वारा उसके                |
| मेरे-जैसे मित्रके रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते                                                    | कण्ठपर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र        |
| हैं। मैं ब्रह्मा तथा विष्णुको भी विचलित कर सकता हूँ।                                                 | भी कुण्ठित हो गया। ब्रह्माजीने दुरात्मा दैत्यकी मृत्युका  |
| [अधिक क्या कहूँ] मैं शंकरको भी भ्रष्ट कर सकता                                                        | निर्धारण महायोगीश्वर शिवके वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रके    |
| हूँ, औरोंकी तो गणना ही नहीं है॥२१-२२॥                                                                | द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस कार्यको       |
| मेरे पास पाँच ही कोमल बाण हैं और वे भी                                                               | अच्छी तरह करना चाहिये। हे मित्र! इस कार्यसे               |
| पुष्पनिर्मित हैं, तीन प्रकारवाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है,                                            | देवताओंको महान् सुख होगा॥३३—३५॥                           |
| उसकी डोरी भ्रमरोंसे युक्त है। मेरा बल सुन्दर स्त्री है                                               | अत: तुम हृदयमें मित्रधर्मका स्मरण करके मेरे               |
| तथा वसन्त मेरा सचिव कहा गया है। हे देव! इस प्रकार                                                    | लिये भी हितकर तथा सभी लोकोंको सुख देनेवाले इस             |
| में पंचबल [पाँच बलोंवाला] हूँ। चन्द्रमा मेरा मित्र है,                                               | कार्यको इसी समय सम्पन्न करो॥ ३६॥                          |
| शृंगार मेरा सेनापित है और हाव-भाव मेरे सैनिक हैं।                                                    | वे परमेश्वर प्रभु कामनासे परे हैं। वे शम्भु इस            |
| हे इन्द्र! ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी                                                  | समय हिमालयपर्वतपर परम तप कर रहे हैं॥ ३७॥                  |
| प्रकारका हूँ ॥ २३—२५॥                                                                                | मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने            |
| जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये                                                 | पितासे आज्ञा लेकर अपनी सिखयोंके साथ उन्हें प्रसन्नकर      |
| कि उसको उसी कार्यमें नियुक्त करे। अत: [हे इन्द्र!] मेरे                                              | अपना पति बनानेके उद्देश्यसे सेवापरायण रहती हैं॥ ३८॥       |
| योग्य जो भी कार्य हो, उसमें आप मुझे नियुक्त करें॥ २६॥                                                | हे काम! इस प्रकारका उपाय करना चाहिये, जिससे               |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] इस प्रकार उसके                                                     | कि चित्तको वशमें रखनेवाले शिवजीकी अभिरुचि पार्वतीमें      |
| वचनको सुनकर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो उठे और वाणीसे                                                  | हो जाय। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा            |
| सत्कार करते हुए वे स्त्रियोंको सुख देनेवाले कामसे                                                    | दु:ख नष्ट हो जायगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसारमें चिरस्थायी |
| कहने लगे—॥२७॥                                                                                        | हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३९-४० ॥                  |
| शक्र बोले—हे तात!हे कामदेव! मैंने जो कार्य                                                           | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर          |
| [अपने] मनमें सोचा है, उसे करनेमें केवल तुम ही                                                        | कामदेवका मुखकमल खिल उठा और उसने प्रेमपूर्वक इन्द्रसे      |
| समर्थ हो, वह कार्य दूसरेसे होनेवाला नहीं है॥ २८॥                                                     | कहा—मैं [आपका यह कार्य] नि:सन्देह करूँगा॥ ४१॥             |
| हे काम! हे मित्रवर्य! हे मनोभव! जिस कार्यके                                                          | शिवकी मायासे मोहित कामदेवने उनके वचनको                    |
| लिये आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है, उसे मैं यथार्थ                                                     | 'ओम्'-ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया।             |
| रूपसे कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। इस समय तारक                                                          | तत्पश्चात् जहाँ साक्षात् योगीश्वर शंकर कठोर तप कर         |
| नामक महादैत्य ब्रह्मासे अद्भुत वरदान पाकर अजेय हो                                                    | रहे थे, वहाँ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पत्नी तथा             |
| गया है और सभीको पीड़ा पहुँचा रहा है॥ २९-३०॥                                                          | वसन्तको साथ लेकर कामदेव पहुँच गया॥४२-४३॥                  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें इन्द्रकामदेवसंवाद- |                                                           |
| वर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १७ ॥                                                          |                                                           |

अठारहवाँ अध्याय कामदेवद्वारा असमयमें वसन्त-ऋतुका प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षणके लिये

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

# शिवका मोहित होना, पुनः वैराग्य-भाव धारण करना

इसके बाद लीला करनेवाले तथा दु:खहरण करनेवाले ब्रह्माजी बोले-शिवजीकी मायासे मोहित होकर

परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे॥ १४॥ वह महाभिमानी तथा मोह उत्पन्न करनेवाला काम शिवजीके समीप जाकर वसन्त-ऋतुके गुण-धर्मको तदनन्तर वहाँ वसन्तके फैल जानेपर रतिसहित वह

फैलाता हुआ वहाँ स्थित हो गया॥१॥ काम आम्रमंजरीका बाण चढाकर उनके बाँयीं ओर खडा

हे मुनीश्वर! वसन्तका जो प्रभाव है, वह महेशके

तपःस्थान औषधिशिखरपर सभी ओर फैल गया॥२॥

हे महामुने! हे मुनीश्वर! वहाँ उसके प्रभावसे

पादपोंके वन विशेषरूपसे पुष्पित हो उठे॥३॥

अशोककी वाटिकाओंमें सहकारोंके कामोद्दीपक तथा

सुगन्धित पुष्प विराजने लगे। भौरोंसे घिरे हुए कुमुदके पुष्प

विशेषरूपसे कामावेशको बढानेवाले हो गये॥४-५॥

[उस समय] कोयलोंका कलरव कामको अत्यधिक उद्दीप्त करनेवाला, सुरम्य, मनोहर और अतिप्रिय हो गया॥ ६॥

हे मुने! भौंरोंके अनेक प्रकारके शब्द होने लगे, जो सबके मनको हर लेनेवाले तथा काम-वासनाको उत्तेजित

करनेवाले थे। चन्द्रमाकी मनोहर ज्योत्स्ना चारों ओर फैल गयी, वह कामियों तथा कामिनियोंकी द्तीके समान

हो गयी। वह [ज्योत्स्ना] मानीजनोंको रित आदिके

लिये प्रेरित तथा रतिकालको और भी उद्दीप्त करनेवाली

थी। हे साधो! [उस समय] विरहीजनके लिये अप्रिय

सुखकारी वायु बहने लगी॥७-९॥ इस प्रकार कामावेशको बढानेवाला वह वसन्तका

विस्तार वहाँ वनमें रहनेवाले मुनियोंके लिये भी अत्यन्त असह्य हो गया॥१०॥

हे मुने! उस समय जड़ पदार्थींमें भी जब कामका

संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियोंकी कथाका किस प्रकार वर्णन किया जाय। इस प्रकार सभी प्राणियोंके

लिये कामको उद्दीप्त करनेवाले उस वसन्तने अपना

हे तात! तब अपनी लीलाके लिये शरीर धारण करनेवाले प्रभु शंकरने असमयमें उस वसन्तके प्रभावको

अत्यन्त दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया॥११-१२॥

देखकर इसे महान् आश्चर्य समझा॥१३॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

हो गया और प्राणियोंको मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रतिसहित कामको देखकर भला कौन [प्राणी] मोहित नहीं हुआ॥१५-१६॥

इस प्रकार उनके कामक्रीडामें प्रवृत्त हो जानेपर शृंगार भी हाव-भावसे युक्त होकर अपने गणोंके साथ

शिवजीके समीप पहुँचा॥१७॥ चित्तमें निवास करनेवाला कामदेव वहाँ बाहर

प्रकट हो गया, उस समय वह शंकरमें कोई छिद्र नहीं देख पाया, जिससे वह प्रवेश कर सके॥ १८॥ जब कामदेवने उन योगिश्रेष्ठ महादेवमें छिद्र नहीं

पाया, तब वह महान् भयसे विमोहित हो गया॥१९॥ धधकती हुई ज्वालावाली अग्निके समान भालनेत्रसे युक्त ध्यानस्थ शंकरके पास जानेमें कौन समर्थ है ?॥ २०॥

प्रकारके पुष्प लेकर शिवकी पूजा करनेके लिये वहाँ पहुँच गर्यों। लोग पृथिवीपर जिस-जिस प्रकारके महान् सौन्दर्यका वर्णन करते हैं, वह सब तथा उससे भी अधिक सौन्दर्य उन पार्वतीजीमें है॥ २१-२२॥

इसी समय पार्वती भी दो सिखयोंके साथ अनेक

उन्होंने ऋतुकालीन सुन्दर पुष्पोंको धारण किया

था, उनकी सुन्दरताका वर्णन सैकडों वर्षोंमें भी कैसे किया जा सकता है! जिस समय वे पार्वती शिवजीके समीप पहुँचीं, उस समय शिवजी क्षणभरके लिये ध्यान

त्यागकर अवस्थित हो गये॥ २३-२४॥ उस छिद्रको पाकर कामने पहले [अपने] हर्षण

नामक बाणसे समीपस्थ शंकरको हर्षित कर दिया॥ २५॥ हे मुने! उस समय पार्वती भी शृंगार एवं भावोंसे युक्त होकर मलयानिलके साथ [मानो] कामकी सहायता

करनेके लिये शिवके सन्निकट गयी हुई थीं॥ २६॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखंo-अo १९]\* भगवान् शिवकी नेत्रज्वालासे कामदेवका भस्म होना \* उसी समय कामदेवने शूलधारी शिवको [पार्वतीमें] निधि है। यह मुनियोंको भी मोहनेवाली और महासुखको रुचि उत्पन्न करनेके लिये अपना धनुष खींचकर शीघ्र बढानेवाली है॥ ३५-३६॥ ही बडी सावधानीसे उनपर पुष्प-बाण छोडा॥ २७॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार बार-बार उनके अंगोंका जिस प्रकार पार्वती नित्य निरन्तर शिवजीके पास वर्णन करके शिवजी ब्रह्माको दिये गये वरदानका आती थीं, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी स्मरणकर मौन हो गये। उस समय ज्यों ही शंकरजीने उनके वस्त्रोंका स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्रीस्वभावके पूजाकर वे उनके सामने खड़ी हो गयीं॥ २८॥ उस समय प्रभु शंकरने स्त्रीस्वभाववश लज्जाके कारण कारण लिज्जत होकर कुछ दूर चली गयीं॥ ३७-३८॥ अपने अंगोंको ढकती हुई उन पार्वतीको वहाँ देखा॥ २९॥ हे मुने! अपने अंगोंको छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण हे मुने! पूर्व समयमें पार्वतीको ब्रह्माके द्वारा दिये कटाक्षोंसे बार-बार [शिवजीकी ओर] देखती हुई वे गये वरदानका भलीभाँति स्मरण करके प्रभु शिव भी शिवा महामोदके कारण मुसकराने लगीं॥ ३९॥ प्रसन्नतापूर्वक उनके अंगोंका वर्णन करने लगे॥ ३०॥ उनकी इस चेष्टाको देखकर शंकरजी मोहमें पड शिवजी बोले—यह मुख है या चन्द्रमा, ये नेत्र हैं गये और तब महान् लीला करनेवाले महेश्वरने यह वचन अथवा दो कमल और ये दोनों भृकुटी हैं या महात्मा कामदेवके कहा—जब इसके दर्शनमात्रसे इतना अधिक आनन्द धनुष, यह अधर है अथवा बिम्बफल, यह नासिका है या प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूँ तोतेकी चोंच है, यह स्वर है या कोकिलकी मनोहर कूक तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षणभर है और यह मध्यभाग [कमर] है या वेदी है॥ ३१-३२॥ विचारकर गिरिजाकी प्रशंसा करके वे महायोगी बोधयुक्त इसकी चालका क्या वर्णन किया जाय, इसके हुए और विरक्त हो बोले—॥४०-४२॥ रूपका क्या वर्णन किया जाय और इसके पुष्पों तथा यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया? क्या मैं मोहको वस्त्रोंका भी क्या वर्णन किया जाय!॥३३॥ प्राप्त हो गया। प्रभ् तथा ईश्वर होकर भी कामके कारण सृष्टिमें जितनी उत्तम सुन्दरता है, वह एकत्रितकर में विकारयुक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ और यदि दूसरेके इसमें रच दी गयी है। इसके सभी अंग सब प्रकारसे अंगस्पर्शकी मेरी यह इच्छा है, तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र रमणीय हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ ३४॥ पुरुष क्या-क्या [अनर्थ] नहीं करेगा॥४३-४४॥ अहो! अद्भृत रूपवाली यह पार्वती धन्य है, तीनों इस प्रकार वैराग्यभावको प्राप्तकर उन सर्वात्माने लोकोंमें इसके समान सुन्दर रूपवाली कोई भी स्त्री नहीं पर्यंक एवं आसनका परित्याग कर दिया; क्योंकि क्या है। अद्भृत अंगोंको धारण करनेवाली यह लावण्यकी । परमेश्वर पतित हो सकता है!॥४५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें कामकृतविकारवर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १८॥ उन्नीसवाँ अध्याय भगवान् शिवकी नेत्रज्वालासे कामदेवका भस्म होना और रितका विलाप, देवताओंद्वारा रितको सान्त्वना प्रदान करना और भगवान् शिवसे कामको जीवित करनेकी प्रार्थना करना हुआ, उसे आप सुनें। मैं आपके स्नेहवश आनन्ददायक नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे विधे!हे महाभाग!। इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? आप मुझपर दयाकर इस शिवलीलाका वर्णन करूँगा। [हे नारद!] उसके बाद पापको विनष्ट करनेवाली कथाका पुन: वर्णन कीजिये॥ १॥ महायोगी महेश्वर [अपने] धैर्यके नाशको देखकर अत्यन्त ब्रह्माजी बोले—हे तात! इसके अनन्तर जो विस्मित हो मनमें इस प्रकार विचार करने लगे॥ २-३॥

३६० \* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-<u>क्रम्म् क्रम्म् क्रम्म् कर क्रम्म</u> तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया! किस कुकर्मीने यहाँ मेरे चित्तमें विकार पैदा कर दिया है! मैंने दूसरेकी स्त्रीके विषयमें प्रेमपूर्वक निन्दित वर्णन किया। यह तो धर्मका विरोध हो गया और शास्त्रमर्यादाका उल्लंघन हुआ॥ ४-५॥

गया और शास्त्रमर्यादाका उल्लंघन हुआ॥४-५॥

ब्रह्माजी बोले—तब सज्जनोंके एकमात्र रक्षक

महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचारकर शंकित हो

सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने लगे। इसी समय वामभागमें

बाण खींचे खड़े हुए कामपर उनकी दृष्टि पड़ी। वह

मूढ़चित्त मदन अपनी शक्तिके गर्वसे चूर होकर पुनः

अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था॥६-७॥

हे नारद! उस अवस्थामें कामपर दृष्टि पड़ते ही

परमात्मा गिरीशको तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया॥८॥

हे मुने! इधर, आकाशमें बाणसहित धनुष लेकर
खड़े हुए कामने भगवान् शंकरपर अपना दुर्निवार तथा

अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिवपर वह अमोघ

अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वरके पास जाते

ही वह शान्त हो गया॥९-१०॥

तदनन्तर भगवान् शिवपर अपने अस्त्रके व्यर्थ हो

जानेपर मन्मथको बड़ा भय हुआ। भगवान् मृत्युंजयको
देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह काँप उठा। हे

ही वह शान्त हो गया॥ ९-१०॥

तदनन्तर भगवान् शिवपर अपने अस्त्रके व्यर्थ हो जानेपर मन्मथको बड़ा भय हुआ। भगवान् मृत्युंजयको देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह काँप उठा। हे मुनिश्रेष्ठ! वह कामदेव अपने प्रयासके निष्फल हो जानेपर भयसे व्याकुल होकर इन्द्र आदि सभी देवताओंका स्मरण करने लगा॥ ११-१२॥

हे मुनीश्वर! कामदेवके स्मरण करनेपर वे इन्द्र आदि सब देवता आ गये और शम्भुको प्रणामकर उनकी स्तुति करने लगे॥ १३॥

भारी आगकी ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएँ ऊपरकी ओर उठ रही थीं। वह आग धू-धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलयाग्निके समान मालूम पड़ती थी॥१४-१५॥ वह ज्वाला तत्काल ही आकाशमें उछलकर पृथ्वीपर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेवपर जा गिरी। हे साधो! क्षमा कीजिये, क्षमा

देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान्

शिवके ललाटके मध्यभागमें स्थित तृतीय नेत्रसे बडी

ते में में हो में हा आगने कामदेवको जलाकर राख कर दिया॥ १६-१७॥ उस वीर कामदेवके मारे जानेपर देवताओंको बड़ा दु:ख हुआ। वे व्याकुल होकर, यह क्या हुआ, इस प्रकार

कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए रोने-बिलखने लगे। उस समय घबरायी हुई पार्वतीका समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सिखयोंको साथ लेकर अपने भवनको चली गयीं।[कामदेवके जल जानेपर] रित वहाँ क्षणभरके लिये अचेत हो गयी।पितके मृत्युजनित दु:खसे वह मरी हुईकी भाँति पड़ी रही॥१८—२०॥ [थोड़ी देरमें] चेतना आनेपर अत्यन्त व्याकुल होकर वह रित उस समय तरह-तरहकी बातें कहती हुई

रित बोली—मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? देवताओंने

यह क्या किया, मेरे उद्धत स्वामीको बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय! हाय! हे नाथ! हे स्मर! हे स्वामिन्! हे प्राणप्रिय! हे सुखप्रद! हे प्रिय! हे प्रिय! यह यहाँ क्या हो गया?॥२२-२३॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार रोती-बिलखती और अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई वह हाथ-पैर पटककर

विलाप करने लगी॥ २१॥

सिरके बालोंको नोंचने लगी॥ २४॥ हे नारद! उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहनेवाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गये। इसी बीच इन्द्र आदि समस्त देवता महेश्वरका स्मरण करते हुए रितको आश्वस्त करके उससे कहने लगे—॥ २५-२६॥

पृथ्वीपर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती **देवता बोले**—थोड़ा–सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक हुई कामदेवपर जा गिरी। हे साधो! क्षमा कीजिये, क्षमा रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेवजी [कामदेवको] कीजिये, यह बात जबतक देवताओंने कही, तबतक उस जीवित कर देंगे और तुम पतिको पुन: प्राप्त कर लोगी॥ २७॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० १९]* भगवान् शिवकी नेत्रज्वा                        | लासे कामदेवका भस्म होना * ३६१                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                   |
| कोई न सुख देनेवाला है और न कोई दु:ख ही                                       | इसमें संशय नहीं है। उस पुत्रके जन्म लेते ही शम्बरासुर    |
| देनेवाला है। सब लोग अपनी करनीका फल भोगते हैं।                                | उसे हर लेगा। हरण करके दानवश्रेष्ठ मूर्ख शम्बर उसे        |
| तुम देवताओंको दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो॥ २८॥                            | समुद्रमें फेंककर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार रतिको समझा–बुझाकर                           | नगरको लौट जायगा। हे रते! तुम्हें उस समयतक शम्बरासुरके    |
| सब देवता भगवान् शिवके समीप आये और उन्हें                                     | नगरमें सुखपूर्वक निवास करना चाहिये, वहींपर तुम्हें अपने  |
| भक्तिसे प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे—॥२९॥                                    | पति प्रद्युम्नकी प्राप्ति होगी॥ ४०—४२॥                   |
| देवता बोले—हे भगवन्! हे प्रभो! हे महेशान!                                    | हे देवताओ! वहाँ युद्धमें उस शम्बरासुरका वध करके          |
| हे शरणागतवत्सल! आप कृपा करके हमारे इस शुभ                                    | कामदेव अपनी पत्नीको प्राप्त करके सुखी होगा॥ ४३॥          |
| वचनको सुनिये॥ ३०॥                                                            | हे देवताओ! प्रद्युम्न नामधारी वह काम शम्बरासुरका         |
| हे शंकर! आप कामदेवके कृत्यपर भलीभाँति अत्यन्त                                | जो भी धन होगा, उसे लेकर उस रतिके साथ [अपने]              |
| प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिये। हे महेश्वर! कामने जो                           | नगरमें जायगा, मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा॥ ४४॥          |
| यह कार्य किया है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था॥ ३१॥                        | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] शिवजीकी यह             |
| हे विभो! दुष्ट तारकासुरसे पीड़ित हुए सब                                      | बात सुनकर देवताओंके चित्तमें कुछ उल्लास हुआ और           |
| देवताओंने मिलकर उससे यह कार्य कराया है। हे नाथ!                              | वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर        |
| हे शंकर! इसे आप अन्यथा न समझें॥३२॥                                           | उनसे कहने लगे—॥४५॥                                       |
| सब कुछ प्रदान करनेवाले हे देव! हे गिरिश!                                     | <b>देवता बोले—</b> हे देवदेव! हे महादेव! हे              |
| साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही                                  | करुणासागर! हे प्रभो! हे हर! आप कामदेवको शीघ्र            |
| है, आप उसे सान्त्वना प्रदान कीजिये॥३३॥                                       | जीवित कर दीजिये तथा रतिके प्राणोंकी रक्षा कीजिये॥ ४६॥    |
| हे शंकर! यदि इस क्रोधके द्वारा आपने कामदेवको                                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —देवताओंकी यह बात सुनकर            |
| मार डाला, तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओंसहित                                | सबके स्वामी करुणासागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर          |
| समस्त प्राणियोंका अभी संहार कर डालना चाहते हैं॥ ३४॥                          | पुन: कहने लगे—॥४७॥                                       |
| उस रतिका दु:ख देखकर देवता नष्टप्राय हो गये हैं।                              | <b>शिवजी बोले</b> —हे देवताओ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ,      |
| इसलिये आपको रतिका शोक दूर कर देना चाहिये॥ ३५॥                                | मैं कामको सबके हृदयमें जीवित कर दूँगा और वह सदा          |
| ब्रह्माजी बोले—[हे नारदं!] उन सम्पूर्ण देवताओंका                             | मेरा गण होकर विहार करेगा॥ ४८॥                            |
| यह वचन सुनकर भगवान् शिव प्रसन्न हो गये और यह                                 | हे देवताओ! आपलोग इस आख्यानको किसीके                      |
| वचन कहने लगे—॥३६॥                                                            | सामने मत कहियेगा, आपलोग अपने स्थानको जाइये, मैं          |
| शिवजी बोले—हे देवताओ और ऋषियो! आप                                            | सब प्रकारसे [आपलोगोंके] दु:खका नाश करूँगा॥ ४९॥           |
| सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनिये। मेरे क्रोधसे जो कुछ                            | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओंके |
| हो गया है, वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि                                  | स्तुति करते–करते ही अन्तर्धान हो गये। तब सभी देवता       |
| रतिका शक्तिशाली पति कामदेव तभीतक अनंग रहेगा,                                 | अत्यन्त प्रसन्न तथा सन्देहरहित हो गये॥५०॥                |
| जबतक रुक्मिणीपति श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं                               | हे मुने! तदनन्तर रुद्रकी बातपर भरोसा करके वे             |
| नो नान ॥ २/० २८॥                                                             | नेन्य परिनो आण्यामा नेन्य तथा रूपमे रूपना नन्य           |

जब श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोंको उत्पन्न करेंगे, तब ये रुक्मिणीके गर्भसे कामको भी जन्म देंगे॥ ३९॥

देवता रितको आश्वासन देकर तथा उससे उनका वचन कहकर अपने-अपने धामको चले गये। हे मुनीश्वर! तब वह कामपत्नी शिवके बताये हुए नगरको चली गयी तथा उस कामका ही नाम [उस समय] प्रद्युम्न होगा, । रुद्रके बताये गये समयकी प्रतीक्षा करने लगी ॥ ५१-५२ ॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें कामनाशवर्णन

शिवकी क्रोधाग्निका वडवारूप-धारण और ब्रह्माद्वारा उसे समुद्रको समर्पित करना नारदजी बोले—हे विधे! भगवान् हरके [तृतीय] नेत्रसे निकली हुई वह अग्निकी ज्वाला कहाँ गयी? आप

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

बीसवाँ अध्याय

चन्द्रशेखरके उस चरित्रको कहिये॥१॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] जब भगवान् रुद्रके तीसरे नेत्रसे प्रकट हुई अग्निने कामदेवको शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनन्तर वह बिना किसी प्रयोजनके ही सब ओर फैलने लगी॥ २॥

चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंमें महान् हाहाकार मच गया। हे तात! तब सम्पूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरणमें आये॥ ३॥

उन सबने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों

हाथ जोड़कर मुझे प्रणामकर विधिवत् मेरी स्तुति करके अपना दु:ख निवेदन किया॥४॥

उसको सुनकर शिवका स्मरणकर और उसके हेतुका भलीभाँति विचारकर तीनों लोकोंकी रक्षा करनेके लिये मैं विनीत भावसे वहाँ पहुँचा॥५॥

वह अग्नि ज्वालामालासे अत्यन्त उद्दीप्त हो जगत्को जला देनेके लिये उद्यत थी, परंतु भगवान् शिवकी कृपासे प्राप्त हुए उत्तम तेजके द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तम्भित

कर दिया॥६॥ हे मुने! मैंने त्रिलोकीको दग्ध करनेकी इच्छा

रखनेवाली उस क्रोधमय अग्निको सौम्य ज्वालामुखवाले घोड़ेके रूपमें परिवर्तित कर दिया॥७॥ भगवान् शिवकी इच्छासे उस वाडव-शरीरवाली

पास गया॥८॥ हे मुने! मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य

अग्निको लेकर जगत्पति मैं लोकहितके लिये समुद्रके

पुरुषका रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया॥ ९॥ मुझ सम्पूर्ण लोकोंके पितामहकी भलीभाँति स्तृति करके

वह सिन्धु मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा—॥१०॥ सागर बोला—हे ब्रह्मन्! हे सर्वेश्वर! आप यहाँ

किसलिये आये हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप

[ श्रीशिवमहापुराण-

सागरकी बात सुनकर शंकरका स्मरण करके लोकहितका ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा—॥१२॥

लोकोंके हितकारी! हे सिन्धो! मैं शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हृदयसे प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो॥ १३॥ यह महेश्वरका क्रोध है, जो महान् शक्तिशाली

ब्रह्माजी बोले—हे तात!हे महाबुद्धिमान्! सम्पूर्ण

हे तात! तब पीड़ित हुए देवताओंने शंकरकी इच्छासे

अश्वके रूपमें यहाँ उपस्थित है। यह कामदेवको दग्ध करके शीघ्र सम्पूर्ण जगत्को जला डालनेके लिये उद्यत

मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहाँ आकर अग्निको स्तम्भित किया। फिर इसने घोडेका रूप धारण किया और इसे

लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार! [जगत्पर] दया करनेवाला मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ॥ १५-१६॥

महेश्वरके इस क्रोधको, जो घोडेका रूप धारण करके मुखसे ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम

हे सरित्पते! जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा,

प्रीतिपूर्वक उसे कहिये॥ ११॥

हो गया था॥१४॥

प्रलयकालपर्यन्त धारण किये रहो॥१७॥

तब तुम शंकरके इस अद्भृत क्रोधको छोड़ देना॥ १८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २१ ] * कामदेवके भस्म हो जानेपर पार्वतीका घर-आगमन * ३६३    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                                              | **************************************                  |
| तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिनका भोजन होगा।                                           | प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओंसे प्रदीप्त हो उस           |
| तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किये रहना, जिससे यह                                         | सागरकी जलराशिका दहन करने लगी॥२१॥                        |
| अन्यत्र न जा सके॥१९॥                                                                | हे मुने! तदनन्तर सन्तुष्टिचत्त होकर मैं अपने धामको      |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] इस प्रकार मेरे कहनेपर                             | चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम          |
| समुद्रने [रुद्रके क्रोधाग्निरूप] वडवानलको धारण करना                                 | करके अन्तर्धान हो गया। महामुने! रुद्रकी उस क्रोधाग्निके |
| स्वीकार किया, जो दूसरेके लिये असम्भव था॥२०॥                                         | भयसे छूटकर सम्पूर्ण जगत् स्वस्थताका अनुभव करने          |
| उसके अनन्तर वाडव शरीरवाली वह अग्नि समुद्रमें                                        | लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गये॥ २२-२३॥             |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रु                                   | इसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें वडवानलचरितवर्णन          |
| नामक बीसवाँ अध्य                                                                    | ाय पूर्ण हुआ॥ २०॥                                       |
| <del></del>                                                                         | <b></b>                                                 |
| इक्कीसव                                                                             | <b>ाँ</b> अध्याय                                        |
| कामदेवके भस्म हो जानेपर पार्वतीका अपने घर आगमन, हिमवान् तथा मेनाद्वारा उन्हें धैर्य |                                                         |
| प्रदान करना, नारदद्वारा पार्वतीको पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश                           |                                                         |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे विधे! हे तात! हे महाप्राज्ञ!                                 | । शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। वे हाथसे उनकी दोनों आँखोंको |
| हे विष्णुशिष्य! हे त्रिलोककर्ता! आपने महात्मा शंकरकी                                | <br>  पोंछकर बोले—हे शिवे! डरो मत, रोओ मत—ऐसा कहकर      |
| यह विलक्षण कथा सुनायी। शिवके तृतीय नेत्रकी अग्निसे                                  | उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान्ने अत्यन्त   |
| कामदेवके भस्म हो जानेपर और [पुन:] उस अग्निके                                        | विह्वल हुई पुत्री पार्वतीको शीघ्र ही गोदमें उठा लिया और |
| समुद्रमें प्रवेश कर जानेपर फिर क्या हुआ ?॥ १-२॥                                     | वे उन्हें सान्त्वना देते हुए अपने घर ले आये॥७—१०॥       |
| तदनन्तर हिमालयपुत्री पार्वतीदेवीने क्या किया और                                     | कामदेवका दाह करके महादेवजीके अन्तर्धान हो               |
| वे अपनी दोनों सिखयोंके साथ कहाँ गयीं ? हे दयानिधे!                                  | जानेपर उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल हो गर्यी     |
| अब आप इसे बताइये॥३॥                                                                 | और उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिल रही थी॥११॥            |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! हे महाप्राज्ञ! अब आप                                 | पिताके घर जाकर जब वे अपनी मातासे मिलीं,                 |
| महान् लीला करनेवाले मेरे स्वामी चन्द्रशेखरके चरित्रको                               | उस समय पार्वतीने अपना नया जन्म हुआ माना॥१२॥             |
| आदरपूर्वक सुनिये। भगवान् शंकरके नेत्रसे उत्पन्न हुई                                 | वे अपने रूपकी निन्दा करने लगीं और कहने                  |
| अग्निने जब कामदेवको जला दिया, तब महान् अद्भुत                                       | लगीं। हाय! मैं मारी गयी। सिखयोंके समझानेपर भी वे        |
| महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्णरूपसे गूँज                                       | गिरिराजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थीं॥१३॥                 |
| उठा ॥ ४–५ ॥                                                                         | वे सोते-जागते, खाते-पीते, नहाते-धोते, चलते-             |
| उस महान् शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ                                            | फिरते और सिखयोंके बीचमें बैठते समय किंचिन्मात्र भी      |
| देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों                                       | सुखका अनुभव नहीं करती थीं। मेरे स्वरूप, जन्म तथा        |
| सिखयोंके साथ अपने घर चली गयीं॥६॥                                                    | कर्मको धिक्कार है—ऐसा कहती हुई वे सदा महादेवजीकी        |
| उस शब्दसे परिवारसहित हिमवान् भी बड़े आश्चर्यमें                                     | प्रत्येक चेष्टाका चिन्तन करती रहती थीं॥१४-१५॥           |
| पड़ गये और वहाँ गयी हुई अपनी पुत्रीका स्मरण करके                                    | इस प्रकार वे पार्वती भगवान् शिवके विरहसे मन-            |
| उन्हें बड़ा क्लेश हुआ।[इतनेमें ही पार्वती भी आ गयीं]। वे                            | ही-मन अत्यन्त क्लेशका अनुभव करतीं और किंचिन्मात्र भी    |
| शम्भुके विरहसे रो रही थीं। अपनी पुत्रीको अत्यन्त विह्वल                             | सुख नहीं पाती थीं, वे सदा शिव-शिव कहा करती थीं॥ १६॥     |
| देखकर शैलराज हिमवान्को बड़ा शोक हुआ और वे                                           | पिताके घरमें रहकर भी वे चित्तसे पिनाकपाणि               |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* 388 भगवान् शंकरके पास पहुँची रहती थीं। हे तात! शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूर्च्छित हो जाती थीं॥१७॥ शैलराज हिमवान्, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र, जो बडे उदारचित्त थे, उन्हें सदा सान्त्वना देते रहते थे तथापि वे भगवान् शंकरको भूल न सर्कों। हे बुद्धिमान् देवर्षे! तदनन्तर [एक दिन] इन्द्रकी प्रेरणासे इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालयपर्वतपर पहुँचे। उस समय महात्मा हिमवान्ने आपका सत्कार किया। तब आप [उनके द्वारा दिये हुए] उत्तम आसनपर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे॥१८—२०॥ उसके बाद पर्वतराज हिमवानुने अपनी कन्याके चरित्रका आरम्भसे वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेवजीकी सेवा की और किस तरह हरके द्वारा कामदेवका दहन हुआ॥ २१॥ हे मुने! यह सब सुनकर आपने गिरिराजसे कहा— हे शैलेश्वर! भगवान् शिवका भजन कीजिये। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन-ही-मन शिवका स्मरणकर शैलराजको छोड़कर शीघ्र ही एकान्तमें कालीके पास आ गये। हे मुने! आप लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिवके प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं, अत: कालीके समीप जाकर उसे सम्बोधित करके उसीके हितमें स्थित हो उससे आदरपूर्वक यह वचन कहने लगे—॥ २२—२४॥ नारदजी बोले—हे कालि! तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिये सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओंको देनेवाला होगा। तुमने यहाँ महादेवजीकी सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्याके गर्वयुक्त होकर की थी। दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले शिवने तुम्हारे उसी गर्वको नष्ट किया है। हे शिवे! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं, उन भक्तवत्सलने कामदेवको जलाकर तुम्हें [सकुशल] छोड़ दिया है॥२५—२७॥ इसलिये तुम उत्तम तपस्यामें निरत हो चिरकालतक महेश्वरकी आराधना करो। तपस्याके द्वारा संस्कारयुक्त हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनायेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शम्भुका परित्याग नहीं । ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें नारदोपदेशवर्णन नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २१।।

गिरिराजकुमारी काली कुछ उच्छास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्ततापूर्वक कहने लगीं—॥३०॥ शिवा बोलीं — हे सर्वज्ञ! जगत्का उपकार करनेवाले हे प्रभो! हे मुने! रुद्रदेवकी आराधनाके लिये मुझे किसी मन्त्रका उपदेश कीजिये; क्योंकि सद्गुरुके बिना किसीकी कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती-ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रृति भी है॥३१-३२॥ ब्रह्माजी बोले-हे नारद! पार्वतीका यह वचन सुनकर आप मुनिश्रेष्ठने पंचाक्षर मन्त्र ['नम: शिवाय'] का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश दिया और हे मुने! मन्त्रराजमें श्रद्धा उत्पन्न करनेहेत् आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुने! आपने उनसे यह वचन कहा- ॥ ३३-३४॥ नारदजी बोले—हे देवि! इस मन्त्रके अत्यन्त अद्भृत प्रभावको सुनो, जिसके सुननेमात्रसे शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मन्त्रराज सब मन्त्रोंका राजा, मनोवांछित फल प्रदान करनेवाला, शंकरको बहुत ही प्रिय तथा साधकको भोग और मोक्ष देनेवाला है॥ ३५-३६॥ हे सौभाग्यशालिनि! इसका विधिपूर्वक जप करनेसे तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान् शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आँखोंके सामने प्रकट हो जायँगे॥ ३७॥ हे शिवे! नियमोंमें तत्पर रहकर उनके स्वरूपका चिन्तन करती हुई तुम पंचाक्षर मन्त्रका जप करो, इससे शिव शीघ्र ही सन्तुष्ट होंगे॥३८॥ हे साध्व! इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्यासे महेश्वर वशमें हो सकते हैं? तपस्यासे ही सबको मनोनुकुल फलकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं॥ ३९॥ ब्रह्माजी बोले—हे नारद! कालीसे इस प्रकार कहकर भगवान् शिवके प्रिय [भक्त], इच्छानुसार विचरण करनेवाले तथा देवताओं के हितमें तत्पर रहनेवाले आपने स्वर्गलोकको प्रस्थान किया। हे नारद! तब आपकी बातको सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुईं; क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मन्त्रराजकी प्राप्ति हो गयी थी॥४०-४१॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

करोगी। हे देवि! तुम हठपूर्वक शिवजीके अतिरिक्त किसी

ब्रह्माजी बोले—हे मुने! आपकी यह बात सुनकर

दूसरेको पतिरूपमें स्वीकार नहीं करोगी॥ २८-२९॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २२] \* पार्वतीकी तपस्या एवं उसके प्रभावका वर्णन \* बाईसवाँ अध्याय पार्वतीकी तपस्या एवं उसके प्रभावका वर्णन

ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! आपके चले जानेपर हे मात:! आप पार्वतीके वचनको सुनें और उसे सुनकर प्रसन्नचित्त पार्वतीने शिवजीको तपस्यासे ही साध्य माना और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें॥ १२॥

तपस्या करनेका मन बना लिया। तदनन्तर पार्वतीने अपनी जया एवं विजया नामक सखियोंके द्वारा अपनी माता मेना तथा पिता हिमालयसे तप करनेकी आज्ञा माँगी॥ १-२॥

उन दोनों सिखयोंने सबसे पहले पर्वतराज हिमालयके पास जाकर नम्रतापूर्वक भक्तिभावसे प्रणामकर

पूछा—॥३॥ सखियाँ बोलीं — हे हिमालय! आपकी पुत्री पार्वती, जो आपसे कुछ कहना चाह रही है, उसे सुनिये।

यह आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुलको [भगवान् शंकरकी आराधनासे] सफल बनाना चाहती

है। वे शंकर तपस्यासे ही साध्य हैं, अन्य उपायसे उनका दर्शन सम्भव नहीं है॥४-५॥ हे गिरिराज! इसलिये आपको इसी समय आज्ञा

प्रदान करनी चाहिये, जिससे गिरिजा वनमें जाकर आदरपूर्वक तपस्या करे॥६॥

ब्रह्माजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! पार्वतीकी सिखयोंके द्वारा इस प्रकार पृछे जानेपर गिरिराज भलीभाँति विचारकर यह कहने लगे—॥७॥

हिमालय बोले—मुझे तो यह बात अच्छी लगती

है, परंतु यदि पार्वतीकी माताको यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिये। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर

और क्या बात हो सकती है॥८॥ यदि पार्वतीकी माताको यह बात रुचिकर लगे, तो

इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जायँगे। इससे बढ़कर और शुभकारक कौन-सी उत्तम बात होगी॥९॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार दोनों सिखयाँ पार्वतीके

पिताके वचनको सुनकर पार्वतीकी मातासे आज्ञा लेनेके लिये उनके साथ वहाँ गयीं। हे नारद! पार्वतीकी माताके पास जाकर प्रणामकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहने लगीं — ॥ १०-११ ॥

आपको यह पुत्री शिवजीको प्राप्त करनेहेतु तपस्या

हो गयी है। अब आपसे पूछ रही है॥१३॥ हे पतिव्रते! यह [उत्तम पति प्राप्त करनेहेतु] अपने स्वरूपको सफल बनाना चाहती है, अतः यदि आपकी

आज्ञा हो, तो यह तपस्या करे॥१४॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुनीश्वर! इस प्रकार कहकर सिखयाँ चुप हो गयीं। मेना [यह बात सुनते ही] खिन्न

करना चाहती है। इसे तप करनेकी आज्ञा पितासे प्राप्त

पार्वती बोलीं — हे मात: ! मैं महेश्वरको प्राप्त करनेके

मनवाली हो गयीं और उन्होंने इस बातको अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिवजीके चरणकमलोंका ध्यानकर हाथ जोड़कर विनम्रचित्त होकर अपनी मातासे स्वयं कहने लगीं — ॥ १५-१६ ॥

लिये प्रात:काल तपस्याहेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अत: आप मुझे जानेके लिये आज ही आज्ञा प्रदान कीजिये॥ १७॥ ब्रह्माजी बोले-पुत्रीकी यह बात सुनकर मेना दुखी हो गयीं और विकल होकर पुत्रीको अपने पास

बुलाकर कहने लगीं - ॥ १८॥ मेना बोलीं - हे शिवे! हे पुत्रि! यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो, तो घरमें ही तपस्या करो, हे पार्वित! अब बाहर मत जाओ॥१९॥

जब मेरे घरमें ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं, तो तप करनेके लिये तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो? हे पुत्रि! तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब

क्या सिद्ध करोगी? हे वत्से! तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बडा कठिन कार्य है। इसलिये तुम यहीं तपस्या करो। कहीं बाहर मत जाओ॥२०-२२॥

मनोकामनाकी पूर्तिके लिये स्त्रियोंके वन जानेकी

बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिये हे पुत्रि! तपस्या सखियाँ बोलीं — हे देवि! आपको नमस्कार है। करनेके लिये वनगमनका विचार मत करो॥ २३॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार उनकी माताने अनेक हे मुने! वहाँ पार्वतीने अपनी तपस्याकी परीक्षाके लिये प्रकारसे पुत्रीको वन जानेके लिये मना किया, किंतु अनेक प्रकारके पवित्र, सुन्दर तथा फलवान् वृक्ष लगाये। शंकरजीकी आराधनाके बिना कहीं भी उन पार्वतीको उन सुन्दरीने भूमिशुद्धि और वेदीका निर्माण करके मनके शान्ति नहीं मिली॥ २४॥ साथ समस्त इन्द्रियोंको रोककर उसी स्थानपर मुनियोंके मेनाने बार-बार तपस्याके निमित्त वन जानेसे उन्हें लिये भी कठिन तपस्या आरम्भ कर दी॥ ३७—३९॥ रोका, इसी कारणसे शिवाने 'उमा' नाम प्राप्त किया॥ २५॥ वे ग्रीष्मकालमें दिन-रात अग्नि प्रज्वलितकर उसके बीचमें बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामन्त्रका हे मुने! इसके बाद तपस्याकी अनुमति न मिलनेसे उन शिवाको दुखी जानकर शैलप्रिया मेनाने पार्वतीको जप करती थीं॥४०॥ तप करनेके लिये आज्ञा प्रदान कर दी॥ २६॥ वे वर्षाके समय पत्थरकी चट्टानके स्थण्डिलपर हे मुनिश्रेष्ठ! माताकी आज्ञा पाकर उत्तम व्रतवाली स्स्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाशके नीचे पार्वतीने शंकरका स्मरण करते हुए अपने मनमें बड़े जलकी धारा सहन करतीं और भक्तिमें तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकालकी रात्रियोंमें निरन्तर शीतल सुखका अनुभव किया॥ २७॥ तदनन्तर शिवा माता-पिताको प्रसन्नतापूर्वक प्रणामकर जलमें निवास करतीं॥ ४१-४२॥ अपनी दोनों सिखयोंको साथ लेकर शिवजीका स्मरण इस प्रकार पंचाक्षर मन्त्रके जपमें रत होकर तप करती करके तपस्या करनेके लिये वनकी ओर चलीं॥ २८॥ हुई वे सम्पूर्ण मनोवांछित फलके दाता शंकरका ध्यान उन्होंने अनेक प्रकारके विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा करने लगीं। वे प्रतिदिन अवकाश मिलनेपर अपने द्वारा लगाये गये सुन्दर वृक्षोंको सिखयोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारके वस्त्रोंका परित्यागकर मौंजी, मेखला बाँधकर सुन्दर वल्कलको धारण कर लिया और सींचती थीं तथा अतिथिसत्कार भी करती थीं॥ ४३-४४॥ बहुमुल्य हार उतारकर मृगचर्म धारण कर लिया। इसके शुद्धचित्तवाली वे पार्वती आँधी, सर्दी, अनेक प्रकारकी बाद वे तपस्या करनेके लिये गंगावतरण नामक स्थानपर वर्षा तथा असह्य धृप बिना कष्ट माने सहन करती थीं॥ ४५॥ चली गयीं॥ २९-३०॥ हे मुने! इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकारके ध्यान करते हुए शंकरने जहाँ कामदेवको जलाकर दु:ख आये, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं भस्म कर दिया था, वही हिमालयका गंगावतरण नामवाला की। वे केवल शिवमें मन लगाकर वहाँ स्थित थीं॥ ४६॥ शिखर है। हे तात! काली हिमवत्प्रदेशके शिखरपर स्थित इस प्रकार तप करती हुई देवीने पहले फलाहारसे, फिर पत्तेके आहारसे क्रमश: अनेक वर्ष बिताये॥ ४७॥ उसी गंगावतरण नामक स्थानपर गर्यी और जगदम्बा पार्वती कालीने उसे शिवजीसे रहित देखा॥ ३१-३२॥ तदनन्तर हिमालयपुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर जहाँ स्थित रहकर शिवजीने अत्यन्त कठिन तप सर्वथा निराहार रहकर तपस्यामें लीन रहने लगीं॥ ४८॥ किया था, उस स्थानपर जाकर वे क्षणभरके लिये शिवविरहसे जब उन हिमालयपुत्री शिवाने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, व्याकुल हो उठीं। उस समय वे हा शंकर! इस प्रकार तब वे शिवा देवताओंके द्वारा 'अपर्णा' कही जाने लगीं॥ ४९॥ कहकर रोती हुई चिन्ता तथा शोकसे युक्त होकर अत्यन्त इसके बाद पार्वती भगवान शिवका ध्यान करके दु:खित हो विलाप करने लगीं॥ ३३-३४॥ एक पैरपर खड़ी होकर पंचाक्षरमन्त्रका जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगीं। उनके अंग चीर और इसके अनन्तर बहुत समयके बाद हिमालयपुत्री पार्वती धैर्यपूर्वक मोहका त्याग करके नियममें दीक्षित हुईं॥ ३५॥ वल्कलसे ढँके थे, वे सिरपर जटाजूटको धारण किये हुए वे उस महान् उत्तम शृंगी तीर्थमें तपस्या करने थीं। इस प्रकार शिवजीके चिन्तनमें लगी हुई पार्वतीने लगीं। उस स्थानमें गौरीके तपस्या करनेके कारण उसका तपस्याके द्वारा मुनियोंको भी जीत लिया॥५०-५१॥ गौरीशंकर—ऐसा नाम पडा॥३६॥ इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वरका चिन्तन

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २२] \* पार्वतीकी तपस्या एवं उसके प्रभावका वर्णन \*

बिता दिये। जहाँपर शंकरजीने साठ हजार वर्षतक तपस्या की थी, उस स्थानपर कुछ क्षण रुककर वे अपने मनमें विचार करने लगीं॥५२-५३॥ हे महादेव! क्या आप तपस्यामें संलग्न हुई मुझे

नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्यामें लीन हुए इतने वर्ष

बीत गये फिर भी आपने मेरी सुधि न ली। लोक एवं

वेदमें मुनियोंके द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान्

भावोंसे प्राप्त होनेवाले, भक्तोंके मनोरथ सदा पूर्ण करनेवाले तथा सभी प्रकारके कष्टोंको दूर करनेवाले हैं॥५६॥

वे देव समस्त ऐश्वर्यको प्रदान करनेवाले, सब प्रकारके

शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन हैं॥५४-५५॥

करती हुई उन कालीने तीन हजार वर्ष इस तपोवनमें

यदि मैं अपनी सारी कामनाओंका त्यागकर मात्र वृषध्वज शंकरमें अनुरक्त हूँ, तो वे शंकर मुझपर प्रसन्न हों। यदि मैंने उत्तम भक्तिके साथ विधिपूर्वक नित्य नारदतन्त्रोक्त पंचाक्षर मन्त्रका जप किया है, तो वे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हों॥५७-५८॥

यदि मैंने विकाररहित होकर भक्तिपूर्वक सर्वेश्वर

परम प्रसन्न हों॥५९॥ इस तरह नित्य अपने मनमें सोचती हुई उन्होंने नीचेकी ओर मुख किये एवं जटा-वल्कल धारणकर

शिवका यथोक्त चिन्तन किया है, तो वे शंकर [मुझपर]

निर्विकार होकर दीर्घकालतक तप किया॥६०॥ इस तरह उन्होंने मुनियोंके लिये भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरणकर वहाँ सभी पुरुष परम विस्मयमें

पड़ गये। उनकी तपस्या देखनेके लिये सभी लोग वहाँ

उपस्थित हो गये और अपनेको धन्य मानते हुए एक स्वरसे कहने लगे॥६१-६२॥ धर्मवृद्धोंके पास बड़े लोगोंका जाना कल्याणकारी

कहा गया है। तपस्यामें कोई प्रमाण नहीं है, विद्वानोंको सदा धर्मका मान करना चाहिये॥६३॥ इसकी तपस्याको सुनकर तथा देखकर [ऐसा ज्ञात

होता है कि] अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसारमें | हो गया और कैलासके समान मालूम पड़ने लगा॥७१॥

पार्वतीके आश्रममें रहनेवाले समस्त जन्तु जो स्वभावसे ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्याके प्रभावसे वैररहित हो गये॥६७॥

इसके तपसे बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वतीके तपकी प्रशंसाकर कठोर

अंगवाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने-अपने

पार्वतीकी तपस्याके अन्य बड़े प्रभावको सुनिये, जो

ब्रह्माजी बोले—हे महर्षे! अब आप जगदम्बा

स्थानोंको चले गये॥ ६४-६५॥

महान् आश्चर्यजनक चरित्र है॥६६॥

परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे॥६८॥ हे मुनिश्रेष्ठ! मार्जार, मूषक आदि भी स्वभावसे आपसमें वैर करनेवाले हैं, वे भी [एक-

निरन्तर राग आदि दोषसे युक्त रहनेवाले वे सिंह

और गौ आदि भी वहाँ उनकी तपस्याकी महिमासे

दूसरेके प्रति] कभी विकारभाव नहीं रखते थे॥६९॥

हे मुनिसत्तम! वहाँ फलयुक्त वृक्ष, विविध प्रकारके तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गये॥७०॥ वह सम्पूर्ण वन उनकी तपस्याकी सिद्धिके रूपमें

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीतपस्यावर्णन

तेईसवाँ अध्याय

हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना, पार्वतीका पिता हिमालय आदिको अपने तपके विषयमें दृढ़ निश्चयकी बात बताना, पार्वतीके तपके प्रभावसे त्रैलोक्यका संतप्त होना, सभी देवताओंका भगवान् शंकरके पास जाना

ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! शिवजीकी प्राप्तिके | निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्तवत्सल शंकरको मैं लिये इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वतीका बहुत समय अपनी तपस्यासे सन्तुष्ट कहूँगी॥१२॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

तब अपने संकल्पमें दृढ़ निश्चयवाली परमेश्वरी पार्वतीके समीप अपनी भार्या, पुत्र तथा मन्त्रियोंसहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे—॥२॥ हिमालय बोले—हे महाभागे!हे पार्वति!तुम इस तपसे दुखी मत होओ, हे बाले! रुद्र विरक्त हैं, इसलिये तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥३॥ दुबली-पतली तथा सुकुमार अंगोंवाली तुम इस तपस्यासे मूर्च्छित हो जाओगी, इसमें सन्देह नहीं है, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ॥४॥

व्यतीत हो गया, तो भी शंकर प्रकट नहीं हुए॥१॥

मैं सत्य-सत्य कहता हूँ॥४॥
इसिलये हे वरविणिनि! तुम उठो और अपने घर
चलो। उन रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा,
जिन्होंने पहले कामदेवको ही भस्म कर दिया है?॥५॥
जब निविकार होनेके कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण
करने नहीं आयेंगे, तो हे देवेशि! तुम उनसे प्रार्थना भी
क्यों करोगी? जिस प्रकार आकाशमें रहनेवाले चन्द्रमाको
ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनघे! तुम

ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनघे! तुम शिवजीको भी दुर्गम समझो॥ ६-७॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार मेना, सह्याद्रि, मेरु, मन्दार एवं मैनाकने भी उन सतीको बहुत समझाया, अन्य क्रौंचादि पर्वतोंने भी अनेक कारणोंको प्रदर्शित करते हुए आतुरतासे रहित उन पार्वतीको समझाया॥ ८-९॥ इस प्रकार सब लोगोंके समझा लेनेके बाद तपस्यामें संलग्न वे पवित्र मुसकानवाली तन्वी पार्वती हँसती हुई [अपने पिता] हिमालयसे कहने लगीं—॥१०॥ पार्वती बोलीं—हे माता!हे पिता! मैंने जो बात

देवता, असुर एवं मनुष्यसिंहत चराचर त्रैलोक्य सन्तप्त हो उठा॥१८-१९॥ उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान् उरग, प्रजापित एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्टको प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके॥२०-२१॥ तपते हुए समस्त अंगवाले तथा व्याकुल वे सभी इन्द्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पितसे परामर्श करके मुझ

[ श्रीशिवमहापुराण-

आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने-अपने घरोंको

जिन्होंने कामदेवको भस्म कर दिया तथा जिन्होंने

हे महाभागो! वे सदाशिव महान् तपोबलसे अवश्य

ब्रह्माजी बोले—पर्वतराजकी पुत्री सुभाषिणी पार्वती

जायँ। वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें सन्देह नहीं॥ १३॥

पर्वतके वनको भी जला दिया, उन सदाशिवको मैं केवल

प्रसन्न हो जाते हैं, यह निश्चित जानिये, मैं आपलोगोंसे

अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मन्दर तथा पिता

हिमालयसे इतना कहकर चुप हो गयीं। इस प्रकार जब

शिवाने उनसे कहा, तब वे विचक्षण हिमनग आदि पर्वत

बार-बार गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए जहाँसे आये थे,

परमार्थके निश्चयसे युक्त हो और अधिक दृढ़तासे महान् तपस्या करने लगीं। हे मुनिश्रेष्ठ! उस महान् तपस्यासे

उन सबके चले जानेपर सिखयोंसहित वे पार्वती

वहाँ अत्यन्त विस्मित हो चले गये॥१६-१७॥

अपनी तपस्यासे यहाँ अवश्य बुलाऊँगी॥१४॥

सत्य कह रही हुँ॥१५॥

पार्वती बोलीं—हे माता! हे पिता! मैंने जो बात प्रहान कही थी, क्या आपलोग उसे भूल गये? हे व्याकुल वे सब वहाँ पहुँचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा बन्धुगण! इस समय आपलोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुनें॥११॥ स्तृति करके एक साथ मुझसे कहने लगे—॥२२-२३॥ जिन्होंने क्रोधसे कामदेवको जला दिया, वे महादेव देवता बोले—हे विभो! इस चराचर सम्पूर्ण

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २३] * हिमालय आदिका तपस्यानिरत पार्वतीके पास जाना * ३६९ |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$     | **************************************                   |
| जगत्का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह                                  | <b>देवतागण बोले—</b> [हे विष्णो!] महाभयंकर,              |
| सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं                                | क्रोधी, कालाग्निके समान प्रभावाले तथा विरूपाक्ष          |
| हो पा रहा है॥२४॥                                                                 | महाप्रभुके पास हमलोग नहीं जायँगे; क्योंकि उन्होंने       |
| हे प्रभो! हे ब्रह्मन्! इसका कारण आप बताइये; क्योंकि                              | जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेवको भस्म कर दिया, उसी           |
| आप ही इसे जाननेमें समर्थ हैं। हम देवगणोंका सारा                                  | प्रकार क्रोधमें भरकर वे हमलोगोंको भी भस्म कर देंगे,      |
| शरीर जल रहा है। दग्ध होते हुए शरीरवाले हम देवताओंका                              | इसमें सन्देह नहीं है॥ ३६-३७॥                             |
| आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है॥ २५॥                                        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! इन्द्रादि देवताओंकी यह   |
| ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार देवताओंकी बातको                                         | बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओंको धीरज बँधाते         |
| सुनकर मैं शिवजीका स्मरणकर हृदयमें सोचने लगा कि                                   | हुए कहने लगे—॥३८॥                                        |
| यह सब पार्वतीकी तपस्याका फल है॥ २६॥                                              | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे देवगणो! आप सभी लोग              |
| सारा विश्व जल जायगा, यह जानकर मैं भगवान्                                         | आदरपूर्वक मेरी बात सुनिये, वे सदाशिव आपलोगोंको           |
| विष्णुसे निवेदन करनेके लिये उन सभीके साथ आदरपूर्वक                               | भस्म नहीं करेंगे; क्योंकि वे देवताओंके भयको नष्ट         |
| शीघ्र क्षीरसागर गया॥ २७॥                                                         | करनेवाले हैं। इसलिये आप सभी बुद्धिमान् लोग               |
| देवगणोंके साथ वहाँ जाकर मैंने देखा कि नारायण                                     | शम्भुको कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभुके         |
| सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हैं, उस समय मैं उन्हें प्रणामकर                         | पास चलिये॥ ३९-४०॥                                        |
| तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा—॥ २८॥                                        | वे शिव ही पुराणपुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ,        |
| हे महाविष्णो! तपस्यामें संलग्न पार्वतीकी परम                                     | तपस्या करनेवाले, परमात्मस्वरूप और परात्पर हैं, हमलोगोंको |
| कठोर तपस्यासे हमलोग सन्तप्त हो रहे हैं, अत: हम                                   | उन्हींका आश्रय लेना चाहिये॥ ४१॥                          |
| शरणागतोंकी आप रक्षा कीजिये॥ २९॥                                                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —जब सर्वसमर्थ विष्णुने इस प्रकार   |
| हम देवताओंका यह वचन सुनकर शेषासनपर बैठे                                          | देवगणोंसे कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान्           |
| हुए रमेश्वर हमलोगोंसे कहने लगे—॥३०॥                                              | सदाशिवके दर्शन करनेकी इच्छासे चले। विष्णु आदि देवगण      |
| विष्णुजी बोले—मैंने सारा कारण जान लिया है।                                       | मार्गमें पड़नेके कारण सर्वप्रथम कुतूहलवश उस आश्रममें     |
| आप सब लोग पार्वतीकी तपस्यासे सन्तप्त हो रहे हैं,                                 | गये, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थीं॥ ४२-४३॥              |
| अत: मैं आपलोगोंके साथ अभी परमेश्वरके पास चल                                      | तदनन्तर सभी देवताओंने पार्वतीका तप देखकर उनके            |
| रहा हूँ। हे देवगणो! हमलोग सदाशिवके समीप चलकर                                     | तेजसे व्यापृत हो तेजोरूपवाली तथा तपमें अधिष्ठित उन       |
| उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वतीका पाणिग्रहण करें;                              | जगदम्बाको प्रणाम किया और साक्षात् सिद्धिका शरीर          |
| क्योंकि शिवजीके द्वारा पार्वतीका पाणिग्रहण करनेपर ही                             | धारण करनेवाली उन पार्वतीके तपकी प्रशंसा करते हुए वे      |
| लोकका कल्याण होगा॥३१-३२॥                                                         | देवगण वहाँ गये, जहाँ वृषध्वज थे॥ ४४-४५॥                  |
| देवाधिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वतीको वर                                          | हे मुने! वहाँ पहुँचकर उन देवताओंने [सर्वप्रथम]           |
| प्रदान करनेके लिये जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकारका                            | आपको शिवके समीप भेजा और वे स्वयं कामको नष्ट              |
| उपाय हमलोगोंको इस समय करना चाहिये॥३३॥                                            | करनेवाले भगवान् शंकरको देखते हुए दूर ही स्थित रहे।       |
| इसलिये अब हमलोग उस स्थानपर चलेंगे, जहाँ परम                                      | उस समय हे नारद! विशेषरूपसे शिवभक्त आपने निर्भय           |
| मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्यामें लीन हैं॥ ३४॥                           | होकर शिवजीके स्थानपर जाकर शिवजीको प्रसन्न                |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विष्णुजीकी वह बात सुनकर प्रलय                             | मुद्रामें देखा। हे मुने! तदनन्तर लौटकर यत्नपूर्वक उन     |
| करनेवाले और क्रोधपूर्वक हठसे कामदेवको नष्ट करनेवाले                              | विष्णु आदि देवताओंको बुलाकर आप शिवजीके स्थानपर           |
| शंकरसे भयभीत वे देवता विष्णुसे कहने लगे—॥ ३५॥                                    | उन्हें ले गये॥४६—४८॥                                     |

तब विष्णु एवं मेरे साथ रहनेवाले अन्य देव, मृनि स्थानमें जाकर प्रसन्न मनसे उन भक्तवत्सल भगवान् सदाशिवको सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन तथा सिद्धगण उन परमेश्वर शिवजीको प्रणामकर वेद लगाये हुए अपने गणोंसे घिरे थे। वे परमेश्वररूपी शंकर | एवं उपनिषदोंके सूक्तोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीसान्त्वन-शिवदेवदर्शनवर्णन नामक तेईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २३।। चौबीसवाँ अध्याय देवताओंका भगवान् शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना देवता बोले-कामदेवको विनष्ट करनेवाले रुद्र सुरेश्वर मेरे पास किसलिये आये हैं? उस कारणको देवताको नमस्कार है, स्तुतिके योग्य, अत्यन्त तेजस्वी शीघ्र कहिये॥१०॥ तथा त्रिनेत्रको बार-बार नमस्कार है॥१॥ ब्रह्माजी बोले-शिवजीके इस वचनको सुनकर शिपिविष्ट, भीम एवं भीमाक्षको बार-बार नमस्कार सभी देवता प्रसन्न हो गये और विज्ञप्तिके लिये विष्णुके है। महादेव, प्रभु तथा स्वर्गपतिको नमस्कार है॥२॥ मुखकी ओर देखने लगे॥११॥ आप सभी लोकोंके नाथ और माता-पिता हैं। आप तब शिवके परम भक्त तथा देवताओंके हितकारक ईश्वर, शम्भु, ईश, शंकर तथा विशेष रूपसे दयालु हैं॥ ३॥ विष्णु मेरे द्वारा कहे गये देवताओं के इस बहुत बडे आप ही सब जगत्को धारण करते हैं, अतएव हे कार्यका निवेदन करने लगे—॥१२॥ प्रभो! आप हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। हे परमेश्वर! विष्णुजी बोले—हे शम्भो! तारकसे इन देवताओंको आपके अतिरिक्त और कौन दु:ख दुर करनेमें समर्थ है॥ ४॥ अत्यन्त अद्भुत दु:ख प्राप्त हो रहा है, इसी कारण सभी ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] उन देवताओंका देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आये हुए हैं॥१३॥ हे शम्भो! आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न यह वचन सुनकर परम कृपासे युक्त होकर नन्दिकेश्वर शिवजीसे निवेदन करने लगे—॥५॥ होगा, उसीके द्वारा तारकासुरका वध होगा, यह मेरा नन्दिकेश्वर बोले—हे सुरवर्य! सिद्ध, मुनि, विष्णु कथन अन्यथा नहीं हो सकता॥१४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

तदनन्तर विष्णु आदि सभी देवताओंने शिवजीके । साक्षात् तपस्याके विग्रहवान् रूप थे॥ ४९-५०॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

हे महादेव! आपको नमस्कार है, आप इस बातका

इसीलिये हे देव! हे शम्भो! आपको स्वयं गिरिजाका

विष्णुके इस वचनको सुनकर योगमें तत्पर भगवान्

शिवजी बोले—[हे देवताओ!] जब मैं सर्वसुन्दरी

विचारकर देवताओंपर दया कीजिये। हे स्वामिन्! तारकासुरसे

उत्पन्न इस महाकष्टसे देवताओंका उद्धार कीजिये॥ १५॥

दाहिने हाथसे पाणिग्रहण करना चाहिये; क्योंकि गिरिराज

हिमालय आपको पाणिग्रहणके द्वारा ही गिरिजाको प्रदान

करना चाहते हैं, अत: आप उसे स्वीकार कीजिये॥ १६॥

शिव अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उनकी सद्गतिके लिये

उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे—॥१७॥

विशेषरूपसे दीनबन्धु और भक्तवत्सल कहे गये हैं॥७॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार जब दयालु नन्दिकेश्वरने बार-बार शिवजीसे निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे-धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधिका त्याग किया॥८॥ उसके बाद समाधिसे उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शम्भु सभी देवताओंसे कहने लगे—॥९॥ शम्भु बोले—आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि

आदि देवगण दैत्योंसे पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी

शरणमें आये हैं और वे आपके दर्शनकी इच्छा करते हैं॥ ६॥

देवताओं तथा मुनियोंकी रक्षा कीजिये; क्योंकि आप

इसलिये हे सर्वेश! आप [शरणागत हुए] इन

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २४] * देवताओंका शिवसे पार्व                        | तिके साथ विवाह करनेका अनुरोध * ३७१                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                  |
| गिरिजादेवीको स्वीकार करूँगा, तब सभी देवता, मुनि                              | सबसे परे, नित्य, निर्मम, विग्रहरहित, शब्दातीत, निर्गुण, |
| तथा ऋषि सकाम हो जायँगे। फिर तो ये परमार्थ मार्गपर                            | ज्ञानगम्य तथा परात्पर है॥ ३१-३२॥                        |
| चल न सकेंगे। मेरे पाणिग्रहणसे ये दुर्गा मृत कामदेवको                         | इस प्रकार अनेक जगत्की सृष्टि करनेवाले वे                |
| पुनः जीवित कर देंगी॥१८-१९॥                                                   | अपने परम रूपका चिन्तन करते हुए ध्यानमें स्थित हो        |
| मैंने सबकी कार्यसिद्धिके लिये ही कामदेवको                                    | परमानन्दमें निमग्न हो गये। उस समय विष्णु, इन्द्र आदि    |
| जलाया है। हे विष्णो! ब्रह्माके वचनानुसार ही मैंने यह                         | सभी देवता शंकरजीको ध्यानमें स्थित देखकर विनम्र          |
| कार्य सम्पादित किया है, इसमें सन्देह नहीं है॥२०॥                             | होकर नन्दिकेश्वरसे कहने लगे—॥३३-३४॥                     |
| हे देवेन्द्र! आप इस कार्याकार्यकी परिस्थितिमें मनसे                          | <b>देवता बोले—</b> [हे नन्दिकेश्वर!] शिवजी विरक्त       |
| तत्त्वका विचार करके मेरे विवाहका हठ छोड़ दीजिये॥ २१॥                         | होकर ध्यानमें मग्न हैं। अब हमलोगोंको क्या करना चाहिये?  |
| हे विष्णो! मैंने कामदेवको जलाकर देवताओंका                                    | आप शंकरके सखा, सर्वज्ञ एवं इनके पवित्र सेवक हैं॥ ३५॥    |
| बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा                              | हे गणाधिप! शिवजी किस उपायसे हमलोगोंपर                   |
| कि मेरे साथ समस्त देवगण सुनिश्चित रूपसे निष्काम                              | प्रसन्न होंगे, उस उपायको शीघ्र बताइये। हमलोग            |
| होकर निवास करें। हे देवताओं! जिस प्रकार मैं तपस्या                           | आपकी शरणमें आये हैं॥ ३६॥                                |
| करता हूँ, उसी प्रकार आपलोग भी सहजरूपसे कठोर                                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! जब इन्द्रादि देवताओंने  |
| तपमें निरत हो जाइये॥ २२-२३॥                                                  | इस प्रकार नन्दीसे निवेदन किया, तब शिवजीके प्रिय गण      |
| अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिये हे देवताओ!                                     | नन्दी उन देवताओंसे कहने लगे—॥३७॥                        |
| आपलोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनन्दयुक्त निर्विकार                             | <b>नन्दीश्वर बोले</b> —हे हरे! हे विधे! हे इन्द्र! हे   |
| भावसे निवास कीजिये। हे विधे! हे विष्णो! हे महेन्द्र!                         | देवताओ! हे मुनियो! आपलोग शिवजीको सन्तुष्ट               |
| हे मुनिगण! हे देवगण! आपलोगोंने पूर्व समयमें                                  | करनेवाला मेरा वचन सुनें॥ ३८॥                            |
| कामदेवके द्वारा किये गये सारे कार्यको भुला दिया है,                          | यदि आपलोगोंका ऐसा ही हठ है कि शिवजी                     |
| उन सबपर विचार कीजिये॥ २४-२५॥                                                 | स्त्रीका पाणिग्रहण करें, तो अत्यन्त दीनभावसे आप सभी     |
| हे देवताओ! पहले इस महाधनुर्धर कामदेवने                                       | शिवजीकी उत्तम स्तुति करें॥ ३९॥                          |
| हठसे सभी देवताओंका ध्यान नष्ट कर दिया था॥ २६॥                                | हे देवताओ! महादेव भक्तिद्वारा वशमें हो जाते हैं,        |
| काम ही नरकका द्वार है, कामसे क्रोध उत्पन्न                                   | अन्य साधारण उपायोंसे वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर      |
| होता है, क्रोधसे मोह होता है और मोहसे तप विनष्ट                              | उत्तम भक्तिसे अकार्य भी कर सकते हैं॥४०॥                 |
| हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओंको काम                                 | हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओ! आपलोग ऐसा ही             |
| एवं क्रोधका परित्याग कर देना चाहिये। आप सभीको                                | कीजिये, अन्यथा जहाँसे आये हैं, वहीं शीघ्र ही चले        |
| मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिये; क्योंकि मेरी बात                            | जाइये, विलम्ब न कीजिये॥ ४१॥                             |
| कभी असत्य नहीं सिद्ध होती॥२७-२८॥                                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! उनकी यह बात सुनकर       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —[हे नारद!] वृषभध्वज भगवान्                            | विष्णु आदि वे देवता उस बातको मानकर अत्यन्त प्रेमसे      |
| महादेवजी इस प्रकार कहनेके बाद विधाता, विष्णु,                                | शंकरका स्तवन करने लगे—हे देवदेव, हे महादेव, हे          |
| मुनिगण तथा देवताओंसे उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगे॥ २९॥                         | करुणासागर, हे प्रभो! महान् क्लेशसे हमलोगोंका उद्धार     |
| तब अपने गणोंसे घिरे हुए वे शम्भु चुपचाप होकर                                 | कीजिये, हम शरणागतोंकी रक्षा कीजिये॥४२-४३॥               |
| समाधिमें स्थित हो स्थाणुके समान अचल हो गये॥ ३०॥                              | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार बहुत ही दीन हो         |
| वे शम्भु अपने अन्तःकरणमें अपने निरंजन, निराभास,                              | देवताओंने शिवजीकी स्तुति की और वे सब व्याकुलचित्त       |
| निर्विकार एवं निरामय स्वरूपका ध्यान करने लगे। जो                             | होकर उच्च स्वरसे रोने लगे॥ ४४॥                          |

| ३७२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                          | प्रः शङ्करः सर्वदुःखहा∗            [ श्रीशिवमहापुराण−   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **********************************                    | *********************************                       |
| मुझे साथ लेकर विष्णुने मनसे शिवजीका स्मरण             | विष्णु आदि देवता और महर्षि सब-के-सब उनके सामने          |
| करते हुए परम भक्तिसे युक्त होकर दीन वचनोंसे शम्भुसे   | खड़े हो गये। तब वेदकी मर्यादाकी रक्षा करनेवाले तथा      |
| प्रार्थना की। इस प्रकार जब मैंने, विष्णुने तथा सभी    | भक्तोंके अधीन रहनेवाले शिवजी भी देवताओंके वचनको         |
| देवताओंने शम्भुकी स्तुति की, तब भक्तवात्सल्यके        | सुनकर हँस करके शीघ्र कहने लगे—॥५७-५८॥                   |
| कारण वे महेश्वर ध्यानसे विरत हो गये। तदनन्तर          | शंकर बोले—हे हरे! हे विधे! हे देवताओ! मैं               |
| प्रसन्नचित्त होकर दु:खोंका हरण करनेवाले वे भक्तवत्सल  | ज्ञानसे युक्त और यथोचित बातें कहता हूँ, उसे आप सब       |
| शंकर विष्णु आदि देवगणोंको हर्षित करते हुए करुणाभरी    | आदरपूर्वक सुनें। विवाह करना मनुष्योंके लिये उचित        |
| दृष्टिसे देखकर कहने लगे—॥४५—४७॥                       | विधान नहीं है; क्योंकि विवाह बेड़ीके समान अत्यन्त       |
| शंकर बोले—हे हरे! हे विधे! हे इन्द्रादि               | कठिन दृढ़बन्धन है। संसारमें बहुतसे कुसंग हैं, परंतु     |
| देवताओ! आप सब एक साथ किसलिये आये हैं, मेरे            | उनमें स्त्रीसंग सबसे बढ़कर है; क्योंकि मनुष्य सभी       |
| सामने सच-सच बताइये॥ ४८॥                               | प्रकारके बन्धनोंसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु    |
| विष्णु बोले—हे महेश्वर! आप सर्वज्ञ, अन्तर्यामी        | स्त्रीसंगसे उसका छुटकारा नहीं होता॥५९—६१॥               |
| तथा अखिलेश्वर हैं। क्या आप हमारे मनकी बात नहीं        | लोहे तथा लकड़ीके पाशोंमें दृढ़तापूर्वक बँधा हुआ         |
| जानते, फिर भी मैं आपके आज्ञानुसार निवेदन कर रहा       | पुरुष उससे छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदिके       |
| हूँ। हे मृड! हम सब देवताओंको तारकासुरसे महान्         | पाशमें बँधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता है॥६२॥              |
| दु:ख प्राप्त हो रहा है, इसीलिये हम देवताओंने आपको     | [स्त्रीसंगसे] महाबन्धनकारी विषय निरन्तर बढ़ते           |
| प्रसन्न किया है। वे शिवा आपके लिये ही हिमालयकी        | रहते हैं, विषयोंसे आक्रान्त मनवालेको स्वप्नमें भी मोक्ष |
| कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई हैं; क्योंकि आपके द्वारा   | दुर्लभ हो जाता है॥६३॥                                   |
| पार्वतीसे उत्पन्न पुत्रके द्वारा ही तारकासुरकी मृत्यु | यदि बुद्धिमान् पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे, तो          |
| होनेवाली है, यह बात अन्यथा नहीं है॥४९—५१॥             | विषयोंको भलीभाँति छोड़ दे। जिन विषयोंसे प्राणी मारा     |
| ब्रह्माजीने उस तारकासुरको इसी प्रकारका वरदान          | जाता है, वे विषय विषके समान कहे गये हैं॥६४॥             |
| दे रखा है। वह अन्य किसीके द्वारा मारा नहीं जायगा,     | मोक्षकी कामना करनेवाला पुरुष विषयी पुरुषोंके            |
| यही कारण है कि वह सबको पीड़ित कर रहा है॥५२॥           | साथ वार्ता करनेमात्रसे क्षणभरमें ही पतित हो जाता है।    |
| इस समय देवर्षि नारदके उपदेशानुसार वे पार्वती          | आचार्योंने विषयवासनाको शर्करासे आलिप्त इन्द्रायनफलके    |
| तपस्या कर रही हैं और उनके तेजसे चराचरसहित             | समान (आपातमधुर) कहा है॥६५॥                              |
| समस्त त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है॥५३॥                 | यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशेष रूपसे जानता हूँ, फिर       |
| इसलिये हे परमेश्वर! आप शिवाको वर देनेहेतु             | भी मैं आपलोगोंकी प्रार्थनाको सफल करूँगा॥६६॥             |
| जाइये। हे स्वामिन्! ऐसा करके हम देवताओंका दु:ख        | तीनों लोकोंमें मेरी प्रसिद्धि है कि मैं भक्तोंके वशमें  |
| दूर कीजिये तथा हमलोगोंको सुखी कीजिये॥५४॥              | होनेसे सभी प्रकारके उचित–अनुचित कार्य करता हूँ॥ ६७॥     |
| हे शंकर! देवताओंके और मेरे मनमें आपका                 | मैंने कामरूप देशके राजाकी प्रतिज्ञा सफल की              |
| विवाह देखनेके लिये महान् उत्साह है, अत: आप उसे        | और भव-बन्धनमें पड़े हुए राजा सुदक्षिणका प्रण मैंने      |
| उचित रूपसे कीजिये। हे परात्पर! आपने रतिको जो          | पूरा किया॥६८॥                                           |
| वरदान दिया है, उसका भी अवसर उपस्थित हो गया            | मैंने गौतमको क्लेश दिया, मैं त्र्यम्बकात्मा सबको        |
| है, आप अपनी प्रतिज्ञाको सफल कीजिये॥५५-५६॥             | सुख देनेवाला हूँ और जो भक्तोंको दु:ख देनेवाले हैं, उन   |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर उन्हें प्रणामकर | दुष्टोंको विशेष रूपसे कष्ट तथा शाप प्रदान करता हूँ॥ ६९॥ |
| तथा अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके    | मैंने अपनी भक्तवत्सलताका भाव प्रकट करनेके               |

लिये ही विषपान किया था। हे देवताओ! मैंने यत्नसे आ पड़ी है, उसे भी मैं जानता हूँ। उस दु:खको भी मैं सदैव ही देवताओंके कष्टोंको दूर किया है॥७०॥ दूर कर दुँगा, यह मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ॥७४॥ मैंने भक्तोंके लिये बहुत बार अनेक कष्ट उठाया यद्यपि मुझे विवाहमें कोई इच्छा नहीं है, तो भी है। मैंने विश्वानर मुनिके घर गृहपतिके रूपमें जन्म लेकर [आपलोगोंके लिये] पुत्र उत्पन्न करनेहेतु गिरिजासे उनके दु:खको दूर किया है। हे हरे! हे विधे! मैं अधिक विवाह करूँगा। हे देवताओ! अब आपलोग निडर होकर क्या कहूँ। मैं सत्य कहता हूँ और मेरी जो प्रतिज्ञा है, अपने-अपने घरोंको जाइये। मैं आपलोगोंका कार्य सिद्ध उसे भी आपलोग अच्छी तरह जानते हैं॥७१-७२॥ करूँगा। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥ ७५-७६॥ जब-जब मेरे भक्तोंपर किसी प्रकारकी विपत्ति आती है. ब्रह्माजी बोले-हे मुने! ऐसा कहकर शंकर पुन: मौन धारणकर समाधिस्थ हो गये और विष्णु आदि तब-तब मैं उन्हें शीघ्र ही सब प्रकारसे दूर कर देता हूँ॥ ७३॥ इस समय तारकासुरके द्वारा जो विपत्ति आपलोगोंपर । समस्त देवता अपने-अपने धामोंको लौट गये॥ ७७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीविवाहस्वीकार नामक चौबीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २४॥ पच्चीसवाँ अध्याय भगवान् शंकरकी आज्ञासे सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना और वह वृत्तान्त भगवान् शिवको बताकर स्वर्गलोक जाना नारदजी बोले—[हे ब्रह्मन्!] उन ब्रह्मा, विष्णु हुए वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो गये। उन महेश्वरको आदि देवताओं तथा सभी मुनियोंके प्रेमपूर्वक चले प्रणाम करके वे हर्षपूर्वक गद्गद वाणीसे हाथ जोड़कर जानेपर फिर क्या हुआ ? हे तात! शिवने क्या किया और तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे॥८-९॥ फिर कितने समयके बाद तथा किस प्रकार वर देनेके लिये सप्तर्षि बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे आये, उसे बताइये और प्रीति प्रदान कीजिये॥१-२॥ करुणासागर! हे प्रभो! हमलोग धन्य हो गये, जो आपने ब्रह्माजी बोले—उन ब्रह्मा आदि देवताओं के आज हमलोगोंका स्मरण किया॥१०॥ अपने-अपने आश्रमोंको चले जानेपर पार्वतीकी तपस्याकी हे नाथ! आपने किसलिये स्मरण किया है, हमलोगोंको परीक्षा करनेके लिये शिवजी समाधिस्थ हो गये॥३॥ आज्ञा दीजिये। हे स्वामिन्! अपने दासके समान ही उन्होंने अपने आत्मासे ही परमात्मामें परात्पर, निरवग्रह, हमलोगोंपर कृपा कीजिये, आपको प्रणाम है॥ ११॥ आत्मस्थित ज्योतिको धारणकर विचार किया॥४॥ ब्रह्माजी बोले-मुनियोंकी इस विज्ञप्तिको सुनकर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले वे करुणानिधि हँसते वस्तुत: वे शिव ही भगवान्, ईश्वर, वृषभध्वज, अविज्ञातगति, जगत्स्रष्टा, हर एवं परमेश्वर हैं॥५॥ हुए प्रेमपूर्वक कहने लगे—॥१२॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! उसी समय पार्वतीने भी महेश्वर बोले-हे सप्तर्षिगण! आपलोग सभी प्रकारके ज्ञानमें विचक्षण हैं तथा मेरा हित करनेवाले हैं। महाघोर तपस्या प्रारम्भ की, उस तपसे शंकर भी अत्यन्त विस्मित हो गये। भक्तोंके अधीन रहनेवाले वे समाधिसे हे तात! मेरी बात शीघ्र सुनिये॥१३॥ विचलित हो गये। तब उन जगत्स्रष्टा हरने वसिष्ठादि इस समय गौरीशिखर नामक पर्वतपर देवेशी पार्वती सप्तर्षियोंका स्मरण किया॥६-७॥ गिरिजा अत्यन्त दुढ चित्तसे तपस्या कर रही है॥ १४॥ हे ऋषियो! सिखयोंसे सेवित उसने अपनी समस्त वे सभी सप्तर्षि भी शिवजीके स्मरण करते ही प्रसन्नमुख होकर अपने भाग्यकी बहुत सराहना करते कामनाओंका त्यागकर बड़ी दृढ़ताके साथ मुझे अपना

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २५ ] \* सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा \*

हे मुनिश्रेष्ठो! आपलोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाइये और उसके प्रेम एवं दृढ़ताकी परीक्षा कीजिये॥ १६॥ हे सुव्रतो! मेरी आज्ञा है कि आपलोग उससे सर्वथा छलयुक्त वचन किहये, इसमें संशय न कीजिये॥ १७॥ ब्रह्माजी बोले—शिवजीकी आज्ञा प्राप्तकर मुनिगण उसी समय उस स्थानपर गये, जहाँ जगन्माता पार्वती

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

उसी समय उस स्थानपर गये, जहाँ जगन्माता पार्वती तपस्या कर रही थीं। उन लोगोंने वहाँ साक्षात् दूसरी तपः सिद्धिके समान, तेजसे देदीप्यमान और परमतेजकी मूर्तिस्वरूपा पार्वतीको देखा॥ १८-१९॥ हे सुव्रतो! उन सप्तर्षियोंने हृदयसे पार्वतीको प्रणाम करके उनसे विशेष रूपसे सत्कृत हो विनम्र होकर यह वचन कहा—॥ २०॥ ऋषिगण बोले—हे शैलसुते! देवि! सुनो, तुम किस उद्देश्यसे तपस्या कर रही हो? तुम किस देवताको प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ॥ २१॥

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] जब उन सप्तर्षियोंने

इस प्रकार देवी पार्वतीसे कहा, तब वे सत्य तथा अत्यन्त

पित बनानेके लिये निश्चय कर लिया है॥ १५॥

गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगीं—॥२२॥

# **पार्वती बोलीं**—हे मुनीश्वरो! मैंने अपनी बुद्धिसे जो विचार किया है, उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ।

कट करती हूं। । इसमें मेरे मनरूपी पक्षीको यद्यपि पंख नहीं हैं, फिर भी यह हठपूर्वक आकाशमें उड़ना चाहता है। करुणासागर स्वामी शंकर मेरी उस आशाको पूर्ण करें॥ २५—२७॥ ब्रह्माजी बोले—उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजाका सम्मान करके हँसकर प्रेमपूर्वक मिथ्या तथा छलयुक्त वचन कहने लगे॥ २८॥ ऋषिगण बोले—हे पर्वतराजपुत्रि! बुद्धिमती होकर

भी तुमने व्यर्थ ही अपनेको पण्डित माननेवाले तथा क्रूर

चित्तवाले उस देवर्षि नारदका चरित्र नहीं जाना है॥ २९॥

भुलावेमें डालनेवाला है, उसकी बात सुननेसे सर्वथा हानि

वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरेके चित्तको

हे विप्रो ! आपलोग मेरी असम्भव बात सुनकर परिहास

[ श्रीशिवमहापुराण-

ही होती है। उस नारदके सम्बन्धमें एक सुन्दर इतिहास हमलोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धिसे सुनो और प्रेमपूर्वक उसे अपने हृदयमें धारण करो॥ ३०-३१॥ ब्रह्माके पुत्र दक्षने अपने पिताकी आज्ञासे अपनी पत्नीसे दस हजार प्रिय पुत्र उत्पन्न किये और उनको तपस्यामें नियुक्त किया। तपस्याके लिये प्रतिज्ञा करके वे दक्षपुत्र पश्चिम दिशामें नारायण सरोवरपर गये, नारद भी वहाँ पहुँच गये। उन नारदने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञासे वे पुनः अपने पिताके घर लौटकर नहीं आये॥ ३२—३४॥

पुन: एक हजार पुत्र उत्पन्न किये और उन पुत्रोंको भी तपकार्यमें नियुक्त किया। वे भी अपने पिताकी आज्ञासे वहीं तप करनेके लिये गये। पुन: नारद वहाँ पहुँच गये और उन्हें भी अपना उपदेश दिया॥ ३५-३६॥ [उसका उपदेश मानकर] वे भी अपने भाइयोंके

उठे। ब्रह्मदेवने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदनन्तर उन्होंने

यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यन्त व्याकुल हो

आपलोग प्रेमपूर्वक मेरी बात सुनें॥ २३॥ 💎 📗 मार्गपर चले गये और भिक्षावृत्तिमें संलग्न हो गये। वे

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २५] * सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके | शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा * ३७५                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ******************************                              | <u>*********************************</u>               |
| पुन: अपने पिताके घर नहीं आये। नारदका यह चरित्र              | करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले,          |
| है, जो जगत्में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्रि! मनुष्योंको विरक्त | परनिर्वाण, असंग तथा अद्वैत हैं, हे देवि! उनके साथ      |
| करनेवाले उनके अन्य चरित्रको भी सुनो॥३७-३८॥                  | स्त्रीका निर्वाह किस प्रकार सम्भव होगा?॥ ४९—५१॥        |
| पूर्व समयमें एक विद्याधर था, जो चित्रकेतु नामका             | अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ                   |
| राजा हुआ था। उसको भी इसी नारदने उपदेश देकर उसका             | और अपनी दुर्बुद्धिका त्याग कर दो। हे महाभागे! [ऐसा     |
| घर सूना कर दिया। प्रह्लादको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुसे        | करनेसे] तुम्हारा कल्याण होगा॥५२॥                       |
| नाना प्रकारके दु:ख दिलवाये। इस प्रकार वह [उलटा              | तुम्हारे योग्य वर विष्णु हैं, सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न   |
| उपदेश देकर] दूसरोंकी बुद्धि फेर देता है॥ ३९-४०॥             | वे प्रभु वैकुण्ठमें निवास करनेवाले, लक्ष्मीके ईश और    |
| इस नारदने कानोंको प्रिय लगनेवाली अपनी विद्या                | नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंमें कुशल हैं॥५३॥                |
| जिन-जिन लोगोंको सुनायी, वे शीघ्र ही प्राय: अपना घर          | हमलोग तुम्हारा विवाह उन विष्णुसे करायेंगे, वह विवाह    |
| छोड़कर भिक्षा माँगने लगे॥४१॥                                | सब प्रकारके सुखोंको देनेवाला है। हे पार्वति! तुम इस    |
| वे नारद यद्यपि देखनेमें बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु          | प्रकारके हठका परित्याग करो और सुखी हो जाओ॥ ५४॥         |
| उनका मन मलिन है, हमलोग उनके साथ रहनेके कारण                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस वचनको सुनकर जगदम्बा          |
| उनका चरित्र विशेषरूपसे जानते हैं॥४२॥                        | पार्वती हँसकर उन ज्ञानविशारद मुनियोंसे पुन: कहने       |
| बगुलेके श्वेत वर्ण शरीरको देखकर सब लोग उसे                  | लगीं— ॥ ५५ ॥                                           |
| साधु कहते हैं। फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता।               | <b>पार्वती बोलीं</b> —हे मुनिगण! आपलोग यद्यपि          |
| साथमें रहनेवाला ही साथ रहनेवालोंका [वास्तविक]               | अपने विचारसे सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजो! मेरा    |
| चरित्र जानता है॥४३॥                                         | हठ नहीं छूटेगा॥५६॥                                     |
| तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेशमें             | पर्वतसे उत्पन्न होनेके कारण मेरे इस शरीरमें काठिन्य    |
| फँसकर मूर्खींकी तरह कठिन तपस्यामें लग गयी!॥ ४४॥             | एवं हठका होना स्वाभाविक है, ऐसा अपनी बुद्धिसे          |
| हे बाले! यह परम दु:खकी बात है कि तुम जिसे                   | विचारकर हे ब्राह्मणो! मुझे तपस्यासे मना मत कीजिये॥ ५७॥ |
| अपना पति बनानेके लिये इतना कठिन तप कर रही हो,               | मेरे लिये नारदजीका वचन सर्वथा हितकर है, मैं            |
| वह कामदेवका शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है॥ ४५॥        | उनका परित्याग कदापि नहीं करूँगी। वेदवेत्ता विद्वान्    |
| वह अमंगल वेष धारण करनेवाला शिव निर्लज्ज                     | कहते हैं कि गुरुका वचन कल्याणकारी होता है॥५८॥          |
| है, उसके घरका तथा कुलका आज तक किसीको पता                    | जिन लोगोंने बुद्धिसे यह निश्चित किया है कि             |
| नहीं है, वह कुवेषी, भूत एवं प्रेतादिका साथ करनेवाला,        | गुरुके वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा            |
| त्रिशूल धारण करनेवाला और नग्न रहनेवाला है॥ ४६॥              | परलोकमें सदैव सुख प्राप्त होता है। उन्हें कभी दु:ख     |
| उस धूर्त नारदने अपनी मायासे तुम्हारे ज्ञानको नष्ट           | होता ही नहीं॥५९॥                                       |
| करके बड़ी युक्तिसे तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे           | जिन लोगोंके हृदयमें यह विचार नहीं है कि गुरुओंका       |
| तपस्या करवायी॥ ४७॥                                          | वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोकमें दु:ख      |
| ऐसे वरको प्राप्तकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे              | ही दु:ख होता है, उन्हें सुख कभी नहीं होता॥६०॥          |
| देवेशि! हे पार्विति! तुम्हीं विचार करो॥ ४८॥                 | हे ब्राह्मणो! गुरुओंके वचनका किसी प्रकार त्याग         |
| मूढ़ शिवने सद्बुद्धिसे दक्षकन्या सतीसे पहले                 | नहीं करना चाहिये। चाहे घर बसे अथवा उजड़े—यह            |
| विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया                | हठ मुझे सदा सुख देनेवाला है॥६१॥                        |
| और सतीको ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर                   | हे मुनिसत्तमो! आपलोगोंने जो वचन कहा है, उस             |
| दिया। वे तो अपने अकल, अशोक स्वरूपका ध्यान                   | विषयमें मैं संक्षेपमें अपना विचार प्रकट करती हूँ॥ ६२॥  |

विहार करनेवाला तथा सदाशिवको निर्गण एवं निर्विकार मैं सत्य-सत्य कहती हँ॥६७-६८॥ कहा है, वह सत्य ही है, इसका कारण मैं आपलोगोंको चाहे सूर्य पश्चिम दिशामें उदय हो, सुमेरु चलायमान बताती हूँ। शिव परब्रह्म एवं विकाररहित हैं, वे भक्तोंके हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, पर्वतपर कमल खिलने लगें, लिये ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी किंतु मेरा हठ नहीं डिगेगा, यह मैं सत्य कहती हूँ॥ ६९॥ सांसारिक प्रभुता दिखानेकी इच्छा नहीं करते। अतः ब्रह्माजी बोले—यह कहकर और उन मुनियोंको प्रणाम करके वे पार्वती विकाररहित चित्तसे शिवजीका परमानन्द शम्भु अवधूतस्वरूपसे परमहंसोंकी प्रिय गति धारण करते हैं॥६३-६५॥ स्मरणकर मौन हो गयीं। तदनन्तर ऋषियोंने भी पार्वतीका मायामें लिप्त रहनेवालोंको ही भूषणादिमें अभिरुचि यह निश्चय जानकर उनकी जय-जयकार की और उन्हें होती है, ब्रह्मको किसी प्रकारकी कोई अभिरुचि नहीं उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने! शिवाकी परीक्षा करनेवाले वे मुनिगण उन देवीको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, अज, मायारहित, अलक्ष्यगति एवं विराट् हैं॥ ६६॥ होकर शीघ्र ही शिवस्थानको चले गये॥७०-७२॥ हे द्विजो! धर्म, जाति आदिके द्वारा ही शम्भुका वे लोग वहाँ जाकर शिवको प्रणाम करके उस अनुग्रह नहीं होता है, मैं तो गुरुके अनुग्रहसे ही शिवको वृत्तान्तका निवेदनकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदरपूर्वक तत्त्वपूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणो! यदि शंकर मेरे साथ | स्वर्गलोकको चले गये॥७३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें सप्तर्षिकृतपरीक्षावर्णन नामक पच्चीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २५।। छब्बीसवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

आपलोगोंने जो विष्णुको सर्वगुणसम्पन्न, वैकुण्ठमें

308

[ श्रीशिवमहापुराण-

विवाह नहीं करेंगे, तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूँगी, यह

#### पार्वतीकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान् शिवका जटाधारी ब्राह्मणका वेष धारणकर

#### पार्वतीके समीप जाना, शिव-पार्वती-संवाद

#### किया। इस प्रकार भलीभाँति पूजा-सत्कार करनेके ब्रह्माजी बोले—हे नारद! उन मुनियोंके अपने-अपने लोक चले जानेपर जगत्स्रष्टा प्रभु शिवने स्वयं

अनन्तर पार्वतीजी प्रसन्नताके साथ उस ब्राह्मणसे आदरपूर्वक

पार्वतीके तपकी परीक्षा लेनेकी इच्छा की॥१॥ कुशल पूछने लगीं — ॥ ६ - ७ ॥

प्रसन्नचित्त वे शिवजी परीक्षाके बहाने उन्हें देखनेके पार्वती बोलीं — हे ब्राह्मण! ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये हुए आप कौन हैं और कहाँसे आये हैं? लिये जटाधारीरूप धारणकर पार्वतीके वनमें गये॥२॥

उन्होंने प्रसन्न मनसे बूढ़े ब्राह्मणका वेष धारण आप इस वनको प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेदवेत्ताओं में

किया और अपने तेजसे देदीप्यमान हो दण्ड तथा छत्र श्रेष्ठ! यह सब मुझसे कहिये॥८॥

ब्राह्मण बोले—मैं वृद्ध ब्राह्मणका शरीर धारण धारण कर लिया था॥३॥

वहाँपर उन्होंने सखियोंसे घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वतीको किये अपने इच्छानुसार चलनेवाला एक बुद्धिमान् तपस्वी

वेदीपर बैठी हुई साक्षात् चन्द्रकलाके समान देखा॥ ४॥ हूँ, मैं दूसरोंको सुख देनेवाला तथा उनका उपकार

तब ब्रह्मचारीका रूप धारण किये हुए वे भक्तवत्सल करनेवाला हूँ, इसमें संशय नहीं है॥९॥

शिव उन देवीको देखकर प्रेमपूर्वक उनके समीप गये॥५॥ तुम कौन हो और किसकी कन्या हो, इस निर्जन वनमें अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही

उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मणको आया हुआ देखकर हो, जो मुनियोंके लिये भी दुष्कर है॥ १०॥ शिवादेवीने सभी प्रकारकी पूजासामग्रीसे उनका पूजन

तुम न तो बाला हो, न ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा बहुत समयतक कठोर तपस्या करनेके बाद भी मेरे तरुणी जान पड़ती हो। पतिके बिना इस वनमें इतनी प्राणवल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए, इस कारण मैं कठोर तपस्या क्यों कर रही हो ? हे भद्रे! क्या तुम किसी अग्निमें प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आपको देखकर तपस्वीकी सहचारिणी हो, जो इतनी घोर तपस्यामें निमग्न क्षणमात्रके लिये रुक गयी॥ १९॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २६ ] \* पार्वतीकी परीक्षाके लिये शिवका जटाधारी वेष धारण करना **\*** 

प्रभावसे वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चन्दनके समान शीतल हो गयी। क्षणभर अग्निमें रहनेके बाद ज्यों ही वे द्युलोक जानेको उद्यत हुईं, तब [विप्ररूप] शिव हँसते हुए उन सुन्दरांगीसे सहसा पूछने लगे— ॥ २१—२३ ॥ द्विज बोले—हे भद्रे! तुम्हारी यह कैसी तपस्या

अब आप जाइये। शिवजीने मुझे अंगीकार नहीं किया,

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कहकर पार्वती

इसलिये मैं अब अग्निमें प्रवेश करूँगी। मैं जहाँ-जहाँ जन्म

लूँगी, वहाँ भी शिवको ही वररूपमें प्राप्त करूँगी॥ २०॥

ब्रह्मचारीद्वारा बारम्बार निषेध करनेपर भी अग्निमें प्रवेश

कर गयीं। पार्वतीके अग्निमें प्रवेश करते ही उनकी तपस्याके

जान पड़ता। इस अग्निने तुम्हारे शरीरको भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ॥ २४॥ इसलिये हे देवि! सब प्रकारका आनन्द प्रदान करनेवाले मुझ विप्रवरके सामने तुम अपना मनोरथ ठीकसे कहो, हे

है ? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्याका कुछ भी फल नहीं

देवि! तुम पूर्णरूपसे इस बातको यथाविधि कह दो। [ परस्पर बातचीतसे] हमारी-तुम्हारी मित्रता हो गयी, अत: तुम्हें

इस बातको गोपनीय नहीं रखना चाहिये॥ २५-२६॥

हे देवि! इसके पश्चात् मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन-सा वरदान चाहती हो? हे देवि! मुझे सारे वरदानका फल तुम्हींमें दिखायी पड़ रहा है॥ २७॥

सारा-का-सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथमें रत्नको ले करके उसे खोकर पुन: काँच धारण किया॥ २८॥ इस प्रकारकी अपनी सुन्दरता तुमने व्यर्थ क्यों कर

यह तपस्या यदि तुमने दूसरेके लिये की है, तो वह

दी? अनेक प्रकारके वस्त्र त्यागकर तुमने यह मृगचर्म क्यों धारण किया? इसलिये तुम इस तपस्याका सारा कारण सत्य-सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर

ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ मैं प्रसन्तता प्राप्त करूँ॥ २९-३०॥ **ब्रह्माजी बोले**—जब इस प्रकार उस ब्राह्मणने पार्वतीसे पूछा, तब उन सुव्रताने अपनी सखीको प्रेरित

पार्वती बोलीं—हे विप्र! न तो मैं सावित्री हूँ, न

महालक्ष्मी और न ही सरस्वती ही हूँ। मैं हिमालयकी

हो। क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा

हैं तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ, तुम तो सौभाग्य-

शालिनी हो, तपस्यामें तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है॥ १३॥

हो अथवा सुन्दर रूप धारण किये हुए सरस्वती हो!

इनमें तुम कौन हो! मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ॥ १४॥

तुम किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन

क्या तुम वेदोंकी जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी

तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है?॥११-१२॥

पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है॥१५॥ पूर्वजन्ममें मैं दक्षकी कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिताने मेरे पितकी निन्दा की थी,

इसलिये मैंने [योगमार्गका अवलम्बनकर] अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्ममें भी भाग्यवश शिवजीको

ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेवको जलाकर मुझे छोड़कर चले गये। हे विप्र! शंकरजीके चले जानेपर मैं

कष्टसे उद्विग्न हो गयी और तपके लिये दृढ़ होकर पिताके घरसे गंगाके तटपर चली आयी॥१६-१८॥

आ गये हैं [अत: प्रतीत होता है कि मेरी सखीके मनोरथ किया और उसके मुखसे सारा वृत्तान्त कहलवाया॥ ३१॥ तदनन्तर उस पार्वतीसे प्रेरित होकर पार्वतीको प्राणोंके पूर्ण होनेका समय आ गया है।]॥३८॥ यह मेरी सखी नारदजीके उपदेशानुसार अपने रूपको समान प्रिय तथा उत्तम व्रतको जाननेवाली विजया सार्थक करनेके लिये, अपने पिताके कुलको अलंकृत नामकी सखी उस ब्रह्मचारीसे कहने लगी—॥३२॥ सखी बोली—हे साधो! यदि आप इस पार्वतीका करनेके लिये और कामदेवपर अनुग्रह करनेके लिये श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्याका समस्त कारण जानना महेश्वरके उद्देश्यसे कठिन तप कर रही है, हे तापस! चाहते हैं, तो मैं उसे कहूँगी, आप सुनें॥३३॥ क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा?॥३९-४०॥ यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालयकी पुत्री है और हे द्विजश्रेष्ठ! आपने मेरी सखीके जिस मनोरथको पार्वती नामसे प्रसिद्ध है। इसकी माता मेनका है॥ ३४॥ पूछा था, उसे मैंने प्रीतिपूर्वक कह दिया, अब आप और अभीतक इसका विवाह किसीके साथ नहीं हुआ है, क्या सुनना चाहते हैं ?॥४१॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! विजयाकी इस यथार्थ यह शिवजीको छोड़कर दूसरेको अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह तीन हजार वर्षसे तपस्या कर रही है। हे बातको सुनकर वे जटाधारी रुद्र हँसते हुए यह वचन साधो! हे द्विजोत्तम! उन्हींके लिये मेरी सखीने ऐसा तप कहने लगे—॥४२॥ जटिल बोले—सखीके द्वारा जो यह कहा गया आरम्भ किया है, इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ आप सुनें। यह पार्वती इन्द्रादि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा, विष्णु है, वह तो परिहास मालूम पड़ता है, यदि यह यथार्थ आदिको छोडकर केवल पिनाकपाणि शंकरको ही पतिरूपमें है, तो देवी अपने मुखसे कहें॥४३॥ प्राप्त करनेकी इच्छा करती है॥ ३५—३७॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मणने कहा, तब पार्वतीदेवी अपने मुखसे ही उन ब्राह्मणसे हे द्विज! तपस्या प्रारम्भ करनेके पूर्व मेरी सखीने जिन वृक्षोंको लगाया था, उन सबमें फूल, फल आदि । कहने लगीं॥४४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवाजटिलसंवादवर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २६।। सत्ताईसवाँ अध्याय जटाधारी ब्राह्मणद्वारा पार्वतीके समक्ष शिवजीके स्वरूपकी निन्दा करना पार्वती बोलीं — हे द्विजेन्द्र! हे जटिल! मेरा ब्राह्मण बोले-अभीतक मुझे यह बड़ी इच्छा थी समस्त वृत्तान्त सुनें। इस समय मेरी सखीने जो कुछ भी कि यह देवी किस वस्तुको प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त कठिन तप कर रही है॥५॥ कहा है, वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है॥१॥ मैंने मन, वचन एवं कर्मसे शंकरजीका ही पतिभावसे हे देवि! तुम्हारे मुखकमलसे सारी बातें सुनकर वरण किया है, यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। और उसे जानकर अब मैं यहाँसे जाना चाहता हूँ, अब मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती तुम जैसा चाहती हो, वैसा ही करो॥६॥ है, फिर भी मनकी उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर यदि तुम मुझसे इन बातोंको न कहती, तो मित्रता रही हूँ॥२-३॥ व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहारके अनुसार होता है, इसलिये सुखपूर्वक उसे कहना चाहिये॥७॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार उस ब्रह्मचारीसे कहकर गिरिजा चुप हो गयीं। तब वे ब्राह्मण पार्वतीकी बात ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार कहकर सुनकर कहने लगे—॥४॥ ज्यों ही उस ब्राह्मणने जानेकी इच्छा की, तभी पार्वती

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २७] * जटाधारी ब्राह्मणद्वारा शिवजीके स्वरूपकी निन्दा * ३७९ |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                      |                                                          |  |
| <b>पार्वती बोलीं</b> —हे विप्रेन्द्र! आप क्यों जा रहे हैं,                           | तुम जुगनूका प्रकाश क्यों चाहती हो और रेशमी वस्त्रको      |  |
| ठहरिये और मेरे हितकी बात कहिये। उनके ऐसा                                             | त्यागकर चमड़ा क्यों पहनना चाहती हो?॥२१-२२॥               |  |
| कहनेपर वे दण्डधारी रुककर कहने लगे—॥९॥                                                | घरमें रहना छोड़कर वनमें रहना चाहती हो और                 |  |
| <b>ब्राह्मण बोले</b> —हे देवि! यदि तुम सुननेकी इच्छा                                 | हे देवेशि! उत्तम खजानेको छोड़कर लोहेकी इच्छा             |  |
| करती हो और भक्तिपूर्वक मुझे रोकती हो, तो मैं तुमसे                                   | करती हो। जो तुम इन्द्र आदि लोकपालोंको छोड़कर             |  |
| वह सब तत्त्व कहता हूँ, जिससे [उनके विषयमें] तुम्हें                                  | शिवमें अनुरक्त हुई हो, यह तो उचित नहीं है और यह          |  |
| भलीभाँति जानकारी हो जायगी। मैं गुरुप्रसादसे महादेवको                                 | लोकके सर्वथा विरुद्ध दिखायी पड़ता है॥२३-२४॥              |  |
| अच्छी तरहसे जानता हूँ। जो बात सत्य है, उसको कह                                       | कहाँ तुम कमलके समान विशाल नेत्रवाली हो और                |  |
| रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो॥१०-११॥                                                 | कहाँ वे भयंकर तीन नेत्रवाले हैं। तुम चन्द्रमाके समान     |  |
| महादेव बैलकी सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते                                          | मुखवाली हो तथा वे शिव पाँच मुखवाले कहे गये हैं॥ २५॥      |  |
| हैं, जटा धारण किये रहते हैं, व्याघ्रचर्म धारण करते हैं                               | तुम्हारे सिरपर सर्पिणीके समान वेणी सुशोभित है            |  |
| और हाथीका चमड़ा ओढ़ते हैं॥१२॥                                                        | और शिवका जटाजूट तो प्रसिद्ध ही है॥२६॥                    |  |
| वे कपाल धारण करते हैं तथा सम्पूर्ण शरीरमें साँप                                      | तुम्हारे शरीरमें चन्दनका लेप और शिवके शरीरमें            |  |
| लपेटे रहते हैं। वे विष पीनेवाले, अभक्ष्यका भक्षण                                     | चिताका भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारा दुकूल और कहाँ     |  |
| करनेवाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं॥१३॥                                              | शंकरका गजचर्म! कहाँ [तुम्हारे] दिव्य आभूषण और कहाँ       |  |
| उनके जन्मका किसीको पता नहीं है और वे                                                 | शंकरके सर्प! कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों |  |
| गृहस्थोचित भोगसे सर्वथा रहित हैं। वे दिगम्बर,                                        | तथा बलिको प्रिय समझनेवाला वह शिव!॥ २७-२८॥                |  |
| दशभुजावाले तथा भूत-प्रेतोंके साथ निवास करते हैं॥ १४॥                                 | कहाँ [तुम्हें सुख देनेवाला] मृदंगवाद्य और कहाँ           |  |
| हे देवि! तुम किस कारणसे उन्हें अपना पति                                              | डमरू ? कहाँ तुम्हारी भेरीकी ध्वनि और कहाँ उनका           |  |
| बनाना चाहती हो, तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है, इसे                                   | अशुभदायक शृंगीका शब्द! कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक          |  |
| विचारकर मुझसे इस समय कहो—मैंने पूर्व समयमें भी                                       | बाजेका शब्द और उनका अशुभ गलेका शब्द! तुम्हारा            |  |
| उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुननेकी                                   | रूप उत्तम है और शिवका रूप नहीं है॥२९-३०॥                 |  |
| इच्छा हो, तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो॥१५-१६॥                                         | यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगम्बर कैसे              |  |
| पहले दक्षकन्या साध्वी सतीने वृषभवाहन शिवका                                           | होते, उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई            |  |
| वरण किया था, उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया,                                    | सामग्री भी नहीं है। स्त्रियोंको सुख देनेवाले जो गुण      |  |
| वह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्षने स्वयं अपनी कन्याको                                 | वरोंमें बताये गये हैं, उनमेंसे एक भी गुण विरूपाक्ष       |  |
| इसीलिये नहीं बुलाया कि वह कपालीकी पत्नी है और                                        | शिवमें नहीं कहा गया है॥ ३१–३२॥                           |  |
| यज्ञमें शिवजीको भाग भी नहीं दिया॥१७-१८॥                                              | उन्होंने तुम्हारे अत्यन्त प्रिय कामदेवको भी भस्म         |  |
| इस अपमानसे अत्यन्त क्रुद्ध हुई सतीने अपने प्रिय                                      | कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया             |  |
| प्राण त्याग दिये और उसने शंकरजीको भी छोड़ दिया॥ १९॥                                  | कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गये॥ ३३॥                |  |
| तुम सभी स्त्रियोंमें रत्न हो और तुम्हारे पिता भी                                     | उनकी जातिका पता नहीं है, उसी प्रकार उनके                 |  |
| पर्वतोंके राजा हैं, फिर उग्र तपस्याके द्वारा तुम इस                                  | ज्ञान तथा विद्याका भी पता नहीं, पिशाच ही उनके            |  |
| प्रकारके पतिको क्यों प्राप्त करना चाहती हो?॥२०॥                                      | सहायक हैं और उनके गलेमें विष दिखायी पड़ता है॥ ३४॥        |  |
| तुम सुवर्णकी मुद्रा देकर काँच क्यों ग्रहण करना                                       | वे विशेष रूपसे विरक्त हैं, इसलिये अकेले रहते             |  |
| चाहती हो और सुन्दर चन्दनको छोड़कर कीचड़                                              | हैं। अत: तुम शंकरके साथ अपना मन मत जोड़ो॥ ३५॥            |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी मुण्डमाला! जो कुछ भी असद् वस्तु है, वह सब तुम स्वयं कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग और कहाँ उनके शरीरमें चाह रही हो। तुम उससे अपना मन हटा लो। अन्यथा जो चाहती हो, उसे करो॥ ३८॥ चिताभस्म ! ॥ ३६ ॥ हे देवि! तुम्हारा और शंकरका रूप आदि सब ब्रह्माजी बोले-उस ब्राह्मणके इस प्रकारके कुछ एक-दूसरेके विपरीत है, मुझे तो यह अच्छा नहीं वचन सुनकर पार्वती कुपित मनसे उन शिवनिन्दक लगता, अब तुम जैसा चाहती हो, वैसा करो॥३७॥ 🛮 ब्राह्मणसे कहने लगीं— ॥ ३९ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें ब्रह्मचारिप्रतारणवाक्यवर्णन नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २७॥ अट्ठाईसवाँ अध्याय पार्वतीद्वारा परमेश्वर शिवकी महत्ता प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मणको फटकारना, शिवका पार्वतीके समक्ष प्रकट होना पार्वतीजी बोलीं—मैं तो यही समझती थी कि फिर उनकी शक्तिका दूसरा कारण क्या हो सकता है ?॥ ९॥ जो लोग प्रेमपूर्वक शक्तिके पति उन सदाशिवका यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। [क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु भजन करते हैं, उनको शिवजी सदा ही अक्षयरूप तीनों ब्रह्मचारी होनेसे] तुम विशेषरूपसे अवध्य हो॥१॥ शक्तियाँ (क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति) प्रदान हे देव! आपने जो कहा है, उसे मैंने जान लिया, वह करते हैं॥ १०॥ सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप जीव उन्होंके भजनसे निर्भय होकर मृत्युको जीत लेता है, इसलिये त्रिलोकीमें उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है ॥ ११ ॥

शिवजीको जानते होते, तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते॥ २॥ महेश्वर, जो इस प्रकारका वेष धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करनेके लिये ही वैसा वेष धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारीका रूप धारणकर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिये कुतर्कसे भरी

शंकरके स्वरूपको मैं विशेष रूपसे जानती हूँ,

वस्तृत: वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण

वे सदाशिव सभी विद्याओंके अधिष्ठान हैं, उन पूर्ण

जो सबका आदिकारण है, उसकी अवस्थाका प्रमाण

इसलिये विचारकर यथार्थ रूपसे शिवतत्त्व कहती हूँ ॥ ५ ॥

हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर मायासे सगुणरूप धारण

करता है, उसका जन्म किस प्रकारसे सम्भव है?॥६॥

परमात्माको विद्यासे क्या प्रयोजन ? कल्पके आदिमें उन्हीं सदाशिवने सर्वप्रथम विष्णुको उच्छासरूपसे वेद प्रदान

किये थे, उनके समान कौन परम प्रभु है ?॥७-८॥

कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हींसे उत्पन्न हुई है,

हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं॥ ३-४॥

जाते हैं, तब भगवान् शिवके जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दण्डोंमें घिसा गया इन्द्रका मुकुट सब प्रकारसे उज्ज्वल हो उठता है। उनके विषयमें बहुत बात करनेसे क्या? वे तो स्वयं प्रभु हैं॥१३-१४॥ उन कल्याणस्वरूप शिवजीकी सेवा करनेसे इस लोकमें क्या नहीं सिद्ध हो जाता है। उन देवके पास किस बातकी कमी है, जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें॥ १५॥ जो सात जन्मोंका दरिद्र हो, वह भी यदि शंकरकी सेवा करे, तो उनकी इस सेवासे उसे लोकमें स्थिर

रहनेवाली लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है॥ १६॥ जिन्हें सन्तुष्ट करनेके लिये आठों सिद्धियाँ सदा नीचेकी ओर मुख किये जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहाँसे दुर्लभ है ?॥ १७॥

उन्होंके पक्षमें रहनेसे विष्णुने विष्णुत्व प्राप्त किया है,

देवताओंमें प्रमुख इन्द्र जब भगवान् शिवके दर्शनार्थ

ब्रह्माने ब्रह्मत्व तथा देवताओंने देवत्व प्राप्त किया है॥ १२॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २८ ] * पार्वतीद्वारा शिवकी महत्ता प्रतिपादित करना * ३८१ |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                           |                                                                |  |
| यद्यपि समस्त मंगल उन शिवजीकी सेवा नहीं                                            | वे ही परमेश्वर, सर्वेश एवं भक्तवत्सल हैं। दीनोंपर              |  |
| करते अर्थात् वे मंगलवेश धारण नहीं करते, तो भी उनके                                | अनुग्रह करनेवाले उन्हींको प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है॥ ३२॥    |  |
| स्मरणमात्रसे ही पुरुषका मंगल होता है॥१८॥                                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! इस प्रकार वे गिरिराजपुत्री     |  |
| जिनकी पूजाके प्रभावसे निरन्तर समस्त कामनाएँ                                       | मौन हो गर्यी और निर्विकार चित्तसे पुन: शिवजीका ध्यान           |  |
| पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकरमें विकार कहाँसे                              | करने लगीं। तदनन्तर वे ब्राह्मण पार्वतीके इस प्रकारके           |  |
| हो सकता है? जिसके मुखसे 'शिव' यह मंगल नाम                                         | वचनको सुनकर पुन: ज्यों ही कुछ कहनेको उद्यत हुए,                |  |
| निरन्तर निकलता है, उस पुरुषके दर्शनमात्रसे ही दूसरे                               | उसी समय शिवजीमें मन लगाये हुए और शिवजीकी                       |  |
| प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं॥१९-२०॥                                              | निन्दासे पराङ्मुख रहनेवाली पार्वती अपनी विजया नामकी            |  |
| [हे ब्रह्मचारिन्!] जैसा आपने कहा है कि                                            | सखीसे शीघ्रतापूर्वक कहने लगीं—॥३३—३५॥                          |  |
| चिताकी भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंगमें                                 | <b>पार्वती बोलीं</b> —हे सखि! बोलनेकी इच्छावाला                |  |
| शोभित भस्म सिरपर नित्य क्यों धारण करते हैं ?॥ २१॥                                 | यह द्विजाधम पुन: शिवकी निन्दा करेगा, अत: इसे                   |  |
| जो देव जगत्का कर्ता, भर्ता तथा हर्ता है, गुणोंसे                                  | प्रयत्नपूर्वक रोको; क्योंकि केवल शिवकी निन्दा करनेवालेको       |  |
| संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार                                | ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निन्दाको सुनता                 |  |
| जान सकता है ? ब्रह्मस्वरूप परमात्मा शिवजीका रूप                                   | है, वह भी पापका भागी होता है॥३६-३७॥                            |  |
| सदा निर्गुण है। अत: आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस                                | शिवभक्तोंको चाहिये कि वे शिवनिन्दकका वध                        |  |
| प्रकार जान सकते हैं ?॥ २२–२३॥                                                     | कर दें। यदि वह ब्राह्मण है, तो उसका त्याग कर देना              |  |
| जो दुराचारी, महापापी, वेद एवं देवतासे विमुख हैं,                                  | चाहिये और उस स्थानसे अन्यत्र चले जाना चाहिये॥ ३८॥              |  |
| वे निर्गुणरूपवाले शिवके तत्त्वको नहीं जान सकते॥ २४॥                               | यह दुष्ट पुन: शिवजीकी निन्दा करेगा, ब्राह्मण होनेके            |  |
| जो पुरुष तत्त्वको न जानकर शिवकी निन्दा करता                                       | कारण यह अवध्य है, अत: इसका त्यागकर अन्यत्र चलना                |  |
| है, उसका जन्मपर्यन्त संचित किया गया पुण्य भस्म हो                                 | चाहिये, जहाँ जानेपर यह पुन: दिखायी न पड़े॥ ३९॥                 |  |
| जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिवकी निन्दा                                   | अब इस स्थानको छोड़कर हमलोग अविलम्ब                             |  |
| की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे                                  | दूसरे स्थानपर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मणसे पुन:           |  |
| भी लग गया है। शिवजीकी निन्दा करनेवालेको देखकर                                     | सम्भाषण न करना पड़े॥४०॥                                        |  |
| वस्त्रोंसहित स्नान करना चाहिये और शिवद्रोहीको देखते                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! इतना कहनेके अनन्तर             |  |
| ही प्रायश्चित्त भी करना चाहिये॥ २५—२७॥                                            | ज्यों ही पार्वतीने अन्यत्र जानेके लिये अपना पैर उठाया,         |  |
| अरे दुष्ट! तुमने जो कहा कि मैं शिवको जानता                                        | इतनेमें ब्रह्मचारीस्वरूप साक्षात् शिवजीने पार्वतीको पकड़       |  |
| हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूपसे सनातन शिवजीका कुछ ज्ञान                             | लिया। उन शिवने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही                |  |
| नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूपवाले हों, रूपवान्                            | थीं, उसी प्रकारका अत्यन्त सुन्दर रूप धारणकर उन्हें             |  |
| हों अथवा अरूपी हों, वे सज्जनोंके प्रिय निर्विकारी प्रभु                           | दर्शन दिया और पुन: नीचेकी ओर मुख की हुई पार्वतीसे              |  |
| मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यन्त प्रिय हैं॥ २८-२९॥                             | वे शिव कहने लगे— ॥ ४१-४२॥                                      |  |
| उन महात्मा सदाशिवकी ब्रह्मा, विष्णु भी किसी                                       | <b>शिवजी बोले—</b> [हे देवि!] तुम मुझे छोड़कर कहाँ             |  |
| प्रकार समता नहीं कर सकते, फिर जो सर्वदा कालके                                     | जा रही हो ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ँगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न |  |
| अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी                                       | हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है॥ ४३॥        |  |
| समता कर सकते हैं ?॥ ३०॥                                                           | आजसे मैं तुम्हारे तपोंसे तुम्हारा खरीदा हुआ दास                |  |
| इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धिसे विचारकर मैं उन                                       | हो गया। तुमने अपने सौन्दर्यसे मुझे मोल ले लिया है,             |  |
| शिवकी प्राप्तिहेतु वनमें आकर घोर तपस्या कर रही हूँ॥ ३१॥                           | तुम्हारे बिना एक क्षण भी युगके समान है॥४४॥                     |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-हे गिरिजे! तुम लज्जाका त्याग करो, तुम तो मेरी तथा मैं तुम्हारा वर हूँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरि! इसे तुम अपनी सद्बुद्धिसे पर्वतोंमें उत्तम अपने घर कैलासको चलुँगा॥४८॥ ब्रह्माजी बोले-देवदेव शंकरजीके इस प्रकार स्वयं विचार करो। हे दुढ मनवाली! मैंने तुम्हारी अनेक प्रकारसे परीक्षा की, मुझ लोकलीलाका अनुसरण करनेवालेके कहनेपर पार्वतीको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ और उन्हें इस अपराधको क्षमा करो। मैंने तुम्हारी-जैसी पतिव्रता पूर्व समयमें तपस्याके कारण जो दु:ख हुआ था, वह सती त्रिलोकमें कहीं नहीं देखी। हे शिवे! मैं सर्वथा तुम्हारे तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनिसत्तम! पार्वतीका सारा अधीन हुँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो॥४५-४७॥ श्रम दूर हो गया; क्योंकि फलके प्राप्त हो जानेपर प्राणीका हे प्रिये! तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो । पूर्वमें किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है॥ ४९-५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीको शिवरूपदर्शन नामक अट्ठाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २८॥ उनतीसवाँ अध्याय शिव और पार्वतीका संवाद, विवाहविषयक पार्वतीके अनुरोधको शिवद्वारा स्वीकार करना नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्!हे विधे!हे महाभाग! हे नाथ! हे प्रभो! अनेक लीलाओंको करनेवाले आपको इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वह सब सुनना चाहता भिक्षु बनकर मेरे पिताके पास जाना चाहिये और उनसे हूँ, आप शिवाके चरित्रको कहिये॥१॥ मुझे माँगना चाहिये। आपको अपने यशका लोकमें विस्तार ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! सुनिये, मैं इस कथाको करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे मेरे पिताका प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पापका नाश गृहस्थाश्रम सफल हो जाय। ऋषियोंने मेरे पिताको समझा करनेवाली तथा शिवमें भक्ति बढानेवाली है॥२॥ दिया है, इसलिये बन्धुजनों एवं परिवारसे युक्त मेरे पिता आपकी बात नि:सन्देह मान जायँगे॥९—११॥ हे द्विज! परमात्मा हरका वचन सुनकर और उनके पूर्व समयमें जब मैं दक्षकी कन्या थी, उस समय भी परमानन्दकारी रूपको देखकर पार्वतीजी परम आनन्दित हो गयीं। स्नेहके कारण उनके नेत्रकमल खिल उठे। मेरे पिताने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नतासे अपने यथोक्त विधिसे मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय समीप खड़े प्रभुसे कहने लगीं॥ ३-४॥ मेरे पिता दक्षने विधिपूर्वक ग्रहोंका पूजन नहीं किया था। पार्वती बोलीं — हे देवेश! आप तो मेरे नाथ हैं, उन ग्रहोंके कारण ही विवाहमें विघ्न हुआ॥ १२-१३॥ क्या आप इस बातको भूल गये कि मेरे ही निमित्त आपने अतः हे प्रभो! हे महादेव! देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये आप यथोक्त रीतिसे मेरे साथ विवाह कीजिये॥ १४॥ दक्षके यज्ञका विनाश किया था। यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये मेनासे पुन: विवाहकी जो विधि है, उसे अवश्य करना चाहिये, जिससे हिमवान् जान लें कि कि मेरी पुत्रीने उत्तम तपस्या उत्पन्न हुई हूँ। हे देवदेवेश! देवतागण तारक असुरसे इस समय अत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं॥५-६॥ की है॥ १५॥ हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझपर ब्रह्माजी बोले-यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यन्त प्रसन्न हो गये और वे हँसते हुए प्रेमपूर्वक कृपा करना चाहते हैं, तो हे महेशान! हे प्रभो! आप मेरे पति बनिये और मेरा वचन मानिये। इस समय आप पार्वतीसे यह वचन कहने लगे—॥१६॥ शिवजी बोले—हे देवि! हे महेशानि! मेरी उत्तम मुझे पिताके घर जानेकी आज्ञा दें, अब आप अपना बात सुनो, जिससे विवाहमें किसी प्रकारकी बाधा न हो, विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत्में प्रसिद्ध करें॥७-८॥

\* शिव और पार्वतीका संवाद \* रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० २९ ] वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनि! इस जगत्में पार्वती बोलीं—[हे महेश्वर!] आप आत्मा हैं ब्रह्मा आदिसे लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखायी और मैं प्रकृति हूँ, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये। हम दोनों स्वतन्त्र एवं गुणरहित होकर भी भक्तके वशमें पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो॥ १७-१८॥ यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारणकर अनेक होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं॥३०॥ रूपमें परिवर्तित हो गया है, यही स्वयं अपनी सत्तासे प्रकाशित हे शम्भो! हे प्रभो! आपको मेरी बात प्रयत्नपूर्वक होते हुए भी पर प्रकाशसे युक्त हो गया है। हे देवि! मैं सदा मान लेनी चाहिये। अतः हे शंकर! आप हिमालयसे याचना कीजिये, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिये॥ ३१॥ स्वतन्त्र हूँ, पर तुमने मुझे परतन्त्र बना दिया है; क्योंकि सब हे महेश्वर! आप मुझपर दया करें, मैं आपकी नित्य कुछ करनेवाली महामाया प्रकृति तुम्हीं हो ॥ १९-२० ॥ यह सम्पूर्ण जगत् मायाके द्वारा रचित है और सर्वात्मा भक्त हँ। हे नाथ! मैं सदा जन्म-जन्मान्तरकी आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म, परमात्मा, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, विकाररहित, परमात्माने अपनी श्रेष्ठ बुद्धिके द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएँ, जो परमात्माके स्वरूपको प्राप्त इच्छारहित, स्वतन्त्र तथा परमेश्वर हैं, तथापि भक्तोंके कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेदभावसे रहती हैं, उद्धारके लिये आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करनेवाले तथा नाना उनसे तथा अपने गुणोंसे यह संसार घिरा हुआ है॥ २१॥ हे देवि! इस जगत्में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह प्रकारकी लीलामें निपुण हैं। हे महादेव! हे महेश्वर! मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ! बहुत कहनेसे क्या है, न तो कोई ऋतु है। हे वरवर्णिनि! तुम शिवके लिये प्रयोजन, आप मुझपर दया कीजिये॥ ३२—३५॥

ग्रहोंकी बात क्यों करती हो?॥२२॥ हम दोनों भक्तोंके लिये भक्तवत्सलतावश गुण-कार्यके भेदसे प्रकट हुए हैं। रज, सत्त्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरन्तर जगत्के कार्यमें दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूपवाली हो॥ २३-२४॥ हे सुमध्यमे! सभी प्राणियोंकी आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तोंके लिये ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्रि! मैं तुम्हारे पिता हिमालयके पास नहीं जाऊँगा और न तो भिक्षकका रूप धारणकर उनसे तुमको माँगूँगा॥ २५-२६॥ हे गिरिजे! महान् गुणोंसे वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह 'दीजिये'-इस शब्दका उच्चारण करते ही लघुताको प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणि! इस बातको जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकारकी बात क्यों करती

हो ? हे भद्रे ! यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञानुसार ही मुझे करना है, अत: तुम जैसा चाहती हो, वैसा करो॥ २७-२८॥ ब्रह्माजी बोले—उनके द्वारा यह कहे जानेपर कमलके समान नेत्रोंवाली साध्वी महादेवी भक्तिपूर्वक शंकरजीको

नामक उनतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २९॥

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कहकर गिरिजा शंकरजीको बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गयीं॥ ३७॥ पार्वतीने जब इस प्रकार कहा, तब लोकविडम्बनाके निमित्त शंकरजीने हँसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा— यह कहकर वे वैसा करनेके लिये उद्यत हो गये॥ ३८॥ उसके बाद वे शम्भु प्रसन्न हो अन्तर्धान हो गये

और कालीके विरहसे आकृष्टचित्तवाले वे कैलासको

यह सारा वृत्तान्त नन्दीश्वरादि गणोंको बताया॥४०॥

वहाँ जाकर उन महेश्वरने परमानन्दमें निमग्न हो

हे नाथ! आप अद्भुत लीलाकर संसारमें अपने यशका

विस्तार कीजिये, जिसका गान करके आपके भक्त इस

संसाररूपी समुद्रसे अनायास ही पार हो जायँ॥ ३६॥

इस वृत्तान्तको सुनकर वे सम्पूर्ण भैरवादि गण भी बहुत सुखी हुए और महान् उत्सव करने लगे॥४१॥ हे नारद! उस समय वहाँ महामंगल होने लगा, सबका बार-बार प्रणामकर उनसे पुन: कहने लगीं— ॥ २९ ॥ दु:ख दूर हो गया और रुद्रको भी परम प्रसन्नता हुई॥ ४२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवा-शिवसंवादवर्णन

चले गये॥ ३९॥

तीसवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

### पार्वतीके पिताके घरमें आनेपर महामहोत्सवका होना, महादेवजीका नटरूप धारणकर वहाँ

उपस्थित होना तथा अनेक लीलाएँ दिखाना, शिवद्वारा पार्वतीकी याचना, किंतु माता-पिताके द्वारा मना करनेपर अन्तर्धान हो जाना

नारदजी बोले—हे विधे! हे तात! हे महाभाग!

परमार्थके ज्ञाता आप धन्य हैं, आपकी कृपासे मैंने यह अद्भृत कथा सुनी। जब शिवजी कैलास चले गये, तब

सर्वमंगला पार्वतीने क्या किया और वे पुन: कहाँ गयीं?

हे महामते! मुझसे कहिये॥१-२॥

ब्रह्माजी बोले—हे तात! हरके अपने स्थान चले

जानेके बाद जो कुछ हुआ, उसे प्रेमपूर्वक सुनो, मैं

शिवजीका स्मरणकर उसे कह रहा हूँ॥३॥ पार्वती अपना रूप सार्थककर 'महादेव' शब्दका उच्चारण करती हुई पिताके घर अपनी सिखयोंके साथ

गयीं। पार्वतीके आगमनका समाचार सुनते ही मेना तथा हिमालय दिव्य विमानपर चढ़कर हर्षसे विह्वल हो उनकी अगवानीके लिये चले॥ ४-५॥

उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियाँ तथा अन्य दूसरे सब सम्बन्धी आये। मैनाक आदि सभी

भाई महाप्रसन्न हो 'जय' शब्दका उच्चारण करने लगे॥६-७॥ चन्दन, अगरु, कस्तूरी, फल तथा वृक्षकी शाखाओंसे

स्थानपर मंगलघट स्थापित कराया गया॥८॥ सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों, नर्तिकयों एवं बडे-बडे गजेन्द्रोंसे खचाखच भर गया॥९॥

युक्त राजमार्गको अपूर्व सजावटसे सम्पन्नकर स्थान-

जगह-जगहपर केलेके खम्भे लगाये गये और चारों ओर पति-पुत्रवती स्त्रियाँ हाथमें दीपक लिये हुए खड़ी हो

गयीं। ब्राह्मणोंका समूह मंगलपाठपूर्वक वेदोंका उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकारके वाद्य तथा शंखकी ध्वनि हो

रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगरके समीप आयीं और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता-पिताका पुन: दर्शन किया। उन कालीको देखकर माता-पिता हर्षसे

माता-पिताने आशीर्वाद देकर कालीको अपनी गोदमें ले लिया और 'हे वत्से!'— इस प्रकार उच्चारणकर

[ श्रीशिवमहापुराण-

स्नेहसे विह्वल हो रोने लगे॥१४॥ तदनन्तर इनके अपने सगे-सम्बन्धियोंकी स्त्रियोंने तथा अन्य भाई आदिकी पत्नियोंने भी प्रीतिपूर्वक

पार्वतीका दुढ आलिंगन किया और उन्होंने कहा—तुमने कुलको तारनेका कार्य भलीभाँति सम्पन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरणसे हम सभी पवित्र हो गयीं॥१५-१६॥

इस प्रकार गिरिजाकी प्रशंसाकर सभी लोगोंने उन्हें प्रणाम किया और चन्दन तथा उत्तम पुष्पोंके द्वारा प्रसन्नतासे उनका पूजन करने लगे॥ १७॥

उसी समय विमानोंमें बैठे हुए देवगण भी आकाशसे फुलोंकी वर्षा करने लगे और पार्वतीको नमस्कारकर स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण

रथमें पार्वतीको बैठाकर नगरमें ले गये और ब्राह्मण, प्रोहित, स्त्रियों तथा सिखयोंने बडे प्रेमके साथ आदरपूर्वक उनको घरमें प्रवेश कराया॥ १८—२०॥

आदि प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकारकी शोभासे सुसज्जित

स्त्रियाँ मंगलाचार करने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद

देने लगे। हे मुनीश्वर! उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान्को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रमको सफल माना और कहा कि कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदनन्तर वे हिमालय, आप नारदको भी

साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे॥ २१-२२॥ पर्वतराज हिमालयने ब्राह्मणों एवं बन्दीजनोंको बहुत-सा धन दिया और ब्राह्मणोंद्वारा मंगलपाठ कराया,

बहुत बड़ा उत्सव किया॥ २३॥ हे मुने! इस प्रकार प्रसन्न हुए माता-पिता, भाई तथा सभी सम्बन्धीगण पार्वतीके साथ आँगनमें बैठे॥ २४॥

विह्वल हो प्रसन्नतासे दौड़ पड़े। पुन: पार्वतीने भी उनको हे तात! तत्पश्चात् हिमालय परम प्रसन्न हो सभी सम्बन्धियोंका प्रेमपूर्वक सम्मानकर गंगास्नानको गये॥ २५॥ देखकर सिखयोंसहित उन्हें प्रणाम किया॥ १०—१३॥

उसी समय लीला करनेमें तत्पर भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार हृदयसे पार्वतीको प्रीतिपूर्वक वर देकर शंकर सुन्दर नाचनेवाले नटका रूप धारणकर मेनकाके शिवजी अन्तर्धान होकर पुन: भिक्षुकका रूप धारणकर समीप पहुँचे। वे बाएँ हाथमें शृंगी, दाहिने हाथमें डमरू नृत्य करने लगे। तब उस नृत्यसे प्रसन्न होकर मेना

सोनेके पात्रमें बहुत-सारे रत्न रखकर बड़े प्रेमसे उस

भिक्षुकको देनेके लिये गयीं, किंतु भिक्षुकने उन्हें स्वीकार

नहीं किया और भिक्षामें शिवाको माँगा तथा पुन: नृत्य-

भर गयीं। वे भिक्षुककी भर्त्सना करने लगीं और उन्होंने उसे बाहर निकालनेकी इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगाजीसे आ गये और उन्होंने नरकी आकृतिवाले

भिक्षुकको आँगनमें स्थित देखा॥ ३९-४०॥

लिये अपने सेवकोंको आज्ञा दी॥४१॥

कोई भी समर्थ नहीं हुआ॥४२॥

मेना भिक्षुकके वचनको सुनकर विस्मित हो क्रोधसे

मेनाद्वारा सभी बातोंको जानकर हिमालयको बडा

किंतु हे मुनिसत्तम! प्रलयाग्निके समान जलते हुए

हे तात! उस समय अनेक लीलाओंमें प्रवीण उस

विष्णुपूजाके लिये उन्होंने जो-जो पुष्पादि अर्पण

क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुकको घरसे बाहर निकालनेके

तेजसे अत्यन्त दु:सह उस भिक्षुकको बाहर निकालनेमें

भिक्षुकने पर्वतराज हिमालयको अपना अनन्त प्रभाव

दिखाया। हिमालयने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण

गान करने लगे॥ ३६—३८॥

तथा पीठपर गुदड़ी धारण करके रक्तवस्त्र पहने हुए थे।

नृत्य-गानमें प्रवीण वे शिवजी मेनाके आँगनमें बड़ी

प्रसन्नताके साथ अनेक प्रकारका मनोहर नृत्य एवं गान

करने लगे॥ २६ — २८॥ वे सुन्दर ध्वनिसे शृंगी तथा डमरू बजाने लगे और

नाना प्रकारकी मनोहर लीला करने लगे॥ २९॥

स्त्री-पुरुष, बालक तथा वृद्ध सहसा वहाँ आ गये॥ ३०॥

हे मुने! उस मनोहर नृत्यको देखकर एवं गीतको

सुनकर सभी लोग तथा मेना भी अत्यन्त मोहित हो गयीं। त्रिशूल आदि चिह्नसे युक्त एवं अत्यन्त मनोहर रूप

हृदयसे शंकर जानकर मूर्च्छित हो गयीं॥ ३१-३२॥ विभूतिसे विभूषित होनेके कारण अत्यन्त मनोहर,

अस्थिमालासे समन्वित, त्रिलोचन, देदीप्यमान मुखमण्डल-

वाले, नागका यज्ञोपवीत धारण किये हुए, गौरवर्ण,

दीनबन्धु, दयासागर, सर्वथा मनोहर और 'वर माँगो' इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वरको देखकर पार्वतीने उन्हें प्रणाम किया और मनमें वर माँगा कि आप

ही हमारे पति हों॥ ३३—३५॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३०] \* पार्वतीके पिताके घरमें आनेपर महामहोत्सवका होना \*

किरीट, कुण्डल, पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारणकर उस लीलाको देखनेके लिये सभी नगर-निवासी विष्णुके स्वरूपमें हो गया है॥४३-४४॥

किये थे, वह सभी पूजोपहारकी सामग्री विष्णुरूपधारी इन

भिक्षुकके सिर एवं गलेमें पड़ी हुई उन्होंने देखी॥ ४५॥

धारण करनेवाले उस नटको देखकर पार्वती भी उन्हें

तत्पश्चात् गिरिराजने देखा कि उस भिक्षुकने रक्तवर्ण होकर वेदोंके सूक्तों उच्चारण करते हुए, चतुर्भुज,

जगत्स्रघ्टा ब्रह्माका रूप धारण कर लिया है॥४६॥

पुन: गिरीश्वरने एक क्षण बाद देखा कि वह जगच्चक्षु सूर्यके रूपमें परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण-

क्षणमें रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुकको देखा। हे तात! तत्पश्चात् हिमालयने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किये हुए रुद्र हो गया है, जो पार्वतीसहित परम

मनोहर अपने तेजसे प्रकाशित हो रहा है॥ ४७-४८॥

तदनन्तर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरुपाधि, निरीह,

परम अद्भृत, तेजस्वरूपमें परिवर्तित होते हुए उस उसे स्वीकार नहीं किया, भिक्षुकने भी और कुछ ग्रहण भिक्षुकको देखा। इस प्रकार जब हिमालयने उस नहीं किया और वहीं अन्तर्धान हो गया॥५१-५२॥ तब मेना और शैलराजको ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकरजी भिक्षुकके अनेक विस्मयकारक रूप देखे, तब वे आनन्दयुक्त होकर आश्चर्यमें पड गये॥ ४९-५०॥ हम दोनोंको वंचितकर अपने स्थानको चले गये॥५३॥ उसके बाद पुन: भिक्षुकरूपधारी उन सृष्टिकर्ता इस बातका विचार करके उन दोनोंको दिव्य, शिवजीने हिमालयसे दुर्गाकी याचना की और कुछ नहीं सर्वानन्दप्रदायिनी तथा परम मोक्ष देनेवाली परा भक्ति माँगा, किंतु शिवमायासे मोहित होनेके कारण हिमालयने । शिवजीमें उत्पन्न हो गयी॥५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पार्वतीप्रत्यागमनमहोत्सववर्णन नामक तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३०॥ इकतीसवाँ अध्याय देवताओंके कहनेपर शिवका ब्राह्मण-वेषमें हिमालयके यहाँ जाना और शिवकी निन्दा करना जाकर प्रयत्नपूर्वक शिवकी निन्दा कीजिये॥९॥ ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इस प्रकार मेना और शैलराजकी शिवमें अनन्य भक्ति देखकर इन्द्र आदि सभी पार्वती शिवके अतिरिक्त किसी अन्यका वरण नहीं देवताओंने विचार किया॥१॥ करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छाके ही अपनी कन्या देवता बोले—यदि हिमालय शिवजीमें अनन्य पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ करेंगे और शीघ्र ही भक्तिपूर्वक शंकरजीको अपनी कन्या देंगे तो भारतमें इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरो! हमलोगोंकी इच्छा अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे॥२॥ है कि हिमालय अभी पृथिवीपर निवास करें। अत: आप यदि इन अनन्त रत्नोंसे पूर्ण वे हिमालय वसुन्धराको अनेक रत्नोंको धारण करनेवाले उन हिमालयको पृथ्वीपर त्यागकर चले जायँगे, तो निश्चय ही इस पृथिवीका रत्नगर्भा— स्थापित कीजिये॥ १०-११॥ यह नाम व्यर्थ हो जायगा। इस स्थावररूपको छोड़कर ब्रह्माजी बोले—देवगणोंकी यह बात सुनकर दिव्यरूप धारणकर और अपनी कन्या शूलधारी शंकरको बृहस्पतिने अपने कानोंपर हाथ रख लिया और शिवजीका देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जायँगे॥ ३-४॥ नाम-स्मरण करते हुए उन्होंने इस बातको स्वीकार नहीं उन्हें शिवलोकमें सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें किया। उदारबुद्धिवाले बृहस्पति महादेवजीका स्मरणकर संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकारके श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर श्रेष्ठ देवताओंको बार-बार धिक्कारते हुए कहने वे मुक्त हो जायँगे॥५॥ लगे— ॥ १२-१३॥ ब्रह्माजी बोले-यह कहकर वे सभी देवता इस बृहस्पति बोले—हे देवताओ! तुमलोग स्वार्थसाधक बातका विचारकर विस्मित हो परस्पर मन्त्रणा करके और दूसरेके कार्यको विनष्ट करनेवाले हो। शंकरजीकी बृहस्पतिको हिमालयके पास भेजनेकी इच्छा करने लगे॥ ६॥ निन्दा करके मैं निश्चित रूपसे नरक चला जाऊँगा॥ १४॥ हे नारद! तब इन्द्रादि सभी देवता स्वार्थसाधनकी इसलिये आपलोगोंमेंसे कोई हिमालयके पास जाकर इच्छासे विनम्र होकर प्रीतिपूर्वक बृहस्पतिके घर गये॥ ७॥ हिमालयको समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे देवता वहाँ जाकर बृहस्पतिको प्रणाम करके वे अनिच्छापूर्वक अपनी कन्या शिवजीको देकर भारतमें आदरपूर्वक उन गुरुसे सारा वृत्तान्त कहने लगे—॥८॥ निवास करें; क्योंकि भक्तिपूर्वक कन्या देकर वे निश्चित

ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे॥१५-१६॥

बादमें सप्तर्षि पर्वतराजको समझायेंगे कि यह पार्वती

देवता बोले—हे गुरो! आप हमलोगोंकी

कार्यसिद्धिके लिये हिमालयके पास जाइये और वहाँ

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

ब्रह्मलोकको जायँ और अपना सारा वृत्तान्त ब्रह्माजीको महेश्वर भगवान् शम्भु शैलराजके पास गये॥ ३०-३१॥ बतायें, वे ही आपलोगोंका कार्य सम्पन्न करेंगे॥ १८॥ उस समय गिरिराज अपने बन्धुवर्गींके साथ ब्रह्माजी बोले-यह सुनकर और विचारकर वे पार्वतीसहित प्रसन्न मनसे सभामें विराजमान थे॥ ३२॥ सभी देवता मेरी सभामें आये और प्रणामकर आदरपूर्वक उसी समय दण्ड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किये

उनकी सभामें आ गये॥ ३३॥

सिद्ध जानकर शिवजीकी प्रशंसा करते हुए वे अपने

स्थानको चले गये। तब वे भक्तवत्सल, मायेश, निर्विकार

तथा उज्ज्वल तिलक लगाये हुए भगवान् सदाशिव

वे एक हाथमें स्फटिककी माला और गलेमें शालग्रामशिला धारण किये हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मणका वेष धारणकर नारायणके नामका जप कर रहे थे॥ ३४॥ उन्हें देखकर हिमालय सभासदोंके साथ खडे हो गये और उन्होंने भूतलपर दण्डके समान पड़कर भक्ति-

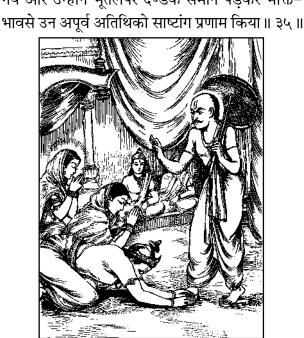

ब्राह्मणवेषधारी शिवजीको अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वतीने प्रणाम किया और हृदयसे परम प्रसन्नतासे उनकी

स्तुति की॥ ३६॥ ब्राह्मणवेष धारण करनेवाले उन सदाशिवने बड़े प्रेम-

पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वतीको हृदयसे उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया॥ ३७॥

उन ब्राह्मणने शैलाधिराज हिमवानुके द्वारा बड़े आदरके साथ दिये गये मधुपर्क आदिको प्रेमसे ग्रहण किया॥ ३८॥ हे मुने! इस प्रकार प्रेमपूर्वक उन द्विजेन्द्रका

देवता बोले—हे देवदेव!हे महादेव!हे करुणाकर! हे शंकर! हम सब आपकी शरणमें हैं, आपको प्रणाम हे स्वामिन्! आप भक्तवत्सल हैं, सदा भक्तोंका

कार्य करनेवाले, दीनोंका उद्धार करनेवाले, कृपासिन्धु और भक्तोंकी आपत्ति दूर करनेवाले हैं॥ २७॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३१ ] \* शिवका ब्राह्मण-वेषमें हिमालयके यहाँ जाना \*

शिवजीको छोड़कर दूसरे किसीका वरण नहीं करेगी॥ १७॥

अपना सारा वृत्तान्त उन्होंने मुझसे निवेदन किया॥ १९॥

बातको सुनकर वेदवक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओंसे

निन्दा नहीं कर सकता हूँ; क्योंकि शिवजीकी निन्दा सम्पत्तिका

और शिवको सन्तुष्ट करें तथा उन्हींको हिमालयके घर भेजिये। वे ही स्वयं हिमालयके घर जाकर अपनी निन्दा करें; क्योंकि परनिन्दा विनाशके लिये और आत्मनिन्दा

विनाश करनेवाली एवं विपत्तियोंका कारण है॥ २१॥

यशके लिये कही गयी है॥ २२-२३॥

उन शिवजीकी स्तुति करने लगे—॥ २५॥

है, हमलोगोंपर कृपा कीजिये॥ २६॥

कहने लगा—॥२०॥

हे मुने! तब देवताओंकी उस शिव-निन्दाविषयक

ब्रह्माजी बोले—हे वत्सो! मैं शिवजीकी दु:सह

इसलिये हे देवताओ! आपलोग कैलासपर जायँ

ब्रह्माजी बोले—वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेमसे

वहाँ जाकर शिवजीको देखकर सिर झुकाकर

मुझे प्रणामकर शीघ्र ही शैलराज कैलासपर्वतपर गये॥ २४॥

शिवजीको प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता

अथवा हे देवताओ! आपलोग इन्द्रके साथ

ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार इन्द्रादि देवगणोंने

शिवजीकी स्तुति करके बड़े आदरके साथ अपना सारा

स्वीकार कर लिया और उन्होंने हँसकर देवताओंको आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया॥ २९॥

तब सभी देवगण प्रसन्न हो गये और अपना कार्य

वृत्तान्त उनसे निवेदन किया॥ २८॥ देवताओंकी उस बातको सुनकर शिवजीने उसे

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-विधिवत् पूजन करनेके पश्चात् पर्वतश्रेष्ठ हिमालय हठपूर्वक वैदिक मार्गका त्याग करनेवाले शिवको देना उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराजने उनसे पूछा कि चाहते हैं॥ ४३ — ४७॥ आप कौन हैं ? तब विप्रेन्द्र गिरिराजसे आदरपूर्वक शीघ्र [हे हिमालय!] आपका यह अटल विचार अवश्य यह वचन कहने लगे—॥३९-४०॥ ही मंगलदायक नहीं है। नारायणकुलमें उत्पन्न तथा ज्ञानियोंमें विप्रेन्द्र बोले—हे गिरिश्रेष्ठ! मैं बृद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ [गिरिराज!] आप इसपर विचार कीजिये॥ ४८॥ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषवृत्तिका सहारा लेकर पार्वतीके दानकर्ममें वे आपके इस दानके अनुरूप पृथिवीतलमें विचरण करता हूँ॥४१॥ पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बातको सुनकर आपकी हँसी करेंगे। देखिये, उनका कोई बन्धु-बान्धव नहीं है और में अपने गुरुकी कृपासे मनके समान सर्वत्र चलनेवाला, सर्वत्र गमन करनेवाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मनवाला, आप पर्वतराज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप दयासिन्धु तथा विकारका नाश करनेवाला हूँ॥ ४२॥ रत्नाकर हैं॥४९-५०॥ मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमलके समान, दिव्य, हे शैलाधिराज! आप पार्वतीको छोड़कर [इस उत्तम रूपवाली तथा सर्वलक्षणसम्पन्न अपनी यह कन्या विषयमें] बान्धवोंसे, मेनासे, पुत्रोंसे और सभी पण्डितोंसे आश्रयरहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, श्मशानमें रहनेवाले, प्रयत्नपूर्वक शीघ्रतासे पुछिये॥५१॥ हे गिरिसत्तम! रोगीको सर्वदा औषधि अच्छी नहीं सर्पधारी, योगी, नग्न, मिलन शरीरवाले, सर्पका आभूषण धारण करनेवाले, अज्ञात कुल तथा नामवाले, कुशील, लगती, अपितु महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत विहारमें रुचि न रखनेवाले, विभूतिसे लिप्त देहवाले, अच्छा लगता है॥५२॥ ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर नाना प्रकारकी अत्यन्त क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयुवाले, सदा विकृत लीला करनेवाले विप्ररूप शिव प्रसन्नतापूर्वक भोजनकर जटा धारण करनेवाले, सबको आश्रय देनेवाले, भ्रमणशील, नागोंका हार पहननेवाले, भिक्षुक, कुमार्गमें निरत तथा । शान्तचित्त हो शीघ्र अपने घर चले गये॥५३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवमायावर्णन नामक इकतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३१।। बत्तीसवाँ अध्याय ब्राह्मण-वेषधारी शिवद्वारा शिवस्वरूपकी निन्दा सुनकर मेनाका कोपभवनमें गमन, शिवद्वारा सप्तर्षियोंका स्मरण और उन्हें हिमालयके घर भेजना, हिमालयकी शोभाका वर्णन तथा हिमालयद्वारा सप्तर्षियोंका स्वागत ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] ब्राह्मणका यह रुद्रको अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूँगी॥४॥ वचन सुनकर [अश्रुपूर्ण नेत्रोंवाली] मेना व्यथित मनसे यदि आप मेरे वचनको नहीं मानेंगे, तो इसमें सन्देह नहीं कि मैं मर जाऊँगी, तुरंत घर छोड़ दूँगी अथवा विष हिमालयसे कहने लगीं — ॥ १ ॥ मेना बोलीं - हे शैलेन्द्र! परिणाममें सुख प्रदान खा लूँगी अथवा अम्बिकाके गलेमें रस्सी बाँधकर घोर करनेवाले मेरे वचनको सुनें, सभी श्रेष्ठ शैवोंसे पृछिये वनमें चली जाऊँगी अथवा उसे महासागरमें डुबो दूँगी, कि इस ब्राह्मणने क्या कह दिया?॥२॥ किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूँगी॥५-६॥ हे नगेश्वर! इस विष्णुभक्त ब्राह्मणने शिवजीकी इस प्रकार कहकर शोकसे सन्तप्त वे मेना शीघ्र निन्दा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यन्त दुखी है॥३॥ कोपभवनमें जाकर हार उतारकर रोती हुई भूमिपर लेट गयीं॥७॥ हे शैलेश्वर! मैं कुत्सित रूप एवं शीलवाले उस

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३२]* ब्राह्मण-वेषधारी शिवद्वारा शिवस्वरूपकी निन्दा * ३८९ |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$       | **************************************                    |
| हे तात! उसी समय [कालीके] विरहसे व्याकुल                                            | हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया॥१८-१९॥           |
| हुए शंकरजीने शीघ्र ही उन सप्तर्षियोंका स्मरण                                       | आजसे अब हम मुनीश्वर आपके दर्शनसे लोकोंमें                 |
| किया॥८॥                                                                            | मान्य एवं पूज्य हो गये तथा ऊँची पदवीको प्राप्त हो         |
| जब शिवजीने उन सभी ऋषियोंका स्मरण किया,                                             | गये॥ २०॥                                                  |
| तब वे दूसरे कल्पवृक्षके समान तत्काल वहाँ उपस्थित                                   | हे देवेश! बहुत कहनेसे क्या? आप सर्वदेवेश्वरके             |
| हो गये और साक्षात् सिद्धिके समान अरुन्धती भी वहाँ                                  | दर्शनसे हम सर्वथा मान्यताको प्राप्त हो गये॥ २१॥           |
| आ गयीं। सूर्यके समान तेजस्वी उन ऋषियोंको देखकर                                     | आप-जैसे पूर्ण परमात्माको किसीसे प्रयोजन ही                |
| शिवजीने अपना जप छोड़ दिया॥९–१०॥                                                    | क्या है? किंतु यदि हम सेवकोंपर कृपा करना ही               |
| हे मुने! वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजीके आगे खड़े                                    | है, तो हम सबके योग्य कार्यके लिये आज्ञा प्रदान            |
| होकर उन्हें प्रणामकर उनकी स्तुति करके अपनेको                                       | कीजिये॥ २२॥                                               |
| कृतार्थ समझने लगे॥ ११॥                                                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब उनकी इस बातको सुनकर             |
| तत्पश्चात् विस्मयमें पड़कर वे पुनः लोकनमस्कृत                                      | लोकाचारका आश्रय लेकर महेश्वर शम्भु मनोहर वचन              |
| शिवको प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर                                       | कहने लगे—॥२३॥                                             |
| उनसे कहने लगे—॥१२॥                                                                 | शिवजी बोले-हे महर्षियो! ऋषिजन हर तरहसे                    |
| ऋषिगण बोले—हे सर्वोत्कृष्ट! हे देवताओंके                                           | पूज्य हैं, आपलोग तो विशेष रूपसे पूज्य हैं। हे विप्रो!     |
| सम्राट्! हे महाराज! हमलोग अपने सर्वोत्तम भाग्यकी सराहना                            | कुछ कारणवश मैंने आपलोगोंका स्मरण किया है॥ २४॥             |
| किस प्रकार करें॥ १३॥                                                               | आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही                    |
| हमलोगोंने जो पूर्व समयमें [कायिक, वाचिक                                            | परोपकार करनेवाली है और विशेषकर लोकोपकारके                 |
| तथा मानसिक] तीनों प्रकारकी तपस्या की है, उत्तम                                     | लिये तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है॥ २५॥                  |
| वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना                                     | इस समय दुरात्मा तारकासुरसे देवताओंके समक्ष                |
| प्रकारके तीर्थ किये हैं और ज्ञानपूर्वक वाणी, मन                                    | दु:ख उत्पन्न हो गया है, क्या करूँ, ब्रह्माजीने उसे बड़ा   |
| तथा शरीरसे जो कुछ भी पुण्य किया है, वह सब                                          | विकट वरदान दे रखा है॥ २६॥                                 |
| आज आपके स्मरणरूप अनुग्रहके प्रभावसे सफल हो                                         | हे महर्षियो! मेरी जो आठ प्रकारकी मूर्तियाँ                |
| गया ॥ १४–१५ ॥                                                                      | (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र तथा           |
| जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है, वह                                             | यजमान) कही गयी हैं, वे सब भी परोपकारके निमित्त            |
| कृतकृत्य हो जाता है, तब उसके पुण्यका क्या वर्णन                                    | ही हैं, स्वार्थके लिये नहीं हैं, यह बात तो स्पष्ट है॥ २७॥ |
| किया जाय, जिसका स्मरण आप करते हैं॥१६॥                                              | [इस परोपकारके लिये ही] मैं पार्वतीके साथ विवाह            |
| हे सदाशिव! आपके द्वारा स्मरण किये जानेसे                                           | करना चाहता हूँ; उसने भी महर्षियोंके कहनेसे दुष्कर         |
| हमलोग सर्वोत्कृष्ट हो गये हैं,आप तो किसीके मनोरथमार्गमें                           | कठोर तप किया है॥ २८॥                                      |
| किसी प्रकार आते ही नहीं हैं॥१७॥                                                    | उसके इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे                      |
| जिस प्रकार बौनेको फल प्राप्त हो जाता है,                                           | अवश्य देना चाहिये; क्योंकि भक्तोंको आनन्द देनेवाली        |
| जन्मान्धको नेत्रकी प्राप्ति होती है, गूँगेको वाणी मिल                              | मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है॥ २९॥                          |
| जाती है, कंगालको निधिदर्शन हो जाता है, पंगुको ऊँचे                                 | मैं पार्वतीके वचनानुसार भिक्षुकका रूप धारणकर              |
| पहाड़पर चढ़नेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा                                       | हिमालयके घर गया था और मुझ लीलाप्रवीणने कालीको             |
| वन्ध्याको प्रसव सम्भव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभो!                             | पिवत्र किया था॥३०॥                                        |

| ३९० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा∗             [ श्रीशिवमहापुराण−      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| **************************************                   | <u> </u>                                                  |
| वे स्त्री-पुरुष मुझे परब्रह्म जानकर वेदरीतिसे            | उचित सम्बन्ध सर्वदा चन्द्रमाके समान बढ़ता रहे॥ ४२॥        |
| सद्भक्तिसे अपनी कन्या मुझे देनेके लिये तत्पर हो गये॥ ३१॥ | ब्रह्माजी बोले—ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि                      |
| उसके बाद देवताओंकी प्रेरणासे वैष्णव भिक्षुका             | शिवजीको प्रणामकर आकाशमार्गसे वहाँ गये, जहाँ               |
| रूप धारणकर मैं उन दोनोंसे अपनी निन्दा करने लगा।          | हिमालयका नगर है। उस दिव्य पुरीको देखते ही                 |
| उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गयी॥३२॥               | ऋषिगण आश्चर्यसे चिकत हो गये और अपने पुण्यका               |
| उसे सुनकर वे बड़े दुखी हो गये और मेरी भक्तिसे            | वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे—॥४३-४४॥                    |
| विमुख हो गये। हे मुनिगणो! अब वे मुझे अपनी कन्या          | ऋषि बोले—हिमालयके इस नगरको देखकर                          |
| नहीं देना चाहते हैं॥ ३३॥                                 | हम सभी पुण्यवान् एवं धन्य हो गये; क्योंकि स्वयं शिवजीने   |
| इसलिये! आपलोग निश्चित रूपसे हिमालयके घर                  | इस प्रकारके कार्यमें हमलोगोंको नियुक्त किया है॥ ४५॥       |
| जायँ और वहाँ जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी             | यह [हिमालयकी] पुरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती                |
| पत्नीको समझायें॥ ३४॥                                     | तथा विशेषकर अमरावतीसे भी उत्तम दिखायी पड़ती               |
| आपलोग प्रयत्नपूर्वक वेदसम्मत वचन उनसे                    | है ॥ ४६ ॥                                                 |
| कहें और सर्वथा वही करें, जिससे यह उत्तम कार्य            | इस पुरीके अत्यन्त मनोहर एवं विचित्र घर और                 |
| सिद्ध हो जाय॥ ३५॥                                        | आँगन स्फटिक तथा नाना प्रकारकी उत्तम मणियोंसे              |
| हे मुनिसत्तमो! मैं उनकी पुत्रीके साथ विवाह करना          | बनाये गये हैं। इस पुरीके प्रत्येक घरमें सूर्यकान्त एवं    |
| चाहता हूँ। मैंने [देवताओं एवं विष्णुके कहनेसे] विवाह     | चन्द्रकान्त मणियाँ विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष |
| करना स्वीकार कर लिया है और [पार्वतीको] वैसा वर           | लगे हुए हैं ॥ ४७-४८ ॥                                     |
| भी दे दिया है॥ ३६॥                                       | तोरणोंकी शोभा घर–घरमें दिखायी दे रही है। इस               |
| अब मैं अधिक क्या कहूँ, आपलोग हिमालय तथा                  | पुरके विमानोंमें तोते तथा हंस बोल रहे हैं॥४९॥             |
| मेनाको समझाइये, जिससे देवताओंका हित हो॥ ३७॥              | विचित्र प्रकारके वितान चित्र-विचित्र कपड़ोंके बने         |
| आपलोगोंने जिस प्रकारकी विधिकी कल्पना की                  | हैं, जिनमें बन्दनवार बँधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा        |
| है, उससे भी अधिक होनी चाहिये, यह आपलोगोंका ही            | विविध बावलियाँ हैं ॥ ५० ॥                                 |
| कार्य है और इस कार्यके भागी आपलोग ही हैं॥ ३८॥            | वहाँ विचित्र उद्यान हैं, जिनका लोग प्रसन्नचित्त           |
| ब्रह्माजी बोले—इस प्रकारके वचनको सुनकर                   | होकर सेवन करते हैं। यहाँके सभी पुरुष देवताके सदृश         |
| स्वच्छ अन्त:करणवाले वे सभी महर्षि प्रभुसे अनुगृहीत       | तथा स्त्रियाँ अप्सराओंके सदृश हैं॥ ५१॥                    |
| हो आनन्दको प्राप्त हुए॥३९॥                               | हिमालयके पुरको छोड़कर स्वर्गकी कामनासे                    |
| [वे ऋषि परस्पर कहने लगे] हमलोग सर्वथा                    | कर्मभूमिमें याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान    |
| धन्य तथा कृतकृत्य हो गये और विशेष रूपसे सबके             | करते रहते हैं॥५२॥                                         |
| वन्दनीय एवं पूजनीय हो गये॥४०॥                            | हे विप्रो! मनुष्योंको स्वर्गकी तभीतक कामना रहती           |
| जो ब्रह्मा तथा विष्णुके भी वन्दनीय हैं और                | है, जबतक उन्होंने इस पुरीको नहीं देखा, जब इसे देख         |
| सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले हैं, वे हमलोगोंको      | लिया, तो स्वर्गसे क्या प्रयोजन?॥५३॥                       |
| अपना दूत बनाकर लोकको सुख प्रदान करनेवाले                 | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> [हे नारद!] इस प्रकार उस            |
| कार्यके लिये भेज रहे हैं॥ ४१॥                            | पुरीका वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकारकी              |
| ये शिवजी लोकोंके स्वामी एवं पिता हैं और वे               | समृद्धिसे युक्त हिमालयके घर पहुँचे॥५४॥                    |
| [पार्वती] जगत्की माता कही गयी हैं।[इन दोनोंका] यह        | आकाशमार्गसे आते हुए सूर्यके समान अत्यन्त                  |

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३३ ] * विसष्ठपत्नी अरुन्धतीद्वारा मेनाको समझाना * ३९१ |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ********************************                                                | **************************************                     |
| तेजस्वी उन सात ऋषियोंको दूरसे ही देखकर हिमवान्                                  | सप्तर्षियोंने गिरिराज हिमालयसे कुशल–मंगल पूछा॥ ६०॥         |
| विस्मित हो [मनमें] कहने लगे॥५५॥                                                 | मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया—हिमालयने ऐसा                  |
| हिमवान् बोले—ये सूर्यके समान तेजस्वी सप्तर्षिगण                                 | कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्तिपूर्वक                  |
| मेरे पास आ रहे हैं, मुझे इस समय प्रयत्नपूर्वक इन                                | समर्पित किया। आसनोंपर उनके बैठ जानेपर पुन: उनसे            |
| मुनियोंकी पूजा करनी चाहिये॥५६॥                                                  | आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गये और इसके              |
| हम गृहस्थलोग धन्य हैं, जिनके घर सभीको सुख                                       | बाद तेजस्वी ऋषियोंसे कहने लगे— ॥ ६१-६२ ॥                   |
| प्रदान करनेवाले इस प्रकारके महात्मा [स्वयं] आते हैं॥ ५७॥                        | <b>हिमालय बोले</b> —मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया,          |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इसी बीच आकाशसे उतरकर                                     | मेरा जीवन सफल हो गया, मैं लोकोंमें दर्शनीय तथा अनेक        |
| पृथिवीपर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर                                    | तीर्थोंके समान हो गया हूँ; क्योंकि विष्णुस्वरूप आपलोग      |
| हिमालय सम्मानपूर्वक उनके पास गये॥ ५८॥                                           | मेरे घर पधारे हैं। कृपणोंके घरोंमें [हर प्रकारसे] परिपूर्ण |
| उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तर्षियोंको                                 | आपलोगोंको कौन-सा कार्य हो सकता है ? तो भी मुझ              |
| प्रणाम करके पुन: बड़े सम्मानके साथ उनकी पूजा की ॥ ५९ ॥                          | सेवकके योग्य जो कुछ कार्य हो, उसे दयापूर्वक कहिये,         |
| उस पूजाको स्वीकार करके हित करनेवाले प्रसन्नमुख                                  | जिससे मेरा जन्म सफल हो जाय॥६३—६५॥                          |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसं                          | हिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें सप्तर्षियोंका आगमनवर्णन        |
| नामक बत्तीसवाँ अध्य                                                             | पाय पूर्ण हुआ॥ ३२॥                                         |
| <del></del>                                                                     | ···                                                        |
| तैंतीसवाँ                                                                       | <sup>'</sup> अध्याय                                        |
| वसिष्ठपत्नी अरुन्धतीद्वारा मेनाको समझाना तथा सप्तर्षियोंद्वारा                  |                                                            |
| हिमालयको शिव                                                                    | •                                                          |
| ऋषि बोले—[हे हिमालय!] शिवजी जगत्के                                              | अपनी पुत्रीका विवाह उन योगी रुद्रसे नहीं करना चाहती        |
| •                                                                               | हैं। हे विप्रो! वे अत्यन्त दुखी होकर मैले वस्त्र धारणकर    |
| •                                                                               | बड़ा हठ करके कोपभवनमें चली गयी हैं और समझानेपर             |
| कर दीजिये। हे हिमालय! ऐसा करनेसे आपका जन्म                                      | भी नहीं समझ रही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी         |
| सफल हो जायगा और आप जगद्गुरुके भी गुरु हो                                        | ज्ञानभ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुकरूपधारी            |
| जायँगे, इसमें सन्देह नहीं है॥१-२॥                                               | महेश्वरको कन्या नहीं देना चाहता हूँ॥६—८॥                   |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनीश्वर! ऋषियोंके इस                                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! शिवकी मायासे मोहित         |
| प्रकारके वचनको सुनकर उन्हें प्रणामकर हाथ जोड़कर                                 | शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गये और मुनियोंके              |
| गिरिराज यह कहने लगे—॥३॥                                                         | बीच बैठ गये॥९॥                                             |
| <b>हिमालय बोले</b> —हे महाभाग्यवान् सप्तर्षिगण!                                 | उसके बाद उन सभी सप्तर्षियोंने शिवमायाकी                    |
| आपलोगोंने जैसा कहा है, उसे मैंने शिवजीकी इच्छासे पहले                           | प्रशंसा करके उन मेनाके पास अरुन्धतीको भेजा॥ १०॥            |
| ही स्वीकार कर लिया था। [किंतु हे प्रभो!] इसी समय                                | पतिकी आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुन्धती शीघ्र ही             |
| एक वैष्णवधर्मी ब्राह्मणने यहाँ आकर शिवजीको लक्ष्य                               | वहाँ गयीं, जहाँ मेना और पार्वती थीं॥११॥                    |
| करके प्रेमपूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है॥४-५॥                                    | वहाँ जाकर अरुन्धतीने शोकसे मूर्च्छित होकर                  |
| तभी से शिवाकी माता ज्ञानसे भ्रष्ट हो गयी हैं और                                 | [पृथिवीपर] सोयी हुई मेनाको देखा। तब उन पतिव्रताने          |

| * 5                                        | सेव्यः सेव्यः सदा सेव   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा*           | [ श्रीशिवमहापुराण-              |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u> </u>                                   |                         |                                 |                                 |
| सावधानीपूर्वक हितकर वचन कहा-               |                         | ऐश्वर्य ही दिखायी पड़ रहा है अ  |                                 |
| अरुन्थती बोली—हे साध्व                     | · ·                     | सम्बन्धी ही दिखायी पड़ता है।    |                                 |
| अरुन्धती आपके घर आयी हूँ तथा               | कृपालु सप्तर्षिगण       | अपनी पुत्री नहीं देना चाहता है  |                                 |
| भी आये हुए हैं॥१३॥                         |                         | पुत्र हैं, आपलोग ही निश्चित ब   |                                 |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —अरुन्धतीका स        | •                       |                                 | भय तथा लोभवश अपनी               |
| उठकर महालक्ष्मीके समान तेजयुक्त            | अरुन्धतीको सिर          | कन्या प्रतिकूल वरको प्रदान      |                                 |
| झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने              | । लगीं—॥१४॥             | होकर नरकमें जाता है॥ २६         | II                              |
| <b>मेना बोलीं—</b> अहो! आज हम              | म पुण्यवानोंका यह       | मैं स्वेच्छासे इस कन्याव        | hो शंकरको नहीं दूँगा, हे        |
| कितना बड़ा पुण्य है, जो जगत्के विध         | धाताकी पुत्रवधू एवं     | ऋषियो! अब जो उचित वि            | ।धान हो, उसे आपलोग              |
| वसिष्ठकी पत्नी मेरे घर स्वयं आर्य          | ो हैं॥ १५॥              | करें॥ २७॥                       |                                 |
| हे देवि! आप किसलिये आ                      | यी हैं, उसे मुझसे       | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> हे मु    | नीश्वर! हिमालयके इस             |
| विशेष रूपसे कहिये। पुत्री पार्वती          | सहित मैं आपकी           | प्रकारके वचनको सुनकर उन         | ऋषियोंमें वाक्यविशारद           |
| दासीके समान हूँ, आप कृपा कीजि              | ाये ॥ १६ ॥              | वसिष्ठजी उनसे कहने लगे-         | - ॥ २८ ॥                        |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> जब मेनाने इ         | स प्रकार कहा, तब        | वसिष्ठजी बोले—हे                | शैलेन्द्र! आप मेरी बात          |
| साध्वी अरुन्धती उन्हें बहुत समझा           | कर प्रेमपूर्वक वहाँ     | सुनिये, जो आपके लिये सर्वथा     | हितकर, धर्मके अनुकूल,           |
| गर्यों, जहाँ सप्तर्षिगण विराजमान थे।       | इधर, वाक्यविशारद        | सत्य और इस लोक तथा              | परलोकमें आनन्द प्रदान           |
| सभी महर्षिगण भी शिवके चरणयुग               | लका स्मरण करके          | करनेवाली है। हे शैल! लोक        | एवं वेदमें तीन प्रकारके         |
| आदरके साथ गिरिराजको समझाने                 | लगे ॥ १७-१८ ॥           | वचन होते हैं, शास्त्रका ज्ञात   | ा अपने निर्मल ज्ञानरूपी         |
| <b>ऋषि बोले—</b> हे शैलराज!                | आप हमलोगोंका            | नेत्रसे उन सबको जानता है।       | । २९–३० ॥                       |
| शुभकारक वचन सुनें, आप पार्वती              | का विवाह शिवके          | जो वचन सुननेमें सुन्द           | र लगे, पर असत्य एवं             |
| साथ कर दीजिये और संहारकर्ता शि             | ावजीके श्वशुर बन        | अहितकारी हो, ऐसा वचन            | बुद्धिमान् शत्रु बोलते हैं।     |
| जाइये। तारकासुरके वधके निमित्त ब्रह्म      | ाजीने इस विवाहको        | ऐसा वचन किसी प्रकार हित         | कारी नहीं होता॥३१॥              |
| करनेके लिये उन अयाचक सर्वेश्वरसे           | प्रयत्नपूर्वक प्रार्थना | जो वचन आरम्भमें आ               | प्रेय लगनेवाला हो, किंतु        |
| की है। यद्यपि योगियोंमें श्रेष्ठ होनेव     | के कारण सदाशिव          | परिणाममें सुखकारी हो, ऐसा व     | त्रचन दयालु तथा धर्मशील         |
| इस दारसंग्रह-कार्यके लिये उत्सुव           | क नहीं हैं, किंतु       | बन्धु ही कहता है। सुननेमें अग   | <u> गृ</u> तके समान, सभी कालमें |
| ब्रह्माजीके द्वारा बहुत प्रार्थना करनेप    | गर वे आपकी इस           | सुखदायक, सत्यका सारस्वरू        | प तथा हितकारक वचन               |
| कन्याको ग्रहण करेंगे॥१९—२१॥                |                         | श्रेष्ठ होता है॥३२-३३॥          |                                 |
| आपकी कन्याने भी [शिवजी                     | को वररूपमें प्राप्त     | हे शैल! इस प्रकार तीन           | तरहके वचन नीतिशास्त्रमें        |
| करनेहेतु] बड़ा तप किया है, इसीलि           | नये उन्होंने उसे वर     | कहे गये हैं। अब आप ही बत        | ाइये कि इन तीन प्रकारके         |
| दिया है, इन्हीं दो कारणोंसे वे योगीन्द्र ि | वेवाह करेंगे॥ २२॥       | वचनोंमें हमलोग किस प्रकारव      | न वचन बोलें, जो आपके            |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —ऋषियोंकी            | यह बात सुनकर            | अनुकूल हो। देवताओंके स्व        | ग्रामी शंकरजी ब्रह्मज्ञानसे     |
| हिमालय हँस करके फिर कुछ भयभीत              | न होकर विनयपूर्वक       | सम्पन्न हैं। रजोगुणी सम्पत्तिर  | से विहीन हैं, उनका मन           |
| इस प्रकार कहने लगे— ॥ २३॥                  |                         | तत्त्वज्ञानके समुद्रमें सदा निम | ग्न रहता है॥ ३४-३५॥             |
| <b>हिमालय बोले—</b> मैं शिवके प            | गस कोई राजोचित          | ऐसे ज्ञान तथा आनन्दके इ         | ईश्वर सदाशिवको रजोगुणी          |
| सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका           | कोई आश्रय और            | वस्तुओंकी इच्छा किस प्रका       | र हो सकती है, गृहस्थ            |

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३३ ] * विसष्ठपत्नी अरुन्धतीद्वारा मेनाको समझाना * ३९३ |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$    | ************************************                    |
| अपनी कन्या राजसम्पत्तिशालीको देता है॥ ३६॥                                       | प्रादुर्भूत होती हैं। शिवजी सतीकी अस्थि तथा उनकी चिताकी |
| पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन-दुखीको देता                                        | भस्म उनके प्रेमके कारण स्वयं धारण करते हैं॥ ४७॥         |
| है, तो वह कन्याघाती होता है अर्थात् उसे कन्याके                                 | इसलिये आप अपनी इच्छासे इस कल्याणी कन्याको               |
| वधका पाप लगता है। हे हिमालय! कौन कहता है कि                                     | शंकरके निमित्त प्रदान कीजिये, अन्यथा आप नहीं देंगे तो   |
| शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके दास हैं॥ ३७॥                                         | भी वह स्वयं अपने पतिके पास चली जायगी॥४८॥                |
| वे शिवजी तो अपनी भंगिमाकी लीलामात्रसे                                           | वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि                  |
| संसारका सृजन और संहार करनेमें समर्थ हैं। वे निर्गुण,                            | आपकी कन्याने असंख्य क्लेश प्राप्त किये, तब ब्राह्मणका   |
| परमात्मा, परमेश्वर और प्रकृतिसे [सर्वथा] परे हैं॥ ३८॥                           | रूप धारणकर उसके तप:स्थानपर गये थे और उसे                |
| सृष्टिकार्य करनेके लिये जिनकी तीन मूर्तियाँ ब्रह्मा,                            | आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थानपर लौट आये। हे           |
| विष्णु एवं महेश्वररूपसे जगत्की उत्पत्ति, पालन तथा                               | पर्वत! उसके प्रार्थना करनेपर ही वे शिवजी आपसे           |
| संहार करती हैं॥ ३९॥                                                             | शिवाको माँग रहे हैं॥४९-५०॥                              |
| ब्रह्मा ब्रह्मलोकमें रहते हैं, विष्णु क्षीरसागरमें वास                          | उस समय आप दोनोंने शिवभक्तिमें निरत रहनेके               |
| करते हैं और हर कैलासमें निवास करते हैं, ये सभी                                  | कारण उन्हें पार्वतीको देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु    |
| शिवजीकी विभूतियाँ हैं॥४०॥                                                       | हे गिरीश्वर! अब आप दोनोंकी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों      |
| यह सारी प्रकृति शिवजीसे ही उत्पन्न हुई है, जो                                   | हो गयी, इसे बताइये। जब सदाशिव पार्वतीकी प्रार्थनाहेतु   |
| तीन प्रकारकी होकर इस जगत्को धारण करती है। वह                                    | तुम्हारे पास आये थे और तुमने उसे अस्वीकार कर            |
| प्रकृति इस जगत्में अपनी लीलासे अंशावतारों तथा                                   | दिया, तब यहाँसे लौटकर उन्होंने हम ऋषियोंको तथा          |
| कलावतारोंके रूपोंमें अनेक प्रकारकी प्रतीत होती है॥ ४१॥                          | अरुन्धतीको शीघ्र ही भेजा है॥५१-५२॥                      |
| उनकी वाणीरूप प्रकृति मुखसे उत्पन्न हुई हैं, जो                                  | इसलिये हमलोग आपको उपदेश देते हैं कि आप                  |
| वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी लक्ष्मीरूप प्रकृति                            | इस पार्वतीको शीघ्रतासे रुद्रको प्रदान कीजिये। हे शैल!   |
| वक्ष:स्थलसे आविर्भूत हुई हैं, जो सम्पूर्ण सम्पत्तिकी                            | ऐसा करनेसे आपको महान् आनन्दकी प्राप्ति होगी॥५३॥         |
| अधिष्ठात्री हैं॥४२॥                                                             | हे शैलेन्द्र! यदि आप इस शिवाको शिवके लिये               |
| उनकी शिवा नामकी प्रकृति देवताओंके तेजसे                                         | अपनी इच्छासे नहीं देंगे, तो भी भवितव्यताके बलसे यह      |
| प्रादुर्भूत हुई हैं, जो सभी दानवोंका वधकर देवताओंके                             | विवाह अवश्य ही होगा॥५४॥                                 |
| लिये महालक्ष्मी प्रदान करती हैं॥ ४३॥                                            | हे तात! इन शंकरने तप करती हुई इस शिवाको वरदान           |
| ये ही शिवा इसके पूर्वकल्पमें दक्षकी पत्नीके                                     | दिया है, ईश्वरकी प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती॥ ५५॥    |
| उदरसे जन्म लेकर सती नामसे विख्यात हुईं। दक्षने                                  | जब ईश्वरके उपासक महात्माओंकी प्रतिज्ञा कभी              |
| शंकरजीको ही दिया था, किंतु उस जन्ममें पिताके द्वारा                             | विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसारके अधिपति इन           |
| शिवजीकी निन्दा सुनकर उन्होंने अपने शरीरको योगके                                 | ईश्वरकी प्रतिज्ञाकी बात ही क्या!॥५६॥                    |
| द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा                               | जब अकेले महेन्द्रने लीलासे ही पर्वतोंके पंख             |
| मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई हैं॥४४-४५॥                                            | काट डाले और पार्वतीने अकेले ही मेरुका शिखर ढहा          |
| हे शैलराज! इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्ममें                                   | दिया, तो उन सर्वेश्वरकी प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो        |
| शिवजीकी पत्नी रही हैं, वे प्रतिकल्पमें बुद्धिस्वरूपा तथा                        | सकती है ?॥ ५७॥                                          |
| ज्ञानियोंकी माता हैं॥ ४६॥                                                       | हे शैलेन्द्र! एकके कारण सारी सम्पत्तिका नाश             |
| वही सिद्धा, सिद्धिदात्री एवं सिद्धिरूपिणीरूपसे सदा                              | नहीं करना चाहिये, यह सनातनी श्रुति है कि कुलकी          |

ब्रह्माजी बोले - विसष्ठके इस वचनको सुनकर रक्षाके लिये एकका त्याग कर देना चाहिये॥५८॥ [हे शैलेश्वर!] [पूर्व कालमें] अनरण्य नामक कुछ हँस करके व्यथित हृदयसे उन्होंने राजा अनरण्यका राजेश्वरने अपनी कन्या ब्राह्मणको देकर उसके शापके वृत्तान्त पूछा॥६२॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

नामक चौदहवें मनुके वंशमें वह अनरण्य नामक राजा

भयसे अपनी सम्पत्तिकी रक्षा की थी॥५९॥ ब्राह्मणके शापसे भयभीत हुए उस राजाको नीतिशास्त्रके ज्ञाता गुरुजनोंने एवं श्रेष्ठ बन्धुओंने समझाया था। हे शैलराज! इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्याको

शिवके निमित्त देकर समस्त बन्धुवर्गीकी रक्षा कीजिये तथा देवताओंको अपने वशमें कीजिये॥६०-६१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें गिरिसान्त्वन नामक तैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३३।।

#### चौंतीसवाँ अध्याय सप्तर्षियोंद्वारा हिमालयको राजा अनरण्यका आख्यान सुनाकर पार्वतीका

### विसष्ठजी बोले—[हे गिरिश्रेष्ठ!] इन्द्रसावर्णि | दिये जानेपर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया॥ २-३॥

#### उत्पन्न हुआ था॥१॥



वह राजराजेश्वर तथा सातों द्वीपोंका सम्राट् था। वह मंगलारण्यका पुत्र अनरण्य महाबलवान् एवं विशेषरूपसे शिवजीका भक्त था। उसने महर्षि भृगुको अपना पुरोहित

सुखदायक वृत्तान्त उनसे कहने लगे— ॥ ६४ ॥

#### विवाह शिवसे करनेकी प्रेरणा देना

हिमालय बोले-हे ब्रह्मन्! वह अनरण्य राजा

ब्रह्माजी बोले—हिमालयके इस प्रकारके वचनको

किसके वंशमें उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्याको देकर किस प्रकार सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा की थी?॥६३॥

सुनकर वसिष्ठजी प्रसन्नचित्त होकर राजा अनरण्यका

[ श्रीशिवमहापुराण-

हे हिमालय! उस राजाके सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे और

लक्ष्मीसदृश सुन्दर एक पद्मा नामकी कन्या उत्पन्न हुई॥४॥

हे नगश्रेष्ठ! उस राजाका जो प्रेम अपने सौ पुत्रोंके प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्यापर रहा करता था॥५॥

उस अनरण्य राजाकी सर्वसौभाग्यशालिनी पाँच रानियाँ थीं, जो राजाको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थीं॥६॥

जिस समय वह कन्या पिताके घरमें युवावस्थाको

प्राप्त हुई, तब राजाने उसके लिये उत्तम वर प्राप्त करनेहेतु [अपने दूतोंसे] पत्र भेजा॥७॥

एक समय ऋषि पिप्पलाद जब अपने आश्रम जानेके लिये तत्पर थे, तभी तपस्याके योग्य एक निर्जन स्थानमें उन्होंने कामकलामें निपुण तथा स्त्रीके साथ

शृंगाररसके सागरमें निमग्न हो बड़े प्रेमसे विहार करते हुए एक गन्धर्वको देखा॥८-९॥

वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर कामके वशीभृत हो गये और

तपसे चित्त हटाकर दारसंग्रहकी चिन्तामें पड़ गये॥ १०॥

इस प्रकार कामसे व्याकुलचित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्पलादका कुछ समय बीत गया॥ ११॥

बनाकर एक सौ यज्ञ किये और देवताओंके द्वारा इन्द्रपद एक समय जब वे मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदीमें स्नान

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३४]* सप्तर्षियोंद्वारा हिमालयको राजा अनरण्यका आख्यान सुनाना * ३९५ |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                | **************************************                  |  |
| करनेके लिये जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मीके समान मनोरम                                     | जल्दीसे बताइये॥ २४॥                                     |  |
| युवती पद्माको देखा॥ १२॥                                                                     | तब राजाके नीतिशास्त्रज्ञ पण्डित गुरु तथा ब्राह्मण       |  |
| उसके बाद मुनिने आस-पासके लोगोंसे पूछा कि                                                    | पुरोहित दोनोंने राजाको तथा शोकसे व्याकुल रानियों,       |  |
| यह किसकी कन्या है, तब शापके भयसे व्याकुल उन                                                 | राजपुत्रों तथा उस कन्याको सभीके हितकारक तथा             |  |
| लोगोंने नमस्कार करके बताया॥ १३॥                                                             | नीतियुक्त वाक्योंसे आदरपूर्वक समझाया॥ २५-२६॥            |  |
| लोग बोले—यह [राजा] अनरण्यकी पद्मा नामक                                                      | <b>गुरु तथा पुरोहित बोले</b> —हे राजन्! हे महाप्राज्ञ!  |  |
| कन्या है, जो साक्षात् दूसरी लक्ष्मीके समान है, श्रेष्ठ                                      | आप हमारी हितकारी बात सुनिये, आप परिवारके सहित           |  |
| राजागण गुणोंकी निधिस्वरूपा इस सुन्दरीको पानेकी                                              | शोक मत कीजिये और शास्त्रमें अपनी बुद्धि लगाइये॥ २७॥     |  |
| इच्छा कर रहे हैं॥१४॥                                                                        | हे राजन्! आज ही अथवा एक वर्षके बाद आपको                 |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी                                        | अपनी कन्या किसी-न-किसी पात्रको देनी ही है, वह           |  |
| मनुष्योंकी बात सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो उठे और                                              | पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो॥२८॥             |  |
| मनमें उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करने लगे॥१५॥                                                 | किंतु हम इस ब्राह्मणसे बढ़कर सुन्दर पात्र इस            |  |
| हे गिरे! उसके बाद मुनि स्नानकर विधिपूर्वक                                                   | त्रिलोकीमें अन्यको नहीं देख रहे हैं, अत: आप अपनी        |  |
| अपने इष्टदेव शंकरका विधिवत् पूजन करके कामके                                                 | कन्या इन मुनिको देकर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा     |  |
| वशीभूत हो भिक्षाके लिये अनरण्यकी सभामें गये॥ १६॥                                            | कीजिये॥ २९॥                                             |  |
| राजाने मुनिको देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया                                               | हे राजन्! [यदि ऐसा नहीं करेंगे तो] एकके                 |  |
| और मधुपर्कादि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की॥ १७॥                                            | कारण तुम्हारी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जायगी। उस एकका      |  |
| पूजा–ग्रहण करनेके अनन्तर मुनिने कन्याकी याचना                                               | त्यागकर सबकी रक्षा करो। शरणागतका त्याग नहीं करना        |  |
| की, तब राजा [इस बातको सुनकर] अवाक् हो गया                                                   | चाहिये, चाहे उसके लिये सब कुछ नष्ट हो जाय॥ ३०॥          |  |
| और कुछ भी कहनेमें समर्थ नहीं हुआ॥१८॥                                                        | वसिष्ठजी बोले—राजाने उन दोनों बुद्धिमानोंकी             |  |
| उन मुनिने कन्याको माँगा और कहा—हे नृपेश्वर!                                                 | बात सुनकर बार-बार विलाप करके उस कन्याको [वस्त्र         |  |
| तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षणभरमें सब                                          | तथा आभूषणसे] अलंकृतकर मुनीन्द्रको दे दिया॥ ३१॥          |  |
| कुछ भस्म कर दूँगा॥१९॥                                                                       | हे गिरे! इस प्रकार उस कन्यासे विधानपूर्वक               |  |
| [उस समय] हे मुने! मुनिके तेजसे [राजाके] सब                                                  | विवाहकर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मीके समान उस            |  |
| सेवक हक्के-बक्के हो गये और वृद्धावस्थासे जर्जर उस                                           | पद्माको लेकर प्रसन्नतासे युक्त अपने घर चले गये॥ ३२॥     |  |
| विप्रको देखकर परिकरोंसहित राजा रोने लगे॥२०॥                                                 | इधर, राजा उस वृद्धको अपनी कन्या प्रदान करके             |  |
| सभी रानियोंको भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने                                               | सभी लोगोंको छोड़कर मनमें ग्लानि रखकर तपस्याके           |  |
| लगीं। कन्याकी माता महारानी शोकसे व्यथित होकर                                                | लिये वनमें चले गये॥ ३३॥                                 |  |
| मूर्च्छित हो गयीं, राजाके सभी पुत्र भी शोकसे आकुल-                                          | हे गिरे! अपने प्राणनाथके वन चले जानेपर उनकी             |  |
| चित्तवाले हो गये। हे शैलपित! इस प्रकार राजाके सभी                                           | भार्याने भी पति तथा कन्याके शोकसे प्राण त्याग दिये॥ ३४॥ |  |
| सगे–सम्बन्धी शोकसे व्याकुल हो गये॥ २१–२२॥                                                   | राजाके पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजाके बिना               |  |
| इसी समय महापण्डित, बुद्धिमान् तथा सर्वोत्तम गुरु                                            | मूर्च्छित हो गये तथा अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग     |  |
| एवं पुरोहित ब्राह्मण—दोनों राजाके समीप आये॥ २३॥                                             | यह सब जानकर उच्छास लेकर शोक करने लगे॥ ३५॥               |  |
| राजाने प्रणामकर उनका पूजन करके उन दोनोंके                                                   | [राजा] अनरण्य वनमें जाकर कठोर तप करके                   |  |
| आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तान्त निवेदन किया                                            | भक्तिपूर्वक शंकरकी आराधनाकर शाश्वत शिवलोकको             |  |
| एवं पूछा कि [इस समय] जो उचित हो, उसको                                                       | चला गया। तदनन्तर राजाका कीर्तिमान् नामक धार्मिक         |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-398 ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्रके समान प्रजाका | वंशकी तथा सम्पूर्ण धनकी रक्षा की ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार हे शैलराज! आप भी अपनी कन्या पालन करने लगा॥ ३६-३७॥ हे शैल! मैंने अनरण्यका यह शुभ चरित्र आपसे । शंकरजीको देकर अपने समस्त कुलकी रक्षा कीजिये कहा, जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदानकर उन्होंने अपने । और सभी देवताओंको भी वशमें कीजिये॥ ३९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें अनरण्यचरितवर्णन नामक चौंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३४॥ पैंतीसवाँ अध्याय धर्मराजद्वारा मुनि पिप्पलादकी भार्या सती पद्माके पातिव्रत्यकी परीक्षा, पद्माद्वारा धर्मराजको शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगोंमें शापकी व्यवस्था करना, पातिव्रत्यसे प्रसन्न हो धर्मराजद्वारा पद्माको अनेक वर प्रदान करना, महर्षि वसिष्ठद्वारा हिमवान्से पद्माके दुष्टान्तद्वारा अपनी पुत्री शिवको सौंपनेके लिये कहना नारदजी बोले—हे तात! अनरण्यके कन्यादान-जटित रथपर विराजमान थे। वे नवयौवनसे सम्पन्न एवं सम्बन्धी चरित्रको सुनकर गिरिश्रेष्ठने क्या किया, उसे कामदेवके समान अत्यन्त कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुन्दरी कहिये॥१॥ पद्माको देखकर उस मुनिपत्नीके अन्त:करणका भाव जाननेके ब्रह्माजी बोले—हे तात! अनरण्यका कन्यादान-लिये उससे कहने लगे—॥ ९-१०॥ धर्म बोले-हे सुन्दरि! हे राजयोग्ये! हे मनोहरे! सम्बन्धी चरित्र सुनकर गिरिराजने हाथ जोड़कर वसिष्ठजीसे हे नवीन यौवनवाली! हे कामिनि! हे नित्य युवावस्थामें पुन: पूछा—॥२॥ शैलेश बोले—हे वसिष्ठ! हे मुनिशार्दुल! हे रहनेवाली! तुम तो साक्षात् लक्ष्मी हो॥११॥ ब्रह्मपुत्र! हे कृपानिधे! आपने अनरण्यका परम अद्भुत हे तन्वंगि! मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जराग्रस्त पिप्पलाद मुनिके समीप शोभित नहीं हो रही हो॥ १२॥ चरित्र कहा॥३॥ तदनन्तर अनरण्यकी कन्याने पिप्पलाद मुनिको तुम तपस्यामें लगे हुए, क्रोधी तथा मरणोन्मुख पतिरूपमें प्राप्त करनेके अनन्तर क्या किया? वह ब्राह्मणको त्यागकर मुझ राजेन्द्र, कामकलामें निपुण एवं सुखदायक चरित्र आप कहिये॥४॥ कामातुरकी ओर देखो॥ १३॥ वसिष्ठजी बोले-अवस्थासे जर्जर मुनिश्रेष्ठ सुन्दरी स्त्री अपने पूर्वजन्ममें किये गये पुण्यके पिप्पलाद अनरण्यकी उस कन्याके साथ अपने आश्रममें प्रभावसे ही सौन्दर्यको प्राप्त करती है। किंतु वह सब जाकर बड़े प्रेमसे निवास करने लगे। हे गिरिराज! वे वहाँ किसी रिसकके आलिंगनसे ही सफल होता है॥१४॥

हे कान्ते! तुम इस जरा-जर्जर पतिको छोड़कर

विसष्ठजी बोले-इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही

हजारों स्त्रियोंके कान्त तथा कामशास्त्रके विशारद मुझे

अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वनमें, पर्वतपर

तथा नदीके तटपर मेरे साथ विहार करो तथा इस

रथसे उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि

जन्मको सफल करो॥१५-१६॥

वह पतिव्रता कहने लगी—॥१७॥

पिप्पलाद अनरण्यकी उस कन्याके साथ अपने आश्रममें जाकर बड़े प्रेमसे निवास करने लगे। हे गिरिराज! वे वहाँ वनमें श्रेष्ठ पर्वतपर इन्द्रियोंको वशमें करके तपस्यापरायण हो नित्य अपने धर्मका पालन करने लगे॥ ५–६॥ वह अनरण्यकन्या भी मन, वचन तथा कर्मसे भक्तिपूर्वक मुनिकी सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायणकी सेवा करती है। किसी समय जब वह सुस्मित–भाषिणी गंगास्नान करने जा रही थी, तब मायासे मनुष्यरूप

वे अनेक प्रकारके अलंकारोंसे भृषित, मनोहर रत्नोंसे

धारण किये धर्मराजने उसे रास्तेमें देखा॥ ७-८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३५ ]                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                           |
| दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, यदि तुमने मुझे और               | महत् आदि तत्त्वोंका एवं ब्रह्मा, विष्णु-महेश आदिका        |
| सकाम भावसे देखा, तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे॥ १८॥         | निर्माण किया है, उन शिवको नमस्कार है॥३०-३१॥               |
| मैं तपस्यासे पवित्र शरीरवाले उन मुनिश्रेष्ठ             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर जगद्गुरु            |
| पिप्पलादको छोड़कर परस्त्रीगामी एवं स्त्रीके वशमें       | धर्मराज उस पतिव्रताके आगे खड़े हो गये। वे उसके            |
| रहनेवाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ ?॥१९॥           | पातिव्रत्यसे सन्तुष्ट होकर आश्चर्यसे चिकत रह गये और       |
| स्त्रीके वशमें रहनेवालेके स्पर्शमात्रसे सारा पुण्य नष्ट | कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत! तब अनरण्यकी                |
| हो जाता है। जो स्त्रीजित् तथा दूसरेकी हत्या करनेवाला    | कन्या तथा पिप्पलादकी पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज |
| पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करनेवाला होता है।    | जानकर चिकत होकर कहने लगी—॥३२-३३॥                          |
| जो पुरुष स्त्रीके वशमें रहनेवाला है, वह सत्कर्ममें लगे  | <b>पद्मा बोली</b> —हे धर्म! आप ही सबके समस्त              |
| रहनेपर भी सदा अपवित्र है। पितर, देवता तथा सभी मनुष्य    | कर्मोंके साक्षी हैं, हे विभो! आपने मेरे मनका भाव          |
| उसकी निन्दा करते हैं ॥ २०–२१ ॥                          | जाननेके लिये कपटरूप क्यों धारण किया?॥३४॥                  |
| जिसका मन स्त्रियोंके द्वारा हर लिया गया है,             | हे ब्रह्मन्! यह जो कुछ मैंने किया, उसमें मेरा             |
| उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा         | अपराध नहीं है। हे धर्म! मैंने अज्ञानसे स्त्रीस्वभावके     |
| दानसे क्या लाभ है! तुमने माताके समान मुझमें स्त्रीकी    | कारण आपको व्यर्थ ही शाप दे दिया॥ ३५॥                      |
| भावनासे जो इस प्रकारकी बात कही है, इसलिये समय           | मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस शापकी                    |
| आनेपर मेरे शापसे तुम्हारा नाश हो जायगा॥ २२-२३॥          | क्या व्यवस्था होनी चाहिये, मेरे चित्तमें अब वह बुद्धि     |
| विसष्ठजी बोले—सतीके शापको सुनकर वे                      | स्फुरित हो, जिससे मैं शान्ति प्राप्त करूँ॥ ३६॥            |
| देवेश धर्मराज राजाका रूप त्यागकर अपना स्वरूप            | यह आकाश, सभी दिशाएँ तथा वायु भले ही नष्ट                  |
| धारणकर काँपते हुए कहने लगे—॥२४॥                         | हो जायँ, किंतु पतिव्रताका शाप कभी नष्ट नहीं होता॥ ३७॥     |
| <b>धर्म बोले</b> —हे मात:! हे सति! आप मुझे              | हे देवराज! आप सत्ययुगमें अपने चारों पैरोंसे सभी           |
| ज्ञानियोंके गुरुओंका भी गुरु तथा परायी स्त्रीमें सर्वदा | समय पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान दिन–रात शोभित             |
| मातृबुद्धि रखनेवाला समझें॥ २५॥                          | रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जायँगे, तब तो सृष्टिका ही        |
| मैं आपके मनोभावकी परीक्षा लेनेके लिये आपके              | नाश हो जायगा। किंकर्तव्यविमूढ़ होकर मैंने यह झूठा         |
| पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु             | शाप दे दिया है॥ ३८-३९॥                                    |
| हे साध्वि! विधिसे प्रेरित होकर आपने [शाप देकर] मेरा     | हे सुरोत्तम! हे विभो! [अब आप मेरे शापकी                   |
| गर्व नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई            | व्यवस्था सुनिये।] त्रेतायुगमें आपका एक पाद, द्वापरमें     |
| विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकारका शासन               | दो पाद और कलियुगमें तीन पाद नष्ट होगा और कलिके            |
| उन्मार्गगामियोंके लिये ईश्वरद्वारा निर्मित है॥ २६-२७॥   | अन्तमें आपके सभी पाद नष्ट हो जायँगे। तदनन्तर              |
| जो स्वयं सबको महान् सुख-दु:ख देनेवाले हैं               | सत्ययुग आनेपर आप: पुन: पूर्ण हो जायँगे॥ ४०-४१॥            |
| और सम्पत्ति तथा विपत्ति देनेमें समर्थ हैं, उन शिवके     | सत्ययुगमें आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगोंमें          |
| प्रति नमस्कार है। जो शत्रु, मित्र, प्रीति तथा कलहका     | युग-व्यवस्थानुसार आप कहीं-कहीं जैसे-तैसे घटते-            |
| विधान करनेमें और सृष्टिका सृजन एवं संहार करनेमें        | बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिये सुखदायक          |
| समर्थ हैं, उन शिवको नमस्कार है॥२८-२९॥                   | हो। हे विभो! अब मैं अपने पतिकी सेवाके लिये जा             |
| जिन्होंने पूर्वकालमें दूधको शुक्लवर्णका बनाया,          | रही हूँ और आप अपने घर जायँ॥४२-४३॥                         |
| जलमें शैत्य उत्पन्न किया और अग्निको दाहकता–शक्ति        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे ब्रह्मपुत्र नारद! पद्माके इस    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-वचनको सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गये और इस प्रकार भी अधिक गुणवान् उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए॥५३-५४॥ कहनेवाली उस साध्वीसे कहने लगे—॥४४॥ स्त्री एवं पुरुषोंको सुख देनेवाली सारी सम्पत्ति उनके धर्म बोले—हे पतिव्रते! तुम धन्य हो, तुम पतिभक्त पास हो गयी, जो सब प्रकारके आनन्दको बढानेवाली हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वर स्वीकार करो। तुम्हारा और इस लोक तथा परलोकमें कल्याणकारिणी हुई॥ ५५॥ स्वामी तुम्हारी रक्षा करनेके कारण युवा हो जाय। तुम्हारा हे शैलेन्द्र! उन दोनों स्त्री-पुरुषोंका यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे पति रतिमें शूर, धार्मिक, रूपवान्, गुणवान्, वक्ता और सदा स्थिर यौवनवाला हो॥ ४५-४६॥ अत्यन्त आदरपूर्वक सुना॥५६॥ हे शुभे! वह मार्कण्डेयसे भी बढ़कर चिरंजीवी हो, अत: आप इस चरित्रको जानकर अपनी कन्या पार्वतीको शिवजीको प्रदान कीजिये और हे शैलेन्द्र! कुबेरसे भी अधिक धनवान् तथा इन्द्रसे भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णुके समान शिवभक्त, कपिलके अपनी स्त्री मेनाके सहित अपना हठ छोड दीजिये॥५७॥ समान सिद्ध, बुद्धिमें बृहस्पतिके समान तथा समदर्शितामें एक सप्ताह बीतनेपर एक दुर्लभ उत्तम शुभयोग ब्रह्मदेवके समान हो॥४७-४८॥ आ रहा है। उस लग्नमें लग्नका स्वामी स्वयं अपने घरमें तुम जीवनपर्यन्त स्वामीके सौभाग्यसे संयुक्त रहो स्थित है और चन्द्रमा भी अपने पुत्र बुधके साथ स्थित और हे सुभगे! हे देवि! तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे॥ ४९॥ रहेगा। चन्द्रमा रोहिणीयुक्त होगा, इसलिये चन्द्र तथा तुम अपने पतिसे भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान् तारागणोंका योग भी उत्तम है। मार्गशीर्षका महीना है. दस पुत्रोंकी माता होओगी, इसमें सन्देह नहीं है॥५०॥ उसमें भी सर्वदोषविवर्जित चन्द्रवारका दिन है, वह लग्न हे साध्व ! तुम्हारे घर नाना प्रकारकी सम्पत्तिसे पूर्ण, सभी उत्तम ग्रहोंसे युक्त तथा नीच ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित निरन्तर प्रकाशयुक्त तथा कुबेरके भवनसे भी श्रेष्ठ हों॥ ५१॥ है। उस शुभ लग्नमें बृहस्पति उत्तम सन्तान तथा पतिका विसष्ठ बोले-हे गिरिश्रेष्ठ! इस प्रकार कहकर सौभाग्य प्रदान करनेवाले हैं॥५८-६०॥ धर्मराज चुप होकर खडे हो गये और वह भी उनकी हे पर्वत! [ऐसे शुभ लग्नमें] अपनी कन्या मूल प्रदक्षिणाकर उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गयी॥५२॥ प्रकृतिरूपा ईश्वरी जगदम्बाको जगत्पिता शिवजीके लिये धर्मराज भी [पद्माको] आशीर्वाद देकर अपने घर प्रदान करके आप कृतार्थ हो जायँगे॥६१॥ चले गये और वे प्रत्येक सभामें प्रसन्न मनसे पद्माकी प्रशंसा ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] यह कहकर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मुनिशार्दूल वसिष्ठजी अनेक लीला करनेवाले प्रभु करने लगे। तदनन्तर वह [पद्मा] अपने युवा स्वामीके साथ नित्य एकान्तमें रमण करने लगी। बादमें उसके पतिसे | शिवका स्मरण करके चुप हो गये॥६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पद्मापिप्पलादचरितवर्णन नामक पैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३५॥ छत्तीसवाँ अध्याय सप्तर्षियोंके समझानेपर हिमवान्का शिवके साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना, सप्तर्षियोंद्वारा शिवके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त बताकर अपने धामको जाना ब्रह्माजी बोले—वसिष्ठजीकी बात सुनकर अपने | गन्धमादन! हे मन्दर! हे मैनाक! हे विन्ध्य! हे पर्वतेश्वरो! आप सब लोग मेरी बात सुनें। वसिष्ठजी गणों एवं भार्यासहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतोंसे कहने लगे—॥१॥ ऐसा कह रहे हैं। अब मुझको क्या करना चाहिये। इस

**हिमालय बोले**—हे गिरिराज मेरो! हे सह्य! हे | सम्बन्धमें आपलोग विचार करें और मनसे सब बातोंका

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३६ ] * हिमवान्का शिवके साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना * ३९९<br><u>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ</u> |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि                                                                                           | शिखरोंसे ऊँचे होनेके कारण आपके शिखरोंकी श्रेष्ठता     |
| वे पर्वत भलीभाँति निर्णय करके प्रेमपूर्वक हिमालयसे                                                                                         | है, उसी प्रकार आप भी सम्पूर्ण पर्वतोंके अधिपति होनेके |
| कहने लगे—॥४॥                                                                                                                               | कारण सबसे उत्तम हैं तथा धन्य हैं॥१५-१६॥               |
| <b>पर्वत बोले</b> —इस समय बहुत विचार करनेकी                                                                                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर निर्मल मनवाले   |
| आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग!                                                                                        | मुनियोंने हाथसे स्पर्श करके कन्याको आशीर्वाद दिया     |
| यह [कन्या] देवताओंके कार्यके लिये ही उत्पन्न हुई                                                                                           | कि शिवको सुख देनेवाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो।        |
| है। इसका अवतार ही जब शिवके लिये हुआ है, तो                                                                                                 | जिस प्रकार शुक्लपक्षका चन्द्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार  |
| इसे शिवजीको ही देना चाहिये। इसने रुद्रकी आराधना                                                                                            | तुम्हारे गुणोंकी वृद्धि हो॥१७-१८॥                     |
| की है और रुद्रने इसे स्वीकृति भी दी है॥५-६॥                                                                                                | इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियोंने प्रसन्नतापूर्वक       |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —मेरु आदि पर्वतोंकी यह बात                                                                                           | हिमालयको [ आशीर्वाद रूपमें] फूल तथा फल अर्पित करके    |
| सुनकर हिमालयको बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी                                                                                             | विश्वास उत्पन्न कराया॥ १९॥                            |
| मन-ही-मन हँसने लगीं। अरुन्धतीने [शिव-पार्वतीके                                                                                             | परम पतिव्रता सुमुखी अरुन्धतीने शिवजीके गुणोंसे        |
| विवाहके लिये] अनेक प्रकारके वचनों तथा विविध                                                                                                | मेनाको प्रलोभित किया॥ २०॥                             |
| इतिहासोंसे उन मेनाको समझाया॥७-८॥                                                                                                           | तदनन्तर हिमालयने दाढ़ीमें हरिद्रा तथा कुंकुमसे मार्जन |
| तब शैलपत्नी मेना सब कुछ समझ गयीं और                                                                                                        | किया और लौकिकाचारपूर्वक सारा मंगल किया॥ २१॥           |
| प्रसन्नचित्त हो गयीं। उन्होंने मुनियों, अरुन्धती तथा                                                                                       | तदनन्तर चौथे दिन शुभ लग्नका निश्चयकर परस्पर           |
| हिमालयको भोजन कराकर स्वयं भोजन किया॥९॥                                                                                                     | सन्तुष्ट हो वे [मुनिगण] शिवजीके पास गये॥ २२॥          |
| तदनन्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियोंकी सेवा करके                                                                                          | वहाँ जाकर शिवजीको प्रणामकर अनेक सूक्तोंसे उनकी        |
| प्रसन्नचित्त और भ्रमरहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक                                                                                   | स्तुतिकर वे वसिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे॥ २३॥         |
| कहने लगे—॥१०॥                                                                                                                              | <b>ऋषि बोले</b> —हे देवदेव!हे महादेव!हे परमेश्वर!     |
| <b>हिमालय बोले</b> —हे महाभाग्यवान् सप्तर्षिगण!                                                                                            | हे महाप्रभो! आपके सेवक हम लोगोंने जो किया है,         |
| आपलोग मेरी बात सुनिये, मैंने शिवा और शिवजीका                                                                                               | उस बातको प्रेमसे सुनिये॥ २४॥                          |
| सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा सन्देह दूर हो                                                                                        | हे महेशान! हमलोगोंने इतिहासपूर्वक अनेक प्रकारके       |
| गया है। मेरा यह शरीर, पत्नी मेना, पुत्री, पुत्र, ऋद्भि,                                                                                    | उत्तम वचनोंसे पर्वतराज [हिमालय] तथा मेनाको बहुत       |
| सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब                                                                                               | समझाया, जिससे वे समझ गये, अब उन्हें सन्देह नहीं       |
| शिवका ही है, इसमें सन्देह नहीं है॥११-१२॥                                                                                                   | रहा। गिरीन्द्रने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह   |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उन्होंने इस प्रकार कहकर उस                                                                                          | पार्वती आपकी है। अब आप अपने गणों तथा देवताओंको        |
| पुत्रीकी ओर आदरपूर्वक देखकर उसके अंगोंको                                                                                                   | लेकर विवाहके लिये चलिये॥ २५-२६॥                       |
| [अलंकारोंसे] सुसज्जितकर उसे ऋषियोंकी गोदमें बैठा                                                                                           | हे महादेव! हे प्रभो! आप शीघ्र ही विवाहके लिये         |
| दिया। तदनन्तर शैलराजने पुनः प्रेमसे ऋषियोंसे कहा—                                                                                          | हिमालयके घर चलिये तथा सन्तान-उत्पादनके लिये           |
| मुझे शंकरका यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने                                                                                         | रीतिके अनुसार पार्वतीसे विवाह कीजिये॥ २७॥             |
| निश्चय किया है॥१३-१४॥                                                                                                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उनकी यह बात सुनकर शिवजी        |
| ऋषि बोले—हे गिरे! भगवान् शंकर ग्रहीता                                                                                                      | प्रसन्नचित्त हो गये और लौकिकाचारमें तत्पर होकर        |
| होनेके कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देनेके कारण                                                                                           | हँसते हुए इस प्रकार कहने लगे—॥ २८॥                    |
| दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं, अब इससे उत्तम और                                                                                      | <b>महेश बोले</b> —हे महाभाग! मैंने तो विवाह न         |

देखा है और न सुना है, आपलोग ही जैसी विधि देखे – सभी ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा—इन सबको तथा अन्य लोगोंको आदरपूर्वक यहाँ बुलाइये। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें सुनकर वे देवाधिदेव सदाशिवसे हँसते हुए कहने लगे—॥३०॥

ऋषि बोले—हे प्रभो! आप समाजसहित विष्णुको विशेष रूपसे शीघ्र बुलाकर पुत्रसहित ब्रह्माजी, इन्द्रदेव, प्रसन्तापूर्वक अपने स्थानको चले गये॥३४॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें सप्तर्षिवचन नामक छत्तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥३६॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

#### सैंतीसवाँ अध्याय

#### हिमालयद्वारा विवाहके लिये लग्नपत्रिकाप्रेषण, विवाहकी सामग्रियोंकी तैयारी तथा अनेक

### पर्वतों एवं नदियोंका दिव्य रूपमें सपरिवार हिमालयके घर आगमन

#### **नारदजी बोले**—हे तात! हे महाप्राज्ञ! हे प्रभो! अब आप कृपाकर मुझे यह बताइये कि उन सप्तर्षियोंके

चले जानेके बाद हिमालयने क्या किया?॥१॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! अरुन्धतीसहित उन

सप्तर्षियोंके चले जानेपर हिमालयने जो किया, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज

हिमालय प्रिय पुत्रोंसहित अपने मेरु आदि बन्धुओंको बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए॥ २-३॥ उनसे आज्ञा लेनेके बाद हिमालयने प्रीतिपूर्वक

अपने पुरोहित गर्गजीसे लग्नपत्रिका लिखवायी और उन्होंने प्रसन्न मनवाले अपने सेवकोंसे अनेक प्रकारकी

सामग्रियों तथा उस लग्नपत्रिकाको बड़े प्रेमसे शिवजीके पास भिजवाया॥४-५॥ उन लोगोंने कैलासपर शिवजीके समीप जाकर

उन लागान कलासपर ाशवजाक समाप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की ॥ ६ ॥ भगवान् सदाशिवने उन लोगोंका विशेष रूपसे

यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग

हिमालयके पास लौट आये। हिमालय भी शिवजीके द्वारा विशेष रूपसे सम्मानित हुए हर्षित लोगोंको देखकर मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो गये॥७-८॥ तत्पश्चात् उन्होंने भी अनेक देशोंमें रहनेवाले अपने

सम्बन्धियोंको बड़े प्रेमके साथ सुखदायक निमन्त्रण

भेजा। उसके बाद उन्होंने आदरसे उत्तम अन्न तथा

एकत्रित कीं ॥ ९-१० ॥ उन्होंने चावल, चिउड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमकका पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दहीकी वापी बनवाकर उन्होंने

जौ आदिका आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिक, शर्कराका प्रभूत-संग्रह करवाया और अमृतके समान स्वादिष्ट इक्षुरसकी वापी बनवा दी तथा मक्खन, आसवोंका समूह एवं महास्वादिष्ट पक्वान्नों एवं रसोंका ढेर लगवा दिया॥ ११—१४॥

शिवजीके गणों तथा देवताओंके लिये हितकारक अनेक प्रकारके व्यंजन, वस्तुएँ तथा अग्निसे पवित्र किये गये अनेक प्रकारके बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकारकी मणियाँ, रत्न, सुवर्ण तथा चाँदी—इन द्रव्योंको तथा अन्य

विवाहके लिये अनेक प्रकारकी उपयोगी सामग्रियाँ

श्रीशिवमहाप्राण-

वस्तुओंको विधिपूर्वक एकत्रित करके गिरिराजने मंगलदायक दिनमें मंगलाचार प्रारम्भ किया। पर्वतोंकी स्त्रियाँ पार्वतीका संस्कार करने लगीं। वे स्वयं अनेक प्रकारके आभूषणोंसे

सुसज्जित होकर प्रसन्नतापूर्वक मंगलाचार करने लगीं।

नगरमें रहनेवाली द्विजस्त्रियाँ भी प्रसन्न होकर उत्सव

मंगलाचारकर बन्धुवर्गींके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे।

तथा मंगलाचारके साथ अनेक प्रकारके लोकाचार करने लगीं॥१५—१८<sup>१</sup>/२॥ हिमालय भी प्रसन्नचित्त होकर प्रेमके साथ समस्त

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३७] * हिमालयद्वारा विवाहके लिये लग्नपत्रिकाप्रेषण * ४०१ |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| **************************************                                            |                                                            |  |
| इसी बीच निमन्त्रित उनके सभी बान्धव अपनी स्त्रियों,                                | लेकर आनन्दित होकर हिमालयके घर आये॥ ३४–३५॥                  |  |
| पुत्रों तथा सेवकोंसहित प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ गये। हे                             | त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरि, गोकामुख तथा            |  |
| देवर्षे! अब उन पर्वतोंका आगमन आदरपूर्वक सुनिये।                                   | नारद—ये पर्वत भी हिमालयके घर आये। पर्वतश्रेष्ठ             |  |
| मैं शिवजीकी प्रीति बढ़ानेके लिये संक्षेपसे इसका वर्णन                             | विन्ध्य भी अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर अपने स्त्री-          |  |
| कर रहा हूँ॥१९—२१ <sup>१</sup> / <sub>२</sub> ॥                                    | पुत्रोंसहित नाना प्रकारकी सम्पत्तिसे युक्त हो हिमालयके     |  |
| सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान् देवालय नामक                                    | घर आये॥ ३६-३७॥                                             |  |
| पर्वत सुन्दर वेषसे अलंकृत होकर दिव्य रूप धारणकर                                   | महाशैल कालंजर अपने अनेक गणोंके साथ प्रसन्नता-              |  |
| अनेक प्रकारके रत्नोंसे देदीप्यमान अपने समाज तथा                                   | पूर्वक हिमालयके घर आये। कैलास नामक महापर्वत भी             |  |
| कुटुम्बके साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नोंको                                   | बड़ी प्रसन्नताके साथ कृपापूर्वक हिमालयके घर आये। वे        |  |
| लेकर हिमालयके यहाँ पहुँचे। सम्पूर्ण शोभासे संयुक्त                                | सभी पर्वतोंकी अपेक्षा अधिक शोभासम्पन्न थे॥ ३८-३९॥          |  |
| मन्दराचल अनेक प्रकारके उत्तम उपहारोंको लेकर                                       | हे नारद! इसी प्रकार अन्य द्वीपोंमें रहनेवाले तथा           |  |
| अपनी स्त्री तथा पुत्रोंसहित हिमालयके पास गये।                                     | भारतवर्षमें रहनेवाले जो अन्य पर्वत थे, वे सब हिमालयके      |  |
| उदारबुद्धिवाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान्                              | घर आये। हे मुने! हिमालयने जिन पर्वतोंको पहले ही प्रेमसे    |  |
| शोभासे युक्त हो विविध प्रकारकी भेंटसामग्री लेकर                                   | आमन्त्रित किया था, वे सभी यह सोचकर कि यह शिवा-             |  |
| प्रसन्नतापूर्वक हिमालयके निकट आये। उसी प्रकार                                     | शिवका विवाह है, प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आये॥ ४०-४१॥           |  |
| हर्षोल्लाससे समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकारके उत्तम                                 | शिवा-शिवका विवाह हो रहा है—यह जानकर                        |  |
| रत्न तथा मणियोंको लेकर अत्युत्तम परिवारके साथ                                     | उस समय शोणभद्रादि सभी नद अनेक शोभासे युक्त                 |  |
| आये। मलयाचल भी आदरपूर्वक अत्यन्त दिव्य रचनासे                                     | होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये॥४२॥                     |  |
| युक्त हो बहुत-सी सेना तथा परिवारसहित हिमालयके                                     | शिवा-शिवका विवाह हो रहा है—यह जानकर सभी                    |  |
| यहाँ आये। हे तात! दर्दर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो                                  | नदियाँ दिव्य रूप धारण करके नाना भाँतिके अलंकारोंसे         |  |
| अपनी पत्नीके साथ महान् शोभासे युक्त होकर हिमालयके                                 | युक्त हो प्रेमपूर्वक वहाँ आयीं। शिवा-शिवका विवाह हो        |  |
| घर शीघ्र पहुँचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित्त होकर अपने                             | रहा है—यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्री तथा           |  |
| परिवारजनोंके साथ हिमालयके घर आये। इसी प्रकार                                      | वेणिका हिमालयके यहाँ आयीं॥४३-४४॥                           |  |
| महाभाग्यवान् गन्धमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियोंके                              | शिवा-शिवका विवाह हो रहा है—यह जानकर                        |  |
| साथ प्रसन्नतासे हिमालयके घर आये। महान् ऐश्वर्यसे                                  | गंगाजी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक           |  |
| समन्वित होकर करवीर तथा पर्वतश्रेष्ठ महेन्द्र भी                                   | प्रकारके आभूषणोंसे सुसज्जित हो वहाँ आयीं॥४५॥               |  |
| हिमालयके घर आये॥२२—३१॥                                                            | शिवा-शिवका विवाह हो रहा है—यह जानकर                        |  |
| अनेक प्रकारकी शोभासे सम्पन्न पारियात्र भी प्रसन्न-                                | सरिताओंमें श्रेष्ठ, अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाली, रुद्रकी |  |
| चित्त होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियोंको साथ लेकर                            | कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेमसे शीघ्र वहाँ आ गयीं॥ ४६॥        |  |
| मणि तथा रत्नोंकी खानसे युक्त हो हिमालयके पास गये।                                 | उस समय हिमालयके यहाँ आये हुए उन सभी                        |  |
| गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकोंको लेकर                           | लोगोंसे वह दिव्य तथा सभी शोभासे युक्त पुरी भर गयी।         |  |
| अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवारसहित प्रसन्न हो भेंटसामग्रीसे                        | वह महोत्सवसे युक्त हो गयी, उसमें नाना प्रकारके केतु,       |  |
| युक्त हो आदरपूर्वक हिमालयके घर गये॥ ३२-३३॥                                        | ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे, नाना प्रकारके              |  |
| पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाजसहित बड़े आदरके                                      | वितानोंसे सूर्यका प्रकाश रुक गया और वह पुरी रंग-           |  |
| साथ बहुत-सी भेंट-सामग्री लेकर हिमालयके पास आये।                                   | बिरंगे रत्नोंकी छटासे पूर्ण हो गयी॥४७–४८॥                  |  |
| नीलपर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्रके साथ बहुत–सा द्रव्य                            | हिमालयने भी प्रभूत आदरके साथ अत्यन्त प्रेमपूर्वक           |  |

उन स्त्रियों तथा पुरुषोंका यथोचित सम्मान किया। निवास प्रदान किया और अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे उन्होंने सभी लोगोंको अलग-अलग उत्तम स्थानोंपर वन्हें पूर्णरूपसे सन्तुष्ट किया॥४९-५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें लग्नपत्रसम्प्रेषणसामग्रीसंग्रह-शैलागमनवर्णन नामक सैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३७।। अड़तीसवाँ अध्याय हिमालयपुरीकी सजावट, विश्वकर्माद्वारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

## निवासके लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करना

ब्रह्माजी बोले—हे मुनिसत्तम! इसके बाद कहीं पुरुषोंके साथ नाचती हुई स्त्रियोंके चित्र

हिमालयने प्रसन्न होकर महोत्सवसम्पन्न अपने नगरको

विचित्र प्रकारसे सजाया॥१॥

उन्होंने सभी मार्गोंपर जलका छिड़काव कराया और

सभी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धिसे नगरको अलंकृतकर प्रत्येक

द्वारको केलेके खम्भे तथा मंगलद्रव्योंसे सुसज्जित किया॥ २॥ आँगनमें केलेके खम्भे लगवाये गये। रेशमी धागोंमें

आमका पल्लव बाँधकर बंदनवार, जिसमें मालतीकी बनायी गयी थी॥१४॥ माला बँधी हुई थी, लटकाया गया और उस आँगनको चारों दिशाओंमें कल्याणकारी मंगलद्रव्योंसे सुशोभित पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारोंसे समन्वित अश्व तथा

किया गया। पर्वतराजने महाप्रभावशाली गर्गाचार्यके आज्ञानुसार अपनी कन्याके विवाहके निमित्त परम

प्रसन्नतासे युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकारके मंगलद्रव्य एकत्रित किये॥ ३—५॥

उन्होंने विश्वकर्माको आदरपूर्वक बुलाकर विस्तृत

मण्डप तथा मनोहर वेदिका आदिका निर्माण कराया॥६॥

अनेक लक्षणोंसे युक्त तथा अनेक आश्चर्योंसे परिपूर्ण था। स्थावर चित्रकी रचना जंगमके सदृश ही होनेसे वह मण्डप चारों ओर अद्भुत पदार्थींसे परिपूर्ण हो गया॥७-८॥

हे देवर्षे! वह [मण्डप] दस हजार योजन लम्बा,

स्थावर रचनाने विशेष रूपसे जंगमको तथा जंगम रचनाने स्थावर रचनाको पराजित कर दिया था॥९॥

जलकी रचनासे स्थलभूमि जीत ली गयी। बड़े-बडे विशेषज्ञोंको भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल

है और कहाँ स्थल है॥१०॥

कहींपर कृत्रिम सिंह तथा सारसोंकी पंक्ति बनी हुई

थी तथा कहीं अत्यन्त मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे॥ ११॥

विमान रखा हुआ था॥१८-१९॥ द्वारके बायें भागमें शुद्ध काश्मीरी रंगके चार

जैसे प्रतीत होते थे॥ १५-१६॥

दाँतवाले दो हाथी बनाये गये थे, जो महाकान्तिमान् तथा

साठ वर्षके थे और एक-दूसरेसे भिड़े हुए थे॥ २०॥

बनाये गये थे, वे कृत्रिम स्त्रियाँ अपनी दृष्टिसे देखते हुए

स्थावर होकर भी जंगमके सदृश प्रतीत होते थे॥ १३॥

लक्ष्मीके समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजेपर

गजारोहियोंसे युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथीसे युक्त रथ समतामें किसी प्रकार जीवधारीसे कम न थे। अनेक

प्रकारके वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम-

मुनियोंको मोहित करनेके लिये यह सब किया था॥ १७॥

उज्ज्वल नन्दीका चित्र बनाया गया था, वह साक्षात्

नन्दीके ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य, रत्नजटित

एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरोंसे शोभायमान पुष्पक

हे मुने! उन प्रसन्नचित्त विश्वकर्माने देवताओं और

हे मुने! महाद्वारपर शुद्ध स्फटिकके समान अत्यन्त

इसी प्रकार हाथमें धनुष धारण किये मनोहर द्वारपाल

क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई सर्वलक्षणयुक्त साक्षात्

अलंकृत हाथी वास्तविक हाथीके समान दिखायी

पुरुषोंको मानो मोह रही थीं॥१२॥

उसी प्रकार सूर्यके समान महाकान्तिमान् तथा दिव्य दो घोड़े भी बनाये गये थे, जो चँवरों तथा दिव्य अलंकारोंसे सुसज्जित थे॥ २१॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

| विश्वकर्माने श्रेष्ठ रत्नोसे विभूषित यथार्थ रूपवाले                       | उन्होंने ब्रह्मांके निवासके लिये क्षणभरमें परम              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| सभी लोकपालों तथा देवताओंको बनाया था॥२२॥                                   | दीप्तिसे युक्त अद्भुत सत्यलोककी रचना कर डाली॥ ३१॥           |  |
| इसी प्रकार तपोधन भृगु आदि ऋषियों, अन्य                                    | उसी प्रकार उन्होंने विष्णुके लिये वैकुण्ठ नामक              |  |
| उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगोंके भी चित्रोंका                          | स्थान क्षणमात्रमें बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा         |  |
| निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि                        | नाना प्रकारके आश्चर्यसे युक्त था॥३२॥                        |  |
| पार्षदोंके साथ इस प्रकारके बनाये गये थे कि उनको                           | उन विश्वकर्माने सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त, अत्यन्त           |  |
| देखनेसे महान् आश्चर्य प्रतीत हो रहा था॥ २३-२४॥                            | अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इन्द्रभवनका निर्माण किया॥ ३३॥       |  |
| हे नारद! इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं                               | उसी प्रकार उन्होंने लोकपालोंके लिये सुन्दर, दिव्य,          |  |
| परिवारके साथ सूक्तपाठ करते हुए मुझ ब्रह्माके चित्रका                      | अद्भुत तथा महान् गृहोंकी प्रीतिपूर्वक रचना की॥ ३४॥          |  |
| भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्माने ऐरावतपर चढ़े                        | उन्होंने अन्य देवताओंके लिये क्रमश: विचित्र                 |  |
| हुए अपने दलसहित इन्द्रका निर्माण किया था, जो                              | गृहोंकी रचना की। शिवजीसे वर प्राप्त करनेके कारण             |  |
| पूर्णचन्द्रके समान प्रकाशित हो रहे थे॥२५–२६॥                              | महाबुद्धिमान् विश्वकर्माने क्षणभरमें शिवजीकी प्रसन्नताके    |  |
| हे देवर्षे! बहुत कहनेसे क्या लाभ? विश्वकर्माने                            | लिये सारे स्थानका निर्माण किया॥ ३५-३६॥                      |  |
| हिमालयसे प्रेरित होकर सम्पूर्ण देवसमाजकी शीघ्र ही                         | उन्होंने शिवलोकमें रहनेवाले, परम उज्ज्वल, महान्             |  |
| रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूपसे युक्त, देवताओंको                        | प्रभावाले, श्रेष्ठ देवताओंसे पूजित, गिरीशके चिह्नोंसे युक्त |  |
| मोहित करनेवाले तथा अनेक आश्चर्योंसे परिपूर्ण उस विशाल                     | तथा शोभासम्पन्न शिवगृहका निर्माण किया॥ ३७॥                  |  |
| मण्डपका निर्माण विश्वकर्माने किया॥ २७–२८॥                                 | उन विश्वकर्माने शिवजीकी प्रसन्नताके लिये इस                 |  |
| इसके अनन्तर महाबुद्धिमान् विश्वकर्माने हिमालयकी                           | प्रकारकी विचित्र, परम आश्चर्यसे युक्त तथा परमोज्ज्वल        |  |
| आज्ञा पाकर देवताओं आदिके निवासके लिये यत्नपूर्वक                          | रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार                 |  |
| उनके लोकोंकी रचना की॥ २९॥                                                 | करके वे हिमालय अत्यन्त प्रेमसे शिवके आगमनकी                 |  |
| विश्वकर्माने देवताओंको सुख देनेवाले, अत्यधिक                              | प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षे! मैंने हिमालयका आनन्ददायक    |  |
| प्रभावाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचोंका भी                           | वृत्तान्त पूर्ण-रूपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना          |  |
| निर्माण किया॥ ३०॥                                                         | चाहते हैं ?॥ ३८—४०॥                                         |  |
|                                                                           | इसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें मण्डपादिरचनावर्णन            |  |
| नामक अड़तीसवाँ अध                                                         | याय पूर्ण हुआ॥ ३८॥                                          |  |
|                                                                           |                                                             |  |
| उनतालीसवाँ अध्याय                                                         |                                                             |  |
| भगवान् शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा |                                                             |  |
| शिवका मंगलाचार एवं ग्रहपूजन आ                                             | दि करके कैलाससे बाहर निकलना                                 |  |
| <b>नारदजी बोले</b> —हे विष्णुशिष्य! हे महाप्राज्ञ! हे                     | किया ? परमात्मा शिवजीकी वह दिव्य कथा सुनाइये॥ ३॥            |  |
| तात ! हे विधे ! आपको प्रणाम है । हे कृपानिधे ! हमलोगोंने                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे वत्स! हे महाप्राज्ञ! महादेवजीने   |  |
| आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिवजीके वैवाहिक                           | मंगलपत्रिका प्राप्त करनेके पश्चात् जो किया, भगवान्          |  |
| चरित्रको सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब                          | शंकरके उस यशको सुनिये॥४॥                                    |  |
| प्रकारकी पापराशिका विनाश करनेवाला है ॥ १-२ ॥                              | विभु शिवजी प्रसन्नतापूर्वक मंगलपत्रिका ग्रहणकर              |  |
| मंगलपत्रिका प्राप्त करनेके बाद महादेवजीने क्या                            | जोरसे हँसे और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर उन लग्नपत्रिका     |  |

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३९ ] \* भगवान् शिवका सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना \*

| ४०४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| **********************************                     | **************************************                      |
| लानेवालोंका बड़ा स्वागत-सम्मान किया॥५॥                 | प्रणाम करके यह वचन कहने लगे—॥१७॥                            |
| उन्होंने उस लग्नपत्रिकाको सम्यक् पढ़कर विधि-           | <b>नारदजी बोले</b> —आपका यह व्रत है कि आप                   |
| विधानसे स्वीकार किया तथा उन लोगोंको आदरसे बहुत         | भक्तोंके अधीन रहते हैं और ऐसा सभीका मत भी है,               |
| सम्मानितकर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तर्षियोंसे कहा    | इसलिये आपने यह उचित ही किया; क्योंकि पार्वती यही            |
| कि आपलोगोंने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीकसे सम्पन्न     | चाहती भी थीं। हे विभो! अब मेरे योग्य जो कोई कार्य           |
| किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अत: मेरे      | हो, आप मुझे बताइये, आपको प्रणाम है, आप मुझे                 |
| विवाहमें आपलोग [अवश्य] आइयेगा॥६-७॥                     | अपना सेवक मानकर कृपा कीजिये॥१८-१९॥                          |
| शिवजीके इस प्रकारके वचनको सुनकर वे परम                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनीश्वर! जब आपने शिवजीसे         |
| प्रसन्न हो गये और उनको प्रणामकर तथा उनकी               | इस प्रकार कहा, तब भक्तवत्सल शिवजी प्रसन्नचित्त              |
| प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्यकी सराहना करते हुए       | होकर आदरपूर्वक आपसे कहने लगे—॥२०॥                           |
| अपने घर चले गये। हे मुने! तब महान् लीला करनेवाले,      | <b>शिवजी बोले</b> —हे मुने! आप मेरी ओरसे विष्णु             |
| देवताओंके सहित देवेश्वर प्रभु शिवजीने लौकिकाचारका      | आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगोंको भी चारों       |
| आश्रयण करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया॥८-९॥             | ओर निमन्त्रण दीजिये। मेरी आज्ञाको मानते हुए उपर्युक्त       |
| उस समय आप अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए              | सभी लोग उत्साह तथा शोभासे युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र       |
| बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये और हाथ जोड़कर सिर        | तथा गणोंके सहित इस विवाहमें आयें॥ २१-२२॥                    |
| झुकाकर विनम्रतासे उन्हें प्रणाम करते हुए बारम्बार 'जय' | हे मुने! जो इस विवाहोत्सवमें सम्मिलित नहीं                  |
| शब्दका उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने!      | होंगे, उन्हें मैं अपना नहीं मानूँगा, चाहे वे देवता ही क्यों |
| उसके बाद अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए शिवजीसे आज्ञा   | न हों॥ २३॥                                                  |
| प्रदान करनेके लिये आपने निवेदन किया॥ १०-११॥            | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! ईश्वरकी इस आज्ञाको          |
| हे मुनिवर! तब प्रसन्नचित्त होकर लौकिकी गतिको           | स्वीकार करके शिवप्रिय आपने शीघ्रतासे उन-उनके                |
| दिखाते हुए शुभ वचनोंसे आपको प्रसन्न करते हुए           | यहाँ जाकर सबको निमन्त्रण दे दिया॥ २४॥                       |
| शिवजी कहने लगे—॥१२॥                                    | हे नारद! इस प्रकार शिवजीके दूतका कार्य                      |
| शिवजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! मैं जो कहता हूँ,            | शीघ्रतासे सम्पन्नकर शिवजीके पास आकर आप मुनिवर               |
| उसे प्रेमपूर्वक सुनिये। आप मेरे परमप्रिय तथा           | उनकी आज्ञासे वहीं बैठ गये। शिवजी भी उन लोगोंके              |
| भक्तराजशिरोमणि हैं, इसलिये आपसे कहता हूँ॥१३॥           | आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह                  |
| आपकी आज्ञासे पार्वतीने जिस प्रकारकी महान्              | नृत्य-गान-पूर्वक उत्सव करने लगे॥ २५-२६॥                     |
| तपस्या की थी, उससे सन्तुष्ट होकर मैंने उसे पति         | इसी समय अत्यन्त सुन्दर वेश–भूषासे सुसिज्जत होकर             |
| बननेके लिये वरदान दे दिया है॥१४॥                       | भगवान् विष्णु अपने परिकरोंके साथ कैलास आये॥ २७॥             |
| मैं उसकी भक्तिके वशीभूत होकर अब विवाह करना             | वे अपनी भार्या तथा पार्षदोंके साथ भक्तिपूर्वक               |
| चाहता हूँ। सप्तर्षियोंने सारा कार्य सम्पन्न कर दिया है | प्रणामकर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो बैठ        |
| और विवाहका लग्न भी निश्चित कर दिया है॥१५॥              | गये। उसके बाद मैं भी अपने गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक        |
| हे नारद! वह विवाह आजके सातवें दिन होगा।                | कैलासपर्वतपर गया और प्रभुको प्रणाम करके अपने                |
| मैं लोकरीतिका आश्रय लेकर [वैवाहिक] महोत्सव             | गणोंसहित आनन्दित हो बैठ गया॥ २८-२९॥                         |
| करूँगा॥ १६॥                                            | इन्द्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा                      |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! इस प्रकार परमात्मा      | सेवकोंके सहित नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत हो            |
| शंकरका वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभुको          | उत्सव मनाते हुए वहाँ आये॥ ३०॥                               |

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ३९] * भगवान् शिवका सब दे      | वताओंको निमन्त्रण दिलाना * ४०५                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                | **************************************                      |
| इसी प्रकार निमन्त्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव        | विष्णुने भक्तिपूर्वक शिवजीको प्रणामकर उस प्रस्तावके         |
| एवं अन्य दूसरे लोग भी वहाँ आये॥३१॥                      | अनुरूप कहना प्रारम्भ किया॥४५॥                               |
| उस समय महेश्वरने वहाँ आये उन सभी देवता                  | विष्णु बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे                        |
| आदिका प्रसन्नतासे पृथक्-पृथक् सत्कार किया॥ ३२॥          | शरणागतवत्सल! आप अपने भक्तोंका मनोरथ पूर्ण                   |
| उस समय कैलासपर देवस्त्रियोंने यथायोग्य नृत्य            | करनेवाले हैं। अतः हे प्रभो! मेरा निवेदन सुनें॥ ४६॥          |
| आदि करना प्रारम्भ कर दिया तथा वहाँ अद्भुत एवं           | हे शम्भो! हे शंकर! आप गृह्यसूत्रकी विधिसे                   |
| महान् उत्सव होने लगा॥ ३३॥                               | गिरीशसुता देवी पार्वतीके साथ अपने विवाहका कर्म              |
| हे मुने! इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिवके              | कीजिये। हे हर! यदि आप गृह्यसूत्रकी विधिसे विवाहकर्म         |
| यहाँ आये हुए थे, वे सब शिवकी वरयात्राकी तैयारी          | करेंगे, तो सारे लोकमें इसी प्रकारसे विवाहकी विधि            |
| करानेके लिये प्रसन्नतासे निवास करने लगे॥ ३४॥            | प्रसिद्ध हो जायगी। हे नाथ! इस लोकमें आप अपने यशकी           |
| उस समय शिवजीकी आज्ञासे आये हुए सभी लोग                  | घोषणा करते हुए कुलधर्मके अनुसार मण्डपस्थापन तथा             |
| शिवजीके कार्यको यह मेरा ही कार्य है—ऐसा समझकर           | नान्दीमुख-कृत्य प्रसन्नतापूर्वक कीजिये॥४७—४९॥               |
| शिवकी सेवा करने लगे॥३५॥                                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विष्णुके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर |
| सप्तमातृकाओंने शिवजीके विवाहका दूलह वेष                 | परमेश्वर शंकरजीने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्माके द्वारा      |
| बड़े प्रेमसे शिवजीके अनुरूप सजाया॥ ३६॥                  | सम्पन्न करवाया। [हे नारद!] उन्होंने सारे अभ्युदयका          |
| हे मुनिश्रेष्ठ! परमेश्वर प्रभुकी इच्छासे ही उनके        | कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियोंके साथ       |
| स्वाभाविक वेषको भूषणोंसे सजाया गया॥ ३७॥                 | प्रेमपूर्वक सभी कृत्योंको पूरा किया॥ ५०-५१॥                 |
| सप्तमातृकाओंने मुकुटके स्थानपर चन्द्रमाको बाँध          | हे महामुने! कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, भागुरि,             |
| दिया। उनके ललाटमें रहनेवाला तीसरा नेत्र तिलकरूपसे       | गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय,    |
| शोभित किया गया॥ ३८॥                                     | शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग,           |
| हे मुने! नाना रत्नोंसे देदीप्यमान दो सर्प दोनों कानोंको | शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद,         |
| अलंकृत करनेवाले कुण्डलके रूपमें शोभित हुए॥ ३९॥          | कुशिक, कौत्स, शिष्योंके सहित व्यास—ये तथा अन्य              |
| उनके अंगमें निवास करनेवाले अन्य सर्प अनेक               | बहुत-से ऋषिगण शिवजीके समीप आये और मेरी प्रेरणासे            |
| रत्नोंसे युक्त आभूषणोंके समान सुशोभित हुए॥४०॥           | उन्होंने विधिवत् क्रिया सम्पन्न की॥५२—५५॥                   |
| उनके शरीरमें लगी हुई विभूति चन्दनादि पदार्थींसे         | वेद-वेदांगके पारगामी उन ऋषियोंने शिवजीका                    |
| उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुन्दर            | समस्त कौतुक-मंगलकर वेदरीतिके अनुसार उनकी                    |
| गजचर्म दिव्य दुकूलके समान हो गया॥४१॥                    | रक्षाका विधान किया। उन सम्पूर्ण ऋषियोंने ऋक्, यजु:,         |
| उस समय शिवजीका ऐसा सुन्दर रूप हो गया, जो                | साम एवं अन्य नाना प्रकारके रक्षोघ्नसूक्तोंसे अनेक           |
| अवर्णनीय था। वे साक्षात् ईश्वर हैं, अत: उन्होंने सभी    | प्रकारसे मंगलपाठ किये। उन्होंने विघ्नशान्तिके लिये          |
| ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव,        | मुझसे तथा श्रीशिवजीसे मण्डपस्थ देवताओं तथा समस्त            |
| नाग, पन्नग, अप्सराएँ तथा महर्षिगण उत्सवसे युक्त होकर    | ग्रहोंका पूजन करवाया॥५६—५८॥                                 |
| शिवजीके समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे॥ ४२-४३॥           | इस प्रकार शिवजीने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक                  |
| सभी लोग कहने लगे—हे महादेव! हे महेश्वर!                 | कुलाचार तथा वैदिक विधिका सम्पादनकर प्रसन्नतापूर्वक          |
| हिमालयपुत्री महादेवी पार्वतीसे विवाह करनेके लिये        | ब्राह्मणोंको प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और               |
| आप हम सभीके साथ कृपापूर्वक प्रस्थान करें॥ ४४॥           | ब्राह्मणोंको आगेकर सर्वेश्वर शिवजी अपने पर्वतोत्तम          |
| तदुपरान्त शिवतत्त्वको जाननेके कारण प्रसन्न चित्तवाले    | कैलाससे प्रसन्नतापूर्वक चले॥ ५९-६०॥                         |

लीला करनेमें प्रवीण वे शिवजी उन देवताओं तथा देवताओंने उस समय महेशकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणोंके साथ कैलासके बहिर्भागमें आकर प्रेमसे स्थित अनेक प्रकारके गाने-बजाने तथा नृत्य-सम्बन्धी अनेक हो गये॥६१॥ प्रकारके उत्सव किये॥६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें देवनिमन्त्रण, देवागमन, शिवयात्रावर्णन नामक उनतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३९॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

# चालीसवाँ अध्याय

#### शिवबरातकी शोभा, भगवान् शिवका बरात लेकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान

## ब्रह्माजी बोले—तदनन्तर भगवान् शम्भुने नन्दी

आदि सब गणोंको बुलाकर अपने साथ उन्हें वहाँ

चलनेकी आज्ञा दी॥१॥

शिवजी बोले-तुमलोग कुछ गणोंको यहीं रोककर

महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरीको चलो॥ २॥ ब्रह्माजी बोले-शिवजीकी आज्ञा पाकर सभी

गणेश्वर अपनी-अपनी टोली लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलने

लगे, मैं कुछ अंशमें उनका वर्णन करता हूँ—॥३॥

शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने एक करोड गणोंसहित

शिवजीके साथ हिमालयपुरीको चलनेके लिये उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज दस करोड़ गणोंके साथ

महान् उत्सवसे चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी आठ करोड़ गणोंके साथ चला॥४-५॥ गणनायक विशाख चार करोड गणोंके साथ तथा

गणश्रेष्ठ पारिजात नौ करोड़ गणोंके साथ चले॥६॥ श्रीमान् सर्वान्तक तथा विकृतानन साठ-साठ करोड़

गण लेकर चले। दुन्दुभ नामक गणनायक आठ करोड़ गणोंके साथ चला। हे मुने! कपाल नाम गणेश्वर पाँच

करोड गणोंके साथ और वीर सन्दारक छ: करोड गणोंको साथ लेकर चले॥७-८॥

कन्द्रक तथा कुण्डक एक-एक करोड़ गणोंके साथ और गणेश्वर विष्टम्भ आठ करोड गणोंके साथ चले॥९॥ हे मुनिसत्तम! पिप्पल नामक गणेश्वर एक सहस्रकोटि

गणोंके साथ और इतने ही गणोंके साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नतापूर्वक चले॥ १०॥

गणेश्वर आवेशन आठ करोड़ गणोंके साथ तथा

हे मुने! इसी प्रकार कुण्ड और पर्वतक बारह करोड गणोंको तथा वीर चन्द्रतापन आठ करोड गणोंको

साथ लेकर चले॥ १२॥ काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक सौ-सौ करोड गणोंको साथ लेकर चले॥ १३॥

इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्यमुधी तथा घनावह

एक-एक करोड गणोंको साथ लेकर चले॥ १४॥ सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक

गणराज सौ-सौ करोड गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमन्त्र करोडों-करोडों गणोंको लेकर तथा काकपादोदर एवं सन्तानक साठ करोड गणोंको लेकर चले॥१५-१६॥ महाबल नौ करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील

तथा पूर्णभद्र नब्बे करोड़ गणोंके साथ चले॥ १७॥ चतुर्वक्त्र सात करोड, करण बीस करोड तथा गणेश्वर नब्बे करोड़ गणोंके साथ चले॥ १८॥ इसी प्रकार हे नारद! यज्वाक्ष, शतमन्यु एवं

साथ पृथक्-पृथक् चले॥ १९॥ गणनायक काष्ठांगुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन

और वृषभ चौंसठ करोड़ गणोंके साथ चले॥ २०॥ हे मुने! तालकेतु, षण्मुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयंप्रभु, लोकान्तक, दीप्तात्मा,

[ श्रीशिवमहापुराण-

दैत्यान्तक, देव भृंगिरिटि, श्रीमान्, देवदेवप्रिय, अशनि, भानुक आदि चौंसठ हजार गणोंके साथ बड़े उत्साहसे

मेघमन्यु-ये सभी गणेश्वर नब्बे-नब्बे करोड़ गणोंके

शिवजीके विवाहके लिये उनके साथ चले॥ २१—२३॥ प्रमथगण सहस्रों भूतगणोंके साथ तथा तीन करोड़ अपने गणोंके साथ चले। वीरभद्र चौंसठ करोड गणोंके साथ

गणाधीश महाकेश सहस्र कोटि गणोंके साथ चले॥ ११॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४० ]                         | क्री शोभा ∗ ४०७                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| **************************************                 | **************************************                   |
| तथा तीन करोड़ रोमज प्रेतगणोंको साथ लेकर चले॥ २४॥       | प्रकारके करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे॥ ३८॥        |
| इसी प्रकार नन्दी आदि गणेश्वर भी एक सौ बीस हजार         | इन भूतगणोंको साथ लेकर भयानक मुखवाली                      |
| करोड़ गणोंसे युक्त होकर शंकरके उत्सवमें चले॥ २५॥       | उपद्रवकारिणी वह चण्डी कुतूहल करती हुई प्रसन्नतापूर्वक    |
| यह शंकरका विवाह-महोत्सव है—ऐसा जानकर                   | वहाँ गयी॥ ३९॥                                            |
| क्षेत्रपाल, भैरव करोड़-करोड़ गणोंके साथ प्रीतिपूर्वक   | उस चण्डीने रुद्रमें अनन्य प्रीति करनेवाले ग्यारह         |
| आये। ये गण तथा शिवके असंख्य गण जो अत्यन्त              | हजार करोड़ रुद्रगणोंको अपने पीछे कर लिया॥४०॥             |
| बलवान् थे, वे उत्साह तथा प्रीतिसे युक्त हो शिवजीके     | उस समय डमरूके शब्द, भेरियोंकी गड़गड़ाहट                  |
| विवाहोत्सवमें वहाँ गये॥ २६–२७॥                         | और शंखोंके नादसे तीनों लोक गूँज रहे थे॥४१॥               |
| इन सभी गणेश्वरोंके हजारों हाथ थे तथा वे सिरपर          | इसी प्रकार दुन्दुभिके निर्घोषसे बहुत बड़ा कोलाहल         |
| जटामुकुट धारण किये हुए थे। वे मस्तकपर चन्द्ररेखा       | हुआ, जो जगत्में मंगल करनेवाला तथा अमंगलका                |
| धारण किये हुए थे, नीले कण्ठसे युक्त थे तथा तीन         | विनाशक था। मुने! बरातमें गणोंके पीछे होकर सभी            |
| नेत्रोंवाले थे। वे सब आभूषणके रूपमें रुद्राक्ष धारण    | देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यन्त उत्कण्ठाके             |
| किये हुए थे। उत्तम भस्म लगाये हुए थे। हार, कुण्डल,     | साथ चलने लगे॥ ४२-४३॥                                     |
| केयूर तथा मुकुटसे अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु | हे मुने! बरातके मध्यभागमें बहुत बड़े छत्रसे              |
| तथा इन्द्रके समान अणिमादि गुणोंसे अलंकृत कोटि          | शोभित गरुड़ासनपर बैठे हुए भगवान् वैकुण्ठनाथ विष्णु       |
| सूर्यके समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभासे          | विविध प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होकर चल रहे             |
| समन्वित थे॥ २८—३०॥                                     | थे। उनके अगल-बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके             |
| हे मुने! इनमें कुछ पृथिवीपर, कुछ पातालमें चलनेवाले     | दोनों ओर चँवर डुलाये जा रहे थे॥ ४४-४५॥                   |
| तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्तस्वर्गमें विचरण           | विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा          |
| करनेवाले थे। हे देवर्षे! मैं बहुत वर्णन क्या करूँ, सभी | सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवारके     |
| लोकोंमें रहनेवाले वे सभी गणेश्वर शिवके विवाहका         | साथ मैं भी शिवजीकी सेवामें तत्पर हो मार्गमें शोभासम्पन्न |
| महोत्सव देखनेके लिये बड़े प्रेमसे आये॥ ३१-३२॥          | होकर चल रहा था। ऐरावत हाथीपर आरूढ़ देवराज                |
| इस प्रकार इन देवताओं तथा गणोंसे युक्त भगवान्           | इन्द्र अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होकर सेनाके       |
| सदाशिवने अपना विवाह करनेके लिये हिमालयके               | मध्यमें चलते हुए शोभा पा रहे थे॥ ४६—४८॥                  |
| नगरको प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर! जिस समय सर्वेश्वर    | उस समय विवाह देखनेकी उत्कण्ठासे बहुत-से                  |
| शिवजी देवताओं एवं गणोंके साथ विवाहके लिये चले,         | ऋषिगण भी मार्गमें जाते हुए शोभा पा रहे थे॥४९॥            |
| उस समयका वृत्तान्त सुनिये॥ ३३–३४॥                      | इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस,         |
| शत्रुओंको भय देनेवाली चण्डी रुद्रकी भगिनी बनकर         | भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुर, नारद, हाहा, हूहू आदि  |
| उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेमके साथ वहाँ आयी॥ ३५॥         | श्रेष्ठ गन्धर्व एवं किन्नरगण हर्षित होकर बाजा बजाते      |
| वह चण्डी प्रेतके आसनपर सवार थी; सर्पका                 | हुए चले॥५०-५१॥                                           |
| आभूषण पहने हुई थी और सिरपर महादेदीप्यमान               | सम्पूर्ण जगत्की माताएँ, देवकन्याएँ, गायत्री, सावित्री,   |
| जलपूर्ण कलश धारण किये हुई थी। वह अपने परिवारसे         | लक्ष्मी, अन्य देवस्त्रियाँ—ये सब तथा अन्य देवपत्नियाँ    |
| युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्रसे अग्निकी ज्वाला निकल     | और जगन्माताएँ शंकरजीका विवाह हो रहा है—ऐसा               |
| रही थी। वह बलशालिनी हर्षसे युक्त होकर नाना             | जानकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गयीं॥५२-५३॥                   |
| प्रकारके कुतूहल कर रही थी॥ ३६–३७॥                      | शुद्ध स्फटिकके समान सर्वसुन्दर वृषभ, जिसे वेदों,         |
| हे मुने! वहाँ विकृत वेष धारण किये हुए अनेक             | शास्त्रों तथा महर्षियोंने धर्म कहा है, उसपर सवार होकर    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-धर्मवत्सल भगवान् शिवजी सम्पूर्ण देवगणों तथा ऋषियोंसे | जाते हुए मार्गमें अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे॥ ५४-५६॥ सेवित हो मार्गमें चलते हुए अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे। हे नारद! इस प्रकार मैंने शिवजीके वरयात्रा-इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणोंके साथ अलंकृत हुए | प्रस्थानका आपसे वर्णन किया, अब हिमालयके नगरमें शिवजी पार्वतीसे विवाह करनेके लिये हिमाचलके घर बजो शिवचरित्र हुआ, उस वृत्तान्तको सुनिये॥५७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवयात्रावर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इकतालीसवाँ अध्याय नारदद्वारा हिमालयगृहमें जाकर विश्वकर्माद्वारा बनाये गये विवाहमण्डपका दर्शनकर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचनाका वर्णन करना तथ्ययुक्त वचन कहने लगे-॥१०॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! उसके बाद आपसमें विचार-विमर्शकर शंकरजीकी आज्ञा लेकर भगवान् विष्णुने हिमवान् बोले-हे नारद! हे महाप्राज्ञ! अभी पार्वतीके विवाहके लिये अपने गणों तथा बरातियोंको पहले आपको हिमालयके घर भेजा। हे नारद! भगवान् श्रीहरिकी प्रेमपूर्ण प्रेरणासे सर्वेश्वर शिवको प्रणामकर आप लेकर शिवजी नहीं आये हैं॥११॥ बरातसे आगे हिमालयके नगरको चले॥ १-२॥ हे नारद! आप उत्तम बुद्धिसे विश्वकर्मीके द्वारा रचित हे मुने! वहाँ जाकर आपने विश्वकर्माद्वारा रचित चित्र जानिये। हे देवर्षे! आप आश्चर्यका त्याग कीजिये, लज्जाकी मुद्रासे युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे स्वस्थ हो जाइये और शिवका स्मरण कीजिये॥१२॥ देखते ही आप विस्मित हो गये। हे महामुने! विश्वकर्माद्वारा आप मुझपर कृपाकर भोजन तथा विश्राम करके बनायी गयी अपनी मूर्तिको देखकर तथा विश्वकर्माका मैनाक आदि पर्वतोंके साथ शंकरके समीप जाना॥ १३॥ हे महामते! जिनके चरणकमलकी अर्चना देवता सारा चरित्र जानकर आप श्रान्त हो गये। तत्पश्चात् आपने स्वर्णकलशोंसे एवं केलेके खम्भोंसे अत्यन्त मण्डित तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिवकी प्रार्थनाकर रत्नचित्रित हिमालयके मण्डपमें प्रवेश किया॥ ३—५॥ आप इन पर्वतोंको साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियोंसहित वह मण्डप अति अद्भुत, नाना प्रकारके चित्रोंसे उन्हें यहाँ शीघ्र ले आइये॥१४॥ अलंकृत तथा हजारों खम्भोंसे युक्त था। उसमें बनी हुई ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] तब आपने 'तथास्तु' वेदी देखकर आप आश्चर्यमें पड़ गये॥६॥ कहा और वहाँका सारा कृत्य अच्छी तरह सम्पन्नकर हे मुने! हे नारद! उस विस्मयके कारण आपका भोजन करके महामनस्वी आप हिमालयके पुत्रोंसहित ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गयी, पुन: आपने हिमालयसे बडी प्रसन्नतासे शीघ्र शिवजीके समीप गये॥१५॥ वहाँ आपने देवताओंसे घिरे हुए महादेवजीको पूछा—॥७॥ देखा। आपने तथा उन पर्वतोंने भक्तिसे उन कान्तिमान् हे हिमालय! क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गन्धर्व यहाँ पहुँच गये हैं ? हे शिवको प्रणाम किया॥१६॥ पर्वतराज! क्या विवाहहेतु श्वेत बैलपर सवार होकर तत्पश्चात् हे मुने! अनेक प्रकारके अलंकारोंसे युक्त गणेश्वरोंसे युक्त सदाशिव पधार चुके हैं ? यह बात आप मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतोंको देखकर सन्देहसे आकुल सत्य-सत्य कहिये॥ ८-९॥ मनवाले मैंने, विष्णुने तथा इन्द्रसे युक्त देवताओं एवं ब्रह्माजी बोले—हे मुने! विस्मितचित्त हुए आपके रुद्रानुचरोंने विस्मित होकर आपसे पूछा—॥ १७-१८॥ इस प्रकारके वचनको सुनकर पर्वत हिमालय आपसे देवता बोले—हे नारद! हे महाप्राज्ञ! आप तो

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४१] * नारदद्वारा हिमालयगृहमें          | जाकर विवाहमण्डपका दर्शन करना * ४०९                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ********************************                                 | <u> </u>                                                  |
| आश्चर्यसे चिकत दिखायी पड़ते हैं, हिमालयने आपका                   | <b>देवेन्द्र बोले</b> —हे देवदेव! हे रमानाथ! त्वष्टापुत्र |
| सत्कार किया या नहीं। हमलोगोंको यह विस्तारपूर्वक                  | विश्वकर्मा शोकसे व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं     |
| बताइये। ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत                 | ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे॥ ३१॥               |
| अनेक अलंकार धारणकर यहाँ किस उद्देश्यसे आये हैं।                  | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उनका यह वचन सुनकर देवाधिदेव        |
| हे नारद! आप यह भी बताइये कि पर्वतराज हिमालयका                    | जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे—॥३२॥                   |
| विचार शिवजीको कन्या देनेका है या नहीं? हे तात!                   | विष्णुजी बोले—हे शचीपते! आपके वैरी निवात-                 |
| इस समय हिमालयके यहाँ क्या हो रहा है, यह सब                       | कवचादि दानवगणोंने महाविद्याके बलसे पूर्वसमयमें भी         |
| विस्तारसे कहिये॥ १९—२१॥                                          | आपको मोहित किया था। हे वासव! इसी प्रकार आपने              |
| हे सुव्रत! हम देवताओंका मन अनेक प्रकारके                         | मेरी आज्ञासे पर्वतराज हिमालयके तथा अन्य दूसरे             |
| सन्देहसे ग्रस्त हो रहा है, इसलिये हमलोग आपसे पूछ                 | पर्वतोंके पंखका छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत         |
| रहे हैं, आप हमारा सन्देह दूर करें॥२२॥                            | भी उसी मायाको देखकर तथा सुनकर आपको जीतनेकी                |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! उन विष्णु आदि देवताओंका          | इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते    |
| वचन सुनकर विश्वकर्माकी मायासे विस्मित हुए आपने                   | हैं, अत: आप इनसे भयभीत न हों॥३३—३५॥                       |
| उनसे कहा—॥ २३॥                                                   | हे देवेन्द्र! इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि भक्तवत्सल       |
| हे मुने! आप मुझ विष्णुको और सभी देवताओंके                        | भगवान् सदाशिव हम सभीका मंगल करेंगे॥ ३६॥                   |
| ईश्वर शचीके पति, पर्वतोंके पूर्व शत्रु तथा पर्वतोंके पक्षको      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार व्याकुल हुए इन्द्रको     |
| काटनेवाले इन्द्रको एकान्तमें बुलाकर कहने लगे—॥ २४॥               | देखकर विष्णुने उन्हें समझाया। तब लौकिक गतिका आश्रय        |
| नारदजी <b>बोले</b> —विश्वकर्माने हिमालयके घर जैसी                | लेनेवाले भगवान् शिव उनसे कहने लगे—॥ ३७॥                   |
| कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो                   | <b>ईश्वर बोले</b> —हे हरे!हे सुरपते!आपलोग आपसमें          |
| जायँगे। वे हिमालय तो उस कारीगरीके कौशलसे सारे                    | क्या विचार-विमर्श कर रहे हैं? [ब्रह्माजी बोले—]           |
| देवताओंको प्रेमपूर्वक युक्तिसे मोहित करना चाहते हैं॥ २५॥         | उन दोनोंसे इस प्रकार कहकर हे मुने! पुन: उन्होंने आपसे     |
| हे शचीपते ! आपने पूर्वकालमें विश्वकर्माको भुलावेमें              | कहा—हे नारद! महाशैलने क्या कहा है, आप यथार्थ रूपसे        |
| डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गये हैं ? इसलिये वे आज              | सारा वृत्तान्त कहिये, आप उसे गुप्त न रखें॥ ३८-३९॥         |
| आपको जीतनेकी इच्छासे हिमालयके घरमें विराजमान हैं।                | आप शीघ्रतासे बताइये कि शैलराजकी कन्या देनेकी              |
| उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो             | इच्छा है अथवा नहीं ? हे तात ! आपने वहाँ जाकर क्या देखा    |
| मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इन्द्र | और क्या किया ? यह सारा वृत्तान्त प्रेमपूर्वक कहिये॥ ४०॥   |
| आदि देवताओंके चित्रका भी निर्माण किया है ॥ २६-२७॥                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! जब शिवजीने आपसे           |
| हे देवेश! अधिक कहनेसे क्या! उन विश्वकर्माने                      | यह कहा, तब दिव्य दृष्टिवाले आपने मण्डपमें जो कुछ          |
| सभी देवगणोंका चित्र इतनी कुशलतासे बनाया है कि                    | देखा था, वह सब एकान्तमें इस प्रकार कहा—॥४१॥               |
| वह यथार्थ देवताओंके रूपसे किंचिन्मात्र भी भिन्न नहीं             | <b>नारदजी बोले</b> —हे देवदेव!हे महादेव!आप मेरा           |
| जान पड़ता। उन्होंने परिहास करनेके लिये सभी देवताओंकी             | शुभ वचन सुनें। इस विवाहमें किसी प्रकारके विघ्न दिखायी     |
| यह मायामयी चित्ररचना की है, जिससे देवताओंको मोह                  | नहीं पड़ते और न तो किसी प्रकारका भय ही है॥ ४२॥            |
| उत्पन्न हो जाय॥२८-२९॥                                            | शैलराज निश्चित रूपसे आपको ही अपनी कन्या                   |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार नारदके वचनको                    | देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेनेकी        |
| सुनकर भयसे व्याकुल शरीरवाले देवेन्द्रने विष्णुकी ओर              | इच्छासे यहाँ आये हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥४३॥            |
| देखकर शीघ्रतासे कहा—॥३०॥                                         | हे सर्वज्ञ! परंतु एक बात यह है कि कुतूहलवश                |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-वहाँ सभी देवताओंको मोहित करनेके लिये एक अद्भुत कन्या दे रहे हैं, तो मायासे मेरा क्या प्रयोजन है ?॥ ४९॥ माया रची गयी है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी न्यायशास्त्रके जानकार पण्डितोंने कहा है कि जिस प्रकारके विघ्नकी सम्भावना नहीं है॥४४॥ किसी उपायसे अपने साध्यको प्राप्त करना चाहिये। हे विभो! महामाया करनेवाले विश्वकर्माने हिमालयकी अत: आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्यसिद्धिकी आज्ञासे उनके घरमें महान् आश्चर्ययुक्त मण्डपकी रचना इच्छासे शीघ्र ही चलें॥५०॥ ब्रह्माजी बोले—देवताओंसे इस प्रकार कहनेवाले की है। उस मण्डपमें विश्वकर्माने सारे देवसमाजके चित्रका निर्माण किया है, उसे देखकर मैं मोहित होकर जितेन्द्रिय भगवान् सदाशिवको कामदेवने साधारण मनुष्यके आश्चर्यमें पड़ गया हूँ ॥ ४५-४६ ॥ समान अपने वशमें कर लिया। उसके बाद शिवजीकी ब्रह्माजी बोले-नारदका वचन सुनकर लोकाचार आज्ञासे विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रान्त तथा करनेवाले प्रभु शिवजी विष्णु आदि देवताओंसे हँसते हुए मोहित करनेवाले हिमालय-गृहकी ओर गये॥ ५१-५२॥ कहने लगे—॥४७॥ हे मुने! उन देवताओंने आप नारदको तथा उन ईश्वर बोले-हे विष्णो! यदि पर्वत हिमालय पर्वतोंको आगेकर आश्चर्यचिकत हो हिमालयके अपूर्व मुझे अपनी कन्या देंगे, तो आप यथार्थ रूपसे बताइये एवं परम अद्भुत मन्दिरकी ओर प्रस्थान किया॥५३॥ कि मुझे मायासे क्या प्रयोजन है ?॥ ४८॥ इस प्रकार हर्षमें भरे हुए विष्णु आदि देवताओं हे ब्रह्मन्! हे शक्र! हे मुनिगण तथा हे देवताओ! तथा प्रसन्नतासे युक्त अपने गणोंके साथ वे शिवजी आपलोग यथार्थ रूपसे कहिये कि हिमालय मुझे अपनी । आनन्दित होकर हिमालयके नगरके समीप आ गये॥ ५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें मण्डपरचनावर्णन नामक इकतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ४१।। बयालीसवाँ अध्याय हिमालयद्वारा प्रेषित मूर्तिमान् पर्वतों और ब्राह्मणोंद्वारा बरातकी अगवानी, देवताओं और पर्वतोंके मिलापका वर्णन ब्रह्माजी बोले-गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी हे मुने! [उस समय] देवताओं तथा पर्वतोंकी शिवजीको अपने नगरके निकट आया हुआ सुनकर बड़े विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागरके समान प्रसन्न हुए॥१॥ शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी तदनन्तर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके प्रसन्नतासे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे॥६-७॥ परमेश्वरकी अगवानी करनेके लिये बहुत-से ब्राह्मणों तथा उसके बाद हिमालयने ईश्वरको सामने देखकर पर्वतोंको भेजा और प्राणोंसे प्रिय ईश्वरका दर्शन करनेके उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणोंने भी लिये भक्तिसे परिपूर्ण हृदयवाले वे हिमालय अपने भाग्यकी सदाशिवको प्रणाम किया॥८॥ प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी गये॥ २-३॥ हिमालयने वृषभपर सवार, प्रसन्न मुखवाले, नानालंकारोंसे शोभित, अपने दिव्य शरीरकी शोभासे उस समय देवसेनाको देखकर हिमवान् विस्मित हो गये और मैं धन्य हूँ — ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने दिगन्तरोंको प्रकाशित करनेवाले, अत्यन्त सूक्ष्म तथा गये। देवता भी हिमालयकी [विशाल] सेनाको देखकर नवीन रेशमी वस्त्रसे शोभित विग्रहवाले, सिरपर रत्नोंसे आश्चर्यचिकत हो गये। इस प्रकार देवताओं तथा जटित मुकुट धारण किये हुए, हँसते हुए, शुभ्र कान्तिवाले, सर्पोंके अलंकारोंसे सुशोभित अंगवाले, अंगोंकी अद्भुत पर्वतोंको परम आनन्द प्राप्त हुआ॥४-५॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४३ ] * मेनाद्वारा शिवको देखनेके लिये महलकी छतपर जाना * ४११        |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                                                    | **************************************                    |  |
| प्रभावाले, दिव्य कान्तिसे सम्पन्न, हाथोंमें चँवर धारण                                       | स्वयं वहाँ चले गये, जहाँ वेदी बनी थी॥ २०-२१॥              |  |
| किये देवताओंद्वारा सेवित, बायीं ओर अच्युत, दाहिनी                                           | उसे चौकोर तथा तोरणोंसे विशेष रूपसे सुसज्जित               |  |
| ओर ब्रह्मा, पृष्ठभागमें इन्द्र और पीछे तथा पार्श्वभागमें                                    | कराकर स्नान-दानादि क्रियाकर उन्होंने [विधिपूर्वक]         |  |
| देवता आदिसे शोभायमान, अनेकविध देवता आदिके                                                   | वहाँका निरीक्षण किया॥ २२॥                                 |  |
| द्वारा स्तुत, संसारका कल्याण करनेवाले, अपनी इच्छासे                                         | तदनन्तर पर्वतराज हिमालयने विष्णु आदि सम्पूर्ण             |  |
| शरीर धारण करनेवाले, ब्रह्मस्वरूप, सर्वेश्वर, वर प्रदान                                      | वर्गसे युक्त शिवके समीप अपने पुत्रोंको भेजा॥२३॥           |  |
| करनेवाले, निर्गुण तथा सगुण रूपवाले, भक्तोंके अधीन                                           | वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बन्धुगणोंके साथ           |  |
| रहनेवाले, कृपा करनेवाले, प्रकृति तथा पुरुषसे भी परे                                         | महान् उत्सवपूर्वक वरका यथोचित आचार करना चाहते             |  |
| और सिच्चदानन्दस्वरूप शिवको देखा॥९—१४॥                                                       | थे। तब उन पर्वतपुत्रोंने वहाँ जाकर अपने वर्गीके सहित      |  |
| हिमालयने प्रभुके दक्षिण भागमें गरुड़पर सवार                                                 | विराजमान उन शिवको प्रणाम करके शैलेश्वरकी वह               |  |
| तथा नाना प्रकारके आभूषणोंसे सुसज्जित अच्युत श्रीहरिको                                       | प्रार्थना सुनायी॥ २४-२५॥                                  |  |
| देखा॥ १५॥                                                                                   | तत्पश्चात् वे पर्वतपुत्र उनकी आज्ञासे अपने घर             |  |
| हे मुने! उन्होंने प्रभुके वामभागमें चार मुखवाले,                                            | चले गये और प्रसन्न होकर शैलराजसे बोले कि अब               |  |
| महान् शोभावाले तथा अपने परिवारसे युक्त मुझे देखा॥ १६॥                                       | लोग आ रहे हैं। हे मुने! इसपर शिवजीसहित विष्णु             |  |
| इस प्रकार शिवके परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरोंको                                             | आदि समस्त देवता गिरिराजकी वह प्रार्थना सुनकर परम          |  |
| देखकर गिरीशने परिवारसहित आदरसे प्रणाम किया॥ १७॥                                             | प्रसन्न और अत्यन्त आह्लादित हो गये। उसके बाद सभी          |  |
| फिर गिरीश्वरने देवाधिदेव सदाशिवके पीछे तथा                                                  | देवता, मुनि, गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण           |  |
| पार्स्वभागमें स्थित हुए सभी देवताओंको प्रणाम किया॥ १८॥                                      | करके प्रभुके साथ पर्वतराजके घर गये॥ २६—२८॥                |  |
| इसके बाद शिवजीकी आज्ञासे गिरिराज हिमालय                                                     |                                                           |  |
| आगे होकर अपने नगरमें प्रविष्ट हुए, तदनन्तर शेष,                                             |                                                           |  |
| विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओंके साथ नगरमें गये॥ १९॥                                         |                                                           |  |
| हे नारद! प्रभुके साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता                                               |                                                           |  |
| आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालयके नगरकी                                                 | हे मुने! आपको प्रणाम करके विस्मित मनवाली                  |  |
| प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवासके                                        | मेना भगवान् शंकरके मदविनाशक रूपको देखनेकी                 |  |
| योग्य बनाये गये अपने शिखरपर देवता आदिको ठहराकर                                              | <sub>फर</sub>   इच्छासे [आपसे] कहने लगीं॥३१॥              |  |
|                                                                                             | हे तृतीय पार्वतीखण्डमें देवताओं तथा पर्वतोंका मिलाप-वर्णन |  |
| नामक बयालीसवाँ अ                                                                            | ध्याय पूर्ण हुआ ॥ ४२ ॥                                    |  |
| 2. 0                                                                                        | <b>*</b>                                                  |  |
| तैंतालीसव                                                                                   | ग्ना अध्याय<br>                                           |  |
| मेनाद्वारा शिवको देखनेके लिये महलकी छतपर जाना, नारदद्वारा सबका                              |                                                           |  |
| दर्शन कराना, शिवद्वारा अद्भुत लीलाका प्रदर्शन, शिवगणों तथा                                  |                                                           |  |
| शिवके भयंकर वेषको देखकर मेनाका मूर्च्छित होना                                               |                                                           |  |
| मेना बोलीं — हे मुने! मैं पहले गिरिजाके होनेवाले                                            | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! इस प्रकार अज्ञानके        |  |
| तिको देखूँगी। जिनके लिये उसके द्वारा उत्तम तप वशीभूत वे मेना शिवका दर्शन करनेके लिये आपके स |                                                           |  |
| या गया है, उन शिवका रूप कैसा है?॥१॥ शीघ्र ही चन्द्रशालापर गयीं। हे तात! उस समय              |                                                           |  |

| ४१२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                              | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ************************************                     | **************************************                   |
| शिवजी भी अपने प्रति उनके अहंकारको जानकर अद्भुत           | प्रभु शुभ निर्ऋति आये॥१७-१८॥                             |
| लीला करके मुझसे और विष्णुसे बोले—॥२-३॥                   | उन्हें देखकर मेनाने प्रसन्न होकर कहा—क्या ये             |
| <b>शिवजीने कहा</b> —हे तात! आप दोनों मेरी                | रुद्र हैं ? तब आपने उनसे कहा—नहीं। तभी वरुण आ            |
| आज्ञासे देवताओंके साथ अलग-अलग पर्वत हिमालयके             | गये। निर्ऋतिसे भी दुगुनी शोभा उनकी देखकर उन              |
| दरवाजेपर चलें। हमलोग बादमें चलेंगे॥४॥                    | मेनाने कहा—ये गिरिजास्वामी रुद्र हैं? तब आपने            |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —यह सुनकर विष्णुने सभी देवगणोंको   | कहा—नहीं ॥ १९-२० ॥                                       |
| बुलाकर वैसा करनेको कहा। उसके बाद सभी देवता               | तदनन्तर उनसे भी दुगुनी शोभा धारण किये                    |
| शिवमें चित्त लगाये हुए उत्सुक होकर चलने लगे॥५॥           | वायुदेव वहाँ आये। उनको देखकर मेनाने हर्षित होकर          |
| हे मुने! उसी समय शिवजीके दर्शनकी इच्छासे                 | कहा—क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा—              |
| मेना भी तुमको साथ लेकर महलकी अटारीपर चढ़ गर्यी।          | नहीं। उसी समय गुह्यकपति कुबेर उनसे भी दूनी शोभा          |
| तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे, जिससे उनका           | धारण किये हुए वहाँ आये॥ २१-२२॥                           |
| हृदय विदीर्ण हो। हे मुने! उस समय परम शुभ सेनाको          | उनको देखकर प्रसन्न हो उन मेनाने कहा—क्या                 |
| देखती हुई मेना सामान्यरूपसे हर्षित हो उठीं॥६-७॥          | ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा—नहीं। इतनेमें          |
| सबसे पहले सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए, सुभग, शुभ,        | ईशानदेव आ गये॥ २३॥                                       |
| नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित, विविध वाहनोंसे युक्त,   | कुबेरसे भी दुगुनी उनकी शोभा देखकर मेनाने कहा—            |
| अनेक प्रकारके बाजे बजानेमें तत्पर और विचित्र पताकाओं     | क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं, तब आपने कहा—नहीं॥ २४॥       |
| तथा अप्सराओंको अपने साथ लिये हुए गन्धर्व आये। उस         | तदनन्तर उनसे भी दुगुनी शोभासे सम्पन्न, सभी               |
| समय मेना गन्धर्वपति परमप्रभु वसुको देखकर अत्यन्त प्रसन्न | देवताओंमें श्रेष्ठ, अनेक प्रकारकी दिव्य कान्तिवाले और    |
| हुईं और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिवजी हैं ?॥८—१०॥       | स्वर्गलोकके स्वामी इन्द्र आये॥ २५॥                       |
| हे ऋषिश्रेष्ठ! तब आपने उनसे यह कहा—ये                    | उनको देखकर वे मेना बोलीं—क्या ये ही शंकर                 |
| शिवजीके गण हैं, शिवाके पति शंकरजी नहीं हैं॥११॥           | हैं ? तब आपने कहा—ये देवराज इन्द्र हैं, वे नहीं हैं॥ २६॥ |
| यह सुनकर मेनाने विचार किया कि जो इनसे भी                 | तब उनसे भी दुगुनी शोभा धारण करनेवाले चन्द्रमा            |
| अधिक श्रेष्ठ है, वह कैसा होगा॥१२॥                        | आये। उन्हें देखकर मेना बोलीं—क्या ये ही रुद्र हैं ? तब   |
| उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेनाको             | आपने कहा—नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगुनी शोभा              |
| उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गन्धर्वोंसे दुगुनी थी॥१३॥      | धारण करनेवाले सूर्य आये। उन्हें देखकर मेनाने कहा—        |
| यक्षाधिपति मणिग्रीवको अत्यन्त शोभासे समन्वित             | क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा—नहीं॥ २७-२८॥                |
| देखकर ये शिवास्वामी रुद्र हैं—मेनाने हर्षित होकर ऐसा     | इतनेमें तेजोराशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्योंसहित      |
| कहा। हे नारद! तब तुमने कहा—ये शिवास्वामी रुद्र           | वहाँ पहुँच गये॥ २९॥                                      |
| नहीं हैं, ये तो शिवके सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव         | उनके मध्यमें बृहस्पतिको देखकर मेना बोलीं—                |
| आ गये। मणिग्रीवकी अपेक्षा उनकी दुगुनी शोभा               | ये ही गिरिजापति रुद्र हैं ? तब आपने कहा—नहीं॥ ३०॥        |
| देखकर मेनाने पूछा—क्या ये ही गिरिजाके स्वामी रुद्र       | उसके बाद तेजोंकी महाराशि तथा साक्षात् धर्मके             |
| हैं ? तब आपने कहा—नहीं॥१४—१६॥                            | पुंजके समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा        |
| तत्पश्चात् उनकी भी शोभासे द्विगुणित शोभायुक्त            | पुत्रोंके सहित उपस्थित हुआ। हे मुने! मुझे देखकर मेना     |
| यम आये। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मेनाने कहा—क्या        | बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने कहा—क्या ये ही शिव         |
| ये रुद्र हैं ? तब आपने उनसे कहा—नहीं, उसी समय            | हैं ? तब आपने उनसे कहा—नहीं॥ ३१-३२॥                      |
| उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किये हुए पुण्यजनोंके         | इसी बीच सम्पूर्ण शोभासे युक्त, श्रीमान्, मेघके समान      |

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४३ ]* मेनाद्वारा शिवको देखनेके लिये महलकी छतपर जाना <b>*</b> ४१३ |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$               | **************************************                   |  |
| श्याम वर्णवाले, चार भुजाओंसे युक्त, करोड़ों कामदेवके समान                                  | गर्वको दूर करनेवाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपनेको        |  |
| कमनीय, पीताम्बर धारण किये हुए, अपने तेजसे प्रकाशित,                                        | मायासे निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे॥४६॥           |  |
| कमलनयन, शान्तस्वभाव, श्रेष्ठ गरुड़पर सवार, शंख आदि                                         | हे नारद! हे मुने! उस समय उनको आया देखकर                  |  |
| लक्षणोंसे युक्त, मुकुट आदिसे विभूषित, वक्षःस्थलपर                                          | परम प्रेमसे आप शिवाके पति शंकरको दिखाते हुए              |  |
| श्रीवत्सका चिह्न धारण किये हुए, अप्रमेय कान्तिसे सम्पन्न                                   | मेनासे कहने लगे—॥४७॥                                     |  |
| लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु वहाँ आये॥ ३३—३५॥                                                  | <b>नारदजी बोले</b> —हे सुन्दरि! आप देखिये, ये ही         |  |
| उनको देखकर उनके नेत्र चिकत हो गये और                                                       | वे साक्षात् शंकर हैं, जिनके निमित्त वनमें पार्वतीने कठिन |  |
| उन्होंने हर्षसे भरकर कहा—ये ही साक्षात् गिरिजापति                                          | तप किया था॥४८॥                                           |  |
| शिव हैं, इसमें सन्देह नहीं॥३६॥                                                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —नारदके वचनको सुनकर मेना           |  |
| तब मेनकाका वचन सुनकर परम कौतुकी आपने                                                       | हर्षित होकर अद्भुत आकृतिवाले, अद्भुत गणोंसे युक्त        |  |
| कहा—वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं॥ ३७॥                                     | तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिवजीको देखने लगीं॥ ४९॥             |  |
| ये शंकरजीके समस्त कार्योंके अधिकारी तथा                                                    | उसी समय भूत–प्रेत आदिसे युक्त तथा नाना प्रकारके          |  |
| उनके प्रिय हैं, उन पार्वतीपति शिवको इनसे भी अधिक                                           | गणोंसे समन्वित अत्यन्त अद्भुत रुद्रसेना आ पहुँची॥५०॥     |  |
| श्रेष्ठ समझना चाहिये। हे मेने! उनकी शोभाका वर्णन                                           | उनमें कोई आँधीके समान रूप धारण किये हुए थे,              |  |
| मैं नहीं कर सकता, वे ही समस्त ब्रह्माण्डोंके अधिपति,                                       | कोई पताकाके समान मर्मर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुण्ड     |  |
| सर्वेश्वर तथा स्वराट् हैं॥ ३८-३९॥                                                          | थे तथा कोई विकृत रूपवाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी        |  |
| ब्रह्माजी बोले—नारदके वचनको सुनकर मेनाने                                                   | दाढ़ी-मूँछवाले थे, कोई लँगड़े थे, कोई अन्धे थे, कोई      |  |
| उसको [पार्वतीको] महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों                                           | हाथमें दण्ड, पाश तथा कोई मुद्गर धारण किये हुए थे,        |  |
| (पितृकुल, मातृकुल तथा पितकुल)-को सुख देनेवाली                                              | कोई विरुद्ध वाहनपर सवार थे, कोई शृंगीनाद कर रहे थे,      |  |
| तथा कल्याणकारिणी समझा॥ ४०॥                                                                 | कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई           |  |
| उसके बाद प्रीतियुक्त चित्तसे प्रसन्न मुखवाली                                               | मुखरहित थे, कोई विकट मुखवाले थे, कोई गण बहुत             |  |
| मेना बार-बार अपने भाग्यकी बड़ाई करती हुई कहने                                              | मुखवाले थे, कोई हाथसे रहित थे, कोई विकृत हाथवाले         |  |
| लगीं— ॥ ४१ ॥                                                                               | थे, कोई गण बहुत हाथोंवाले थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत     |  |
| <b>मेना बोलीं</b> —पार्वतीके जन्मसे इस समय मैं                                             | नेत्रवाले, कोई बिना सिरके, कोई विकृत सिरवाले, कोई        |  |
| सर्वथा धन्य हो गयी, गिरीश्वर भी आज धन्य हो गये,                                            | कर्णहीन तथा कोई बहुत कानवाले थे। सभी गण नाना             |  |
| मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभासे युक्त जिन-                                          | प्रकारके वेष धारण किये हुए थे। इसी प्रकार और भी          |  |
| जिन देवताओं एवं देवाधिपतियोंको मैंने देखा—इन                                               | विकृत आकारवाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात! वे              |  |
| सबके जो स्वामी हैं, वे ही इसके पति होंगे॥४२-४३॥                                            | असंख्य, बड़े वीर और भयंकर थे॥ ५१—५६॥                     |  |
| उसके भाग्यका क्या वर्णन किया जाय! उसके                                                     | उसके बाद हे मुने! आपने मेनाको रुद्रगणोंको                |  |
| द्वारा भगवान् शिवको पतिरूपमें प्राप्त करनेके कारण सौ                                       | अँगुलीसे दिखाते हुए कहा—हे वरानने! आप इन                 |  |
| वर्षोंमें भी पार्वतीके सौभाग्यका वर्णन नहीं किया जा                                        | शंकरके गणोंको और शंकरको भी देखिये॥५७॥                    |  |
| सकता॥ ४४॥                                                                                  | हे मुने! भूत-प्रेत आदि असंख्य गणोंको देखकर               |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —प्रेमसे परिपूर्ण चित्तवाली मेना जब                                  | वे मेना तत्क्षण भयसे अत्यन्त व्याकुल हो गर्यों॥५८॥       |  |
| इस प्रकार कह रही थीं, उसी समय सब कुछ करनेमें                                               | उन गणोंके मध्य निर्गुण, परम गुणी, वृषभपर                 |  |
| सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेष धारणकर आ गये॥ ४५॥                                      | सवार, पाँच मुख तथा तीन नेत्रवाले, शिवविभूतिसे            |  |
| हे तात! उनके गण भी अद्भुत थे, जो मेनाके                                                    | विभूषित, जटाजूटसे युक्त, मस्तकमें चन्द्रकलासे शोभित,     |  |

दस भुजाओंसे युक्त, कपाल धारण किये, व्याघ्रचर्मका हैं। आपके उस वचनको सुनते ही वे सती मेना दु:खित उत्तरीय धारण किये हुए, हाथमें श्रेष्ठ पिनाक धारण होकर वायुके झोंकेसे गिरी हुई लताके समान शीघ्र ही किये हुए, शूलसे युक्त, विरूप नेत्रवाले, विकृत आकारवाले, पृथिवीपर गिर पडीं। इस विकृत रूपको देखकर दुराग्रहमें

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

चौवालीसवाँ अध्याय

व्याकुल तथा गजचर्म ओढ़े हुए शिवको देखकर

तथा भ्रमित बुद्धिवाली उन मेनाको अँगुलीके संकेतसे

शिवजीकी ओर दिखाते हुए आपने कहा—ये ही शिव

उसके अनन्तर आश्चर्यचिकत, काँपती हुई, व्याकुल

पार्वतीकी माता भयभीत हो उठीं॥५९—६१॥

# ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] चेतना प्राप्तकर

शैलप्रिया सती मेना अत्यन्त क्षुब्ध होकर विलाप करने लगीं और सबका तिरस्कार करने लगीं। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रोंकी निन्दा की और इसके बाद वे अपनी पुत्रीको दुर्वचन कहने लगीं॥१-२॥

मेना बोली—हे मुने! पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिवको वरण करेगी। तत्पश्चात् हिमवान्से कहकर आपने उसे तपस्याके कार्यमें लगाया॥३॥ उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखायी पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्टबुद्धिवाले मुने! आपने

मुझ अधमको सर्वथा धोखा दिया॥४॥ हे मुने! उसने मुनियोंके द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ, जो देखनेवालोंको

कौन मेरे दु:खको दूर करेगा, मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया॥५-६॥

भी दु:ख देनेवाला है। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?

वे दिव्य ऋषि कहाँ गये? मैं उनकी दाढ़ी-मूँछ उखाड़ लूँ। जो वसिष्ठपत्नी तपस्विनी है, वह धूर्त यहाँ

स्वयं आयी थी॥७॥

प्राप्त हुआ॥६५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवकी अद्भुत लीलाका वर्णन नामक तैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४३॥ शिवजीके रूपको देखकर मेनाका विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभीको फटकारना, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, विष्णुद्वारा मेनाको समझाना

फँसकर मैं ठगी गयी—ऐसा कहकर वे मेना क्षणमात्रमें

उपचार करनेपर हिमालयप्रिया मेनाको धीरे-धीरे चैतन्य

उसके बाद सिखयोंके द्वारा अनेक प्रकारके प्रयत्नोंसे

मूर्च्छित हो गयीं॥६२—६४॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

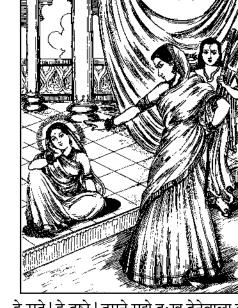

हे सुते! हे दुष्टे! तुमने मुझे दु:ख देनेवाला कर्म क्यों किया ? तुझ दुष्टने स्वयं सोना देकर काँच ले लिया ! ॥ ९ ॥

चन्दनको छोड़कर तुमने अपने शरीरमें कीचड़का लेप कर लिया! हंसको उड़ाकर तुमने पिंजड़ेमें कौआ

ग्रहण कर लिया!॥१०॥ गंगाजलको दूर छोड़कर तुमने कुएँका जल पी लिया और सूर्यको छोड़कर प्रयत्नपूर्वक जुगनू ग्रहण कर किनके अपराधसे मेरा सब कुछ नष्ट हो गया—ऐसा

कहकर पुत्रीकी ओर देखकर वे कटू वचन कहने लगीं॥ ८॥ लिया!॥११॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४४] * शिवजीके रूपको देखकर मेनाका विलाप * ४१५       |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | <u> </u>                                               |  |
| चावलोंका त्यागकर भूसी खा ली और घीको                                          | वास्तविक सुन्दर रूपको नहीं पहचाना, शिवजीने यह          |  |
| छोड़कर आदरपूर्वक कारण्डका तेल पी लिया!॥१२॥                                   | रूप लीलासे धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप            |  |
| सिंहकी सेवा छोड़कर तुमने शृगालकी सेवा की                                     | नहीं है। हे पतिव्रते! इसलिये तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ   |  |
| और ब्रह्मविद्याका त्यागकर तुमने कुत्सित गाथा सुनी!॥ १३॥                      | हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वतीको            |  |
| हे पुत्रि! तुमने घरकी परम मांगलिक यज्ञविभूतिको                               | शंकरके निमित्त प्रदान करो॥ २६–२७॥                      |  |
| छोड़कर अमंगल चिताभस्मको धारण किया!॥१४॥                                       | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! तब आपका वचन            |  |
| विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणोंको छोड़कर                           | सुनकर मेनाने आपसे यह वाक्य कहा—तुम बड़े दुष्ट एवं      |  |
| तुमने कुबुद्धिसे शिवके निमित्त ऐसा तप किया!॥१५॥                              | अधम हो, उठो और यहाँसे दूर चले जाओ। उनके इस             |  |
| तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धिको धिक्कार है, तुम्हारे रूप                       | प्रकार कहनेपर समस्त इन्द्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रमसे |  |
| तथा आचरणको धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देनेवालेको                              | आकर मेनासे यह वचन कहने लगे—॥२८-२९॥                     |  |
| धिक्कार है और तुम्हारी उन सिखयोंको भी धिक्कार है!                            | <b>देवता बोले</b> —हे मेने! हे पितृकन्ये! प्रसन्न होकर |  |
| हे पुत्रि! जो तुमको जन्म देनेवाले हैं—ऐसे हम दोनोंको                         | तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरोंको सुख देनेवाले साक्षात्  |  |
| धिक्कार है। हे नारद! आपकी बुद्धिको धिक्कार है और                             | शिवजी हैं। भक्तवत्सल इन भगवान् शिवने तुम्हारी          |  |
| कुबुद्धि देनेवाले सप्तर्षियोंको धिक्कार है!॥१६-१७॥                           | पुत्रीका अत्यन्त कठिन तप देखकर कृपापूर्वक उसे दर्शन    |  |
| कुलको धिक्कार है, तुम्हारी कार्यकुशलताको धिक्कार                             | देकर वर प्रदान किया॥३०-३१॥                             |  |
| है, तुमने जो कुछ किया, उस सबको धिक्कार है, तुमने                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इसके बाद मेना बारंबार बहुत      |  |
| घरको नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है॥ १८॥                                 | विलाप करके देवताओंसे बोली—भयानक रूपवाले                |  |
| ये पर्वतराज मेरे निकट न आयें और स्वयं                                        | शिवको मैं अपनी कन्या नहीं दूँगी॥३२॥                    |  |
| सप्तर्षिगण भी मुझे अपना मुँह न दिखायें॥१९॥                                   | आप सभी देवगण किसलिये प्रपंचमें पड़े हैं और             |  |
| सब लोगोंने मिलकर यह क्या किया, जिससे मेरा                                    | इसके श्रेष्ठ रूपको व्यर्थ करनेके लिये तत्पर हैं ?॥ ३३॥ |  |
| कुल ही नष्ट हो गया। मैं वन्ध्या क्यों न हुई, मेरा गर्भ                       | हे मुनीश्वर! उनके इस प्रकार कहनेपर सभी                 |  |
| क्यों नहीं गिर गया। मैं ही क्यों नहीं मर गयी अथवा                            | वसिष्ठादि सप्तर्षि वहाँ आकर उनसे यह वचन कहने           |  |
| मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गयी। आकाशमें [ले जाकर]                          | लगे ॥ ३४ ॥                                             |  |
| राक्षसोंने उसे क्यों नहीं खा लिया?॥२०-२१॥                                    | <b>सप्तर्षि बोले</b> —हे पितृकन्ये! हे गिरिप्रिये! हम  |  |
| आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूँ, अब मुझे इस                                    | कार्य सिद्ध करनेके लिये आये हैं, जो बात ठीक है, उसे    |  |
| शरीरसे क्या करना है, किंतु क्या करूँ, तुम्हें त्यागकर                        | हम विपरीत कैसे मान सकते हैं ? यह सबसे बड़ा लाभ         |  |
| भी कहाँ जाऊँ ? हाय! मेरा जीवन ही नष्ट हो गया॥ २२॥                            | है, जो आपको शंकरजीका दर्शन प्राप्त हुआ और वे           |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार कहकर वे मेना                                | दानके पात्र होकर आपके घर आये हैं॥ ३५–३६॥               |  |
| मूर्च्छित हो पृथिवीपर गिर पड़ीं। वे शोक तथा रोष आदिसे                        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उनके इस प्रकार कहनेपर मेनाने उन |  |
| व्याकुल होनेके कारण पतिके पास न जा सकीं॥ २३॥                                 | मुनियोंके वचनको झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश         |  |
| हे मुनीश्वर! उस समय सारे घरमें हाहाकार मच गया,                               | रुष्ट होकर उन ऋषियोंसे इस प्रकार कहने लगीं— ॥ ३७॥      |  |
| फिर सब देवता बारी-बारीसे वहाँ उनके समीप आये॥ २४॥                             | <b>मेना बोलीं</b> —मैं शस्त्र आदिसे उसका वध कर         |  |
| हे देवमुने! पहले मैं स्वयं ही [उनके समीप]                                    | डालूँगी, किंतु शंकरके निमित्त उसे नहीं दूँगी। आप सभी   |  |
| आया। तब हे ऋषिश्रेष्ठ! मुझे देखकर आप उनसे यह                                 | दूर चले जाइये और मेरे पास मत आइयेगा॥३८॥                |  |
| वचन कहने लगे—॥ २५॥                                                           | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> इस प्रकार कहकर वे मेना चुप      |  |
| <b>नारदजी बोले—</b> [हे मेने!] तुमने शिवजीके                                 | हो गर्यी और पुन: विलाप करके अत्यन्त व्याकुल हो         |  |

मेनाको समझानेके लिये वहाँ आये और तत्त्वकी बात किंतु मैं शिवको उसे नहीं दूँगी अथवा हे नाथ! हे कहते हुए प्रेमपूर्वक उनसे कहने लगे॥ ३९-४०॥ पर्वतराज! इस कन्याको ले जाकर दयारहित होकर हिमालय बोले—हे मेने! हे प्रिये! तुम आज व्याकुल समुद्रमें डुबो दीजिये और इसके बाद सुखी हो जाइये।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

क्यों हो गयी, मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर कौन-कौन लोग आये हैं, तुम इनकी निन्दा क्यों करती हो?॥४१॥

उठीं। हे मुने! उस समय इस समाचारसे बड़ा हाहाकार

मच गया। तदनन्तर अत्यन्त व्याकुल होकर हिमालय

अनेक रूप और नामवाले उन शंकरके विकट रूपको देखकर व्याकुल हो गयी हो। उन शंकरको मैं जानता

तुम शंकरको [अच्छी तरह] नहीं जानती हो,

हूँ। वे सबका पालन करनेवाले, पूज्योंके भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करनेवाले हैं॥४२-४३॥

हे प्राणप्रिये! हे पुण्यशीले! हठ मत करो और दु:खका

त्याग करो। हे सुव्रते! शीघ्रतासे उठो, कार्य करो॥ ४४॥ तुम मेरी बात मानो, ये शंकर विकट रूप धारणकर

द्वारपर जो आये हैं, वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं॥ ४५॥ हे देवि! पहले हम दोनोंने उनका श्रेष्ठ माहात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिये! अब

उस बातको सत्यरूपसे प्रमाणित करो॥ ४६॥

ब्रह्माजी बोले-हे मुने! इस प्रकार कहकर उन

पर्वतराज हिमालयने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर

पार्वतीकी माता मेना हिमालयसे कहने लगीं—॥ ४७॥ मेना बोली - हे नाथ! मेरी बात सुनिये और आप

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! जब मेना हठपूर्वक यह बात कह रही थीं, उसी समय पार्वती स्वयं आ गयीं और मनोहर वचन कहने लगीं — ॥ ५१ ॥

तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गयी? धर्मका अवलम्बन करनेवाली होनेपर भी आप धर्मका त्याग क्यों कर रही हैं ? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ, साक्षात् ईश्वर, सबको उत्पन्न करनेवाले, शम्भु, सुन्दर रूपवाले, सुख देनेवाले तथा

शरीर त्याग दूँगी॥४८—५०॥

सभी श्रुतियोंमें वर्णित हैं॥५२-५३॥ हे मात:! ये ही महेश कल्याण करनेवाले,

सर्वदेवोंके प्रभु तथा स्वराट् हैं। नाना प्रकारके रूप एवं

नामवाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदिसे भी सेवित हैं॥ ५४॥

वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हींके लिये सभी देवगण दासके समान होकर तुम्हारे द्वारपर उत्सव करते हुए आये

[ श्रीशिवमहापुराण-

वैसा ही कीजिये, इस अपनी कन्या पार्वतीको पकड़कर कण्ठमें रस्सी बाँधकर नि:शंक हो नीचे गिरा दीजिये,

ऐसा करनेसे ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन्! यदि आप

भयंकर रूपवाले रुद्रको पुत्री देंगे, तो मैं निश्चित रूपसे

पार्वती बोलीं — हे मात:! आपकी बुद्धि विपरीत

हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा?॥५५-५६॥ अतः हे मातः! प्रयत्नपूर्वक उठिये और अपने

जीवनको सफल कीजिये, आप इन शंकरजीके निमित्त मुझे प्रदान कीजिये और अपना गृहस्थाश्रम सफल

बनाइये। हे जनि ! आज आप मुझे परमेश्वर शंकरके निमित्त प्रदान कीजिये। हे मात:! मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये॥५७-५८॥

यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया, तो मैं किसी दूसरेका पतिके रूपमें वरण नहीं करूँगी। परवंचक शृगाल सिंहके भागको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?॥ ५९॥

हे मात:! मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्मसे शिवजीका वरण कर लिया है, अब आप जैसा चाहती

हैं, वैसा कीजिये॥६०॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४४] * शिवजीके रूपको देखकर मेनाका विलाप * ४१७ |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| ****************************                                           | **************************************                  |  |
| ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] पार्वतीका यह                                 | कुबुद्धि नष्ट हो जायगी॥७४॥                              |  |
| वचन सुनकर पर्वतराजकी प्रिया मेना बहुत विलापकर                          | शंकर जगत्की सृष्टि करनेवाले, पालन करनेवाले              |  |
| अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके शरीरको पकड़कर दाँतोंको                       | तथा विनाश करनेवाले हैं। आप उनके रूपको नहीं              |  |
| कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोषयुक्त होकर मुक्के तथा                       | जानती हैं और दु:ख क्यों उठा रही हैं?॥७५॥                |  |
| केहुनोंसे पुत्रीको मारने लगीं॥६१–६२॥                                   | ये प्रभु अनेक रूप तथा नामवाले, विविध लीला               |  |
| हे तात! हे मुने! तदनन्तर वहाँपर तुम तथा अन्य जो                        | करनेवाले, सबके स्वामी, स्वतन्त्र, मायाधीश तथा विकल्पसे  |  |
| ऋषि थे, वे मेनाके हाथसे पार्वतीको छुड़ाकर दूर ले गये। उन               | रहित हैं। हे मेने! ऐसा जानकर आप शिवाको शिवजीके          |  |
| सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार-बार फटकारकर वे मेना                    | लिये प्रदान कीजिये और सभी कार्यका नाश करनेवाले इस       |  |
| उन्हें सुनाती हुई पुन: दुर्वचन कहने लगीं— ॥ ६३-६४॥                     | दुराग्रह तथा दुर्बुद्धिका त्याग कोजिये॥ ७६–७७॥          |  |
| मेना बोलीं—हाय! इस दुराग्रहशील पार्वतीका                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! मेरे ऐसा कहनेपर वे      |  |
| अब मैं क्या करूँ ? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष                    | मेना बार-बार विलाप करती हुई शनै:-शनै: लज्जा             |  |
| दे दूँगी या कुएँमें डाल दूँगी॥६५॥                                      | त्यागकर मुझसे कहने लगीं—॥७८॥                            |  |
| अथवा अस्त्र-शस्त्रोंसे काटकर इस कालीके टुकड़े-                         | <b>मेना बोलीं</b> —हे ब्रह्मन्! आप इसके अति श्रेष्ठ     |  |
| टुकड़े कर डालूँगी अथवा अपनी पुत्री इस पार्वतीको                        | रूपको किसलिये व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवाको           |  |
| समुद्रमें डुबो दूँगी। अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं                  | स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा न कहिये कि           |  |
| अपना शरीर त्याग दूँगी, किंतु विकट रूपधारी शिवको                        | इसे शिवको दे दीजिये, मैं अपनी इस प्राणप्रिया पुत्रीको   |  |
| अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूँगी॥६६—६७॥                                    | शिवके निमित्त नहीं दूँगी॥७९-८०॥                         |  |
| इस दुष्टाने यह कैसा विकराल वर पाया है। ऐसा                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे महामुने! तब उनके ऐसा          |  |
| करके इसने मेरा, गिरिराजका तथा इस कुलका उपहास                           | कहनेपर सनक आदि सिद्ध आकर [मेनासे] प्रेमपूर्वक           |  |
| करा दिया॥ ६८॥                                                          | यह वचन कहने लगे—॥८१॥                                    |  |
| इस [शंकर]-के न माता हैं, न पिता हैं, न भाई                             | <b>सिद्ध बोले</b> —ये परम सुख प्रदान करनेवाले           |  |
| हैं, न गोत्रमें उत्पन्न बन्धु हैं, न तो इसका सुन्दर रूप                | साक्षात् परमात्मा शिव हैं। इन प्रभुने कृपा करके आपकी    |  |
| है, न तो इसमें चतुराई ही है, न इसके पास घर है, न                       | पुत्रीको दर्शन दिया है॥८२॥                              |  |
| वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं                         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब मेनाने बार-बार विलाप          |  |
| हैं, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वय भी                            | करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूपवाले               |  |
| [विवाहयोग्य] नहीं है। इसके पास धन भी नहीं है। न                        | शंकरको इसे नहीं दूँगी॥८३॥                               |  |
| इसमें पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा                     | प्रपंचवाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ                |  |
| शरीर है, फिर [इसका] क्या देखकर मैं इसे अपनी                            | रूपको व्यर्थ करनेके लिये क्यों उद्यत हुए हैं ?॥८४॥      |  |
| सुमंगली पुत्री प्रदान करूँ ?॥ ६९—७१॥                                   | हे मुने! उनके ऐसा कहनेपर मैं चिकत हो गया                |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! इस प्रकार बहुत विलाप                   | और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्यमें         |  |
| करके दु:ख तथा शोकसे व्याप्त होकर वे मेना जोर-                          | पड़ गये। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान् हठको               |  |
| जोरसे रोने लगीं। उसके बाद मैं शीघ्रतासे आकर उन                         | सुनकर शिवके प्रिय विष्णुजी शीघ्र ही वहाँ आकर यह         |  |
| मेनासे अज्ञानका हरण करनेवाले श्रेष्ठ तथा परम                           | कहने लगे—॥८५-८६॥                                        |  |
| शिवतत्त्वका वर्णन करने लगा॥७२-७३॥                                      | <b>विष्णुजी बोले—</b> आप पितरोंकी प्रिय मानसी           |  |
| ब्रह्माजी बोले—हे मेने! आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ                       | कन्या हैं, गुणोंसे युक्त हैं और साक्षात् हिमालयकी पत्नी |  |
| वचनको सुनिये, जिसके प्रेमपूर्वक सुननेसे आपकी                           | हैं, आपका अत्यन्त पवित्र ब्रह्मकुल है। वैसे ही आपके     |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-४१८ सहायक भी हैं, इसलिये आप लोकमें धन्य हैं, मैं विशेष करना चाहिये। अपनी लीलासे इस प्रकारके सुन्दर रूपसे अवतीर्ण हुए वे [शिव] पार्वतीके तपके प्रभावसे ही क्या कहूँ। आप धर्मकी आधारभूत हैं, तो आप धर्मका त्याग क्यों कर रही हैं?॥८७-८८॥ आपके द्वारपर आये हैं॥९५-९६॥ भला, आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, इसलिये हे हिमालयपत्नि! आप दु:खका त्याग ब्रह्माजी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिवजीको कीजिये और शिवजीका भजन कीजिये, [ऐसा करनेसे] महान् आनन्द प्राप्त होगा और क्लेश नष्ट हो जायगा॥ ९७॥ नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, सुरूप, सज्जनोंको शरण देनेवाले तथा सभीके सेव्य हैं॥ ८९-९०॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुने! इस प्रकार समझानेपर उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरीदेवीका निर्माण किया उन मेनाका विष्णुप्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया॥ ९८॥ किंतु उस समय शिवकी मायासे विमोहित मेनाने और उस समय उनके बगलमें उन्होंने पुरुषोत्तमकी भी रचना की। तदनन्तर उन दोनोंसे मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण हठका परित्याग नहीं किया और शिवको कन्या देना स्वीकार नहीं किया॥९९॥ तथा रूपके अनुसार उत्पन्न हुए हैं। किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोकोंका हित करते हैं॥९१-९२॥ पार्वतीकी माता गिरिप्रिया उन मेनाने विष्णुके वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर-जंगमरूप जगत् मनोहर वचनको सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णुजीसे दिखायी देता है, वह सब शिवजीसे ही उत्पन्न हुआ है। कहा-यदि वे सुन्दर शरीर धारण करें, तो मैं अपनी उनके स्वरूपका वर्णन किसने किया है और उसे कौन कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नोंसे भी मैं नहीं जान सकता है ? मैं तथा ब्रह्माजी भी उनका अन्त न पा दूँगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ॥१००-१०१॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] जो सबको मोहनेवाली सके ॥ ९३–९४॥ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ जगत् दिखायी है, उस शिवेच्छासे प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ् व्रतवाली देता है, उस सबको शिव समझिये, इसमें सन्देह नहीं | वे मेना इस प्रकार कहकर चुप हो गयीं॥१०२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें मेनाप्रबोधवर्णन नामक चौवालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ४४।। पैंतालीसवाँ अध्याय भगवान् शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और

# क्षमा-प्रार्थना तथा प्रवासिनी स्त्रियोंका शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और

#### जीवनको सफल मानना

#### ब्रह्माजी बोले—हे मुने! इसी समय आप विष्णुजीसे आप अत्यन्त प्रसन्न हो गये और परमानन्दसे युक्त हो

प्रेरित होकर शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये शीघ्र उनके अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे उनकी स्तुतिकर आप पुन: वहाँ आये, जहाँ मेना सभी लोगोंके साथ थीं॥४-५॥ पास गये। वहाँ जाकर देवकार्य करनेकी इच्छासे आपने

अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे स्तुति करके रुद्रको भलीभाँति हे मुने! वहाँ आकर अत्यन्त हर्षित तथा प्रेमयुक्त समझाया। तब सदाशिव शम्भुने आपकी बात सुनकर आप हिमालयकी पत्नी मेनाको हर्षित करते हुए यह

अपनी कृपालुता दिखायी और प्रेमपूर्वक अद्भुत दिव्य वचन कहने लगे—॥६॥

नारदजी बोले—हे विशाल नेत्रोंवाली मेने! आप तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया॥१–३॥

कामदेवसे भी अधिक कमनीय, लावण्यके परम शिवजीके अत्युत्तम रूपको देखिये, उन्हीं करुणामय निधि तथा सुन्दर रूपवाले उन शिवको देखकर हे मुने! शंकरने यह महती कृपा की है॥७॥

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४५ ] \* भगवान् शिवका दिव्य रूप प्रकट करना \* ब्रह्माजी बोले—यह बात सुनकर शैलकामिनी हुए विश्वावसु आदि गन्धर्व शिवजीके महान् यशका गान

मेना विस्मित हो परमानन्द प्रदान करनेवाले शिवरूपको

देखने लगीं। वह रूप करोड़ों सूर्यके समान कान्तिमान्,

सभी अंगोंसे सुन्दर, विचित्र वस्त्रसे युक्त, अनेक आभूषणोंसे अलंकृत, अत्यन्त प्रसन्न, सुन्दर हास्यसे युक्त, लावण्यमय,

मनको मोहित करनेवाला, गौर आभावाला, कान्तिसम्पन्न,

चन्द्ररेखासे विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओंसे

प्रेमपूर्वक सेवित, सिरपर सूर्य तथा चन्द्रमाके द्वारा लगाये गये छत्रसे शोभायमान, अत्यन्त शोभामय तथा सभी प्रकारसे

रमणीय था। आभूषणोंसे विभूषित उनके वाहनकी महा-

शोभाका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता॥८—१२॥

गंगा और यमुना उनपर चँवर डुला रही थीं और

आठों सिद्धियाँ उनके आगे सुन्दर नृत्य कर रही थीं॥ १३॥ उस समय मेरे तथा शिवजीके साथ विष्णु, इन्द्र आदि सभी देवता अपने-अपने वेष धारणकर चल रहे थे॥ १४॥ महान् मोदमें भरे हुए तथा अनेक प्रकारके रूपोंवाले

गण उस समय जय-जयकार करते हुए शिवजीके आगे-आगे चल रहे थे॥१५॥ सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिवजीके साथ चल रहे थे॥ १६॥ इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियोंको

साथ लिये कौतूहलसे युक्त हो परब्रह्म शंकरजीकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओंको साथ लिये

स्नानचूर्ण लिये-लिये कुतूहलमें भरकर गिरिजापित शंकरको देखनेके लिये पहुँच गयी॥ २४—२६॥ कोई [स्त्री] अपने स्वामीकी सेवा छोड़कर हाथमें सुन्दर चँवर लिये हुए अपनी सखीके साथ शंकरजीके दर्शनके लिये प्रेमपूर्वक पहुँच गयी। कोई स्तनपान करते

हुए अपने बालकको अतृप्त ही छोड़कर शिवजीके दर्शनकी इच्छासे आदरपूर्वक [वहाँ] चली गयी॥२७-२८॥ कोई करधनी बाँध रही थी, उसे वैसे ही लिये पहुँच गयी और कोई विपरीत वस्त्र धारण किये ही पहुँच गयी। कोई स्त्री भोजनके लिये बैठे हुए अपने पतिको

करते हुए उनके आगे-आगे चल रहे थे॥१७-१८॥

जाते समय अनेक प्रकारके महोत्सव हो रहे थे॥ १९॥

थी, उसका विशेष रूपसे वर्णन कौन कर सकता है ?॥ २०॥

मेना क्षणभरके लिये चित्रलिखितके समान हो गयीं,

इसके बाद वे प्रेमपूर्वक यह वचन कहने लगीं—॥ २१॥

जिसने कठिन तपस्या की। जिसके प्रभावसे आप यहाँ

है, उसे आप क्षमा कीजिये और अब परम प्रसन्न हो

चन्द्रमौलिकी स्तुतिकर अत्यन्त लिज्जत हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगरकी बहुत-सी स्त्रियाँ [अपना-अपना] सारा काम छोड़कर शिवदर्शनकी इच्छासे वहाँ पहुँच गयीं। स्नान करती हुई कोई स्त्री

मेरे घर पधारे हैं॥ २२॥

जाइये॥ २३॥

हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार हिमालयके द्वारपर शंकरके

हे मुनीश्वर! उस समय परमात्मा शंकरकी जैसी शोभा

हे मुने! उस प्रकारके रूपवाले उन शिवजीको देखकर

मेना बोलीं — हे महेशान! मेरी पुत्री धन्य है,

हे शिवास्वामिन्! मैंने पहले जो घोर शिवनिन्दा की

ब्रह्माजी बोले—शैलप्रिया मेनाने इस प्रकार कहकर

छोड़कर प्रेमसे पार्वतीपतिको देखनेकी तृष्णा लिये कुतूहलमें भरकर वहाँ पहुँच गयी॥ २९-३०॥

कोई स्त्री एक ही आँखमें अंजन लगाकर एक हाथमें अंजन और दूसरे हाथमें शलाका लिये हुए

हिमालयपुत्रीके पतिको देखनेके लिये चल पड़ी॥ ३१॥ कोई स्त्री पैरोंमें महावर लगा ही रही थी कि

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-बाजेका शब्द सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शनके हो गयी। बिना तपस्याके मनुष्योंको शिवजीका दर्शन लिये दौड पडी। इस प्रकार स्त्रियाँ विविध कार्योंको तथा दुर्लभ है, [आज] शिवजीके दर्शनसे ही सभी लोग कृतार्थ निवासस्थानको छोडकर पहुँच गर्यो। [उस समय] शिवका हो गये। जिस प्रकार पूर्व समयमें लक्ष्मीने नारायणको रूप देखकर वे मोहित हो गयीं। तब शिवदर्शनसे हर्षित पतिरूपमें प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी हुईं वे प्रेमसे विभोर हो उनकी मूर्ति हृदयमें धारणकर शिवको प्राप्तकर सुशोभित हो गयीं॥ ३९—४१॥ [परस्पर] यह वचन कहने लगीं—॥३२—३४॥ जिस प्रकार सरस्वतीने ब्रह्माको पतिरूपमें पाया था. प्रवासिनियाँ बोलीं — हिमालयपुरीमें रहनेवालोंके वैसे ही पार्वती देवी शंकरको प्राप्तकर सुशोभित हो नेत्र सफल हो गये, जिस-जिसने इस स्वरूपको देखा, गयीं ॥ ४२ ॥ हम सभी स्त्रियाँ धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं, आज उसका जन्म सफल हो गया। उसीका जन्म सफल है एवं उसीकी क्रियाएँ सफल हैं, जिसने सम्पूर्ण पापोंका जो-जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिवका दर्शन कर रहे हैं॥ ४३॥ नाश करनेवाले साक्षात् शिवका दर्शन किया॥ ३५-३६॥ ब्रह्माजी बोले-[हे नारद!] ऐसा कहकर उन पार्वतीने सब कुछ सिद्ध कर लिया, जो उसने लोगोंने चन्दन एवं अक्षतसे शिवजीका पूजन किया और शिवके लिये तप किया। यह पार्वती शिवको पतिरूपमें आदरपूर्वक उनके ऊपर लाजाकी वर्षा की॥४४॥ उसके अनन्तर सभी स्त्रियाँ उत्सुक होकर मेनाके प्राप्तकर धन्य तथा कृतकृत्य हो गयी॥३७॥ यदि ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक शिवा-शिवकी इस जोडीको साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मेनाके महान् भाग्यकी न मिलाते तो, उनका सम्पूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता॥ ३८॥ सराहना करने लगीं। हे मुने! स्त्रियोंके द्वारा कही गयी उस इन्होंने बहुत ठीक किया, जो यहाँ उत्तम जोड़ीका प्रकारकी शुभ बातोंको सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओंके साथ प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुए॥ ४५-४६॥ संयोग करा दिया। इससे सभीके समस्त कार्योंकी सार्थकता 🖡 ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवके सुन्दर स्वरूप और पुरवासियोंके उत्सवका वर्णन नामक पैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४५॥ छियालीसवाँ अध्याय नगरमें बरातियोंका प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वतीद्वारा कुलदेवताका पूजन प्रसन्नतायुक्त मुखवाले, रत्न तथा सुवर्ण आदिसे शोभित, ब्रह्माजी बोले—तदनन्तर शिवजी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगोंके साथ मालतीकी मालासे युक्त, उत्तम रत्नोंसे जटित मुकुटसे कुतूहलपूर्वक हिमालयके घर गये॥१॥ प्रकाशित, गलेमें सुन्दर हार धारण किये हुए, सुन्दर हिमालयकी श्रेष्ठ प्रिया मेना भी सभी स्त्रियोंके कंगन तथा बाजूबन्दसे सुशोभित, अग्निके समान देदीप्यमान, साथ उठकर अपने घरके अन्दर गयीं॥२॥ अनुपम, अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र इसके बाद वे सती शिवजीकी आरतीके लिये युग्म वस्त्र धारण किये हुए, चन्दन-अगरु-कस्तूरी तथा सुन्दर कुमकुमके लेपसे शोभित, हाथमें रत्नमय दर्पण हाथमें दीपक लेकर सभी ऋषियोंकी स्त्रियोंको साथ लेकर आदरपूर्वक द्वारपर आयीं॥३॥ लिये हुए, कज्जलके कारण कान्तिमान् नेत्रवाले, सम्पूर्ण वहाँ मेनाने द्वारपर आये हुए, सभी देवताओंसे प्रभासे आच्छन्न, अत्यन्त मनोहर, पूर्ण यौवनवाले, रम्य, सेवित गिरिजापित महेश्वर शिवको बडे प्रेमसे देखा॥ ४॥ सजे हुए अंगोंसे विभूषित, स्त्रियोंको सुन्दर लगनेवाले, सुन्दर चम्पक पुष्पके वर्णके समान आभावाले, व्यग्रतासे रहित, करोड़ों चन्द्रमाके समान मुखकमलवाले, पाँच मुखवाले, तीन नेत्रवाले, मन्द मुसकान तथा करोडों कामदेवसे भी अधिक शरीरकी छविवाले तथा

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४६ ] * नगरमें बरातियोंका प्रवेश * ४२१ |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| सर्वांगसुन्दर—इस प्रकारके अपने जामाता सुन्दर देव प्रभु          | वहाँपर देवताओंने प्रेमपूर्वक अपलक दृष्टिसे नील            |  |
| शिवको अपने आगे स्थित देखकर मेनाने अपना शोक                      | अंजनके समान वर्णवाली, अपने अंगोंसे विभूषित,               |  |
| त्याग दिया और वे आनन्दमें भर गयीं॥५—११॥                         | ्र<br>शिवजीके द्वारा आदृत, तीन नेत्रोंवाली, [शिवजीके      |  |
| वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वतके कुलकी                         | अतिरिक्त] अन्यके ऊपरसे हटे हुए नेत्रवाली, मन्द-मन्द       |  |
| प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अपनेको कृतार्थ माना और              | हासयुक्त तथा प्रसन्न मुखमण्डलवाली, कटाक्षयुक्त,           |  |
| वे बार-बार प्रसन्न होने लगीं॥ १२॥                               | मनोहर, सुन्दर केशपाशवाली, सुन्दर पत्र–रचनासे शोभित,       |  |
| तब वे सती मेना प्रसन्नमुख होकर आरती करने लगीं                   | कस्तूरी-बिन्दुसहित सिन्दुरबिन्दुसे शोभित, वक्षःस्थलपर     |  |
| और आनन्दपूर्वक उन्हें देखने लगीं। वे मेना गिरिजाकी              | श्रेष्ठ रत्नोंके हारसे सुशोभित, रत्ननिर्मित बाजूबन्द धारण |  |
| कही हुई बातका स्मरणकर विस्मित हो गयीं। उनका                     | करनेवाली, रत्नमय कंकणोंसे मण्डित, श्रेष्ठ रत्नोंके        |  |
| मुखकमल हर्षके कारण खिल उठा और वे अपने मनमें                     | कुण्डलोंसे प्रकाशित, सुन्दर कपोलवाली, मणि एवं रत्नोंकी    |  |
| कहने लगीं—उस पार्वतीने मुझसे पूर्वमें जो कहा था, मैं            | कान्तिको फीकी कर देनेवाली दन्तपंक्तिसे सुशोभित,           |  |
| तो उससे भी अधिक सौन्दर्य परमेश्वरका देख रही हूँ।                | मनोहर बिम्बफलके समान अधरोष्ठवाली, रत्नोंके यावक           |  |
| इस समय महेश्वरका सौन्दर्य तो वर्णनसे परे है। इस प्रकार          | (महावर)-से युक्त, हाथमें रत्नमय दर्पण धारण की हुई,        |  |
| विस्मित हुई मेना अपने घरके भीतर गर्यों॥१३—१६॥                   | क्रीड़ाके लिये कमलसे विभूषित, चन्दन-अगरु-कस्तूरी          |  |
| युवतियाँ प्रशंसा करने लगीं कि गिरिजा धन्य हैं,                  | तथा कुमकुमके लेपसे सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए            |  |
| धन्य हैं और कुछ कन्याओंने तो यह कहा कि ये साक्षात्              | घुँघरुओंसे युक्त चरणोंवाली तथा रक्तवर्णके पादतलसे         |  |
| भगवती दुर्गा हैं॥ १७॥                                           | शोभित उन देवीको देखा॥ २४—३०॥                              |  |
| कुछ कन्याएँ तो इस प्रकार कहने लगीं कि ये गिरिजा                 | उस समय सभी देवता आदिने जगत्की आदिस्वरूपा                  |  |
| धन्य हैं, जो इन्हें मनोहर पित प्राप्त हुआ। हमलोगोंने तो         | तथा जगत्को उत्पन्न करनेवाली देवीको देखकर भक्तियुक्त       |  |
| इस प्रकारके मनोहर वरका दर्शन ही नहीं किया है॥ १८॥               | हो सिर झुकाकर मेनासहित उन्हें प्रणाम किया॥ ३१॥            |  |
| [उस समय] श्रेष्ठ गन्धर्व गाने लगे, अप्सराएँ                     | त्रिनेत्र शंकरने भी उन्हें अपने नेत्रके कोणसे देखा        |  |
| नृत्य करने लगीं। सभी देवता शंकरजीके रूपको देखकर                 | और सतीके रूपको देखकर विरहज्वरको त्याग दिया॥ ३२॥           |  |
| अत्यन्त हर्षित हो गये॥१९॥                                       | शिवापर टिकाये हुए नेत्रवाले शिव सब कुछ भूल                |  |
| बाजा बजानेवाले अनेक प्रकारके कौशलसे मधुर                        | गये। गौरीको देखनेसे हर्षके कारण उनके सभी अंग              |  |
| ध्वनिमें आदरपूर्वक अनेक प्रकारके वाद्य बजाने लगे॥ २०॥           | पुलिकत हो उठे। इस प्रकार कालीने नगरके बाहर                |  |
| इसके बाद हिमालयने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार                     | जाकर कुलदेवीका पूजनकर द्विजपत्नियोंके साथ अपने            |  |
| किया। मेनाने भी आनन्दित होकर सभी स्त्रियोंके साथ                | पिताके रम्य घरमें प्रवेश किया॥ ३३-३४॥                     |  |
| महोत्सवपूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घरमें चली                 | शंकरजी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णुके साथ               |  |
| गयीं। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओंके                  | हिमालयके द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक    |  |
| साथ निर्दिष्ट स्थानपर चले गये॥ २१-२२॥                           | चले गये॥ ३५॥                                              |  |
| इसी बीच हिमालयके अन्त:पुरकी परिचारिकाएँ                         | वहाँपर सभी लोग गिरीशके द्वारा नाना प्रकारकी               |  |
| दुर्गाको साथ लेकर कुलदेवताकी पूजा करनेके लिये                   | सम्पत्तिसे सम्मानित होकर शंकरजीकी सेवा करते हुए           |  |
| बाहर गयीं ॥ २३ ॥                                                | सुखपूर्वक ठहर गये॥ ३६॥                                    |  |
|                                                                 | ताके तृतीय पार्वतीखण्डमें वरके आगमन आदिका वर्णन           |  |
| नामक छियालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४६॥                           |                                                           |  |
|                                                                 |                                                           |  |

सैंतालीसवाँ अध्याय पाणिग्रहणके लिये हिमालयके घर शिवके गमनोत्सवका वर्णन निमित्त शिवजीको अपने घरपर ले आइये॥ १४॥ ब्रह्माजी बोले—तदनन्तर शैलराजने प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्माजी बोले—तत्पश्चात् गर्गके द्वारा निर्देश

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

बडे उत्साहसे वेदमन्त्रोंके द्वारा शिवा एवं शिवजीका उपनयन-संस्कार सम्पन्न कराया। तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियोंने हिमालयके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर उनके घरके भीतर प्रवेश किया॥ १-२॥ उन लोगोंने लोक तथा वेदरीतिको यथार्थ रूपसे सम्पन्नकर शिवके द्वारा दिये गये आभूषणोंसे पार्वतीको

पार्वतीको स्नान कराकर पुनः सभी प्रकारसे सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकरप्रिया तथा गिरिराजसुता वरवर्णिनी पार्वती उस समय दो नृतन वस्त्र धारण किये हुए अत्यन्त शोभित हो रही थीं॥३-५॥ हे मुने! उन देवीने अनेक प्रकारके रत्नोंसे जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचुकी धारण की, जिससे वे

अधिक शोभा पाने लगीं। तदनन्तर उन्होंने दिव्य रत्नोंसे

अलंकृत किया। सिखयों और ब्राह्मणोंकी पत्नियोंने पहले

जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्णके बने हुए बहुमूल्य कंकणोंको भी धारण किया॥६-७॥ तीनों जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा महाशैलकी कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मनमें शिवजीका ध्यान करते हुए वहींपर बैठी हुई अत्यन्त शोभित होने लगीं॥८॥ उस समय दोनों पक्षोंमें आनन्ददायक महान् उत्सव हुआ और [उभयपक्षसे] नाना प्रकारके अवर्णनीय दान

ब्राह्मणोंको दिये गये। इसी प्रकार लोगोंको भी अनेक प्रकारके दान दिये गये और वहाँ उत्सवपूर्वक गीत, वाद्य एवं विनोद सम्पन्न हुए॥९-१०॥ तब मैं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनिलोग बड़ी प्रसन्नताके साथ आनन्दपूर्वक उत्सव

मनाकर भक्तिपूर्वक पार्वतीको प्रणामकर तथा शिवजीके चरणकमलोंका ध्यानकर हिमालयकी आज्ञा प्राप्त करके अपने-अपने स्थानपर बैठ गये। इसी समय वहाँ

हे कालीके पिता! हे प्रभो! अब आप पाणिग्रहणके

ज्योति:शास्त्रके पारंगत विद्वान् गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालयसे यह वचन कहने लगे—॥११—१३॥ गर्ग बोले—हे हिमालय!हे धराधीश!हे स्वामिन्!

किये गये कन्यादानके लिये उचित समयको जानकर

हिमालय मनमें अत्यन्त प्रसन्न हुए॥१५॥ हिमालयने आनन्दित होकर [उसी समय] पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगोंको भी अत्यन्त प्रेमके साथ शिवजीको बुलानेकी इच्छासे भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथोंमें सभी

[ श्रीशिवमहापुराण-

मांगलिक वस्तुएँ लेकर महान् उत्सव करते हुए प्रेमपूर्वक वहाँ गये, जहाँ भगवान् महेश्वर थे॥ १६-१७॥ उस समय गीत-नृत्यसहित वाद्यध्वनि तथा वेदध्वनिसे महान् उत्सव होने लगा॥१८॥

वाद्योंके शब्दको सुनकर शंकरजीके सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनन्दित होकर एक साथ ही उठ खडे हुए और वे हर्षसे परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे-शिवजीको बुलानेकी इच्छासे [गिरिराजके द्वारा भेजे गये] पर्वत यहाँ आ रहे हैं॥१९-२०॥

निश्चय ही पाणिग्रहणका काल शीघ्र उपस्थित हो

गया है, अत: सभीका महाभाग्य उपस्थित हो गया है— ऐसा हमलोग मानते हैं। हमलोग विशेष रूपसे धन्य हैं, क्योंकि हमलोग संसारके मंगलोंके स्थानस्वरूप शिवा-शिवके विवाहको अत्यन्त प्रेमसे देखेंगे॥ २१-२२॥ ब्रह्माजी बोले-जब आदरपूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराजके सभी मन्त्री

शंकरसे प्रार्थना की कि कन्यादानका उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें॥ २३-२४॥ यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे गिरिराज हिमालयकी जय-जयकार करने लगे॥ २५॥

इधर, शिवजी भी कालीको प्राप्त करनेकी लालसासे

वहाँ आ गये। उन लोगोंने जा करके विष्णु आदि तथा

अत्यन्त प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भृत रूपवाले उन शिवने उसके लक्षणको मनमें गुप्त रखा। इसके उपरान्त लोकपर कृपा करनेवाले शूलधारीने परम प्रसन्न होकर मांगलिक

द्रव्योंसे युक्त [जलसे] स्नान किया॥ २६-२७॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४७] * पाणिग्रहणहेतु हिमालयवे     | के घर शिव-गमनोत्सव-वर्णन ∗                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| *************************************                      | **************************************                      |
| सभी लोकपालोंने स्नान किये हुए तथा सुन्दर                   | विशेष-विशेष देवताओंको, मुझे, विष्णुको, ईशको तथा             |
| वस्त्रसे युक्त उन शिवको चारों ओरसे घेरकर उनकी सेवा         | सभी विशिष्ट लोगोंको आदरपूर्वक बैठाया॥४०-४१॥                 |
| की तथा उन्हें वृषभके स्कन्धपर बैठाया। इसके बाद प्रभुको     | मेनाने भी बड़े प्रेमसे अपनी सखियों, ब्राह्मणस्त्रियों       |
| आगे करके सभी लोग हिमालयके घरकी ओर चल                       | तथा अन्य पुरन्ध्रियोंके साथ मुदित होकर शिवजीकी              |
| पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे॥ २८-२९॥          | आरती उतारी। कर्मकाण्डके ज्ञाता पुरोहितने मधुपर्क-           |
| उस समय हिमालयके द्वारा भेजे गये ब्राह्मण तथा               | दान आदि जो-जो कृत्य था, वह सब महात्मा शंकरके                |
| श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहलसे युक्त होकर शिवजीके आगे-           | लिये सम्पन्न किया॥४२-४३॥                                    |
| आगे चल रहे थे। मस्तकपर विशाल छत्र लगाये हुए,               | हे मुने! पुरोहितने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्तावके      |
| चँवर डुलाये जाते एवं वितानसे युक्त वे महेश्वर अत्यन्त      | अनुकूल जो मांगलिक कार्य था, उसे किया॥४४॥                    |
| सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे-आगे चलते हुए                 | उसके बाद अन्तर्वेदीमें बड़े प्रेमसे प्रविष्ट होकर           |
| मैं, विष्णु, इन्द्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्यसे युक्त   | हिमालय वेदीके ऊपर समस्त आभूषणोंसे विभूषित                   |
| होकर सुशोभित हो रहे थे॥ ३०—३२॥                             | तन्वंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थीं, वहाँ विष्णु        |
| उस महोत्सवमें शंख, भेरियाँ, नगाड़े, बड़े-बड़े              | तथा मेरे साथ महादेवजीको ले गये। उस समय वहाँ                 |
| ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार-बार बज रहे थे॥ ३३॥              | बृहस्पति आदि देवता कन्यादानोचित लग्नकी प्रतीक्षा            |
| सभी गायक भी मंगलगीत गा रहे थे तथा सभी                      | करते हुए अत्यन्त आनन्दित हो रहे थे॥४५—४७॥                   |
| नर्तिकयाँ अनेक प्रकारके तालोंके साथ नाच रही थीं॥ ३४॥       | जहाँ घटिकायन्त्र स्थापित था, वहींपर गर्गाचार्य              |
| उस समय इन सभीके साथ जगत्के एकमात्र बन्धु                   | बैठे हुए थे। विवाहकी घड़ी आनेतक वे प्रणवका जप               |
| शिव परम तेजसे युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरोंके         | कर रहे थे। गर्गाचार्यने पुण्याहवाचन करते हुए अक्षतोंको      |
| द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किये      | पार्वतीकी अंजलिमें दिया, तब पार्वतीने प्रेमपूर्वक शिवके     |
| जाते हुए चल रहे थे॥ ३५॥                                    | ऊपर अक्षतोंकी वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा               |
| तत्पश्चात् सभी लोगोंसे भली–भाँति पूजित होकर                | सुन्दर मुखवाली उन पार्वतीने दही, अक्षत तथा कुशके            |
| शम्भुने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया, उस समय सभी लोग उन        | जलसे शिवजीकी पूजा की॥४८—५०॥                                 |
| परमेश्वरकी नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे स्तुति कर रहे थे॥ ३६॥ | जिनके लिये उन शिवाने पूर्वकालसे अत्यन्त कठोर                |
| श्रेष्ठ पर्वतोंने शिवजीको वृषभसे उतारा और प्रेमके          | तप किया था, उन शम्भुको प्रेमपूर्वक देखती हुई वे अत्यन्त     |
| साथ महोत्सवपूर्वक उन्हें घरके भीतर ले गये॥ ३७॥             | शोभित हो रही थीं। हे मुने! तदनन्तर मेरे एवं गर्ग आदि        |
| हिमालयने भी देवताओं तथा गणोंसहित आये हुए                   | मुनियोंके कहनेपर सदाशिवने लौकिक विधिका आश्रयणकर             |
| ईश्वरको विधिवत् भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनकी            | पार्वतीका पूजन किया। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा           |
| आरती उतारी॥ ३८॥                                            | परमेश्वर परस्पर एक-दूसरेका सत्कार करते हुए परम              |
| [ इसी प्रकार ] उत्साहयक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं.       | शोभाको प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियोंने त्रैलोक्यकी |

करते हुए प्रेमपूर्वक उन सबका सम्मान किया॥ ३९॥ वे हिमालय विष्णु और प्रमुख देवसमुदायसिंहत तत्पश्चात् ब्राह्मणोंकी स्त्रियों तथा नगरकी अन्य ईशानको उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदानकर उन्हें अपने स्त्रियोंने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिवको घरमें ले गये और उन्होंने आँगनमें रत्नके सिंहासनपर उत्सुकतापूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनन्दित हुई॥ ५५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें हिमालयके घर शिवके

शोभासे समन्वित होकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उन

गमनोत्सवका वर्णन नामक सैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४७॥

मुनियों तथा अन्य लोगोंको प्रणामकर अपने भाग्यकी प्रशंसा

अड़तालीसवाँ अध्याय शिव-पार्वतीके विवाहका प्रारम्भ, हिमालयद्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर नारदजीके द्वारा उत्तरके रूपमें शिवमाहात्म्य प्रतिपादित करना, हर्षयुक्त हिमालयद्वारा कन्यादानकर विविध उपहार प्रदान करना ब्रह्माजी बोले—इसी समय वहाँ गर्गाचार्यसे प्रेरित नारदजी बोले—[हे पर्वतराज!] आप मृढतासे

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

हो मेनासहित हिमवान् कन्यादान करनेहेतु उद्यत हुए॥१॥ उस समय वस्त्र तथा आभूषणोंसे शोभित महाभागा मेना सोनेका कलश लेकर पित हिमवान्के दाहिने भागमें बैठ गयीं। तत्पश्चात् पुरोहितके सहित हिमालयने प्रसन्न होकर पाद्य आदिसे और वस्त्र, चन्दन तथा आभूषणसे उन वरका वरण किया॥ २-३॥ इसके बाद हिमालयने ब्राह्मणोंसे कहा—अब [ कन्या-

दानका] यह समय उपस्थित हो गया है, अत: आपलोग संकल्पके लिये तिथि आदिका उच्चारण कीजिये। उनके यह कहनेपर कालके ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिन्त होकर

प्रेमपूर्वक तिथि आदिका उच्चारण करने लगे॥ ४-५॥ तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शम्भुके द्वारा हृदयसे प्रेरित हुए हिमालयने हँसते हुए प्रसन्नताके साथ शिवजीसे कहा— हे शम्भो! अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखाको कहिये, विलम्ब मत कीजिये॥६-७॥ ब्रह्माजी बोले—उन हिमालयकी यह बात सुनकर भगवान् शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गये और शोकके योग्य न होते हुए भी शोकयुक्त हो गये॥८॥ उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गन्धर्वीं, यक्षों तथा सिद्धोंने जब शंकरको निरुत्तरमुख देखा, तब हे नारद! आपने सुन्दर हास्य किया। हे नारद! उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजीमें आसक्त चित्तवाले आपने शिवजीके द्वारा मनसे प्रेरित होकर वीणा बजायी। उस समय पर्वतराज, विष्णु, भैंने, देवताओं तथा सभी मुनियोंने आप बुद्धिमान्को ऐसा करनेसे हठपूर्वक रोका॥९—११॥ किंतु जब शिवजीकी इच्छासे आप नहीं माने, तब [पुन:] हिमालयने आपसे कहा—इस समय आप वीणा मत बजाइये। हे बुद्धिमान्! हे देवर्षे! जब उन्होंने

हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वरका

स्मरण करके हिमालयसे कहने लगे— ॥ १२-१३॥

युक्त हैं, अत: कुछ भी नहीं जानते। महेश्वरके विषयमें कथनीय बातोंसे आप सर्वथा अनिभज्ञ हैं॥१४॥ आपने इस समय जो इन साक्षात् महेश्वरसे गोत्र बतानेके लिये कहा है, वह वचन अत्यन्त हास्यास्पद है॥ १५॥ हे पर्वत! ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र, कुल, नाम नहीं जानते, दूसरोंकी क्या बात कही जाय!॥ १६॥ हे शैल! जिनके एक दिनमें करोडों ब्रह्मा लयको

प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकरका दर्शन आपने आज

कालीके तपके प्रभावसे ही किया है॥ १७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

ये प्रकृतिसे परे, परब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं॥ १८॥ ये स्वतन्त्र, भक्तवत्सल और गोत्र, कुल तथा नामसे सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छासे ही सगुण, सुन्दर शरीरवाले तथा अनेक नामवाले हो जाते हैं॥ १९॥ ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्रवाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुलवाले हैं और आज पार्वतीके तपसे आपके जामाता हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं॥ २०॥

उन लीलाविहारीने चराचरसहित जगत्को मोहित

कर रखा है। हे गिरिसत्तम! कोई महान् ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्माजी भी लिंगकी आकृतिवाले महेशके मस्तकको

नहीं देख सके। विष्णु भी पातालतक जाकर इन्हें नहीं

प्राप्त कर पाये और आश्चर्यचिकत हो गये॥ २१-२२॥

हे गिरिश्रेष्ठ! अधिक कहनेसे क्या लाभ, शिवजीकी माया बड़ी दुस्तर है। त्रैलोक्य और विष्णु, ब्रह्मा आदि भी उसी [माया]-के अधीन हैं॥२३॥ इसलिये हे पार्वतीतात! प्रयत्नपूर्वक भली-भाँति विचार करके आप वरके गोत्र, कुल एवं इस प्रकारके वरके सम्बन्धमें थोड़ा भी सन्देह मत कीजिये॥ २४॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! ऐसा कहकर ज्ञानी तथा

शिवकी इच्छासे कार्य करनेवाले आप पर्वतराजको [अपनी]

| द्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४८ ] * शिव-पार्वतीके विवाहका प्रारम्भ * ४२५                                |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| *****************************                                                                      |                                                                  |  |
| ाणीसे हर्षित करते हुए पुन: उनसे कहने लगे—॥ २५॥                                                     | [उन्होंने कहा—] हे परमेश्वर! मैं अपनी कन्या                      |  |
| नारदजी बोले—हे तात! हे महाशैल! हे                                                                  | आपको दे रहा हूँ, हे सकलेश्वर! आप भार्याके रूपमें                 |  |
| रावाजनक! आप मेरी बात सुनिये तथा उसे सुनकर                                                          | इसे ग्रहण कीजिये और प्रसन्न होइये <sup>१</sup> ॥ ३८॥             |  |
| करजीको अपनी कन्या प्रदान कीजिये॥ २६॥                                                               | इस प्रकार तीनों लोकोंको उत्पन्न करनेवाली अपनी                    |  |
| [अपनी] लीलासे अनेक रूप धारण करनेवाले सगुण                                                          | कन्या पार्वतीको हिमालयने इस मन्त्रसे उन महान्                    |  |
| हेशका गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिये॥ २७॥                                                        | शिवको अर्पण कर दिया॥ ३९॥                                         |  |
| शिव नादमय हैं और नाद भी शिवमय है, यही                                                              | इस प्रकार पार्वतीका हाथ शिवजीके हाथमें रखकर                      |  |
| त्य है। शिव तथा नाद—इन दोनोंमें भेद नहीं है॥ २८॥                                                   | वे हिमालय मनमें बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने                  |  |
| सृष्टिके आरम्भमें लीलासे सगुण रूप धारण                                                             | इच्छारूपी महासागरको पार कर लिया हो॥४०॥                           |  |
| रनेवाले शिवके द्वारा सर्वप्रथम नादको उत्पत्ति होनेके                                               | पर्वतपर शयन करनेवाले परमेश्वरने प्रसन्न होकर                     |  |
| गरण वह सर्वश्रेष्ठ है॥ २९॥                                                                         | अपने हाथसे वेदमन्त्रके द्वारा पार्वतीका करकमल ग्रहण              |  |
| इसलिये हे हिमालय! अपने मनमें सर्वेश्वर शिवसे                                                       | किया। हे मुने! लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए                      |  |
| रित होकर मैंने आज वीणा बजायी है॥३०॥                                                                | पृथिवीका स्पर्शकर महादेवने भी ' <b>कोऽदात्</b> ' <sup>२</sup> इस |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! गिरीश्वर हिमालय आपका                                               | कामसम्बन्धी मन्त्रका प्रेमपूर्वक पाठ किया॥ ४१-४२॥                |  |
| ह वचन सुनकर सन्तुष्ट हो गये और उनके मनका                                                           | उस समय सर्वत्र आनन्ददायक महान् उत्सव होने                        |  |
| त्रस्मय जाता रहा॥ ३१॥                                                                              | लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अन्तरिक्षमें तीव्र जयध्वनि               |  |
| तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मयरहित                                                         | होने लगी। सभी लोगोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर <b>'साधु'</b> शब्द    |  |
| ो 'साधु-साधु'—ऐसा कहने लगे॥ ३२॥                                                                    | तथा <b>'नमः'</b> शब्दका उच्चारण किया, गन्धर्वगण प्रीतिपूर्वक     |  |
| सभी विद्वान् लोग महेश्वरके गाम्भीर्यको जानकर                                                       | गान करने लगे तथा अप्सराएँ नाचने लगीं॥ ४३-४४॥                     |  |
| व्यस्मित होकर परम आनन्दमें निमग्न हो परस्पर कहने                                                   | हिमालयके नगरके लोग भी अपने मनमें परम                             |  |
| ागे। जिनकी आज्ञासे यह विशाल जगत् उत्पन्न हुआ                                                       | आनन्दका अनुभव करने लगे। [उस समय] महान्                           |  |
| और जो परसे भी परे, निजबोधस्वरूप हैं, स्वतन्त्र                                                     | उत्सवके साथ परम मंगल मनाया जाने लगा॥४५॥                          |  |
| तिवाले एवं उत्कृष्ट भावसे जाननेयोग्य हैं, उन त्रिलोकपति                                            | मैं, विष्णु, इन्द्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यन्त                |  |
| रावको आज हमलोगोंने भलीभाँति देखा॥ ३३-३४॥                                                           | हर्षित हुए और सभीके मुखकमल खिल उठे॥ ४६॥                          |  |
| तदनन्तर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत सन्देहरहित                                                 | उसके बाद उन शैलराज हिमालयने अति प्रसन्न होकर                     |  |
| कर एक साथ पर्वतराज हिमालयसे कहने लगे—॥ ३५॥                                                         | कन्यादानकी यथोचित सांगता शिवको प्रदान की॥ ४७॥                    |  |
| <b>पर्वत बोले</b> —हे शैलराज! अब आप कन्यादान                                                       | तत्पश्चात् उनके बन्धुजनोंने भक्तिपूर्वक भली-                     |  |
| जरनेके लिये समुद्यत हो जाइये। विवादसे क्या लाभ!                                                    | भाँति पार्वतीका पूजनकर शिवजीको विधि-विधानसे                      |  |
| सा करनेसे [निश्चय ही] आपके कार्यमें बाधा होगी।                                                     | अनेक प्रकारके उत्तम द्रव्य प्रदान किये। हे मुनीश्वर!             |  |
| मलोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना                                                        | हिमालयने भी प्रसन्नचित्त होकर पार्वती तथा शिवकी                  |  |
| ।।हिये, अत: आप शिवको कन्या प्रदान कीजिये॥ ३६॥                                                      | प्रसन्नताके लिये अनेक प्रकारके द्रव्य दिये॥ ४८-४९॥               |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उन सुहृदोंकी वह बात सुनकर                                                   | उन्होंने उपहारस्वरूप नाना प्रकारके रत्न एवं उत्तम                |  |
| विधसे प्रेरित होकर हिमालयने शिवको अपनी कन्याका                                                     | रत्नोंसे जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किये। हे मुने!              |  |
| ान कर दिया॥ ३७॥                                                                                    | उन्होंने एक लाख सुसज्जित गायें, सजे-सजाये सौ घोड़े,              |  |
| १. इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। भार्यार्थं परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर॥ (पार्वती० ४८। ३८) |                                                                  |  |
|                                                                                                    | का पाठ करता है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'कोऽदात्कस्मा           |  |
| दात्कामोऽदात्कामायादात्कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते।' ( श्                                | १० यजुर्वेदसंहिता ७।४८)                                          |  |

नाना रत्नोंसे विभूषित एक लाख अनुरागिणी दासियाँ दीं माध्यन्दिनी शाखामें कहे गये स्तोत्रसे परमेश्वरकी स्तुति और एक करोड हाथी तथा सुवर्णजटित एवं उत्तम की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालयकी आज्ञा पाकर मुनियोंने रत्नोंसे निर्मित रथ प्रदान किये। इस प्रकार परमेश्वर अतिप्रसन्न होकर शिवाके सिरपर अभिषेक किया और शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजाको प्रदान देवताओंके नामका उच्चारणकर पर्यूक्षण-विधि सम्पन्न करके हिमालय कृतार्थ हो गये॥५०-५३॥ की। हे मुने! उस समय परम आनन्द उत्पन्न करनेवाला तत्पश्चात् पर्वतराजने हाथ जोडकर श्रेष्ठ वाणीमें । महोत्सव हुआ॥५४—५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें कन्यादानवर्णन नामक अड़तालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ४८।। उनचासवाँ अध्याय अग्निपरिक्रमा करते समय पार्वतीके पदनखको देखकर ब्रह्माका मोहग्रस्त होना, बालखिल्योंकी उत्पत्ति, शिवका कृपित होना, देवताओंद्वारा शिवस्तुति ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इसके अनन्तर तेजसे प्रज्वलित होते हुए और [मुझ ब्रह्माको] मारनेके लिये उद्यत उन शिवजीकी स्तुति करने लगे॥ ११॥ मेरी आज्ञासे ईश्वरने ब्राह्मणोंद्वारा अग्निस्थापन करके पार्वतीको अपने पास बैठाकर हवन किया। शिवने देवता बोले—हे देवदेव! हे जगद्व्यापिन्! हे ऋक्, साम तथा यजुर्वेदके मन्त्रोंसे अग्निमें आहृति परमेश! हे सदाशिव! हे जगत्पते! हे जगन्नाथ! हे दी और कालीके भाई मैनाकने लाजाकी अंजलि दी। जगन्मय! आप प्रसन्न हों। आप सभी पदार्थींकी आत्मा, सबके हेतु, ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य,

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

# हे तात! इसके बाद लोकाचारका विधानकर काली और शिव दोनोंने प्रसन्नताके साथ विधिवत् अग्निकी प्रदक्षिणा की। हे देवर्षे! उस समय गिरिजापित शंकरने एक अद्भुत चरित्र किया, मैं आपके स्नेहके कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिये॥१—४॥ उस समय शिवकी मायासे मोहित हुआ मैं पार्वतीके चरणोंमें मनोहर नखचन्द्रको देखने लगा॥५॥ हे देवमुने! उसके दर्शनसे मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यन्त क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार-बार उनके अंगोंको देखने लगा, तब उस देखनेसे मेरा

तेज शीघ्र ही पृथ्वीपर गिर गया और मैं अत्यन्त लज्जित

हे नारद! वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा,

सभी लोग काँपने लगे तथा विश्वको धारण करनेवाले

की॥६—९॥

विष्णुको भय होने लगा॥१०॥

४२६

ब्रह्म हैं॥१२-१४॥ मुक्तिकी कामनावाले दृढ्व्रत मुनिजन सब प्रकारसे संगका परित्यागकर आपके ही चरणकमलकी उपासना करते हैं। आप अमृतस्वरूप, शोकरहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनन्दमात्र, व्यग्रतारहित, निर्विकार, आत्मासे रहित तथा मायासे परे पूर्णब्रह्म हैं॥ १५-१६॥

आप संसारकी उत्पत्ति, पालन तथा प्रलयके कारण

अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए स्वर्णमें जैसे वस्तुभेद

निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगतुके

आदि, मध्य, अन्त एवं अभ्यन्तर तथा बाहर विराजमान

हैं, आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य, सच्चिदानन्द

[ श्रीशिवमहापुराण-

हो गया। यह देखकर महादेवजी अत्यन्त कुपित हो गये हैं। इस संसारको आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक और तब उन्होंने मुझ ब्रह्माको शीघ्र मारनेकी इच्छा आप परमात्माको किसीकी अपेक्षा नहीं है॥ १७॥ आप एक होते हुए भी सत् एवं असत् हैं, द्वैत एवं

पुरुषोंने अज्ञानताके कारण आपमें विकल्पका हे मुने! तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त, अपने आरोप किया है, इसलिये सोपाधिमें भ्रमका प्रतीकार

नहीं है, वैसे ही आप भी हैं॥१८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ४९ ] * पार्वतीके पदनखको देख     | व्रकर ब्रह्माका मोहग्रस्त होना *        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| *************************************                     | *****************                       |
| किया जाता है, किंतु निरुपाधिमें नहीं॥१९॥                  | मुनिगण मन्द-मन्द हँसते हुए <sup>-</sup> |
| हे महेशान! हम सब आपके दर्शनमात्रसे धन्य हो                | हे तात! मेरे उस रेतसे                   |
| गये; क्योंकि आप दृढ़ भक्तोंको आनन्द प्रदान करते हैं,      | कण हो गये और अपने ते                    |
| अतः हे शम्भो! हमलोगोंपर दया कीजिये॥२०॥                    | बालखिल्य नामक हजारों ऋ                  |
| आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृतिसे                    | हे मुने! तब वे सभी ह                    |
| परे पुरुष हैं। आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं      | और बड़े प्रेमसे मुझे हे तात             |
| परसे भी परे हैं। हे प्रभो! रजोगुणयुक्त ये जो विश्वमूर्ति  | तब ईश्वरेच्छासे प्रेरि                  |
| पितामह ब्रह्मा हैं और सत्त्वगुणसे युक्त पुरुषोत्तम विष्णु | क्रोधयुक्त चित्तसे उन बा                |
| हैं, वे आपकी ही कृपासे हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुणसे       | लगे—॥ ३७॥                               |
| युक्त हैं, आप परमात्मा सभी गुणोंसे परे हैं, आप सदाशिव     | <b>नारदजी बोले—</b> अब                  |
| महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं॥ २१—२३॥                | गन्धमादन पर्वतपर चले उ                  |
| हे विश्वमूर्ते! हे महेश्वर! व्यक्त महत्तत्व, पंचभूत,      | रुकिये; आपलोगोंका यहाँ [व               |
| तन्मात्राएँ एवं इन्द्रियाँ आपसे ही अधिष्ठित हैं॥ २४॥      | वहाँ कठोर तपस्या करके                   |
| हे महादेव! हे परेशान! हे करुणाकर! हे शंकर!                | शिष्य होंगे, मैंने यह बात शिव           |
| प्रसन्न होइये। हे देवदेवेश! पुरुषोत्तम! प्रसन्न हो जाइये। | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> इस १             |
| हे प्रभो! सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएँ आपकी       | शंकरजीको नमस्कार करके                   |
| महाभुजाएँ, द्युलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा                | चले गये। हे मुनीश्वर! तब                |
| वायु नासिका है॥ २५-२६॥                                    | आदिने मुझे बहुत समझाया                  |
| हे प्रभो! रवि-सोम-अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके              | फिर सर्वेश शंकरको भन्त                  |
| केश और नक्षत्र–तारा–ग्रह आपके आभूषण हैं॥ २७॥              | करनेवाला तथा दुष्टोंके गर्वव            |
| हे शंकर! आप वाणी तथा मनसे सर्वथा अगोचर                    | उनकी स्तुति करने लगा॥                   |
| हैं, अतः हे देवेश! हे विभो! हे परमेश्वर! हमलोग            | हे देवदेव! हे महादेव                    |
| आपकी स्तुति किस प्रकार करें॥ २८॥                          | आप ही सब प्रकारसे सबके व                |
| पंचमुख, पचास करोड़ मूर्तिवाले, त्रिलोकेश, वरिष्ठ          | मैंने यह अच्छी तरह उ                    |
| एवं विद्यातत्त्वस्वरूप आप रुद्रको प्रणाम है॥ २९॥          | बलवान् बैल नाथनेसे वशमें                |
| अनिर्देश्य, नित्य, विद्युज्ज्वालाके समान रूपवाले,         | सारा चराचर जगत् आपर्क                   |
| अग्निवर्ण एवं देवाधिदेव आप शंकरको बार-बार नमस्कार         | इस प्रकार कहकर हा                       |
| है। करोड़ों विद्युत्के समान प्रकाशमान, अष्ट कोणवाले       | किया और विष्णु आदि अन्                  |
| तथा अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण करके इस लोकमें              | स्तुति की॥ ४५॥                          |
| स्थित रहनेवाले आपको नमस्कार है॥३०-३१॥                     | तब दीनभावसे की गयी                      |
| <b>ब्रह्माजी बोले—</b> उन [देवताओं]-की यह बात             | तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर ग           |

सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वरने मुझ ब्रह्माको

नामक उनचासवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४९॥

शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया॥ ३२॥

```
कण हो गये और अपने तेजसे प्रज्वलित उन कणोंसे
                                              बालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गये॥ ३४-३५॥
                                                   हे मुने! तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गये
                                              और बड़े प्रेमसे मुझे हे तात! हे तात! कहने लगे॥ ३६॥
                                                   तब ईश्वरेच्छासे प्रेरित हुए नारदजी [आप]
                                             क्रोधयुक्त चित्तसे उन बालखिल्य ऋषियोंसे कहने
                                             लगे—॥ ३७॥
                                                   नारदजी बोले—अब आपलोग एक साथ ही
                                             गन्धमादन पर्वतपर चले जाइये। आपलोग यहाँ मत
                                             रुकिये; आपलोगोंका यहाँ [कोई] प्रयोजन नहीं है॥ ३८॥
                                                   वहाँ कठोर तपस्या करके आपलोग मुनीश्वर और सूर्यके
                                             शिष्य होंगे, मैंने यह बात शिवजीकी आज्ञासे कही है॥ ३९॥
                                                   ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार कहे गये वे बालखिल्य
                                             शंकरजीको नमस्कार करके शीघ्र ही गन्धमादन पर्वतपर
                                              चले गये। हे मुनीश्वर! तब शिवजीके द्वारा प्रेरित विष्णु
                                              आदिने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया और
                                             फिर सर्वेश शंकरको भक्तवत्सल, सम्पूर्ण कार्योंको
                                             करनेवाला तथा दुष्टोंके गर्वको नष्ट करनेवाला समझकर
                                             उनकी स्तुति करने लगा॥४०-४२॥
                                                   हे देवदेव! हे महादेव! हे करुणासागर! हे प्रभो!
                                              आप ही सब प्रकारसे सबके कर्ता, भर्ता तथा हर्ता हैं॥४३॥
                                                   मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार
                                              बलवान् बैल नाथनेसे वशमें हो जाता है, उसी प्रकार यह
                                              सारा चराचर जगत् आपकी इच्छासे स्थित है॥ ४४॥
                                                   इस प्रकार कहकर हाथ जोड़ मैंने शिवको प्रणाम
                                             किया और विष्णु आदि अन्य सभीने भी उन महेश्वरकी
                                              स्तुति की॥ ४५॥
                                                   तब दीनभावसे की गयी विष्णु आदि सभी देवताओंकी
                                             तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये॥ ४६॥
                                                   हे मुने! उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे अतिश्रेष्ठ
                                              अभयदान दिया, सभीने महान् सुख प्राप्त किया और मुझे
हे तात! उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा । अत्यन्त प्रसन्नता हुई॥ ४७॥
  ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें ब्रह्माके मोहका वर्णन
```

मुनिगण मन्द-मन्द हँसते हुए परम आनन्दित हो उठे॥ ३३॥

हे तात! मेरे उस रेतसे अत्यन्त उज्ज्वल बहुत-से

पचासवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

### शिवा-शिवके विवाहकृत्यसम्पादनके अनन्तर देवियोंका शिवसे मधुर वार्तालाप

#### ब्रह्माजी बोले—हे नारद! तदनन्तर मैंने शिवजीकी लगीं। चारों ओर आनन्द प्रदान करनेवाला महान् उत्साह

आज्ञासे मुनियोंके साथ परमप्रीतिसे शिवा-शिवके विवाहके शेष कृत्योंका सम्पादन किया। उन दोनोंके सिरपर आदरपूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणोंने आदरके साथ उन्हें ध्रुवदर्शन कराया॥१-२॥ हे विप्रेन्द्र! उसके बाद हृदयालम्भनका कर्म तथा बडे महोत्सवके साथ स्वस्तिवाचन हुआ॥३॥

ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शम्भुने शिवाकी माँगमें सिन्दूर लगाया, उस समय गिरिजा अत्यन्त अद्भृत अवर्णनीय

रूपवती हो गयीं। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंकी आज्ञासे दोनों एक आसनपर विराजमान हुए और भक्तोंके चित्तको

आनन्द देनेवाली अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गये॥ ४-५॥ हे मुने! तदनन्तर अद्भुत लीला करनेवाले उन दोनोंने अपने स्थानपर आकर मेरी आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक संस्रव \*-प्राशन किया। इस प्रकार विवाह-यज्ञके विधिवत्

सम्पन्न हो जानेपर प्रभु शिवने मुझ लोककर्ता ब्रह्माको पूर्णपात्रका दान किया। तत्पश्चात् शिवजीने आचार्यको विधिपूर्वक गोदान दिया तथा मंगल प्रदान करनेवाले जो अन्य महादान हैं, उन्हें भी बड़े प्रेमसे दिया॥६—८॥

उसके बाद उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणोंको अलग-अलग सौ-सौ स्वर्णमुद्राएँ, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकारके द्रव्य दिये। उस समय सभी देवगण एवं अन्य चराचर

जीव हृदयसे अत्यन्त प्रसन्न हृए और जोर-जोरसे जयध्वनि होने लगी। सभी ओर मंगलध्वनिके साथ गान होने लगा और सबके आनन्दको बढानेवाली रम्य वाद्य-ध्विन होने

अन्य लोग हिमालयसे आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने निवासस्थानको गये॥ ९-१२॥ उस समय हिमालयके नगरकी स्त्रियाँ प्रसन्न होकर शिवा एवं शिवको लेकर दिव्य कोहवर-घरमें गर्यो ॥ १३ ॥

लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु, देवता, मुनिगण तथा

प्रोक्षणीपात्रमें डाले हुए घीको ही 'संस्रव' कहते हैं। अन्तमें यजमान उसे पीता है। इसीको 'संस्रवप्राशन' कहा गया है।

फैल गया। उसके बाद उन सबने लोगोंका कल्याण करनेवाले

प्रसन्नतापूर्वक लौकिकाचार किया॥ १४-१५॥ तत्पश्चात् हिमालयके नगरकी स्त्रियाँ समीपमें आकर मंगलकर्म करके दम्पतीको घरमें ले गयीं॥ १६॥ वे जय-जयकारकर ग्रन्थि-बन्धन खोलने लगीं।

उस समय वे कटाक्ष करती हुईं मन्द-मन्द हँस रही थीं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था॥१७॥ वे श्रेष्ठ स्त्रियाँ वासगृहमें प्रवेश करते ही मोहित

हो गयीं और सुन्दर रूप तथा वेषवाले, सम्पूर्ण लावण्यसे युक्त, नवीन यौवनसे परिपूर्ण, कामिनियोंके चित्तको मोहित करनेवाले, मन्द-मन्द मुसकानयुक्त प्रसन्न मुख-

मण्डलवाले, कटाक्षयुक्त, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त सूक्ष्म वस्त्र धारण किये हुए और अनेक रत्नोंसे विभूषित परमेश्वरको देखती हुईं अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा

उन शिव-शिवाको महादिव्य निवासस्थानमें ले जाकर

करने लगीं॥ १८ — २०॥

उस समय सोलह दिव्य नारियाँ बडे आदरके साथ इन दम्पतीको देखनेके लिये शीघ्र ही पहँच गयीं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरा,

शतरूपा, संज्ञा और रति—ये देवस्त्रियाँ हैं। अन्य जो-जो मनोहर देवकन्याएँ एवं मुनिकन्याएँ वहाँ स्थित थीं, उनकी गणना करनेमें कौन समर्थ है ॥ २१ — २४ ॥

प्रसन्नताके साथ बैठे। इसके बाद सब देवियाँ क्रमसे मन्द-मन्द हँसती हुईं उनसे मधुर वचन कहने लगीं॥ २५॥ सरस्वती बोलीं—हे महादेव! अब प्राणोंसे भी

[ श्रीशिवमहापुराण-

अधिक प्यारी सतीदेवी आपको प्राप्त हो गयी हैं। हे कामुक! इनके चन्द्रमाके समान आभावाले प्रिय मुखको प्रसन्नतापूर्वक देखकर आप सन्तापको त्याग दीजिये॥ २६॥

उनके द्वारा दिये गये रत्नके आसनपर शिवजी

वहाँपर वे स्त्रियाँ आदरके साथ लौकिकाचार करने \* अग्निमें घीकी आहुति देकर सुवामें अवशिष्ट घृतको जलयुक्त प्रोक्षणीपात्रमें डालनेकी विधि है। प्रत्येक आहुतिमें ऐसा किया जाता है।

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५० ]* विवाहके अनन्तर देवियोंका शिवसे मधुर वार्तालाप <b>*</b> ४२९ |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u></u>                                                                                    |                                                           |
| हे कालेश! आप इस सतीका आलिंगन करते हुए                                                      | त्याग किया, उसके बाद कामदेवको जलाया, अब आपने              |
| अपना समय व्यतीत कीजिये। सभी समय आपके आश्रित                                                | [पार्वतीको प्राप्त करनेके लिये] हिमालयके घर वसिष्ठको      |
| रहनेवाली इस सखीसे आपका वियोग नहीं होगा॥ २७॥                                                | कैसे भेजा?॥३६॥                                            |
| <b>लक्ष्मी बोलीं</b> —हे देवेश! अब लज्जाका त्यागकर                                         | स्वाहा बोलीं—हे महादेव! अब आप स्त्रियोंके                 |
| सतीको अपने वक्ष:स्थलमें स्थित कीजिये, जिसके बिना                                           | वचनमें स्थिर हो जाइये; क्योंकि विवाहमें स्त्रियोंकी       |
| आपके प्राण निकल रहे थे, उसके प्रति कौन-सी                                                  | प्रगल्भता एक व्यवहार होता है॥३७॥                          |
| লজা!॥ २८॥                                                                                  | <b>रोहिणी बोलीं—</b> हे कामशास्त्रविशारद! अब              |
| सावित्री बोलीं—हे शम्भो! सतीको भोजन कराकर                                                  | आप पार्वतीकी कामना पूर्ण कीजिये, आप स्वयं कामी            |
| आप भी शीघ्र भोजन कीजिये, किसी बातका खेद मत                                                 | हैं, अतः कामिनीके कामसागरको पार कीजिये॥ ३८॥               |
| कीजिये और आचमन करके सतीको आदरसे कपूरमिश्रित                                                | <b>वसुन्धरा बोर्ली</b> —हे भावज्ञ! आप कामार्त स्त्रियोंके |
| ताम्बूल दीजिये॥ २९॥                                                                        | भावको जानते हैं। हे शम्भो! स्त्री अपने स्वामीकी           |
| जाह्नवी बोर्ली—अब इस सुवर्णकान्तिवाली पार्वतीके                                            | ईश्वरभावसे निरन्तर सेवा करती है, वह पतिके अतिरिक्त        |
| केशोंको पकड़कर सँवारिये; क्योंकि कामिनी स्त्रियोंका                                        | अपनी किसी भी वस्तुकी रक्षा करना नहीं चाहती॥ ३९॥           |
| इससे बढ़कर और कोई पतिसे प्राप्त होनेवाला सौभाग्यसुख                                        | <b>शतरूपा बोलीं—</b> भूखसे तड़पता हुआ व्यक्ति             |
| नहीं होता॥ ३०॥                                                                             | दिव्य सुखका भोग किये बिना सन्तुष्ट नहीं होता। अत:         |
| <b>अदिति बोर्लीं</b> —हे शिवे!आप भोजनके पश्चात् मुख                                        | हे शम्भो! जिससे स्त्रीको सन्तुष्टि हो, आपको वही           |
| शुद्ध करनेके लिये शम्भुको अति प्रेमसे जल प्रदान कीजिये;                                    | करना उचित है॥४०॥                                          |
| क्योंकि दम्पतीका परस्पर प्रेम [सर्वथा] दुर्लभ है॥ ३१॥                                      | <b>संज्ञा बोलीं</b> —[हे सखि!] रत्नदीपक जलाकर             |
| शची बोलीं—जिसके लिये आप मोहवश विलाप                                                        | एकान्तमें पलंग बिछाकर और उसपर ताम्बूल रखकर                |
| करते-करते [दर-दर] भटक रहे थे, उस शिवाको                                                    | परम प्रीतिसे शीघ्रतापूर्वक शिवाके साथ शिवको स्थापित       |
| वक्षःस्थलपर धारण कीजिये, उस प्रियाके प्रति आपको                                            | करो॥ ४१॥                                                  |
| लज्जा क्यों ?॥ ३२॥                                                                         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —स्त्रियोंके वे वचन सुनकर निर्विकार |
| <b>लोपामुद्रा बोलीं</b> —हे शंकर! भोजन करके आप                                             | एवं महान् योगियोंके गुरुके भी गुरु भगवान् शंकरजी          |
| वासगृहमें जाइये, यह स्त्रियोंका व्यवहार है। आप                                             | उनसे स्वयं कहने लगे—॥४२॥                                  |
| शिवाको ताम्बूल देकर शयन कीजिये॥ ३३॥                                                        | <b>शंकरजी बोले</b> —हे देवियो! मेरे समीप इस               |
| <b>अरुन्धती बोलीं</b> —हे शिव! मेना आपके निमित्त                                           | प्रकारके वचनको आपलोग न बोलें, आप सब पतिव्रताएँ            |
| पार्वतीको देना नहीं चाहती थीं, किंतु मेरे बहुत समझानेपर                                    | एवं जगत्की माताएँ हैं, फिर पुत्रके विषयमें इस             |
| उन्होंने पार्वतीको देना स्वीकार किया, अब आप इनसे                                           | प्रकारकी चपलता क्यों ?॥ ४३॥                               |
| अधिक प्रेम कीजिये॥ ३४॥                                                                     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शंकरकी यह बात सुनकर सभी            |
| <b>अहल्या बोलीं</b> —अब आप वृद्धावस्थाको छोड़कर                                            | देवस्त्रियाँ लज्जित हो गयीं और सम्भ्रमके कारण             |

**अहल्या बोलीं**—अब आप वृद्धावस्थाको छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइये, जिससे कन्या देनेवाली इस मेनाको पुत्रीदानसे सन्तुष्टि प्राप्त हो जाय॥ ३५॥

तदनन्तर मिष्टान्न ग्रहणकर आचमनकर प्रसन्नचित्त तुलसी बोलीं—हे प्रभो! आपने पूर्वकालमें सतीका | महेशने पार्वतीके साथ कर्पूरयुक्त पानका सेवन किया॥ ४५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें परिहासवर्णन

चित्रलिखित पुतलियोंकी भाँति चुप हो गयीं॥४४॥

नामक पचासवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५०॥

इक्यावनवाँ अध्याय रतिके अनुरोधपर श्रीशंकरका कामदेवको जीवित करना, देवताओंद्वारा शिवस्तुति ब्रह्माजी बोले—उस अवसरपर अनुकूल समय मेरे पतिके जीवित होनेपर ही प्रिया पार्वतीके साथ

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा

लगी—॥१॥

जानकर प्रसन्नतासे पूर्ण रित दीनवत्सल शंकरसे कहने



प्राणनाथको आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया?॥२॥ अपने मनमें विचार करके मेरे पतिको जीवित कर दीजिये और समानरूपसे वियोगके हेतुभूत सन्तापको दूर कीजिये॥३॥

हे महेश्वर! इस विवाहोत्सवमें सभी लोग सुखी हैं,

इस चराचर त्रिलोकीमें आपके बिना कौन मेरा

केवल मैं ही अपने पतिके बिना दुखी हूँ॥४॥ हे देव! मुझे सनाथ कीजिये। हे शंकर! अब आप प्रसन्न होइये। हे दीनबन्धो! हे परप्रभो! अपने वचनको

आप सत्य कीजिये॥५॥

आनन्दित कीजिये॥७॥

दु:ख दूर करनेमें समर्थ है, ऐसा जानकर मुझपर दया कीजिये॥६॥ हे नाथ! हे दीनोंपर कृपा करनेवाले! सभीको

आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें सन्देह नहीं॥८॥ आप सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, क्योंकि आप

[ श्रीशिवमहापुराण-

परमेश्वर हैं। हे सर्वेश! बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पितको शीघ्र जीवित कीजिये॥९॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कहकर रितने अपने गाँठमें बँधी हुई कामकी भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ! हे नाथ! ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी॥ १०॥

रतिके रुदनको सुनकर [वहाँ उपस्थित] सरस्वती आदि सभी स्त्रियाँ रोने लगीं और अत्यन्त दीन वचन कहने लगीं॥ ११॥ देवियाँ बोलीं — [हे प्रभो!] आप भक्तवत्सल नामवाले, दीनबन्धु और दयानिधि हैं, आप कामको जीवित कर दीजिये तथा रितको प्रसन्न कीजिये, आपको

नमस्कार है॥ १२॥

ब्रह्माजी बोले-उनके इस वचनको सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। उन करुणासागर प्रभुने शीघ्र ही [उनपर] कृपादुष्टि की॥१३॥ शूलधारी शिवजीकी अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही

तथा महेश्वरको प्रणाम किया॥१५॥

भस्मसे उसी रूप-वेष-चिह्नको धारण किये हुए, सुन्दर तथा अद्भृत शरीरवाले कामदेव प्रकट हो गये॥ १४॥ उसी रूप तथा उसी आकारवाले, हास्ययुक्त एवं धनुष-बाणयुक्त [अपने] पतिको देखकर रतिने उन्हें

वह कृतार्थ हो गयी और हाथ जोड़कर [अपने]

जीवित पतिके साथ प्राणनाथ [कामदेव]-को प्रदान करनेवाले देव शंकरकी स्तुति करने लगी॥ १६॥ पत्नीसहित कामकी स्तुति सुनकर भगवान् शंकर

अत्यन्त प्रसन्न हो गये और करुणासे आर्द्र होकर कहने लगे— ॥ १७ ॥ शंकरजी बोले—हे काम! स्त्रीसहित तुम्हारी

आनन्द देनेवाले उत्सवपूर्ण अपने इस विवाहमें मुझे भी स्तुतिसे मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयम्भव! अब तुम अभीष्ट वर माँगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ॥१८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५१ ]* रतिके अनुरोधपर श्रीशंव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | करका कामदेवको जीवित करना * ४३१                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवजीका ऐसा वचन सुनकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करके सफल मनोरथवाले वे सभी विष्णु आदि देवगण             |  |
| कामदेव अत्यन्त प्रसन्न हो गये और विनम्र होकर हाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गये॥ २८॥                       |  |
| जोड़कर गद्गद वाणीमें बोले—॥१९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कामदेवने भी प्रमुदित होकर शिवजीकी आज्ञासे              |  |
| कामदेव बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नम:शब्द और            |  |
| करुणासागर! हे प्रभो! हे सर्वेश! यदि आप प्रसन्न हैं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | साधु शब्द होने लगा॥ २९॥                                |  |
| तो मुझे आनन्द प्रदान कीजिये॥ २०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उसके बाद शिवजीने अपने निवासगृहमें पार्वतीको            |  |
| हे प्रभो! मैंने पूर्व समयमें जो अपराध किया है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बायीं ओर बैठाकर उन्हें मिष्टान्नका भोजन कराया और       |  |
| उसे क्षमा कीजिये। स्वजनोंमें परम प्रीति और अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिवजीको भोजन           |  |
| चरणोंमें भक्ति दीजिये॥ २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कराया॥ ३०॥                                             |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —कामदेवकी यह बात सुनकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इस प्रकार लोकाचारमें लगे हुए वे शम्भु वहाँका           |  |
| करुणासागर परमेश्वर प्रसन्न हो 'तथास्तु'—ऐसा कहकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कृत्य करके मेना तथा हिमालयसे आज्ञा लेकर जनवासमें       |  |
| हँसते हुए उनसे पुन: कहने लगे—॥२२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चले गये॥ ३१॥                                           |  |
| <b>ईश्वर बोले</b> —हे काम! हे महामते! मैं तुमपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हे मुने! उस समय महोत्सव होने लगा, वेदध्वनि             |  |
| प्रसन्न हूँ, तुम भयका त्याग करो और विष्णुके समीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | होने लगी तथा लोग चारों प्रकारके बाजे* बजाने लगे॥ ३२॥   |  |
| जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ॥२३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिवजीने अपने स्थानपर आकर मुनियोंको, मुझे               |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —यह सुनकर वह कामदेव सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तथा विष्णुको प्रणाम किया। देवता आदिने लोकाचारके        |  |
| झुकाकर प्रभुको प्रणाम करके परिक्रमाकर उनकी स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कारण उनको भी प्रणाम किया॥ ३३॥                          |  |
| करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओंको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उस समय जय शब्द और नमः शब्दका उच्चारण                   |  |
| प्रणामकर उनकी उपासना करने लगा॥ २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | होने लगा और सभी प्रकारके विघ्नोंको दूर करनेवाली        |  |
| देवताओंने कामदेवसे सम्भाषणकर कल्याणकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मंगलदायिनी वेदध्वनि होने लगी॥ ३४॥                      |  |
| आशीष प्रदान किया, इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक शिवजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विष्णु, मेंं, इन्द्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं |  |
| हृदयमें स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नाग अलग-अलग शिवजीकी स्तुति करने लगे—॥ ३५॥              |  |
| लगे— ॥ २५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>देवता बोले</b> —हे शंकर! हे सर्वाधार! आपकी          |  |
| देवता बोले—हे काम! तुम धन्य हो, जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जय हो। हे महेश्वर! आपकी जय हो। हे रुद्र! हे            |  |
| शिवजीके द्वारा दग्ध हो जानेके बाद भी उनके अनुग्रह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | महादेव! हे विश्वम्भर! हे प्रभो! आपकी जय हो। हे         |  |
| पात्र बने और अखिलेश्वरने सात्त्विक कृपादृष्टिसे तुम्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कालीपते! हे स्वामिन्! हे आनन्दप्रवर्धक! आपकी जय        |  |
| जीवित कर दिया॥ २६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हो। हे त्र्यम्बक! हे सर्वेश! आपकी जय हो। हे            |  |
| कोई भी किसीको सुख-दु:ख देनेवाला नहीं है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मायापते! हे विभो! आपकी जय हो॥३६-३७॥                    |  |
| पुरुष स्वयं अपने किये हुए कर्मका फल भोगता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हे निर्गुण! हे निष्काम! हे कारणातीत! हे सर्वग!         |  |
| समयके आनेपर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आपकी जय हो। हे सम्पूर्ण लीलाओंके आधार! आपकी            |  |
| कौन रोक सकता है ?॥ २७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जय हो। हे अवतार धारण करनेवाले! आपको नमस्कार            |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —ऐसा कहकर उनका सत्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | है ॥ ३८ ॥                                              |  |
| * अमरकोशमें जो चार प्रकारके बाजे बताये गये हैं, संसारके सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हींके अन्तर्गत हैं। उनके नाम इस<br>प्रकार हैं—तत, आनद्ध, सुषिर और घन। 'तत' वह बाजा है, जिसमें तारका विस्तार हो—जैसे वीणा, सितार आदि। जिसे चमड़ेसे मढ़ाकर<br>कसा गया हो, वह 'आनद्ध' कहलाता है—जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो, उसे<br>'सुषिर' कहते हैं—जैसे वंशी, शंख, विगुल, हारमोनियम आदि। काँसेके झाँझ आदिको 'घन' कहते हैं। |                                                        |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* श्रीशिवमहापुराण-अपने भक्तोंकी कामनाको पूर्ण करनेवाले हे ईश! महेश्वर प्रभुकी स्तुतिकर वे विष्णु आदि देवगण परम हे करुणासागर! आपकी जय हो। हे आनन्दमय! हे प्रीतिसे शिवजीकी यथोचित सेवा करने लगे॥४१॥ सुन्दररूपवाले! आपकी जय हो। हे मायासे सगुण रूप हे नारद! तब लीलासे शरीर धारण करनेवाले महेश्वर धारण करनेवाले! आपकी जय हो॥ ३९॥ भगवान् शम्भुने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया॥ ४२॥ हे उग्र! हे मृड! हे सर्वात्मन्! हे दीनबन्धो! हे हे तात! इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग दयानिधे! आपकी जय हो। हे अविकार! हे मायेश! हे महेश्वरकी आज्ञा प्राप्त करके अत्यन्त हर्षित, प्रसन्नमुख वाणी तथा मनसे अतीत स्वरूपवाले! आपकी जय हो॥ ४०॥ तथा सम्मानित होकर अपने-अपने स्थानको चले ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार गिरिजापित । गये॥ ४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें कामसंजीवनवर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५१।। बावनवाँ अध्याय हिमालयद्वारा सभी बरातियोंको भोजन कराना, शिवका विश्वकर्माद्वारा निर्मित वासगृहमें शयन करके प्रातःकाल जनवासेमें आगमन ब्रह्माजी बोले—हे तात! इसके बाद भाग्यवान् पंक्तिबद्ध होकर [परस्पर] हास्य करते हुए अलग-एवं बुद्धिमान् पर्वतश्रेष्ठ हिमालयने सबको भोजन करानेके अलग भोजन करने लगे॥८॥ लिये आँगनको सजाया॥१॥ महाभाग नन्दी, भृंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्रके गण उन्होंने अच्छी प्रकारसे उसका मार्जन तथा लेपन पृथक् होकर कौतूहलमें भरकर भोजन करने लगे॥९॥ कराया और अनेक प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंसे आदरपूर्वक अनेक प्रकारकी शोभासे सम्पन्न महाभाग इन्द्र उसे अलंकृत कराया॥२॥ आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकारके हास-तदनन्तर अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतोंद्वारा शंकरजी-परिहासके साथ भोजन करने लगे॥१०॥ सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगोंको भोजनके लिये सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनन्दके साथ पृथक् पंक्तिमें बैठकर भोजन करने लगे॥११॥ बुलवाया॥ ३॥ इसी प्रकार चण्डीके सभी गणोंने भी भोजन किया। हे मुने! हिमालयके आमन्त्रणको सुनकर विष्णु तथा सभी देवता आदिके साथ वे प्रभु प्रसन्नताके साथ वे भोजन करनेके बाद प्रसन्नतापूर्वक कौतूहल करते हुए भोजनके लिये वहाँ गये॥४॥ अनेक प्रकारके हास-परिहास कर रहे थे॥ १२॥ हिमालयने प्रभु तथा उन सभी देवगणोंका यथोचित इस तरह विष्णु आदि उन सभी देवताओंने आनन्दके सत्कार करके घरके भीतर उत्तम आसनोंपर प्रसन्नताके साथ भोजन किया, फिर आचमन करके विश्रामके लिये वे साथ बैठाया और उन्हें अनेक प्रकारकी सुभोज्य वस्तुओंको प्रसन्ततापूर्वक अपने-अपने निवासस्थानको चले गये॥ १३॥ परोसकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर भोजनके लिये इधर, मेनाकी आज्ञासे सभी पतिव्रता स्त्रियाँ प्रार्थना की॥५-६॥ भक्तिपूर्वक शिवसे प्रार्थनाकर वास नामक परमानन्ददायक उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता [हिमालयसे] निवासगृहमें ले गयीं॥ १४॥ इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिवको आगेकर भोजन वहाँपर मेनाके द्वारा दिये गये मनोहर रत्नके करने लगे॥७॥ सिंहासनपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक शिवजी वासगृहको

देखने लगे॥ १५॥

उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ ।

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५२] * हिमालयद्वारा बरातियोंको भोजन कराना * ४३३ |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| वह गृह सैकड़ों जलते हुए रत्नदीपकोंसे प्रकाशित                            | तब प्रात:काल होनेपर धैर्य एवं उत्साहसे भरे हुए          |
| तथा शोभासम्पन्न था, वहाँ अनेक प्रकारके रत्नोंके पात्र                    | लोग अनेक प्रकारके बाजे बजाने लगे॥ २८॥                   |
| विराज रहे थे, उसमें स्थान-स्थानपर मोती तथा मणियाँ                        | विष्णु आदि सभी देवगण उठ गये और अपने                     |
| लगी हुई थीं। वह रत्नोंके दर्पणकी शोभासे युक्त था, वह                     | इष्टदेव शंकरका स्मरणकर प्रसन्नताके साथ शीघ्रतासे        |
| श्वेत वर्णके चॅंबरोंसे मण्डित था, उसमें मोतियों और                       | सिज्जित होकर तैयार हो गये। अपने-अपने वाहनोंको           |
| मिणयोंकी मालाएँ लगी हुई थीं। वह परम ऐश्वर्यसे                            | सजाकर कैलास जानेके लिये उत्सुक उन लोगोंने               |
| सम्पन्न, अनुपम, महादिव्य, विचित्र, अत्यन्त मनोहर तथा                     | शिवजीके समीप धर्मको भेजा। तत्पश्चात् नारायणकी           |
| चित्तको प्रसन्न करनेवाला था और उसके प्रत्येक स्थलमें                     | आज्ञासे निवासगृहमें आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकरसे       |
| नाना प्रकारकी कारीगरी की गयी थी॥१६—१८॥                                   | समयोचित वचन कहने लगे—॥ २९—३१॥                           |
| वह गृह शिवके द्वारा दिये गये वरका अतुलनीय                                | <b>धर्म बोले</b> —हे भव! उठिये, उठिये, आपका             |
| प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभासे सम्पन्न होनेके कारण                     | कल्याण हो। हे प्रमथाधिप! जनवासेमें चलिये और वहाँ        |
| उस गृहका शिवलोक नामकरण किया गया था॥ १९॥                                  | उन सभीको कृतार्थ कीजिये॥ ३२॥                            |
| वह अनेक प्रकारके सुगन्धित उत्तम द्रव्योंसे सुवासित,                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —[हे नारद!] धर्मराजके इस          |
| उत्तम प्रकाशसे युक्त, चन्दन-अगरुयुक्त तथा पुष्पकी                        | वचनको सुनकर शिवजी हँसे। उन्होंने कृपादृष्टिसे           |
| शय्यासे समन्वित था॥२०॥                                                   | धर्मकी ओर देखा और शय्याका परित्याग किया। वे             |
| वह गृह विश्वकर्माके द्वारा रचित नाना प्रकारके                            | ।<br>हँसते हुए धर्मसे कहने लगे—तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ |
| चित्रोंकी विचित्रतासे युक्त था, उसमें सभी उत्तम रत्नोंके                 | शीघ्र ही आऊँगा, इसमें सन्देह नहीं है॥ ३३-३४॥            |
| सारोंसे रचित श्रेष्ठ हारोंके ढेर लगे हुए थे॥ २१॥                         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शंकरजीके द्वारा इस प्रकार कहे    |
| कहीं देवताओंके लिये अत्यन्त मनोहर वैकुण्ठ बना                            | जानेपर धर्मराज जनवासेमें गये और बादमें स्वयं प्रभु      |
| हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालोंका                       | शंकरजी भी वहाँ जानेका विचार करने लगे॥ ३५॥               |
| पुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलास बना हुआ था,                             | इसे जानकर स्त्रियाँ आनन्दमें भरकर वहाँ पहुँच            |
| कहीं इन्द्रका मन्दिर बना हुआ था और कहीं सबके                             | गयीं और शिवके दोनों चरणोंको देखती हुई मंगलगान           |
| ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था॥ २२-२३॥                                     | करने लगीं। इसके बाद वे शिवजी लोकाचार प्रदर्शित          |
| आश्चर्यचिकत करनेवाले ऐसे घरको देखकर                                      | करते हुए प्रात:कृत्य करके मेना एवं पर्वतराजसे आज्ञा     |
| शिवजी गिरिराज हिमालयकी प्रशंसा करते हुए परम                              | लेकर जनवासेमें गये॥ ३६-३७॥                              |
| प्रसन्न हो गये॥ २४॥                                                      | हे मुने! उस समय महोत्सव होने लगा, वेदध्वनि              |
| उसके बाद शिवजीने परम रमणीय तथा उत्तम                                     | होने लगी और लोग चारों प्रकारके बाजे बजाने लगे॥ ३८॥      |
| रत्न-पर्यंकपर प्रसन्न हो लीलापूर्वक शयन किया॥ २५॥                        | शिवजीने अपने स्थानपर आकर मुनियोंको, मुझे                |
| हिमालयने अपने सभी भाइयोंको तथा अन्य लोगोंको                              | तथा विष्णुको प्रणाम किया तथा देवता आदिने भी             |
| बड़े प्रेमसे भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया॥ २६॥                    | लौकिक आचारवश उनकी वन्दना की॥३९॥                         |
| इस प्रकार हिमालयको सब कार्य पूर्ण करते हुए                               | [उस समय चारों ओर] जय शब्द, नम: शब्द                     |
| एवं ईश्वर शिवजीके शयन करते हुए सारी रात बीत गयी                          | और मंगलदायक वेदध्विन होने लगी, इस प्रकार वहाँ           |
| और प्रभातकाल उपस्थित हो गया॥ २७॥                                         | महान् कोलाहल व्याप्त हो गया॥४०॥                         |
| ।। नग गुनु र श्रीणिकानगणणाने अन्तर्गत नित्रीय स्त्रांतित                 | पने ननीय पार्वनीयासमें बार्वाका शोजन और पिलपायन         |

और शिवशयन-वर्णन नामक बावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५२॥

तिरपनवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

## चतुर्थीकर्म, बरातका कई दिनोंतक ठहरना, सप्तर्षियोंके समझानेसे हिमालयका

बरातको विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा बरातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना

ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] तदनन्तर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म स्तुति करने लगे और द्रव्योंका पर्याप्त दान हुआ॥ १२॥

करके हिमालयसे प्रस्थान करनेका उपक्रम करने लगे॥१॥ हिमालय भी स्नानकर अपने इष्टदेवकी यत्नपूर्वक

पूजा करके नगरवासियों एवं बन्धुवर्गींको बुलाकर

प्रसन्ततापूर्वक जनवासेमें गये। उन्होंने शंकरजीका विधिवत्

पूजन करके आनन्दपूर्वक प्रार्थना की-आप इन सभीके

साथ कुछ दिनतक मेरे घरपर निवास कीजिये॥ २-३॥ हे शम्भो! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ तथा धन्य हो

गया हुँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आये हैं॥४॥

ब्रह्माजी बोले—शैलराजने इस प्रकार बहुत कहकर

दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणोंके साथ प्रभुको आमन्त्रित किया। तत्पश्चात् आदरके साथ

मनमें शिवजीका ध्यानकर विष्णुके सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालयसे कहने लगे—॥ ५-६॥ देवता बोले—हे गिरिराज! आप धन्य हैं और

आपकी कीर्ति महान् है, तीनों लोकोंमें आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वारपर सज्जनोंको गति देनेवाले, भक्तवत्सल एवं परब्रह्म महेश्वर अपने

सेवकोंके साथ कृपा करके पधारे॥ ७-८॥ आपने [हमें ठहरनेके लिये] मनोहर जनवासा

दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर! आपने

ऐसे उत्तम भोजन दिये, जो अवर्णनीय हैं॥९॥ वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ [साक्षात्] अम्बिका

शिवादेवी हैं। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष

नहीं रहा, हमलोग धन्य हैं, जो यहाँपर आ गये॥ १०॥ ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार वहाँ परस्पर एक-दूसरेकी उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय

मंगलगान होने लगा, अप्सराएँ नाचने लगीं, मागध

[ श्रीशिवमहापुराण-

तत्पश्चात् देवेशका आमन्त्रणकर हिमालय अपने घर गये और अनेक विधि-विधानोंसे भोजनोत्सवकी तैयारी करने लगे॥१३॥

वे कुत्हलपूर्वक परिवारसहित प्रभु शंकरको भोजन करानेके लिये प्रेमके साथ ले आये॥१४॥ परम आदरसे शिवजीके, विष्णुके, मेरे, सभी देवताओंके,

मुनियोंके तथा अन्य गये हुए लोगोंके चरणोंको धोकर बन्ध्-बान्धवोंसहित गिरिराजने बडे प्रेमसे उन सबको मण्डपके भीतर [आसन देकर] बैठाया॥ १५-१६॥

विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मासहित समस्त लोग भोजन करने लगे। [इस प्रकार] गिरिराजने रसीले विविध अन्नोंसे उन सबको तृप्त किया। उस समय नगरकी नारियाँ हँसती हुई एवं उन सभीकी ओर यत्नसे

देखती हुई मधुर वाणीमें गालियाँ देने लगीं॥ १७-१८॥ हे नारद! इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमनकर गिरिराजसे आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्तिसे युक्त हो अपने-अपने स्थानको चले गये॥ १९॥

दान, सम्मान एवं आदर आदिके द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होनेपर बड़ी शुद्धताके साथ चतुर्थी कर्म विधिवत् सम्पन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही

हे मुने! इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराजने विधिवत्

रह जाता। उस समय अनेक प्रकारका उत्सव, जय-जयकार तथा साधु शब्दोंका उच्चारण, नाना प्रकारका दान, गान एवं नृत्य होने लगा॥ २०—२२॥

पाँचवाँ दिन प्राप्त होनेपर प्रसन्न हुए सभी देवताओंने बडे प्रेमके साथ गिरिराजसे विदाईके लिये निवेदन किया। यह सुनकर हिमालयने हाथ जोड़कर देवताओंसे

कहा-हे देवताओ! अभी आपलोग कुछ दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें॥ २३-२४॥

वैदिक मन्त्रों, साधु तथा जय शब्दकी ध्विन होने लगी और नाना प्रकारके उत्सव होने लगे॥११॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५४ ] * ब्राह्मणपत्नीका पार्वतीको पातिव्रतधर्मका उपदेश * ४३५                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेहसे शंकर, विष्णु,<br>मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओंको बहुत दिनोंतक बड़े<br>आदरके साथ ठहराया॥ २५॥<br>इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गये,<br>तब देवताओंने हिमालयके पास सप्तर्षियोंको भेजा॥ २६॥<br>उन्होंने गिरिराज तथा मेनाको समयोचित बातें<br>कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक | सोते अथवा जागते समय भी किसीका स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय! आपकी भिक्तके सुननेमात्रसे ही यह हर्षके ऑसू गिराती हुई पुलिकत हो जाती है और आपकी निन्दासे यह मौन हो मृतकके समान हो जाती है॥ ३१–३२॥ ब्रह्माजी बोले—तब ऐसा कहकर मेना उन्हें अपनी पुत्रीको समर्पितकर जोर–जोरसे रुदन करके उन दोनोंके सामने मूिच्छित हो गयीं। तदनन्तर शंकरने मेनाको |  |
| श्रेष्ठ शिवतत्त्वको विधिवत् प्रतिपादित किया॥ २७॥<br>हे मुने! उनके समझानेसे हिमालयने उसे स्वीकार<br>कर लिया। तब शिवजी विदा होनेके लिये देवताओंसहित<br>हिमालयके घर गये॥ २८॥<br>जब देवेश शिव देवताओंसहित अपने कैलासपर्वतके                                                                                                         | समझा करके और उनसे तथा हिमालयसे आज्ञा लेकर<br>देवगणोंके साथ महोत्सवपूर्वक यात्रा की ॥ ३३-३४॥<br>तदनन्तर सभी देवताओंने हिमालयके कल्याणकी<br>कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणोंके साथ मौन हो<br>प्रस्थान किया॥ ३५॥                                                                                                                            |  |
| लिये यात्रा करने लगे, तब मेना ऊँचे स्वरसे रोने लगीं<br>और कृपासागर शंकरजीसे कहने लगीं—॥२९॥<br>मेना बोलीं—कृपानिधे! आप कृपा करके भलीभाँति<br>शिवाका पालन कीजियेगा, आप आशुतोष हैं, अत:<br>पार्वतीके हजारों दोषोंको क्षमा कीजियेगा॥३०॥<br>हे प्रभो! यह मेरी कन्या जन्म-जन्मान्तरसे आपके                                            | [कुछ दूर जाकर] हर्षित देवता हिमालयकी पुरीके<br>बाहर बगीचेमें शिवजीसहित आनन्दपूर्वक ठहर गये और<br>शिवाके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे॥ ३६॥<br>हे मुनीश्वर! इस प्रकार देवगणोंके सहित शिवकी<br>उत्तम यात्राका वृत्तान्त मैंने आपसे कह दिया। अब<br>उत्सव तथा [विदाईके अनन्तर होनेवाले] विरहसे युक्त                                               |  |
| चरणकमलकी भक्त है, आप महादेव प्रभुको छोड़कर इसे । शिवाकी यात्रा सुनिये॥ ३७॥<br>॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें शिवयात्रावर्णन<br>नामक तिरपनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५३॥<br>————————————————————————————————————                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मणपत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                          | का पार्वतीको पातिव्रतधर्मका उपदेश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ब्रह्माजी बोले—उसके बाद सप्तर्षियोंने हिमालयसे।<br>कहा—आज गिरिजाकी विदाईके लिये उत्तम मुहूर्त है,<br>अत: आप अपनी पुत्री पार्वतीकी विदाई कर दीजिये॥१॥<br>हे मुनीश्वर! यह बात सुनकर वे हिमालय<br>पार्वतीवियोगजन्य दु:खका स्मरणकर कुछ देरके लिये                                                                                   | हे मुने! हिमाचलप्रिया उन मेनाने प्रथम वेद तथा<br>अपने कुलकी रीति सम्पन्न की, फिर पार्वतीकी यात्राके<br>निमित्त वे नाना प्रकारके मंगलविधान करने लगीं॥५॥<br>उन्होंने पार्वतीको अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रोंसे<br>और राजकुलोचित शृंगारों तथा उत्तमोत्तम द्वादश आभरणोंसे                                                                   |  |
| व्याकुल हो गये॥२॥ फिर कुछ कालके अनन्तर चेतना प्राप्त होनेपर 'ऐसा<br>ही होगा'—यह कहकर उन्होंने मेनाको सन्देश भेजा॥३॥<br>हे मुने! शैलका सन्देश सुनकर मेना हर्ष तथा<br>शोकसे युक्त हो गयीं और गिरिजाको विदा करानेके लिये<br>उद्यत हो गयीं॥४॥                                                                                       | अलंकृत किया। तदनन्तर मेनाके मनकी बात जानकर<br>एक पतिव्रता ब्राह्मणपत्नी गिरिजाको श्रेष्ठ पातिव्रत-<br>धर्मका उपदेश देने लगी—॥६-७॥<br>ब्राह्मणपत्नी बोली—हे गिरिजे! तुम प्रेमपूर्वक<br>मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियोंको इस लोक<br>तथा परलोकमें सुख देनेवाले हैं तथा इनके सुननेसे भी                                                |  |

स्त्रियोंका कल्याण हो जाता है॥८॥ कर ले, तब स्वयं पितभिक्तिमें परायण होकर भोजन करे। हे शिव! जब पित खड़ा हो, तब साध्वी स्त्रीको भी खड़ा ही रहना चाहिये॥१६॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

इस जगत्में पितव्रता नारी ही धन्य है, इसके

अतिरिक्त और कोई नारी पूजाके योग्य नहीं है। वह सब लोगोंको पवित्र करनेवाली तथा समस्त पापोंको दूर करनेवाली है॥९॥ हे शिवे! जो स्त्री अपने स्वामीकी परमेश्वरके

अन्तमें पतिके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होती है॥ १०॥

अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमित, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत-सी पितव्रताएँ हैं, जिन्हें विस्तारके भयसे यहाँ नहीं कह रही हूँ॥११-१२॥ ये सभी पातिव्रत्यधर्मके प्रभावसे ही जगत्में मान्य

सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिल्या, शतरूपा,

मुनीश्वरोंने भी इनका सम्मान किया है॥१३॥ इसलिये तुम्हें अपने पति शंकरकी विशेष रूपसे सेवा करनी चाहिये; क्योंकि ये दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले

तथा पूज्य हुईं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य

सवा करना चाहिय; क्याकि य दानापर अनुग्रह करनवाल एवं पूज्य होनेके कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनोंके गतिदाता हैं॥ १४॥

पतिव्रताओंका धर्म महान् है, जिसका वर्णन श्रुतियों

तथा स्मृतियोंमें भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत्यधर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है॥१५॥ स्त्रीको चाहिये कि जब अपना प्रिय पति भोजन पतिके सो जानेपर स्वयं शयन करे और उसके उठनेसे पहले स्वयं जाग जाय, पतिका सर्वदा छलरहित हो हित करे। हे शिवे! कभी अलंकारसे रहित हो अपने स्वामीके

[ श्रीशिवमहापुराण-

करे। हे शिवे! कभी अलंकारसे रहित हो अपने स्वामीके सम्मुख न जाय। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाय, तो कभी शरीरका संस्कार एवं शृंगार न करे॥ १७-१८॥ पतिव्रता स्त्रीको चाहिये कि वह पतिका नाम कभी न ले, पतिके द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहनेपर भी

उसे बुरा वचन न कहे और पितके शासित करनेपर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामिन्! और अधिक दण्ड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिये॥ १९॥ पितके बुलानेपर घरका सारा कामकाज छोड़कर उनके समीप जाय और शीघ्रतासे प्रणामकर हाथ जोडकर

करनेवाली है॥९॥ प्रसन्तापूर्वक सम्पन्न करना चाहिये॥२०-२१॥ हे शिवे! जो स्त्री अपने स्वामीकी परमेश्वरके दरवाजेपर खड़ी होकर बहुत कालतक इधर-उधर समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगोंको भोगकर न देखे और न तो दूसरेके घर जाय।किसीका भेद लेकर

उनसे प्रेमपूर्वक कहे। हे स्वामिन्! आपने किसलिये

बुलाया है, कृपाकर आज्ञा दीजिये, इसके बाद उस आज्ञाको

बिना कहे ही पतिके लिये पूजनकी सामग्री प्रस्तुत करे और पतिके हितके लिये निरन्तर अवसरकी प्रतीक्षा करती रहे। पतिकी आज्ञाके बिना कभी भी तीर्थयात्राके लिये न जाय और किसी समाज तथा उत्सवको देखनेके लिये भी न जाय। जिस स्त्रीको तीर्थयात्राकी इच्छा हो,

वह अपने स्वामीका चरणामृत लेकर सन्तुष्ट हो जाय;

किसी अन्यके सामने उसको प्रकाशित न करे॥ २२॥

क्योंकि पतिके चरणोदकमें सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ २३—२५॥ पतिके भोजन करनेके पश्चात् उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो, उसे पतिप्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं

भिक्षुकको बिना दिये अन्नका भोजन न करे॥ २६-२७॥

पातिव्रत्यधर्म घरकी समग्र सामग्री ठीक तरहसे रखे, नित्य हीं है॥१५॥ उत्साहयुक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे, । पित भोजन इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्यधर्मका पालन करे॥२८॥

| रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५४]* ब्राह्मणपत्नीका पार्वतीको पातिव्रतधर्मका उपदेश * ४३७ |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <u>*************************************</u>                                        |                                                        |  |
| पतिकी आज्ञाके बिना कोई उपवास तथा व्रत न                                             | अपने पतिको साक्षात् शिवस्वरूप ही समझे॥ ४२-४३॥          |  |
| करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरककी                                          | पतिकी आज्ञाका उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत,             |  |
| प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनन्दसे बैठे हुए तथा अपनी                               | उपवास तथा नियमादिका आचरण करती है, वह अपने              |  |
| इच्छासे रमण करते हुए पतिको आवश्यक कार्य आ                                           | पतिकी आयुका हरण करती है और मरनेपर नरक प्राप्त          |  |
| पड़नेपर भी न उठाये। पति क्लीब, दुर्गतिमें पड़ा हुआ,                                 | करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पतिके कुछ कहनेपर       |  |
| वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी चाहे जैसा ही क्यों न                                    | उसका प्रत्युत्तर करती है, वह ग्रामकी कुतिया अथवा       |  |
| हो, उसका अपमान न करे॥ २९—३१॥                                                        | निर्जन वनमें शृगाली होती है॥४४-४५॥                     |  |
| मासिक धर्म प्राप्त हो जानेपर आरम्भसे तीन रात्रिपर्यन्त                              | स्त्रीको चाहिये कि वह पतिसे ऊँचे स्थानपर न             |  |
| अपना मुख पतिको न दिखाये और जबतक चौथे दिन                                            | बैठे, दुष्टोंके समीप न जाय और कभी भी पतिसे कातर        |  |
| स्नानसे शुद्ध न हो, अपना शब्द भी न सुनाये॥ ३२॥                                      | वाक्य न कहे। किसीकी निन्दा या आक्षेपयुक्त बात न        |  |
| ऋतुस्नान करनेके पश्चात् पतिका ही मुख देखे,                                          | कहे, दूरसे ही कलहका परित्याग करे, गुरुजनोंके समीप      |  |
| कभी अन्यका मुख न देखे अथवा पतिके न होनेपर                                           | कभी जोरसे न बोले और न जोरसे हँसे॥४६-४७॥                |  |
| पतिका ध्यानकर सूर्यका दर्शन करे॥ ३३॥                                                | पतिको बाहरसे आया हुआ देखकर शीघ्रतासे अन्न,             |  |
| पतिके आयुष्यकी इच्छा करनेवाली पतिव्रता स्त्रीको                                     | जल, भोजन, ताम्बूल, वस्त्र, पादसंवाहन, खेद दूर करनेवाले |  |
| हरिद्रा, कुंकुम, सिन्दूर, काजल, कूर्पासक, ताम्बूल, मांगलिक                          | मीठे वचनके द्वारा जो स्त्री अपने स्वामीको प्रसन्न रखती |  |
| आभूषण, केशोंका संस्कार, केशपाश बनाना, हाथमें कंगन                                   | है, मानो उसने त्रैलोक्यको प्रसन्न कर लिया॥ ४८-४९॥      |  |
| एवं कानोंमें कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिये, इसका                                   | माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्रीको बहुत थोड़ा ही       |  |
| परित्याग कभी किसी भी अवस्थामें न करे॥ ३४-३५॥                                        | सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिये |  |
| धोबिन, वन्ध्या, व्यभिचारिणी, संन्यासिनी अथवा                                        | स्त्रीको चाहिये कि वह पतिका सदैव पूजन करे॥ ५०॥         |  |
| दुर्भाग्ययुक्त स्त्रीसे कभी मित्रता न करे। जो स्त्री अपने                           | पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि     |  |
| पतिसे द्वेष करती हो, उससे बातचीत न करे, कभी अकेली                                   | सब कुछ है। इसलिये सब कुछ छोड़कर एकमात्र                |  |
| न रहे और न नग्न होकर कभी स्नान करे॥ ३६–३७॥                                          | पतिका ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पतिको          |  |
| ओखली, मूसल, बुहारी (झाड़ू), सिल, लोढ़ा                                              | छोड़कर एकान्तमें दूसरेके पास जाती है, वह वृक्षके       |  |
| तथा देहलीपर सती स्त्री कभी न बैठे॥ ३८॥                                              | कोटरमें रहनेवाली उलूकी होती है॥५१-५२॥                  |  |
| सहवासके अतिरिक्त और किसी समय पतिसे धृष्टता                                          | जो स्वामीके द्वारा ताड़न करनेपर स्वयं भी ताड़न         |  |
| न करे। अपना पित जिससे प्रेम करे, उसीसे प्रेम करे॥ ३९॥                               | करना चाहती है, वह वृषभभक्षिणी व्याघ्री होती है। जो     |  |
| पतिके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न रहे, पतिके दुखी होनेपर                                 | अपने पतिको छोड़कर अन्यसे कटाक्ष करती है, वह            |  |
| दुखी रहे तथा पतिके प्रियमें ही अपना प्रिय समझे। इस                                  | केकराक्षी होती है। जो अपने पतिको बिना दिये मिष्टान्न   |  |
| प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पतिके हितकी इच्छा करे॥ ४०॥                              | खा लेती है, वह ग्रामसूकरी अथवा अपनी विष्ठा             |  |
| पतिव्रता स्त्री सदैव सम्पत्ति तथा विपत्ति दोनों                                     | खानेवाली वल्गु (बकरी) होती है॥५३-५४॥                   |  |
| अवस्थाओंमें एकरूप रहे। विकार उपस्थित होनेपर कभी                                     | जो अपने पतिको 'तू' कहकर बोलती है, वह                   |  |
| विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण करे॥४१॥                                               | जन्मान्तरमें गूँगी होती है और जो अपनी सपत्नी (सौत)-    |  |
| घी, नमक, तेल आदिके न होनेपर भी पतिव्रता स्त्री                                      | से डाह करती है, वह बारंबार विधवा होती है॥५५॥           |  |
| पतिसे 'नहीं है'—ऐसा न कहे और पतिको किसी                                             | जो अपने स्वामीकी दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुषको        |  |
| असाध्य कार्यमें नियुक्त न करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवसे                            | देखती है, वह काणी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है॥ ५६॥      |  |
| भी अधिक पतिका महत्त्व है। अतः हे देवेशि! पतिव्रता                                   | जैसे जीवके बिना देह क्षणमात्रमें अशुचि हो जाता         |  |

| ४३८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                    | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                | **************                                             |
| है, उसी प्रकार अपने स्वामीके बिना स्त्री अच्छी तरह             | तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सित्क्रिया है, तो पित उसका फल   |
| स्नान करनेपर भी अपवित्र ही रहती है॥५७॥                         | है। हे शिवे! इस प्रकारके दम्पती धन्य हैं॥७०॥               |
| इस लोकमें उसकी माता धन्य है और उसके पिता                       | हे पार्विति! इस प्रकारसे मैंने तुमसे पातिव्रत्यधर्मका      |
| भी धन्य हैं तथा उसका वह पित भी धन्य है, जिसके                  | निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानीके             |
| घरमें पतिव्रता स्त्रीका निवास होता है॥५८॥                      | साथ प्रेमपूर्वक सुनो॥७१॥                                   |
| पतिव्रता स्त्रीके पुण्यसे उसके पितृवंश, मातृवंश तथा            | उत्तम आदिके भेदसे पतिव्रता स्त्रियाँ चार प्रकारकी          |
| पतिवंशके तीन-तीन पूर्वज स्वर्गमें सुख भोगते हैं॥५९॥            | कही गयी हैं। जिनके स्मरणसे पाप नष्ट हो जाते हैं॥ ७२॥       |
| दुराचारिणी स्त्रियाँ अपने दुराचरणके द्वारा माता-               | उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अतिनिकृष्ट—[ये चार               |
| पिता तथा पति—इन तीनों कुलोंको नरकमें गिराती हैं और             | भेद पतिव्रताओंके होते हैं।] अब मैं उनका लक्षण कह           |
| वे इस लोक तथा परलोकमें सदैव दुखी रहती हैं॥ ६०॥                 | रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो॥७३॥                    |
| पतिव्रताके चरण जहाँ-जहाँ पड़ते हैं, वहाँ-                      | जिसका मन स्वप्नमें भी अपने पतिको ही देखता                  |
| वहाँकी पृथिवी सदा पापका हरण करनेवाली तथा                       | है और कभी परपितमें नहीं जाता; हे भद्रे! वह उत्तम           |
| अत्यन्त पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चन्द्रमा          | पतिव्रता कही गयी है। जो दूसरोंके पतियोंको पिता,            |
| तथा वायु भी अपनी पवित्रताके लिये ही पतिव्रताका                 | भ्राता तथा पुत्रके समान सद्बुद्धिसे देखती है, हे पार्विति! |
| स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारणसे नहीं॥६१-६२॥                  | वह मध्यम पतिव्रता कही गयी है॥७४-७५॥                        |
| जल तो सदैव पतिव्रताका स्पर्श चाहते हैं, वे कहते                | हे पार्विति! जो स्त्री मनमें अपना धर्म समझकर               |
| हैं कि आज इस पतिव्रताके स्पर्शसे हमारी जड़ता नष्ट              | व्यभिचार नहीं करती, वह सुन्दर चरित्रवाली स्त्री            |
| हो गयी और हमें दूसरेको पवित्र करनेकी योग्यता प्राप्त           | निकृष्ट पतिव्रता (अधमा) कही गयी है॥७६॥                     |
| हुई। भार्या गृहस्थका मूल है, भार्या ही सुखका मूल है,           | जो मनमें इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुलके                   |
| धर्मफलकी प्राप्ति एवं सन्तानवृद्धिके लिये भार्याकी अत्यन्त     | भयसे व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगोंने               |
| आवश्यकता है। क्या अपने रूप, लावण्यका गर्व करनेवाली             | अति-निकृष्ट पतिव्रता कहा है॥ ७७॥                           |
| स्त्रियाँ प्रत्येक घरोंमें नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वरमें भक्ति | हे शिवे! ये चारों प्रकारकी पतिव्रताएँ पापहरण               |
| करनेसे ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है॥६३—६५॥               | करनेवाली हैं, सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाली हैं और      |
| भार्याके द्वारा ही इस लोक तथा परलोक—दोनों                      | इस लोक एवं परलोकमें आनन्द प्रदान करनेवाली हैं॥ ७८॥         |
| लोकोंपर विजय प्राप्त की जा सकती है। देवकर्म,                   | पातिव्रत्यके प्रभावसे ही अत्रिप्रिया अनसूयाने तीनों        |
| पितृकर्म, अतिथिकर्म तथा यज्ञकर्म बिना भार्याके फलवान्          | देवताओंकी प्रार्थनापर वाराहके शापसे मरे हुए ब्राह्मणको     |
| नहीं होता। गृहस्थ उसीको कहते हैं, जिसके घरमें                  | जीवनदान दिया था॥७९॥                                        |
| पतिव्रता स्त्रीका निवास है, अन्य स्त्रियाँ तो प्रतिदिन जरा     | हे शिवे! ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेमपूर्वक                 |
| राक्षसीके समान पुरुषको ग्रसती रहती हैं॥६६-६७॥                  | अपने पतिकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि हे शैलपुत्रि!         |
| जिस प्रकार गंगास्नानसे शरीर पवित्र हो जाता है,                 | ऐसा करनेसे तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे॥८०॥         |
| उसी प्रकार पतिव्रता स्त्रीके दर्शनमात्रसे सब कुछ पवित्र        | तुम तो साक्षात् जगत्की माता तथा महेश्वरी हो                |
| हो जाता है॥६८॥                                                 | और जगत्पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात् पित हैं। तुम्हारे    |
| गंगा तथा पतिव्रता स्त्रीमें कोई भेद नहीं है। वे                | नामके स्मरणमात्रसे स्त्रियाँ पतिव्रता होंगी॥८१॥            |
| दोनों स्त्री-पुरुष शिव तथा पार्वतीके तुल्य हैं, अत:            | हे देवि! तुम्हारे आगे इस कथनसे क्या प्रयोजन!               |
| बुद्धिमान् पुरुषको उनका पूजन करना चाहिये॥६९॥                   | फिर भी हे शिवे! संसारके आचरणके अनुसार मैंने तुम्हें        |
| पित ॐकार है, तो स्त्री श्रुति वेद है, पित तप है,               | यह सब कहा है॥८२॥                                           |

रुद्रसंहिता-पार्वतीखं०-अ० ५५ ] \* शिव-पार्वती तथा बरातकी विदाई \* ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार कहकर वह द्विजपत्नी श्रवणसे शंकरप्रिया शिवा अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो भगवतीको प्रणामकर मौन हो गयी और उस उपदेशके । गर्यी॥ ८३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें पतिव्रताधर्मवर्णन नामक चौवनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५४॥ पचपनवाँ अध्याय शिव-पार्वती तथा बरातकी विदाई, भगवान् शिवका समस्त देवताओंको विदा करके कैलासपर रहना और शिव-विवाहोपाख्यानके श्रवणकी महिमा ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार ब्राह्मणीने बार-बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणोंने आकर सबको देवी पार्वतीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश देकर मेनाको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्राके लिये सुखदायी लग्नवेला आ गयी है। तब हिमालयने मेनाको बुलाकर कहा—अब इनकी यात्राकी तैयारी कीजिये॥१॥ मेनाने भी 'तथास्तु' कहा और वे प्रेमसे विभोर हो धीरज बँधाया और स्वयं विवेकयुक्त होकर पार्वतीके गयीं। तदनन्तर धैर्य धारणकर कालीको बुलाकर उसके चढनेके लिये शिविका मँगवायी। तदनन्तर ब्राह्मणस्त्रियोंने विरहसे व्याकुल हो उठीं, उस समय वे मेना पार्वतीको पार्वतीको पालकीमें चढ़ाया और माता-पिता, ब्राह्मण बारंबार गले लगाकर ऊँचे स्वरमें रोने लगीं और पार्वती आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किया॥११-१४॥ भी दीनवचन कहती हुई ऊँचे स्वरसे रोने लगीं॥ २-३॥ मेना और हिमालयने महारानियोंके योग्य उपचार शोकव्यथित होकर शैलप्रिया मेना और पार्वती पार्वतीको प्रदान किये और अन्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ मूर्च्छित हो गयीं। पार्वतीके रोनेके शब्दसे सभी देवपत्नियाँ द्रव्यसमूह दिये। हे मुने! पार्वतीने अपने माता-पिता, भी अपनी सुध-बुध खो बैठीं। उस समय सभी देवस्त्रियाँ गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, सम्बन्धी एवं स्त्रियोंको प्रणाम करके प्रस्थान किया॥१५-१६॥ रोने लगीं तथा अचेत हो गयीं। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े, तब दूसरोंकी क्या बात!॥४-५॥ परम बुद्धिमान् हिमालय भी अपने पुत्रोंके साथ इसी समय बडी शीघ्रताके साथ हिमालय भी अपने प्रेमसे विभोर होकर पालकीके साथ चले और वहाँ सभी पुत्रों, मन्त्रियों तथा अन्य ब्राह्मणोंके साथ वहाँ आ पहुँचे। पहुँचे, जहाँ सभी देवता ठहरे हुए थे॥१७॥ तत्पश्चात् सभी लोगोंने भक्तिसे सदाशिवको प्रणाम उस समय हिमालय भी पार्वतीको गोदमें लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से! इस घरको शून्यकर तुम कहाँ जा रही किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगरको चले आये। तब पार्वतीके कैलास पहुँचते ही सभी लोगोंने बहुत बड़ा हो ? इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे॥ ६-७॥ तब ब्राह्मणोंके साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ उत्सव किया। [शिवजीने पार्वतीके साथ अपने स्थानपर पुरोहितने उनपर कृपाकर अध्यात्मविद्याका उपदेश देकर पहुँचकर कहा—] हे देवेशि! मैं तुम्हें पूर्वजन्मका स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीलासे उसे उन्हें समझाया। महामाया पार्वतीने [विदाईके समय] माता-पिता तथा गुरुजनोंको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया स्मरण करती हो, तो बताओ तुम तो आजसे नहीं, जन्म-और वे लोकाचारवश जोर-जोरसे रोने लगीं॥८-९॥ जन्मान्तरसे मेरी प्राणप्रिया हो॥ १८-१९॥ पार्वतीके रोनेसे वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, माता ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार अपने स्वामी महेशका मेना, सगे-सम्बन्धी तथा अन्य भी रोने लगे॥१०॥ वचन सुनकर हँसती हुई शिवप्रिया पार्वती कहने इस प्रकार पार्वतीकी माता, सगे-सम्बन्धी तथा लगीं — ॥ २०॥ अन्य स्त्रियाँ, भाई, पिता तथा सखियाँ अत्यन्त प्रेमवश पार्वती बोलीं — हे प्राणेश्वर! मुझे सभी बातोंका

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* श्रीशिवमहापुराण-स्मरण है, किंतु हे भव! इस समय आप चुप रहिये और करते हुए अपने निवासभूत कैलासमें रहने लगे और आज जो कार्य उपस्थित है, उसीको शीघ्र कीजिये, उनके सभी गण आनन्दपूर्वक प्रेमसे शिवा-शिवकी आपको नमस्कार है॥ २१॥ आराधना करने लगे। हे तात! इस प्रकार मैंने शिवा एवं ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार प्रिया पार्वतीके सैकडों शिवके विवाहका आपसे वर्णन किया, यह विवाह परम सुधाधाराओंके समान वचनको सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न मंगलदायक, शोकनाशक, आनन्ददायक तथा धन एवं हो गये और लौकिकाचारमें संलग्न हो गये॥ २२॥ आयुकी वृद्धि करनेवाला है॥ ३०-३१॥ जो पवित्र होकर शिवजीमें मन लगाकर नित्य इस शिवजीने अनेक प्रकारकी भोजन-सामग्री एकत्रितकर नारायण आदि सभी देवगणोंको नानाविध मनोहर भोज्य-विवाहचरित्रको नियमपूर्वक सुनता है अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोकको प्राप्त कर लेता

वस्तुओंका भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाहमें आये हुए सभी लोगोंको यथायोग्य विधिवत् उत्तम रससे सम्पन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नोंसे विभूषित सभी देवताओंने अपनी स्त्रियों तथा गणोंके साथ चन्द्रशेखरको प्रणाम किया॥ २३ — २५॥ तदनन्तर उन्होंने प्रिय वचनोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक

शिवजीकी स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाहकी प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने-अपने

स्थानोंको चले गये। हे मुने! शिवजीने मुझे तथा

विष्णुजीको उसी प्रकार प्रणाम किया, जैसे लोकाचारसे विष्णुजी कश्यपको प्रणाम करते हैं॥ २६-२७॥ फिर शंकरको परब्रह्म जानकर उनके आगे खडे होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात् मैं तथा विष्णु शिवा एवं शिवजीको हाथ जोड़कर प्रणामकर विवाहकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ २८-२९॥ इधर, शिवजी भी पार्वतीके साथ आनन्द-विहार | यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३७-३८ ॥

मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया.

कारक उत्सवोंमें प्रयत्नपूर्वक प्रेमके साथ शिवको सन्तुष्ट चिरित्रको सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं,

शिवकैलासगमनवर्णन नामक पचपनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५५॥ ॥ द्वितीय रुद्रसंहिताका तृतीय पार्वतीखण्ड पूर्ण हुआ॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके ब्रह्मा-नारद-संवादके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके तृतीय पार्वतीखण्डमें

शिवके सभी कार्योंके प्रारम्भमें प्रेमसे इस आख्यानका पाठ करना चाहिये। जो पवित्र होकर शिवा-शिवके इस

विशेष रूपसे देवता आदिकी प्रतिष्ठाके समय और

करनेवाले इस आख्यानका पाठ करना चाहिये॥ ३६॥

अपने शुभकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको सभी कल्याण-

समस्त दु:स्वप्नोंको शान्त करनेवाला और बुद्धि-ज्ञान

आदिकी वृद्धि करनेवाला है॥ ३२—३५॥

सिद्ध करनेवाला, भोग और मोक्ष देनेवाला, अपमृत्युको दूर करनेवाला, महाशान्ति प्रदान करनेवाला, कल्याणकारक,

सभी विघ्नोंका नाश करनेवाला, समस्त व्याधियोंको दूर करनेवाला, यश देनेवाला, स्वर्ग देनेवाला, आयु प्रदान करनेवाला, पुत्र-पौत्रोंको बढ़ानेवाला, सभी कामनाओंको

है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत, मंगलका धाम,

# श्रीशिवमहापुराण

# द्वितीय रुद्रसंहिता [ चतुर्थ—कुमारखण्ड ]

### पहला अध्याय

### कैलासपर भगवान् शिव एवं पार्वतीका विहार

वन्दे वन्दनतुष्टमानसमितप्रेमप्रियं प्रेमदं
पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णिनिखिलैश्वर्येंकवासं शिवम्।
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यिवभवं सत्यिप्रयं सत्यदं
विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शंकरम्॥
वन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यन्त प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करनेवाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरोंकी अभिलाषाको भी पूर्ण करते हैं, सम्पूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्यके एकमात्र स्थान हैं, स्वयं सत्यस्वरूप हैं, सत्यमय हैं, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो सत्यप्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करनेवाले हैं, ब्रह्मा-विष्णु जिनकी वन्दना करते हैं और जो अपनी कृपासे ही विग्रह धारण करते हैं—ऐसे नित्य शिवकी हम वन्दना करते हैं ॥१॥
नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! लोककल्याणकारी

पार्वतीसे विवाह किया, उन परमात्मा शिवको किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ? देवताओंका कल्याण करनेवाले हे ब्रह्मन्! तारकासुरका वध किस प्रकार हुआ? मेरे ऊपर कृपाकर यह सारी बात विस्तारसे कहिये॥ ३-४॥

शंकरने पार्वतीसे विवाह करनेके पश्चात् कैलास जाकर

जिस पुत्रके निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने

क्या किया, उस वृत्तान्तको हमें सुनाइये॥२॥

सूतजी बोले—नारदके इस प्रकारके वचनको सुनकर प्रजापित ब्रह्माजीने शिवजीका स्मरणकर प्रसन्न मनसे कहा—॥५॥

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! चन्द्रशेखर भगवान्

शिवजीके चरित्रको बताता हूँ, आप सुनें, मैं कार्तिकेयकी उत्पत्तिकी दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किये गये तारकासुरके वधका वृत्तान्त भी कहता हूँ॥६॥

मैं जिस कथाको कह रहा हूँ, उसे सुनिये, वह कथा समस्त पापोंको विनष्ट करनेवाली है, जिसे सुनकर निश्चय

ही मनुष्य सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है॥७॥

यह आख्यान पापरिहत, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप-सन्तापको दूर करनेवाला तथा सभी प्रकारके विघ्नोंको

विनष्ट करनेवाला है। यह सभी प्रकारके मंगलोंका दाता, पुराणोंका सारभूत अंश तथा सबके कानोंको सुख प्रदान करनेवाला, आनन्दको बढ़ानेवाला, मोक्षका बीज और

कर्ममूलका विनाश करनेवाला है॥८-९॥

शिवजी शिवासे विवाहकर कैलासपर आकर अत्यन्त शोभित हुए और देवगणोंके कार्यसाधनका विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुरके द्वारा दी गयी अपने भक्तजनोंकी

पीड़ाके विषयमें भी विचार किया॥१०॥

इधर शिवजी जब कैलासपर पहुँचे, तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे॥ ११॥

शिवजीके कैलास पहुँचते ही महान् उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्नमन होकर अपने-अपने स्थानको चले गये। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरिकन्या

शिवाको साथ लेकर महादिव्य, मनोहर एवं निर्जन स्थानमें चले गये। वहाँ उन्होंने रतिको बढ़ानेवाली शय्याका निर्माणकर उसे पुष्प तथा चन्दनसे सुशोभित

किया। उस अद्भुत मनोहर शय्याके समीप नाना प्रकारकी

| ४४२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा* [ श्रीशिवमहापुराण-              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ***********************************                    | **************************************                |
| भोगसामग्री भी स्थापित कर दी॥१२—१४॥                     | भय नहीं होता। हे विधे! उनके शृंगारका रसभंग समयसे      |
| उसी शय्यापर मान देनेवाले भगवान् शम्भु पार्वतीके        | होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समयमें किया जाता         |
| साथ देवताओंके वर्षपरिमाणके अनुसार एक हजार वर्षतक       | है, वही सफल होता है, अन्यथा नहीं॥२६-२७॥               |
| विहार करते रहे। भगवती पार्वतीके अंगके स्पर्शमात्रसे    | भगवान् शंकरके अभीष्टको भग्न करनेमें कौन               |
| भगवान् सदाशिव लीलापूर्वक मूर्च्छित हो गये। भगवती       | समर्थ है ? हजार वर्ष पूर्ण होनेपर वे स्वयं निवृत्त हो |
| पार्वती भी भगवान् शिवके स्पर्शसे मूर्च्छित हो गयीं। इस | जायँगे ॥ २८ ॥                                         |
| प्रकार उन्हें दिन–रातका ज्ञान नहीं रहा॥ १५–१६॥         | जो रतिको भंग करता है, उसे जन्म-जन्मान्तरमें           |
| हे अनघ! लोकधर्मका प्रवर्तन करनेवाले शिवजीके            | स्त्री तथा पुत्रसे वियोग प्राप्त होता है। उस भेदकर्ता |
| भोगमें प्रवृत्त होनेपर उन दोनोंका लम्बा समय भी         | पुरुषका ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है |
| क्षणमात्रके समान बीत गया॥ १७॥                          | और वह दरिद्र हो जाता है। अन्तमें वह एक लाख            |
| हे तात! तब एक समय इन्द्रादि सब देवता मेरु              | वर्षतक कालसूत्र नामक नरकमें रहता है॥२९-३०॥            |
| पर्वतपर एकत्र होकर विचार करने लगे॥१८॥                  | इसी कारण महामुनीन्द्र दुर्वासाको स्त्रीसे वियोग       |
| देवता बोले—यद्यपि शिव योगीश्वर निर्विकार               | हुआ। फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय करकमलोंवाली            |
| आत्माराम तथा मायारहित हैं, फिर भी हमलोगोंके            | स्त्रीको प्राप्त करके वियोगजन्य दु:खको दूर किया।      |
| कल्याणके लिये भगवान् शंकरने विवाह किया है॥ १९॥         | घृताचीपर आसक्त कामदेवको बृहस्पतिके द्वारा मना         |
| किंतु अबतक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, इसका               | करने पर बृहस्पतिको पत्नी-हरणका दु:ख मिला। फिर         |
| कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान् देवेश्वर विलम्ब   | उन्होंने शिवजीकी आराधनाकर ताराको प्राप्त किया,        |
| क्यों कर रहे हैं ?॥ २०॥                                | जिससे उनकी विरहव्यथा दूर हुई॥ ३१—३४॥                  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इसी बीच देवदर्शन नारदसे         | महर्षि गौतमने मोहिनीमें आसक्त चन्द्रमाको वियुक्त      |
| देवताओंने शिवा और शिवके परिमित भोगकालको                | किया, इस कारण उनका स्त्रीसे वियोग हुआ। हालिकको        |
| जाना ॥ २१ ॥                                            | वृषलीमें कामासक्त देखकर हरिश्चन्द्रद्वारा निषेध किये  |
| तब उनके भोगकालको दीर्घकालीन जानकर देवता                | जानेपर उन्हें विश्वामित्रका कोपभाजन बनना पड़ा         |
| बड़े चिन्तित हुए, फिर मुझ ब्रह्माको आगे करके वे        | और वे स्त्री-पुत्र तथा राज्यसे भी च्युत हो गये। फिर   |
| विष्णुके समीप गये॥ २२॥                                 | उन्होंने शिवाराधनकर इस कष्टसे छुटकारा प्राप्त         |
| मैंने नारायणको प्रणामकर सारा अभीष्ट वृत्तान्त          | किया॥ ३५—३७॥                                          |
| उनसे निवेदित किया। देवतालोग तो चित्रलिखित पुत्तलिकाके  | वृषलीमें आसक्त हुए द्विजश्रेष्ठ अजामिलको तथा          |
| समान खड़े रहे॥ २३॥                                     | उस वृषलीको भयके कारण किसी देवताने भी मना              |
| [हे नारायण!] योगीश्वर शंकरजी देवताओंके                 | नहीं किया। निषेक (वीर्यसिंचन)-से सब कुछ साध्य         |
| वर्षके परिमाणके अनुसार एक हजार वर्षपर्यन्त             | है। हे विधे! निषेक बलवान् है, निषेक ही फल             |
| विहारपरायण हैं ॥ २४॥                                   | देनेवाला है, उस निषेकका कौन निवारण कर सकता            |
| <b>भगवान् विष्णु बोले</b> —हे जगत्के विधाता! चिन्ता    | है ?॥ ३८-३९॥                                          |
| करनेकी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ कल्याणकारी ही          | शंकरजीके भोगका वह काल देवताओंके वर्षसे                |
| होगा। हे देवेश! आप महाप्रभु शंकरकी शरणमें जाइये॥ २५॥   | हजार वर्षपर्यन्तका था। हे देवगणो! एक हजार दिव्य वर्ष  |
| जो मनुष्य प्रसन्न मनसे शंकरकी शरणमें जाते हैं;         | पूर्ण हो जानेपर आपलोग वहाँ जाकर इस प्रकारका उपाय      |
| हे प्रजापते! शंकरके उन अनन्य भक्तोंको कहींसे कोई       | करें, जिससे उनका तेज पृथ्वीपर गिरे। उसी तेजसे प्रभु   |

| **************************************                                                         |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| शंकरका स्कन्द नामक पुत्र उत्पन्न होगा॥४०-४१॥                                                   | स्थित महेश्वरके गणोंसे विनयपूर्वक पूछा॥५२॥             |
| अतः हे ब्रह्मन्! इस समय आप इन देवताओंको                                                        | <b>विष्णु बोले</b> —हे शंकरके गणो! आप सब बड़े          |
| साथ लेकर अपने स्थानको लौट जायँ और शिवजी                                                        | दयालु हैं। आपलोग हम दुखीजनोंको कृपापूर्वक बताइये       |
| एकान्तमें पार्वतीके साथ आनन्दिवहार करें॥ ४२॥                                                   | कि सर्वप्रभु शंकर इस समय कहाँपर हैं ?॥५३॥              |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनीश्वर! इस प्रकार कहकर                                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —देवताओंके सहित भगवान् विष्णुकी  |
| लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु शीघ्र ही अपने अन्त:पुरमें चले                                         | बात सुनकर शंकरजीके उन गणोंने प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीपति   |
| गये और मेरे साथ सभी देवता अपने-अपने स्थानपर                                                    | विष्णुसे कहा—॥५४॥                                      |
| चले गये। इस प्रकार बहुत दिनोंतक शक्ति एवं शक्तिमान्के                                          | शिवगण बोले—हे हरे! जो सम्पूर्ण वृत्तान्त है,           |
| विहारसे भाराक्रान्त यह पृथ्वी शेष एवं कच्छपके धारण                                             | ब्रह्मा और देवताओंके साथ उसे आप सुनिये, भगवान्         |
| करनेपर भी काँप उठी॥ ४३–४४॥                                                                     | शिवमें प्रेमके कारण हम यथार्थ रूपमें कहते हैं॥५५॥      |
| तब कच्छपके भारसे आक्रान्त सबका आधारभूत                                                         | विविध प्रकारकी लीलाओंमें पारंगत देवाधिदेव              |
| पवन स्तम्भित हो गया, जिससे सम्पूर्ण त्रैलोक्य भयसे                                             | महादेव शिव हमलोगोंको यहाँ स्थापित करके अत्यन्त         |
| व्याकुल हो उठा। फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान्                                                  | स्नेहपूर्वक भगवती पार्वतीके आवास-स्थानपर गये॥ ५६॥      |
| विष्णुकी शरणमें गये और दुखी मनवाले उन्होंने उस                                                 | हे लक्ष्मीपति! उस गुहाके भीतर उन्हें बहुत वर्ष         |
| वृत्तान्तको भगवान् विष्णुसे निवेदित किया॥४५-४६॥                                                | व्यतीत हो गये हैं, वहाँ महेश्वर शम्भु क्या कर रहे हैं, |
| देवता बोले—हे देवदेव!हे रमानाथ!हे सर्वरक्षक                                                    | इस बातको हम नहीं जानते हैं॥५७॥                         |
| प्रभो! हमलोग भयसे व्याकुलचित्त हो आपकी शरणमें                                                  | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> हे मुनिश्रेष्ठ! उनकी बातोंको    |
| आये हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये॥४७॥                                                         | सुनकर मेरे तथा देवगणोंके साथ विष्णु आश्चर्यचिकत        |
| पता नहीं, किस कारणसे तीनों लोकोंके प्राणभूत                                                    | हो गये और शिवजीके द्वारपर गये॥५८॥                      |
| वायुदेव स्तम्भित हो गये हैं तथा मुनि एवं देव-                                                  | हे मुनिश्रेष्ठ! वहाँ देवताओं एवं मुझ ब्रह्माके साथ     |
| गणोंके सहित सारा चराचर त्रैलोक्य व्याकुल हो गया                                                | जाकर देवताओंके प्रिय भगवान् श्रीहरिने ऊँचे स्वरमें     |
| है !॥ ४८॥                                                                                      | आर्तवाणीसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक वहाँ स्थित सर्वलोकेश्वर |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनीश्वर! मेरे साथ गये हुए                                           | भगवान् शिवकी स्तुति की॥५९-६०॥                          |
| समस्त देवगण ऐसा कहकर मौन, दुखी तथा दीन होकर                                                    | विष्णु बोले—हे महादेव! हे परमेश्वर! आप गुहाके          |
| भगवान् विष्णुजीके आगे खड़े हो गये॥४९॥                                                          | भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुरसे पीड़ित, आपकी          |
| इस बातको सुनकर हमें तथा सभी देवताओंको                                                          | शरणमें आये हुए हम सभी देवताओंकी रक्षा कीजिये॥ ६१॥      |
| अपने साथ लेकर भगवान् विष्णु बड़ी शीघ्रतासे शिवके                                               | हे मुनीश्वर! इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओंके       |
| प्रिय कैलास पर्वतपर गये॥५०॥                                                                    | सिंहत विष्णुने शिवकी अनेक प्रकारसे स्तुति की। उस       |
| सुरवल्लभ भगवान् विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन                                                      | समय तारकासुरसे पीड़ित देवताओंसहित श्रीहरि अत्यन्त      |
| देवताओंके साथ कैलास पहुँचकर भगवान् शिवके दर्शन                                                 | विलाप करके रोने लगे॥६२॥                                |
| करनेकी इच्छासे शिवजीके श्रेष्ठ स्थानपर गये॥५१॥                                                 | हे मुनीश्वर! तारकासुरसे पीड़ित हुए देवताओंके           |
| किंतु वहाँ शिवजीको न देखकर देवताओंसहित                                                         | आर्तनाद और शिवजीकी स्तुतिके मिश्रित होनेसे उस          |
| भगवान् विष्णु आश्चर्यमें पड़ गये। फिर उन्होंने वहाँपर                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें शिवविहारवर्णन |                                                        |
| नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १ ॥                                                               |                                                        |
|                                                                                                | <del>-</del> · ·                                       |

४४३

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १ ] \* कैलासपर भगवान् शिव एवं पार्वतीका विहार \*

दूसरा अध्याय भगवान् शिवके तेजसे स्कन्दका प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान् आनन्दोत्सवका होना तुम हमेशा अपने स्वार्थसाधनमें लगे रहते हो और अपने ब्रह्माजी बोले—देवताओं एवं विष्णुकी स्तुति सुनकर स्वार्थसाधनके निमित्त दूसरोंको कष्ट देते हो॥१४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

योगज्ञानविशारद भगवान् शंकर यद्यपि निष्काम हैं तथापि उन्होंने भोगका परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्यसे पीड़ित हुए देवताओंके समीप घरके दरवाजेपर आये॥ १-२॥ उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णुके साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिवका दर्शनकर अत्यन्त सुखी हुए॥३॥ उन देवताओंका पूर्वीक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा-वाले भगवान् शंकरने उद्विग्नमन होकर उत्तर दिया॥४॥ देवताओंने सिर झुकाकर परम स्नेहपूर्वक शंकरको

प्रणाम किया और हे मुने! मुझ ब्रह्मा तथा विष्णुके साथ सभी देवताओंने शंकरकी स्तुति की॥५॥ देवता बोले—हे देवदेव!हे महादेव!हे करुणासागर प्रभो! आप सबके अन्तर्यामी हैं, हे शंकर! आप सब कुछ

जानते हैं। हे विभो! हम देवताओंका कार्य कीजिये। हे महेश्वर! देवताओंकी रक्षा कीजिये तथा हे महाप्रभो! कृपा करके तारकादि असुरोंका विनाश कीजिये॥ ६-७॥ शिव बोले—हे विष्णो!हे विधाता!हे देवो! मैं आप सबके मनका अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है, वह होता ही है, भावीका निवारण करनेवाला कोई नहीं है ॥ ८॥ हे देवो! जो होना था, वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है, उसके विषयमें सुनिये। मुझ शिवके स्खिलित इस तेजको इस समय कौन धारण करेगा?॥९॥ 'जिसे धारण करना हो, वह धारण करे'-इस प्रकार कहकर शंकरजी मौन हो गये। तब देवताओंसे प्रेरणा-प्राप्त अग्निने कपोत होकर अपनी चोंचसे शंकरके पृथ्वीपर गिरे समस्त तेजको ग्रहण कर लिया। हे नारद! इसी समय शिवके आगमनमें विलम्ब देखकर वहाँपर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गयीं। उन्होंने देवताओंको देखा। वहाँका वह सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर

पार्वती महाक्रोधित हो गयीं। तब उन्होंने विष्णुप्रभृति

सभी देवताओंसे क्रोधमें भरकर कहा-॥१०-१३॥

देवी बोलीं—हे देवगणो! तुमलोग बडे दृष्ट हो,

पार्वतीने विष्णुप्रभृति सभी देवगणोंको शाप दिया॥ १७॥ पार्वती बोलीं — आजसे सब देवताओं की स्त्रियाँ वन्ध्या हो जायँ और मेरा विरोध करनेवाले सभी देवगण सर्वदा दु:ख प्राप्त करें॥१८॥ ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वतीने विष्णुप्रभृति देवगणोंको शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिवके तेजका भक्षण करनेवाले अग्निसे कहा—॥ १९॥ पार्वती बोलीं — हे अग्ने! आजसे तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दु:ख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिवतत्त्वका ज्ञान नहीं है। तुम देवगणोंका कार्य करनेवाले मूर्ख हो॥ २०॥ हे शठ! हे दुष्टोंमें महादुष्ट! तुम बड़े दुर्बुद्धि हो, तुमने जो शिवके तेजका भक्षण किया है, यह अच्छा नहीं किया॥ २१॥

ब्रह्माजी बोले—हे मुने! इस प्रकार अग्निको शाप

हे मुनीश्वर! वहाँ जाकर पार्वतीने प्रयत्नपूर्वक भलीभाँति

देकर असन्तुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान् महेश्वरके साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवासमें चली गयीं॥ २२॥

शंकरजीको समझाया, फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने! इन गणेशजीका सम्पूर्ण वृत्तान्त

मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेमपूर्वक कार्तिकेयकी

ऐसा वेदका वचन है, अतः अग्निके गर्भधारण करनेसे

देवतालोग अग्निके मुखसे ही भोजन करते हैं-

शिवके तेजको सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित

उत्पत्तिका वृत्तान्त सुनिये, मैं कह रहा हूँ॥ २३-२४॥

सभी देवता गर्भयुक्त हो गये॥ २५॥

तुमलोगोंने अपने स्वार्थके लिये परमप्रभू शिवकी

स्तुतिकर मेरा विहार भंग किया, हे देवो! इसी कारण मैं

वन्ध्या हो गयी। हे देवताओ! मेरा विरोध करनेसे तुम

देवताओंको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट

देवताओंको इसी प्रकार महादु:ख प्राप्त होगा॥ १५-१६॥

ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार क्रोधसे जलती हुई शैलपुत्री

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० २ ]       * भगवान् शिवके तेजसे स्कन्दका प्रादुर्भाव * |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                      | <u> </u>                                                 |
| हो गये। यही दशा विष्णु आदि देवताओंकी भी हो गयी; क्योंकि                       | शम्भुका स्वर्णिम आभावाला, अद्भुत तथा सुन्दर              |
| देवी पार्वतीकी आज्ञासे उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी॥ २६॥                        | कान्तिवाला वह तेज भूमिपर गिरकर पर्वताकार हो गया          |
| इसके बाद विष्णुप्रभृति सभी देवता मोहित होकर                                   | और अन्तरिक्षका स्पर्श करने लगा॥ ३९॥                      |
| [शिवके वीर्यरूप अग्निसे] जलते हुए शीघ्र ही पार्वतीपति                         | श्रीहरिसहित सभी देवगण सुखी हो गये और                     |
| भगवान् शंकरकी शरणमें गये। वे लोग शिवजीके                                      | भक्तवत्सल परमेश्वर शिवकी स्तुति करने लगे॥४०॥             |
| गृहद्वारपर जाकर नम्रतासे हाथ जोड़ अत्यन्त प्रीतिपूर्वक                        | हे मुनीश्वर! किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए।       |
| पार्वतीसहित भगवान्की स्तुति करने लगे॥ २७-२८॥                                  | तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकरने उन्हें आज्ञा दी॥४१॥           |
| देवता बोले—हे देवदेव!हे महादेव!हे गिरिजेश!                                    | हे मुने! तदनन्तर वे अग्निदेव मनमें सुख न मानकर           |
| हे महाप्रभो! हे नाथ! यह क्या हो गया? निश्चय ही                                | विकल हो हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शिवकी स्तुति करते        |
| आपकी मायाको समझना बड़ा कठिन है॥२९॥                                            | हुए इस प्रकार बोले—॥४२॥                                  |
| हमलोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीर्यज्वालासे                                 | <b>अग्नि बोले</b> —देवाधिदेव महेश्वर! मैं मूर्ख हूँ      |
| जल रहे हैं, हे शम्भो! कृपा कीजिये और हमलोगोंकी                                | तथापि आपका सेवक हूँ, मेरे अपराधको क्षमा करें और          |
| दुरवस्थाका निवारण कीजिये॥ ३०॥                                                 | मेरे दाहका निवारण करें। हे स्वामिन्! आप दीनवत्सल         |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! देवताओंकी इस प्रकारकी                         | परमेश्वर सदाशिव हैं। इस प्रकारसे प्रसन्नात्मा अग्निदेवने |
| स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृहद्वारपर जहाँ                              | दीनवत्सल शिवसे कहा॥४३-४४॥                                |
| देवता स्थित थे, वहाँ शीघ्र आये॥३१॥                                            | <b>ब्रह्माजी बोले—</b> अग्निकी यह बात सुनकर              |
| द्वारपर आये हुए सदाशिवको देखते ही विष्णुसमेत                                  | दीनवत्सल उन परमेशान सदाशिवने प्रसन्न होकर अग्निसे        |
| सभी देवगण विनम्र होकर प्रणामकर उन भक्तवत्सलकी                                 | इस प्रकार कहा—॥४५॥                                       |
| प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगे॥ ३२॥                                              | <b>शिव बोले—</b> [हे अग्नि!] पापकी अधिकताके              |
| देवता बोले—हे शम्भो! हे शिव! हे महादेव!                                       | कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेजका         |
| आपको विशेष रूपसे प्रणाम करते हैं। आपके तेजसे                                  | भक्षण कर लिया, अब मेरी आज्ञासे तुम्हारे दाहका            |
| जलते हुए हम शरणागतोंकी रक्षा कीजिये॥३३॥                                       | निवारण हो गया। हे अग्ने! अब तुम मेरी शरणमें आ            |
| हे हर! इस दु:खका हरण कीजिये, अन्यथा हमलोग                                     | गये हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दु:ख      |
| निश्चित ही मर जायँगे। इस समय देवताओंके दु:खका                                 | दूर हो जायगा और तुम सुखी हो जाओगे॥४६-४७॥                 |
| निवारण करनेमें आपके बिना कौन समर्थ है?॥३४॥                                    | अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्रीमें मेरे रेतको प्रयत्नपूर्वक  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —भक्तवत्सल, सुरेश्वर भगवान्                             | स्थापित करो। इससे तुम दाहमुक्त होकर विशेष रूपसे          |
| शिवने ऐसी दीनवाणीको सुनकर हँसते हुए देवताओंको                                 | सुखी हो जाओगे॥४८॥                                        |
| उत्तर दिया॥ ३५॥                                                               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —भगवान् शंकरकी बातको सुनकर         |
| शिव बोले—हे हरे! हे ब्रह्मन्! हे देवो! आप                                     | अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक               |
| सभी मेरी बात सुनें। आपलोग आज ही सुखी हो जायँगे,                               | भक्तोंके कल्याण करनेवाले भगवान् शंकरसे धीरे-धीरे         |
| सावधान हो जायँ। सभी देवगण मेरे तेजका शीघ्र ही                                 | बोले— ॥ ४९ ॥                                             |
| वमन कर दें। मुझ सुप्रभुकी आज्ञा माननेसे आपलोगोंको                             | हे महेश्वर! हे नाथ! आपका यह तेज असह्य है।                |
| विशेष सुख होगा॥ ३६–३७॥                                                        | शक्तिस्वरूपा भगवतीके अतिरिक्त तीनों लोकोंमें इसे         |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —विष्णु आदि सभी देवताओंने इस                            | धारण करनेमें कोई समर्थ नहीं है॥५०॥                       |
| आज्ञाको शिरोधार्य करके अव्यय भगवान् शिवका स्मरण                               | हे मुनिश्रेष्ठ! अग्निने जब ऐसा कहा, तब हृदयसे            |
| करते हुए शीघ्र ही तेजका वमन कर दिया॥ ३८॥                                      | अग्निका उपकार चाहनेवाले आपने भगवान् शंकरकी               |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-४४६ विचार-विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियोंका त्याग प्रेरणासे इस प्रकार कहा—॥५१॥ नारदजी बोले—हे अग्ने! तुम्हारे दाहका निवारण कर दिया॥६२॥ करनेवाला, कल्याणकारी, परम आनन्ददायक, रमणीय तथा हे तात! वे छहों ऋषिपत्नियाँ अपनी गर्भावस्थाका सभी कष्टोंका निवारण करनेवाला मेरा वचन सुनो॥५२॥ विचार करके अत्यन्त दु:खित और व्याकुल चित्तवाली हे वह्ने! मेरे द्वारा बतलाये जानेवाले इस उपायको हो गयीं॥६३॥ उन मुनिपत्नियोंने शिवके उस गर्भरूप तेजको करके दाहरहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात! भगवान् शिवकी इच्छासे ही मैंने आदरपूर्वक भलीभाँति हिमशिखरपर त्याग दिया और वे दाहरहित हो गर्यी॥ ६४॥ कहा है॥५३॥ भगवान् शिवके उस असहनीय तेजको धारण करनेमें असमर्थ होनेके कारण हिमालय प्रकम्पित हो उठे हे शुचे! माघमासमें प्रात:काल जो स्त्रियाँ स्नान करती हों, इस महान् तेजको तुम उनके शरीरमें स्थापित और दाहसे पीडित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेजको कर दो॥५४॥ गंगामें विसर्जित कर दिया॥ ६५॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! उसी अवसरपर माघमासमें हे मुनीश्वर! गंगाने भी परमात्माके उस दु:सह प्रात:काल नियमपूर्वक स्नान करनेकी इच्छासे सप्तर्षियोंकी तेजको अपनी तरंगोंके द्वारा सरकण्डोंके समृहमें स्थापित स्त्रियाँ वहाँ आयीं॥५५॥ कर दिया॥६६॥ हे मुने! स्नान करके वे स्त्रियाँ अत्यन्त ठण्ढसे वहाँ गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुन्दर, पीडित हो गयीं और उनमेंसे छ: स्त्रियाँ अग्निज्वालाके सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और प्रीतिको बढ़ानेवाले समीप जानेकी इच्छासे वहाँसे चल पड़ीं॥५६॥ बालकके रूपमें परिणत हो गया॥६७॥ उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा, ज्ञानवती देवी अरुन्धतीने हे मुनीश्वर! मार्गशीर्ष (अगहन) मासके शुक्लपक्षकी शिवकी आज्ञासे उन्हें जानेसे विशेषरूपसे रोका॥५७॥ षष्ठी तिथिको उस शिवपुत्रका पृथ्वीपर प्रादुर्भाव हे मुने! भगवान शिवकी मायासे मोहित वे छ: हुआ॥ ६८॥ ऋषिपत्नियाँ अपने शीतका निवारण करनेके लिये हटपूर्वक हे ब्रह्मन्! इस अवसरपर अपने कैलास पर्वतपर हिमालयपुत्री पार्वती तथा भगवान् शंकर भी अकस्मात् वहाँ जा पहुँचीं॥५८॥ आनन्दित हो उठे॥६९॥ हे मुने! [अग्निके द्वारा गृहीत] उस रेतके सभी कण रोमकूपोंके द्वारा शीघ्र ही उन ऋषिपत्नियोंके देहोंमें हे मुने! भगवती पार्वतीके स्तनोंसे आनन्दातिरेकके प्रविष्ट हो गये और वे अग्नि दाहसे मुक्त हो गये॥५९॥ कारण दुग्धस्राव होने लगा। वहाँ जाकर सबको अत्यन्त अग्नि अन्तर्धान होकर ज्वालारूपसे शीघ्र ही उन प्रसन्नता हुई॥७०॥ हे तात! त्रिलोकीमें सभी सज्जनोंके यहाँ अत्यन्त भगवान् शंकर और आपका मनसे स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोकको चले गये॥६०॥ सुख देनेवाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट हे साधो! वे स्त्रियाँ अग्निके द्वारा दाहसे पीडित दैत्योंके यहाँ विशेष रूपसे विघ्न होने लगे॥७१॥ और गर्भवती हो गयीं। हे तात! अरुन्धती दुखी होकर हे नारद! अकस्मात् अन्तरिक्षमें महान् दुन्दुभिनाद अपने आश्रमको चली गयीं॥६१॥ होने लगा और उस बालकपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी॥ ७२॥ हे मुनिश्रेष्ठ! विष्णु आदि सभी देवताओंको अकस्मात् हे तात! अपनी स्त्रियोंकी गर्भावस्था देखकर उनके पित तुरंत क्रोधसे व्याकुल हो गये और परस्पर भलीभाँति । परम आनन्द हुआ और महान् उत्सव भी होने लगा॥७३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें शिवपुत्रजननवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। २।।

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ३ ] \* विश्वामित्रद्वारा स्कन्दका संस्कार सम्पन्न करना \* तीसरा अध्याय महर्षि विश्वामित्रद्वारा बालक स्कन्दका संस्कार सम्पन्न करना, बालक स्कन्दद्वारा क्रौंच-पर्वतका भेदन, इन्द्रद्वारा बालकपर वज्रप्रहार, शाख-विशाख आदिका उत्पन्न होना, कार्तिकेयका षण्मुख होकर छः कृत्तिकाओंका दुग्धपान करना नारदजी बोले-हे देवदेव! हे प्रजानाथ! हे भी आदरपूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप ब्रह्मन्! हे सृष्टिकर्ता प्रभो! इसके बाद वहाँ क्या हुआ, मेरी आज्ञासे मेरा संस्कार करें, यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिये, कहीं नहीं कहना चाहिये॥ १२-१३॥ इसे आप कृपाकर बताइये॥१॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! इसी समय विधाताके ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! तदनन्तर विश्वामित्रजीने परम प्रेमपूर्वक वेदोक्तरीतिसे भगवान् शिवके उस बालकके द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छासे घूमते-घुमते वहाँ जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालकके अलौकिक सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न किये॥१४॥ तेजको देखकर वे कृतार्थ हो गये और उन्होंने प्रसन्न महान् लीला करनेवाले प्रभु शिवपुत्रने भी बड़े प्रेमसे होकर उस बालकको नमस्कार किया॥ २-३॥ महर्षि विश्वामित्रजीको दिव्य ज्ञान प्रदान किया॥ १५॥ उस बालकके प्रभावको जाननेवाले महर्षि विश्वामित्रने नाना प्रकारकी लीलामें पारंगत अग्निपुत्रने प्रसन्नचित्त हो विधिप्रेरित वाणीसे उस बालककी स्तृति की। विश्वामित्रजीको अपना पुरोहित बना लिया। उसी समयसे वे विश्वामित्र द्विजश्रेष्ठके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये॥ १६॥ महान् लीला करनेवाला वह बालक अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अद्भृत हास्य करता हुआ विश्वामित्रसे बोला—॥ ४-५॥ हे मुने! उस बालकने इस प्रकार जो लीला की है, शिवपुत्र बोले—हे महाज्ञानिन्! आप अचानक वह मैंने आपको बता दी। हे तात! उस बालककी दूसरी शिवेच्छासे यहाँ आ पहुँचे हैं। अत: हे तात! वेदोक्त लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेमपूर्वक सुनो॥१७॥ रीतिसे मेरा यथाविधि संस्कार सम्पन्न कीजिये। आजसे उसी समय श्वेतने उस दिव्य तेजसम्पन्न परम पावन आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे पुरोहित हो जायँ, इससे आप बालकको देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदनन्तर अग्निदेवने सदा सबके पुज्य होंगे। इसमें संशय नहीं है॥६-७॥ उस स्थानपर जाकर बालकको गले लगाकर उसका चुम्बन ब्रह्माजी बोले—बालककी यह बात सुनकर गाधिपुत्र किया और उन्होंने उस बालकको 'पुत्र' शब्दसे पुकारते हुए विश्वामित्रजी अत्यन्त प्रसन्न हो गये और आश्चर्यचिकत अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया॥ १८-१९॥ होकर मन्द स्वरसे उस बालकसे उन्होंने कहा—॥८॥ गुह कार्तिकेय उस शक्तिको लेकर क्रौंच पर्वतके विश्वामित्र बोले—हे तात! सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं शिखरपर चढ गये और उस शक्तिसे शिखरपर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथिवीपर गिर पड़ा॥ २०॥ हुँ, किंतु गाधिसुत क्षत्रियकुमार हुँ। मेरा नाम विश्वामित्र उस बालकका वध करनेके लिये सबसे पहले दस है, मैं तो ब्राह्मणसेवक क्षत्रिय हूँ॥९॥ हे श्रेष्ठ बालक! मैंने तुमसे अपना सारा चरित पद्म वीर राक्षस वहाँ आये, किंतु कुमारके प्रहारसे वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गये॥ २१॥ निवेदन कर दिया, तुम कौन हो ? अपना सम्पूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ॥१०॥ उस समय सभी जगह महान् हाहाकार मच गया, ब्रह्माजी बोले-विश्वामित्रजीके इस वचनको पर्वतोंके सहित सारी पृथ्वी और त्रैलोक्य काँपने लगा। उसी सुनकर महान् लीला करनेवाले बालकने प्रसन्न हो उन समय देवगणोंके साथ देवराज इन्द्र वहाँ आ पहँचे॥ २२॥ गाधिपुत्र विश्वामित्रजीसे अपना सारा चरित्र कहा॥ ११॥ इन्द्रने अपने वज्रसे कार्तिकेयके दक्षिण पार्श्वमें प्रहार किया। वजुके लगते ही उससे शाख नामक एक शिवसृत बोले—हे विश्वामित्रजी! आप मेरे वरदानसे ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशयकी बात नहीं है। वसिष्ठादि ऋषिगण महान् बलवान् पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इन्द्रने उसके

वाम पार्श्वमें शीघ्र ही वज्रसे प्रहार किया, उस वज्रके प्रसन्नतासे उसे लेकर अपने लोक चली गयीं ॥ ३१-३२॥ उन्होंने सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपानकी लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान् पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इन्द्रने वज्रसे उसके हृदयमें प्रहार इच्छा करनेवाले उस कुमार नामवाले बालक शिवपुत्रको किया, जिससे उसीके समान बलवान् नैगम नामक एक अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय उस बालकको कभी आँखोंकी ओट न करतीं, जो पुरुष प्रकट हो गया॥ २३ — २५॥ पोषण करता है, उसीका वह पुत्र होता है॥ ३३-३४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

जो-जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रैलोक्यमें दुर्लभ

हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणोंको प्रेमसे वे उस

बालकको प्रदान करतीं। इसी प्रकार वे अत्यन्त प्रशंसाके

योग्य, दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नोंको प्रतिदिन खिला-

खिलाकर उस बालकको पुष्ट करने लगीं॥ ३५-३६॥

पुत्रने दिव्य देवसभामें जाकर बडा सुन्दर चरित्र किया

और महान् लीला करनेवाला वह बालक सम्पूर्ण

देवताओंसहित विष्णुको अपना महान् अद्भुत ऐश्वर्य

देवगण तथा ऋषि अत्यन्त आश्चर्यचिकत हो गये और

उस बालकसे पूछने लगे कि हे बालक! तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालकने कुछ भी नहीं कहा

और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत्

दिखाने लगा॥ ३७-३८॥

हे तात! इसके बाद एक दिन कृत्तिकाओंके उस

उसकी इस महिमाको देखकर विष्णुसहित अन्य

तब स्कन्द, शाख, विशाख तथा नैगम—ये चारों महाबलसम्पन्न महावीर इन्द्रको मारनेके लिये बडी शीघ्रतासे दौड पड़े। यह देखकर वे इन्द्र उनकी शरणमें गये॥ २६॥ हे मुने! देवगणोंके सहित इन्द्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थानसे अपने लोक चले गये, किंतु उन्हें भी पराक्रमके रहस्यका ज्ञान नहीं हुआ॥ २७॥

४४८

हे तात! विविध प्रकारकी लीलाओंको करनेवाला

वह बालक आनन्दपूर्वक निर्भय हो वहींपर स्थित हो गया। उसी समय कृत्तिका नामवाली छ: स्त्रियाँ वहाँ स्नानके लिये आयीं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालकको देखा। हे मुने! उन सभी कृत्तिकाओंने उस बालकको ग्रहण करना चाहा, उसी समय ग्रहण करनेकी इच्छासे उनमें परस्पर विवाद होने लगा॥ २८—३०॥

हे मुने! उनके विवादका शमन करनेके लिये उस बालकने छः मुख बना लिये और उन सबका स्तनपान

किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठीं। हे मुने! फिर उस बालकके मनकी गति जानकर वे सभी कृत्तिकाएँ । ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें कार्तिकेयकी लीलाका वर्णन

# नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। ३।।

### चौथा अध्याय

# पार्वतीके कहनेपर शिवद्वारा देवताओं तथा कर्मसाक्षी धर्मादिकोंसे कार्तिकेयके विषयमें

जिज्ञासा करना और अपने गणोंको कृत्तिकाओंके पास भेजना, नन्दिकेश्वर तथा

नारदजी बोले-हे देवाधिदेव! हे प्रजानाथ! हे विधे! इसके अनन्तर फिर क्या हुआ, आप इस समय कृपा

करके शिवजीकी लीलासे युक्त इस चरित्रको कहिये॥१॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुने! इस प्रकार शिवपुत्रको

कार्तिकेयका वार्तालाप, कार्तिकेयका कैलासके लिये प्रस्थान न हुआ। उस समय पार्वतीने मन्द मुसकानयुक्त हँसते हुए

गुप्तरूपसे रहने लगा॥ ३९-४०॥

अपने मुखकमलसे देवदेवेश्वर स्वामी श्रीसदाशिवसे

कहा—॥ २-३॥

पार्वतीजी बोलीं—हे देवाधिदेव! हे महादेव! आप मेरे शुभ वचनको सुनिये। मेरे पूर्वजन्मके अत्यन्त ग्रहणकर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृत्तिकाओंका कुछ

काल व्यतीत हो गया, पर पार्वतीको यह समाचार ज्ञात पुण्यप्रभावसे आप ईश्वर मुझे पतिरूपसे प्राप्त हुए हैं॥ ४॥

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ४ ] 💮 🛊 शिवद्वारा कार्तिकेयवे   |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                        |
| हे भव! योगियोंमें श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहारमें प्रवृत्त | देवपित्तयाँ बोलीं—जो स्त्री अपने स्वामीकी              |
| हुए थे, उस समय देवताओंके साथ आपने मेरी रितको            | निन्दा करती है और परपुरुषके साथ सम्बन्ध बनाती है,      |
| भंग कर दिया था। हे विभो! आपका वह तेज मेरे उदरमें        | वह अपने माता-पिता तथा बन्धुओंसे विहीन होकर उस          |
| न जाकर पृथ्वीपर गिरा। हे देव! फिर वह तेज कहाँ           | पापको प्राप्त करे, जिसने आपके तेजको छिपाया है॥ १६॥     |
| गया? उसे किस देवताने छिपा लिया?॥५-६॥                    | ब्रह्माजी बोले—देवाधिदेव महेश्वरने देवताओंके           |
| हे महेश्वर! मेरे स्वामी! आपका वह तेज तो                 | वचन सुनकर कर्मके साक्षीभूत धर्मादि देवगणोंको भयभीत     |
| अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया अथवा उससे कोई बालक          | करते हुए कहा—॥१७॥                                      |
| कहीं प्रकट हुआ?॥७॥                                      | श्रीशिवजी बोले—[हे धर्मादि देवगणो!] यदि                |
| ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! पार्वतीजीकी यह              | मेरे तेजको देवगणोंने नहीं छिपाया है, तो बताओ कि मेरे   |
| बात सुनकर महेश्वर हँसने लगे और पुन: उन्होंने मुनियों    | तेजको किसने छिपाया है ? मुझ प्रभु महेश्वरका वह तेज     |
| और देवताओंको बुलाकर कहा—॥८॥                             | तो अमोघ है। आपलोग तो संसारमें सभीके कर्मके सतत         |
| महेश्वर बोले—देवगणो! आपने पार्वतीके द्वारा              | साक्षी हैं, आपलोगोंसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती,       |
| कहे हुए वचनको सुना, अब मेरी बात सुनिये। कभी न           | आप उसे जानने तथा कहनेमें समर्थ हैं॥१८-१९॥              |
| निष्फल होनेवाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उस देवसभामें सदाशिवकी बात       |
| लिया? जो शीघ्र ही बता देगा, उसे कोई भय नहीं है          | सुनते ही वे धर्म आदि काँप उठे और परस्पर एक-दूसरेकी     |
| और वह दण्डनीय नहीं होगा। शक्ति होनेपर जो राजा           | ओर देखते हुए उन लोगोंने शंकरजीसे कहा—॥ २०॥             |
| अच्छी प्रकारसे शासन नहीं करता, वह प्रजाका बाधक          | भगवान् शंकरका रतिकालमें भी स्थित रहनेवाला              |
| है और रक्षक न होकर भक्षक ही कहलाता है॥ ९-१०॥            | तेज कोपके कारण पृथ्वीपर गिरा, वह अमोघ है, यह           |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवजीकी बात सुनकर देवगण          | मुझे अच्छी तरह ज्ञात है॥२१॥                            |
| भयभीत हो गये और परस्पर विचारकर शिवजीके आगे              | <b>पृथ्वी बोली</b> —मैंने उस असहनीय तेजको धारण         |
| क्रमशः कहने लगे॥११॥                                     | करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर अग्निको सौंप दिया। अत:      |
| विष्णुजी बोले—[हे सदाशिव!] जिन्होंने आपके               | हे ब्रह्मन्! आप इसके लिये मुझ अबलाको क्षमा करें ॥ २२ ॥ |
| तेजको छिपाया है, वे मिथ्यावादी हों और भारतमें जन्म      | <b>अग्नि बोले</b> —हे शंकर! मैं कपोतरूपसे आपका         |
| लेकर गुरुपत्नीगमन तथा गुरुनिन्दाके पापके निरन्तर        | तेज धारण करनेमें असमर्थ था, इसलिये मैंने उस दुस्सह     |
| भागी बनें॥ १२॥                                          | तेजको कैलास पर्वतपर त्याग दिया॥ २३॥                    |
| ब्रह्माजी बोले—जिसने आपके तेजको छिपाया                  | <b>पर्वत[ हिमालय ] बोले</b> — हे लोकरक्षक परमेश्वर     |
| है, वह पुण्यक्षेत्र इस भारतमें आपकी सेवा तथा पूजाका     | शंकर! आपके उस असह्य तेजको धारण करनेमें असमर्थ          |
| अधिकारी न हो॥१३॥                                        | होनेके कारण मैंने उसे शीघ्र गंगाजीमें फेंक दिया॥ २४॥   |
| लोकपालोंने कहा—जिस पापीने पतित होनेके                   | <b>गंगाजी बोलीं—</b> हे लोकपालक शंकर! मैं भी आपका      |
| भ्रमसे आपके तेजको छिपाया है, वह चोरीके पापका            | तेज सहन करनेमें असमर्थ हो गयी, तब हे नाथ! व्याकुल      |
| भाजन बने और अपने कर्मसे सदैव दु:खको प्राप्त करता        | होकर मैंने उसे सरपतके वनमें छोड़ दिया॥ २५॥             |
| रहे ॥ १४ ॥                                              | <b>वायु बोले</b> —हे शम्भो! गंगाके पावन तटपर           |
| देवता बोले—जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी                 | सरपतके वनमें गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यन्त            |
| प्रतिज्ञाका परिपालन नहीं करता, वह उस प्रतिज्ञाभंगके     | सुन्दर बालक हो गया॥२६॥                                 |
| पापका भाजन बनता है, वहीं पाप उसे लगे, जिसने             | <b>सूर्य बोले</b> —हे प्रभो! रोते हुए उस बालकको        |
| आपके तेजको छिपाया है॥१५॥                                | देखकर कालचक्रसे प्रेरित हुआ मैं वहाँ ठहरनेमें असमर्थ   |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* होनेके कारण अस्ताचलको चला गया॥ २७॥ उन गणोंको देखकर कृत्तिकाएँ भयके मारे व्याकृल चन्द्रमा बोले-हे शंकर! रोते हुए बालकको हो उठीं। तब उन्होंने ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान कार्तिकसे देखकर बदरिकाश्रमकी ओर जाती हुई कृत्तिकाएँ उसे कहा-॥४१॥ अपने घर ले गयीं॥ २८॥ कृत्तिकाएँ बोलीं — हे वत्स! असंख्य सेनाओंने जल बोला—हे प्रभो! सूर्यके समान प्रभावाले हमारे घरको घेर लिया है। क्या करना चाहिये? कहाँ अत्यन्त तेजस्वी आपके रोते हुए बालकको कृत्तिकाओंने जाना चाहिये? महाभय उपस्थित हो गया है॥४२॥ अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है॥ २९॥ कार्तिकेय बोले—हे कल्याणकारिणी माताओ! सन्ध्या बोली-उन कृत्तिकाओंने आपके पुत्रका आपलोग भयभीत न हों। मेरे रहते भय करनेका कोई पालन-पोषण करके कौतुकके साथ बड़े प्रेमसे उसका कारण नहीं है। हे माताओ! मैं यद्यपि अभी बालक हूँ, पर अजेय हूँ। इस जगत्में मुझे जीतनेवाला कौन है ?॥ ४३॥ नाम कार्तिक रखा॥३०॥ रात्रि बोली—वे कृत्तिकाएँ प्राणोंसे भी अधिक ब्रह्माजी बोले—उसी समय सेनापित नन्दिकेश्वर कार्तिकेयजीके सामने जाकर बैठ गये और बोले—॥ ४४॥ प्रिय उस बालकको अपने नेत्रोंसे कभी ओझल नहीं करती हैं, जो पोषण करनेवाला होता है, उसीका वह नन्दीश्वर बोले—हे भाई! हे माताओ! जिस (पोष्य) पुत्र होता है॥ ३१॥ कारणसे हम यहाँ आये हैं, वह मंगलमय वृत्तान्त मुझसे दिन बोला — पृथ्वीपर प्रशंसाके योग्य जितने श्रेष्ठ सुनें, जगतुके संहार करनेवाले महेश्वरसे प्रेरित होकर मैं वस्त्र एवं आभूषण हैं, उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट आपके पास आया हैं। हे तात! कैलास पर्वतमें महान् भोजन कराती हैं॥३२॥ मंगलदायी उत्सवमें सभामें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी ब्रह्माजी बोले-उन सबोंकी बातोंको सुनकर देवता विद्यमान थे। उस समय सभामें भगवती पार्वतीने लोककल्याणकारी भगवान् शंकरको सम्बोधित करते हुए त्रिपुरसूदन शिवजी परम प्रसन्न हो गये और उन्होंने आनन्दित होकर प्रेमपूर्वक ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणा दी॥ ३३॥ उनसे तुम्हारा पता लगानेके लिये कहा॥४५—४७॥ पुत्रका समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न शंकरने उन सभी देवताओंसे क्रमश: तुम्हारी प्राप्तिका हुईं और उन्होंने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न तथा बहुत-सा उपाय पूछा। उनमेंसे प्रत्येकने यथोचित उत्तर दिया॥ ४८॥ धन दक्षिणाके रूपमें दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री उसके बाद धर्म एवं अधर्मके तथा कर्मके साक्षीभूत आदि सभी स्त्रियोंने तथा विष्णु आदि सभी देवताओंने सभी धर्मादि देवताओंने भगवान् शंकरको कृत्तिकाओंके ब्राह्मणोंको बहुत धन प्रदान किया॥ ३४-३५॥ घरमें तुम्हारा विराजमान होना बताया॥४९॥ देवताओं, मुनियों एवं पर्वतोंसे प्रेरित होकर उन पूर्वकालमें शिव एवं पार्वतीका एकान्त स्थानमें भगवान् शिवने अपने गणों तथा दूतोंको वहाँ भेजा, जहाँ विहार होता रहा। फिर देवताओंके द्वारा अवलोकन करनेपर उन शिवजीका तेज पृथ्वीपर गिर गया॥५०॥ उनका पुत्र था॥३६॥ हे नारद! उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, भूमिने उसे अग्निमें, अग्निने गिरिराज हिमालयमें कराक्रम, नन्दीश्वर, महाकाल, वज्रदंष्ट्र, महोन्मद, गोकर्णास्य, और हिमालयने उसे गंगामें फेंक दिया। उसके बाद गंगाने अपनी तरंगोंसे उसे शीघ्रतापूर्वक सरपतके वनमें अग्निके समान प्रज्वलित मुखवाले दिधमुख, लक्षसंख्यक क्षेत्रपाल तथा तीन लाख भूतों, शिवजीके समान पराक्रमवाले फेंक दिया। उस तेजसे देवताओंका कार्य करनेके लिये रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकारवाले समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृत्तिकाओंने तुम्हें वहाँ प्राप्त गणोंको वहाँ भेजा॥३७—३९॥ किया। अतः इस समय तुम पृथ्वीपर चलो॥ ५१-५२॥ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित उद्धत उन भगवान् शंकर देवगणोंके सहित तुम्हारा अभिषेक सभी शिवगणोंने कृत्तिकाओंके भवनको घेर लिया॥ ४०॥ करेंगे, तुम सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ५ ] \* रथपर आरूढ़ हो कार्तिकेयका कैलासगमन \* नामक असुरका वध करोगे॥५३॥ मेढकोंकी भाँति वे मनुष्य हतबुद्धि हैं, जो आपको तुम विश्वके संहर्ता शिवजीके पुत्र हो। ये कृत्तिकाएँ तत्त्वतः नहीं जानते॥६०॥ आपको (पुत्रके रूपमें) प्राप्त करनेमें उसी प्रकार असमर्थ हैं, जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटरमें अग्निको है, वह सब कुछ आप जानते हैं; आप मृत्युंजय भगवान् छिपानेमें समर्थ नहीं होता॥५४॥ सदाशिवके सेवक हैं, इसलिये आपकी प्रशंसा जितनी भी तुम सारे संसारमें प्रकाशित हो, इन कृत्तिकाओंके की जाय, थोडी है। हे भ्रात:! कर्मवश जिन लोगोंका घरमें रहनेसे तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है, जैसे द्विजराज जिन-जिन योनियोंमें जन्म होता है, उन-उन योनियोंके भोगोंमें उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृत्तिकाएँ चन्द्रमा कृपके अन्दर रहकर प्रकाशित नहीं होता॥ ५५॥ ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृतिकी कलाएँ हैं। इन्होंने जैसे मनुष्यके तेजसे सूर्यके तेजको छिपाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो, उसे हमलोगोंका तेज छिपा नहीं सकता॥५६॥ हे शम्भुपुत्र! तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो, सारे संसारको व्याप्तकर स्थित रखनेवाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसीका व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसीके व्याप्य नहीं हो, अपित व्यापक हो॥ ५७॥ जैसे कर्मयोगियोंका आत्मा उन कर्मोंसे निर्लिप्त नहीं हुआ है, वे उसी प्रकार मेरी धर्ममाता हैं, जिस रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषणके भागी होनेपर प्रकार कृत्तिकाएँ सर्वसम्मतिसे मेरी माता हैं॥६५॥ भी योगीन्द्र होनेके कारण निर्लिप्त हो॥५८॥ तुम इस विश्वसृष्टिके कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती, जिस प्रकार योगीकी आत्मामें गुण और तेजकी राशि स्थित नहीं रहती॥५९॥ हे भाई! कमलोंका आदर न करनेवाले सहवासी | कार्तिकेय शंकरके उन गणोंके साथ शीघ्र चल पड़े॥ ६७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें कार्तिकेयका अन्वेषण तथा नन्दिसंवादवर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।। ४।। पाँचवाँ अध्याय पार्वतीके द्वारा प्रेषित रथपर आरूढ़ हो कार्तिकेयका कैलासगमन, कैलासपर महान् उत्सव

अपना दुध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है। इसलिये मेरे ऊपर निरन्तर इनका महान् उपकार है॥६१—६३॥ मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ, ये स्त्रियाँ मुझसे सम्बद्ध हैं, मैं जिस प्रकृतिके स्वामीके तेजसे उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृतिकी कलाएँ हैं॥६४॥

हे नन्दिकेश्वर! शैलेन्द्रकन्या पार्वतीसे मेरा जन्म

कार्तिकेय बोले—हे भाई! जो त्रैकालिक ज्ञान

आप महान् हैं, शिवजीके पुत्रके समान हैं और मुझे लानेके लिये उन्होंने आपको भेजा है। इसलिये मैं भी आपके साथ चलुँगा और देवताओंका दर्शन करूँगा॥ ६६॥ इस प्रकार कहकर कृत्तिकाओंसे आज्ञा लेकर वे

### होना, कार्तिकेयका महाभिषेक तथा देवताओंद्वारा विविध अस्त्र-शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेयका ब्रह्माण्डका अधिपतित्व प्राप्त करना

ब्रह्माजी बोले—उसी समय विश्वकर्माद्वारा विरचित परम ज्ञानी, अनन्त तथा शिवजीके तेजसे उत्पन्न

अत्यन्त अद्भुत तथा शाश्वत शोभासे समन्वित एक रथ कार्तिकेय दुखी मनसे उस रथपर सवार हो गये॥३॥ दिखायी पड़ा। उस रथमें सौ पहिये थे, वह बड़ा उसी समय बिखरे केशोंवाली कृत्तिकाओंने शोकसे

विस्तीर्ण और सुन्दर था, उसकी गति मनके समान व्याकुल हो कार्तिकेयके पास जाकर शोकोन्मादसे कहना

वेगवाली थी, वह श्रेष्ठ रथ शिवजीके पार्षदोंसे घिरा प्रारम्भ किया—॥४॥

कृत्तिकाएँ बोलीं - हे कृपासिन्धो! आप हम हुआ था। पार्वतीजीने उसे भेजा था॥१-२॥

| ४५२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| *******************************                            | ******************************                            |
| सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं।             | वेश-भूषासे सुसिज्जित होकर मन्द-मन्द हासपूर्वक नृत्य       |
| पुत्रका धर्म यह नहीं है कि जिन माताओंने पालन–पोषण          | एवं गान करने लगीं। जिन लोगोंने भगवान् शंकरके साथ          |
| किया, उनका परित्यागकर वह चला जाय॥५॥                        | गंगापुत्र कार्तिकेयको देखा, उन लोगोंको लगा कि सारे        |
| हमलोगोंने बड़े स्नेहसे तुम्हें बड़ा बनाया, तुम हमारे       | जगत्में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है॥ २०-२१॥        |
| धर्मपुत्र हो, अब तुम्हीं बताओ कि हम क्या करें, कैसे        | उस तेजसे आवृत, प्रतप्त सुवर्णके समान देदीप्यमान           |
| रहें और कहाँ जायँ ? इस प्रकार कहकर वे सभी कृत्तिकाएँ       | तथा सूर्यके समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेयकी              |
| कार्तिकेयको अपने वक्षसे लगाकर पुत्रकी वियोगजन्य            | सबने वन्दना की। उस बालकके सामने सभी लोग                   |
| व्यथासे मूर्च्छित हो गयीं। तब कुमारने आध्यात्मिक           | 'नमः' शब्दका उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर             |
| वचनोंसे उन्हें समझाया। हे मुने! फिर वे उनके तथा            | हर्षोल्लाससे भर गये और बायीं तथा दाहिनी ओर उन्हें         |
| पार्षदोंके साथ रथपर आरूढ़ हो गये॥६—८॥                      | घेरकर स्थित हो गये॥ २२-२३॥                                |
| अत्यधिक सुखदायी मंगलोंको देख तथा सुनकर                     | [हे नारद!] भैंने, विष्णु एवं इन्द्रादि सभी देवताओंने      |
| कुमार कार्तिकेय पार्षदोंके साथ अपने पिताके घर गये॥ ९॥      | कुमारको चारों ओरसे घेरकर दण्डवत् प्रणाम किया॥ २४॥         |
| अपने दाहिनी ओर नन्दिकेश्वरसे युक्त कुमार कार्तिकेय         | हे मुने! उसी समय भगवान् शंकर तथा आनन्दसे                  |
| मनके समान वेगवाले रथसे कैलासपर्वतपर अक्षयवटवृक्षके         | परिपूर्ण देवी पार्वतीने प्रसन्नतापूर्वक उस महोत्सवमें     |
| समीप पहुँचे। विविध लीलाविशारद शंकरपुत्र कुमार              | आकर अपने पुत्रको देखा॥ २५॥                                |
| कार्तिकेय उन कृत्तिकाओं तथा पार्षदोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक | जगत्के एकमात्र रक्षक, सर्पराजका भूषण धारण                 |
| वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध,               | किये हुए तथा अपने प्रमथगणोंसे युक्त हो साक्षात्           |
| चारणोंने ब्रह्मा तथा विष्णुके साथ [शिवजीसे] कार्तिकेयके    | सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानीके साथ बड़े स्नेहसे         |
| आनेका समाचार कहा॥१०—१२॥                                    | उस पुत्रको देखकर गद्गद हो प्रसन्नताको प्राप्त हुए॥ २६॥    |
| उस समय शिवजी गंगापुत्र (कार्तिकेय)-को आया                  | उस समय शक्तिको धारण किये हुए कुमार                        |
| हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सुरर्षियोंके   | स्कन्दने पार्वती एवं शिवको देखकर शीघ्रतापूर्वक रथसे       |
| साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गये॥ १३॥                      | उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया॥ २७॥                  |
| उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे                    | परमेश्वर भगवान् शिवने प्रसन्नतापूर्वक कुमारका             |
| और आनन्दित हुए देवताओंके यहाँ महान् उत्सव होने             | आलिंगन करके प्रेमपूर्वक उनके सिरको सूँघा॥ २८॥             |
| लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक                     | पार्वतीजीने भी आश्चर्यमें पड़कर उस पुत्रको गले            |
| तालपर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिवजीके               | लगाया तथा स्नेहाधिक्यके कारण बहते हुए स्तनका दूध          |
| पीछे-पीछे चले। स्तुतिपाठक स्तुतिपूर्वक गुणकीर्तन           | उसे पिलाने लगीं। प्रसन्न हो देवताओंने अपनी स्त्रियोंके    |
| करने लगे और प्रसन्नमन होकर जय-जयकार तथा                    | साथ कुमारको आरती उतारी, उस समय जय–जयकारकी                 |
| नमस्कार करने लगे और सरपतवनमें उत्पन्न हुए उस               | महान् ध्वनिसे सारा आकाशमण्डल गूँज उठा॥ २९-३०॥             |
| शिवजीके पुत्रको देखनेके लिये चले॥१४—१७॥                    | अनेक ऋषियोंने वेदोंके उद्घोषसे, गायकोंने गीतसे            |
| पार्वतीने राजमार्गको अनेक मांगलिक द्रव्योंसे               | तथा वाद्ययन्त्रोंके बजानेवालोंने वाद्योंसे कुमारका स्वागत |
| अत्यन्त मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियोंसे             | किया। कान्तिसे देदीप्यमान अपने उस पुत्रको गोदमें          |
| पुरको चारों ओरसे अलंकृत किया। वे पति-पुत्रवाली,            | धारणकर पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात्       |
| सुहागिन स्त्रियोंके साथ तथा लक्ष्मी आदि तीस देवियोंको      | शोभासे सम्पन्न हुए॥३१-३२॥                                 |
| आगेकर कार्तिकेयको लेने चल पड़ीं॥१८-१९॥                     | इस प्रकार महान् उत्साहसम्पन्न देवताओं तथा                 |
| शिवजीकी आज्ञासे रम्भा आदि दिव्य अप्सराएँ सुन्दर            | अपने गणोंके साथ परम आनन्दित कुमार कार्तिकेय               |

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ५ ]      * रथपर आरूढ़ हो कार्तिकेयका कैलासगमन * |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ************************************                                    | **************************************                   |
| भगवान् शिवकी आज्ञासे शिवजीके भवनमें पधारे॥ ३३॥                          | कामदेवने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा            |
| उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियोंसे वन्दित                              | अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएँ परम प्रसन्नतासे          |
| तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा-शिव एक साथमें                           | उन्हें प्रदान कीं। क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट   |
| परम शोभित हुए॥ ३४॥                                                      | प्रकारका रत्नजटित नूपुर और हिमालयने दिव्य भूषण एवं       |
| इधर कुमार भी प्रेमसे शिवजीकी गोदमें बैठकर                               | वस्त्र प्रदान किये। गरुड़ने चित्रबर्हण (मयूर) नामका अपना |
| खेलने लगे और उन्होंने उनके कण्ठमें लिपटे हुए वासुकि                     | पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुणने चरणोंसे युद्ध करनेवाला   |
| नागको अपने दोनों हाथोंसे दबाकर पकड़ लिया॥ ३५॥                           | महाबलवान् ताम्रचूड (मुर्गा) दिया॥ ४७—४९॥                 |
| लीलासे युक्त कुमार कार्तिकेयको कृपादृष्टिसे देखकर                       | मन्द मुसकानवाली पार्वतीने अत्यन्त प्रसन्नताके            |
| कृपालु भगवान् शंकरने हँसते हुए पार्वतीसे उनकी प्रशंसा                   | साथ अपने पुत्रको परमैश्वर्य एवं चिरंजीवी होनेका वर       |
| की। सर्वव्यापक, जगत्के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत्के                     | प्रदान किया। लक्ष्मीने दिव्य सम्पत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ  |
| एकमात्र स्वामी भगवान् महेश गिरिजाके सहित हर्षित                         | हार प्रदान किया और सावित्रीने बड़े प्रेमसे समस्त         |
| होकर मन्द-मन्द हँसते हुए आनन्दसे विभोर हो गये, प्रेमवश                  | सिद्धविद्याएँ प्रदान कीं। हे मुने! इसी प्रकार अन्य जो    |
| गला रूँध गया और वे कुछ भी कह न सके॥ ३६-३७॥                              | भी देवियाँ वहाँ आयी थीं, उन्होंने अपनी-अपनी प्रिय        |
| उसके बाद लोकवृत्तान्तको जाननेवाले जगत्पति                               | वस्तुएँ तथा बच्चेका पालना प्रदान किया॥५०—५२॥             |
| भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर रत्नोंसे जड़े हुए रमणीय                      | हे मुनिश्रेष्ठ! उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव            |
| सिंहासनपर कुमार कार्तिकेयको बैठाया॥ ३८॥                                 | हुआ और सब प्रसन्न हो गये। विशेषकर शिव-पार्वती            |
| फिर वेदमन्त्रोंके द्वारा पवित्र किये गये समस्त तीर्थोंके                | तो अत्यन्त प्रसन्न हुए। हे मुने! उसी समय महाप्रतापी      |
| जलसे पूर्ण रत्नजटित सौ कलशोंसे उनको प्रसन्नतापूर्वक                     | ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान् रुद्रने हँसते हुए प्रसन्नतापूर्वक  |
| स्नान कराया। भगवान् विष्णुने उत्तम प्रकारके रत्नोंसे निर्मित            | ब्रह्मादि देवताओंसे कहा—॥५३-५४॥                          |
| किरीट, मुकुट, बाजूबन्द, अपनी वैजयन्ती माला एवं सुदर्शन                  | <b>शिवजी बोले</b> —हे हरे! हे ब्रह्मन्! हे देवगणो!       |
| चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिवने अपना त्रिशूल,                         | आप सब मेरी बात सुनें। मैं आपलोगोंपर अत्यधिक              |
| पिनाक धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र                 | प्रसन्न हूँ। आपलोग अपने अभीष्ट वर मुझसे माँगिये॥ ५५॥     |
| एवं परम विद्या कुमारको प्रदान की॥३९—४१॥                                 | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! शिवजीके इस वचनको         |
| मुझ ब्रह्माने यज्ञोपवीत, वेद, वेदमाता गायत्री, कमण्डलु,                 | सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओंने प्रसन्नमुख होकर           |
| ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की॥४२॥                | महादेव भगवान् पशुपतिसे कहा— ॥ ५६ ॥                       |
| देवराज इन्द्रने अपना ऐरावत नामक गजेन्द्र तथा                            | हे प्रभो! यह तारकासुर कुमारके द्वारा मारा जाय,           |
| वज्र प्रदान किया। जलके स्वामी वरुणदेवने श्वेतच्छत्र,                    | इसके लिये ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है॥५७॥             |
| पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी॥४३॥                                          | इसलिये हमलोग उसे मारनेके लिये आज ही                      |
| सूर्यने मनकी गतिसे चलनेवाला उत्तम रथ और                                 | प्रस्थान करेंगे। आप हमलोगोंके सुखके लिये इन              |
| महातेजस्वी कवच दिया। यमराजने यमदण्ड तथा चन्द्रमाने                      | कुमारको तारकासुरके वधकी आज्ञा प्रदान कीजिये॥ ५८॥         |
| अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्निने प्रसन्न होकर अपने                     | देवगणोंके वचनको सुनकर सर्वव्यापी शंकरजीने                |
| पुत्रको महाशक्ति प्रदान की। निर्ऋतिने अपना शस्त्र तथा                   | कृपासे अभिभूत होकर देवगणोंके कल्याणके लिये               |
| वायुने वायव्यास्त्र प्रदान किया॥४४-४५॥                                  | 'तथास्तु' कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया॥५९॥            |
| कुबेरने गदा तथा ईश्वरने प्रसन्नतासे अपना त्रिशूल                        | शिवजीकी आज्ञासे ब्रह्मा, विष्णु जिनमें प्रमुख हैं,       |
| दिया। इसी प्रकार सभी देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक अनेक                     | ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेयको आगेकर तारकासुरका             |
| शस्त्र तथा अनेक प्रकारके उपहार अर्पित किये॥ ४६॥                         | वध करनेके लिये उसी समय पर्वतसे चल पड़े॥६०॥               |

कैलाससे बाहर निकलकर विष्णुजीकी आज्ञासे रखनेकी] समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्यमें अनेक विधि-विधान तथा उत्सव किये॥ ६४॥ विश्वकर्माने पर्वतके निकट ही अत्यन्त सुन्दर नगरकी हरिने प्रेमसे उनको ब्रह्माण्डका अधिपतित्व प्रदान किया. रचना की ॥ ६१ ॥ उस नगरमें विश्वकर्माने अत्यन्त मनोहर, परम अद्भुत फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणोंके साथ उनकी पूजा-अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियोंके साथ तथा अत्यन्त निर्मल गृह कुमारके लिये निर्मित किया प्रीतिसे कार्तिकेयको प्रणाम किया और सनातन शिवस्वरूप तथा उस गृहमें उत्तम सिंहासनका भी निर्माण किया॥ ६२॥ तब परम बुद्धिमान् विष्णुने उस गृहमें नाना प्रकारके उन कुमारकी विविध स्तोत्रोंसे स्तुति की ॥ ६५-६६ ॥ मांगलिक कृत्य करवाये और देवताओंके साथ सभी तीर्थोंके ब्रह्माण्डके पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम जलसे उस सिंहासनपर कार्तिकेयका अभिषेक किया॥६३॥ सिंहासनपर बैठकर स्वामित्वको प्राप्तकर अत्यन्त शोभित फिर कार्तिकेयको सुसज्जितकर [उनको प्रसन्न | हुए॥६७॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें कुमारका अभिषेकवर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५।। छठा अध्याय कुमार कार्तिकेयकी ऐश्वर्यमयी बाललीला ब्रह्माजी बोले—हे नारद! वहाँपर रहकर कार्तिकेयने अब मैं किसकी शरणमें जाऊँ॥८॥ अपनी भक्ति देनेवाली जो बाललीला की, उस लीलाको आप आप दीनबन्धु, दयासागर, भक्तवत्सल तथा सब प्रेमपूर्वक सुनिये। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण, जो प्रकारसे सेवाके योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेयकी शरणमें आया॥ १-२॥ देवगण आप परमेश्वरकी स्तुति करते हैं॥९॥ वह प्रसन्नमन ब्राह्मण कार्तिकेयके पास आकर आप पार्वतीको आनन्दित करनेवाले, स्कन्द नामवाले, उन्हें प्रणाम करके और सुन्दर स्तोत्रोंसे स्तुतिकर अपना परम, अद्वितीय, परंतप, परमात्मा, आत्मज्ञान देनेवाले अभिप्राय निवेदन करने लगा॥३॥ तथा शरणकी इच्छा रखनेवाले सज्जनोंके स्वामी हैं॥ १०॥ ब्राह्मण बोला—हे स्वामिन्! आप समस्त ब्रह्माण्डके हे दीनानाथ! हे महेश! हे शंकरसुत! हे त्रैलोक्यनाथ! हे प्रभो! हे मायाधीश! हे ब्राह्मणप्रिय! मैं आपकी अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप मेरा वचन सुनिये और आज मेरा कष्ट दूर कीजिये॥४॥ शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। आप सबके स्वामी मैंने अजमेधयज्ञ करना प्रारम्भ किया था, किंतु वह हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणामकर आपकी स्तुति

करते हैं। आप मायासे शरीर धारण करनेवाले, अपने

भक्तोंको सुख देनेवाले, सबकी रक्षा करनेवाले तथा

भिन्न, शिवप्रिय, शिवस्वरूप, शिवके पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक,

सिच्चित्स्वरूप, महान्, सर्वज्ञ, त्रिपुरका विनाश करनेवाले, श्रीशिवजीके पुत्र, सदा सत्प्रेमके वशमें रहनेवाले, छः

मुखवाले, साधुओंके प्रिय, प्रणतजनपालक, सर्वेश्वर तथा

सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओंसे द्रोह करनेवालोंके

आप भक्तोंके प्राण, गुणोंके आगार, तीनों गुणोंसे

मायाको वशमें रखनेवाले हैं॥ ११॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जायगा॥६॥ हे विभो! आप-जैसे स्वामीके रहते मेरे यज्ञका विनाश किस प्रकार हो सकता है, इसलिये हे अखिलेश्वर! इस प्रकारसे विचारकर मेरी कामना पूर्ण कीजिये॥७॥ हे प्रभो! हे शिवपुत्र! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके स्वामी

और समस्त देवताओंसे सेवित होनेवाले आपको छोड़कर

अज अपना बन्धन तोड़कर मेरे घरसे भाग गया॥५॥

किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान् है। अत:

वह न जाने कहाँ चला गया, मैंने उसे बहुत खोजा,

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ६ ]     * कुमार कार्तिकेयकी ऐश्वर्यमयी बाललीला *                                    |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| •<br>************************************                                                                   |                                                             |  |
| विनाशक, शिवको गुरु माननेवाले, ब्रह्माण्डके अधिपति,                                                          | प्रदान करनेवाले, विधाता, देवदेव तथा सज्जनोंकी एकमात्र       |  |
| सर्वसमर्थ और सभी देवताओंसे सेवित चरणवाले हैं। हे                                                            | गति हैं। आप भवानीनन्दन, शम्भुपुत्र, ज्ञानके स्वरूप,         |  |
| सेवाप्रिय! मेरी रक्षा कीजिये। हे वैरियोंके लिये भयंकर                                                       | स्वराट्, ध्याता, ध्येय, पितरोंके पिता तथा महात्माओंके       |  |
| तथा भक्तोंका कल्याण करनेवाले! लोगोंके शरणस्वरूप                                                             | मूल कारण हैं॥ २१-२२॥                                        |  |
| तथा सुखकारी आपके चरणकमलमें मैं प्रणाम करता हूँ।                                                             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवजीके पुत्र देवसम्राट् कार्तिकेयने |  |
| हे स्कन्द! मेरी प्रार्थनाको सुनिये और मेरे चित्तमें अपनी                                                    | उस ब्राह्मणका वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने                   |  |
| भक्ति प्रदान कीजिये॥ १२-१३॥                                                                                 | गणको उसे (यज्ञके बकरेको) खोजनेके लिये भेजा॥ २३॥             |  |
| जिसके पक्षमें होकर आप उभय पार्श्वमें रक्षा करते                                                             | उनकी आज्ञासे महावीर वीरबाहु भक्तिपूर्वक अपने                |  |
| हैं, उसका अत्यन्त बलवान् तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता                                                     | स्वामीको प्रणामकर उसे खोजनेके लिये शीघ्र ही चल              |  |
| है! दक्षलोगोंसे माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका                                                             | पड़ा। उसने सारे ब्रह्माण्डमें उस बकरेकी खोज की, परंतु       |  |
| तक्षक अथवा आमिषभक्षक क्या कर सकता है!॥ १४॥                                                                  | उसे कहीं नहीं पाया, केवल लोगोंसे उसके उपद्रवका              |  |
| देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ                                                               | समाचार सुना। तब वह वैकुण्ठमें गया और वहाँ उस                |  |
| नहीं हैं, फिर आप ही बतलाइये कि अत्यन्त मन्दबुद्धि मैं                                                       | महाबलवान् अजको उसने देखा, जो अपने गलेमें यज्ञके             |  |
| आप परम पूज्यको किस प्रकार स्तुति–प्रशंसा एवं पूजा करूँ।                                                     | यूपको बाँधे हुए उपद्रव कर रहा था॥२४—२६॥                     |  |
| हे स्कन्द! मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य चाहे कुछ भी हूँ, आपके                                                | वीरबाहु बड़े वेगके साथ उसकी दोनों सींगें                    |  |
| चरणकमलोंके परागके लिये प्रार्थना करता हूँ ॥ १५ ॥                                                            | पकड़कर एवं पटककर ऊँचे स्वरसे चिल्लाते हुए उस                |  |
| हे सर्वेश्वर!हे भक्तवत्सल!हे कृपासिन्धो!मैं आपका                                                            | अजको अपने स्वामीके पास ले लाया॥ २७॥                         |  |
| सेवक हूँ, हे सत्प्रभो! आप गणोंके पति हैं, अत: अपने                                                          | उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त             |  |
| सेवकके अपराधपर ध्यान न दें। हे विभो! मैंने कभी भी                                                           | ब्रह्माण्डका भार धारणकर उसके ऊपर आरूढ़ हो गये॥ २८॥          |  |
| आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे                                                         | हे मुने! वह अज बिना विश्राम किये ही क्षणमात्रमें            |  |
| भगवन्! आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाला                                                          | सारा ब्रह्माण्ड घूमकर फिर वहीं आ गया॥ २९॥                   |  |
| नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है॥ १६॥                                                             | तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसनपर बैठ                      |  |
| आप कल्याण करनेवाले, कलिके पापको नष्ट करने-                                                                  | गये और वह अज वहीं खड़ा रहा। तब वह नारद                      |  |
| वाले, कुबेरके बन्धु, करुणार्द्र चित्तवाले, अठारह नेत्र तथा                                                  | [ब्राह्मण] कार्तिकेयसे कहने लगा—॥३०॥                        |  |
| छ: मुखवाले हैं। हे गुह! आप मेरे यज्ञको पूर्ण कीजिये॥ १७॥                                                    | <b>नारद बोला</b> —हे देवदेवेश! आपको प्रणाम है।              |  |
| आप त्रिलोकीके रक्षक, शरणागतोंसे प्रेम करनेवाले,                                                             | हे कृपानिधे! अब आप मेरे इस अजको मुझे प्रदान                 |  |
| यज्ञके कर्ता, यज्ञके पालक और विष्नकारियोंका वध                                                              | कीजिये, जिससे मैं आनन्दपूर्वक यज्ञ करूँ; आप मुझसे           |  |
| करनेवाले हैं। साधुजनोंके विघ्नको दूर करनेवाले और                                                            | मित्रभाव रिखये॥ ३१॥                                         |  |
| सब प्रकारसे सृष्टि करनेवाले हे महेश्वरपुत्र! मेरे यज्ञको                                                    | कार्तिकेय बोले—हे ब्राह्मण! यह अज वधके                      |  |
| पूर्ण कीजिये; आपको नमस्कार है॥१८-१९॥                                                                        | योग्य नहीं है। हे नारद! अब आप अपने घर जाइये,                |  |
| हे स्कन्द! आप सबके रक्षक तथा सब कुछ                                                                         | आपका सम्पूर्ण यज्ञ मेरी कृपासे पूर्ण हो गया॥३२॥             |  |
| जाननेवाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके                                                                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —कार्तिकेयके इस वचनको सुनकर           |  |
| एकमात्र स्थान और सबका पालन करनेवाले हैं॥ २०॥                                                                | प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेयको उत्तम आशीर्वाद         |  |
| आप संगीतज्ञ, वेदवेत्ता, परमेश्वर, सबको स्थिति                                                               |                                                             |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें कुमारके अद्भुतचरितका वर्णन |                                                             |  |
| नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ६ ॥<br>——◆◆◆                                                                    |                                                             |  |
|                                                                                                             | <del>-</del> ·                                              |  |

सातवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

## तारकासुरसे सम्बद्ध देवासुर-संग्राम

### ब्रह्माजी बोले-विभु कार्तिकेयके इस चरित्रको कुमार इन्द्रको हाथी देकर अनेक आश्चर्योंसे युक्त तथा

देखकर विष्णु आदि देवताओंके मनमें विश्वास हो गया विविध रत्नोंसे जटित दूसरे यानपर सवार हो गये॥ १५॥ और वे परम प्रसन्न हो गये। शिवजीके तेजसे प्रभावित उस समय सर्वगुणसम्पन्न महायशस्वी शंकरपुत्र कुमार

होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमारको आगेकर तारकासुरका वध करनेहेतु चल पड़े॥ १-२॥

महाबली तारकासुरने भी देवताओंके उद्योगको

सुनकर बडी सेनाके साथ देवताओंसे युद्ध करनेके लिये

शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणोंने तारकासुरकी बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यन्त बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे

आश्चर्यचिकत कर दिया। उसी समय ऊपरसे बडी शीघ्रताके साथ शिवजीद्वारा प्रेरित आकाशवाणीने समस्त

विष्णु आदि देवताओंसे शीघ्र कहा—॥३—५॥ आकाशवाणी बोली—हे देवगण! आपलोग जो

कुमारको आगे करके युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हैं, इससे आपलोग संग्राममें दैत्योंको जीतकर विजयी होंगे॥ ६॥

ब्रह्माजी बोले-आकाशवाणीको सुनकर सभी देवताओंमें अत्यन्त उत्साह भर गया और वे वीरोंकी भाँति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गये॥७॥

देवता कुमारको आगे करके महीसागर-संगमपर गये। बहुत-से असुरोंसे घिरा वह तारक भी जहाँ देवता थे, वहाँपर अपनी बहुत बड़ी सेनाके साथ शीघ्र ही आ गया॥ ८-९॥

उसके आनेपर प्रलयकालीन बादलके समान शब्द करनेवाली रणदुन्दुभियाँ तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे।

उस समय तारकासुरके साथ रहनेवाले समस्त असुर कृदते-फाँदते हुए पादप्रहारोंसे पृथ्वीको कँपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनिको सुनकर सभी देवगण

अत्यन्त निर्भय हो एक साथ ही तारकासुरसे युद्ध करनेकी इच्छासे उठ खडे हुए। स्वयं इन्द्रदेव कुमारको हाथीपर चढ़ाकर देवताओंकी बहुत बड़ी सेनाके साथ लोकपालोंसे युक्त हो आगे-आगे चलने लगे॥१०-१३॥

इस प्रकार भयसे रहित एवं युद्धकी इच्छावाले वे सभी

उस समय अनेक प्रकारकी दुन्दुभि, भेरी, तुरही, वीणा,

कार्तिकेय विमानके ऊपर चढ़कर महाकान्तिमान् चामरोंसे

वीज्यमान होते हुए अत्यन्त शोभित हो रहे थे॥ १६॥ उस समय प्रचेताके द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक रत्नोंसे जटित होनेके कारण महाकान्तिमान था तथा जिससे चन्द्रिकरणोंके समान आभा निकल रही थी,

वह कुमारके द्वारा मस्तकपर धारण किया गया था॥ १७॥ उस समय युद्धकी इच्छावाले महाबलवान् इन्द्रादि हुए॥ १८॥

समस्त देवता अपनी-अपनी सेनाके साथ सम्मिलित इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूहकी रचनाकर बहुत

बड़ी सेनाके साथ युद्धकी इच्छासे रणभूमिमें आ डटे॥ १९॥ उस समय एक-दूसरेको मारनेकी इच्छावाली देवताओं तथा दैत्योंकी वे दोनों सेनाएँ चारणोंके द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यन्त सुशोभित हो रही थीं॥२०॥ कायरोंके लिये भयंकर तथा वीरोंके लिये सुखद

इसी बीच बलसे उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोधसे अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे॥ २२॥ उस समय देवों एवं दानवोंमें महाभयंकर युद्ध

आरम्भ हो गया और क्षणमात्रमें पृथ्वी रुण्ड-मुण्डोंसे व्याप्त हो गयी॥ २३॥ सैकडों तथा हजारों वीरसम्मत योद्धा महाशस्त्रोंके

समुद्रतुल्य उनकी दोनों सेनाएँ गरजने लगीं॥ २१॥

प्रहारसे छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिरने लगे। युद्धमें

अत्यन्त कठोर खड्गके प्रहारसे किसीकी भुजा छिन्न-भिन्न हो गयी और किन्हीं मानी वीरोंकी जाँघें कट गयीं।

गदाओं तथा मुद्गरोंसे कुछ वीरोंके सभी अंग विदीर्ण हो गये। भालोंसे कुछ वीरोंकी छाती छिद गयी और कुछ

[ श्रीशिवमहापुराण-

पाशोंसे बाँध दिये गये। कुछ वीर पीठपर भाला, ऋष्टि एवं अंकुशके प्रहारसे घायल हो गये। किन्हींके सिर कटकर पृथ्वीपर गिर गये॥ २४—२७॥

वेणु और मुदंग बजने लगे तथा गन्धर्व गान करने लगे॥ १४॥

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ८ ]    * देवराज इन्द्र आदिके साथ तारकासुरका युद्ध * |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                             |                                                           |  |
| वहाँ बहुत-से कबन्ध (सिर कटे हुए धड़) नाच                                    | साथ, वरुण बलके साथ, सुवीर वायुके साथ तथा गुह्यराट्        |  |
| रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथोंमें शस्त्र लिये हुए एक                         | पवमानके साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शम्भु ईशानके           |  |
| दूसरेको ललकार रहे थे॥ २८॥                                                   | साथ युद्ध करने लगा। शुम्भका शेषके साथ और दानव             |  |
| वहाँ रक्तकी सैकड़ों निदयाँ बह चलीं और                                       | कुम्भका चन्द्रमाके साथ युद्ध होने लगा। उस युद्धमें        |  |
| सैकड़ोंकी संख्यामें भूत-प्रेत वहाँ आ गये॥ २९॥                               | महाबली, पराक्रमी तथा अनेक युद्धोंमें प्रवीण कुंजर मिहिरके |  |
| वहाँपर सियार-सियारिनें मांस खाने लगीं। गृध्रवट,                             | साथ परम अस्त्रोंसे युद्ध करने लगा॥ ३४—३७॥                 |  |
| श्येन तथा कौवे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्धमें गिरे                       | इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी-अपनी सेना                 |  |
| हुए योद्धाओंके मांसका भक्षण करने लगे॥३०॥                                    | लेकर महान् द्वन्द्वयुद्धके द्वारा रणभूमिमें विजयकी आशासे  |  |
| इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ                                | परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने! महाबली वे दैत्य तथा       |  |
| देवताओंसे युद्ध करनेके लिये वहाँ शीघ्र आ पहुँचा॥ ३१॥                        | देवता उस देवासुरसंग्राममें परस्पर स्पर्धा करते हुए एक-    |  |
| युद्धमें दुर्मद तारकासुरको युद्ध करनेके लिये आता                            | दूसरेके लिये दुर्जेय हो गये॥ ३८-३९॥                       |  |
| हुआ देखकर इन्द्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहाँ पहुँच                           | विजयकी इच्छा रखनेवाले उन देवगणों तथा                      |  |
| गये। उस समय दोनों सेनाओंमें घोर गर्जना होने लगी॥ ३२॥                        | दानवोंका घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरोंके          |  |
| उस समय देवता तथा दैत्योंका विनाशकारी द्वन्द्व-                              | लिये सुखदायक तथा कायरोंके लिये भयदायक था॥ ४०॥             |  |
| युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा                           | युद्धमें घायल हुए अनेक देवता तथा दानवोंके                 |  |
| कायर भयभीत हो जाते थे॥ ३३॥                                                  | गिरनेसे वह रणभूमि अत्यन्त भयानक हो उठी। उस                |  |
| रणमें दितिपुत्र बलवान् तारक इन्द्रके साथ, संह्राद                           | समय वह कायरोंके लिये अगम्य एवं भयंकर हो गयी               |  |
| अग्निके साथ, यमराज जम्भके साथ, महाप्रभु निर्ऋतिके                           | और मनस्वियोंको प्रसन्न करनेवाली हुई॥४१॥                   |  |
|                                                                             | रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें युद्धप्रारम्भवर्णन      |  |
| नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ७॥                                           |                                                           |  |
| <del></del>                                                                 |                                                           |  |
| आठवाँ अध्याय                                                                |                                                           |  |
| देवराज इन्द्र, विष्णु तथा वीरक                                              | आदिके साथ तारकासुरका युद्ध                                |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! हे नारद! इस प्रकार मैंने                     | उधर भागने लगे॥५॥                                          |  |
| देव-दानव-सेनाओंके भयंकर युद्धका वर्णन किया, अब                              | इस प्रकार सफल उद्योगवाले विजयी असुर गर्जना                |  |
| दोनों सेनाओंके सेनापतियों—कार्तिकेय और तारकासुरके                           | करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे।            |  |
| युद्धका वर्णन सुनिये। इस प्रकार देव-दानवके लिये                             | इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपनेको वीर                 |  |
| विनाशकारी घोर संग्राममें तारकासुरने परम शक्ति अस्त्रद्वारा                  | माननेवाले तारकासुरकी ओर पराक्रमी गणोंके साथ               |  |
| इन्द्रपर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण                           | आये। शिवजीके कोपसे उत्पन्न बलवान् वीरभद्र देवगणोंको       |  |
| हाथीसे गिर पड़े तथा मूर्च्छित हो गये। वज्र धारण                             | अपने पीछे करके स्वयं सभी गणोंके आगे होकर युद्धकी          |  |
| करनेवाले इन्द्रको उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात!                             | इच्छासे तारकासुरके सामने आ गये। उस समय वे सभी             |  |
| उसी प्रकार अति बलवान् तथा महारणमें प्रवीण असुरोंने                          | प्रमथगण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रणस्थलमें              |  |
| सभी लोकपालोंको भी पराजित कर दिया॥१—४॥                                       | एक-दूसरेपर प्रहारकर युद्ध करने लगे॥६—९॥                   |  |
| युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्योंसे पराजित                              | रणमें कुशल वे एक-दूसरेपर त्रिशूल, ऋष्टि, पाश,             |  |
| हो गये और उनके तेजको न सह सकनेके कारण इधर–                                  | खड्ग, परशु एवं पट्टिशसे प्रहार करने लगे॥१०॥               |  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-वीरभद्रने उस तारकको त्रिशुलसे अत्यधिक आहत पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं॥२५॥ कर दिया और वह क्षणभरमें मूर्च्छित होकर भूमिपर विष्णु आदि सभी देवगण मेरे वचन सन लें। आज सहसा गिर पडा। इसके बाद उस दैत्यश्रेष्ठ तारकने मैं इस पृथ्वीको तारकासुरसे रहित कर दूँगा॥ २६॥ मुर्च्छा त्यागकर बड़ी शीघ्रतासे उठकर वीरभद्रपर शक्तिसे ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किये हुए वीरभद्र प्रमथगणोंको साथ लेकर मनमें शिवजीका स्मरणकर बलपूर्वक प्रहार किया॥ ११-१२॥ पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्रने भी अपने घोर तारकासुरके साथ युद्ध करने लगे॥ २७॥ त्रिशूलसे शीघ्र ही उस तारकासुरपर प्रहार किया॥ १३॥ वृषभपर बैठे हुए, उत्तम त्रिशूल धारण किये हुए तत्पश्चात् दैत्योंके अधीश्वर तथा वीरोंमें मान्य तथा तीन नेत्रोंवाले अनेक महावीरोंके साथ रणमें महाबली तारकने भी रणभूमिमें वीरभद्रपर शक्तिसे प्रहार विद्यमान वे [वीरभद्र] सुशोभित हो रहे थे॥ २८॥ किया। इस प्रकार युद्धविद्यामें कुशल युद्ध करते हुए वे सैकडों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्रको आगे दोनों ही अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे एक-दूसरेपर करके निर्भय हो दानवोंके साथ युद्ध करने लगे॥ २९॥ इसी प्रकार तारकासुरके अधीन रहनेवाले बलोन्मत्त प्रहार करने लगे॥१४-१५॥ उस समय उन दोनों वीरोंमें सबके देखते-देखते ही महावीर राक्षस भी क्रोधमें भरकर गणोंका मर्दन करते अत्यन्त रोमांचकारी भयंकर द्वन्द्व-युद्ध होने लगा॥ १६॥ हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्योंके साथ गणोंका बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा, उस तब भेरी, मृदंग, पटह, आनक तथा गोमुख बाजे समय अस्त्र चलानेमें कुशल गण एक-दूसरेको प्रहर्षित बजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गये। एक-दूसरेके प्रहारोंसे जर्जर कर दिये गये वे करते हुए विजयी हो गये॥ ३०-३१॥ दोनों बडी सावधानीके साथ बुध तथा मंगलके समान तब प्रबल गणोंसे पराजित हुए दैत्य रणभूमिसे विमुख बड़े वेगसे परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुरके साथ हो दुखी एवं व्याकुलचित्त होकर भागने लगे॥ ३२॥ वीरभद्रका ऐसा युद्ध देखकर वहाँ वीरभद्रके पास जाकर इस प्रकार अपनी सेनाको व्यथित तथा पराङ्मुख शिवजीके प्रिय आप कहने लगे—॥१७—१९॥ देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओंको मारनेके नारदजी बोले—हे वीरभद्र! हे महावीर! आप लिये चला॥ ३३॥ वह दस हजार भुजा धारणकर सिंहपर आरूढ़ हो गणोंमें श्रेष्ठ हैं, आप इस युद्धसे हट जाइये; क्योंकि बड़े वेगसे देवताओं तथा गणोंको युद्धमें गिराने लगा॥ ३४॥ आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है॥२०॥ आपके इस वचनको सुनकर गणोंमें अग्रणी कृपित तब गणोंके मुखिया महाबली वीरभद्रने उसके इस वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे—॥२१॥ कर्मको देखकर उसके वधके लिये अत्यधिक क्रोध वीरभद्र बोले—हे महाप्राज्ञ! हे मुनिवर्य! आप किया। उन्होंने शिवजीके चरण-कमलोंका स्मरण करके मेरे श्रेष्ठ वचनको सुनिये। मैं तारकका वध [अवश्य] श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया, उसके तेजसे सभी दिशाएँ करूँगा; आज मेरा पराक्रम आप देखें॥ २२॥ तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसरपर महान् कौतुक जो वीर अपने स्वामीको युद्धभूमिमें ले आते हैं, वे दिखानेवाले स्वामी कार्तिकेयने उन्हें तथा वीरबाह आदि पापी तथा महानपुंसक होते हैं और रणक्षेत्रमें नष्ट हो गणोंको युद्धभूमिसे हटा दिया॥ ३५-३७॥ जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक उनकी आज्ञासे वीरभद्र रणभूमिसे विरत हो गये। अवश्य प्राप्त होता है। [हे मुने!] आप मुझे वीरभद्र तब असुरनायक तारकासुरने महाक्रोध किया॥ ३८॥ जानिये, आप पुनः ऐसा कभी मत कहियेगा॥ २३-२४॥ अनेक अस्त्रोंको चलाने तथा युद्धमें कुशल वह अस्त्र-शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न अंगोंवाले जो निर्भय तारकासुर शीघ्र ही देवताओंको पीड़ित करके उनके होकर युद्ध करते हैं, वे इस लोकमें तथा परलोकमें प्रशंसाके ऊपर बाणवृष्टि करने लगा॥ ३९॥

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ९ ] \* ब्रह्माजीका कार्तिकेयको तारक-वधके लिये प्रेरित करना **\*** भी अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके समस्त बाणोंको शीघ्रतासे इस प्रकार असुरोंका पालन करनेवाला एवं बलवानोंमें श्रेष्ठ वह तारक ऐसा [युद्धरूप] महान् कर्म करके काट दिया। इसके बाद तारकासुरने अपनी शक्तिसे विष्णुपर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहारसे मूर्च्छित देवताओंसे अजेय हो गया। इस प्रकार [असुरोंके द्वारा] होकर वे विष्णु पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ४५ — ४७ ॥ मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओंको देखकर विष्णु क्रोध करके युद्धके लिये शीघ्र उद्यत हो गये॥ ४०-४१॥ तब क्षणभरके बाद चेतना प्राप्तकर वे उठ गये और उन्होंने महान् सिंहनाद करके क्रोधके साथ जलती हुई भगवान् विष्णु सुदर्शनचक्र, शार्ङ्गधनुष तथा अन्य अस्त्र अग्निके समान तेजस्वी चक्रको धारण किया॥४८॥ धारणकर रणहेतु महादैत्य तारकके सम्मुख पहुँच गये॥ ४२॥ तदनन्तर हे मुने! सबके देखते-देखते तारकासुर विष्णुने उस चक्रसे दैत्यराजपर प्रहार किया और उस तथा विष्णुका रोमांचकारी, अति भयंकर तथा घोर युद्ध तीव्र प्रहारसे आहत होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ४९॥ होने लगा। विष्णुने बड़े वेगके साथ गदा उठाकर असुर बलशाली उस असुरनायक दैत्यराज तारकने पुनः उठकर बड़ी तेजीके साथ अपनी शक्तिसे सुदर्शनचक्रको तारकपर प्रहार किया। महाबली तारकने भी त्रिशिखसे उस गदाके दो टुकड़े कर दिये॥ ४३-४४॥ काट दिया और उसी महाशक्तिसे देवताओंके प्रिय तब देवताओंको अभय देनेवाले भगवान् विष्णु अच्युतपर प्रहार किया। तब महावीर विष्णुने भी नन्दक अत्यन्त क्रोधित हो गये और उन्होंने शार्ङ्गधनुषसे छोड़े नामक खड्गसे उसपर प्रहार किया। हे मुने! इस प्रकार गये बाणोंसे उस असुरनायकपर प्रहार करना प्रारम्भ कर अक्षीण बलवाले बलवान् विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही दिया। शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले उस महावीर तारकासुरने 🖡 रणमें एक-दूसरेसे घोर संग्राम करते रहे॥ ५० — ५२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें देवों और दैत्योंका सामान्ययुद्धवर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥८॥ नौवाँ अध्याय

## ब्रह्माजीका कार्तिकेयको तारकके वधके लिये प्रेरित करना, तारकासुरद्वारा विष्णु तथा

# इन्द्रकी भर्त्सना, पुनः इन्द्रादिके साथ तारकासुरका युद्ध

# ब्रह्माजी बोले—हे देवदेव!हे गुह!हे स्वामिन्!

हे शंकरपुत्र! हे पार्वतीसुत! विष्णु तथा तारकासुरका यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान् तारक विष्णुसे

नहीं मरेगा; क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं

सत्य-सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वतीसुत! आपके बिना इस पापीको मारनेवाला अन्य कोई नहीं है, इसलिये हे महाप्रभो!

आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिये॥ १—३॥ हे परन्तप! अब आप शीघ्र ही इस दैत्यके वधके

लिये तत्पर हो जाइये। हे शिवापुत्र! इसको मारनेके लिये ही आप शंकरजीसे उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर! आप रणभूमिमें इन पीड़ित देवगणोंकी रक्षा कीजिये, आप न

देवताओं एवं गणोंको देखिये और इस महादैत्यका वध कीजिये तथा त्रैलोक्यको सुख प्रदान कीजिये॥६॥ इसने पूर्वकालमें लोकपालोंसहित इन्द्रपर विजय

प्राप्त की है और अपनी तपस्याके बलसे महावीर विष्णुको भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्यने सम्पूर्ण त्रैलोक्यको जीत लिया और इस समय आपके सान्निध्यके

कारण उन देवताओंसे पुन: युद्ध किया॥७-८॥ इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुरका

वध कीजिये। हे शंकरात्मज! यह मेरे वरदानके कारण आपके सिवा किसी अन्यसे नहीं मारा जा सकता॥९॥

[ब्रह्माजीने कहा—] मेरी यह बात सुनकर शंकरपुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित्त होकर हँसने लगे और 'ऐसा ही

तो बालक हैं, न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं॥ ४-५॥ होगा'-यह वचन बोले॥१०॥ आप इस समय व्याकुल इन्द्र, विष्णु, अन्य

तब वे महाप्रभु शंकरपुत्र असुरके वधका निश्चयकर तथा अविवेकी है, जिसने पूर्वकालमें पापपूर्वक छल विमानसे उतरकर पैदल हो गये॥११॥ करके बिलको बाँधा था॥१८॥ उस युद्धभूमिमें अपने हाथमें महोल्काके समान उसीने यत्नपूर्वक वेदमार्गका त्यागकर धूर्ततासे मधु

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

महाप्रभायुक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्रको धारण

शोभायमान हो रहे थे। अत्यन्त प्रचण्ड, महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेयको अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुरने देवगणोंसे कहा—क्या शत्रुओंका वध करनेवाले कुमार ये ही हैं?॥१२-१३॥

किये हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यन्त

युद्ध करूँगा और लोकपालोंसिहत समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओंका वध करूँगा॥१४॥ ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमारको उद्देश्य करके युद्ध करनेके लिये चला। उसने हाथमें

मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरोंके साथ

कहने लगा— ॥ १५ ॥ तारक बोला—हे देवगणो! तुमलोगोंने इस बालक

अत्यन्त अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओंसे

कुमारको मेरे आगे कैसे कर दिया ? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो, इन्द्र और विष्णु तो विशेष रूपसे लज्जाहीन हैं॥ १६॥ पूर्व समयमें भी इन दोनोंने वेदविरुद्ध कर्म किये

हैं। मैं विशेषरूपसे उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुमलोग

इन दोनोंमें विशेषरूपसे विष्णु तो छली, दोषी

सुनो॥ १७॥

पापपरायण इसने बिना अपराधके ही अपनी स्त्रीका परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थके लिये इसने वेदमार्गको ध्वस्त किया॥ २२॥ छठे परशुरामावतारमें इस दुष्टने अपनी माताका

वेदमार्गको दूषित किया॥ २०॥

अपमान किया॥ २३॥

तथा कैटभ नामक राक्षसोंका सिर काट लिया था॥ १९॥

उसीने मोहिनीरूप धारणकर पंक्ति-भेद किया और

बालिको [छिपकर] मारा तथा विश्ववाके पुत्र विप्र रावणका वध किया, इस प्रकार उसने वेदनीतिका विनाश किया॥ २१॥

सिर काट दिया और [गणेशको युद्धमें हराकर] गुरुपुत्रका

कृष्णावतारमें इसने कुलधर्मके विरुद्ध वेदमार्गको

इस प्रकार जिसने वेदमार्गको छोड़कर पाप किया

है, वह युद्धमें कैसे विजयी हो सकता है और कैसे

उसके बाद देवता एवं दैत्योंके अमृत-पानके समय

उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्रीका वध किया,

[ श्रीशिवमहापुराण-

छोड़कर बहुत-से विवाह किये और अनेक नारियोंको दूषित किया॥ २४॥ इसके बाद नौवें बुद्धावतारमें इसने वेदमार्गकी निन्दा की और वेदमार्गका विरोध करनेवाले नास्तिक मतका स्थापन किया॥ २५॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है?॥ २६॥ इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इन्द्र भी महापापी कहा गया है; उसने भी अपने स्वार्थके लिये नाना प्रकारके पाप किये हैं॥ २७॥ उसने अपने स्वार्थके लिये दितिके गर्भमें प्रवेशकर गर्भस्थ बालकके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, गौतमकी स्त्रीसे

विश्वरूप ब्राह्मणका, जो असुरोंका भागिनेय तथा इन्द्रका गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेदमार्गको विनष्ट किया॥ २९॥ इस प्रकार विष्णु एवं इन्द्र वे दोनों बार-बार अनेक पाप

व्यभिचार किया और ब्राह्मणकुमार वृत्रका वध किया॥ २८॥

करके तेजसे रहित तथा विनष्ट पराक्रमवाले हो गये हैं ॥ ३० ॥

[हे देवगण!] इन दोनोंके बलसे तुमलोग संग्राममें वज्र छीनकर उसी वज्रसे उनपर प्रहार किया॥ ४२॥ विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुमलोग इस प्रकार इन्द्रको तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान् विष्णुने चक्र उठाकर तारकासुरपर अपना प्राण त्याग करनेके लिये यहाँ क्यों आये हो ?॥ ३१॥ ये दोनों बड़े लम्पट एवं स्वार्थी हैं, इन्हें धर्मका प्रहार किया॥४३॥ ज्ञान नहीं है। हे देवताओ! धर्मके बिना किया गया सारा उस चक्रके प्रहारसे आहत होकर वह तारकासुर कृत्य व्यर्थ होता है॥ ३२॥ पृथ्वीपर गिर पड़ा। पुन: उठकर उस दैत्यराजने शक्ति ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनोंने इस बालकको नामक अस्त्रसे विष्णुपर प्रहार किया॥ ४४॥ उस शक्तिके प्रहारसे विष्णु पृथ्वीपर गिर पड़े। मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालकका वध इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर-करूँगा, तो यह पाप भी इन्हीं दोनोंको लगेगा॥ ३३॥ किंतु यह बालक अपने प्राणकी रक्षाके लिये यहाँसे जोरसे चिल्लाने लगे॥४५॥ दूर चला जाय। विष्णु तथा इन्द्रके विषयमें इस प्रकार एक निमेषमात्रमें पुन: अभी विष्णु उठ ही रहे थे, कहकर उसने वीरभद्रसे कहा—॥ ३४॥ तभी उसी समय वीरभद्र उस असुरके समीप आ गये॥ ४६॥ प्रतापी एवं बलवान् वीरभद्रने अपना त्रिशूल लेकर तुमने भी पहले दक्षप्रजापितके यज्ञमें अनेक ब्राह्मणोंका वध किया था। हे अनघ! मैं आज तुम्हें उस कर्मका बड़े वेगसे उस दैत्यपति तारकासुरपर बलपूर्वक प्रहार किया। फल चखाऊँगा॥ ३५॥ तब उस त्रिशूलके लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वीपर ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार युद्ध करनेवालोंमें श्रेष्ठ गिर पड़ा और गिरनेपर भी क्षणमात्रमें उठ गया। तब समस्त तारकासुरने विष्णु तथा इन्द्रके निन्दाकर्मसे अपना समस्त असुरोंके सेनापित उस महावीरने क्रोध करके अपनी परम पुण्य नष्ट करके अत्यन्त अद्भृत शक्ति ग्रहण की॥ ३६॥ शक्तिद्वारा वीरभद्रकी छातीपर प्रहार किया॥ ४७—४९॥ तब बड़े वेगसे बालकके समीप आते हुए उस क्रोधसे चलाये गये उस प्रचण्ड शक्ति नामक तारकासुरको देखकर इन्द्रने कुमारके आगे होकर अपने अस्त्रके छातीपर लगते ही वीरभद्र भी क्षणमात्रमें मूर्च्छित वज़से उसपर प्रहार किया॥ ३७॥ होकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥५०॥ उस वज्रके प्रहारसे देवताओंकी निन्दासे नष्ट तब गणोंसहित देवता, गन्धर्व, उरग तथा राक्षस बलवाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षणमात्रमें बड़ा हाहाकार करते हुए बार-बार चिल्लाने लगे॥ ५१॥ पृथ्वीपर सहसा गिर पड़ा॥ ३८॥ क्षणभरके पश्चात् शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र तब गिरनेपर भी उठकर उसने बड़े वेगसे इन्द्रपर जलती हुई अग्निके समान प्रभावाले एवं विद्युत्के समान अपनी शक्तिसे प्रहार किया और हाथीपर चढ़े इन्द्रको देदीप्यमान त्रिशूल लेकर [युद्धस्थलमें] शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कान्तिसे दिशाओंको प्रकाशित पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ३९॥ कर रहा था। वह सूर्य एवं चन्द्रके बिम्ब तथा अग्निके इस प्रकार इन्द्रके गिरनेपर महान् हाहाकार होने समान मण्डलवाला, महाप्रभासे युक्त, वीरोंको भय लगा, यह देखकर देवताओंकी सेनामें शोक छा गया॥ ४०॥ उत्पन्न करनेवाला, कालके समान सबका अन्त करनेवाला [हे नारद!] उस समय तारकने भी धर्मविरुद्ध एवं दु:खदायक जो कर्म अपने नाशके लिये किया, उसे आप तथा महोज्ज्वल था॥५२-५३॥ महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूलसे असुरको मुझसे सुनें॥ ४१॥ उसने गिरे हुए इन्द्रको अपने पैरोंसे रौंदकर उनके हाथसे | मारनेके लिये उद्यत हुए, तभी कुमारने उन्हें रोक दिया॥ ५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें तारकवाक्यशक्रविष्णुवीरभद्रयुद्धवर्णन नामक नौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ९।।

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० ९ ] \* ब्रह्माजीका कार्तिकेयको तारक-वधके लिये प्रेरित करना **\*** 

दसवाँ अध्याय कुमार कार्तिकेय और तारकासुरका भीषण संग्राम, कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध,

देवताओंद्वारा दैत्यसेनापर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओंद्वारा

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

शिवा-शिव तथा कुमारकी स्तृति ब्रह्माजी बोले—शत्रुपक्षके वीरोंका नाश करनेवाले

कुमार कार्तिकेयने इस प्रकार वीरभद्रको [तारकासुरके वधसे ] रोककर शिवजीके चरणकमलोंका ध्यानकर स्वयं

तारकासुरके वधकी इच्छा की। विशाल सेनासे घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध

होकर तारकासुरके वधके लिये उद्यत हो गये॥ १-२॥ उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियोंने कार्तिकेयका

जय-जयकार किया और उत्तम वाणीसे उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमारका अत्यन्त

दु:सह, समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने! दोनों वीर हाथमें शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे, उस समय सभी

देखनेवालोंको महान् आश्चर्य हो रहा था॥३-५॥ शक्ति-अस्त्रसे छिन्न-भिन्न अंगोंवाले तथा महान साधनोंसे युक्त वे दोनों महाबली एक-दूसरेकी वंचना करते

हुए दो सिंहोंके समान आपसमें प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध-विधियोंका आश्रय लेकर शक्तिसे शक्तिपर प्रहार करने लगे॥ ६-७॥ महावीर, महाबली एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक-

दूसरेको जीतनेकी इच्छासे इन युद्धकलाओंसे अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रणविद्यामें प्रवीण, वे एक-दूसरेके वधकी इच्छासे अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्तिकी

धाराओंसे युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक-दूसरेके सिर, कण्ठ, ऊरु, जानु, कटिप्रदेश, वक्ष:स्थल, हृदयदेश तथा पृष्ठपर आघात कर रहे थे॥८-१०॥

उस समय अनेक युद्धोंमें कुशल एवं महाबली वे दोनों एक-दूसरेको मारनेकी इच्छासे वीरध्वनिसे ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गन्धर्व, किन्नर उस युद्धको देखने लगे और परस्पर कहने

देवगणो ! आपलोग चिन्ता न करें, सुखपूर्वक रहें, आपलोगोंके लिये शिवजी पुत्ररूपसे स्थित हुए हैं ॥ १३-१४॥

उस समय आकाशमार्गसे आयी हुई उस शुभ वाणीको सुनकर प्रमथगणोंसे घिरे हुए कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुरको मारनेहेतु तत्पर हुए॥१५॥

उसके बाद उन महाबाहुने क्रोधित होकर तारकासुरकी छातीमें उस शक्ति नामक अस्त्रसे बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्यश्रेष्ठ उस तारकासुरने भी उस शक्तिका तिरस्कारकर अत्यन्त कुपित होकर कुमारपर अपनी

शक्तिसे प्रहार किया॥ १६-१७॥ उस शक्तिके प्रहारसे कार्तिकेय मूर्च्छित हो गये, पुनः थोड़ी देरके पश्चात् चेतनायुक्त हो गये और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे॥१८॥

मदोन्मत्त सिंहकी भाँति उन प्रतापी कुमारने तारकासुरका वध करनेकी इच्छासे शक्तिसे उसपर प्रहार किया॥ १९॥ इस प्रकार शक्तियुद्धमें निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगे।[युद्धमें] परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक-दूसरेपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे पैदल

ही पैंतरा देकर बड़ी तेजीसे युद्ध कर रहे थे॥ २०-२१॥ दोनों ही अनेक प्रकारके घातोंसे एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे थे, एक-दूसरेका छिद्र देख रहे थे, वे दोनों

कि इस युद्धमें यह कुमार तारकासुरका वध करेगा। हे

ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गन्धर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे, सभी आश्चर्यसे चिकत थे और कोई भी किसीसे कुछ भी नहीं कह रहा था॥ २२-२३॥ उस समय पवनका चलना भी बन्द हो गया,

[ श्रीशिवमहापुराण-

सूर्यको कान्ति फीको पड़ गयी और पर्वत एवं वन-काननोंसहित सारी पृथ्वी कॉॅंप उठी॥ २४॥ इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमारकी रक्षाके लिये वहाँ पहुँचे॥ २५॥

तब शंकर एवं पार्वतीके पुत्र कार्तिकेयने उन सभी

लगे—इस युद्धमें कौन जीतेगा?॥११-१२॥ तब देवताओंको सान्त्वना देते हुए आकाशवाणी हुई

| पर्वतोंको भयभीत देखकर समझाते हुए कहा—॥ २६॥              | गये और इन्द्रादि वे सभी देवता आनन्दमग्न हो गये॥ ४०॥    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| कुमार बोले—हे महाभाग पर्वतो! आपलोग खेद                  | इस प्रकार विजयको प्राप्त करनेवाले कुमार                |
| मत करें और चिन्ता मत करें। मैं आप सभीके देखते–          | कार्तिकेयको देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो          |
| देखते इस पापीका वध करूँगा॥२७॥                           | उठे एवं सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया॥४१॥              |
| इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओंको          | उस समय [भगवान्] शंकर भी कार्तिकेयकी                    |
| ढाँढस देकर गिरिजा एवं शम्भुको प्रणाम करके अत्यन्त       | विजयका समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वतीके            |
| देदीप्यमान शक्तिको हाथमें लिया। उस तारकको मारनेकी       | साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचे॥४२॥                  |
| इच्छावाले शम्भुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथमें शक्ति | स्नेहसे भरी हुई पार्वतीजी सूर्यके समान तेजस्वी         |
| लिये हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे॥ २८-२९॥           | अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदीमें लेकर अत्यन्त           |
| इस प्रकार शंकरजीके तेजसे सम्पन्न कुमार कार्तिकेयने      | प्रीतिपूर्वक लाड़-प्यार करने लगीं॥ ४३॥                 |
| लोकको क्लेश देनेवाले उस तारकासुरपर उस शक्तिसे           | उसी समय अपने बन्धुओं, अनुचरों और पुत्रोंसहित           |
| प्रहार किया। तब सभी असुरगणोंका अधिपति महावीर            | हिमालय भी वहाँ आकर शंकर, पार्वती तथा कुमारकी           |
| तारक नामक असुर सहसा छिन्न-भिन्न अंगोंवाला               | स्तुति करने लगे॥ ४४॥                                   |
| होकर उसी क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ा। हे मुने! कार्तिकेयने   | तदनन्तर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण शिव,           |
| इस प्रकार उस असुरका वध किया और वह भी सबके               | शिवा एवं कुमारकी स्तुति करने लगे॥ ४५॥                  |
| देखते-देखते वहींपर लयको प्राप्त हो गया॥ ३०—३२॥          | देवादिकोंने [आकाशमण्डलसे] पुष्पोंकी वर्षा की,          |
| महाबलवान् तारकको रणभूमिमें गिरा हुआ देखकर               | गन्धर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएँ नृत्य करने        |
| वीर कार्तिकेयने पुन: उस प्राणिवहीनपर प्रहार नहीं किया।  | लगीं ॥ ४६ ॥                                            |
| तब उस तारक नामक महाबली महादैत्यकी मृत्यु हो             | उस समय विशेष रूपसे बाजे बजने लगे और ऊँचे               |
| जानेपर देवगणोंने असुरोंको विनष्ट कर दिया॥ ३३-३४॥        | स्वरसे जयशब्द तथा नम:शब्दका उच्चारण बारंबार होने       |
| कुछ युद्धमें भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ             | लगा। तब मेरे साथ भगवान् विष्णु विशेष रूपसे प्रसन्न     |
| छिन्न-भिन्न अंगोंवाले हुए और हजारों दैत्य मृत्युको      | हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव, शिवा एवं कुमारकी        |
| प्राप्त हो गये। शरणकी इच्छावाले कुछ दैत्य हाथ           | स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता, |
| जोड़कर 'रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये'—ऐसा कहते हुए        | मुनि तथा अन्यलोग कुमारको आगेकर प्रेमपूर्वक उनकी        |
| कुमारकी शरणमें चले गये॥ ३५-३६॥                          | आरती उतारने लगे॥ ४७—४९॥                                |
| कुछ मारे गये, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते             | उस समय गीत-बाजेके शब्दसे तथा वेदध्वनिके                |
| समय देवताओंके द्वारा मारे जानेसे पीड़ित हो गये॥ ३७॥     | उद्घोषसे महान् उत्सव होने लगा और विशेष रूपसे           |
| जीनेकी इच्छावाले हजारों दैत्य पाताललोकमें प्रविष्ट      | स्थान–स्थानपर कीर्तन होने लगा॥५०॥                      |
| हो गये और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गये॥ ३८॥       | हे मुने! उस समय प्रसन्न समस्त देवगणोंने हाथ            |
| हे मुनीश्वर! इस प्रकार सम्पूर्ण दैत्यसेना विनष्ट हो     | जोड़कर गीत-वाद्योंसे भगवान् शंकरकी स्तुति की॥५१॥       |
| गयी। उस समय देवताओं तथा गणोंके भयसे कोई भी              | उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणोंसे             |
| असुर वहाँ रुक न सका॥३९॥                                 | घिरे हुए भगवान् रुद्र जगज्जननी भवानीके साथ अपने        |
| उस दुरात्माके मारे जानेपर सभी लोग निष्कण्टक हो          | [निवासस्थान] कैलासपर्वतपर चले गये॥५२॥                  |
|                                                         | ताके चतुर्थ कुमारखण्डमें तारकासुरवध तथा देवताओंका      |
| उत्सववर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १० ॥           |                                                        |
| <b>─→</b> •                                             | <b>&gt;+&gt;</b>                                       |

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १० ] \* कार्तिकेय और तारकासुरका भीषण संग्राम \*

ग्यारहवाँ अध्याय

कार्तिकेयचरितके श्रवणका माहात्म्य

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

### कार्तिकेयद्वारा बाण तथा प्रलम्ब आदि असुरोंका वध,

### ्ये स

[ श्रीशिवमहापुराण-

ब्रह्माजी बोले—हे मुने! इसी बीच बाण नामके | प्र राक्षससे पीड़ित होकर क्रौंच नामका एक पर्वत कुमार | च कार्तिकेयकी शरणमें वहाँपर आया।वह बाण नामक राक्षस | उ

तारक–संग्रामके समय कुमारका ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पानेके फलस्वरूप दस हजार सैनिकोंके साथ भाग

गया था, वही क्रौंचको अतिशय दु:ख देने लगा॥ १-२॥ वह क्रौंच पर्वत भक्तिपूर्वक कुमारके चरणकमलोंमें प्रणाम करके प्रेममयी वाणीसे आदरपूर्वक कार्तिकेयकी

प्रणाम करक प्रममया वाणास आदरपूवक काातकयका स्तुति करने लगा॥३॥ **क्रौंच बोला**—हे कुमार! हे स्कन्द! हे देवेश!

हे तारकासुरका नाश करनेवाले! बाण नामक दैत्यसे पीड़ित मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये॥४॥ हे महासेन! वह बाण [तारकासुरके संग्राममें]

हे महासेन! वह बाण [तारकासुरके संग्राममें] आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ! हे करुणाकर! वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है॥ ५॥

हे देवेश! उसी बाणसे पीड़ित होकर अत्यन्त दु:खित मैं भागता हुआ आपकी शरणमें आया हूँ। हे शरजन्मन्! दया कीजिये। हे विभो! उस बाण नामक राक्षसका नाश

कीजिये और मुझे सुखी कीजिये; आप विशेष रूपसे दैत्योंको मारनेवाले, देवरक्षक तथा स्वराट् हैं॥६-७॥ ब्रह्माजी बोले—जब क्रौंचने इस प्रकार कुमारकी

ब्रह्माजी बोले—जब क्रौंचने इस प्रकार कुमारकी स्तुति की, तब भक्तपालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथमें अपनी अनुपम शक्ति लेकर मनमें शिवजीका स्मरण किया। इसके बाद उन शिवपुत्रने बाणको लक्ष्य

करके उसे छोड़ दिया। उससे महान् शब्द हुआ और आकाश एवं दसों दिशाएँ प्रज्वलित हो उठीं॥८-९॥ हे मुने! क्षणमात्रमें ही सेनासहित उस असुरको जलाकर वह परम शक्ति पुन: कुमारके पास लौट आयी।

जलाकर वह परम शक्ति पुन: कुमारके पास लौट आयी। उसके बाद प्रभु कार्तिकेयने उस क्रौंच नामक पर्वतश्रेष्ठसे कहा—अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ, सेनासहित उस असुरका अब नाश हो गया॥१०-११॥

तब स्वामी कार्तिकेयका वह वचन सुनकर पर्वतराज

प्रसन्न हो गया और कुमारकी स्तुतिकर अपने स्थानको चला गया। हे मुने! उसके बाद कार्तिकेयने प्रसन्न होकर उस स्थानपर महेश्वरके पापनाशक तीन लिंग विधिपूर्वक

आदरके साथ स्थापित किये, उन तीनों लिंगोंमें प्रथमका नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरेका नाम कपालेश्वर और तीसरेका नाम कुमारेश्वर है—ये तीनों सभी सिद्धियाँ देनेवाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वरने वहींपर जय-स्तम्भके सिन्नकट स्तम्भेश्वर नामक लिंगको प्रसन्नतापूर्वक स्थापित

किया॥ १२—१५॥ इसके बाद वहींपर विष्णु आदि सभी देवगणोंने भी प्रसन्ततापूर्वक देवाधिदेव शिवके लिंगकी स्थापना की॥ १६॥ [वहाँपर स्थापित] उन सभी लिंगोंकी बड़ी विचित्र

मिहमा है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली तथा भिक्त करनेवालोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली है॥ १७॥ तब प्रसन्नचित्तवाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेयको आगेकर कैलास पर्वतपर जानेका विचार करने लगे। उसी समय शेषका कुमुद नामक पुत्र दैत्योंसे

करने लगे। उसी समय शेषका कुमुद नामक पुत्र दैत्योंसे पीड़ित होकर कुमारकी शरणमें आया॥१८-१९॥ प्रलम्ब नामक प्रबल असुर, जो इसी युद्धसे भाग गया था, वह तारकासुरका अनुगामी वहाँ उपद्रव करने लगा। नागराज शेषका वह कुमुद नामक पुत्र अत्यन्त

महान् था, जो कुमारकी शरणमें प्राप्त होकर उन गिरिजापतिपुत्रकी स्तुति करने लगा॥२०-२१॥ कुमुद बोला—हे देवदेव! हे महादेवके श्रेष्ठ पुत्र!हे तात!हे महाप्रभो!मैं प्रलम्बासुरसे पीड़ित होकर

आपकी शरणमें आया हूँ। हे कुमार! हे स्कन्द! हे देवेश! हे तारकशत्रो! हे महाप्रभो! आप प्रलम्बासुरसे पीड़ित हुए मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। आप दीनबन्धु, करुणासागर, भक्तवत्सल, दुष्टोंको दण्डित करनेवाले,

शरणदाता तथा सज्जनोंकी गति हैं॥ २२—२४॥
जब कुमुदने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्यके
वधके लिये निवेदन किया, तब उन्होंने शंकरके

चरणकमलोंका ध्यानकर अपनी शक्ति हाथमें ली॥ २५॥ हे मुनीश्वर! इस प्रकार मैंने आपसे कुमारकी विजय, गिरिजापुत्रने प्रलम्बको लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उनके चरित्र तथा परमाश्चर्यकारक तारकवधका वर्णन कर दिया। यह [आख्यान] सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाला उस समय महान् शब्द हुआ और सभी दिशाएँ तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करनेवाली वह शक्ति दस हजार दिव्य तथा मनुष्योंकी समस्त कामनाको पूर्ण करनेवाला, धन्य, सेनाओंसहित उस प्रलम्बको शीघ्र जलाकर कार्तिकेयके यशस्वी बनानेवाला, आयुको बढ़ानेवाला और सज्जनोंको पास सहसा आ गयी। तदनन्तर कुमारने शेषपुत्र कुमुदसे भोग तथा मुक्ति प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य कुमारके कहा—वह असुर अपने अनुचरोंके सहित मार डाला गया, इस दिव्य चरित्रका कीर्तन करते हैं, वे महान् यशवाले अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ॥ २६—२८॥ तथा महाभाग्यसे युक्त होते हैं और [अन्तमें] शिवलोकको तब नागराजका पुत्र कुमुद कुमारका वह वचन जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिके साथ उनकी इस सुनकर उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर कीर्तिको सुनेंगे, वे इस लोकमें परम सुख भोगकर अन्तमें पाताललोकको चला गया॥ २९॥ दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे॥ ३०—३३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें बाणप्रलम्बवध तथा कुमारविजयवर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ११॥ बारहवाँ अध्याय विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतोंद्वारा कार्तिकेयकी स्तुति और वरप्राप्ति, देवताओंके साथ कुमारका कैलासगमन, कुमारको देखकर शिव-पार्वतीका आनन्दित होना, देवोंद्वारा शिवस्तुति ब्रह्माजी बोले-तारकको मृत देखकर विष्णु ब्रह्माजी बोले—हे मुने! इस प्रकार विष्णु आदि आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्नमुख होकर देवताओंने उन कुमारकी स्तृति की, तब उन्होंने सभी भक्तिपूर्वक कुमारकी स्तुति करने लगे॥१॥ देवताओंको क्रमशः नवीन-नवीन वर दिये। इसके बाद देवता बोले—कल्याणरूप आपको नमस्कार है। उन शिवपुत्रने स्तृति करते हुए पर्वतोंको देखकर अत्यन्त हे विश्वमंगल! आपको नमस्कार है। हे विश्वबन्धो! हे प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा—॥७-८॥ विश्वभावन! आपको नमस्कार है॥२॥ स्कन्द बोले—तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकाण्ड बडे-बडे दैत्योंका वध करनेवाले, बाणासुरके करनेवालों तथा ज्ञानियोंसे सदा पुजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतो! मेरे वचनसे तुमलोग शिवके विशिष्टरूप तथा प्राणका हरण करनेवाले तथा प्रलम्बासुरका वध करनेवाले उनके लिंगरूपसे प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें सन्देह नहीं है। हे देव! आपको नमस्कार है। हे शंकरपुत्र! आप पवित्ररूपको बार-बार नमस्कार है। हे अग्निदेवके पुत्र! आप ही इस ये पर्वतोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियोंको फल देनेवाले होंगे॥ ९-११॥ जगत्के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता हैं। आप [हमलोगोंपर] प्रसन्न हों। यह लोकबिम्ब आपका ही प्रपंच है, हे शम्भुपुत्र! देवता बोले-इस प्रकार आपने असुराधिपति हे दीनबन्धो ! आप प्रसन्न होइये ॥ ३-४॥ तारकका वधकर तथा वर देकर चराचरसहित हम सभीको हे देवरक्षक! हे स्वामिन्! हे प्रभो! हमलोगोंकी सुखी किया है। अब आप अपने माता-पिता पार्वती तथा सर्वदा रक्षा कीजिये। हे देवताओंके प्राणकी रक्षा शिवका दर्शन करनेके लिये प्रेमपूर्वक शिवजीके घर करनेवाले! हे करुणाकर! प्रसन्न होइये॥५॥ कैलासके लिये प्रस्थान कीजिये॥ १२-१३॥

ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी

देवता कार्तिकेयकी आज्ञासे बहुत बड़ा महोत्सवकर

रुद्रसंहिता-कुमारखंo-अo १२ ] \* देवताओं तथा पर्वतोंद्वारा कार्तिकेयकी स्तुति \*

हे विभो! हे परमेश्वर! आपने परिवारयुक्त तारकासुरका

वधकर सभी देवताओंको विपदाओंसे मुक्त कर दिया॥६॥

सर्वव्यापक कार्तिकेयके कैलासकी ओर प्रस्थान उन महाप्रभु कुमारका मुख चूमा॥ २३-२४॥ इसी प्रकार पार्वतीने भी उनको उठाकर गोदमें ले करनेपर महामंगल दिखायी पडने लगा और जय-लिया और उनका माथा सूँघकर मुखमण्डल चूमा॥ २५॥ जयकारका शब्द होने लगा॥१५॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

वे कुमार सम्पूर्ण ऋद्भियोंसे युक्त, सभी ओरसे अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमानपर चढ़े॥ १६॥

कुमारको लेकर कैलासकी ओर चले॥१४॥

प्रेमपूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इन्द्रादि सभी देवता चारों ओरसे प्रीतिपूर्वक कुमारकी यथायोग्य

सेवा करते हुए चलने लगे॥१७-१८॥

प्रसन्न हुए॥२१-२२॥

हे मुने! अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानीसे

इस प्रकार वे सभी शिवजीके लिये जय-जयकार शब्दका उच्चारण करते हुए मंगलध्वनिपूर्वक बड़े आनन्दके साथ कैलासपर्वतपर पहुँचे॥ १९॥

विष्णु आदि सभी लोग वहाँ शिवा-शिवका दर्शनकर शीघ्रतासे उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणामकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाये हुए खड़े हो गये॥२०॥

विनीतात्मा कुमारने भी विमानसे उतरकर सिंहासनपर विराजमान पार्वतीजीको तथा शिवजीको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। हे नारद! तब अपने प्राणप्रिय उस पुत्र कुमारको देखकर वे दोनों दम्पती शिव-पार्वती बहुत ही

महाप्रभुने उन्हें उठाकर गोदमें बैठाया, उनका प्रसन्नता-

गणाधिपतिको नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति

देवको नमस्कार है। हे नाथ! हे देवेश! सभी लोकोंका

संहार करनेवाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करनेवाले, त्रिगुणेश

महेश्वर! आप हमलोगोंपर कृपा कीजिये। हे महादेव! हे शंकर! हे दीनबन्धो! हे महाप्रभो! आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनोंको सुख देनेवाली है॥ २९-३०॥ हे प्रभो! हम मूर्खबुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजनमें आपके सनातन आवाहनको तथा आपकी अद्भुत गतिको नहीं जानते हैं। गंगाजलको धारण करनेवाले, सबके आधार, गुणस्वरूप, आप देवेश्वरको नमस्कार है। आप शंकरको बारंबार नमस्कार है। आप वृषभध्वज, महेश्वर,

शिवजीने अत्यधिक आनन्दविभोर हो तारकासुरके शत्र

हे तात नारद! इस समय लौकिक आचार करते हुए

उस समय शिवजीके घरमें अनेक प्रकारके महान्

देवता बोले—हे देवदेव! हे महादेव! हे भक्तोंको

अभय प्रदान करनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है, हे

उन पति-पत्नी शिव-पार्वतीको महान् आनन्द हुआ॥ २६॥

उत्सव होने लगे और चारों ओर जय-जयकार एवं नम: शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुने! वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक शिवजीको

प्रणामकर उनकी स्तुति करने लगे॥ २७-२८॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

तथा शाश्वत आपको नमस्कार है॥ ३१—३४॥ नि:संग, परमेश्वर, शिव, परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, परम, अव्यय, हाथमें दण्ड धारण करनेवाले, कालस्वरूप, हाथमें पाश धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। वेदमन्त्रोंमें प्रधान तथा सैकड़ों जीभवाले आपको नमस्कार है॥ ३५-३६॥ हे परमेश्वर! भूत, भविष्य, वर्तमान-तीनों काल तथा स्थावर-जंगमात्मक जो भी है, वह सर्वथा आपके

विग्रहसे उत्पन्न हुआ है। हे स्वामिन्! हे भगवन्! हे प्रभो! हमलोगोंपर प्रसन्न होइये और सर्वदा हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। हे परमेश्वर! हमलोग सभी प्रकारसे आपके शरणागत हैं॥ ३७-३८॥

पूर्वक सिर सूँघा और स्नेहपूर्वक हाथसे उनका स्पर्श किया। शितिकण्ठ, रुद्र एवं स्वाहाकाररूपवाले आपको

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १३ ]<br>* गणेशोत्पत्तिका आख्यान * ४६७     |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                          | **************************************                  |  |
| नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्वरूपवाले आपको                  | शिव प्रसन्न हो गये और हँसने लगे॥४८॥                     |  |
| नमस्कार है। शिव, नीलकण्ठ, अंगमें सदा चिताकी भस्म                  | इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीनबन्धु, परमेश्वर,            |  |
| धारण करनेवाले, नीलशिखण्ड एवं श्रीकण्ठ आपको                        | सत्पुरुषोंको गति देनेवाले भगवान् शंकर विष्णु आदि        |  |
| बार-बार नमस्कार है॥ ३९-४०॥                                        | देवताओंसे कहने लगे— ॥ ४९ ॥                              |  |
| सबके द्वारा प्रणम्य देहवाले, संयम धारण करनेवालों-                 | <b>शिवजी बोले</b> —हे हरे! हे विधे! हे देवगणो!          |  |
| पर कृपा करनेवाले, महादेव, सबके संहारकारक तथा                      | आपलोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुनें, मैं सब प्रकारसे         |  |
| सभीके द्वारा पूजित चरणवाले आपको नमस्कार है॥ ४१॥                   | सज्जनोंका रक्षक, आप देवगणोंके लिये दयानिधि,             |  |
| आप सभी देवगणोंमें ब्रह्मा हैं, रुद्रोंमें नीललोहित                | दुष्टोंका संहार करनेवाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण        |  |
| हैं तथा सभी जीवधारियोंमें आत्मा हैं। सांख्यमतावलम्बी              | करनेवाला, भक्तवत्सल, सबका कर्ता-भर्ता-हर्ता एवं         |  |
| आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतोंमें सुमेरु, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, | विकाररहित हूँ। देवसत्तमो! जब-जब आपलोगोंपर               |  |
| ऋषियोंमें वसिष्ठ तथा देवोंमें इन्द्र हैं॥४२-४३॥                   | विपत्ति आये, तब-तब सुखप्राप्तिके लिये आपलोग मेरा        |  |
| आप सभी वेदोंमें ॐकारस्वरूप हैं। हे महेश्वर!                       | भजन किया करें॥५०—५२॥                                    |  |
| हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। आप लोकहितके लिये                          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुने! उसके बाद मुनीश्वरोंसहित |  |
| प्राणियोंका पालन करते हैं। हे महेश्वर! हे महाभाग!                 | विष्णु आदि देवता शिवजीकी आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर   |  |
| हे शुभाशुभको देखनेवाले! हे देवेश! आपकी आज्ञा पालन                 | एवं कुमारको प्रणामकर प्रसन्न होकर पार्वती-शिव एवं       |  |
| करनेवाले हम देवताओंकी रक्षा कीजिये॥ ४४-४५॥                        | कुमारके रम्य यशका वर्णन करते हुए परम आनन्द प्राप्तकर    |  |
| हमलोग आपके सहस्रकोटि तथा शतकोटिस्वरूपका                           | अपने-अपने स्थानको चले गये॥ ५३-५४॥                       |  |
| अन्त पानेमें समर्थ नहीं हैं। हे देवदेव! आपको नमस्कार              | हे मुने! शिवजी भी अपने गणों, कुमार कार्तिकेय            |  |
| है ॥ ४६ ॥                                                         | एवं पार्वतीके साथ प्रीतिपूर्वक आनन्दित होकर उस          |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार विष्णु आदि समस्त                 | पर्वतपर निवास करने लगे। हे मुने! इस प्रकार मैंने कुमार  |  |
| देवता स्तुति करके बारंबार शिवजीको प्रणामकर उनके                   | कार्तिकेयका तथा शिवजीका सम्पूर्ण चरित, जो सुख           |  |
| सम्मुख खड़े हो गये॥४७॥                                            | प्रदान करनेवाला तथा दिव्य है, आपलोगोंसे कह दिया,        |  |
| देवगणोंकी स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट् दयालु                    | अब और क्या सुनना चाहते हैं?॥५५-५६॥                      |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रु                 | दसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें स्वामिकार्तिकचरित-        |  |
| गर्भितशिवाशिवचरितवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १२ ॥       |                                                         |  |
|                                                                   | <b></b>                                                 |  |
| तेरहवाँ अध्याय                                                    |                                                         |  |
| गणेशोत्पत्तिका आख्यान, पार्वतीका अपने                             | पुत्र गणेशको अपने द्वारपर नियुक्त करना,                 |  |
| शिव और गणे                                                        | शका वार्तालाप                                           |  |
| सूतजी बोले—तारकके शत्रु कुमारके अद्भुत तथा                        | हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र [अत्यन्त] दिव्य तथा सभी       |  |
| उत्तम चरित्रको सुनकर प्रसन्न हुए नारदजीने ब्रह्माजीसे             | मंगलोंका भी मंगल करनेवाला है ॥ २-३ ॥                    |  |
| प्रीतिपूर्वक पूछा॥ १॥                                             | सूतजी बोले—उन महामुनि नारदका यह वचन                     |  |
| नार <b>दजी बोले</b> —हे देवदेव! हे प्रजानाथ! हे                   | सुनकर ब्रह्माजी प्रसन्नचित्त हो गये और शिवजीका          |  |
| शिवज्ञानिनधे! मैंने आपसे कार्तिकेयका अमृतसे भी उत्तम              | स्मरण करते हुए कहने लगे—॥४॥                             |  |
| चरित्र सुना। अब मैं गणेशजीका उत्तम चरित्र सुनना चाहता             | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —कल्पके भेदसे गणेशजीका जन्म       |  |

पड़नेसे उनका सिर कट गया और उसपर हाथीका सिर इस प्रकार विचारकर उन देवीने अपने शरीरके मैलसे जोड दिया गया। अब मैं श्वेतकल्पमें जिस प्रकार गणेशजीका सर्वलक्षणसम्पन्न, शरीरके सभी अवयवोंसे सर्वथा निर्दोष, जन्म हुआ था, उसे कह रहा हूँ, जिसमें कृपालु शंकरजीके समस्त सुन्दर अंगोंवाले, विशाल, सर्वशोभा-सम्पन्न एवं

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

द्वारा उनका शिरश्छेदन किया गया था॥५-६॥ हे मुने! शंकरजी सृष्टिकर्ता हैं, इस विषयमें सन्देह नहीं करना चाहिये। वे सबके स्वामी हैं, वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ! उनकी लीलासे ही इस विश्वका सूजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदरपूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिये॥७-८॥ शिवजीके विवाहके उपरान्त कैलास चले जानेपर

ब्रह्माजीसे भी पहले कहा गया है। एक समय शनिकी दुष्टि

कुछ समयके बाद गणेशजीका जन्म हुआ॥९॥ किसी समय पार्वतीकी सिखयाँ जया तथा विजया पार्वतीके साथ मिलकर विचार करने लगीं॥ १०॥ शिवजीकी आज्ञामें रहनेवाले नन्दी, भूंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथगण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकरकी आज्ञाका पालन करनेवाले वे सभी द्वारपर स्थित रहते हैं, स्वतन्त्ररूपसे हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है, इसलिये हे अनघे! हमारा भी कोई स्वतन्त्र गण होना चाहिये, अत: आप ऐसे एक

ब्रह्माजी बोले—जब सिखयोंने यह उत्तम वचन पार्वतीसे कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करनेका प्रयत्न करने लगीं॥१४॥ इसके बाद किसी समय जब पार्वतीजी स्नान कर

गणकी रचना कीजिये॥११-१३॥

रही थीं, उसी समय [द्वारपर बैठे] नन्दीको डाँटकर शंकरजी भीतर चले आये॥१५॥ शिवजीको असमयमें आता हुआ देखकर स्नान करती

हुई वे सुन्दरी जगदम्बा लिज्जित होकर उठ गयीं॥ १६॥ उस समय अत्यन्त कौतुकसे युक्त पार्वतीको सिखयोंके द्वारा कहा गया वह वचन अत्यन्त हितकारी तथा

सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतनेपर परमाया परमेश्वरी पार्वतीने मनमें विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिये, जो श्रेष्ठ हो तथा

योग्य हो और मेरी आज्ञाके बिना रेखामात्र भी इधर-

महाबली तथा पराक्रमी पुरुषका निर्माण किया॥ २०-२१॥ A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

से-उधर विचलित न हो॥१७-१९॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

पार्वतीने उसे नाना प्रकारके वस्त्र, अनेक प्रकारके अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा—तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हीं मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं

है। इस प्रकार कहे जानेपर उस पुरुषने पार्वतीको नमस्कारकर कहा-॥ २२-२३॥

गणेशजी बोले—आपका क्या कार्य है ? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्यको पूरा करूँगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर पार्वतीने पुत्रसे कहा—॥ २४॥

आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम्हीं मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है॥ २५॥ हे सत्पुत्र! मेरी आज्ञाके बिना कोई भी मेरे घरके

शिवा बोलीं - हे तात! मेरे वचनको सुनो। तुम

भीतर किसी प्रकार हठसे भी न जाने पाये। हे तात! यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया॥ २६॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! पार्वतीने इस प्रकार कहकर

एक अत्यन्त दृढ़ लाठी उसे दी और उस बालकके सुन्दर

रूपको देखकर वे हर्षित हो गयीं॥ २७॥ उन्होंने प्रेमसे उस पुत्रका मुख चूमकर उसका रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १४] \* द्वाररक्षक गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विवाद \* आलिंगन करके हाथमें लाठी लिये हुए उन गणेशको हूँ, कोई दूसरा नहीं। इसपर गणेशने लाठीसे शिवजीपर अपने द्वारपर नियुक्त कर दिया। हे तात! इस प्रकार वह प्रहार किया, तब बहुत लीला करनेवाले शिवजीने कुपित महावीर देवीपुत्र गण पार्वती माताकी रक्षाके लिये हाथमें होकर पुत्रसे कहा- ॥ ३४-३५॥ लाठी लिये हुए द्वारपर पहरा देने लगा॥ २८-२९॥ शिवजी बोले—हे बालक! तुम मूर्ख हो, तुम एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वरको द्वारपर नियुक्तकर मुझे नहीं जानते हो। मैं पार्वतीका पति शिव हूँ, हे बालक! मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना वे पार्वती सिखयोंके साथ स्नान करने लगीं। हे मुनिश्रेष्ठ! क्यों करते हो ?॥ ३६॥ इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकारकी लीलाएँ करनेमें प्रवीण वे शिवजी भी द्वारपर आ पहुँचे॥ ३०-३१॥ ब्रह्माजी बोले—हे विप्र! ऐसा कह घरमें प्रवेश तब गणेशने उन शिवजीको बिना पहचाने कहा—हे करते हुए उन शंकरजीपर गणनायक गणेशने क्रोध करते हुए पुनः डण्डेसे प्रहार किया। तब अत्यन्त कुपित हुए देव! इस समय माताकी आज्ञाके बिना आप भीतर नहीं जा शिवजीने अपने गणोंको आज्ञा दी-हे गणो! देखो, यह सकते। माताजी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? इस समय यहाँसे चले जाइये—इस प्रकार कहकर गणेशने कौन है और यहाँ क्या कर रहा है?॥३७-३८॥ उन्हें रोकनेके लिये अपनी लाठी उठा ली॥ ३२-३३॥ ऐसा कहकर लोकाचारमें तत्पर रहनेवाले तथा उसे देखकर शिवजी बोले-हे मूर्ख! तुम किसे अनेक अद्भुत लीलाएँ करनेवाले शिवजी महाक्रोधमें मना कर रहे हो, हे दुर्बुद्धे! तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव भरकर घरके बाहर ही स्थित रहे॥ ३९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशोत्पत्तिवर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ चौदहवाँ अध्याय द्वाररक्षक गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विवाद ब्रह्माजी बोले—तब उन गणोंने क्रुद्ध हो शिवजीकी होकर उन द्वारपाल गणेशजीसे कहा-॥६॥ आज्ञासे वहाँ जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्रसे पूछा॥१॥ शिवगण बोले-सुनिये, हम सब शिवजीके शिवगण बोले-तुम कौन हो, कहाँसे आये हो श्रेष्ठ गण ही यहाँके द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकरकी और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो आज्ञासे तुम्हें यहाँसे हटानेके लिये आये हैं॥७॥ तो यहाँसे शीघ्र ही दूर चले जाओ॥२॥ तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध ब्रह्माजी बोले-उनका वह वचन सुनकर हाथमें नहीं करते। अन्यथा तुम मार दिये गये होते। तुम स्वयं लाठी लिये हुए गिरिजापुत्रने निडर होकर उन द्वाररक्षक यहाँसे हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो?॥८॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार कहे जानेके बाद भी गणोंसे कहा—॥३॥ गणेशजी बोले-आपलोग कौन हैं और कहाँसे गिरिजापुत्र निर्भय गणेश शंकरगणोंको बहुत फटकारकर आये हैं ? आपलोग तो बहुत ही सुन्दर हैं, शीघ्र ही यहाँसे द्वारसे नहीं हटे। तब वहाँके उन सम्पूर्ण शिवगणोंने भी दूर हो जाइये, विरोध करनेके लिये यहाँ क्यों स्थित हैं ?॥ ४॥ गणेशजीका वचन सुनकर शिवजीके पास जाकर उस ब्रह्माजी बोले—इस प्रकार उनके वचनको सुनकर वृत्तान्तको निवेदित किया। हे मुने! तब अद्भृत लीला करनेवाले शिवजीके सभी महावीर गणोंने आश्चर्यचिकत होकर महेश्वर उस वचनको सुनकर अपने गणोंको डाँटकर लौकिक गतिका आश्रय लेकर कहने लगे—॥९—११॥ परस्पर हास्य करके कहा॥५॥ महेश्वर बोले-हे गणो! यह कौन है? जो शिवजीके उन पार्षदोंने आपसमें बातें करके कुपितमन

| ४७० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                          | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ****************************                         | <u>********************************</u>              |
| शत्रुके समान इतना उच्छृंखल होकर बातें करता है, यह    | <b>शिवजी बोले</b> —हे गणो! तुमलोग कायर हो,           |
| असद्बुद्धि क्या करेगा, निश्चय ही यह अपनी मृत्यु      | वीरमानी वीर नहीं, मेरे सामने तुमलोग ऐसा कहनेके योग्य |
| चाहता है॥ १२॥                                        | नहीं हो, डाँटे जानेपर वह पुन: क्या कह सकता है॥ २५॥   |
| इस नवीन द्वारपालको शीघ्र ही यहाँसे दूर करो,          | तुमलोग जाओ, उसपर प्रहार करो, चाहे वह कोई             |
| तुमलोग कायरोंकी भाँति खड़े होकर उसका समाचार          | क्यों न हो, मैं तुमलोगोंसे अधिक क्या कहूँ, चाहे जैसे |
| मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करनेवाले          | भी हो, उसे वहाँसे हटाओ॥ २६॥                          |
| शंकरके ऐसा कहनेपर उन गणोंने पुनः वहींपर आकर          | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे मुनीश्वर! जब महेश्वरने     |
| उन द्वारपाल गणेशसे कहा—॥१३-१४॥                       | अपने श्रेष्ठ गणोंको इस प्रकार फटकारा, तब वे गण       |
| <b>शिवगण बोले</b> —हे द्वारपाल! तुम कौन हो और        | पुन: वहाँ गये और बोले—॥२७॥                           |
| किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो, तुमको       | <b>शिवगण बोले</b> —अरे बालक! सुनो। तुम हठपूर्वक      |
| हमलोगोंकी कोई परवाह नहीं है, यहाँ रहकर कैसे जीना     | क्यों व्यर्थ बकवास करते हो, अब तुम यहाँसे दूर चले    |
| चाहते हो ?॥ १५॥                                      | जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जायगी॥ २८॥            |
| द्वारपाल तो हमलोग हैं, तुम किस प्रकार अपनेको         | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शिवके आज्ञाकारी उन गणोंका     |
| द्वारपाल कहते हो, शेरके आसनपर बैठकर सियार किस        | निश्चयपूर्वक वचन सुनकर 'मैं क्या करूँ'—यह सोचकर      |
| प्रकार अपने कल्याणकी इच्छा कर सकता है ?॥ १६॥         | पार्वतीपुत्र गणेशजी बहुत दुखी हुए॥ २९॥               |
| हे मूर्ख! तुम तभीतक गर्जना कर रहे हो, जबतक           | इसी बीच द्वारपर गणोंका तथा गणेशका कलह                |
| तुम शिवगणोंके पराक्रमका अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी   | सुनकर देवी पार्वतीने अपनी सखीसे कहा—देखो, द्वारपर    |
| जब तुम अनुभव कर लोगे, तब धराशायी हो जाओगे॥ १७॥       | किस प्रकारका कलह हो रहा है? सखीने वहाँ आकर           |
| तब उनके द्वारा कहे गये इस वचनको सुनकर गणेशजी         | सारा वृत्तान्त जान लिया और क्षणमात्रमें सब कुछ देखकर |
| दोनों हाथमें लाठी लेकर ऐसा बोलनेवाले उन गणोंको       | प्रसन्न होकर वह पार्वतीके पास गयी। हे मुने! जो कुछ   |
| मारने लगे। तदनन्तर शिवापुत्र गणेशने निडर होकर शंकरके | भी घटित हुआ था, वहाँ जाकर उस सखीने वह सब             |
| महावीर गणोंको घुड़ककर कहा—॥ १८-१९॥                   | यथार्थ रूपसे पार्वतीके आगे वर्णन किया॥ ३०—३२॥        |
| <b>पार्वतीपुत्र बोले</b> —जाओ, जाओ, यहाँसे दूर चले   | <b>सखी बोली</b> —हे महेश्वरि! हमारा गण जो            |
| जाओ, अन्यथा मैं तुमलोगोंको प्रचण्ड पराक्रम दिखाऊँगा, | द्वारपर स्थित है, उसको शिवजीके वीर गण निश्चित        |
| जिससे तुमलोग उपहासास्पद हो जाओगे॥ २०॥                | रूपसे धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वे सभी गण बिना      |
| तब उन गिरिजापुत्रकी यह बात सुनकर शंकरके वे           | अवसरके घरमें जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यह    |
| गण आपसमें कहने लगे॥ २१॥                              | तो आपके लिये शुभतर नहीं है॥ ३३-३४॥                   |
| शिवगण बोले—अब हमें क्या करना चाहिये,                 | इस बालकने बहुत अच्छा किया, जो इस कार्यके लिये        |
| कहाँ जाना चाहिये। कहनेपर भी यह हमारी बात नहीं        | दु:ख तथा तिरस्कार आदिका अनुभव करके भी इसने           |
| मानता। हमलोग तो मर्यादाकी रक्षा करते हैं, इसने ऐसी   | किसीको घरमें आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगोंमें     |
| बात किस प्रकार कही॥२२॥                               | परस्पर विवाद चल रहा है, वाद-विवाद किये जानेपर        |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —तब शिवके सभी गणोंने कैलाससे   | वे सुखपूर्वक घरमें प्रवेश नहीं कर पायेंगे॥ ३५-३६॥    |
| एक कोसकी दूरीपर स्थित शंकरजीसे जाकर वह सब            | हे प्रिये! यदि वाद-विवाद किया गया, तो मेरे           |
| कहा—तब हाथमें त्रिशूल धारण किये हुए उग्रबुद्धि       | गणको जीतकर विजय प्राप्त करनेके बाद ही वे घरमें       |
| परमेश्वर शिवजीने हँसकर वीरमानी अपने उन गणोंसे        | प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गणको धमकी     |
| कहा— ॥ २३-२४॥                                        | देनेसे इन गणोंने हमलोगोंको ही धमकी दी है, इसलिये     |

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १४]* द्वाररक्षक गणेश तथा शिवगणोंका परस्पर विवाद * ४७१                 |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                                       |                                                          |  |
| हे देवि! हे भद्रे! आपको अपने श्रेष्ठ मानका त्याग नहीं                                         | जब आपलोग यहाँ स्थित रहियेगा, तब आपलोग                    |  |
| करना चाहिये। हे सित! शिवजी तो बन्दरके समान सदा                                                | शिवकी आज्ञाका पालन कीजियेगा। इस समय तो यहाँ              |  |
| आपके अधीन हैं, वे अहंकार क्या करेंगे; अवश्य ही वे                                             | मैं पार्वतीकी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ। हे वीरो! यह       |  |
| आपके अनुकूल हो जायँगे॥ ३७—३९॥                                                                 | सत्य है; मैंने उचित निर्णय लिया है॥५१-५२॥                |  |
| ब्रह्माजी बोले—आश्चर्य है कि वे सती पार्वती                                                   | इसलिये हे शिवगणो! आपलोग मेरा वचन                         |  |
| शिवेच्छासे क्षणभर वहाँ रुक गयीं और वे मानिनी होकर                                             | आदरपूर्वक सुन लें, हठसे अथवा विनयसे आपलोगोंको            |  |
| अपने मनमें कहने लगीं॥४०-४१॥                                                                   | घरके भीतर नहीं जाना चाहिये॥५३॥                           |  |
| शिवा बोलीं—अहो, यह बड़े आश्चर्यकी बात है                                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —गणेश्वरके द्वारा इस प्रकार कहे    |  |
| कि शिवके गण क्षणमात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार                                              | गये वे सभी शिवगण लिज्जित होकर शिवके पास गये              |  |
| प्रवेशका हठ उन लोगोंने कैसे ठान लिया! अब इस निमित्त                                           | और उन्हें प्रणामकर उनके आगे खड़े हो गये॥५४॥              |  |
| उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं                                                | खड़े होकर उनलोगोंने वह सारा अद्भुत वृत्तान्त             |  |
| हो रहा है। जो होना होगा, वही होगा, मैंने जो कर दिया                                           | शिवजीसे निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर             |  |
| है, उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया                                              | सिर झुकाये हुए वे शिवजीकी स्तुतिकर उनके आगे खड़े         |  |
| पार्वतीने अपनी सखीको वहाँ भेजा॥ ४२-४३॥                                                        | हो गये। तब अपने गणोंके द्वारा कहे गये उस                 |  |
| वह सखी आकर पार्वतीपुत्र गणेशसे प्रिया पार्वतीद्वारा                                           | समाचारको सुनकर शिवजी लौकिक व्यवहारका आश्रय               |  |
| कही गयी बात कहने लगी—॥४४॥                                                                     | लेकर यह वचन कहने लगे—॥५५-५६॥                             |  |
| सखी बोली—हे भद्र! तुमने बहुत अच्छा किया,                                                      | <b>शंकर बोले</b> —हे समस्त गणो! सुनो, युद्ध करना         |  |
| ये लोग अब हठपूर्वक घरमें प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने                                        | भी उचित नहीं है, क्योंकि तुमलोग हमारे गण हो और           |  |
| ये गण क्या हैं ? जो कि तुम्हारे-जैसे गणको जीत लें॥ ४५॥                                        | वह बालक पार्वतीका गण है। हे गणो! यदि नम्रता              |  |
| करनेयोग्य अथवा न करनेयोग्य जो भी कर्तव्य हो,                                                  | प्रदर्शित की जाय, तो संसारमें मेरी यह निन्दनीय प्रसिद्धि |  |
| तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया                                                        | होगी कि शिवजी सदा स्त्रीके वशमें रहते हैं और शिवके       |  |
| जायगा, वह फिर वैर नहीं करेगा॥४६॥                                                              | गण निर्बल हैं। जो जैसा करे, उसके साथ वैसा ही बर्ताव      |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —उस सखीके द्वारा कहे गये                                                | करना चाहिये—यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला            |  |
| माताके वचनको सुनकर गणेश्वरको परम आनन्द, बल                                                    | बालक गण क्या पराक्रम करेगा?॥५७—५९॥                       |  |
| तथा महान् उत्साह प्राप्त हुआ॥४७॥                                                              | तुम सब मेरे गण हो और युद्धमें अत्यन्त कुशल               |  |
| उन्होंने अच्छी तरहसे कमर कस ली और पगड़ी                                                       | हो, अत: युद्ध छोड़कर तुमलोग लघुताको कैसे प्राप्त         |  |
| बाँधकर ऊरु तथा जंघापर ताल ठोकते हुए निडर होकर                                                 | होओगे, विशेषरूपसे पतिके आगे स्त्रीको हठ कैसे             |  |
| उन सभी गणोंसे प्रसन्नतापूर्वक यह वचन कहा—॥ ४८॥                                                | करना चाहिये। हठ करके वह पार्वती उसका फल                  |  |
| गणेशजी बोले—मैं पार्वतीका पुत्र हूँ, तुमलोग                                                   | अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिये हे वीरो! तुम सब मेरी बात     |  |
| शिवके गण हो, दोनों ही समान हैं, [हम सभी] अपने-                                                | आदरपूर्वक सुनो, तुम लोग अवश्य युद्ध करो, जो              |  |
| अपने कर्तव्यका पालन करें॥ ४९॥                                                                 | होनहार है, वह तो होकर ही रहेगा॥६०—६२॥                    |  |
| क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं, मैं                                                      | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे ब्रह्मन्! हे मुनिश्रेष्ठ! अनेक |  |
| द्वारपाल नहीं रह सकता? यदि आपलोग शिवके द्वारपर                                                | प्रकारकी लीलाएँ करनेमें प्रवीण शंकरजी ऐसा कहकर           |  |
| स्थित हैं, तो मैं भी यहाँ निश्चित रूपसे स्थित हूँ॥५०॥                                         | लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गये॥६३॥              |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणविवादवर्णन |                                                          |  |
| नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १४॥                                                           |                                                          |  |

पन्द्रहवाँ अध्याय गणेश तथा शिवगणोंका भयंकर युद्ध, पार्वतीद्वारा दो शक्तियोंका प्राकट्य, शक्तियोंका अद्भुत पराक्रम और शिवका कृपित होना ब्रह्माजी बोले—जब सर्वव्यापक शिवजीने अपने उसके बाद दौड़ते हुए भूंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। जबतक वे दोनों उसके पैर गणोंसे इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्धका निश्चय कर लिया और कवच आदि धारणकर वे शिवजीके भवनके घसीट रहे थे, तबतक उस गणेशने अपने हाथोंसे समीप गये। आये हुए उन श्रेष्ठ गणोंको देखकर युद्धकी प्रहारकर अपने पैर छुडा लिये॥१२-१३॥ तैयारी करके गणेशजी भी वहाँ स्थित गणोंसे यह कहने इसके बाद देवीपुत्र गणेश्वरने एक बडा परिघ लेकर द्वारपर स्थित हो सभी गणोंको मारना आरम्भ लगे—॥ १-२॥ गणेशजी बोले—शिवकी आज्ञाका किया। इससे किन्हींके हाथ टूट गये, किन्हींकी पीठ फट करनेवाले आप सब गण आयें, मैं अकेला बालक होते गयी, किन्हींके सिर फूट गये और किन्हींके मस्तक कट हुए भी [अपनी माता] पार्वतीकी आज्ञाका पालन गये। कुछ गणोंके जानु तथा कुछके कन्धे टूटकर अलग करूँगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्रका बल देखें हो गये। जो लोग सामने आये, उन लोगोंके हृदयपर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वीपर गिरे, कुछ ऊर्ध्व

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

करनेवाले आप सब गण आयें, मैं अकेला बालक होते हुए भी [अपनी माता] पार्वतीकी आज्ञाका पालन करूँगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्रका बल देखें और शंकर अपने गणोंका बल देखें ॥ ३-४॥ भवानीके पक्षसे इस बालकका तथा शिवके पक्षसे बलवान् गणोंके बीच आज युद्ध होगा। युद्धमें विशारद आप सभी गण पूर्वकालमें अनेक युद्ध कर चुके हैं, मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूँगा। फिर भी शिव-पार्वतीके इस युद्धमें हार जानेपर आप सभीको ही लज्जित होना पड़ेगा, बालक होनेके कारण मुझे हार या जीतकी लाज नहीं है, इस युद्धका फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आपलोगोंकी लाज भवानी तथा शंकरकी लाज है ॥ ५—७॥ हे गणेश्वरो! ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिये। आपलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर तथा मैं अपनी

माताकी ओर देखकर यह युद्ध करूँगा॥८॥

यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा

ब्रह्माजी बोले—जब गणेशने शिवजीके गणोंको

सकती, इसे रोकनेमें इस त्रिलोकीमें कोई भी समर्थ नहीं

होगा। जो होनहार है, वह भी होकर ही रहेगा॥९॥

इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथोंमें दण्ड

तथा अन्य आयुध लेकर आ गये। दाँत कटकटाते हुए

हंकार करते हुए और 'देखो-देखो' ऐसा बारंबार बोलते

सर्वप्रथम नन्दीने आकर गणेशका एक पैर खींचा,

हुए वे गण आ गये॥१०-११॥

उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था, जो संग्राममें गणेशके सामने दिखायी पड़े। जैसे सिंहको देखकर मृग दसों दिशाओंमें भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गये और वे गणेश पुनः लौटकर द्वारपर स्थित हो गये। जिस प्रकार कल्पान्तके समय काल भयंकर दिखायी पड़ता है, उसी प्रकार उन सभीने गणेशको [कालके समान] प्रलयंकारी देखा॥१८—२०॥ इसी बीच नारदजीसे प्रेरित होकर विष्णु, इन्द्रसहित सभी देवता वहाँ पहुँच गये॥२१॥ तब शिवजीको हितकामनासे उन लोगोंने शिवको नमस्कारकर उनके आगे खड़े होकर कहा—हे प्रभो!हमें आज्ञा दीजिये।आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं, आप सृष्टिके कर्ता, भर्ता और संहर्ता परमेश्वर हैं।आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीलासे सत्त्व, रज तथा तमरूप हैं।हे प्रभो! आपने इस समय कौन-सी

लीला प्रारम्भ की है, उसे हमें बताइये॥ २२—२४॥

ब्रह्माजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! उनका यह वचन

सुनकर महेश्वरने [अपने] घायल गणोंकी ओर देखकर उनसे

सब कुछ कहा। इसके बाद हे मुनिसत्तम! पार्वतीपति सर्वेश्वर

दिशाओंमें जा गिरे, कुछके पैर टूट गये और कुछ

शिवजीके समीप जा गिरे॥ १४-१७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १५ ]                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u></u>                                                    |                                                      |
| शंकर हँसकर मुझ ब्रह्मासे कहने लगे— ॥ २५-२६ ॥               | उस समय चराचरसहित त्रिलोकीमें हाहाकार मच              |
| शिवजी बोले—हे ब्रह्मन्! सुनिये, मेरे द्वारपर               | गया और तीनों लोकोंमें रहनेवाले सभी लोग अत्यन्त       |
| एक महाबली बालक हाथमें लाठी लिये हुए खड़ा है,               | संशयमें पड़ गये॥ ४१॥                                 |
| वह सबको घरमें जानेसे रोकता है। वह भयंकर प्रहार             | [वे आश्चर्यचिकत हो कहने लगे कि] अभी                  |
| करनेवाला है, उसने मेरे पार्षदोंको मार गिराया है और         | ब्रह्माकी आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्माण्डका |
| मेरे गणोंको बलपूर्वक पराजित कर दिया है॥ २७-२८॥             | नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिवकी इच्छा         |
| हे ब्रह्मन्! आप ही वहाँ जायँ और इस महाबलीको                | है, जो अकालमें ही ऐसा हो रहा है। उस समय              |
| प्रसन्न करें। हे ब्रह्मन्! हे विधे! जैसी नीति हो, वैसा     | कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे, वे सभी वहाँ आये     |
| व्यवहार करें॥ २९ ॥                                         | और उन सभीके शस्त्र व्यर्थ हो गये, जिसके कारण वे      |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे तात! शिवजीके इस वचनको            | आश्चर्यचिकत हो उठे॥४२-४३॥                            |
| सुनकर विशेष बातको न जानकर अज्ञानसे मोहित हुआ               | इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस सम्पूर्ण         |
| में सभी ऋषियोंके साथ उसके पास गया॥ ३०॥                     | घटनाको जानकर अपार क्रोधमें भर गयीं॥४४॥               |
| वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध                    | हे मुनीश्वर! उस समय वहाँपर उन देवीने अपने            |
| करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा॥ ३१॥          | गणकी सब प्रकारकी सहायताके लिये दो शक्तियोंका         |
| हे देव! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये, मैं यहाँ युद्धके       | निर्माण किया। हे महामुने! जिसमें एक प्रचण्ड रूप      |
| लिये नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझपर कृपा कीजिये, | धारणकर काले पहाड़की गुफाके समान मुख फैलाकर           |
| में उपद्रवरहित हूँ तथा शान्ति करनेवाला हूँ॥ ३२॥            | खड़ी हो गयी और दूसरी बिजलीके समान रूप धारण           |
| अभी मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी हे नारद!                     | करनेवाली, बहुत हाथोंवाली तथा दुष्टोंको दण्ड देनेवाली |
| युवाके समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेशने                 | भयंकर महादेवी थी॥४५—४७॥                              |
| हाथमें परिघ ले लिया॥ ३३॥                                   | उन दोनों शक्तियोंने देवताओंके द्वारा छोड़े गये       |
| तब उस महाबली गणेशको परिघ धारण किये हुए                     | समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रतासे अपने मुखमें         |
| देखकर मैं शीघ्रतासे भाग गया। मेरे साथके लोग कहने           | डाल लिये। उस समय किसी देवताका एक भी शस्त्र           |
| लगे—यहाँसे भागो, भागो, इतनेमें ही उसने उन्हें परिघसे       | वहाँ नहीं दिखायी दे रहा था, केवल चारों ओर गणेशका     |
| मारना प्रारम्भ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गये         | परिघ ही दिखायी पड़ा। इस प्रकार उन दोनोंने वहाँ       |
| और कुछको उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण                 | अत्यन्त अद्भुत चरित्र किया॥४८-४९॥                    |
| शिवजीके समीप जाकर पूर्णरूपसे उस वृत्तान्तको शिवजीसे        | पूर्व समयमें जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलने       |
| कहने लगे॥ ३४—३६॥                                           | क्षीरसागरका मन्थन किया था, उसी प्रकार अकेले उस       |
| उन्हें वैसा देखकर और उस घटनाको सुनकर                       | बालकने समस्त दुस्तर देवसेनाको मथ डाला॥५०॥            |
| लीलाविशारद शिवजीको अपार क्रोध उत्पन्न हुआ॥ ३७॥             | तब अकेले गणेशके द्वारा मारे-पीटे गये इन्द्रादि       |
| तब उन्होंने इन्द्रादि देवगणों, कार्तिकेय आदि               | देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गये। इसके बाद गणेशके      |
| प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचोंको आज्ञा दी॥ ३८॥    | प्रहारसे व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार     |
| शिवजीके द्वारा आदिष्ट वे लोग यथायोग्य हाथोंमें             | श्वास छोड़ते हुए आपसमें कहने लगे—॥५१-५२॥             |
| आयुध लिये हुए उस गणको मारनेकी इच्छासे सभी                  | देवगण बोले—अब क्या करना चाहिये और कहाँ               |
| दिशाओंमें गये और जिस-जिसका जो विशेष अस्त्र था,             | जाना चाहिये? दसों दिशाओंका ज्ञान ही नहीं हो रहा      |
| उन-उन अस्त्रोंसे बलपूर्वक बालक गणेशपर प्रहार करने          | है। यह बालक तो दायें-बायें परिघ घुमा रहा है॥५३॥      |
| लगे ॥ ३९-४० ॥                                              | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! उसी समय पुष्प,       |

चन्दन हाथमें लिये हुए अप्सराएँ तथा नारदादि ऋषि जो युद्ध न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया!॥ ६३॥ इस महान् युद्धको देखनेकी लालसावाले थे, वे सभी युद्ध हे देव! अब कुछ विचार कीजिये, अन्यथा जय देखनेके लिये वहाँ आये। हे मुनिश्रेष्ठ! उस समय उनके नहीं हो सकती है। हे स्वामिन्! आप ही इस ब्रह्माण्डके रक्षक हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥६४॥ द्वारा आकाशमार्ग भर गया॥५४-५५॥ वे अप्सराएँ तथा ऋषिगण उस युद्धको देखकर ब्रह्माजी बोले—उनका यह वचन सुनकर परम-अत्यन्त आश्चर्यचिकत हो गये और कहने लगे—इस क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणोंसहित वहाँ गये॥ ६५॥ प्रकारका युद्ध तो कभी भी देखनेमें नहीं आया॥५६॥ तब देवगणोंकी सेना भी चक्रधारी विष्णुके साथ उस समय समुद्रसहित सारी पृथ्वी काँपने लगी तथा महान् उत्सव करके शिवजीके पीछे-पीछे गयी॥ ६६॥ पर्वत गिरने लगे, वे संग्रामकी सूचना दे रहे थे॥५७॥ हे नारद! इसी बीच आपने देवदेव महेश्वरको आकाश, ग्रह एवं नक्षत्रमण्डल घूमने लगे, जिससे भक्तिपूर्वक हाथ जोडकर नमस्कार करके कहा—॥ ६७॥ सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गये। नारदजी बोले—हे देवदेव!हे महादेव!हे विभो! केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और मेरा वचन सुनिये, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी सबको रोककर गणेशके सामने डटे रहे॥ ५८-५९॥ हैं तथा नानाविध लीलाओंको करनेमें प्रवीण हैं॥६८॥ उन दोनों शक्तियोंने उस युद्धमें सभीको असफल आपने महालीला करके गणोंके गर्वको दुर कर दिया। कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाये गये सभी हे शंकर! आपने इनको बल देकर देवताओंके गर्वको भी नष्ट कर दिया। हे नाथ! हे शम्भो! स्वतन्त्र तथा सभीके शस्त्रोंको काट दिया। जो लोग शेष बच गये थे. वे सब गर्वको चूर करनेवाले आपने इस भुवनमें अपना अद्भृत बल शिवजीके समीप आ गये, सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे॥६०-६१॥ दिखाया। हे भक्तवत्सल! अब आप उस लीलाको मत कीजिये उन सभीने मिलकर शिवको बारंबार नमस्कारकर बडी और अपने इन गणोंका तथा देवताओंका सम्मान करके शीघ्रतासे पूछा—हे प्रभो! यह श्रेष्ठ गण कौन है ?॥ ६२॥ इनकी रक्षा कीजिये। हे ब्रह्मपददायक! अब इन्हें अधिक हमलोगोंने पहले भी युद्धका वर्णन सुना था, इस मत खेलाइये और इन गणेशका वध कीजिये। हे नारद! इस समय भी बहुत-से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकारका प्रकार कहकर आप वहाँसे अन्तर्धान हो गये॥ ६९—७२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशयुद्धवर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १५।। सोलहवाँ अध्याय विष्णु तथा गणेशका युद्ध, शिवद्वारा त्रिशूलसे गणेशका सिर काटा जाना ब्रह्माजी बोले-हे नारद! यह सुनकर भक्तोंके कमलोंका ध्यान करके उसके साथ युद्धमें प्रवृत्त हुए॥ ३॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

808

[ श्रीशिवमहापुराण-

ऊपर कृपा करनेवाले महेश्वरने आपके कहनेसे उस महाबलवान् एवं अत्यन्त पराक्रमशील भगवान्

बालकके साथ युद्ध करनेकी इच्छा की॥१॥ विष्णु उस बालकसे युद्ध करने लगे। तब महादेवीके

भगवान् त्रिलोचन विष्णुको बुलाकर उनसे मन्त्रणाकर

द्वारा दिये गये आयुधसे युक्त वह शिवस्वरूप वीर बालक

एक बहुत बड़ी सेनासे युक्त होकर देवताओंके सहित गणेश भी श्रेष्ठ देवताओंको लाठीसे मारने लगा, शक्तिके

द्वारा प्रदत्त महान् बलवाला वह सहसा विष्णुपर भी प्रहार उस समय सर्वप्रथम शिवकी शुभ दृष्टिसे देखे गये करने लगा॥४-५॥

हे मुने! उसकी लाठीके प्रहारसे विष्णुसहित समस्त

महाबलवान् देवता महान् उत्साहवाले शिवजीके चरण-

उस गणेशके सम्मुख उपस्थित हुए॥२॥

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १६ ]                         |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   |
| देवताओंके बल कुण्ठित हो गये और वे युद्धसे पराङ्मुख   | तब अपनी माताके चरणकमलोंका स्मरण करके                              |
| हो गये॥६॥                                            | शिवाकी शक्तिसे प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेशने                    |
| हे मुने! शिवजी भी अपनी सेनाके सहित बहुत              | शक्तिसे उनके हाथपर प्रहार किया॥१९॥                                |
| कालतक युद्धकर उस बालकको महाभयंकर देखकर               | तब परमात्मा शिवके हाथसे त्रिशूल गिर पड़ा, यह                      |
| आश्चर्यचिकित हो गये॥७॥                               | देखकर उत्तम लीला करनेवाले शिवने अपना पिनाक                        |
| 'इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं            | नामक धनुष उठा लिया॥२०॥                                            |
| मारा जा सकता है'—ऐसा विचारकर शिवजी सेनाओंके          | गणेश्वरने अपने परिघसे उस धनुषको भूमिपर गिरा                       |
| बीचमें स्थित हो गये॥८॥                               | दिया और परिघके पाँच प्रहारोंसे उनके पाँच हाथोंको                  |
| उस समय निर्गुण एवं सगुण रूपवाले भगवान्               | घायल कर दिया। तब शंकरने त्रिशूल ग्रहण किया और                     |
| शंकरको तथा विष्णुको युद्धभूमिमें उपस्थित देखकर सभी   | लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मनमें कहने                   |
| देवता तथा शिवगण अत्यधिक हर्षित हुए और वे सब          | लगे—अहो! इस समय जब मुझे महान् क्लेश प्राप्त                       |
| आपसमें मिलकर प्रेमपूर्वक उत्सव मनाने लगे॥ ९-१०॥      | हुआ, तब गणोंकी क्या दशा हुई होगी?॥२१-२२॥                          |
| तब महाशक्तिके पुत्र वीर गणेशने बड़ी बहादुरीके        | इसी बीच शक्तिके द्वारा दिये गये बलसे युक्त वीर                    |
| साथ सर्वप्रथम अपनी लाठीसे सबको सुख देनेवाले          | गणेशने गणोंसहित देवताओंको परिघसे मारा। तब                         |
| विष्णुकी पूजा की अर्थात् उनपर प्रहार किया॥११॥        | परिघके प्रहारसे आहत गणसहित सभी देवता दसों                         |
| विष्णुने शिवजीसे कहा—'यह बालक बड़ा तामसी             | दिशाओंमें भाग गये और अद्भुत प्रहार करनेवाले उस                    |
| है और युद्धमें दुराधर्ष है, बिना छलके इसे नहीं मारा  | बालकके सामने कोई भी ठहर न सका॥२३-२४॥                              |
| जा सकता, अत: हे विभो! मैं इसे मोहित करता हूँ और      | विष्णु भी उस गणको देखकर बोले—यह धन्य,                             |
| आप इसका वध कीजिये' इस प्रकारकी बुद्धि करके           | महाबलवान्, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। भैंने            |
| तथा शिवसे मन्त्रणा करके और शिवकी आज्ञा प्राप्तकर     | बहुत-से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व एवं राक्षसोंको          |
| विष्णुजी [गणेशको] मोहपरायण करनेमें संलग्न हो         | देखा है, किंतु सम्पूर्ण त्रिलोकीमें तेज, रूप, गुण एवं शौर्यादिमें |
| गये ॥ १२–१३ ॥                                        | इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता॥ २५—२७॥                              |
| हे मुने! विष्णुको वैसा देखकर वे दोनों शक्तियाँ       | विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र                        |
| गणेशको अपनी-अपनी शक्ति समर्पितकर वहीं अन्तर्धान      | गणेशने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णुपर फेंका॥ २८॥                   |
| हो गयीं। तब उन दोनों शक्तियोंके लीन हो जानेपर        | तब विष्णुने भी चक्र लेकर शिवजीके चरणकमलका                         |
| महाबलवान् गणेशने, जहाँ विष्णु स्वयं स्थित थे, वहींपर | ध्यान करके उस चक्रसे परिघके टुकड़े-टुकड़े कर                      |
| अपना परिघ फेंका॥१४-१५॥                               | दिये॥ २९॥                                                         |
| विष्णुने अपने प्रभु भक्तवत्सल महेश्वरका स्मरणकर      | गणेश्वरने उस परिघके टुकड़ेको लेकर विष्णुपर                        |
| यत्न करके उस परिघकी गतिको विफल कर दिया॥ १६॥          | प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षीने उसे पकड़कर विफल                     |
| तब एक ओरसे उसके मुखको देखकर अत्यन्त                  | बना दिया॥ ३०॥                                                     |
| कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्धकी         | इस प्रकार बहुत समयतक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों                     |
| इच्छासे वहाँ आ गये॥१७॥                               | ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे॥३१॥                                  |
| तब वीर तथा महाबली शिवापुत्रने हाथमें त्रिशूल         | पुन: वीरोंमें श्रेष्ठ बलवान् शक्तिपुत्रने शिवका स्मरणकर           |
| लेकर मारनेकी इच्छासे आये हुए महेश्वर शिवको           | अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णुपर प्रहार किया॥ ३२॥                    |
| देखा॥ १८॥                                            | विष्णु उस प्रहारको सहन करनेमें असमर्थ होकर                        |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

308

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशयुद्धगणेशशिरश्छेदनवर्णन

इसी बीच अवसर पाकर पीछेसे आकर शुलपाणि शंकरने त्रिशूलसे उसका सिर काट लिया॥ ३४॥ हे नारद! तब उस गणेशका सिर कट जानेपर गणोंकी सेना तथा देवगणोंकी सेना निश्चिन्त हो गयी॥ ३५॥ उसके बाद आप नारदने जाकर देवीसे सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा—हे मानिनि! सुनिये, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना॥ ३६॥ हे नारद! इस प्रकार कहकर कलहप्रिय आप

इच्छाके अनुसार चलनेवाले मुनि हैं॥ ३७॥

पुत्रसे संग्राम करने लगे॥ ३३॥

पृथ्वीपर गिर पड़े और पुन: शीघ्रतासे उठकर उस शिवा-

अन्तर्धान हो गये; आप विकाररहित हैं तथा शिवजीकी

[ श्रीशिवमहापुराण-

नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥

### सत्रहवाँ अध्याय पुत्रके वधसे कुपित जगदम्बाका अनेक शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया

जाना, देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धडसे जोडकर उन्हें जीवित करना

अत: मैं उनका नाश कर दूँगी अथवा प्रलय कर दूँगी॥६॥ नारदजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे महाप्राज्ञ! अब आप

मुझे बताइये कि सम्पूर्ण समाचार सुन लेनेपर महादेवीने

क्या किया? उसे ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ॥१॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! उसके बाद

जगदम्बाका जो चरित्र हुआ, उसे अब मैं सम्पूर्ण रूपसे

कह रहा हूँ, सुनिये॥२॥ गणाधिप उस गणेशके मार दिये जानेपर शिवजीके

गणोंने मृदंग एवं पटह बजाये तथा महान् उत्सव किया॥ ३॥

हे मुनीश्वर! शिवजी भी गणेशजीका शिरश्छेदनकर ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजादेवी अत्यन्त क्रोधित हो गयीं॥४॥

उन्होंने कहा-हाय, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत बड़ा दु:ख उत्पन्न हो गया है। इसके मरनेसे तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ, वह दु:ख किस प्रकारसे दूर हो सकता है!॥५॥

क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियोंको उत्पन्न किया॥७॥ तेजसे जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियोंने जगदम्बा पार्वतीको नमस्कारकर कहा—हे मात:!आज्ञा दीजिये॥८॥

इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोकमहेश्वरीने उसी

हे मुनीश्वर! यह सुनकर शम्भुकी शक्ति महामाया

देवी बोलीं — हे शक्तियो! हे देवियो! तुम सब मेरी आज्ञासे प्रलय कर डालो; इसमें आप सभीको विचार नहीं करना चाहिये॥१०॥

प्रकृतिने क्रोधमें भरकर उन सभी शक्तियोंसे कहा—॥ ९॥

हे सिखयो! तुमलोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा डालो॥ ११॥ ब्रह्माजी बोले—तब पार्वतीकी आज्ञा पाते ही वे

सभी शक्तियाँ क्रोधमें भरकर देवता आदि सभीका संहार करनेके लिये उद्यत हो गयीं॥१२॥

सभी देवताओं तथा गणोंने मेरे पुत्रको मार डाला है। जिस प्रकार अग्नि तृणोंका संहार कर देती है, उसी

| रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १७ ] * जगदम्बाका अनेक शक्तियोंको उत्पन्न करना * ४७७ |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                                      | ******************************                        |
| प्रकार वे समस्त शक्तियाँ भी संहार करने लगीं॥१३॥                             | मन्त्रणा की कि इस दु:खकी शान्ति किस प्रकार होगी;      |
| [शिवके] गणाधिप, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र,                              | इसके बाद उन्होंने कहा—जबतक गिरिजादेवी कृपा नहीं       |
| यक्षराज, स्कन्द अथवा सूर्य आदिका वे निरन्तर संहार                           | करेंगी, तबतक दु:खकी शान्ति सम्भव नहीं है, इसमें       |
| करने लगीं। जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती, वहाँ-वहाँ केवल                            | कोई विचार नहीं करना चाहिये॥ २८-२९॥                    |
| शक्तियाँ ही दिखायी पड़ती थीं॥१४-१५॥                                         | उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर                        |
| उस समय कराली, कुब्जका, खंजा, लम्बशीर्षा                                     | पार्वतीके पास गये और क्रोध शान्त करनेके लिये          |
| आदि अनेक शक्तियाँ देवताओंको हाथसे पकड़कर मुखमें                             | शिवाको प्रसन्न करने लगे॥ ३०॥                          |
| डालने लगीं॥ १६॥                                                             | सभीने बारम्बार प्रणाम किया और अनेक स्तोत्रोंसे        |
| उस संहारको देखकर हर, ब्रह्मा, हरि तथा इन्द्रादि                             | स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणोंकी आज्ञासे |
| सभी देवतागण एवं ऋषि इस सन्देहमें पड़ गये कि क्या                            | प्रेमपूर्वक कहा—॥ ३१॥                                 |
| देवी अकालमें ही प्रलय कर देंगी? इस प्रकार उनमें                             | <b>देवर्षि बोले</b> —हे जगदम्ब! आपको नमस्कार है,      |
| जीवनकी आशा समाप्त-सी हो गयी॥१७-१८॥                                          | आप शिवाको नमस्कार है, आप चण्डिकाको नमस्कार            |
| सभी लोगोंने मिलकर कहा कि अब हमें क्या                                       | है, आप कल्याणीको नमस्कार है॥३२॥                       |
| करना चाहिये—सब लोग इसपर विचार करें। इस प्रकार                               | हे अम्ब! आप ही आदिशक्ति हैं, आप ही सर्वदा             |
| परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे—॥१९॥                                      | सृष्टि करनेवाली, पालन करनेवाली तथा प्रलय करनेवाली     |
| यदि गिरिजादेवी प्रसन्न हो जायँ तो शान्ति हो सकती                            | शक्ति हैं ॥ ३३ ॥                                      |
| है अन्यथा करोड़ों उपायोंसे भी शान्ति सम्भव नहीं है॥ २०॥                     | हे देवेशि! आप प्रसन्न हों, शान्ति कीजिये।             |
| अनेक प्रकारकी लीलाओंको करनेमें प्रवीण शिवजी                                 | आपको नमस्कार है, हे देवि! आपके क्रोधसे सारा           |
| भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गतिका आश्रय लेकर                               | त्रैलोक्य विकल हो रहा है॥३४॥                          |
| दु:खमें पड़ गये॥ २१॥                                                        | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —इस प्रकार आप सभी ऋषियोंने      |
| किंतु सभी देवताओंकी कमर उस समय टूट गयी,                                     | मिलकर पराम्बाकी स्तुति की, तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे  |
| जब पार्वतीके पास जानेका प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि                        | उनकी ओर देखती हुई उन शिवाने कुछ भी नहीं कहा॥ ३५॥      |
| पार्वती साक्षात् क्रोधकी मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने                      | पुनः सभी ऋषियोंने उनके चरणकमलको                       |
| जानेका साहस नहीं कर सकता है॥ २२॥                                            | नमस्कारकर परम भक्तिसे हाथ जोड़कर धीरेसे शिवासे        |
| हे मुने! उस समय देवता, दानवगण, दिक्पाल,                                     | कहा— ॥ ३६ ॥                                           |
| यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि                   | <b>ऋषिगण बोले</b> —हे देवि! क्षमा कीजिये, क्षमा       |
| तथा अपना-पराया कोई भी गिरिजाके सामने खड़ा                                   | कीजिये। इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अम्बिके!       |
| होनेमें समर्थ नहीं हुआ॥ २३-२४॥                                              | आपके स्वामी यहींपर स्थित हैं, देखिये, देखिये॥ ३७॥     |
| सभी ओरसे पार्वतीके जलते हुए उस दाहक                                         | हम कौन हैं ? ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता कौन         |
| तेजको देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गये॥ २५॥                                    | हैं ? वस्तुत: हम सब आपकी प्रजाएँ हैं और हाथ           |
| हे मुने! उसी समय दिव्य दर्शनवाले आप नारद                                    | जोड़कर खड़े हैं॥ ३८॥                                  |
| देवगणोंको सुखी करने वहाँ पहुँच गये। पास आकर मुझ                             | हे परमेश्वरि! हम सभीका अपराध क्षमा कीजिये।            |
| ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरको प्रणामकर सबके साथ                                | हे शिवे! सभी लोग व्याकुल हैं, अत: इनकी शान्ति         |
| मिलकर आप कहने लगे कि सोच-विचारकर ही कोई                                     | कीजिये॥ ३९॥                                           |
| काम करना चाहिये॥ २६-२७॥                                                     | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —ऐसा कहकर सभी ऋषिगण             |
| उसके बाद सभी देवताओंने आप महात्माके साथ                                     | अत्यन्त दीनतासे व्याकुल हो अम्बिकाके सामने हाथ        |

तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण जोड़े हुए खड़े रहे॥४०॥ ब्रह्म ईश्वर शिवको प्रणाम करके उनसे बोले-जिस इस प्रकार उनका वचन सुनकर चण्डिका प्रसन्न हो

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

जाकर उन देवताओंसे सारा वृत्तान्त निवेदन किया॥ ४४॥ तब यह सुनकर दु:खित इन्द्रादि सभी देवगणोंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके [इस वृत्तान्तको] शंकरसे निवेदित किया॥ ४५॥

यह सुनकर शिवजीने भी देवताओंसे कहा-हमलोगोंको भी वही करना चाहिये, जिससे सारे

जानेपर आप सभी ऋषियोंने आ करके देवगणोंके समीप

गयीं और करुणार्द्रचित्त हो ऋषियोंसे कहने लगीं—॥ ४१॥

तुमलोगोंके बीच प्रथम पूज्य हो, तो यह संहार नहीं होगा।

यह आजसे सबका अध्यक्ष हो जाय और यदि तुमलोग उसे

ऐसा कर दो तो लोकमें शान्ति हो सकती है अन्यथा

तुमलोगोंको सुखकी प्राप्ति नहीं होगी॥४२-४३॥

देवी बोलीं — यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और

ब्रह्माजी बोले—[भगवतीके द्वारा] इस प्रकार कहे

अत: आपलोग उत्तर दिशाकी ओर जाइये और सर्वप्रथम जो मिले, उसका सिर लाकर इसके धड़में जोड़ दीजिये॥ ४७॥ ब्रह्माजी बोले—तदनन्तर शिवकी आज्ञा पालन

संसारका कल्याण हो॥४६॥

करनेवाले देवताओंने ऐसा ही किया। गणेशजीका शरीर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजाकर

वे उत्तर दिशाकी ओर चल दिये, वहींपर उन्हें सर्वप्रथम एक दाँतवाला हाथी मिला॥४८-४९॥ तब उसीका सिर लेकर उन्होंने गणेशके शरीरमें

जोड दिया। सिर जोडकर सभी देवताओंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरको प्रणाम करके यह वचन कहा-आपने जैसा कहा था, वैसा हमने किया, अब इसके बाद जो

कार्य शेष हो, उसे आपको करना चाहिये॥५०-५१॥ इसके बाद शिवके गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिवजीने जैसा कहा, वैसा ही उन

लोगोंने पालन किया॥५२॥

प्रसन्न हुईं॥५९॥

प्रकार हम महात्मालोग आपके तेजसे उत्पन्न हुए हैं,

उसी प्रकार आपका तेज वेदमन्त्रोंके प्रभावसे इस शरीरमें

मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित उत्तम जलको गणेशके शरीरपर

इच्छासे चेतनायुक्त हो जीवित हो गया और सोये हुएकी

इस प्रकार उन लोगोंने शिवजीका स्मरण करके

उस जलके स्पर्शमात्रसे ही वह बालक शिवजीकी

भी प्रकट हो जाय॥५३-५४॥

छिडका॥ ५५॥

भाँति उठ बैठा॥५६॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

लाल वर्णवाला, प्रसन्न मुखमण्डलवाला, अत्यन्त तेजस्वी तथा मनोहर आकृतिवाला था॥५७॥

वह सुभग, अत्यन्त सुन्दर, हाथीके मुखवाला,

हे मुनीश्वर! उस बालक पार्वतीपुत्रको जीवित देखकर सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हो गये और सबका

दुःख नष्ट हो गया॥५८॥

इसके बाद हर्षसे युक्त सभी लोगोंने देवीको उसे

दिखाया और अपने पुत्रको जीवित देखकर देवी अत्यन्त

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशजीवनवर्णन

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १८ ] \* पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान \* अठारहवाँ अध्याय पार्वतीद्वारा गणेशको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान करना, गणेशचतुर्थीव्रतविधान तथा उसका माहात्म्य, देवताओंका स्वलोक-गमन नारदजी बोले—हे प्रजेश्वर! जब गिरिजाने अपने किया। हे विप्र! तब गिरिजाकी कृपासे क्षणमात्रमें देवताओंको तथा विशेषकर शिवगणोंको शान्ति प्राप्त हुई॥ १३-१४॥ पुत्रको जीवित देख लिया, तब क्या हुआ? कृपापूर्वक उसको आप कहिये॥१॥ उसी समय इन्द्रादि देवता प्रसन्नतासे शिवकी स्तुति ब्रह्माजी बोले—हे मुनीश्वर! जब देवीने देख करके उन्हें प्रसन्नकर भक्तियुक्त होकर पार्वतीके पास ले लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ, गये। शिवको ले जानेके अनन्तर उन देवताओंने तीनों लोकके सुखके लिये महेश्वरीके उस पुत्रको शिवकी उसे आप सुनिये, मैं उस महान् उत्सवको कह रहा हूँ॥२॥ हे मुने! जब व्याकुलतासे रहित तथा विशेष गोदमें बैठा दिया। शिवजीने भी उस बालकके सिरपर आकृतिवाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गये, तब अपना करकमल रखकर देवगणोंसे यह वचन कहा— देवताओंने उन्हें गणाध्यक्षके पदपर अभिषिक्त किया॥ ३॥ यह मेरा दूसरा पुत्र है॥१५-१७॥ भगवती पार्वती अपने पुत्रको [अभिषिक्त] देखकर तब गणेशने भी उठकर शिवको, पार्वतीको, मुझे, अत्यन्त हर्षित हो गयीं और अपनी दोनों भुजाओंसे बालकको विष्णुको प्रणाम करके सबके सामने खडे होकर नारदादि गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक उसका आलिंगन करने लगीं॥ ४॥ सभी ऋषियोंसे कहा-आपलोग मेरे अपराधको क्षमा जगदम्बाने उस अपने पुत्रको बड़े प्रेमसे नाना करें, मनुष्योंमें मान ऐसा ही होता है॥ १८-१९॥ प्रकारके वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किये॥५॥ तब मैं [ब्रह्मा], विष्णु तथा शंकर—इन तीनों देवताओंने एक साथ ही उस बालकको प्रेमपूर्वक उत्तम उन देवीने अनेक प्रकारकी सिद्धियोंसे उस बालकका पूजन करके सभी दु:खोंको दूर करनेवाले अपने कल्याणकारी वर प्रदान करते हुए कहा-जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकोंमें पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी हाथसे उसका स्पर्श किया। पूजन करनेके उपरान्त देवीने उसका मुख चूमा और प्रेमसे उसे अनेक वरदान दिये और सभीके द्वारा पूजे जायँ। हमलोग प्राकृत (मौलिक) देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत हैं। गणेश विघ्नोंका हरण कहा—पुत्र! तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया॥ ६-७॥ करनेवाले तथा सभी कामनाओंका फल प्रदान करनेवाले हे पुत्र! तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो, तुम सभी देवताओंके पहले पूजे जाओगे और सदा दु:खरहित हैं। पहले इनकी पूजा करके बादमें मनुष्य हमलोगोंकी पूजा करें, यदि हमलोगोंकी पूजा की गयी और इनकी पूजा रहोगे। चूँकि इस समय तुम्हारे मुखमण्डलपर सिन्दूर दिखायी देता है, इसलिये लोगोंके द्वारा तुम सदा सिन्दूरसे नहीं की गयी और हे देवताओ! यदि कोई इनकी पूजा पूजित होओगे। जो मनुष्य पुष्प, चन्दन, सुगन्धित द्रव्य, किये बिना अन्य देवताओंकी पूजा करेगा तो उसे पूजाका उत्तम नैवेद्य, विधिपूर्वक आरती, ताम्बूल, दान, परिक्रमा फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २०—२४॥ तथा नमस्कारविधानसे तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सम्पूर्ण ब्रह्माजी बोले-ऐसा कहकर शिवजीने अनेक प्रकारकी वस्तुओंसे गणेशकी पूजा की, उसके बाद विष्णुके सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें सन्देह नहीं। इतना ही नहीं तुम्हारे पूजनसे समस्त विघ्न भी नि:सन्देह विनष्ट हो द्वारा भी वे पूजित हुए। तदनन्तर मैंने एवं पार्वतीने उनकी पूजा की और देवगणोंने भी बड़े आदरके साथ उनका जायँगे॥ ८—१२॥ ब्रह्माजी बोले—ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवीने पूजन किया। उसी स्थानपर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवने एक नाना प्रकारके उत्कृष्ट पदार्थींसे पुन: अपने उस पुत्रका पूजन साथ मिलकर पार्वतीकी प्रसन्नताहेतु उन गणेशको

सर्वाध्यक्ष शब्दसे सम्बोधित किया॥ २५—२७॥ करना चाहिये। एक वर्षमें जब भाद्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथि पुन: आये, तबतक वर्षपर्यन्त तुम्हारे व्रतको मेरी आज्ञासे करना चाहिये। जो लोग इस संसारमें अनेक

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

इसके बाद शिवने प्रसन्न मनसे उन गणेशको

लोकमें सदा सुख देनेवाले अनेक वर दिये॥ २८॥ शिवजी बोले-हे पार्वतीपुत्र! मैं तुम्हारे ऊपर

प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह नहीं है, मेरे सन्तुष्ट रहनेपर जगत् सन्तुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता॥ २९॥ तुम बालकरूपसे हो और शक्तिके महापराक्रमी

एवं परम तेजस्वी पुत्र हो। इसलिये सर्वदा सुखी रहो॥ ३०॥

हे बालक! विघ्नोंके नष्ट करनेमें तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आजसे तुम मेरे सम्पूर्ण गणोंके अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होओगे। इस प्रकार कहकर शंकरने

गणेशको उनकी अनेक पूजाविधि बतलाकर उसी क्षण

उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किये॥ ३१-३२॥ उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओंने प्रसन्न होकर

[अनेक प्रकारके] गीत, वाद्य तथा नृत्य किये॥ ३३॥ इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकरने प्रसन्न होकर उन गणेशको पुनः वर प्रदान किया॥ ३४॥ हे गणेश्वर! तुम भाद्रपदमासमें कृष्णपक्षकी चतुर्थीको

प्रहरमें गिरिजाके चित्तसे तुम्हारा रूप आविर्भृत हुआ है,

लिये मनुष्यको प्रसन्नतापूर्वक इस सुन्दर व्रतका अनुष्ठान

शुभ चन्द्रोदयकालमें उत्पन्न हुए हो और रात्रिके प्रथम इसलिये उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा॥ ३५-३६॥ उसी दिनसे आरम्भकर उसी तिथिको सभी सिद्धियोंके होकर नाना प्रकारके दिव्य गन्ध, चन्दन तथा पुष्पोंसे उनकी पूजा करे॥ ४२-४३॥ गणेशजीकी पूजाके लिये जो दूर्वा हो, वह एक वित्ते (बारह अंगुल लम्बी)-की हो और तीन गाँउसे युक्त तथा मूलरहित होनी चाहिये। इस प्रकारकी एक सौ एक दूर्वाओं अथवा इक्कीस दूर्वाओंके द्वारा स्थापित

प्रतिमाका पूजन करे। धूप, दीप तथा नाना प्रकारके

नैवेद्य, ताम्बूल, अर्घ्य आदि उत्तम द्रव्योंसे और प्रणाम

मूर्तिका निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठाकर मनुष्य सावधान

प्रकारके अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थीके दिन

है, उस दिन प्रात:काल स्नानकर व्रतके लिये ब्राह्मणोंसे निवेदन करे। दूर्वासे पूजन करे तथा उपवास करे, रात्रिका प्रथम प्रहर उपस्थित होनेपर स्नान करके मनुष्यको

मार्गशीर्षके महीनेमें रमा नामक जो चतुर्थी होती

धातुसे, मूँगेसे, श्वेत अर्कसे अथवा मिट्टीसे गणेशकी

विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करें॥ ३७—३९॥

[गणेशका] पूजन करना चाहिये॥४०-४१॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

तथा स्तुतिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करे। इस प्रकार तुम्हारा पूजनकर बालचन्द्रमाकी पूजा करे॥ ४४—४६॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंकी पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक मधुर पदार्थोंका भोजन कराना चाहिये, इसके बाद स्वयं भी लवणरहित मधुर भोजन करना चाहिये॥४७॥ तत्पश्चात् अपना सारा नियम विसर्जित करे और

गणेशजीका स्मरण करे। इस प्रकारका अनुष्ठान करनेसे

यह शुभ व्रत सम्पूर्ण होता है॥ ४८॥

इस प्रकार व्रत करते हुए एक वर्ष बीत जाय, तब उस व्रतकी सम्पूर्णताके लिये उद्यापन करना चाहिये। मेरी आज्ञासे उसमें बारह ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा एक कलशकी स्थापना करके तुम्हारी मूर्तिकी पूजा करे॥ ४९-५०॥

वेदीपर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्योंको धनकी कृपणतासे रहित होकर वेदविधिसे होम करना चाहिये॥ ५१॥ इसके बाद मूर्तिके आगे दो स्त्रियों एवं दो

वटुकोंकी विधिपूर्वक पूजाकर आदरसे उन्हें भोजन

हे गणेश्वर! जो श्रद्धाके साथ नित्य अपनी शक्तिके अनुसार सभी कामनाओंका फल प्राप्त करनेके लिये सिन्दुर, चन्दन, तण्डुल, केतकीके फूल तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे तुझ गणेशकी पूजा करेगा और इस प्रकार जो भी लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे, उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नोंका नाश हो जायगा॥ ५६-५८॥ सभी वर्णों, विशेषकर स्त्रीजनोंको गणेशजीका पूजन अवश्य करना चाहिये। अपने अभ्युदयकी कामना करनेवाले राजाओंको विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये॥ ५९॥ [हे गणेश!] मनुष्य जो-जो कामनाएँ करता है, तुम्हारी पूजासे उसे निश्चित रूपसे प्राप्त करता है, इसलिये कामना करनेवाले उस मनुष्यको सदैव तुम्हारा पुजन करना चाहिये॥६०॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! जब महात्मा शिवजीने

गणेशजीसे इस प्रकार कहा, तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिवप्रिय गणोंने 'तथास्त्' कहकर विधिपूर्वक गणपतिका पूजन किया॥६१-६२॥ उसके बाद सभी गणोंने भी गणेशको प्रणाम किया और आदरपूर्वक अनेक प्रकारकी वस्तुओंसे विशेषरूपसे

उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर! उस समय भगवती गिरिजाको जो हर्ष उत्पन्न हुआ, उस अवर्णनीय हर्षको मैं अपने चारों मुखोंसे भी कैसे कहूँ ॥ ६३-६४॥ देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं, अप्सराएँ नाचने लगीं, बड़े-बड़े गन्धर्व गान करने लगे और [आकाश-

वे स्वात्माराम हैं, फिर भी भक्तोंके कार्यके लिये सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकरकी भक्तिपूर्वक सेवाकर तथा शिवसे आज्ञा लेकर अपने स्थानको आ गये। हे नारद! हे भगवन्! हे मुनीश्वर! आप भी शिवा-शिवके यशका गान करके

जब भगवती पार्वतीका क्रोध शान्त हो गया, तब

शिवजी भी पूर्ववत् पार्वतीके समीप आकर लोकहितकी

कामनासे नाना प्रकारके सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि

उनसे पूछकर अपने भवनको चले आये। हे नारद! आपके

द्वारा पूछे जानेपर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेशजीके यशसे

मिश्रित भगवान् शिव तथा भगवती शिवाके यशका

आदरपूर्वक पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया॥७०—७४॥

हुए चले गये॥ ६८-६९॥

जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यानको सुनता है, वह सभी मंगलोंसे युक्त होकर मंगलोंका आलय हो जाता है, पुत्रहीनको पुत्र, निर्धनको धन, स्त्रीकी इच्छावालेको स्त्री एवं प्रजा चाहनेवालेको प्रजाकी प्राप्ति होती है, रोगीको आरोग्य, भाग्यहीनको सौभाग्य, नष्ट पुत्रवालेको पुत्र, नष्ट धनवालोंको धन एवं जिस स्त्रीका पित विदेश गया हो, उसको पितकी प्राप्ति होती है और

शोकयुक्त पुरुष शोकसे रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेशसे सम्बन्धित यह आख्यान जिसके घरमें नित्य रहता है, वह सर्वदा मंगलसे युक्त होता है; इसमें संशय नहीं है। यात्राकालमें तथा पवित्र पर्वपर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है, वह गणेशकी कृपासे सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है॥ ७५ — ७९॥ मण्डलसे] पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपतिकी |

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशको गणाधिपकी

उन्नीसवाँ अध्याय स्वामिकार्तिकेय और गणेशकी बाल-लीला, विवाहके विषयमें दोनोंका परस्पर विवाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, बुद्धिमान् गणेशजीका पृथ्वीरूप माता-पिताकी परिक्रमा और प्रसन्न शिवा-शिवद्वारा गणेशके प्रथम

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

विवाहकी स्वीकृति महान् आश्चर्यमें पड़ गये। अब क्या करना चाहिये और

नारदजी बोले—हे तात! मैंने गणेशजीके श्रेष्ठ जन्मके आख्यानको सुन लिया तथा अत्यन्त पराक्रमसे युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात! हे सुरेश्वर! उसके बाद क्या हुआ? उसे भलीभाँति कहिये। यह आख्यान शिवा और शिवके यशसे परिपूर्ण तथा महान्

आनन्द देनेवाला है॥१-२॥ ब्रह्माजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! करुणाई चित्तवाले हे विप्रेन्द्र! शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रोंकी माता-पिताके दुलारसे उनका सुख दिन-रात बढ़ने

आपने ठीक ही पूछा। हे ऋषिसत्तम! अब मैं [आगेकी कथा] कह रहा हूँ, उसे ध्यानसे सुनिये॥३॥ उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने लगे॥४॥ लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नतासे आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर! वे दोनों पुत्र महान् भक्तिसे युक्त होकर माता-पिताकी सेवा करते थे। षण्मुख कार्तिकेय तथा गणेशके प्रति माता-पिताका अधिक स्नेह शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान सदा बढ़ने लगा॥५-७॥ हे देवर्षे! एक समय शिवा एवं शिव—वे दोनों प्रेमयुक्त होकर एकान्तमें बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे॥८॥ शिवा-शिव बोले-अब हमारे ये पुत्र विवाहके योग्य हो गये हैं। अतः इन दोनोंका शुभ विवाह कैसे किया जाय? जिस प्रकार षण्मुख प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए वे दोनों लीलाका आनन्द लेने लगे॥ ९-१०॥ हे मुने! अपने माता-पिताका यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छासे विवाहके लिये लालायित हो उठे। 'मैं [पहले] विवाह करूँगा'—इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपसमें विवाद करने लगे॥ ११-१२॥

जगत्के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके

वचनको सुनकर लोकाचारकी रीतिका आश्रय लेकर

सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रो! उसे प्रीतिसे सुनो, हमलोग यथार्थ रूपसे कह रहे हैं॥ १६॥ तुम दोनों ही पुत्र समानभावसे हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हमलोगोंने तुमदोनों पुत्रोंके लिये एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनोंमें जो कोई भी सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमाकर पहले चला आयेगा, उसीका शुभ लक्षणसम्पन्न विवाह पहले किया जायगा॥ १७-१८॥ ब्रह्माजी बोले—उन दोनोंका वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये बडी शीघ्रतासे घरसे चल पड़े। किंतु बुद्धिमान् गणेशजी अपनी सद्बुद्धिसे चित्तमें बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिये और कहाँ जाना चाहिये, मैं तो लाँघ भी नहीं सकता हूँ, कोसभर चलनेके बाद मैं पुन: चल नहीं सकता, फिर इस पृथ्वीकी परिक्रमा करके मैं कौन-सा सुख प्राप्त कर सकूँगा? ऐसा विचारकर गणेशजीने जो किया, उसे आप सुनिये। विधिपूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता-पितासे कहने लगे—॥१९—२३॥ गणेशजी बोले—हे तात! आप दोनोंकी पूजाके लिये मेरे द्वारा स्थापित इस आसनपर आप लोग बैठ जाइये और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये॥ २४॥ ब्रह्माजी बोले—उनकी बात सुनकर पार्वती और

परमेश्वर पूजा ग्रहण करनेके लिये आसनपर बैठ गये॥ २५॥

उनकी परिक्रमा की, इस प्रकार सात परिक्रमा की तथा

गणेशजीने उन दोनोंका पूजन किया और बारंबार

किस प्रकार इनके विवाहकी विधि सम्पन्न की जाय-

ऐसा निश्चय करके उन दोनोंने एक अद्भुत युक्ति रची।

किसी समय बैठकर माता-पिताने अपने दोनों पुत्रोंको

शिवा-शिव बोले-हमने तुम दोनोंके लिये एक

बुलाकर कहा-॥१३-१५॥

लौकिक रीतिका आश्रय लेते हुए कहा—॥३४॥ सात बार प्रणाम किया॥ २६॥ माता-पिता बोले—हे पुत्र! तुमने अति विशाल, सात द्वीपवाली, समुद्रपर्यन्त फैली हुई तथा घोर जंगलोंसे

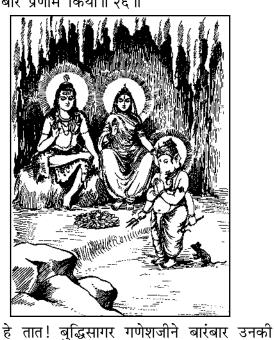

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० १९ ] \* स्वामिकार्तिकेय और गणेशकी बाल-लीला \*

स्तुतिकर हाथ जोड़कर प्रेमविह्नल अपने माता-पितासे कहा—॥ २७॥

गणेशजी बोले—हे माता एवं हे पिता! आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिये, अब शीघ्र ही मेरा सुन्दर विवाह

कर दीजिये॥ २८॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार महात्मा गणेशजीका यह वचन सुनकर माता-पिताने महाबुद्धिनिधि गणेशजीसे

कहा—॥ २९॥ शिवा-शिव बोले-तुम भी वनसहित पृथ्वीकी ठीक-ठीक परिक्रमा करो, कुमार गया हुआ है, वहाँ तुम

भी जाओ और पहले चले आओ॥३०॥ ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार माता-पिताके इस वचनको सुनकर गणेशजी संयत तथा कुपित होकर

कहने लगे—॥३१॥ गणेशजी बोले—हे माता एवं हे पिता! आप दोनों धर्मरूप और अत्यन्त विद्वान् माने गये हैं, अतः हे श्रेष्ठ

[माता-पिता]! मेरी धर्मसम्मत बातको ठीक-ठीक सुनिये। मैंने तो सात बार पृथ्वीकी परिक्रमा की है, तब हे माता-पिता! आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं?॥३२-३३॥

ब्रह्माजी बोले—उसके बाद गणेशजीका वचन

परिव्याप्त पृथ्वीकी परिक्रमा कब की ?॥ ३५॥ ब्रह्माजी बोले—हे मुने! शिवा-शिवके इस वचनको सुनकर महाबुद्धिके निधान पुत्र गणेशजी यह वचन

और शिवका पूजन करके अपनी बुद्धिसे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीकी परिक्रमा कर ली। इस प्रकारका वचन वेदों, शास्त्रों तथा

कहने लगे—॥३६॥ गणेशजी बोले—मैंने आप दोनों माता-पिता शिवा

धर्मशास्त्रोंमें विद्यमान है, क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है ?॥ ३७-३८॥ माता-पिताका पूजनकर जो उनकी परिक्रमा कर

लेता है, उसे पृथ्वीकी परिक्रमा करनेसे होनेवाला फल निश्चित रूपसे प्राप्त हो जाता है॥ ३९॥ जो माता-पिताको घरमें छोडकर तीर्थस्थानमें जाता

है, उसके लिये वह वैसा ही पाप कहा गया है, जो उन दोनोंके वध करनेसे लगता है॥४०॥

माता-पिताका चरणकमल ही पुत्रके लिये महान् तीर्थ है, अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होता है॥ ४१॥ यह तीर्थ सन्निकट रहनेवाला, [सभी प्रकारसे] सुलभ और धर्मोंका साधन है। पुत्रके लिये माता-पिता

तथा स्त्रीके लिये पति ही घरमें सर्वोत्तम तीर्थ है॥ ४२॥ वेद और धर्मशास्त्र निरन्तर ऐसा कहते हैं, आपलोगोंको भी यही करना चाहिये, अन्यथा ये असत्य हो जायँगे। ऐसी स्थितिमें आपका स्वरूप ही असत्य हो

जायगा और तब वेद भी असत्य हो जायँगे, इसमें संशय

नहीं है। अत: अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रतासे कीजिये, अथवा वेदों और शास्त्रोंको मिथ्या कहिये॥ ४३—४५॥ हे धर्मस्वरूप माता-पिता! इन दोनोंमें जो श्रेष्ठतम हो,

उसीको ठीक-ठीक विचारकर प्रयत्नपूर्वक कीजिये॥ ४६॥

ब्रह्माजी बोले—तब ऐसा कहकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धिवाले पार्वतीपुत्र गणेशजी मौन हो गये॥ ४७॥ इसके बाद विश्वके स्वामी दम्पती पार्वती-परमेश्वर

उनका यह वचन सुनकर अत्यन्त आश्चर्यचिकत हो सुनकर महालीला करनेवाले उन दोनों शिवा-शिवने गये। तदनन्तर उन शिवा-शिवने बुद्धिविचक्षण तथा

शिवा-शिव बोले—हे पुत्र! तुझ महात्मामें लिये जो धर्मपालन बताया गया है, तुमने वह सब निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है, तुमने जो बात कही है, वह धर्मपालन किया है। तुमने जो सम्यक् कार्य किया, उसे सत्य ही है, इसमें सन्देह नहीं है। संकट उपस्थित होनेपर कोई नहीं कर सकता। हम दोनोंने तुम्हारी बात मान ली,

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

उसी प्रकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है, उसीके पास बल है। बुद्धिहीनको बल कहाँसे प्राप्त होगा, विचार करने लगे॥५५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशविवाहोपक्रम नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १९॥

यथार्थ बात कहनेवाले पुत्रकी प्रशंसा करते हुए यथार्थ

भी जिसकी बुद्धिमें विशेषता बनी रहती है, उसका दु:ख

बोलनेवाले उनसे प्रेमपूर्वक कहा—॥४८-४९॥

# बीसवाँ अध्याय

# प्रजापित विश्वरूपकी सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओंके साथ गणेशजीका विवाह तथा

#### उनसे 'क्षेम' तथा 'लाभ' नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेयका पृथ्वीकी परिक्रमाकर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंचपर्वतपर चले जाना, कुमारखण्डके श्रवणकी महिमा

#### सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाहमें आये। जैसा ब्रह्माजी बोले—इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति

### उन विश्वरूप प्रजापतिकी सिद्धि-बुद्धि नामक दो कन्याएँ थीं, जो सर्वांगसुन्दरी एवं दिव्य रूपवाली थीं॥२॥ गिरिजा एवं महेश्वरने आनन्दपूर्वक उन दोनोंके

शिवा-शिवके इस निश्चयको जानकर प्रसन्नचित्त हुए॥१॥



सकता है। कुछ समय बीतनेके बाद महात्मा गणेशजीको उन दोनों भार्याओंसे दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए॥६-७॥ गणेशजीकी सिद्धि नामक पत्नीसे 'क्षेम' नामक पुत्र हुआ तथा बुद्धिसे 'लाभ' नामक परम सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेशजी अचिन्त्य सुखका उपभोग करने लगे, इसके बाद शिवजीके दूसरे पुत्र [कार्तिकेय] पृथ्वीकी परिक्रमाकर वहाँ आ गये॥८-९॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

[बुद्धिके बलसे] किसी खरगोशने मदोन्मत्त सिंहको

कुएँमें गिरा दिया था। वेद-शास्त्रों तथा पुराणोंमें बालकके

अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता है॥५०—५४॥

गणेशको आश्वस्तकर उनका विवाह करनेके लिये उत्तम

पार्वती एवं शंकरका मनोरथ था, वैसे ही विश्वकर्माने

[बड़ी प्रसन्नताके साथ] गणेशका विवाह किया। देवता

दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ, उस सुखका वर्णन नहीं किया जा

हे मुने! उस समय गणेशको भी उन दोनोंसे अति

तुम्हारे माता-पिता शिवा-शिवने जो कार्य किया

तथा ऋषिगण अत्यन्त प्रसन्न हुए॥३-५॥

ब्रह्माजी बोले—ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धिसागर

उसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुँच गये और उन्होंने कहा-[हे कार्तिकेय!] मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं, न छलसे अथवा न मत्सरसे कह रहा हूँ ॥ १० ॥

है, उसे इस लोकमें कोई नहीं कर सकता। यह मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ। उन लोगोंने पृथ्वीकी परिक्रमाका साथ गणेशजीका महोत्सवपूर्वक विवाह सम्पन्न कराया।

बहाना बनाकर तुम्हें घरके बाहर निकालकर गणेशजीका बोले-॥ २४॥ उत्तम तथा अत्यन्त शोभन विवाह कर दिया॥ ११-१२॥ हे तात! मैं अब यहाँ क्षणमात्र भी नहीं रह सकता; इस समय गणेशजीका विवाह हो गया है, उन्हें क्योंकि आपने मुझपर प्रीति न कर ऐसा कपट किया विश्वरूप प्रजापतिकी अत्यन्त मनोहर रत्नरूपा दो कन्याएँ स्त्रीके रूपमें प्राप्त हुई हैं। शुभ अंगोंवाली उन दोनों पित्नयोंसे उन्होंने दो पुत्र भी उत्पन्न किये हैं, सिद्धिसे क्षेम तथा बुद्धिसे लाभ नामक सर्वसुखप्रद पुत्र प्राप्त किये

रुद्रसंहिता-कुमारखं०-अ० २० ] \* सिद्धि तथा बुद्धिके साथ गणेशजीका विवाह \*

हैं॥ १३-१४॥ इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियोंसे दो पुत्र प्राप्तकर माता-पिताके मतमें रहकर निरन्तर सुखोपभोग कर रहे हैं। छलपूर्वक दी गयी माता-पिताकी आज्ञासे तुमने समुद्र-वनसहित पृथ्वीकी परिक्रमा कर डाली। हे तात! उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ॥१५-१६॥ हे तात! तुम्हारे माता-पिताने जो छल किया है, उसपर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरा क्या नहीं कर सकता॥१७॥ तुम्हारे उन पिता-माताने यह अनुचित कार्य किया है, तुम इसपर विचार करो, मेरे विचारसे तो यह मत

ठीक नहीं है॥ १८॥ यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है॥ १९॥ हे तात! जिस किसीने भी इस प्रकारका अनर्थकारी कार्य किया हो, उसका मुख शान्तिकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् पुरुषको नहीं देखना चाहिये॥ २०॥

यह नीति श्रुतियों, स्मृतियों तथा शास्त्रोंमें सर्वत्र कही गयी है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो, वैसा करो॥ २१॥

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! महेश्वरके मनकी गति जाननेवाले आपने उन कुमारसे इस प्रकारका वचन

कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कन्द भी माता-पिताको प्रणामकर क्रोधाग्निसे जलते हुए शिवा-शिवके मना करनेपर भी क्रौंच पर्वतपर चले गये॥ २२-२३॥

जानेपर 'नहीं'—ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और

[माता-पिताने कहा—] हे कार्तिकेय! मना करनेपर भी इस समय तुम क्यों जा रहे हो ? किंतु इस प्रकार रोके

है-इस प्रकार कहकर हे मुने! दर्शनमात्रसे ही सबका पाप हरनेवाले कुमार कार्तिकेय वहाँ चले गये और तभीसे वे आज भी वहींपर हैं॥ २५-२६॥

हे देवर्षे! उसी दिनसे लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गये। उनका यह नाम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है, यह शुभदायक, सब पापोंको नष्ट करनेवाला, पृण्यस्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करनेवाला है॥ २७-२८॥

कार्तिक पूर्णिमाके दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा सभी तीर्थ कुमारके दर्शनके निमित्त जाते हैं॥ २९॥ कृत्तिकानक्षत्रयुक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथिमें जो कुमारका दर्शन करता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं

और उसे मनोवांछित फलकी प्राप्ति होती है॥३०॥ स्कन्दका वियोग होनेपर पार्वतीजी भी दु:खित हुईं

और उन्होंने दीन होकर शिवजीसे कहा—हे प्रभो! आप

मेरे साथ वहाँ चलिये॥ ३१॥

तब उनको सुखी करनेके लिये शंकरजी स्वयं अपने अंशसे [क्रौंच] पर्वतपर गये, वहाँ मल्लिकार्जुन

नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है॥ ३२॥ अपने भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले तथा

सज्जनोंको शरण देनेवाले शिवजी पार्वतीके साथ आज

भी वहाँ दिखायी पडते हैं॥३३॥ कामनाओंको प्राप्त कर लेता है॥३९॥ तब पार्वतीसहित उन शिवको आया हुआ जानकर जो इस कथाको पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता वे कुमार विरक्त होकर वहाँसे अन्यत्र जानेको उद्यत हो गये॥ ३४॥ है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥४०॥ ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

तब देवताओं तथा मुनियोंके बहुत प्रार्थना करनेपर भी वे कार्तिकेय उस स्थानसे तीन योजन दूर हटकर

निवास करने लगे॥ ३५॥ हे नारद! पुत्रके स्नेहसे आतुर वे दोनों शिवा-

शिव कुमारके दर्शनके लिये पर्व-पर्वपर वहाँ जाते रहते हैं॥ ३६॥ अमावास्याके दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं एवं

पूर्णमासीके दिन पार्वती निश्चित रूपसे उनके स्थानपर जाती हैं॥ ३७॥

हे मुनीश्वर! आपने कार्तिकेय तथा गणेश्वरका

जो-जो वृत्तान्त पूछा, मैंने वह श्रेष्ठ वृत्तान्त आपसे

वर्णित किया॥ ३८॥

इस कथाको सुनकर बुद्धिमान् मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है और अपनी सम्पूर्ण अभिलिषत शुभ | इस आख्यानका सर्वदा श्रवण करना चाहिये॥ ४५॥

नामक बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥

॥ द्वितीय रुद्रसंहिताका चतुर्थ कुमारखण्ड पूर्ण हुआ॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके चतुर्थ कुमारखण्डमें गणेशविवाहवर्णन

वाला, आयुमें वृद्धि करनेवाला, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला,

है। वैश्य धनसे सम्पन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता

भयसे मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य भूत-प्रेत आदि

रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति

अतुलनीय तथा पुत्र-पौत्रादि प्रदान करनेवाला, मोक्षदायक-

[ श्रीशिवमहापुराण-

शिवविषयक ज्ञानको देनेवाला, शिवाशिवका प्रीतिकारक तथा शिवकी भक्तिको बढ़ानेवाला है॥ ४३-४४॥

भक्तोंको तथा निष्काम मुमुक्षुओंको शिवजीके

अद्वैतज्ञान देनेवाले, कल्याणकारक तथा सदा शिवमय

यह आख्यान पापरहित, यश तथा सुखको बढ़ाने-

बाधाओंसे पीड़ित नहीं होता है॥४२॥

प्राप्त कर लेता है॥४१॥

# श्रीशिवमहापुराण

# द्वितीय रुद्रसंहिता [ पंचम—युद्धखण्ड ]

#### पहला अध्याय

तारकासुरके पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्षकी तपस्यासे प्रसन्न ब्रह्माद्वारा उन्हें वरकी प्राप्ति, तीनों पुरोंकी शोभाका वर्णन

नारदजी बोले—[हे ब्रह्मन्!] हमने गणेश तथा स्कन्दकी सत्कथासे समन्वित गृहस्थ शिवजीके आनन्दप्रद उत्तम चरित्रका श्रवण किया। विहार करते हुए शिवजीने जिस प्रकार दुष्टोंका वध किया, अब आप उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्रका अत्यन्त प्रेमपूर्वक वर्णन कीजिये॥ १-२॥

साथ दैत्योंके तीनों पुरोंको किस प्रकार जलाया?॥३॥ आप मायासे निरन्तर विहार करनेवाले भगवान्

पराक्रमशाली भगवान् शंकरने एक ही बाणसे एक

शंकरके इस सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन कीजिये, जो देवताओं तथा ऋषियोंको सुख देनेवाला है॥४॥

ब्रह्माजी बोले—हे ऋषिश्रेष्ठ! पूर्वकालमें व्यासजीने महर्षि सनत्कुमारसे यही बात पूछी थी, तब सनत्कुमारजीने

उनसे जैसा कहा था, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ सनत्कुमार बोले—हे महाविद्वान् व्यासजी! आप शंकरके उस चरित्रको सुनिये, जिस प्रकार विश्वका

संहार करनेवाले उन शिवने एक ही बाणसे त्रिपुरको

भस्म किया था। हे मुनीश्वर! शिवजीके पुत्र कार्तिकेयके द्वारा तारकासुरका वध कर दिये जानेपर उसके तीनों पुत्र दैत्य घोर तप करने लगे॥ ६-७॥

उनमें तारकाक्ष ज्येष्ठ, विद्युन्माली मध्यम तथा कमलाक्ष कनिष्ठ था। वे सभी समान पराक्रमवाले.

जितेन्द्रिय, महाबलवान्, कार्यमें तत्पर, संयमी, सत्यवादी,

दृढ़िचत्त, महावीर एवं देवताओंके द्रोही थे॥८-९॥ तीनों दैत्य सम्पूर्ण मनोहर भोगोंको त्यागकर मेरुकी गुफामें जाकर अत्यन्त अद्भुत तप करने लगे॥१०॥

तारकासुरके वे तीनों पुत्र वसन्त-ऋतुमें उत्सवसहित गीत-वाद्यकी ध्वनि तथा समस्त कामनाएँ त्यागकर तप

करने लगे॥११॥

ग्रीष्म-ऋतुमें सूर्यके तेजको जीतकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तथा उसके मध्यमें स्थित होकर वे

सिद्धिके लिये आदरपूर्वक हव्यकी आहुति देने लगे॥ १२॥ उस समय वे महान् गर्मीसे सन्तप्त होकर मुर्च्छित

हो जाते थे और वर्षाकालमें निर्भीक होकर सिरपर

वृष्टिको सह लेते थे। शरत्कालमें उत्पन्न हुए मनोहर, स्निग्ध, स्थिर, उत्तम फल-मूलादि पदार्थोंका तथा उत्तम

प्रकारके पेय-पदार्थोंका भूखोंके लिये दानकर स्वयं भूखे रह जाते थे, वे संयमपूर्वक भूख-प्यासको जीतकर

पत्थरके समान हो गये थे॥१३—१५॥ वे महात्मा हेमन्त-ऋतुमें पहाड़ोंका आश्रय लेकर

बड़ी धीरताके साथ स्थित हो, निराधार हो चारों

दिशाओंमें निवास करने लगे। तुषारसे आच्छादित शरीरवाले वे सब निरन्तर जलसे भीगे हुए रेशमी वस्त्र धारणकर

शिशिर-ऋतुमें जलके बीचमें खड़े होकर विषादरहित होकर क्रमश: अपने तपको बढ़ाने लगे। इस प्रकार

ब्रह्माजीको उद्देश्य करके उस [तारकासुर]-के वे तीनों श्रेष्ठ पुत्र तप कर रहे थे॥१६—१८॥

वे श्रेष्ठ दानव परम नियममें स्थित रहकर कठोर तप करके तपस्याके द्वारा अपने शरीरको सुखाने लगे॥ १९॥

सौ वर्षतक एक पैरके सहारे पृथ्वीपर खड़े होकर सनत्कुमार बोले—उनकी यह बात सुनकर उन उन अति बलवान् दैत्योंने तप किया। वे दारुण तथा सबने हाथ जोडकर पितामहको प्रणाम करके फिर धीरे-

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

रात तप करने लगे॥ २२–२३॥

महान् गुरु तथा महायशस्वी ब्रह्माजी उनके तपसे सन्तुष्ट हो गये और उन्हें वर देनेके लिये प्रकट हुए॥ २४-२५॥

उस समय सभी प्राणियोंके पितामह ब्रह्माजी मुनियों,

दुरात्मा दैत्य हजार वर्षपर्यन्त वायुका भक्षणकर महान्

वे एक हजार वर्षतक पृथ्वीपर सिरके बल खडे

कष्टसे युक्त हो तप करते रहे॥ २०-२१॥

रहे और सौ वर्षतक दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार दुराग्रहमें तत्पर होकर उन्होंने बहुत

क्लेश प्राप्त किया, वे दैत्य आलस्यको छोडकर दिन-हे महामुने! इस प्रकार धर्मपूर्वक तप करते हुए तथा ब्रह्माजीमें मन लगाये हुए उन तारकपुत्रोंका बहुत समय बीत गया, ऐसा मेरा विचार है। उसके बाद सुरासुरके

देवगणों तथा असुरोंके साथ वहाँ जाकर सान्त्वना देते हुए उन सभीसे यह वचन कहने लगे—॥ २६॥ ब्रह्माजी बोले—हे महादैत्यो! मैं तुमलोगोंके

तपसे प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुमलोगोंको सब कुछ दूँगा, जो तुमलोगोंका अभीष्ट वर हो, उसे कहो॥ २७॥ हे देवशत्रुओ! मैं सबकी तपस्याका फलदाता और

शंकर तथा श्रीहरिके अतिरिक्त इस जगत्में कोई भी प्राणी अजर-अमर नहीं हो सकता; क्योंकि वे दोनों धर्म,

धीरे अपने मनकी बात कही॥ २९॥

अवध्यत्व प्रदान कीजिये॥ ३०॥

दैत्य बोले—हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं और

हे जगन्नाथ! आप हमें स्थिर कर दें और हमें जरा,

हमें वर देना चाहते हैं, तो हमें सब प्राणियोंमें सभीसे

रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी प्राप्त न हों। हम सभी

अजर-अमर हो जायँ—ऐसा हमारा विचार है। हमलोग

तीनों लोकोंमें अन्य सभी प्राणियोंको मार सकें। पर्याप्त

लक्ष्मीसे, उत्तम पुरोंसे, अन्य विपुल भोगोंसे, स्थानोंसे

अथवा ऐश्वर्यसे हमें क्या प्रयोजन! हे ब्रह्मन्! यदि पाँच ही दिनोंमें प्राणी मृत्युके द्वारा ग्रसित हो जाता है-यह

निश्चित ही है, तब तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता

सुनकर ब्रह्माने गिरिपर शयन करनेवाले अपने स्वामी

भगवान् शंकरका स्मरण करके कहा- ॥ ३५॥

सनत्कुमार बोले — उन तपस्वी दैत्योंकी यह बात

है, इसमें संशय नहीं है॥ ३१—३४॥

ब्रह्माजी बोले—हे असुरो! पूर्ण अमरत्व किसीको नहीं मिल सकता, इसलिये इस वरका आग्रह मत करो और अन्य वर माँग लो, जो तुमलोगोंको अच्छा लगे॥ ३६॥ हे असुरो! इस भूतलपर जहाँ भी जो कोई भी प्राणी जनमा है, वह अवश्य मरेगा, कालके भी काल भगवान्

अधर्मसे परे हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त हैं॥ ३७-३८॥

यदि जगत्को पीड़ा पहुँचानेके लिये तप किया

[ श्रीशिवमहापुराण-

जाय, तो उसका फल नष्ट समझना चाहिये। अत: उत्तम उद्देश्यके लिये किया गया तप सफल होता है॥ ३९॥ हे अनघ! तुमलोग स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार करके जिस मृत्युका अतिक्रमण दुर्लभ एवं दु:साध्य है

मृत्युके अतिरिक्त अन्य वर माँगो। तुमलोग सत्त्वगुणका आश्रय लेकर अपने मरणका हेतुभूत कोई वर माँगो तथा

और देवता तथा असुर भी ऐसा नहीं कर सके, ऐसी

सर्वदा सबका रचयिता हूँ, अतः बताओ कि तुमलोगोंने उस हेतुसे अपनी-अपनी रक्षाका उपाय अलग-अलग अत्यन्त कठिन तप किस उद्देश्यसे किया है ?॥ २८॥ रूपसे करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो॥४०-४१॥

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १ ]  * तारकाक्ष, विद्युन्माली एवं कमलाक्षको वरकी प्राप्ति * |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                                            |                                                           |  |
| सनत्कुमार बोले—ब्रह्माका वचन सुनकर वे एक                                            | तुम सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगरोंका निर्माण कर          |  |
| मुहूर्ततक ध्यानमें स्थित रहे, इसके बाद विचारकर                                      | दो। उनके समक्ष मयको यह आज्ञा प्रदानकर ब्रह्माजी           |  |
| लोकपितामह ब्रह्मासे कहने लगे—॥४२॥                                                   | उन तारकपुत्रोंके देखते-देखते अपने धाम स्वर्गलोकको         |  |
| दैत्य बोले — हे भगवन्! हमलोग यद्यपि पराक्रमशील                                      | चले गये॥ ५५-५६॥                                           |  |
| हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है, जिसमें शत्रु                            | तदनन्तर धैर्यशाली मयने बड़े प्रयत्नके साथ                 |  |
| प्रवेश न कर सके और वहाँ हम सुखसे निवास कर सकें।                                     | तारकाक्षके लिये सोनेका, कमलाक्षके लिये चाँदीका तथा        |  |
| अत: आप ऐसे तीन नगरोंका निर्माण कराकर हमें प्रदान                                    | विद्युन्मालीके लिये लोहेका पुर बनाया और तीन प्रकारका      |  |
| कीजिये, जो परम अद्भुत, सभी सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण और                                | दुर्ग भी बनाया, उन्हें क्रमसे स्वर्गमें, आकाशमें तथा      |  |
| देवताओंके लिये सर्वथा अनतिक्रमणीय हों॥ ४३-४४॥                                       | भूलोकमें जानना चाहिये। उन असुरोंको तीनों पुर देकर         |  |
| हे लोकेश! हे जगद्गुरो! इस प्रकार हमलोग                                              | मयने स्वयं भी उनके हितकी इच्छासे उस पुरीमें प्रवेश        |  |
| आपकी कृपासे इन तीनों पुरोंमें स्थित होकर इस पृथ्वीपर                                | किया॥ ५७—५९॥                                              |  |
| विचरण करेंगे। तत्पश्चात् तारकाक्ष बोला—जो देवगणोंसे                                 | इस प्रकार तीनों पुरोंको प्राप्तकर महाबली तथा              |  |
| भी अभेद्य हो, इस प्रकारका मेरा सुवर्णमय पुर विश्वकर्मा                              | पराक्रमशाली वे तारकासुरके पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और     |  |
| बनायें। कमलाक्षने चाँदीके अति विशाल पुरकी तथा                                       | सभी प्रकारके सुखोंका भोग करने लगे॥६०॥                     |  |
| विद्युन्मालीने प्रसन्न होकर वज्रके समान लोहेके पुरकी                                | कल्पवृक्षोंसे व्याप्त, हाथी–घोड़ोंसे युक्त, नाना प्रकारकी |  |
| याचना को॥४५—४७॥                                                                     | अट्टालिकाओं तथा मणियोंसे परिपूर्ण वे नगर                  |  |
| हे ब्रह्मन्! जब मध्याह्नकालमें अभिजित् मुहूर्त हो,                                  | सूर्यमण्डलके समान देदीप्यमान, चारों ओर मुखवाले,           |  |
| चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर हो और आकाशमें नीले बादलोंपर                                | चन्द्रमाके समान तथा पद्मराग मणियोंसे जटित विमानोंसे       |  |
| स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमश: एकके ऊपर एक रहते                                     | शोभित थे॥ ६१–६२॥                                          |  |
| हुए लोगोंकी दृष्टिसे ओझल रहें। फिर जब पुष्कर और                                     | उन पुरोंमें कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे-               |  |
| आवर्त नामक कालमेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय एक                                       | ऊँचे मनोहर महल तथा गोपुर बने हुए थे। दिव्य                |  |
| हजार वर्षके उपरान्त हमलोग परस्पर मिलेंगे और ये                                      | देवांगनाओं, गन्धर्वों, सिद्धों तथा चारणोंसे वह पुर पूर्ण  |  |
| तीनों पुर भी उसी समय एक स्थानपर स्थित हो जायँगे,                                    | रूपसे भरा हुआ था। उनमें प्रत्येक घरमें शिवालय तथा         |  |
| इसमें सन्देह नहीं है। हमलोगोंद्वारा धर्मका अतिक्रमण                                 | अग्निहोत्रकुण्ड बने हुए थे। शास्त्रवेत्ता एवं शिवभक्त     |  |
| हो जानेपर कोई देवता, जिसमें सभी देवोंका निवास हो,                                   | ब्राह्मण उन पुरोंमें सदा निवास करते थे॥६३-६४॥             |  |
| वह सम्पूर्ण युद्धसामग्रीसे युक्त होकर असम्भव रथपर                                   | बावली, कुएँ, तालाब, छोटे सरोवर और स्वर्गीय                |  |
| बैठकर एक ही असम्भाव्य बाणसे हमारे नगरोंका भेदन                                      | गुणोंवाले उद्यान एवं वन्य वृक्षों, कमलयुक्त नदियों और     |  |
| करे। शिवजी तो किसीसे द्वेष नहीं करते। वे सदा                                        | बड़ी-बड़ी सरिताओंसे वे पुर शोभित हो रहे थे। सभी           |  |
| हमलोगोंके वन्द्य, पूज्य तथा अभिवादनके योग्य हैं, तो                                 | ऋतुओंमें फल-फूल देनेवाले अनेक प्रकारके वृक्षोंसे वे       |  |
| फिर वे हमलोगोंके पुरोंको कैसे जला सकते हैं, वैसा                                    | पुर मनोहर प्रतीत हो रहे थे॥६५-६६॥                         |  |
| कोई दूसरा पृथ्वीपर दुर्लभ है—उन दैत्योंने अपने मनमें                                | वे झुण्ड-के-झुण्ड मदमत्त हाथियों, सुन्दर-सुन्दर           |  |
| यही विचारकर ऐसा वर माँगा॥४८—५३॥                                                     | घोड़ों, विविध आकारवाले रथों एवं शिविकाओंसे                |  |
| <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यासजी!] उनका यह वचन                                    | अलंकृत थे। उनमें समयानुसार अलग–अलग क्रीडास्थल             |  |
| सुनकर सृष्टि करनेवाले लोकपितामह ब्रह्माने शिवजीका                                   | बने हुए थे और वेदाध्ययनकी विविध पाठशालाएँ भी              |  |
| स्मरण करते हुए उनसे कहा—ऐसा ही होगा॥५४॥                                             | पृथक्-पृथक् बनी हुई थीं॥६७-६८॥                            |  |
| उसके बाद उन्होंने मयको आज्ञा दी कि हे मय!                                           | पापीजन तो मन एवं वाणीके द्वारा उन नगरोंकी                 |  |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-४९० ओर देख भी नहीं सकते थे; शुभ आचरण करनेवाले पूजनके प्रभावसे विशुद्ध पराक्रमवाले, सूर्य-वायु-इन्द्रके पुण्यशाली महात्मा ही उन्हें देख सकते थे॥६९॥ सदृश देवगणोंका मर्दन करनेवाले तथा अत्यन्त शक्तिशाली वहाँका उत्तम स्थल सर्वत्र अधर्मसे रहित तथा वीर उन पुरोंमें निवास करते थे॥७२—७४॥ पतिसेवापरायण पतिव्रताओंके द्वारा पवित्र कर दिया गया वेदों, शास्त्रों और पुराणोंमें जिन-जिन धर्मींका वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म तथा शिवजीके प्रिय देवता वहाँ था। उनमें महाभाग्यवान् बलवान् दैत्य अपनी स्त्रियों, पुत्रों और श्रुति-स्मृतिके रहस्यको जाननेवाले तथा अपने चारों ओर व्याप्त थे। इस प्रकार वर प्राप्त किये हुए वे तारकपुत्र दैत्य शिवभक्त मयदानवका आश्रय लेकर वहाँ धर्ममें निरत ब्राह्मणोंके साथ निवास करते थे॥ ७०-७१॥ वे पुर चौड़ी छातीवाले, ऊँचे कंधोंवाले, साम एवं निवास करने लगे। उन नगरोंमें प्रवेश करके वे सदा विग्रहके ज्ञाता, समय-समयपर शान्ति तथा कोप करनेवाले, शिवभक्तिनिरत होकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको बाधित करके कुबडे तथा बौने, नीले कमलके समान काले-काले विशाल राज्यका उपभोग करने लगे॥ ७५—७७॥ घुँघराले बालवाले, मयके द्वारा रक्षित तथा शिक्षित किये हे मुने! इस प्रकार अपने इच्छानुसार सुखपूर्वक गये और युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले योद्धाओंसे परिपूर्ण उत्तम राज्य करते हुए उन पुण्यकर्मा राक्षसोंका वहाँ थे। बड़े-बड़े युद्धोंमें निरत रहनेवाले, ब्रह्मा तथा सदाशिवके | निवास करते हुए बहुत लम्बा काल व्यतीत हो गया॥ ७८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें त्रिपुरवधोपाख्यानमें त्रिपुरवर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ दूसरा अध्याय तारकपुत्रोंसे पीड़ित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और उनके परामर्शके अनुसार असुर-वधके लिये भगवान् शंकरकी स्तुति करना व्यासजी बोले-हे ब्रह्मपुत्र! हे महाप्राज्ञ! हे सनत्कुमार बोले—देवगणोंके इस प्रकार कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ! अब मुझे बताइये कि उसके बाद क्या सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी मयसे डरे हुए उन समस्त देवताओंसे हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए?॥१॥ हँसकर कहने लगे—॥७॥ ब्रह्माजी बोले—महाबुद्धिमान् व्यासजीका यह ब्रह्माजी बोले—हे देवताओ! आपलोग उन दैत्योंसे बिलकुल मत डरिये, मैं उनके वधका उपाय बता रहा हूँ; वचन सुनकर शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके शिवजी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्यको बढ़ाया है, अत: सनत्कुमारजीने कहा—॥२॥ सनत्कुमार बोले-तब उनके तेजसे दग्ध हुए मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है और इस समय इन्द्रादि देवता दुखी हो परस्पर मन्त्रणाकर ब्रह्माजीकी त्रिपुरके नगरमें निरन्तर पुण्य बढ़ ही रहा है॥ ८-९॥ शरणमें गये॥३॥ अत: इन्द्रसहित सभी देवता शिवजीसे प्रार्थना करें। वे सभी निस्तेज देवता प्रीतिपूर्वक पितामहको प्रणाम यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जायँ, तो आपलोगोंके करके अवसर देखकर उनसे अपना दु:ख कहने लगे॥४॥ कार्यको पूर्ण करेंगे॥१०॥ देवता बोले—हे विधाता! तारकपुत्रोंसहित त्रिपुरनाथ सनत्कुमार बोले-तब ब्रह्माजीकी बात सुनकर मयके द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किये जा रहे इन्द्रसहित सभी देवता दुखी होकर वहाँ गये, जहाँ हैं। इसलिये हे ब्रह्मन्! हमलोग दुखी होकर आपकी शिवजी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे देवेशको प्रणाम शरणमें आये हैं; आप उनके वधका कोई उपाय कीजिये, करके सिर झुकाकर वे सब लोककल्याणकारी शंकरकी जिससे हमलोग सुखी हो जायँ॥५-६॥ स्तृति करने लगे॥ ११-१२॥

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २]* तारकपुत्रोंसे पीड़ित देवताओ<br>************************************ |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>देवगण बोले</b> —सम्पूर्ण सृष्टिका विधान करनेवाले                                             | <u>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक</u>                      |
| हिरण्यगर्भ ब्रह्मास्वरूप आप शिवको नमस्कार है। पालन                                              | हित करनेवाले, सहस्रमूर्ति तथा सहस्र अवयवोंवाले                       |
| करनेवाले विष्णुस्वरूप आपको नमस्कार है॥१३॥                                                       | आपको नमस्कार है॥ २६–२७॥                                              |
| सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करनेवाले हरस्वरूप आपको                                               | धर्मरूप, सत्त्वस्वरूप तथा सत्त्वात्मरूप हे हर!                       |
| नमस्कार है। निर्गुण तथा अमिततेजस्वी आप शिवको                                                    | आपको नमस्कार है। वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य स्वरूपवाले                |
| नमस्कार है। अवस्थाओंसे रहित, निर्विकार, तेजस्वरूप,                                              | तथा वेदप्रिय आपको नमस्कार है। वेदस्वरूप एवं वेदके                    |
| महाभूतोंमें आत्मस्वरूपसे वर्तमान, निर्लिप्त एवं महान्                                           | वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचारके मार्गसे जाननेयोग्य                   |
| आत्मावाले आप महात्माको नमस्कार है ॥ १४-१५ ॥                                                     | एवं सदाचारके मार्गपर चलनेवाले आपको बार-बार                           |
| सम्पूर्ण प्राणियोंके अधिपति, शेषरूपसे पृथ्वीका                                                  | नमस्कार है॥ २८-२९॥                                                   |
| भार उठानेवाले, तृष्णाको नष्ट करनेवाले, शान्त प्रकृतिवाले                                        | नमस्कार है ॥ २८-२५ ॥<br>विष्टरश्रवा (विष्णु) तथा सत्यमय आपको नमस्कार |
| • •                                                                                             | 9                                                                    |
| तथा अमिततेजस्वी आप शिवको नमस्कार है॥१६॥                                                         | है। सत्यप्रिय, सत्यस्वरूप तथा सत्यसे प्राप्त होनेवाले                |
| महादैत्यरूपी महावनको विनष्ट करनेके लिये                                                         | आपको नमस्कार है। मायाको अपने अधीन रखनेवाले                           |
| दावाग्निके स्वरूप एवं दैत्यरूपी वृक्षोंके लिये कुठारस्वरूप                                      | आपको नमस्कार है। मायाके अधिपति आपको नमस्कार                          |
| आप शूलपाणिको नमस्कार है॥१७॥                                                                     | है। सामवेदस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप तथा ब्रह्मासे उत्पन्न                 |
| महादैत्योंका नाश करनेवाले हे परमेश्वर! आपको                                                     | होनेवाले आपको नमस्कार है॥ ३०-३१॥                                     |
| नमस्कार है। हे सभी अस्त्रोंके धारणकर्ता! आप                                                     | हे ईश! आप तप:स्वरूप, तपस्याका फल देनेवाले,                           |
| अम्बिकापतिको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ! हे परमात्मन्!                                           | स्तुतिके योग्य, स्तुतिरूप, स्तुतिसे प्रसन्नचित्त, श्रुतिके           |
| हे महेश्वर! आपको नमस्कार है। आप नीलकण्ठ, रुद्र                                                  | आचारसे प्रसन्न रहनेवाले, स्तुतिप्रिय, जरायुज-अण्डज                   |
| तथा रुद्रस्वरूपको नमस्कार है॥१८-१९॥                                                             | आदि चार स्वरूपोंवाले एवं जल-थलमें प्रकट स्वरूपवाले                   |
| वेदान्तसे जाननेयोग्य आपको नमस्कार है। सभी                                                       | हैं, आपको नमस्कार है॥ ३२–३३॥                                         |
| मार्गोंसे अगम्य आपको नमस्कार है। गुणस्वरूप, गुणोंको                                             | हे नाथ! सभी देवता आदि श्रेष्ठ होनेसे आपकी                            |
| धारण करनेवाले एवं गुणोंसे सर्वथा रहित आपको                                                      | विभूति हैं। आप सभी देवताओंमें इन्द्रस्वरूप हैं और                    |
| नमस्कार है। त्रिलोकीको आनन्द देनेवाले हे महादेव!                                                | ग्रहोंमें आप सूर्य माने गये हैं॥ ३४॥                                 |
| आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेवस्वरूप                                         | आप लोकोंमें सत्यलोक, सरिताओंमें गंगा, वर्णोंमें                      |
| आपको नमस्कार है। संकर्षणदेव एवं कंसनाशक आपको                                                    | श्वेत वर्ण और सरोवरोंमें मानसरोवर हैं॥ ३५॥                           |
| नमस्कार है। चाणूरका मर्दन करनेवाले एवं विरक्त                                                   | आप पर्वतोंमें हिमालय, गायोंमें कामधेनु, समुद्रोंमें                  |
| रहनेवाले हे दामोदर! आपको नमस्कार है॥ २०—२२॥                                                     | क्षीरसागर एवं धातुओंमें सुवर्ण हैं॥ ३६॥                              |
| हे हृषीकेश! हे अच्युत! हे विभो! हे मृड! हे                                                      | हे शंकर! आप वर्णोंमें ब्राह्मण, मनुष्योंमें राजा,                    |
| शंकर! हे अधोक्षज! हे गजासुरके शत्रु! हे कामशत्रु!                                               | मुक्तिक्षेत्रोंमें काशी तथा तीर्थोंमें प्रयाग हैं। हे महेश्वर!       |
| हे विषभक्षक! आपको नमस्कार है॥२३॥                                                                | आप समस्त पाषाणोंमें स्फटिक मणि, पुष्पोंमें कमल                       |
| नारायणदेव, नारायणपरायण, नारायणस्वरूप तथा                                                        | तथा पर्वतोंमें हिमालय हैं॥३७-३८॥                                     |
| सर्वरूप हे नारायणतनूद्भव! आपको नमस्कार है। महानरकसे                                             | आप व्यवहारोंमें वाणी हैं, कवियोंमें भार्गव, पक्षियोंमें              |
| बचानेवाले तथा पापोंको दूर करनेवाले हे वृषभवाहन!                                                 | शरभ और हिंसक प्राणियोंमें सिंह कहे गये हैं॥३९॥                       |
| आपको नमस्कार है॥ २४–२५॥                                                                         | हे वृषभध्वज! आप शिलाओंमें शालग्रामशिला                               |
| क्षण आदि कालरूपवाले, अपने भक्तोंको बल                                                           | और सभी पूज्योंमें नर्मदा-लिंग हैं। हे परमेश्वर! आप                   |
| प्रदान करनेवाले, अनेक रूपोंवाले तथा दैत्योंके समूहका                                            | पशुओंमें नन्दीश्वर नामक वृषभ (बैल), वेदोंमें उपनिषद्रूप              |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-883 और यज्ञ करनेवालोंमें चन्द्रमा हैं॥४०-४१॥ आप गजेन्द्रोंमें ऐरावत, सिद्धोंमें कपिल, नागोंमें आप तेजस्वियोंमें अग्नि, शैवोंमें विष्णु, पुराणोंमें अनन्त और पितरोंमें अर्यमा माने गये हैं। आप कलना महाभारत तथा अक्षरोंमें मकार हैं। बीजमन्त्रोंमें प्रणव करनेवालोंमें काल तथा दैत्योंमें बलि हैं। हे देवेश! अधिक (ओंकार), दारुण पदार्थींमें विष, व्यापक वस्तुओंमें कहनेसे क्या लाभ, आप सारे जगत्को आक्रान्तकर बाहर आकाश तथा आत्माओंमें परमात्मा हैं॥४२-४३॥ तथा भीतर सर्वत्र एकांशरूपसे स्थित हैं॥५३—५५॥ आप सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें मन, सभी प्रकारके दानोंमें सनत्कुमार बोले—हे मुने! इस प्रकार सिर अभयदान, पवित्र करनेवालोंमें जल तथा जीवित करनेवाले झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकारके दिव्य स्तोत्रोंसे पदार्थोंमें अमृत हैं॥४४॥ त्रिशूलधारी परमेश्वर, वृषभध्वज महादेवकी स्तुतिकर आप लाभोंमें पुत्रलाभ तथा वेगवानोंमें वायु हैं। आप स्वार्थसाधनमें कुशल इन्द्र आदि सभी देवता अत्यन्त दीन सभी प्रकारके नित्यकर्मींमें सन्ध्योपासन कहे गये हैं॥ ४५॥ हो प्रस्तृत स्वार्थको बात कहने लगे—॥५६-५७॥ आप सम्पूर्ण यज्ञोंमें अश्वमेधयज्ञ, युगोंमें सत्ययुग, देवता बोले - हे महादेव! हे भगवन्! इन्द्रसहित नक्षत्रोंमें पुष्य तथा तिथियोंमें अमावास्या हैं॥४६॥ सभी देवताओंको तारकासुरके तीनों पुत्रोंने पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रैलोक्यको अपने वशमें कर लिया है। आप सभी ऋतुओंमें वसन्त, पर्वोंमें संक्रान्ति, तृणोंमें उन लोगोंने सभी मुनिवरों तथा सिद्धोंका विध्वंस कर दिया कुश और स्थूल वृक्षोंमें वटवृक्ष हैं॥ ४७॥ आप योगोंमें व्यतीपात, लताओंमें सोमलता, बुद्धियोंमें है और सारे जगत्को तहस-नहस कर दिया है। वह भयंकर धर्मबुद्धि तथा सुहृदोंमें कलत्र हैं। हे महेश्वर! आप दैत्य समस्त यज्ञभागोंको स्वयं ग्रहण करता है। उन तारकपुत्रोंने सम्पूर्ण पवित्र साधनोंमें प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिगोंमें वेदविरुद्ध अधर्मको बढ़ावा दे रखा है॥ ५८—६०॥ विश्वेश्वर कहे गये हैं॥४८-४९॥ हे शंकर! वे तारकपुत्र सभी प्राणियोंसे निश्चित रूपसे आप सभी बन्धुओंमें धर्म, आश्रमोंमें संन्यासाश्रम, अवध्य हैं, सभी लोग उन्हींकी इच्छासे कार्य करते हैं॥ ६१॥ सभी वर्गोंमें मोक्ष तथा रुद्रोंमें नीललोहित हैं॥५०॥ जबतक त्रिपुरवासी दैत्योंके द्वारा जगत्का विध्वंस आप आदित्योंमें वासुदेव, वानरोंमें हनुमान्, यज्ञोंमें नहीं हो जाता है, तबतक आप ऐसी नीतिका निर्धारण जपयज्ञ तथा शस्त्रधारियोंमें राम हैं॥५१॥ करें, जिससे जगत्की रक्षा हो सके॥६२॥ आप गन्धर्वोंमें चित्ररथ, वसुओंमें पावक, मासोंमें सनत्कुमार बोले—वार्तालाप करते हुए उन इन्द्रादि अधिमास और व्रतोंमें चतुर्दशीव्रत हैं॥५२॥ देवताओंका यह वचन सुनकर शिवजीने कहा-॥६३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें देवस्तुतिवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। २।। तीसरा अध्याय त्रिपुरके विनाशके लिये देवताओंका विष्णुसे निवेदन करना, विष्णुद्वारा त्रिपुरविनाशके लिये यज्ञकुण्डसे भूतसमुदायको प्रकट करना, त्रिपुरके भयसे भूतोंका पलायित होना, पुनः विष्णुद्वारा देवकार्यकी सिद्धिके लिये उपाय सोचना शिवजी बोले—हे देवताओ! इस समय यह तथा असुर कोई भी उन्हें मारनेमें समर्थ नहीं है॥ १-२॥ त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान् है, जिसमें पुण्य हो, उसे विद्वानोंको दानव मयसहित वे सभी तारकपुत्र पुण्यवान् हैं, कभी नहीं मारना चाहिये। हे देवताओ! मैं देवताओंके त्रिपुरमें रहनेवाले उन सभीका वध दु:साध्य है॥३॥ समस्त बड़े कष्टोंको जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं, देवता युद्धमें अजेय होते हुए भी मैं जान-बूझकर किस

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३] * त्रिपुर-विनाशहेतु देवताओंव      | n विष्णुसे निवेदन करना ∗                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **************************************                       | **************************************                     |
| प्रकार मित्रद्रोहका आचरण करूँ; क्योंकि स्वयम्भूने            | जाते बना और न तो रुकते ही बना। तब विष्णुने उन              |
| पहले कहा है कि मित्रद्रोह करनेमें महान् पाप होता है॥४॥       | देवताओंको इस प्रकारसे हीन तथा विनययुक्त देखकर अपने         |
| ब्रह्महत्यारा, सुरापान करनेवाला, स्वर्णकी चोरी करने-         | मनमें विचार किया कि देवताओंकी सहायता करनेवाला मैं          |
| वाला तथा व्रतभंग करनेवाला—इन सभीके लिये शास्त्रकारोंने       | इन देवताओंके कार्यके लिये कौन–सा उपाय करूँ, तारका–         |
| प्रायश्चित्त बताया है, किंतु कृतघ्नके लिये कोई प्रायश्चित्त- | सुरके वे पुत्र भी तो शिवजीके भक्त ही हैं॥ १८—२०॥           |
| विधान नहीं है। हे देवताओ! धर्मके ज्ञाता आपलोग ही             | ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन विष्णुने                    |
| धर्मपूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका | देवताओंके कार्यके लिये अक्षय यज्ञोंका स्मरण किया॥ २१॥      |
| वध किस प्रकार कर सकता हूँ ? हे देवताओ! जबतक वे               | उन विष्णुके स्मरणमात्रसे वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रता-         |
| मुझमें भक्ति रखते हैं, तबतक मैं उन्हें नहीं मार सकता तथापि   | पूर्वक वहाँ आ गये, जहाँ लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान     |
| आपलोग विष्णुसे इस कारणको बताइये॥ ५—७॥                        | थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति       |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुने! उनका यह वचन सुनकर            | पुराणपुरुष श्रीहरिकी स्तुति की। तब सनातन भगवान् विष्णुने   |
| इन्द्र आदि सभी देवताओंने सर्वप्रथम इस बातको ब्रह्माजीसे      | भी उन सनातन यज्ञोंको देखकर पुन: इन्द्रसहित देवताओंकी       |
| कहा। तदनन्तर ब्रह्माजीको आगेकर इन्द्रसहित सभी देवता          | ओर देखकर उनसे कहा—॥ २२—२४॥                                 |
| शोभासम्पन्न वैकुण्ठधामको शीघ्र गये॥ ८-९॥                     | <b>विष्णु बोले</b> —हे देवगण! आपलोग त्रिपुरोंके            |
| वहाँ जाकर आश्चर्यचिकत उन देवताओंने विष्णुको                  | विनाश एवं तीनों लोकोंके कल्याणके निमित्त इन                |
| देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम             | यज्ञोंद्वारा सदा परमेश्वरका यजन कीजिये॥ २५॥                |
| भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की, उसके अनन्तर सर्वसमर्थ            | <b>सनत्कुमार बोले</b> —देवाधिदेव बुद्धिमान् विष्णुका       |
| उन विष्णुसे पूर्वकी भाँति अपने दु:खका समस्त कारण             | वचन सुनकर वे देवता प्रेमपूर्वक यज्ञेशको प्रणाम करके        |
| शीघ्र निवेदित किया। तब त्रिपुरवासियोंके द्वारा दिये गये      | उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने! इस प्रकार स्तुति            |
| देवगणोंके दु:खको सुनकर तथा उनके व्रतको जानकर                 | करनेके पश्चात् सम्पूर्ण विधियोंके ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त |
| विष्णुने यह वचन कहा—॥१०—१२॥                                  | विधानसे यज्ञपुरुषका यजन करने लगे॥ २६-२७॥                   |
| विष्णु बोले—यह बात सत्य है कि जहाँ सनातनधर्म                 | तब उस यज्ञकुण्डसे शूल, शक्ति और गदा हाथमें                 |
| विद्यमान होता है, वहाँ दु:ख उसी प्रकार नहीं होता, जिस        | धारण किये महाकाय हजारों भूतसमुदाय उत्पन्न हुए॥ २८॥         |
| प्रकार सूर्यके दिखायी देनेपर अन्धकार नहीं रहता है॥ १३॥       | उन देवताओंने हाथमें शूल-शक्ति-गदा-दण्ड-धनुष                |
| सनत्कुमार बोले—इस बातको सुनकर दु:खित                         | तथा शिलाका आयुध धारण किये हुए, इसके अतिरिक्त               |
| तथा मुरझाये हुए मुखकमलवाले देवता विष्णुसे पुन:               | और भी अनेक प्रकारके अस्त्र धारण किये हुए, नाना             |
| कहने लगे—॥१४॥                                                | प्रकारके वेष धारण किये हुए, कालाग्नि रुद्रके समान तथा      |
| देवगण बोले—अब क्या करना चाहिये, यह                           | कालसूर्यके समान प्रतीत होनेवाले उन हजारों भूत-समुदायोंको   |
| दु:ख किस प्रकारसे दूर हो, हमलोग कैसे सुखी रहें तथा           | देखा। अपने आगे खड़े उन भूतोंको देखकर और उन्हें             |
| किस प्रकारसे निवास करें। इस त्रिपुरके जीवित रहते             | प्रणामकर रुद्रकी आज्ञाका पालन करनेवाले यज्ञपति श्रीमान्    |
| धर्माचरण किस प्रकार हो सकेंगे, ये त्रिपुरवासी तो             | विष्णु उनसे कहने लगे— ॥ २९—३१ ॥                            |
| निश्चय ही देवताओंको दु:ख देनेवाले हैं॥१५-१६॥                 | <b>विष्णुजी बोले—</b> हे भूतगणो! तुम मेरी बात              |
| [हे विष्णो!] आप या तो त्रिपुरका वध कीजिये,                   | सुनो। तुमलोग महाबलवान् हो, अत: देवकार्यके लिये             |
| अन्यथा देवताओंको ही अकालमें मार डालिये॥१७॥                   | तत्पर हो शीघ्र त्रिपुरको जाओ। हे भूतगणो! वहाँ जाकर         |
| सनत्कुमार बोले—तब इस प्रकार कहकर वे देवता                    | दैत्योंके तीनों पुरोंको तोड़-फोड़कर तथा जलाकर पुन:         |
| बारंबार बड़े दुखी हुए और न तो विष्णुके पाससे उन्हें          | लौट आना, इसके बाद अपने कल्याणके लिये जहाँ                  |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-४९४ इच्छा हो, वहाँ चले जाना॥३२-३३॥ प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी मायासे उन दैत्योंके धर्ममें सनत्कुमार बोले—तब भगवान् विष्णुकी वह बात विघ्न डालकर देवताओंकी कार्यसिद्धिके निमित्त क्षणभरमें सुनकर वे भूतगण उन देवाधिदेवको प्रणामकर दैत्योंके त्रिपुरका संहार करूँगा—इस प्रकार विचार करनेके त्रिपुरकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर त्रिपुरमें प्रवेश करते पश्चात् वे भगवान् पुरुषोत्तम उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न ही वे त्रिपुरके अधिपतिके तेजमें उसी प्रकार शीघ्र भस्म हो करनेके लिये तत्पर हो गये॥४०—४६॥ गये, जैसे अग्निमें पतिंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो कोई जबतक उनमें वेदके धर्म हैं, जबतक वे शंकरकी शेष बचे, वे भाग गये और वहाँसे निकलकर व्याकुल हो अर्चना करते हैं और जबतक वे पवित्र कृत्य करते हैं, शीघ्र विष्णुके समीप चले आये॥ ३४—३६॥ तबतक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिये अब ऐसा तब पुरुषोत्तम भगवान् हरि उनको देखकर तथा वह उपाय करना चाहिये कि वहाँसे वेदधर्म चला जाय, तब सारा वृत्तान्त सुनकर और इन्द्रसहित सभी देवताओंको दुखी वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें सन्देह नहीं—ऐसा जानकर सन्तप्तचित्त हो गये और सोचने लगे कि इस समय निश्चय करके विष्णुजीने उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न करनेके कौन-सा कार्य करना चाहिये। उन दैत्योंके तीनों पुरोंको लिये श्रुतिखण्डनरूप उपाय किया। इसके बाद त्रैलोक्यरक्षणके बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओंका कार्य किस प्रकार लिये शिवके द्वारा आदिष्ट देवसहायक उन विष्णुने शिवकी आज्ञासे देवताओंसे कहा—॥४७—५०॥ करूँ—वे इसी चिन्तासे व्याकुल हो उठे॥ ३७—३९॥ धर्मात्माओंका अभिचारसे भी नाश नहीं होता. विष्णुजी बोले—हे देवो! [इस समय] आप सभी लोग निश्चित रूपसे अपने घरको चले जायँ, मैं इसमें संशय नहीं है-ऐसा श्रुतिके आचारको प्रमाणित करनेवाले शंकरजीने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओ! अपनी बुद्धिके अनुसार देवताओंका कार्य अवश्य करूँगा, त्रिपुरमें रहनेवाले वे सभी दैत्य बडे धर्मनिष्ठ हैं, इसलिये इसमें सन्देह नहीं है। मैं बडे यत्नसे उन्हें रुद्रसे अवश्य सर्वथा अवध्य हैं, यह बात असत्य नहीं है। वे महान् विमुख करूँगा और तब शिवजी अपनी शक्तिसे रहित पाप करके भी रुद्रकी अर्चना करते हैं, इसलिये सभी जानकर उन्हें भस्म कर देंगे॥५१-५२॥ प्रकारके पापोंसे वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे पद्मपत्र सनत्कुमार बोले—हे मुने! तब वे देवगण विष्णुकी जलसे पृथक् रहता है। हे देवताओ! रुद्रकी अर्चनासे आज्ञाको सिरपर धारणकर कुछ निश्चिन्त हुए और फिर सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और पृथ्वीके अनेक प्रकारके ब्रह्माके द्वारा आश्वासित होनेपर प्रसन्न हो अपने-अपने भोग एवं सम्पत्तियाँ वशीभृत हो जाती हैं। अत: स्थानोंको चले गये। इसके बाद विष्णुने देवताओंके लिये लिंगार्चनपरायण ये दैत्य इस लोकमें अनेक प्रकारकी जो उत्तम उपाय किया, उसे आप भलीभाँति सुनिये, वह सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं और परलोकमें भी उन्हें मोक्ष । सभी पापोंका नाश करनेवाला है॥५३-५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें त्रिपुरवधोपाख्यानान्तर्गत भूतत्रिपुरधर्मवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।। ३।। चौथा अध्याय त्रिपुरवासी दैत्योंको मोहित करनेके लिये भगवान् विष्णुद्वारा एक मुनिरूप पुरुषकी उत्पत्ति, उसकी सहायताके लिये नारदजीका त्रिपुरमें गमन, त्रिपुराधिपका दीक्षा ग्रहण करना सनत्कुमार बोले—उन महातेजस्वी विष्णुने उनके वह अपना सिर मुडाये हुए, मिलन वस्त्र धारण किये धर्ममें विघ्न उत्पन्न करनेके लिये अपने ही शरीरद्वारा हुए, हाथमें एक गुम्फि (काष्ठ)-का पात्र लिये हुए, दूसरे एक मायामय मुनिरूप पुरुषको उत्पन्न किया॥१॥ हाथमें झाड़ लिये तथा उससे पग-पगपर बुहारी करता

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४]* दैत्योंको मोहित करनेहेतु वि<br>************************************ | ष्णुद्वारा एक मुनिरूप पुरुषको उत्पत्ति * ४९५              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| हुआ, हस्तपरिमाणका वस्त्र अपने मुखपर लपेटे हुए विकल                                              | आज्ञाके कारण तुम्हें [ऐसा करनेसे] दोष नहीं लगेगा।         |
| वाणीसे धर्म-धर्म इस प्रकार कह रहा था॥ २-३॥                                                      | हे यते! इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ श्रौत-स्मार्त धर्म      |
| वह उन विष्णुको प्रणामकर उनके आगे स्थित हो                                                       | प्रकाश कर रहे हैं, किंतु तुम इस विद्याके द्वारा उन        |
| गया, इसके बाद उसने हाथ जोड़कर पूज्य, अच्युत विष्णुसे                                            | सभीको धर्मसे च्युत करो॥१६—१८॥                             |
| यह वचन कहा—हे अरिहन्![शत्रुनाशक] मैं क्या करूँ?                                                 | हे मुण्डिन्! अब तुम उन त्रिपुरवासियोंके विनाशके           |
| इसके लिये आज्ञा दीजिये। हे देव! मेरे क्या-क्या नाम                                              | लिये जाओ और तमोगुणी धर्मको प्रकाशितकर तीनों               |
| होंगे ? हे प्रभो! मेरे स्थानका भी निर्देश कीजिये। इस                                            | पुरोंका नाश करो। हे विभो! उसके बाद वहाँसे                 |
| प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान् विष्णु प्रसन्नचित्त                                         | मरुस्थलमें जाकर कलियुगके आनेतक वहीं अपने धर्मके           |
| होकर यह वचन कहने लगे— ॥ ४—६॥                                                                    | साथ निवास करना और उस युगके आ जानेपर तुम                   |
| विष्णुजी बोले—मेरे शरीरसे उत्पन्न हे महाप्राज्ञ!                                                | शिष्य-प्रशिष्योंके साथ अपने धर्मका प्रचार करना और         |
| मैंने जिसके लिये तुम्हारा निर्माण किया है, उसे सुनो, मैं                                        | उसीका व्यवहार करना॥१९—२१॥                                 |
| कह रहा हूँ। तुम मेरे ही रूप हो, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥                                      | मेरी आज्ञासे तुम्हारे इस धर्मका निश्चित रूपसे             |
| मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करनेमें                                                  | विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञामें तत्पर होकर तुम मेरी        |
| समर्थ हो। तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिये [लोकमें]                                                  | गति प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवाधिदेव शंकरकी             |
| सदा पूज्य होओगे, इसमें संशय नहीं है॥८॥                                                          | आज्ञासे सर्वसमर्थ विष्णुने उसे हृदयसे आदेश दिया,          |
| तुम्हारा नाम अरिहन् होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ                                                  | इसके बाद विष्णुजी अन्तर्धान हो गये॥ २२-२३॥                |
| नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थानको बादमें बताऊँगा, इस                                              | उसके बाद उस मुण्डीने विष्णुकी आज्ञाका पालन                |
| समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदरसे सुनो॥९॥                                                           | करते हुए उस समय अपने रूपके अनुसार चार शिष्योंका           |
| हे मायावी! तुम सोलह हजार श्लोकोंवाला एक                                                         | निर्माण किया और उन्हें स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया॥ २४॥   |
| शास्त्र प्रयत्नपूर्वक बनाओ, जो मायामय, श्रुति-स्मृतिसे                                          | जैसा वह स्वयं था, उसी प्रकारके वे चारों शुभ               |
| विरुद्ध, वर्णाश्रमधर्मसे रहित, अपभ्रंश शब्दोंसे युक्त और                                        | मुण्डी भी थे, वे परमात्मा श्रीविष्णुको नमस्कारकर वहींपर   |
| कर्मवादपर आधारित हो, आगे चलकर उसका विस्तार होगा।                                                | स्थित हो गये। हे मुने! तब शिवकी आज्ञाका पालन करनेवाले     |
| मैं तुम्हें उस शास्त्रके निर्माणका सामर्थ्य देता हूँ। अनेक                                      | श्रीविष्णुने भी परम प्रसन्न होकर उन चारों शिष्योंसे स्वयं |
| प्रकारकी माया भी तुम्हारे अधीन हो जायगी॥ १०—१२॥                                                 | कहा—जैसे तुमलोगोंके गुरु हैं, वैसे ही मेरी आज्ञासे तुमलोग |
| उन परमात्मा श्रीविष्णुका वचन सुनकर वह मायावी                                                    | भी बनो। तुमलोग धन्य हो और इस लोकमें सद्गति प्राप्त        |
| प्रणामकर जनार्दनसे कहने लगा—॥१३॥                                                                | करोगे, इसमें सन्देह नहीं है॥ २५—२७॥                       |
| <b>मुण्डी बोला</b> —हे देव! मुझे जो करना हो, उसे                                                | इसके बाद वे चारों मुण्डी हाथमें पात्र लिये,               |
| शीघ्र बताइये। हे प्रभो! आपकी आज्ञासे सारा कार्य                                                 | नासिकापर वस्त्र बाँधे, मलिन वस्त्र धारण किये हुए,         |
| सिद्ध होगा॥ १४॥                                                                                 | अत्यधिक न बोलते हुए 'धर्म ही लाभ तथा परम तत्त्व है'—      |
| सनत्कुमार बोले—मुण्डीके द्वारा ऐसा कहे जानेपर                                                   | ऐसा अति हर्षपूर्वक कहते हुए, वस्त्रके छोटे-छोटे टुकड़ोंसे |
| भगवान्ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग-                                          | बनी हुई मार्जनी धारण किये हुए और जीवहिंसाके भयसे          |
| नरककी प्रतीति यहींपर है; इसमें सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥                                            | धीरे-धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने! तब वे         |
| उसके बाद विष्णुने शिवजीके चरणकमलका स्मरण                                                        | सभी प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीविष्णुको नमस्कारकर         |
| करके उससे पुन: कहा कि तुम त्रिपुरमें रहनेवाले इन                                                | उनके आगे स्थित हो गये॥ २८—३१॥                             |
| समस्त दैत्योंको मोहित करो। तुम उन्हें दीक्षित करो और                                            | उसके अनन्तर भगवान् विष्णुने उनका हाथ पकड़कर               |
| प्रयत्नपूर्वक इस शास्त्रको पढ़ाओ। हे महामते! मेरी                                               | उन्हें गुरुको अर्पित कर दिया और अत्यन्त प्रेमके साथ       |

| ४९६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ********************                                      |                                                          |
| विशेषरूपसे उनके नामोंको बताया और कहा—जैसे तुम             | प्रभु [विष्णु]-की आज्ञासे उस पुरमें प्रवेशकर उस मायावीसे |
| मेरे हो, उसी प्रकार ये भी मेरे हैं, इसमें संशय नहीं है।   | दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद नारदजीने त्रिपुराधिपतिके    |
| तुम्हारा आदिरूप है, इसलिये आदिरूप यह नाम होगा             | पास जाकर उसका कुशल-मंगल आदि पूछकर राजासे                 |
| और पूज्य होनेसे तुम पूज्य भी कहे जाओगे॥ ३२–३३॥            | सारा वृत्तान्त कहा॥ ४६—४८॥                               |
| ऋषि, यति, कीर्य एवं उपाध्याय—ये नाम भी                    | नारदजी बोले—[हे राजन्!] धर्मपरायण सभी                    |
| तुमलोगोंके प्रसिद्ध होंगे। तुमलोगोंको मेरे भी शुभ नामको   | विद्याओंमें पारंगत और वेदविद्यामें प्रवीण कोई यति        |
| ग्रहण करना चाहिये। अरिहन्—यह मेरा नाम ध्यानयोग्य          | आपके नगरमें आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं, परंतु       |
| तथा पापनाशक है। अब आपलोगोंको लोककल्याणकारी                | इसके समान नहीं। इसके सनातनधर्मको देखकर हमने              |
| कार्य करते रहना चाहिये। लोकके अनुकूल आचरण करते            | इससे दीक्षा ले ली है। अत: हे दैत्यसत्तम! हे महाराज!      |
| हुए तुमलोगोंकी उत्तम गति होगी॥ ३४—३६॥                     | यदि आपकी भी इच्छा उस धर्ममें हो, तो आप भी उस             |
| सनत्कुमार बोले—इसके बाद विष्णुको प्रणाम                   | धर्मकी दीक्षा ग्रहण कर लें॥४९—५१॥                        |
| करके वह मायावी अपने शिष्योंके साथ प्रसन्नतापूर्वक         | सनत्कुमार बोले—नारदजीका विशद अर्थगर्भित                  |
| शीघ्र ही शिवकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाले              | वचन सुनकर वह दैत्याधिपति बड़ा विस्मित हो उठा             |
| त्रिपुरके पास गया। महामायावी विष्णुद्वारा प्रेरित वह      | और मोहित होकर मनमें कहने लगा कि जब नारदजीने              |
| जितेन्द्रिय ऋषि त्रिपुरमें शीघ्र प्रविष्ट होकर मायाचार    | स्वयं दीक्षा ली है, तो हम भी उससे दीक्षा ग्रहण कर        |
| करने लगा। उसने शिष्योंके सहित नगरके उपवनमें               | लें—ऐसा सोचकर वह स्वयं वहाँ गया॥५२-५३॥                   |
| निवासकर बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित करनेवाली           | उसके स्वरूपको देखकर उसकी मायासे मोहित दैत्यने            |
| माया फैलायी॥ ३७—३९॥                                       | उस महात्माको नमस्कार करके यह वचन कहा—॥५४॥                |
| हे मुने! जब शिवजीके अर्चनके प्रभावके कारण                 | <b>त्रिपुराधिप बोला</b> —पवित्र अन्त:करणवाले हे          |
| उसकी माया त्रिपुरमें सहसा न चल सकी, तो यति व्याकुल        | ऋषे! आप मुझे भी दीक्षा दीजिये, मैं आपका शिष्य            |
| हो उठा। इसके बाद उत्साहहीन तथा चेतनारहित उसने             | बनूँगा, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है॥५५॥      |
| दुखी मनसे विष्णुका स्मरण किया और हृदयसे उनकी              | दैत्यराजके इस निर्मल वचनको सुनकर उस सनातन                |
| स्तुति की। उसके द्वारा स्मरण किये गये विष्णुजीने हृदयमें  | ऋषिने प्रयत्नके साथ कहा—हे दैत्यसत्तम! यदि तुम मेरी      |
| शंकरजीका ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्तकर शीघ्र         | आज्ञाका सर्वथा पालन करोगे, तभी मैं दीक्षा दे सकता        |
| ही मनसे नारदजीका स्मरण किया॥ ४०—४२॥                       | हूँ, अन्यथा करोड़ों यत्न करनेपर भी दीक्षा नहीं दूँगा।    |
| विष्णुजीके स्मरण करते ही नारदजी उपस्थित हुए               | इस प्रकार यह वचन सुनकर राजा मायाके अधीन हो               |
| और उन्हें प्रणामकर तथा उनकी स्तुतिकर हाथ जोड़े हुए        | गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रतासे यतिसे यह वचन            |
| वे उनके आगे खड़े हो गये। तब बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ        | कहने लगा—॥५६—५८॥                                         |
| विष्णुजीने नारदजीसे कहा—आप तो सर्वदा लोकोपकारमें          | <b>दैत्यराज बोला</b> —आप जैसी आज्ञा देंगे, मैं वैसा      |
| निरत तथा देवताओंका कार्य करनेवाले हैं। हे तात! मैं        | ही करूँगा। उसके विपरीत नहीं करूँगा, मैं आपकी             |
| शिवजीकी आज्ञासे कहता हूँ कि आप शीघ्र ही त्रिपुरमें        | आज्ञाका उल्लंघन नहीं करूँगा, यह सत्य है—सत्य है,         |
| जायँ, उस पुरके निवासियोंको मोहित करनेके लिये एक           | इसमें संशय नहीं है॥५९॥                                   |
| ऋषि अपने शिष्योंके साथ वहाँ गये हैं॥४३—४५॥                | <b>सनत्कुमार बोले</b> —त्रिपुराधिपतिका यह वचन            |
| सनत्कुमार बोले—उनका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ              | सुनकर उस ऋषिश्रेष्ठने अपने मुखसे वस्त्र हटाकर            |
| नारदजी बड़ी शीघ्रतासे वहाँ गये, जहाँ मायावियोंमें श्रेष्ठ | उससे कहा—हे दैत्येन्द्र! आप सभी धर्मोंमें परम उत्तम      |
| वह ऋषि था। नारदजी भी बड़े मायावी थे, उन्होंने मायावी      | इस दीक्षाको ग्रहण कीजिये, जिस दीक्षाके विधानसे तुम       |

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५ ]                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                  |
| कृतार्थ हो जाओगे॥६०-६१॥                                                | सहित उस दैत्यराजके दीक्षित हो जानेपर सभी त्रिपुरवासी             |
| [सनत्कुमार बोले—] ऐसा कहकर उस मायावीने                                 |                                                                  |
| विधि-विधानके साथ अपने धर्ममें बतायी गयी दीक्षा उस                      | हे मुने! उस समय महामायावी उस ऋषिके शिष्यों तथा                   |
| •                                                                      | प्रिशिष्योंसे वह सम्पूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया ॥ ६४ ॥ |
| •                                                                      | पंहिताके पंचम युद्धखण्डमें सनत्कुमारपाराशर्यसंवादमें             |
| ।त्रपुरदाक्षा।वधानवणन नामक<br>——◆◆                                     | चौथा अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४॥<br>>••                                 |
| <u></u>                                                                | 2107117                                                          |
| पाँचवाँ अध्याय                                                         |                                                                  |
| मायावी यतिद्वारा अपने धर्मका उपदेश, त्रिपुरवासियोंका उसे स्वीकार करना, |                                                                  |
| वेदधर्मके नष्ट हो जानेसे त्रि                                          | ापुरमें अधर्माचरणकी प्रवृत्ति                                    |
| <b>व्यासजी बोले</b> —उस मायावीके द्वारा मोहित                          | होते हैं, किसीमें न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप-लावण्यसे            |
| दैत्यराजके दीक्षित हो जानेपर उस मायावीने क्या कहा                      | युक्त चाहे सहस्रों स्त्रियाँ क्यों न हों, किंतु सहवासकालमें      |
| और दैत्यराजने क्या किया?॥१॥                                            | एक ही स्त्रीका उपभोग सम्भव है॥९—११॥                              |
| सनत्कुमार बोले—उसे दीक्षा देकर नारदादि                                 | अनेक प्रकारके घोड़े चाहे सौ हों, चाहे हजार हों,                  |
| शिष्योंके द्वारा सेवित चरणकमलोंवाले अरिहन् यतिने                       | किंतु अपने अधिरोहणके समय एकका ही उपयोग सम्भव                     |
| दैत्यराजसे कहा—॥२॥                                                     | है, दूसरेका नहीं। निद्राकालमें पलंगपर सोनेवालेको जो              |
| अरिहन् बोले—हे दैत्यराज! मेरे वचनको सुनो,                              | सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रासे व्याकुल हो पृथ्वीपर        |
| जो वेदान्तका सार-सर्वस्व, परमोत्तम तथा रहस्यमय है।                     | सोनेवालेको भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियोंको             |
| यह संसार कर्ता तथा कर्मसे रहित और अनादिकालसे                           | मरनेका भय है, उसी प्रकार ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सभीको         |
| स्वयंसिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट               | मृत्युसे भय होता है ॥ १२—१४॥                                     |
| भी हो जाता है। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी शरीरधारी             | यदि बुद्धिसे विचार किया जाय, तो सभी शरीरधारी                     |
| हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उनका                         | समान हैं—ऐसा निश्चय करके किसीको भी कभी किसी                      |
| शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियोंके नाम हैं,                     | जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। पृथ्वीतलपर जीवोंपर                 |
| उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि—ये नाम उन                      | दया करनेके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, अत: ऐसा                  |
| नामधारियोंके हैं, अनादि तो एक अरिहन् ही है॥ ३—६॥                       | जानकर सभी प्रकारके प्रयत्नोंद्वारा मनुष्योंको जीवोंपर            |
| जिस प्रकार हमलोगोंका शरीर समय आनेपर नष्ट                               | दया करनी चाहिये। एक जीवकी भी रक्षा करनेसे जैसे                   |
| हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मासे लेकर मच्छरतकका                        | तीनों लोकोंकी रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीवके              |
| शरीर अपने समयसे नष्ट हो जाया करता है॥७॥                                | मारनेसे त्रैलोक्यवधका पाप लगता है, इसलिये जीवोंकी                |
| विचार करनेपर ज्ञात होता है कि शरीरमें कहीं भी                          | रक्षा करनी चाहिये, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म           |
| कोई विशेषता नहीं है; क्योंकि सभी जीवधारियोंमें                         | है तथा आत्माको पीड़ा पहुँचाना पाप है, दूसरोंके अधीन              |
| आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान हैं॥८॥                                 | न रहना ही मुक्ति है और अभिलषित भोजनकी प्राप्ति                   |
| सभी शरीरधारी निराहार रहनेके उपरान्त भोजन                               | ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानोंने उत्तम प्रमाणके साथ ऐसा         |
| प्राप्त करनेपर समान रूपसे तृप्त होते हैं, कम या अधिक                   | कहा है, इसलिये नरकसे डरनेवाले मनुष्योंको हिंसा नहीं              |
| नहीं। जैसे जब हम प्यासे होते हैं, तब प्रसन्नतापूर्वक                   | करनी चाहिये। इस चराचर जगत्में हिंसाके समान कोई                   |
| जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त                | पाप नहीं है। हिंसक नरकमें जाता है तथा अहिंसक                     |

| ४९८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                     | <u> </u>                                               |
| स्वर्गको जाता है॥१५—२०॥                                      | प्रत्यक्षपर ही विश्वास करनेवाले धर्मोंका पुन: वर्णन    |
| संसारमें अनेक प्रकारके दान हैं, परंतु तुच्छ फल               | करने लगा—॥ ३४-३५॥                                      |
| देनेवाले उन दानोंसे क्या लाभ? अभयदानके सदृश कोई              | श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनन्द ही ब्रह्मका             |
| दूसरा दान नहीं है। मनीषियोंने अनेक शास्त्रोंका विचारकर       | रूप है, उसे सही मानना चाहिये, अनेक धर्मोंकी कल्पना     |
| इस लोक तथा परलोकमें कल्याणके लिये चार दानोंका                | मिथ्या है। जबतक यह शरीर स्वस्थ है, जबतक इन्द्रियाँ     |
| वर्णन किया है॥२१–२२॥                                         | निर्बल नहीं होतीं और जबतक वृद्धावस्था दूर है, तबतक     |
| भयभीत लोगोंको अभय प्रदान करना चाहिये,                        | सुखका उपभोग करते रहना चाहिये॥ ३६–३७॥                   |
| रोगियोंको औषधि देनी चाहिये, विद्यार्थियोंको विद्या देनी      | अस्वस्थ हो जानेपर, इन्द्रियोंके विकल हो जानेपर         |
| चाहिये तथा भूखोंको अन्न प्रदान करना चाहिये। अनेक             | एवं वृद्धावस्था आ जानेपर सुखकी प्राप्ति किस प्रकारसे   |
| मुनियोंने जो-जो दान कहे हैं, वे अभयदानकी सोलहवीं             | हो सकती है ? इसलिये सुख चाहनेवालोंको अपना शरीर         |
| कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते॥२३-२४॥                          | भी याचना करनेवालोंको प्रदान कर देना चाहिये॥ ३८॥        |
| मणि, मन्त्र एवं औषिधके प्रभाव तथा बलको                       | जिसका जन्म मॉॅंगनेवालोंकी मनोवृत्तिको प्रसन्न          |
| अविचिन्त्य समझकर केवल यश तथा अर्थके उपार्जनके                | करनेके लिये नहीं हुआ, उसीसे यह पृथ्वी भारयुक्त है,     |
| लिये ही उसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिये॥ २५॥           | समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षोंसे नहीं॥ ३९॥              |
| बहुत धन उपार्जितकर द्वादशायतनोंका ही चारों                   | यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है तथा संचित            |
| ओरसे पूजन करना चाहिये, दूसरोंके पूजनसे क्या लाभ ?            | धन विनष्ट हो जानेवाले हैं—ऐसा जानकर ज्ञानवान्को        |
| पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन एवं बुद्धि—यही | देहसुखका उपाय करते रहना चाहिये॥४०॥                     |
| शुभ द्वादशायतन कहा गया है॥२६–२७॥                             | यह शरीर कुत्तों, कौवों तथा कीटोंका प्रात:कालीन         |
| प्राणियोंके लिये यहींपर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र           | भोजन है और शरीर अन्तमें भस्म होनेवाला है—ऐसा           |
| कहीं नहीं। सुखका ही नाम स्वर्ग है तथा दु:खको नरक कहा         | वेदमें ठीक ही कहा गया है। लोकोंमें जाति-कल्पना         |
| गया है। सुखोंका भोग कर लेनेपर जो इस देहका परित्याग           | व्यर्थ ही की गयी है, सभी मनुष्य समान हैं तो कौन        |
| होता है, तत्त्वचिन्तकोंको इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिये।     | उच्च है और कौन नीच है!॥४१-४२॥                          |
| वासनासहित समस्त क्लेशोंके नष्ट हो जानेपर अज्ञानके            | प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टिके आदिमें           |
| नाशको तत्त्वचिन्तकोंको मोक्ष जानना चाहिये॥ २८—३०॥            | ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि दो    |
| वेदवेत्ता इस श्रुतिको प्रामाणिक कहते हैं कि किसी             | पुत्र उत्पन्न हुए॥४३॥                                  |
| भी प्राणीकी हिंसा न करे। हिंसामें प्रवर्तन करनेवाली अन्य     | जब मरीचिपुत्र कश्यपने दक्षकी सुन्दर नेत्रवाली          |
| कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोमादि यज्ञोंसे सम्बद्ध    | तेरह कन्याओंसे धर्मपूर्वक विवाह किया तो फिर इस         |
| जो पश्वालम्भन-श्रुति है, वह तो भ्रम उत्पन्न करनेवाली         | समयके अल्पबुद्धि तथा अल्प पराक्रमवाले लोगोंके द्वारा   |
| है और असज्जनोंके लिये है। पशुवधसे सम्बन्धित श्रुति तो        | यह गम्य है, यह अगम्य है—ऐसा विचार व्यर्थ ही            |
| ज्ञानियोंके लिये प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्यकी        | किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरणसे चारों वर्ण     |
| बात है कि वृक्षोंको काटकर, पशुओंका वधकर, उनके                | उत्पन्न हुए हैं—पूर्व पुरुषोंने यह कल्पना की है, जो कि |
| रुधिरका कीच बनाकर तथा आगमें तिल-घी आदिको                     | विचार करनेपर ठीक नहीं लगती है॥ ४४—४६॥                  |
| जलाकर लोग स्वर्गकी अभिलाषा करते हैं॥ ३१—३३॥                  | एक ही पुरुषसे एक ही शरीरसे यदि चार पुत्र               |
| इस प्रकार उस त्रिपुराधिपतिसे अपना विचार                      | उत्पन्न हुए तो वे भिन्न-भिन्न वर्णींके किस प्रकार हो   |
| कहकर समस्त त्रिपुरवासियोंको सुनाकर वह यति                    | सकते हैं। अत: वर्ण एवं अवर्णका यह विभाग उचित           |
| आदरसे वेदोंके विपरीत, देहमात्रको सुख देनेवाले और             | नहीं प्रतीत होता है और इसलिये किसीको भी मनुष्यमें      |

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ६ ] 💮 * त्रिपुरध्वंसके लिये देवताओंद्वारा शिवकी स्तुति * ४९९ |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| *****************************                                                        | <u> </u>                                                      |
| कोई भेद नहीं मानना चाहिये॥ ४७-४८॥                                                    | अपने मनोरथ सफल करने लगे॥५५-५६॥                                |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुने! दैत्यपित तथा                                         | अन्त:पुरकी स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी, पुरकी                |
| पुरवासियोंसे आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्योंसहित उस                                       | स्त्रियाँ आदि सभी मोहित हो गये॥५७॥                            |
| यितने वेदधर्मोंका नाश कर दिया। पातिव्रत्यरूपी महान्                                  | इस प्रकार सभी पुरवासियोंके अपने धर्मींसे सर्वथा               |
| स्त्रीधर्मको तथा समस्त पुरुषोंके जितेन्द्रियत्वधर्मको                                | विमुख हो जानेपर अधर्मकी वृद्धि होने लगी॥५८॥                   |
| खण्डित कर दिया। देवधर्म, श्राद्धधर्म, यज्ञधर्म, व्रत–                                | हे प्रभो! उन देवाधिदेव विष्णुजीकी मायासे और                   |
| तीर्थ विशेषरूपसे श्राद्ध, शिवपूजा, लिंगार्चन, विष्णु-                                | उनकी आज्ञासे स्वयं दिरद्रताने त्रिपुरमें प्रवेश किया॥५९॥      |
| सूर्य-गणेश आदिका विधिपूर्वक पूजन और विशेष रूपसे                                      | उन लोगोंने जिस महालक्ष्मीको तपस्याके द्वारा                   |
| पर्वकालमें किये जानेवाले स्नान-दान आदि इन सबका                                       | श्रेष्ठ देवेश्वरसे प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेवकी आज्ञासे |
| खण्डन किया। हे विप्रेन्द्र! बहुत कहनेसे क्या लाभ!                                    | उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गयी॥६०॥                             |
| मायावियोंमें श्रेष्ठ उस मायावी यतिने त्रिपुरमें जो कुछ                               | इस प्रकार विष्णुकी मायासे निर्मित उस प्रकारके                 |
| भी धर्म थे, उन सबको दूर कर दिया॥४९—५४॥                                               | बुद्धिमोहको उन्हें क्षणभरमें देकर वे नारदजी कृतार्थ हो        |
| त्रिपुरकी सभी स्त्रियाँ उस यतिके धर्मका आश्रय                                        | गये। उन नारदने भी उस मायावी-जैसा रूप धारण कर                  |
| लेकर मोहमें पड़ गयीं और उन्होंने पतिकी सेवाके उत्तम                                  | लिया था, फिर भी परमेश्वरके अनुग्रहसे वे विकारयुक्त            |
| विचारका त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण                                             | नहीं हुए। हे मुने! दोनों भाइयों तथा मयसहित वह दैत्यराज        |
| विद्याका अभ्यासकर मोहित हुए पुरुष दूसरोंकी स्त्रियोंमें ।                            | भी शिवजीकी इच्छासे पराक्रमहीन हो गया॥ ६१—६३॥                  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय                                       | र रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें त्रिपुरमोहनवर्णन            |
| नामक पाँचवाँ अध्य                                                                    | गय पूर्ण हुआ॥ ५॥                                              |
| <del></del>                                                                          | <b>***</b>                                                    |
| छठा ३                                                                                | भध्याय                                                        |
| त्रिपुरध्वंसके लिये देवताओं                                                          |                                                               |
|                                                                                      | ,                                                             |
|                                                                                      | ऐसा कहकर महादेवको दण्डवत् प्रणाम करके शिवमें                  |
| -                                                                                    | अपना मन लगाये हुए प्रभु विष्णुने अपने स्वामी उन               |
| क्या हुआ, वह सारा वृत्तान्त किहये॥१॥                                                 | परमेश्वर शिवका मनसे स्मरण करते हुए जलमें स्थित                |
| सनत्कुमार बोले—त्रिपुरके वैसा हो जानेपर, उस                                          | हो दक्षिणामूर्तिसे उत्पन्न हुए रुद्रमन्त्रका डेढ़ करोड़ जप    |
| दैत्यके शिवार्चनका त्याग कर देनेपर और वहाँका सम्पूर्ण                                | किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वरमें अपना                  |
| स्त्रीधर्म नष्ट हो जानेपर तथा दुराचारके फैल जानेपर                                   | मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे—॥६—९॥                           |
| लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओंके साथ उसके                                    | <b>देवता बोले</b> —सबमें आत्मरूपसे विराजमान, सबके             |
| चरित्रको शिवजीसे कहनेके लिये कैलास पहुँचे॥ २-३॥                                      | दु:खोंको दूर करनेवाले, रुद्र, नीलकण्ठ, चैतन्यरूप एवं          |
| देवताओंके साथ ब्रह्मासहित उनके पास स्थित                                             | प्रचेता आप शंकरको नमस्कार है॥१०॥                              |
| होकर उन पुरुषोत्तम रमापित विष्णुने समाधिसे तथा                                       | आप हम सबकी आपत्तियोंको दूर करनेवाले हैं                       |
| मनसे प्राप्त होनेवाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिवकी                                   | तथा हम सबकी गित हैं। हे दैत्यसूदन! आप सर्वदा                  |
| इष्ट वाणीसे स्तुति की॥४-५॥                                                           | हमलोगोंसे वन्दनीय हैं। आप आदि, अनादि, स्वात्मानन्द,           |
| विष्णुजी बोले—आप महेश्वर, देव, परमात्मा,                                             | अक्षयरूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत्प्रभु तथा साक्षात्          |
| नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा परब्रह्मस्वरूपको नमस्कार है।                              | प्रकृति एवं पुरुषके भी स्रष्टा हैं॥११-१२॥                     |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* आप ही रज, सत्त्व तथा तमोगुणसे युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रस्वरूप होकर जगत्का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगतुमें सबको तारनेवाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वर देनेवाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्य-वाचकभावसे रहित भी हैं॥ १३-१४॥ योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ योगिजन मुक्तिके लिये आप ईशानसे ही याचना करते हैं। आप ही योगियोंके हृदयरूप कमलमें विराजमान हैं॥ १५॥ सभी वेद एवं सन्तगण आपको ही तेजोराशि, परात्परस्वरूप और तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यसे जाननेयोग्य परब्रह्मस्वरूप कहते हैं ॥ १६ ॥ हे विभो! हे शर्व! हे सर्वात्मन्! हे त्रिलोकाधिपते! हे भव! इस संसारमें जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं॥१७॥ हे जगद्गुरो! आपको ही दृष्ट, श्रुत, जाननेयोग्य, छोटेसे भी छोटा एवं महान्से भी महान् कहा गया है॥ १८॥ आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओंमें व्याप्त हैं, अत: मैं आपको सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ॥१९॥ हे सर्वव्यापिन्! आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्षको मैं सब ओरसे नमस्कार करता हुँ ॥ २० ॥ सर्वेश्वर, संसारके अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओरसे नमस्कार करता हूँ॥ २१॥ विश्वदेव, आदि-अन्तसे रहित, छत्तीस तत्त्वोंवाले, सबसे महान् और सबको प्रवृत्त करनेवाले—आपको मैं सब ओरसे नमस्कार करता हूँ॥ २२॥ प्रकृतिको प्रवृत्त करनेवाले, सबके प्रिपतामह, सर्वविग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओरसे नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥ जो श्रुतियाँ तथा श्रुतिसिद्धान्तवेत्ता हैं, वे आपको ही वरद, सबका निवासस्थान, स्वयम्भू तथा श्रुतिसारज्ञाता कहते हैं॥ २४॥ आपने इस लोकमें जो अनेक प्रकारकी सृष्टि की करके प्रसन्नचित्तवाले प्रभु नन्दीश्वरपर हाथ रखकर है, वह हमलोगोंके दृष्टिपथमें नहीं आ सकती। देवता, सभीकी ओर मनोहर दृष्टिसे देखने लगे॥३२॥

करनेवाले हैं और इस समय हम आपकी शरणमें आये हुए हैं, आप जैसा चाहें, वैसा करें॥ २९॥ सनत्कुमार बोले—इस प्रकार महेश्वरकी स्तुतिकर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गये॥३०॥ इस प्रकार इन्द्रादि देवताओंके द्वारा स्तुति किये जानेपर तथा विष्णुके जपसे प्रसन्न हुए भगवान् सर्वेश्वर बैलपर सवार हो वहाँ गये॥३१॥ वहाँपर नन्दीश्वरसे उतरकर विष्णुका आलिंगन

धर्मोंका त्याग कर दिया है और वेदविरुद्ध धर्मोंका आश्रय ले लिया है ॥ २८॥ हे शरणप्रद! आप तो सदासे ही देवताओंका कार्य

असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं,

करके त्रिपुराधिपके द्वारा विनष्ट किये जा रहे हम

विष्णुजीके द्वारा बताये गये उपायसे आपकी मायाद्वारा

मोहित हो रहे हैं और धर्मसे बहिर्मुख हो रहे हैं॥ २७॥

अनन्यगतिवाले देवताओंकी रक्षा कीजिये॥ २६॥

हे शम्भो! हे देववल्लभ! क्षणभरमें असूरोंका वध

हे परमेश्वर! हे प्रभो! इस समय वे असुर

हे भक्तवत्सल! उन दैत्योंने हमलोगोंके भाग्यसे समस्त

उनका कर्ता आपको ही कहते हैं॥ २५॥

| उसे इस लोकमें सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुरका वधकर इन                                                   |  |
| देवताओंकी रक्षा कीजिये, [प्रभो!]विलम्ब न करें॥ ४४॥                                            |  |
| हे देवदेवेश ! मुनि, इन्द्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र                                   |  |
| तथा मैं और विष्णु—ये सभी आपकी प्रजाएँ हैं। हे प्रभो!                                          |  |
| आप देवगणोंके सार्वभौम सम्राट्, सर्वेश्वर हैं और विष्णुसे                                      |  |
| लेकर सारा संसार आपका परिवार है॥४५-४६॥                                                         |  |
| हे अज! विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका                                                       |  |
| पुरोहित हूँ एवं ये इन्द्र आपके राज्यकी देखभाल                                                 |  |
| करनेवाले तथा आपकी आज्ञाके परिपालक हैं॥ ४७॥                                                    |  |
| हे सर्वेश! इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके                                                      |  |
| शासनमें रहकर सदा अपने-अपने कार्य करते हैं, यह                                                 |  |
| सत्य है, सत्य है, इसमें सन्देह नहीं है॥४८॥                                                    |  |
| सनत्कुमार बोले—इस प्रकार उन ब्रह्माका वचन                                                     |  |
| सुनकर देवरक्षक भगवान् शंकर प्रसन्नचित्त होकर                                                  |  |
| ब्रह्मासे कहने लगे—॥४९॥                                                                       |  |
| <b>शिवजी बोले</b> —हे ब्रह्मन्! यदि मैं वस्तुत: देवराज                                        |  |
| तथा सबका सम्राट् कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई                                         |  |
| साधन नहीं है, जिससे मैं इस पदको ग्रहण कर सकूँ ॥ ५० ॥                                          |  |
| मेरे पास योग्य सारथीसहित महादिव्य रथ नहीं                                                     |  |
| है और संग्राममें विजय दिलानेवाला धनुष-बाण आदि                                                 |  |
| भी नहीं है, जिस रथपर बैठकर, धनुष–बाण लेकर तथा                                                 |  |
| अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्योंका संग्राममें वध कर                                             |  |
| सकूँ ॥ ५१–५२ ॥                                                                                |  |
| सनत्कुमार बोले—तब ब्रह्मा, इन्द्र एवं विष्णुके                                                |  |
| सहित सभी देवता प्रभुके वचनको सुनकर परम प्रसन्न हो                                             |  |
| उठे और महेश्वरको प्रणामकर उनसे कहने लगे—॥५३॥                                                  |  |
| <b>देवता बोले</b> —हे देवेश!हे महेश्वर!हे स्वामिन्!                                           |  |
| हमलोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्धके लिये                                                      |  |
| तैयार हैं॥५४॥                                                                                 |  |
| इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता                                                       |  |
| एकत्रित हो शिवजीकी इच्छा जानकर हाथ जोड़कर                                                     |  |
| अलग-अलग कहने लगे॥५५॥                                                                          |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शिवस्तुतिवर्णन |  |
| नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।। ६।।                                                               |  |
|                                                                                               |  |

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ६ ] \* त्रिपुरध्वंसके लिये देवताओंद्वारा शिवकी स्तुति \*

सातवाँ अध्याय भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये देवताओंद्वारा मन्त्रजप, शिवका प्राकट्य तथा त्रिपुर-विनाशके लिये दिव्य रथ आदिके निर्माणके लिये विष्णुजीसे कहना सनत्कुमार बोले—समस्त देवता आदिके इस एक-दूसरेको देखकर इन्द्र आदि अत्यन्त व्याकुल हो गये और अपने भाग्यको धिक्कारते हुए विकल वचन वचनको सुनकर शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले भक्तवत्सल कहने लगे। कुछ देवताओंने कहा-हाय! हमलोग बड़े सदाशिवने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने! इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रोंको लेकर वहाँ आ पापी हैं। दूसरोंने कहा—हाय, हम अभागे हैं, अन्योंने कहा—वे असुर तो बड़े भाग्यवान् हैं॥११—१४॥ गयीं, जहाँ सदाशिव देवताओंके साथ स्थित थे॥ १-२॥ तब देवीको वहाँ उपस्थित देखकर विष्णु आदि उसी समय उनके अनेक प्रकारके शब्दोंको सुनकर सभी देवता आश्चर्ययुक्त हो गये और सम्भ्रमयुक्त होकर महातेजस्वी कुम्भोदर [नामका गण] देवताओंको दण्डसे नम्रतासे उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करने लगे॥३॥ मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय-हाय हे मुने! उन सभीने शुभ लक्षण प्रकट करनेवाला करते हुए वहाँसे भाग गये। कितने ही मुनि तथा अन्य जय-जयकार किया और उनके आनेका कारण न जानते लोग गिर पड़े, उस समय चारों ओर हाहाकार होने हुए वे लोग मौन हो गये। इसके बाद सभी देवताओंसे लगा। इन्द्र अत्यन्त व्याकुल होकर घटनोंके बल पृथ्वीपर स्तृत एवं अद्भुत कुतृहल करनेवाली वे देवी नानालीला-गिर पड़े, इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

हे मुने! उन सभीने शुभ लक्षण प्रकट करनेवाला जय-जयकार किया और उनके आनेका कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गये। इसके बाद सभी देवताओंसे स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करनेवाली वे देवी नानालीला-विशारद अपने स्वामीसे प्रेमपूर्वक कहने लगीं—॥४-५॥ देवी बोलीं—हे विभो! हे पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ! उत्तम आभूषणोंसे भूषित तथा सूर्यके समान देदीप्यमान खेलते हुए अपने षण्मुख पुत्रको देखिये॥६॥ सनत्कुमार बोले—जब लोकमाताने अपनी वाणीसे इस प्रकार शिवजीको सम्बोधित करते हुए कहा, तब स्कन्दके मुखामृतका पान करते हुए शिवजीको तृप्ति नहीं हुई॥७॥ उस समय महेश्वरको दैत्योंके तेजसे पीड़ित होकर आये हुए देवताओंका स्मरण नहीं रहा और वे स्कन्दका आलिंगन करके तथा उनका सिर सूँघकर बड़े प्रसन्न हुए॥८॥ अनेक लीलाओंमें विशारद श्रीजगदम्बा भी महेश्वरसे मन्त्रणाकर कुछ कालतक वहीं स्थित रहकर पुन: उठ खड़ी

हुईं। इसके बाद सभी देवताओंसे विन्दित होते हुए उत्तम

लीलावाले भगवान् सदाशिवने कार्तिकेय, नन्दी तथा उन

गिरिराजपुत्रीके साथ अपने भवनमें प्रवेश किया॥ ९-१०॥

महाव्याकुल एवं क्षुब्धमन होकर बुद्धिमान् देवाधिदेवके

द्वारके समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जायँ,

कौन हमलोगोंको सुख देनेवाला है और यह क्या हो

गया ? हाय हमलोग मारे गये—ऐसा वे सब कहने लगे।

हे मुने! [शंकरको घरमें गया देख] सम्पूर्ण देवता

बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्यसे हमारा काम पूरा नहीं हुआ और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया! हे मुने! तब कश्यपादिके द्वारा कहे गये इस वचनको सुनकर विष्णुजी मुनियों तथा देवताओंको सान्त्वना देते हुए यह वचन कहने लगे—॥१९—२१॥
विष्णु बोले—हे देवताओ! हे मुनियो! आप सभीलोग हमारा वचन आदरसे सुनिये, आपलोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं, आपलोग अपने समस्त दु:खोंका त्याग कर दीजिये। हे देवताओ! महान् लोगोंका आराधन सरल नहीं है, आपलोग स्वयं विचार कीजिये, बड़े लोगोंकी आराधनामें पहले दु:ख ही होता है—ऐसा हमने सुना है। हे देवताओ! शिवजी दृढ़ताको

जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं॥ २२-२३॥

सदाशिव सभी गणोंके अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं।

होकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ १५-१७॥

तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल

उस समय कश्यपादि सभी मुनि संसारका भय दूर

हो शिवके मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णुके समीप गये॥ १८॥

करनेवाले विष्णुजीसे कहने लगे—अहो! यह प्रारब्धका

| <u> </u>                                                   | ******************************                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| आप सभीलोग अपने मनमें विचार कीजिये कि वे सहसा               | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे ब्रह्मन्! तब ब्रह्मा, विष्णु  |
| कैसे वशमें हो सकते हैं। सबसे पहले ॐ का उच्चारण             | एवं देवताओंका कहा गया यह वचन सुनकर शिवजीने              |
| करके उसके बाद 'नमः' उच्चारण करे। पुनः 'शिवाय',             | मन-ही-मन हँसकर कहा—॥ ३५॥                                |
| फिर दो बार शुभं-शुभं, इसके बाद दो बार 'कुरु' बताया         | <b>महेश बोले</b> —हे विष्णो! हे विधे! हे देवगणो!        |
| गया है। तदनन्तर 'शिवाय नमः' तदनन्तर प्रणव लगाना            | हे मुनियो! आप सब त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर आदर           |
| चाहिये। (ॐ नम: शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय             | करके मेरे वचनको सुनें। आपलोगोंने पूर्व समयमें जो रथ,    |
| नमः ॐ) हे देवताओ! यदि आपलोग शिवजीके लिये                   | सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया       |
| इस मन्त्रका एक करोड़ सदा जप करें, तो शिवजी प्रसन्न         | था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिये। हे विष्णो! हे विधे!     |
| होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे॥ २४—२७॥                   | आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसलिये शीघ्र हमारे सम्राट् पदके   |
| हे मुने! उन सर्वसमर्थ विष्णुके द्वारा ऐसा कहे जानेपर       | योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिये। त्रिपुरको नष्ट |
| देवतालोग उसी तरह शिवकी आराधना करने लगे। उस समय             | समझकर सृष्टि तथा पालनके लिये नियुक्त किये गये आप        |
| विष्णुजी भी ब्रह्माजीके साथ शिवमें अपना मन एकाग्रकर        | दोनों इन देवताओंकी सहायता करें॥३६—३९॥                   |
| देवताओं एवं मुनियोंका विशेष रूपसे कार्य सिद्ध करनेके       | यह मन्त्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करनेवाला,          |
| निमित्त जप करने लगे। हे मुनिसत्तम! धैर्य धारणकर वे         | शुभ, भोग-मोक्ष प्रदान करनेवाला, सभी प्रकारकी            |
| देवगण बारंबार 'शिव' इस प्रकार उच्चारण करते हुए एक          | कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, शिवभक्तोंको सुख देनेवाला,     |
| करोड़ मन्त्रका जपकर वहीं स्थित हो गये॥ २८—३०॥              | धन्य, यश देनेवाला, आयुको बढ़ानेवाला, स्वर्गकी इच्छा     |
| इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात् यथोक्त            | करनेवालोंको स्वर्ग तथा कामनारहित पुरुषोंको मुक्ति       |
| स्वरूपसे प्रकट हो गये और यह वचन कहने लगे—॥ ३१॥             | देनेवाला है, यह मुमुक्षुओंको भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान |
| <b>श्रीशिव बोले—</b> हे हरे! हे विधे! हे देवगण!            | करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मन्त्रका जप     |
| शुभव्रतवाले हे मुनियो! मैं इस जपसे प्रसन्न हूँ, आपलोग      | करता है अथवा इस मन्त्रको सुनता अथवा सुनाता है,          |
| अभीष्ट वर मॉॅंगिये॥ ३२॥                                    | उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं॥ ४०—४२॥            |
| देवगण बोले—हे देवेश! हे जगदीश! हे शंकर!                    | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उन परमात्मा शिवजीके इस           |
| यदि आप प्रसन्न हैं, तो देवताओंको व्याकुल जानकर त्रिपुरोंका | वचनको सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गये और विष्णु एवं      |
| वध कीजिये। हे परमेशान! हे दीनबन्धो! हे कृपाकर!             | ब्रह्माको अधिक प्रसन्नता हुई। तदनन्तर उनकी आज्ञासे      |
| आप हम सबकी रक्षा करें; क्योंकि आपने ही विपत्तियोंसे        | विश्वकर्माने संसारके कल्याणके लिये सर्वदेवमय, दिव्य     |
| देवताओंकी सदा बारंबार रक्षा की है॥ ३३–३४॥                  | तथा अत्यन्त सुन्दर रथका निर्माण किया॥ ४३-४४॥            |
| •                                                          | य रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें देवस्तुतिवर्णन        |
| नामक सातवाँ अध्य                                           | पाय पूर्ण हुआ।। ७।।                                     |
| <del></del>                                                |                                                         |
| आठवाँ अध्याय                                               |                                                         |
| विश्वकर्माद्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथका वर्णन        |                                                         |
| व्यासजी बोले—हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! हे                  | शिवजीके लिये निर्मित किया॥१-२॥                          |
| शैवप्रवर! हे सन्मते! हे तात! आपने परमेश्वरकी यह            | <b>सूतजी बोले</b> —उन व्यासजीके इस वचनको                |
| अद्भुत कथा सुनायी। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य               | सुनकर मुनीश्वर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका             |
| रथके निर्माणका वर्णन कीजिये, जिसे बुद्धिमान् विश्वकर्माने  | स्मरण करके कहने लगे—॥३॥                                 |

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ८ ] \* विश्वकर्माद्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथका वर्णन \*

५०३

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सनत्कुमार बोले-हे व्यास! हे महाप्राज्ञ! हे गये हैं। वर्णाश्रमधर्म उसके चारों चरण तथा मन्त्र घण्टा कहे गये हैं। हजारों फणोंसे विभूषित अनन्त नामक सर्प मुने! मैं शिवजीके चरणकमलोंका ध्यानकर अपनी बुद्धिके अनुसार रथ आदिके निर्माणका वर्णन करूँगा, आप उस रथके बन्धन हुए, दिशाएँ एवं उपदिशाएँ पाद बनीं। पुष्करादि तीर्थ उस रथकी रत्नजटित सुवर्णमय पताकाएँ उसका श्रवण करें। विश्वकर्माने रुद्रदेवके सर्वलोकमय तथा दिव्य रथको यत्नसे आदरपूर्वक बनाया॥४-५॥ और चारों समुद्र उस रथको ढँकनेवाले वस्त्र कहे गये यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ सुवर्णका बना हुआ हैं॥१७--१९॥ था। उसके दाहिने चक्रमें सूर्य एवं बाँये चक्रमें चन्द्रमा सभी प्रकारके आभूषणोंसे भूषित गंगा आदि सभी विराजमान थे। हे विप्रेन्द्र! दाहिने चक्रमें बारह अरे लगे श्रेष्ठ नदियाँ हाथोंमें चँवर लिये हुए स्त्रीरूपमें सुशोभित हुए थे, उन अरोंमें बारहों आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायाँ होकर जगह-जगह स्थान बनाकर रथकी शोभा बढाने पहिया सोलह अरोंसे युक्त था। हे सुव्रत! बायें पहियेके लगीं। आवह आदि सातों वायु स्वर्णमय उत्तम सोपान सोलह अरे चन्द्रमाकी सोलह कलाएँ थीं। सभी नक्षत्र बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथके चारों ओर उस वामभागके पहियेकी शोभा बढा रहे थे॥६—८॥ उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथके बाहरी हे विप्रश्रेष्ठ! छहों ऋतुएँ उन दोनों पहियोंकी नेमि उत्तम विषम स्थान हुए॥२०—२२॥ सभी वर्षाचल उस रथके चारों ओरके पाश और थीं। अन्तरिक्ष उस रथका अग्रभाग हुआ और मन्दराचल रथनीड हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उसके दोनों कूबर तललोकमें निवास करनेवाले सभी प्राणी उस रथके कहे गये हैं। महामेरु उस रथका अधिष्ठान तथा अन्य तलके भाग कहे गये हैं। भगवान् ब्रह्मा उसके सारथि पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथका वेग था तथा और देवतागण घोडेकी रस्सी पकडनेवाले कहे गये हैं। दोनों अयन (उत्तरायण एवं दक्षिणायन) चक्रोंके संगम ब्रह्मदैवत ॐकार उन ब्रह्माका चाबुक था। अकार उसका थे। मुहूर्त उसके बन्धुर (बन्धन) तथा कलाएँ उसकी महान् छत्र, मन्दराचल उस छत्रको धारण करनेवाला कीलियाँ कही गयी हैं। काष्ठा (कलाका तीसवाँ भाग) पार्श्ववर्ती दण्ड, पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं उसका घोण (जूएका अग्रभाग) और क्षण उसके अक्षदण्ड भुजंगराज शेषनाग उस धनुषकी डोरी बने॥ २३—२५॥ कहे गये हैं। निमेष उस रथका अनुकर्ष (नीचेका काष्ठ) श्रुतिस्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुषका घण्टा बनीं। महान् तेजस्वी विष्णुको बाण तथा अग्निको उस और लव उसका ईषा कहा गया है॥९—१२॥ बाणका शल्य कहा गया है। हे मुने! चारों वेद उस द्युलोक इस रथका वरूथ (लोहेका पर्दा) तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएँ थीं। भ्रम और रथके घोड़े कहे गये हैं। सभी प्रकारकी ज्योतियाँ उन कामदुग्ध उसके जुएके दोनों सिर कहे गये हैं॥ १३॥ अश्वोंकी परम आभूषण बनीं। समस्त विषसम्भृत पदार्थ व्यक्त उसका ईषादण्ड, वृद्धि नड्वल, अहंकार उसके सेना बने। सभी वायु बाजा बजानेवाले कहे गये हैं। कोने तथा पंचमहाभूत उस रथके बल कहे गये हैं॥ १४॥ व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोनेवाले हुए॥ २६ — २८॥ समस्त इन्द्रियाँ ही उस रथके चारों ओरके आभूषण [सनत्कुमार बोले—] हे मुनीश्वर! अधिक कहनेसे थे। हे मुनिसत्तम! श्रद्धा ही उस रथकी गति थी॥ १५॥ क्या लाभ, मैं संक्षेपमें ही बताता हूँ कि ब्रह्माण्डमें जो कुछ हे सुव्रतो! उस समय षडंग (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, भी वस्तु है, वह सब उस रथमें विद्यमान कही गयी है॥ २९॥ व्याकरण, छन्द तथा ज्योतिष) उसके आभूषण बने। पुराण, परम बुद्धिमान् विश्वकर्माने ब्रह्मा तथा विष्णुकी आज्ञासे इस प्रकारके रथ आदिसे युक्त शुभ साधनका न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने॥ १६॥ भलीभाँति निर्माण किया था॥३०॥ सब लक्षणोंसे युक्त वर उसके बलके स्थान कहे ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें रथादियुद्धप्रकारवर्णन नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥८॥

\* भगवान् शंकरका त्रिपुर-वधके लिये प्रस्थान \* रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ९ ] नौवाँ अध्याय ब्रह्माजीको सारथी बनाकर भगवान् शंकरका दिव्य रथमें आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेनाके साथ त्रिपुर-वधके लिये प्रस्थान, शिवका पशुपति नाम पड़नेका कारण

सनत्कुमार बोले-इस प्रकारके महादिव्य तथा अनेक आश्चर्योंसे युक्त रथमें वेदरूपी घोडे जोतकर

ब्रह्माजीने उसे शिवजीको समर्पित किया। इसे शिवजीको अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणोंके सम्माननीय देवेश शिवजीसे बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथपर बैठाया। तब समस्त रथ-सामग्रियोंसे सम्पन्न उस दिव्य रथपर उस समय ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, ब्रह्मा, विष्णु

सर्वदेवमय महाप्रभु शम्भु आरूढ़ हुए॥१-३॥ तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तृति करने लगे॥४॥ गानमें प्रवीण अप्सराओंसे घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी (ब्रह्मा)-की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय उस निर्मित रथपर सदाशिवके चढते ही वेदरूपी घोडे सिरके बल पृथ्वीपर गिर पडे, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गये और शेषनाग भी उस भारको सहनेमें असमर्थ होनेके कारण

कम्पित हो उठे। तब पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्

शेष वृषेन्द्रका रूप धारणकर क्षणमात्रके लिये उस रथको उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथपर आरूढ़ शिवजीके परम तेजको सहन करनेमें असमर्थ वृषेन्द्र भी घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़े॥५-९॥ तब हाथमें लगाम पकड़े हुए ब्रह्माजीने शंकरजीकी आज्ञासे घोड़ोंको उठाकर रथको व्यवस्थित किया॥ १०॥ उसके बाद ब्रह्माजी स्वयं उस श्रेष्ठ रथपर सवार हो शिवकी आज्ञासे मन तथा पवनके समान वेगवाले रथमें जुते हुए उन वेदरूपी घोड़ोंको तेजीसे हाँकने लगे। शिवजीके बैठ जानेपर वह रथ उन बलवान् दानवोंके आकाशस्थित तीनों पुरोंको उद्देश्य करके चलने लगा॥११-१२॥ उस समय देवगणोंकी ओर देखकर कल्याण करनेवाले भगवान् रुद्रने कहा-हे श्रेष्ठ देवताओ! यदि

पृथक्-पृथक् पशुत्वकी कल्पना करनेपर ही वे दैत्यश्रेष्ठ

शम्भु बोले — हे देवगणो ! पशुभावको प्राप्त होनेपर भी आपलोगोंका पात नहीं होगा, मेरी बात सुनिये और उस पशुभावसे अपनेको मुक्त कीजिये। जो इस दिव्य पाशुपत व्रतका आचरण करेगा, वह पशुत्वसे मुक्त हो जायगा, मैंने आपलोगोंसे सत्य प्रतिज्ञा की है॥ १७-१८॥ हे श्रेष्ठ देवताओ! जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपतव्रतका आचरण करेंगे, वे पशुत्वसे मुक्त हो जायँगे,

इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक बारह वर्ष, छ: वर्ष

अथवा तीन वर्षतक मेरी उपासना करेगा, वह पशुभावसे

छूट जायगा। इसलिये हे श्रेष्ठ देवताओ! यदि आप लोग

कहने लगे—॥१५-१६॥

वधके योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं॥१३-१४॥

इस वचनको सुनकर सभी देवता पशुत्वके प्रति शंकित

होकर दु:खित हो गये। तब देवाधिदेव अम्बिकापति

शंकर देवताओंका भाव जानकर हँसते हुए उन देवताओंसे

सनत्कुमार बोले—उन बुद्धिमान् देवाधिदेवके

इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रतका आचरण करेंगे, तो पशुत्वसे मुक्त हो जायँगे, इसमें सन्देह नहीं है॥१९-२१॥ सनत्कुमार बोले-उन परमात्मा महेश्वरका यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणोंने कहा—ऐसा ही होगा। इसलिये [हे वेदव्यास!] देवता एवं असुर सभी उन प्रभुके पशु हैं और पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले रुद्र भगवान् शंकर पशुपति हैं॥ २२-२३॥ तभीसे उन महेश्वरका यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ॥ २४॥

जय-जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्माका जैसा अद्भुत रूप था, उसका वर्णन सैकडों वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता॥ २५-२६॥ आपलोग मुझे पशुओंका अधिपति बना दें, तो मैं असुरोंका वध करूँ। देवताओं तथा अन्य लोगोंके इस प्रकारके स्वरूपवाले, सबके लिये सुखदायक

अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुरको मारनेके लिये

उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नतापूर्वक

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-चल पड़े। जिस समय देवाधिदेव उस त्रिपुरका वध सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सूरि, सुर, सुन्दर, प्रस्कन्द, कुन्दर, करनेके लिये चले, उस समय सूर्यके समान तेजस्वी इन्द्र चण्ड, कम्पन, अतिकम्पन, इन्द्र, इन्द्रजव, हिमकर, आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोडे, सिंह, रथ तथा यन्ता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजुह, बैलपर सवार हो उनके पीछे-पीछे चले। हाथोंमें हल, शतास्य, रंक, कर्पूरपूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकारकारक, शाल, मूसल, विशाल पर्वतके समान भुशुण्ड तथा विविध अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत-से असंख्य वीरगण, जो लक्ष्य-लक्षणसे रहित थे, आयुध धारण किये हुए पर्वतसदृश वे इन्द्रादि देवता प्रसन्न वे शिवजीको घेरकर चले॥ ३३—३९॥ होकर [त्रिपुरका वध करनेके लिये] चले॥ २७—२९॥ जो गण महादेव शिवको घेरकर उनके साथ चल उस समय अनेक प्रकारके आयुधोंसे युक्त तथा परम प्रकाशमान इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता महोत्सव रहे थे, वे मनसे ही चराचर जगत्को भस्म करनेमें समर्थ मनाते हुए तथा शिवजीकी जय-जयकार करते हुए उन थे। किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान् शंकर स्वयं ही महेश्वरके आगे-आगे चल रहे थे॥३०॥ त्रिपुरको जलानेमें समर्थ थे। उन शम्भुको रथ, बाण, उस समय हाथमें दण्ड लिये हुए तथा जटा धारण गणों तथा देवताओंकी क्या आवश्यकता थी, किंतु हे किये हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाशमें विचरण व्यास! हाथमें पिनाक धारण किये वे अपने गणों तथा करनेवाले सिद्ध तथा चारण पुष्पवृष्टि करने लगे॥ ३१॥ देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिये हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! जो सभी गणेश्वर तीनों पुरोंको जा जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है॥४०—४२॥ रहे थे, उनकी संख्या बतानेमें कौन समर्थ है, तथापि मैं हे ऋषिश्रेष्ठ! उसमें जो कारण है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरोंके पापोंका नाश करनेवाले उन्होंने कुछको कह रहा हूँ॥३२॥ गणेश्वरों और देवगणोंके साथ सभी गणोंसे श्रेष्ठ अपने यशका त्रिलोकीमें विस्तार करनेके निमित्त ऐसा भृंगी विमानमें चढ़कर महेन्द्रके समान त्रिपुरका वध किया और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टोंके मनमें करनेके लिये चला। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, यह विश्वास हो जाय कि सभी देवगणोंमें शिवजीसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है॥४३-४४॥ सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक्, सूर्यवर्चा, ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शिवयात्रावर्णन नामक नौवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ९॥ दसवाँ अध्याय भगवान् शिवका त्रिपुरपर सन्धान करना, गणेशजीका विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणीद्वारा बोधित होनेपर शिवद्वारा विघ्ननाशक गणेशका पूजन, अभिजित् मुहूर्तमें तीनों पुरोंका एकत्र होना और शिवद्वारा बाणाग्निसे सम्पूर्ण त्रिपुरको भस्म करना, मयदानवका बचा रहना वहाँ स्थित रहे। उस समय वे गणेशजी उन शिवजीके सनत्कृमार बोले-[हे व्यासजी!] इसके बाद अँगूठेपर स्थिर हो निरन्तर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे महादेव शम्भु सम्पूर्ण सामग्रियोंसे युक्त हो उस रथपर बैठकर दैत्योंके सम्पूर्ण त्रिपुरको दग्ध करनेके लिये उद्यत हुए। उनके लक्ष्यमें त्रिपुर दिखायी न पड़े॥ १-४॥ उस रथके शीर्ष स्थानपर स्थित हो वे धनुषको चढ़ाकर तब मुंजकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष-बाणधारी शंकरने उसपर उत्तम बाण सन्धानकर अत्यन्त अद्भुत प्रत्यालीढ यह अत्यन्त मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश! हे ईश! आसनमें स्थित होकर दृढमुष्टिमें धनुषको पकड़कर अपनी हे भगवन्! जबतक आप इन गणेशजीका पूजन नहीं करेंगे, दृष्टिमें दृष्टि डालकर निश्चल हो सौ हजार वर्षपर्यन्त तबतक आप त्रिपुरका नाश नहीं कर सकेंगे॥ ५-६॥

\* भगवान् शिवका त्रिपुरपर सन्धान करना \* तदनन्तर यह वचन सुनकर अन्धकका वध करनेवाले सदाशिवने भद्रकालीको बुलाकर गणेशजीकी पूजा की॥७॥ पुजासे उन गणेशके प्रसन्न हो जानेपर भगवान् शिवने आकाशमें स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारकपुत्रोंके तीनों पुरोंको देखा, जो यथायोग्य एक-दूसरेसे युक्त थे। इस विषयमें कोई ऐसा कहते हैं कि-परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्यकी सिद्धि दूसरोंकी प्रसन्ततासे हो, यह तो उनके लिये उचित नहीं प्रतीत होता॥८—१०॥ वे परब्रह्म, स्वतन्त्र, सगुण, निर्गुण, परमात्मा तथा मायासे रहित एवं सभीसे अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवोंके उपास्य हैं। उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने! सबको वर देनेवाले उन देवाधिदेव महेश्वरकी लीलासे सभी चरित सम्भव हैं॥११-१३॥ जब महादेवजी गणेशका पूजनकर स्थित हो गये, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एकमें मिल गये॥ १४॥ हे मुने! इस प्रकार त्रिपुरके एक साथ मिल जानेपर देवताओं तथा महात्माओंको बड़ी प्रसन्नता हुई॥१५॥ तत्पश्चात् समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेवजीकी स्तुति करते हुए उनकी जय-जयकार करने

लगे॥ १६॥ इसके बाद जगत्पति ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा-हे महेश्वर! अब इन दैत्य तारकपुत्रोंके वधकार्यका समय उपस्थित हो गया है। हे विभो! आप देवकार्य सम्पन्न कीजिये; क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थानमें आ गये हैं। हे देवेश! जबतक ये पुर एक-दूसरेसे अलग नहीं होते, तबतक आप बाण छोड़िये और त्रिपुरको भस्म कर दीजिये॥ १७-१९॥ तब शंकरजीने धनुषकी डोरी चढ़ाकर उसपर बाण

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १०]

ध्यान किया॥ २०॥ उसके बाद श्रेष्ठ लीलाविशारद शिवजी किसी कारणसे उन पुरोंको निरादरकी दृष्टिसे देखने लगे॥ २१॥

रखकर त्रिपुरसंहारके लिये अपने पूज्य पाशुपतास्त्रका

आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरोंको क्षणमात्रमें

बाणकी अग्निसे भस्म हो गये॥ २८-२९॥ जब भाइयोंके सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब

उसने अपने प्रभु भक्तवत्सल भगवान् सदाशिवका स्मरण किया। महादेवकी ओर देखकर परम भक्तिसे युक्त होकर

इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर चार समुद्रोंकी

मेखलावाली पृथ्वीपर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पुर राखके रूपमें हो गये। शिवकी पूजामें

व्यतिक्रमके कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस

यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टिमात्रसे तीनों लोकोंको

भस्म करनेमें समर्थ हैं, किंतु हमलोगोंके यशको बढ़ानेके

महेश्वरकी स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाणसे तीनों

पुरोंको भस्म करनेकी इच्छा की। उन शिवजीने अभिजित्

मुहूर्तमें उस अद्भुत धनुषको खींचकर उसकी प्रत्यंचाकी

टंकारसे अत्यन्त दु:सह शब्द करके और उन असुरोंको

अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्योंके समान देदीप्यमान बाण छोड़ा॥ २४ — २६॥

तीव्रगामी उस विष्णुमय बाणने त्रिपुरमें रहनेवाले उन

तीनों दैत्योंको दग्ध कर दिया॥ २७॥

पापनाशक, जाज्वल्यमान, अग्निफलकसे युक्त तथा

इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंने

लिये आप इनपर अपना बाण छोड़िये॥ २२-२३॥

वह नाना प्रकारके विलाप करता हुआ मन-ही-मन दग्ध करनेमें समर्थ हैं तथा सज्जनोंकी एकमात्र गति हैं। उनसे कहने लगा—॥ ३०-३१॥

तारकाक्ष बोला—हे भव! मैंने जान लिया है कि वस्तु शेष न बची, जो त्रिपुरकी अग्निसे भस्म न हुई हो॥ ३८॥ केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मयदानवको आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, अपने इस सत्यके प्रभावसे आप पुन: भाइयोंसहित हमें कब जलायेंगे? हे भगवन्! छोडकर स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले न बचा, हमलोगोंने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है, जो देवताओं वह देवताओंका विरोधी नहीं था, विपत्तिकालमें भी महेशका शरणागत भक्त था और शिवजीके तेजसे रक्षित और असुरोंके लिये भी अप्राप्य है, हमारी बृद्धि जन्म-जन्मान्तरमें आपकी भक्तिसे भावित रहे॥ ३२-३३॥ था॥ ३९-४०॥ हे मुने! ऐसा कहते हुए उन दैत्योंको शिवजीकी चाहे दैत्य हों, चाहे अन्य प्राणी हों, भावाभावकी आज्ञासे अग्निने अद्भुत रीतिसे जलाकर राख कर दिया। अवस्थामें तथा कृत-अकृत कालमें महेश्वरके शरणागत हे व्यासजी! उस अग्निने अन्य बालक तथा वृद्ध होनेपर उनका नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिये दानवोंको भी शिवजीकी आज्ञासे शीघ्र ही जलाकर राख सत्पुरुषोंको ध्यानपूर्वक इस प्रकारका यत्न करना चाहिये, कर दिया। जिस प्रकार कल्पान्तमें जगत् भस्म हो जाता जिससे भक्ति बढ़े। निन्दासे लोकका क्षय होता है, अत: है, उसी प्रकार उस अग्निने वहाँ जो भी स्त्री, पुरुष, उस कर्मको कभी नही करना चाहिये॥४१-४२॥ वाहनादि थे. उन सभीको जला दिया॥ ३४—३६॥ पुरुषको कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे बहुत-सी श्रेष्ठ स्त्रियाँ गलेमें भुजाएँ डालनेवाले उन त्रिपुरों-जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात अपने पतियोंको छोड़कर भस्म हो गयीं, सोयी हुई, प्रमत्त होती कि प्रारब्धसे सभीका मन शिवजीमें लगता॥ ४३॥ और रतिश्रान्त स्त्रियाँ भी भस्म हो गयीं॥३७॥ उस समय भी जो दैत्य बान्धवोंसहित शिवपूजनमें कोई आधी जलकर चेतनामें आ-आकर बारंबार तत्पर थे, वे सब शिवपूजाके प्रभावसे गणोंके अधिपति मोहसे मुर्च्छित हो जाती थी। कोई अति सुक्ष्म भी ऐसी हो गये॥ ४४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें त्रिपुरदाहवर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १०॥ ग्यारहवाँ अध्याय त्रिपुरदाहके अनन्तर भगवान् शिवके रौद्ररूपसे भयभीत देवताओंद्वारा उनकी स्तृति और उनसे भक्तिका वरदान प्राप्त करना व्यासजी बोले—हे ब्रह्मपुत्र! हे महाप्राज्ञ! आप द्वारा दैत्योंसे परिपूर्ण समस्त त्रिपुरके दग्ध कर दिये जानेपर धन्य हैं। हे शैवश्रेष्ठ! त्रिपुरके जल जानेपर सभी वे देवता विशेष रूपसे आश्चर्यचिकत हुए। उस समय देवताओंने क्या किया, दाहसे रहित मय कहाँ गया, वे इन्द्र, विष्णुसहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्रको देखकर यतिगण कहाँ गये, यदि शिवजीकी कथासे सम्बन्धित आश्चर्यमें पड़ गये और कुछ भी नहीं बोले॥ ४—६॥ अन्य कुछ हो, तो वह सब मुझे बताइये॥१-२॥ अत्यन्त भयंकर, रौद्र रूपवाले, दसों दिशाओंको सृतजी बोले-व्यासजीके इस वचनको सुनकर प्रज्वलित करते हुए, करोड़ों सूर्योंके समान तथा प्रलयाग्नि-

सदृश महादेवको तथा देवी पार्वतीको देखकर सभी देवगण

भयभीत हो गये और सिर झुकाकर खड़े हो गये॥ ७-८॥

देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे [शिवको] प्रणामकर

चारों ओर खडे रहे॥९॥

तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेनाको इस प्रकार भयभीत

ब्रह्माजीके पुत्र भगवान् सनत्कुमार शिवके चरणयुगलका

व्यास! अब आप लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले

महेश्वरके सर्वपापनाशक चरित्रको सुनिये। महेश्वरके

सनत्क्रमार बोले-हे महाबुद्धे! हे पराशरपुत्र

स्मरण करते हुए कहने लगे—॥३॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ११ ]   * शिवके रौद्ररूपसे भयभीत देवताओंद्वारा स्तुति * |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ************************************                                           | ***********************************                   |
| तब शंकरजीके रूपको देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी                                     | भक्तवत्सल भगवान् शिवजीकी स्तुतिकर चुप हो गये॥ २५॥     |
| प्रसन्नचित्त होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत                                  | इसके बाद भगवान् विष्णुने भी हाथ जोड़कर                |
| विष्णुके साथ पार्वतीसहित भक्ताधीन देवदेव, भव, हर,                              | महेश्वरको प्रणाम करके उनकी स्तुति की॥ २६॥             |
| त्रिपुरारि महेश्वरकी स्तुति करने लगे॥१०-११॥                                    | <b>विष्णुजी बोले</b> —हे देवाधीश! हे महेश्वर! हे      |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे देव! हे महादेव! हे                                   | दीनबन्धो! हे कृपाकर! हे परमेश्वर! हे प्रणतप्रिय! आप   |
| भक्तानुग्रहकारक! हे सर्वदेवहितकारी परमेश्वर! आप                                | प्रसन्न होइये और कृपा कीजिये॥ २७॥                     |
| प्रसन्न होइये। हे जगत्पते! प्रसन्न होइये, हे आनन्ददायक!                        | निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृतिरूप होते हुए       |
| प्रसन्न होइये। हे शंकर! हे स्वामिन्! प्रसन्न होइये। हे                         | भी पुरुषरूप आपको नमस्कार है॥ २८॥                      |
| परमेश्वर! प्रसन्न होइये॥ १२-१३॥                                                | उसके बाद गुणरूप धारण करनेवाले विश्वात्मा              |
| जीवोंके उद्धारकर्ता आप ओंकारको नमस्कार है।                                     | आपको नमस्कार है। विश्वात्मा, भक्तप्रिय, शान्तस्वरूप   |
| हे सर्वदेवेश! त्रिपुरका विनाश करनेवाले हे महेश्वर!                             | तथा परमात्मा शिवको नमस्कार है॥ २९॥                    |
| आप प्रसन्न होइये। हे प्रणतप्रिय! हे शंकर! अनेक                                 | सदाशिव, रुद्र एवं जगत्पतिको नमस्कार है। आपमें         |
| नामोंसे वाच्य आप देवको नमस्कार है, हे प्रकृति एवं                              | आजसे मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरन्तर बढ़ती रहे॥ ३०॥      |
| पुरुषसे पर! आप निर्गुणको नमस्कार है॥१४-१५॥                                     | <b>सनत्कुमार बोले</b> —ऐसा कहकर महाशिवभक्त            |
| निर्विकार, नित्य, नित्यतृप्त, प्रकाशमान, निरंजन,                               | विष्णु मौन हो गये। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके     |
| दिव्य तथा त्रिगुणरूप आपको प्रणाम है॥१६॥                                        | उन परमेश्वरसे कहने लगे—॥३१॥                           |
| सगुणरूपधारी आपको नमस्कार है।स्वर्गेश, सदाशिव,                                  | <b>देवता बोले</b> —हे देवनाथ! हे महादेव! हे           |
| शान्त, पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है॥ १७॥                              | करुणाकर! हे शंकर! हे जगत्पते! हे परमेश्वर! प्रसन्न    |
| सर्वज्ञ, शरण देनेवाले, सद्योजात, वामदेव, रुद्र एवं                             | होइये, प्रसन्न होइये॥ ३२॥                             |
| आप्यपुरुष आपको नमस्कार है॥१८॥                                                  | आप सर्वकर्ता हैं। आप प्रसन्न होइये। हमलोग             |
| अघोर, सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य (श्रेष्ठ)                                | प्रसन्नताके साथ आपको नमस्कार करते हैं। आपमें          |
| एवं भक्तोंको आनन्द देनेवाले आपको नमस्कार है॥ १९॥                               | हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे॥ ३३॥             |
| हे महादेव! आपने त्रिपुरको जलाकर सभी देवताओंको                                  | <b>सनत्कुमार बोले</b> —इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा  |
| कृतार्थ कर दिया, अब आप भयभीत समस्त देवताओंकी                                   | देवताओंके द्वारा स्तुति किये जानेपर लोककल्याणकर्ता    |
| रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी                            | शंकरजीने प्रसन्नचित्त होकर कहा—॥३४॥                   |
| देवता अति प्रसन्न होकर भगवान् सदाशिवकी स्तुतिकर                                | <b>शंकर बोले</b> —हे विधे! हे विष्णो! हे देवताओ!      |
| उन्हें पृथक्-पृथक् प्रणाम करने लगे॥२०-२१॥                                      | मैं विशेषरूपसे प्रसन्न हूँ। आपलोग अच्छी तरह विचारकर   |
| इसके बाद स्वयं ब्रह्माजी सिर झुकाकर तथा हाथ                                    | अपने मनोवांछित वरको बतलायें॥ ३५॥                      |
| जोड़कर त्रिपुरारि महेश्वरदेवकी स्तुति करने लगे॥ २२॥                            | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुनिश्रेष्ठ! शिवजीके द्वारा |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे भगवन्! हे देवदेवेश! हे                               | कहे गये वचनको सुनकर सभी देवता प्रसन्नमनसे कहने        |
| त्रिपुरान्तक! हे शंकर! हे महादेव! मेरी अनपायिनी श्रेष्ठ                        | लगे— ॥ ३६ ॥                                           |
| भक्ति आपमें सदैव बनी रहे। हे देवेश! हे शंकर! मैं सदा                           | <b>सभी देवता बोले</b> —हे भगवन्! हे देवदेवेश!         |
| आपका सारथी बना रहूँ। हे विभो! हे परमेश्वर! आप                                  | यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही        |
| सदा मेरे अनुकूल रहें॥ २३-२४॥                                                   | है, तो हम देवताओंको अपना दास समझकर यह वर              |
| सनत्कुमार बोले—इस प्रकार उदार बुद्धिवाले                                       | दीजिये कि हे देवश्रेष्ठ! जब-जब देवताओंपर विपत्ति      |
| ब्रह्मा कन्धा झुकाये हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो                                  | पड़े, तब-तब आप प्रकट होकर सदा दु:खका निवारण           |

करनेवालों तथा सुननेवालोंको मैं निश्चित रूपसे सर्वदा करें॥ ३७-३८॥ सनत्कुमार बोले—जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओंने लोकमें परम अभीष्ट वर देता रहूँगा॥ ३९-४०॥ इस प्रकार कहकर देवताओं के दु:खका सदा भगवान् शंकरसे इस प्रकार कहा, तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर एक ही बार सभी देवताओंसे कहा-ऐसा ही निवारण करनेवाले शंकरजीने प्रसन्न होकर जो भी समस्त होगा। हे देवगणो! मैं इन स्तोत्रोंसे प्रसन्न हूँ। इनका पाठ | देवताओंको प्रिय था, वह सब उन्हें प्रदान किया॥ ४१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें देवस्तुतिवर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ११॥ बारहवाँ अध्याय त्रिपुरदाहके अनन्तर शिवभक्त मयदानवका भगवान् शिवकी शरणमें आना, शिवद्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदानकर वितललोकमें निवास करनेकी आज्ञा देना, देवकार्य सम्पन्नकर शिवजीका अपने लोकमें जाना सनत्कुमार बोले-शिवजीको प्रसन्न देखकर जानता हूँ। हे सर्वेश! आप प्रसन्न हो जाइये और मुझ उनकी कृपाके प्रभावसे भस्म होनेसे बचा हुआ मयदानव शरणागतकी रक्षा कीजिये॥९॥ अति प्रसन्न होकर वहाँ आया। उसने सदाशिव एवं अन्य सनत्कुमार बोले-हे द्विजश्रेष्ठ! मयद्वारा की देवताओंको भी प्रेमपूर्वक हाथ जोडकर सिर झुकाकर गयी स्तुतिको सुनकर शंकरजी प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसके बाद शिवजीको पुन: प्रणाम मयसे कहने लगे—॥१०॥ किया। तदनन्तर उठकर शिवजीकी ओर देखकर भक्तिसे शिवजी बोले—हे दानवश्रेष्ठ मय! मैं [तुमपर] पूर्ण मनवाला वह श्रेष्ठ दानव मय प्रेमपूर्वक गद्गद प्रसन्न हूँ, वर माँगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर वाणीसे उनकी स्तृति करने लगा—॥१—३॥ होगा, उसे प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है॥११॥ मय बोला—हे देवदेव!हे महादेव!हे भक्तवत्सल! सनत्कुमार बोले-शिवका कल्याणकारी वचन सुनकर दानवश्रेष्ठ मय हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हे शंकर! आप कल्पवृक्षस्वरूप हैं तथा सभी पक्षोंसे रहित हैं॥४॥ शिवको नमस्कारकर कहने लगा—॥१२॥ हे प्रकाशरूप! आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप! मय बोला—हे देवदेव! हे महादेव! यदि आप आपको नमस्कार है, आप पवित्रात्माको बार-बार नमस्कार मुझपर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ, तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिये॥ १३॥ है। आप पवित्र करनेवालेको बार-बार नमस्कार है॥५॥ हे परमेश्वर! आप अपने भक्तोंके प्रति सर्वदा विचित्र रूपवाले, नित्य तथा रूपसे अतीत आपको नमस्कार है। दिव्यरूप, दिव्य एवं अत्यन्त दिव्य आकृतिवाले सख्यभाव तथा दीनोंके प्रति सदा दयाभाव रखिये और आपको नमस्कार है। प्रणतजनोंकी सभी प्रकारकी विपत्तियोंको अन्य खल जीवोंकी उपेक्षा कीजिये। हे महेश्वर! मुझमें

कभी भी असुरभाव न रहे। हे नाथ! मैं सदा निर्भय एवं

करनेपर भक्तवत्सल परमेश्वर भगवान् शंकर प्रसन्न

सनत्कुमार बोले—इस प्रकार मयदानवके प्रार्थना

महेश्वर बोले—हे दानवश्रेष्ठ! तुम धन्य हो, तुम

आपके शुभ भजनमें मग्न रहूँ॥१४-१५॥

होकर मयसे कहने लगे-॥१६॥

द्र करनेवाले तथा सबका कल्याण चाहनेवाले आपको

नमस्कार है। त्रिलोकीके कर्ता, भर्ता तथा हर्ता आपको बार-बार नमस्कार है। हे शिवाकान्त! हे शिवेश्वर! भक्तोंको

भक्तिसे प्राप्त होनेवाले, कृपा करनेवाले तथा तपस्याका

हे स्तुतिप्रिय! हे परमेश्वर! मैं स्तुति करना नहीं

उत्तम फल देनेवाले आपको प्रणाम है॥६—८॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १२ ] \* मयदानवका भगवान् शिवकी शरणमें आना \* मेरे विकाररहित भक्त हो, इस समय जो भी तुम्हारे कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मतको स्वीकार अभीष्ट वर हैं, उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी करनेवाले मनुष्योंकी कलियुगमें दुर्गति होगी, हम यह आज्ञासे अपने परिवारसहित स्वर्गलोकसे भी मनोहर सत्य कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥ २९-३०॥ वितललोकको जाओ और भक्तियुक्त तथा निर्भय होकर हे मुण्डियो! तुमलोग मेरी आज्ञासे धैर्य धारणकर वहाँ रहो। मेरी आज्ञासे तुम्हारे चित्तमें कभी भी गुप्तरूपसे कलियुगके आनेतक मरुस्थलमें निवास करो। असुरभाव उत्पन्न नहीं होगा॥१७—१९॥ कलियुगके आनेपर तुमलोग अपना मत स्थापित करना; सनत्कुमार बोले-[हे व्यास!] उसके बाद क्योंकि कलियुगमें लोग मोहमें पड़कर तुमलोगोंका मत शिवजीकी आज्ञा शिरोधार्यकर उनको तथा देवताओंको स्वीकार कर लेंगे॥ ३१-३२॥ भी प्रणामकर वह वितललोकको चला गया। इसी बीच हे मुनीश्वर! उन सुरेश्वरोंके द्वारा इस प्रकारकी आज्ञा वे मुण्डी भी वहाँ आ गये और ब्रह्मा, विष्णु आदि उन प्राप्तकर वे मुण्डी उन्हें प्रणामकर यथानिर्दिष्ट अपने आश्रमको चले गये। इसके अनन्तर [हे व्यास!] त्रिपुरवासियोंको सभी देवताओंको प्रणामकर कहने लगे-हे देवताओ! हमलोग कहाँ जायँ तथा क्या करें, आपकी आज्ञा माननेवाले भस्म करनेके बाद कृतकृत्य हुए वे महायोगी भगवान् रुद्र हम सभीको शीघ्रतासे आज्ञा दीजिये॥ २० — २२॥ ब्रह्मा आदिके द्वारा पूजित हुए॥ ३३-३४॥ हे हरे! हे विधे! हे देवो! हमलोगोंने दुष्कर्म किया इस प्रकार देवताओंका महान् कार्य सम्पन्नकर वे है, जो कि शिवजीमें भक्ति रखनेवाले दानवोंकी शिवभक्तिको प्रभु अपने गणों, देवी पार्वती तथा पुत्रोंसहित अन्तर्धान विनष्ट किया। [इस पापके फलस्वरूप] करोड़ों कल्पोंतक हो गये। तदनन्तर परिवारसहित महादेव शंकरके अन्तर्धान हो जानेपर धनुष-बाण, रथ आदिसहित समस्त सामग्री नरकमें हमलोगोंका वास होगा। शिवभक्तोंका विरोध करनेवाले हमलोगोंका उद्धार निश्चितरूपसे नहीं होगा, विलुप्त हो गयी॥ ३५-३६॥ किंतु हमलोगोंने आपलोगोंकी इच्छासे ही यह दुष्कर्म इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, गन्धर्व, किया है। अत: कृपापूर्वक आपलोग उसकी शान्तिका किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएँ तथा मनुष्य प्रसन्न हो गये मार्ग बतायें, हम आपलोगोंके शरणागत हैं॥ २३—२५॥ और प्रसन्नतापूर्वक शिवजीका यशोगान करते हुए अपने-सनत्कुमार बोले—उनका वह वचन सुनकर अपने स्थानोंको चले गये एवं अपने-अपने स्थानोंपर विष्णु, ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े उन पहुँचकर परम शान्तिको प्राप्त हुए॥ ३७-३८॥ मुण्डियोंसे कहने लगे—॥ २६॥ [हे वेदव्यास!] इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुरके विष्णु आदि[ देवता ] बोले—हे मुण्डियो! तुमलोग किसी प्रकारका भय मत करो, यह सारा उत्तम चरित्र

विष्णु आदि [ देवता ] बोले — हे मुण्डियो! तुमलोग विध्ने सूचित करनेवाले, महालीलासे परिपूर्ण तथा किसी प्रकारका भय मत करो, यह सारा उत्तम चिरत्र उत्कृष्ट सम्पूर्ण शिव-चिरत्रका वर्णन कर दिया, जो शिवजीकी आज्ञासे हुआ है। तुमलोगोंको दु:ख देनेवाली दुर्गित कदापि न होगी; क्योंकि तुमलोग शिवजीके दास हो और देवताओं एवं ऋषियोंके हितकारी हो॥ २७-२८॥ शंकरजी देवगणों एवं ऋषियोंके हितकर्ता हैं और देवताओं तथा ऋषियोंका हित करनेवाले लोग उन्हें प्रिय हैं, अत: देवताओं तथा ऋषियोंका हित करनेवाले मनुष्योंकी मुक्ति प्राप्त करता है॥ ४१॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें सनत्कुमारव्याससंवादके अन्तर्गत त्रिपुरवधके पश्चात् देवस्तुति-मयस्तुति-मुण्डिनिवेशन तथा देवताओंका स्वस्थानगमनवर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १२ ॥

तेरहवाँ अध्याय बृहस्पति तथा इन्द्रका शिवदर्शनके लिये कैलासकी ओर प्रस्थान, सर्वज्ञ शिवका उनकी परीक्षा लेनेके लिये दिगम्बर जटाधारी रूप धारणकर मार्ग रोकना, कृद्ध इन्द्रद्वारा उनपर वज्रप्रहारकी चेष्टा, शंकरद्वारा उनकी भुजाको स्तम्भित कर देना, बृहस्पतिद्वारा उनकी स्तृति, शिवका प्रसन्न होना और अपनी नेत्राग्निको क्षार-समुद्रमें फेंकना तब लोकाधीश्वर इन्द्रने पुन: पूछा, किंतु लीलारूपधारी व्यासजी बोले—हे ब्रह्मन्! हे भगवन्! हे ब्रह्मपुत्र! मैंने सुना है कि पूर्वकालमें प्रभु शंकरजीने महादैत्य महायोगी प्रभु शंकरजी मौन ही रहे। इस प्रकार इन्द्रके जलन्धरका वध किया था। हे महाप्राज्ञ! आप शंकरजीके द्वारा बार-बार पूछे गये वे दिगम्बर भगवान् शिव इन्द्रके उस चरित्रको विस्तारपूर्वक कहिये, उनके पावन चरित्रको ज्ञानकी परीक्षा लेनेके लिये कुछ नहीं बोले॥ १२-१३॥ सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है॥१-२॥ तत्पश्चात् तीनों लोकोंके ऐश्वर्यसे गर्वित इन्द्रको सूतजी बोले-महामुनि व्यासजीके द्वारा इस महान् क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगम्बरकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

उस चिरत्रको विस्तारपूर्वक किहये, उनके पावन चिरित्रको सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है॥१-२॥
सूतजी बोले—महामुनि व्यासजीके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर बोलनेमें प्रवीण महामुनि सनत्कुमारजी शान्तिपूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे—॥३॥
सनत्कुमार बोले—हे मुने! एक बार बृहस्पित एवं इन्द्र परम भिक्तसे युक्त हो शंकरजीका दर्शन करनेके लिये कैलासको गये थे॥४॥
तब बृहस्पित तथा इन्द्रके आगमनको जानकर अपने दर्शनके लिये तत्पर मनवाले उन दोनोंके ज्ञानकी परीक्षा लेनेके लिये सिरपर जटाजूट बाँधकर प्रसन्नमुख तथा दिगम्बर होकर सज्जनोंको सद्गित देनेवाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गये॥५-६॥
उसके बाद आनन्दपूर्वक जाते हुए इन्द्र एवं

बृहस्पतिने मार्गमें स्थित, भयंकर, अद्भृत आकारवाले,

महातेजस्वी, सिरपर जटाजूट बाँधे हुए, शान्त, विशाल

भुजाओंवाले, चौड़े वक्ष:स्थलवाले, गौरवर्णवाले तथा

उस शंकररूप पुरुषको न पहचानकर पूछा—॥९॥

तुम्हारा नाम क्या है ? प्रभु शिवजी अपने स्थानपर स्थित हैं

अथवा कहीं अन्यत्र गये हुए हैं, ठीक-ठीक बताओ॥ १०॥

गये उस तपस्वीने कुछ नहीं कहा। तब इन्द्रने पुन: पूछा,

किंतु वह दिगम्बर कुछ नहीं बोला॥११॥

तब अपने अधिकारसे मदमत्त इन्द्रने मार्गमें स्थित

इन्द्र बोले-तुम कौन हो, कहाँसे आये हो और

सनत्कुमार बोले-इन्द्रके द्वारा इस प्रकार पूछे

भयावह नेत्रवाले पुरुषको देखा॥७-८॥

सनत्कुमार बोले — ऐसा कहकर उन इन्द्रने क्रोधसे उस दिगम्बरकी ओर देखकर उसे मारनेके लिये [हाथमें] वज्र उठा लिया॥१६॥
तब सदाशिव प्रभु शंकरने इन्द्रको हाथमें वज्र लिये हुए देखकर उस वज्रपातको स्तम्भित कर दिया॥१७॥ तत्पश्चात् अत्यन्त भयंकर तथा विकराल नेत्रवाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेजसे शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे॥१८॥
भुजाके स्तम्भित हो जानेसे इन्द्र मन-ही-मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गये, जैसे मन्त्र एवं औषिधसे अपने पराक्रमको रुद्ध देखकर सर्प प्रज्वलित होता है॥१९॥ तब अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए उस पुरुषको देखकर और बुद्धिसे उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पतिने प्रणाम किया। उसके बाद उदारबुद्धिवाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वीपर दण्डवत् प्रणाम करके प्रभुकी स्तुति

गुरु बोले—देवाधिदेव, महादेव, परमात्मस्वरूप,

सर्वसमर्थ, तीन नेत्रवाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर आपको

प्रणाम है। दीनोंके नाथ, सर्वव्यापक, अन्धकासुरका वध

करने लगे—॥ २०-२१॥

भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा—॥ १४॥

इन्द्र बोले-हे दुर्मते! मेरे द्वारा पूछे जानेपर भी

तुमने उत्तर नहीं दिया। अत: मैं इस वज़से तुम्हारा वध

करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है॥ १५॥

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १३ ]    * बृहस्पति तथा इन्द्रका कैलासकी ओर प्रस्थान * |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ********************************                                              | **************************************                   |
| करनेवाले, त्रिपुरका वध करनेवाले, शर्व, परमेष्ठी तथा                           | नहीं, वे आपके चरणकमलोंकी सेवासे ही योगियोंके लिये        |
| ब्रह्मस्वरूप आप [शिव]-को नमस्कार है॥ २२-२३॥                                   | भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं॥ ३६–३७॥         |
| विरूपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा                                   | <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यासजी!] इस प्रकार           |
| रूपसे अतीत आप शम्भुको नमस्कार है॥ २४॥                                         | बृहस्पतिने लोककल्याणकारी शिवजीकी स्तुति करके             |
| दक्षयज्ञका विध्वंस करनेवाले, यज्ञोंका फल देनेवाले,                            | उन ईश्वरके चरणोंपर इन्द्रको गिराया॥ ३८॥                  |
| यज्ञस्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले आप                           | सिर नीचा किये हुए इन्द्रको शिवजीके चरणोंमें गिराकर       |
| [शिव]-को नमस्कार है। कालान्तक, कालस्वरूप,                                     | विनयावनत बृहस्पतिने शिवजीसे यह कहा— ॥ ३९ ॥               |
| कालरूप सर्पको धारण करनेवाले, परमेश्वर तथा सर्वत्र                             | <b>बृहस्पति बोले</b> —हे दीनानाथ! हे महादेव! आपके        |
| व्यापक आप [शिव]-को नमस्कार है॥ २५-२६॥                                         | चरणोंपर गिरे हुए इन्द्रका उद्धार कीजिये और अपने          |
| ब्रह्माके सिरको काटनेवाले, ब्रह्मा तथा चन्द्रमासे                             | नेत्रज क्रोधको शान्त कीजिये॥४०॥                          |
| स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणोंका हित करनेवाले                              | हे महादेव! आप प्रसन्न हो जाइये और शरणमें                 |
| आपको नमस्कार है, आप परमात्माको नमस्कार है॥ २७॥                                | आये हुए इन्द्रकी रक्षा कीजिये, आपके ललाटस्थित            |
| आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही                                         | नेत्रसे उत्पन्न हुई यह अग्नि शान्त हो॥४१॥                |
| जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्र                          | सनत्कुमार बोले—गुरु बृहस्पतिकी यह बात                    |
| हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा                             | सुनकर करुणासिन्धु देवदेव महेश्वरने मेघके समान            |
| आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि                              | गम्भीर वाणीसे कहा—॥४२॥                                   |
| हैं, आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं।                              | <b>महेश्वर बोले</b> —हे बृहस्पते! मैं अपने नेत्रसे       |
| आप ही सारे जगत्के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत्स्वरूप                              | उत्पन्न हुए क्रोधको किस प्रकार धारण करूँ, सर्प अपनी      |
| हैं। आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न एवं प्रकृतिसे                              | छोड़ी गयी केंचुलको पुन: धारण नहीं करता है॥ ४३॥           |
| परे हैं॥ २८—३०॥                                                               | सनत्कुमार बोले—शिवका यह वचन सुनकर                        |
| आप ही ब्रह्मा नाम धारणकर रजोगुणसे युक्त होकर                                  | क्लेशयुक्त तथा भयसे व्याकुल चित्तवाले बृहस्पतिने         |
| सभी लोकोंकी सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णुरूप होकर                             | कहा—॥ ४४॥                                                |
| सत्त्वगुणयुक्त हो सम्पूर्ण जगत्का पालन करते हैं॥ ३१॥                          | <b>बृहस्पति बोले</b> —हे देव!हे भगवन्! आपको भक्तोंपर     |
| हे महादेव! आप ही हरका रूप धारण करके                                           | सर्वदा दया करनी चाहिये। हे शंकर! आप अपने भक्तवत्सल       |
| तमोगुणसे युक्त होकर सम्पूर्ण पांचभौतिक जगत्का                                 | नामको सत्य कीजिये। हे देवेश! आप अपने इस अत्यन्त          |
| लीलापूर्वक संहार करते हैं॥ ३२॥                                                | उग्र तेजको अन्यत्र छोड़ दीजिये। हे समस्त भक्तोंका उद्धार |
| हे विश्वभावन! आपके ही ध्यानबलसे सूर्य तपता है,                                | करनेवाले ! आप इन्द्रका उद्धार कीजिये ॥ ४५-४६॥            |
| चन्द्रमा लोकमें अमृत बरसाता है और पवन बहता है ॥ ३३ ॥                          | <b>सनत्कुमार बोले</b> —बृहस्पतिके ऐसा कहनेपर भक्त-       |
| हे शंकर! आपके ही ध्यानबलसे मेघ जलकी वृष्टि                                    | वत्सल नामवाले तथा भक्तोंका दु:ख दूर करनेवाले रुद्र       |
| करते हैं और आपके ही बलसे इन्द्र पुत्रके समान                                  | प्रसन्नचित्त होकर देवपूज्य बृहस्पतिसे कहने लगे— ॥ ४७॥    |
| त्रिलोकीकी रक्षा करते हैं। मेघ, सभी देवता एवं मुनीश्वर                        | <b>शिवजी बोले</b> —हे तात! मैं [तुम्हारी] इस             |
| आपके ध्यानबलसे तथा आपके भयसे चिकत होकर                                        | स्तुतिसे प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इन्द्रको        |
| अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हैं॥ ३४-३५॥                                     | जीवनदान देनेके कारण तुम 'जीव'—इस नामसे विख्यात           |
| हे रुद्र! आपके चरणकमलके सेवनके प्रभावसे ही                                    | होओ। मेरे भालस्थित नेत्रसे इन्द्रको मारनेवाली जो यह      |
| मनुष्य इस पृथ्वीपर अन्य देवताओंकी उपासना नहीं करते                            | अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे   |
| हैं और इस त्रिलोकके ऐश्वर्यका भोग करते हैं। इतना ही                           | यह इन्द्रको पीड़ा न पहुँचाये॥ ४८-४९॥                     |

सनत्कुमार बोले—ऐसा कहकर शंकरजीने अपने | बृहस्पति भयसे मुक्त हो परम सुखी हुए॥५०-५१॥ तृतीय नेत्रसे उत्पन्न अपने तेजरूप अद्भृत अग्निको हाथमें इस प्रकार जिनके दर्शनके लिये इन्द्र एवं बृहस्पति लेकर क्षारसमुद्रमें फेंक दिया। तत्पश्चात् महालीला जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गये और करनेवाले भगवान् शंकर अन्तर्धान हो गये। इन्द्र एवं । प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको लौट गये॥५२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत शक्रजीवनवर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १३॥ चौदहवाँ अध्याय क्षारसमुद्रमें प्रक्षिप्त भगवान् शंकरकी नेत्राग्निसे समुद्रके पुत्रके रूपमें जलन्धरका प्राकट्य, कालनेमिकी पुत्री वृन्दाके साथ उसका विवाह व्यासजी बोले—हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! हे विनाश कीजिये, यह अद्भृत ध्वनि उत्पन्न हुई है॥ ११॥ ब्रह्मपुत्र! आपको नमस्कार है, मैंने आज महात्मा शंकरकी सनत्कुमार बोले—तब उनका यह वचन सुनकर यह अद्भृत कथा सुनी। हे ब्रह्मन्! शिवजीके द्वारा भालनेत्रसे लोकपितामह ब्रह्माजी आश्चर्यचिकत हो उठे कि 'यह उत्पन्न हुए अपने तेजको क्षारसमुद्रमें फेंक दिये जानेपर क्या है' और वहाँ जानेकी इच्छा करने लगे॥१२॥ क्या हुआ? हे तात! उसे शीघ्र कहिये॥१-२॥ हे तात! तब ब्रह्माजी देवताओं के साथ सत्यलोकसे सनत्कुमार बोले—हे तात! हे महाप्राज्ञ! अब पृथ्वीपर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्रके किनारे आप शिवकी परम अद्भृत लीलाको सुनिये, जिसे श्रद्धासे गये। सभी लोकोंके पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहाँ आये, सुनकर भक्त योगियोंकी गति प्राप्त करते हैं। शिवजीके त्यों ही उन्होंने समुद्रकी गोदमें उस बालकको देखा। तीसरे नेत्रसे उत्पन्न वह तेज, जो खारे समुद्रमें फेंक दिया ब्रह्माको आया हुआ देखकर देवरूप धारणकर सागरने गया था, शीघ्र ही बालकरूप हो गया॥३-४॥ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालकको उनकी सभी लोकोंको भय देनेवाला वह बालक वहाँ गंगा-गोदमें डाल दिया। तदनन्तर विस्मयमें पड़े हुए ब्रह्माजीने समुद्रसे यह वचन कहा-हे जलराशे! शीघ्र बताओ कि सागरके संगमपर स्थित हो बड़े ऊँचे स्वरमें रोने लगा॥५॥ उस रोते हुए बालकके शब्दसे पृथ्वी बारंबार कम्पित यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है?॥१३—१६॥ हो उठी और स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वरसे बहरे हो सनत्कुमार बोले—तब ब्रह्माजीका वचन सुनकर गये। उस बालकके रुदनसे सभी लोक भयभीत हो उठे समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह हाथ जोड़कर नमस्कारकर और समस्त लोकपाल व्याकुलचित्त हो गये॥६-७॥ स्तुति करनेके उपरान्त ब्रह्माजीसे कहने लगा—॥१७॥ हे विप्रेन्द्र! हे तात! हे विभो! अधिक कहनेसे क्या समुद्र बोला—हे ब्रह्मन्! हे सर्वलोकस्वामिन्!

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

प्रयोजन, उस शिशुके रुदनसे चराचरसहित सम्पूर्ण जगत् मुझे गंगासागरके संगमपर यह बालक अकस्मात् प्राप्त हुआ चलायमान हो उठा॥८॥ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है॥ १८॥ उसके बाद मुनियोंके सहित व्याकुल समस्त देवता हे जगदुगुरो! आप इसका जातकर्मादि संस्कार लोकगुरु पितामह ब्रह्माकी शरणमें गये। वहाँ जाकर कीजिये और हे विधाता! इसके जातकसम्बन्धी समस्त इन्द्रसहित सभी देवताओं तथा मुनियोंने ब्रह्माको प्रणामकर फलोंको बताइये॥ १९॥ तथा उनकी स्तुतिकर उनसे कहा—॥९-१०॥ सनत्कुमार बोले — जब समुद्र ब्रह्माजीसे इस बातको देवता बोले — हे लोकाधीश! हे सुराधीश! हमलोगोंके कह रहा था, तभी उस बालकने ब्रह्माका कण्ठ पकड़ लिया, यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन्! उसका

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १५ ] * राहुके शिरश्छेदसे क्रुद्ध जलन्धरका स्वर्गपर आक्रमण * ५१५ |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                                                                 | *************************                                  |  |
| हे व्यासजी! ब्रह्माजी गला छुड़ानेका बहुत प्रयत्न कर                                     | तदनन्तर उसके दर्शनसे प्रफुल्लित नेत्रवाला समुद्र उस        |  |
| रहे थे, किंतु उस बालकने इतने जोरसे उनका कण्ठ दबाया                                      | पुत्रको लेकर प्रसन्नतासे अपने घर चला गया और                |  |
| कि पीड़ित ब्रह्माके नेत्रोंसे जल टपकने लगा॥ २०-२१॥                                      | प्रसन्नचित्त होकर अनेक उपायोंद्वारा सर्वांगसुन्दर, मनोहर,  |  |
| तब ब्रह्माजीने किसी प्रकार उस महातेजस्वी                                                | अत्यन्त अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्रका पालन-          |  |
| समुद्रपुत्रके दोनों हाथोंसे अपना गला छुड़ाया और वे                                      | पोषण करने लगा॥ ३०—३२॥                                      |  |
| आदरपूर्वक समुद्रसे कहने लगे— ॥ २२ ॥                                                     | उसके बाद सागरने महान् असुर कालनेमिको बुलाकर                |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे सागर! सुनो, मैं तुम्हारे इस                                   | उसकी वृन्दा नामक पुत्रीको उसकी भार्याके निमित्त माँगा।     |  |
| पुत्रका समस्त जातकोक्त फल विचारकर कहता हूँ॥ २३॥                                         | हे मुने! वीर असुरोंमें श्रेष्ठ, बुद्धिमान् तथा अपने कार्य- |  |
| इसने मेरे नेत्रोंसे निकले हुए जलको धारण किया                                            | साधनमें कुशल असुर कालनेमिने समुद्रकी याचना स्वीकार         |  |
| है, इसलिये यह जलन्धर—इस नामसे प्रसिद्ध होगा॥ २४॥                                        | कर ली और ब्राह्मविवाहकी विधिसे समुद्रपुत्र वीर जलन्धरको    |  |
| यह इसी समय तरुण, सर्वशास्त्रार्थवेत्ता, महापराक्रमी,                                    | अपनी प्राणप्रिय पुत्री प्रदान कर दी॥ ३३—३५॥                |  |
| धैर्यवान् तथा रणदुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेयके                              | उस समय उन दोनोंके विवाहमें महान् उत्सव हुआ।                |  |
| समान यह युद्धमें गम्भीर होगा, यह संग्राममें सबको जीत                                    | हे मुने! समस्त नदों, नदियों एवं असुरोंको सुख प्राप्त हुआ।  |  |
| लेगा तथा समस्त ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होगा॥ २५-२६॥                                          | स्त्रीसहित पुत्रको देखकर समुद्रको भी अत्यधिक सुखकी         |  |
| यह बालक समस्त दैत्योंका अधिपति होगा तथा                                                 | प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगोंको यथाविधि   |  |
| विष्णुको भी जीतनेवाला होगा, इसका पराभव कभी नहीं                                         | दान दिया। तब पातालमें रहनेवाले दैत्य, जो देवताओंके         |  |
| होगा। रुद्रको छोड़कर यह सभी प्राणियोंसे अवध्य                                           | द्वारा पहले जीत लिये गये थे, वे पृथ्वीपर चले गये और        |  |
| होगा। जहाँसे इसकी उत्पत्ति हुई है, अन्तमें यह वहीं                                      | निडर होकर उसके आश्रयमें रहने लगे॥ ३६—३८॥                   |  |
| जायगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्यको बढ़ानेवाली,                                    | [उस समय] कालनेमि आदि वे असुर उस                            |  |
| सर्वांगसुन्दरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलनेवाली तथा                                          | समुद्रपुत्रको कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओंको      |  |
| शीलका सागर होगी॥२७—२९॥                                                                  | जीतनेके लिये उसके आश्रित हो गये॥ ३९॥                       |  |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —ऐसा कहकर [दैत्यगुरु] शुक्रको                                     | असुरवीरोंमें मुख्य वीर वह समुद्रपुत्र जितेन्द्रिय          |  |
| बुलाकर ब्रह्माजीने उस बालकको राज्यपर अभिषिक्त                                           | जलन्धर अति सुन्दरी भार्याको प्राप्तकर शुक्राचार्यके        |  |
| करवाया और समुद्रसे आज्ञा लेकर वे अन्तर्धान हो गये।                                      | प्रभावसे राज्य करने लगा॥४०॥                                |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहि                                | हेताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत       |  |
| जलन्थरोत्पत्तिविवाहवर्णन नामक                                                           | चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १४॥                              |  |
|                                                                                         |                                                            |  |
| पन्द्रहवाँ                                                                              | अध्याय                                                     |  |
| · ·                                                                                     | n देवताओंके छलको जानकर जलन्धरद्वारा                        |  |
| क्रुद्ध होकर स्वर्गपर आक्रमण, इन्द्रादि तं                                              | देवोंकी पराजय, अमरावतीपर जलन्धरका                          |  |
| आधिपत्य, भयभीत देवताओ                                                                   | ोंका सुमेरुकी गुफामें छिपना                                |  |
| सनत्कुमार बोले—एक बार वृन्दाका पति वह                                                   | तेजपुंजके समान भासित होते हुए शुक्राचार्य दसों दिशाओंको    |  |
| वीर तथा उदार बुद्धिवाला समुद्रपुत्र जलन्धर अपनी पत्नी                                   | प्रकाशित करते हुए वहाँ आये। उन गुरुको आते हुए              |  |
| वृन्दा एवं समस्त असुरोंके साथ बैठा था॥१॥                                                | देखकर प्रसन्न मनवाले उन सभी असुरों तथा जलन्धरने            |  |
| उसी समय अत्यन्त प्रसन्न, महातेजस्वी, मूर्तस्वरूप                                        | भी शीघ्र आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया॥ २–३॥                |  |

| ५१६ * सेव्यः सेव्यः सदा से                             | व्यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ********************************                       | **************************************                    |
| तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य           | वर्णन किया॥१७-१८॥                                         |
| आसनपर बैठ गये और वे [असुरगण] भी पूर्ववत् बैठ गये।      | तब अपने पिता [समुद्र]-का मन्थन सुनकर                      |
| उसके बाद स्थिर तथा उत्तम शासनवाला वह वीर सिन्धुपुत्र   | क्रोधके कारण रक्त नेत्रोंवाला वह महावीर तथा महाप्रतापी    |
| जलन्धर प्रेमसे अपनी सभाको देखकर प्रसन्न हुआ। वहाँ      | समुद्रपुत्र जलन्धर कुपित हो उठा। इसके बाद उसने            |
| बैठे हुए सिरकटे राहुको देखकर उस दैत्यराज समुद्रपुत्रने | शीघ्र ही घस्मर नामक [अपने] उत्तम दूतको बुलाकर             |
| शीघ्रतापूर्वक शुक्राचार्यसे यह पूछा—॥४—६॥              | उससे सारा वृत्तान्त कहा, जिसे आत्मवान् गुरु शुक्राचार्यने |
| जलन्धर बोला—हे प्रभो! हे गुरो! राहुके सिरको            | बताया था। तत्पश्चात् बहुत प्रकारसे सम्मानित करके          |
| किसने काटा है ? हे गुरो! उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको मुझे  | तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूतको उसने                      |
| ठीक-ठीक बताइये॥७॥                                      | प्रेमपूर्वक इन्द्रके समीप भेजा॥१९—२१॥                     |
| सनत्कुमार बोले—समुद्रपुत्र जलन्धरका यह वचन             | उस समुद्रपुत्र जलन्धरका वह बुद्धिमान् दूत घस्मर           |
| सुनकर भृगुपुत्र शुक्राचार्य शिवजीके चरणकमलोंका         | बड़ी शीघ्रतासे सभी देवगणोंसे युक्त स्वर्गलोकको गया॥ २२॥   |
| स्मरण करके यथार्थरूपमें कहने लगे—॥८॥                   | वहाँ जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभामें                  |
| <b>शुक्र बोले</b> —हे जलन्धर! हे महावीर! हे असुरोंके   | पहुँचकर बड़े अहंकारके साथ देवराज इन्द्रसे यह वचन          |
| सहायक! तुम सुनो, मैं सारा वृत्तान्त तुमसे यथार्थ रूपसे | कहने लगा—॥२३॥                                             |
| कह रहा हूँ। पूर्व समयमें विरोचनका पुत्र तथा            | <b>घस्मर बोला</b> —समुद्रपुत्र जलन्धर सभी दैत्योंका       |
| हिरण्यकशिपुका प्रपौत्र वीर, बलवान् और धर्मात्मा बलि    | अधिपति, महाप्रतापी एवं महावीर है तथा शुक्राचार्य          |
| [नामक दैत्य] हुआ था॥९–१०॥                              | उसके सहायक हैं। मैं उसी वीरका घस्मर नामक दूत              |
| उससे पराजित हुए इन्द्रसहित सभी देवता, जो               | हूँ और वस्तुत: घस्मर (भक्षक) नहीं हूँ, उसी वीरके          |
| स्वार्थसाधनमें अत्यन्त निपुण थे, विष्णुकी शरणमें गये   | द्वारा भेजे जानेपर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र          |
| और उन्होंने अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे कहा॥११॥       | अप्रतिहत आज्ञावाले महान् बुद्धिमान् तथा सम्पूर्ण          |
| हे तात! तब छलकर्ममें निपुण उन देवताओंने उन             | देवताओंको जीतनेवाले उस जलन्धरने जो कहा है, उसे            |
| विष्णुकी आज्ञासे अपने कार्यकी सिद्धिहेतु असुरोंके साथ  | आप सुनिये॥ २४—२६॥                                         |
| सन्धि कर ली। इसके बाद विष्णुके सहायक उन सभी            | जलन्थर बोला—हे देवाधम! तुमने किस कारणसे                   |
| देवताओंने अमृतके लिये असुरोंके साथ आदरपूर्वक           | पर्वतके द्वारा मेरे पिता समुद्रका मन्थन किया? और मेरे     |
| समुद्रमन्थन किया। तत्पश्चात् दैत्यशत्रु देवताओंने      | पिताके सारे रत्नोंका अपहरण किया? तुमने यह उचित            |
| [समुद्रमन्थनसे उत्पन्न हुए] रत्न स्वयं हरण कर लिये     | नहीं किया, उन रत्नोंको अभी शीघ्र लौटा दो और विचार         |
| और यत्नपूर्वक छलसे अमृत ग्रहण कर लिया तथा              | करके देवताओंसहित मेरी शरणमें आ जाओ। अन्यथा                |
| उसका पान भी कर लिया। तदनन्तर अमृतपानसे                 | हे सुराधम! तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा       |
| बलशाली हुए इन्द्रसहित उन देवताओंने विष्णुकी सहायतासे   | तथा तुम्हारा राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। मैं यह सत्य      |
| असुरोंको पराजित कर दिया॥१२—१५॥                         | कह रहा हूँ॥ २७—२९॥                                        |
| इन्द्रके सर्वदा पक्षपाती उन विष्णुने देवताओंकी         | <b>सनत्कुमार बोले</b> —दूतकी यह बात सुनकर देवराज          |
| सभामें अमृत पीते हुए राहुका शिरश्छेदन कर दिया॥ १६॥     | इन्द्र विस्मित हो गये और वे भय तथा रोषसे युक्त हो उसे     |
| सनत्कुमार बोले—इस प्रकार शुक्राचार्यने अमृतके          | (पूर्ववृत्तान्तको) याद करते हुए कहने लगे—॥ ३०॥            |
| लिये देवताओंद्वारा कराये गये समुद्रमन्थन, राहुके       | [हे दूत!] मेरे भयसे भागे हुए पर्वतोंको तथा अन्य           |
| शिरश्छेदन, रत्नोंके अपहरण, दैत्योंके पराभव और          | मेरे दानवशत्रुओंको पूर्वकालमें उस समुद्रने शरण दी थी,     |
| देवोंद्वारा किये गये अमृतपान—इन सबका विस्तारपूर्वक     | इसीलिये मैंने उसके सारे रत्नोंका अपहरण कर लिया है।        |

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १५ ] * राहुके शिरश्छेदसे क्रुद्ध जलन्धरका स्वर्गपर आक्रमण <i>*</i> ५१७ |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ****************************                                                                   | <u> </u>                                                  |
| मेरा द्रोही सुखसे नहीं रह सकता है, मैं यह सत्य कह                                              | शुक्राचार्य अमृतसंजीवनी विद्याके द्वारा अभिमन्त्रित       |
| रहा हूँ॥ ३१–३२॥                                                                                | जलबिन्दुओंसे युद्धमें मरे हुए दैत्योंको जिलाने लगे॥ ४७॥   |
| पहले भी इसी सागरके शंख नामक मूर्ख पुत्रने                                                      | अंगिरा (बृहस्पति) भी द्रोणपर्वतसे बारंबार दिव्य           |
| मुझसे विरोध किया था, इसलिये साधुओंने उसे अपने                                                  | औषधियोंको लाकर उनके द्वारा युद्धमें देवताओंको             |
| साथ नहीं रखा। वह साधुओंका हिंसक और बड़ा पापी                                                   | जिलाने लगे॥ ४८॥                                           |
| था, वह समुद्रमें छिपा रहता था, अत: मेरे छोटे भाई                                               | तब जलन्धरने देवताओंको पुनर्जीवित होते देखकर               |
| विष्णुने उसका संहार कर दिया॥३३-३४॥                                                             | क्रोधमें भरकर शुक्राचार्यसे यह वचन कहा—॥४९॥               |
| अत: हे दूत! तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्रपुत्रसे                                                  | <b>जलन्धर बोला</b> —[हे गुरो!] मेरे द्वारा युद्धमें मारे  |
| सागरमन्थनका समस्त कारण ठीक-ठीक कह दो॥ ३५॥                                                      | गये देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं? मैंने तो सुन        |
| सनत्कुमार बोले—इस प्रकार इन्द्रके द्वारा विसर्जित                                              | रखा है कि संजीवनीविद्या आपके अतिरिक्त और                  |
| किया गया वह महाबुद्धिमान् दूत शीघ्र ही वहाँ पहुँचा, जहाँ                                       | किसीके पास है ही नहीं॥५०॥                                 |
| वीर जलन्धर था। उस बुद्धिमान् दूतने इन्द्रद्वारा कही गयी                                        | <b>सनत्कुमार बोले</b> —सिन्धुपुत्रकी यह बात सुनकर         |
| सभी बातोंको दैत्यराज जलन्धरसे कह दिया॥ ३६–३७॥                                                  | गुरु शुक्राचार्यने प्रसन्नचित्त होकर जलन्थरसे कहा— ॥ ५१ ॥ |
| इन्द्रके वचनको सुनकर दैत्यके ओष्ठ क्रोधसे                                                      | <b>शुक्र बोले</b> —हे तात! ये अंगिरा (बृहस्पति)           |
| फड़कने लगे और वह शीघ्र ही सभी देवताओंको                                                        | द्रोणपर्वतसे औषधियोंको लाकर देवताओंको जीवित कर            |
| जीतनेकी इच्छासे उद्योग करने लगा। उस दैत्येन्द्रके                                              | रहे हैं, मेरी बात सत्य मानो। हे तात! यदि तुम विजय         |
| उद्योग करते ही सभी दिशाओंसे तथा पातालसे करोड़ों-                                               | चाहते हो, तो मेरी हितकारी बात सुनो, तुम शीघ्र ही उस       |
| करोड़ दैत्य आकर उपस्थित हो गये॥ ३८–३९॥                                                         | द्रोणपर्वतको अपनी भुजाओंसे उखाड़कर समुद्रमें डाल          |
| तत्पश्चात् वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्रपुत्र                                                | दो ॥ ५२–५३ ॥                                              |
| जलन्धर शुम्भ–निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियोंके साथ                                              | <b>सनत्कुमार बोले</b> —गुरु शुक्राचार्यके द्वारा इस       |
| [देवताओंपर विजय करनेके लिये] निकल पड़ा॥ ४०॥                                                    | प्रकार कहा गया वह दैत्येन्द्र शीघ्र ही वहाँ पहुँचा, जहाँ  |
| इस प्रकार अपनी सम्पूर्ण सेनाओंको साथ लेकर                                                      | वह पर्वतराज [द्रोण] था॥५४॥                                |
| वह जलन्धर शीघ्र ही स्वर्गमें पहुँच गया। उसने शंख                                               | उसने वेगपूर्वक अपनी भुजाओंसे उस द्रोण पर्वतको             |
| बजाया तथा सभी वीर चारों ओरसे गरजने लगे॥४१॥                                                     | लेकर शीघ्र ही समुद्रमें डाल दिया। शिवजीके तेजके           |
| इन्द्रलोक पहुँचकर उस दैत्यने सम्पूर्ण सेनाके साथ                                               | सम्बन्धमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी॥५५॥               |
| सिंहनाद करते हुए नन्दनवनमें डेरा डाल दिया॥४२॥                                                  | इसके बाद वह महावीर जलन्धर विशाल सेना                      |
| नगरको चारों ओरसे घेरकर स्थित उसकी बड़ी                                                         | लेकर पुन: युद्धस्थलमें लौट आया और अनेक प्रकारके           |
| सेनाको देखकर देवता कवच धारणकर युद्धके लिये                                                     | शस्त्रोंसे देवगणोंका संहार करने लगा॥५६॥                   |
| अमरावतीपुरीसे निकल पड़े ॥ ४३ ॥                                                                 | तब देवताओंको मरा हुआ देखकर देवपूजित                       |
| इसके बाद देवों और दैत्योंकी सेनाओंके बीच मूसल,                                                 | देवगुरु द्रोणपर्वतपर गये, परंतु उन्होंने उस पर्वतराजको    |
| परिघ, बाण, गदा, परशु एवं शक्तियोंसे युद्ध होने लगा॥ ४४॥                                        | वहाँ नहीं देखा। दैत्यके द्वारा पर्वतको अपहृत जानकर        |
| वे एक-दूसरेकी ओर दौड़ने लगे और एक-                                                             | देवगुरु भयसे विह्वल हो उठे और आकरके व्याकुलचित्त          |
| दूसरेपर प्रहार करने लगे, थोड़ी ही देरमें दोनों सेनाएँ                                          | होकर देवताओंसे वे कहने लगे— ॥ ५७-५८ ॥                     |
| रुधिरसे लथपथ हो गयीं। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल                                                 | <b>गुरु बोले</b> —हे देवताओ! तुमलोग भाग जाओ,              |
| सेनाओंके गिरने तथा गिरानेसे सारी रणभूमि सन्ध्याकालीन                                           | महापर्वत द्रोण अब नहीं है, निश्चय ही समुद्रपुत्र          |
| बादलोंके समान प्रतीत होने लगी॥ ४५-४६॥                                                          | जलन्धरने उसे ध्वस्त कर दिया है॥५९॥                        |

जलन्धर जीता नहीं जा सकता है; क्योंकि यह रुद्रके तब देवगणोंको पलायित देखकर सागरपुत्र दैत्य अंशसे उत्पन्न है। हे देवताओ! यह जिस प्रकार उत्पन्न जलन्धरने शंख, भेरी तथा जयध्वनिके साथ अमरावतीपुरीमें हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है, उसे मैं जानता हूँ। प्रवेश किया। तब उस दैत्यके नगरीमें प्रविष्ट होनेपर इन्द्र शिवजीका अपमान करनेवाले इन्द्रकी सम्पूर्ण चेष्टाको आदि देवता उस दैत्यसे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वतकी आपलोग स्मरण कीजिये॥६०-६१॥ गुफामें छिप गये॥६४-६५॥ हे मुने! तब वह असुर इन्द्रादिकोंके सभी अधिकारोंपर सनत्कुमार बोले — देवताओं के आचार्य बृहस्पतिके द्वारा कहे गये उस वचनको सुनकर भयसे व्याकुल हुए श्रेष्ठ शुम्भादि दैत्योंको भलीभाँति पृथक्-पृथक् नियुक्तकर स्वयं [देवताओंको खोजते हुए] मेरु पर्वतकी गुफामें जा उन देवगणोंने विजयकी आशा त्याग दी और उस दैत्यराजके पहुँचा॥ ६६॥ द्वारा चारों ओरसे मारे जाते हुए इन्द्रसहित सभी देवता । ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानमें देव-जलन्धरयुद्धवर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १५॥ सोलहवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

## जलन्धरसे भयभीत देवताओंका विष्णुके समीप जाकर स्तृति करना, विष्णुसहित देवताओंका जलन्धरकी सेनाके साथ भयंकर युद्ध

## सनत्कुमार बोले—इन्द्रसहित सभी देवता उस दैत्यको पुन: आता हुआ देखकर भयसे काँप उठे और

सभी देवताओंका मर्दन करनेवाला यह महादैत्य

शीघ्र ही एक साथ भाग गये। प्रजापतिको आगेकर वे सब वैकुण्ठमें गये और फिर प्रजापतिसहित सभी देवता

प्रणामकर विष्णुकी स्तुति करने लगे—॥१-२॥

देवता बोले—हे हृषीकेश! हे महाबाहो! हे भगवन्! हे मधुसूदन! हे देवदेवेश! हे सर्वदैत्यविनाशक! आपको नमस्कार है। मत्स्यरूप धारणकर सत्यव्रत राजाके

मत्स्यरूप हे विष्णो! आपको नमस्कार है॥३-४॥ समुद्रमन्थनके लिये देवताओंके महान् उद्योग करते समय मन्दराचलपर्वतको धारण करनेवाले कच्छपरूप

साथ प्रलयाब्धिमें विहार करनेवाले तथा वेदोंको लानेवाले

आपको नमस्कार है। मनुष्योंको आश्रय देनेवाली इस वसुन्धराको दाढ़पर धारण करनेवाले यज्ञवाराहस्वरूप हे भगवन्! आपको नमस्कार है॥५-६॥

विप्ररूपसे दैत्येन्द्र बलिको छलनेवाले उपेन्द्र नामक वामनरूपधारी हे विष्णु! हे विभो! आपको नमस्कार है॥७॥ अनन्त शक्तिसे सम्पन्न तथा कल्किरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। हे प्रभो! देवहृतिके लिये कपिलरूप

धारणकर सांख्ययोगका उपदेश करनेवाले आप महात्मा सांख्याचार्यको नमस्कार है॥१२-१३॥ करनेवाले, ज्ञानरूप विधाता आपको नमस्कार है॥ १४॥

परमहंसरूपसे आत्ममुक्तिपरक परम ज्ञानका उपदेश

[ श्रीशिवमहापुराण-

धैर्य त्यागकर दसों दिशाओंमें भाग गये॥६२-६३॥

और परशुरामके रूपसे अवतार धारण करनेवाले आपको

नमस्कार है। लोकको प्रसन्न करनेवाले, मर्यादापुरुष तथा

शीघ्र रावणका वध करनेवाले और सीतापित रामके रूपमें

अवतार ग्रहण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ८-९ ॥

विविध लीला करनेवाले कृष्णरूपधारी आप परमात्माको

नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करनेवाले, योगके आचार्य तथा वेदविरुद्ध जैनरूप एवं बौद्धरूपको धारण करनेवाले

आप लक्ष्मीपतिको नमस्कार है॥१०-११॥

गृढ ज्ञानवाले, राधाके साथ विहार करनेवाले तथा

सद्धर्मकी स्थापनाके लिये म्लेच्छोंका विनाश करनेवाले.

समस्त लोकोंके हितके लिये पुराणोंकी रचना करनेवाले तथा वेदोंका विभाग करनेवाले वेदव्यासरूपधारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्यादिरूपोंसे भक्तोंके कार्यके

क्षत्रियोंके क्षत्रका अन्त करनेवाले, माताका हित करनेवाले, कृपित होनेवाले तथा दुष्टजनोंका विनाश करनेवाले

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १६ ] * देवताओंका विष्णुके समीप जाकर स्तुति करना * ५१९ |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                      | **************************************                  |
| लिये तत्पर रहनेवाले तथा सृष्टि, पालन एवं प्रलय करनेवाले                       | <b>सनत्कुमार बोले</b> —यह कहकर विष्णु शंख, चक्र,        |
| ब्रह्मरूप हे प्रभो! आपको नमस्कार है॥ १५-१६॥                                   | गदा तथा तलवार धारणकर गरुड़पर सवार हो गये और             |
| अपने दासोंके दु:खोंको दूर करनेवाले, सुखद,                                     | इन्द्रादि देवताओंको साथ लेकर युद्ध करनेके लिये          |
| शुभस्वरूप, गरुड़पर सवारी करनेवाले, पीताम्बरधारी                               | वेगपूर्वक चल पड़े। विष्णुके तेजसे प्रकाशित होते         |
| आप विष्णुको नमस्कार है। सभी क्रियाओंके एकमात्र कर्ता                          | देवताओंके साथ सिंहनाद करते हुए वे [विष्णु] शीघ्र        |
| तथा शरणागतरक्षक आपको बार-बार नमस्कार है॥ १७॥                                  | वहाँ पहुँचे, जहाँ वह जलन्धर था। उस समय अरुणके           |
| दैत्योंके द्वारा सन्तप्त देवताओंके दु:खका नाश                                 | लघु भ्राता गरुड़के पंखोंके वायुवेगसे पीड़ित हुए दैत्य   |
| करनेवाले हे वज्रस्वरूप! शेषरूपी शय्यापर शयन करनेवाले                          | इस प्रकार चक्कर काटने लगे, जैसे वायुके द्वारा उड़ाये    |
| तथा सूर्यचन्द्रनेत्रवाले आपको नमस्कार है॥१८॥                                  | गये बादल आकाशमण्डलमें घूमने लगते हैं ॥ २९—३१ ॥          |
| हे कृपासागर! हे रमानाथ! हम शरणागतोंकी रक्षा                                   | तब वायुके वेगसे पीड़ित हुए दैत्योंको देखकर              |
| कीजिये, जलन्धरने सभी देवताओंको स्वर्गसे निकाल                                 | अमर्षयुक्त वचन कहता हुआ जलन्धर बड़ी तेजीसे विष्णुपर     |
| दिया है। उसने सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निको उनके                                | झपटा। इसी बीच विष्णुके तेजसे देदीप्यमान महाबलशाली       |
| स्थानसे हटा दिया है तथा पातालसे नागराजको और                                   | देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे॥ ३२-३३॥            |
| धर्मराजको भी निकाल दिया है॥१९-२०॥                                             | तब वहाँपर उपस्थित देवसेनाको युद्धके लिये उद्यत          |
| वे देवता मनुष्योंके समान भटक रहे हैं, इससे वे                                 | देखकर जलन्धरने युद्धमें दुर्मद दैत्योंको आज्ञा दी॥ ३४॥  |
| शोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिये हम आपकी शरणमें                                  | <b>जलन्धर बोला</b> —हे श्रेष्ठ दैत्यो! तुमलोग सदासे     |
| आये हुए हैं, आप उसके वधका उपाय सोचिये॥ २१॥                                    | कायर, किंतु प्रबल इन इन्द्रादि देवताओंके साथ आज         |
| सनत्कुमार बोले—तब करुणासिन्धु मधुसूदन                                         | अत्यन्त कठिन युद्ध करो॥ ३५॥                             |
| देवताओंका यह दीन वचन सुनकर मेघके समान गम्भीर                                  | एक लाख संख्यावाले मौर्य, सौ संख्यावाले धौम्र,           |
| वाणीमें कहने लगे—॥२२॥                                                         | करोड़ोंकी संख्यावाले कालकेय, एक लाखकी संख्यावाले        |
| विष्णुजी बोले—हे देवताओ! आपलोग भयका                                           | कालक-दौर्हद तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर             |
| त्याग कीजिये, मैं स्वयं युद्धमें जाऊँगा और दैत्य                              | भी मेरी आज्ञासे अपनी-अपनी सेनाओंके साथ निकलें।          |
| जलन्धरसे युद्ध करूँगा। इस प्रकार कहकर दुखी                                    | सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओंसे युक्त हो             |
| मनवाले भक्तवत्सल दैत्यारि विष्णु अनुग्रहपूर्वक सहसा                           | अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए निर्भय एवं    |
| उठकर गरुड़पर वेगसे सवार हो गये॥ २३-२४॥                                        | संशयरहित होकर निकल पड़ें। हे शुम्भ एवं निशुम्भ!         |
| उस समय देवताओंके साथ जाते हुए अपने पति                                        | महाबलवान् तुम दोनों क्षणमात्रमें युद्ध करनेमें कायर तथा |
| [श्रीविष्णु]-को देखकर नेत्रोंमें जल भरकर हाथ जोड़कर                           | तुच्छ देवताओंका विनाश कर दो॥३६—३९॥                      |
| समुद्रपुत्री लक्ष्मीजीने यह वचन कहा—॥ २५॥                                     | <b>सनत्कुमार बोले</b> —जब जलन्धरने इस प्रकार            |
| <b>लक्ष्मीजी बोलीं</b> —हे नाथ! यदि मैं आपकी प्रिया                           | दैत्योंको आज्ञा दी, तब युद्धविशारद वे समस्त असुर        |
| और सदा आपकी भक्त हूँ, तो हे कृपानाथ! आप मेरे                                  | अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध करने लगे॥४०॥             |
| भाईका वध युद्धमें कैसे कर सकते हैं?॥२६॥                                       | वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर, परशु            |
| विष्णुजी बोले—मैं उस जलन्धरके साथ अपना                                        | और शूलादि अस्त्रोंसे एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे॥ ४१॥    |
| पराक्रम करूँगा, देवोंने मेरी स्तुति की है, अत: मैं शीघ्र                      | विष्णुके बलसे युक्त वे महाबलवान् देवगण सेनाओंको         |
| ही युद्धके लिये जाऊँगा, किंतु रुद्रांशसे उसके उत्पन्न                         | साथ लेकर अनेक प्रकारके श्रेष्ठ आयुधोंसे प्रहार करने     |
| होने, ब्रह्माको वचन देने तथा तुम्हारी प्रीतिके कारण इस                        | लगे। वे सिंहके समान गर्जन करते हुए तथा बाणोंको छोड़ते   |
| जलन्धरका वध नहीं करूँगा॥ २७-२८॥                                               | हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणोंसे, कोई मूसलों    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-और तोमरोंसे तथा कोई परशुसे एवं त्रिशूलसे एक- | महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जो मुनियों तथा सिद्धोंमें दुसरेपर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देव-दानवोंमें । भय उत्पन्न करनेवाला था॥४२—४४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत देवयुद्धवर्णन नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १६॥ सत्रहवाँ अध्याय विष्णु और जलन्धरके युद्धमें जलन्धरके पराक्रमसे सन्तुष्ट विष्णुका देवों एवं लक्ष्मीसहित उसके नगरमें निवास करना सनत्कुमार बोले — इसके बाद महापराक्रमी दैत्य व्याप्त हो गया और काँप उठा॥१२॥ शूल, परशु और पट्टिशोंसे भयसे व्याकुल चित्तवाले इसके बाद बाणोंसे आकाशको पूर्ण करते हुए देवताओंपर प्रहार करने लगे। तब दैत्योंके आयुधोंसे छिन्न-विष्णु तथा उस दैत्येन्द्रमें घमासान युद्ध होने लगा॥ १३॥ भिन्न शरीरवाले इन्द्रसहित सभी देवता भयसे व्याकुलचित्त हे मुने! परस्पर उन दोनोंके उस भयंकर युद्धसे हो उठे और रणसे भागने लगे। तत्पश्चात् देवताओंको देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धोंको बड़ा आश्चर्य उत्पन्न भागते हुए देखकर हृषीकेश विष्णु गरुड़पर सवार होकर हुआ। विष्णुने दैत्यकी छातीमें एक बाणसे प्रहार करते शीघ्र ही युद्ध करनेके लिये आ गये॥१—३॥ हुए बाणसमूहोंसे उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणोंको भक्तोंको अभय देनेवाले वे विष्णु चारों ओर प्रकाश काट दिया। इसी बीच उस दैत्यने भी बड़ी शीघ्रतासे फैलाते हुए सुदर्शन चक्रको हाथमें धारण करनेके कारण हाथमें गदा लेकर उछलकर [उस गदासे] गरुड़के सिरपर अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे। हे मुने! समस्त युद्धोंमें प्रहार करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया॥१४-१६॥ विशारद, शंख-खड्ग-गदा एवं शार्ङ्ग धनुष धारण किये फड़कते हुए ओठोंवाले उस दैत्यने कुपित होकर हुए, कठोर अस्त्रोंसे युक्त तथा अत्यन्त कुपित उन महावीर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूलसे भगवान् विष्णुकी विष्णुने शार्ङ्ग नामक धनुष चढाकर उसकी टंकार की, छातीपर भी प्रहार किया॥ १७॥ उसके महान् नादसे त्रिलोकी व्याप्त हो गयी॥ ४-६॥ उसके बाद दैत्यनाशक विष्णुने हँसते हुए अपने क्रोधमें भरे हुए भगवान् विष्णुने धनुषसे छोड़े गये खड्गसे उसकी गदा काट दी और शार्ङ्ग धनुषकी बाणोंके द्वारा करोड़ों दैत्योंके सिर काट डाले॥७॥ प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणोंसे उसे बेध दिया॥ १८॥ उस समय अरुणके छोटे भाई गरुड़के पंखोंकी वायुके इस प्रकार देवताओंके शत्रुओंका वध करनेवाले वेगसे पीड़ित हुए दैत्य आकाशमें पवनप्रेरित बादलोंके विष्णु क्रोधमें भरकर अत्यन्त तीक्ष्ण एवं भयदायक समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्योंको गरुड़के पंखोंकी बाणसे जलन्धर दैत्यपर शीघ्रतासे प्रहार करने लगे॥ १९॥ तब महाबली दैत्यने उनके बाणको आया हुआ

देखकर अपने बाणसे उसे काटकर बड़ी शीघ्रतासे

उस बाणको तिलके समान काटकर गर्जन करने लगे॥ २१॥

धनुषपर रखा, तभी महाबली उस दैत्यने अपने बाणसे उस बाणको काट डाला। तब वासुदेव विष्णुने क्रोधपूर्वक उस

महाबाहु वीर विष्णु भी असुरके द्वारा छोड़े गये,

फिर क्रोधसे काँपते हुए विष्णुने जब दूसरा बाण

विष्णुकी छातीपर प्रहार किया॥२०॥

बाणोंके द्वारा करोड़ों दैत्योंके सिर काट डाले॥७॥
उस समय अरुणके छोटे भाई गरुड़के पंखोंकी वायुके
वेगसे पीड़ित हुए दैत्य आकाशमें पवनप्रेरित बादलोंके
समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्योंको गरुड़के पंखोंकी
आँधीसे पीड़ित देखकर देवताओंमें भय उत्पन्न करनेवाले
महादैत्य जलन्धरने अत्यधिक क्रोध किया॥८-९॥
उन्हें दैत्योंको मर्दित करता हुआ देखकर फड़कते
हुए ओठोंवाला वह जलन्धर विष्णुसे युद्ध करनेके लिये
वेगपूर्वक आ गया। उस दैत्यपितने देवताओं तथा
असुरोंको भय उत्पन्न करनेवाला महानाद किया, उससे
[सुननेवालोंके] कान विदीर्ण हो गये॥१०-११॥
दैत्य जलन्धरके महाभयंकर नादसे सारा जगत्

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १७] \* विष्णु और जलन्धरका युद्ध \* प्राप्त हो गये। हे महादैत्य! मैं तुम्हारे युद्धसे प्रसन्न हो राक्षसके विनाशके लिये पुनः धनुषपर बाण चढ़ाया और सिंहकी भाँति गर्जना की। बलशाली दैत्येन्द्र जलन्धरने भी गया हूँ, तुम महान् हो, तुम्हारे समान वीर चराचरसहित त्रिलोकीमें आजतक दिखायी नहीं पड़ा॥ ३६—३८॥ क्रोधसे अपने ओठोंको काटते हुए अपने बाणसे विष्णुके उस शार्ङ्ग नामक धनुषको काट डाला॥ २२—२४॥ हे दैत्यराज! तुम्हारे पराक्रमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे इसके बाद देवताओंको भय देनेवाला, उग्र मनमें जो भी हो, उस वरको माँगो, वह अदेय हो, तो पराक्रमवाला तथा महावीर वह दैत्य तीक्ष्ण बाणोंसे भी तुम्हें दुँगा॥ ३९॥ सनत्कुमार बोले—उन महामायावी विष्णुका मधुसूदनपर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुषवाले लोकरक्षक भगवान् विष्णुने जलन्धरके विनाशके लिये यह वचन सुनकर महाबुद्धिमान् दैत्यराज जलन्धरने अपनी विशाल गदा चलायी। जलती हुई अग्निके समान कहा—॥४०॥ जलन्थर बोला—हे भावुक! यदि आप प्रसन्न हैं, विष्णुके द्वारा चलायी गयी वह अमोघ गदा बड़ी शीघ्रतासे उस राक्षसके शरीरमें लगी॥ २५—२७॥ तो मुझे यह वरदान दीजिये कि आप मेरी बहन (महालक्ष्मी) वह महादैत्य उसके प्रहारसे पुष्पमालासे आहत हुए तथा अपने गणोंके साथ मेरे घरमें निवास करेंगे॥ ४१॥ सनत्कुमार बोले—उस महादैत्यके इस वचनको मदोन्मत्त हाथीके समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ॥ २८॥ तदनन्तर देवताओंमें भय उत्पन्न करनेवाले रणदुर्मद सुनकर खिन्न मनवाले देवेश भगवान् विष्णुने—'ऐसा ही उस जलन्धरने क्रोधमें भरकर अग्निके सदृश त्रिशूल हो' यह कहा॥४२॥ विष्णुपर चलाया। तब विष्णुने शिवजीके चरणकमलोंका उसके बाद विष्णुजी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मीके साथ जलन्धरके नगरमें आकर निवास करने लगे॥ ४३॥ स्मरण करके अपने नन्दक नामक खड्गसे शीघ्र ही बड़ी तेजीसे उस त्रिशूलको काट दिया। त्रिशूलके कट जानेपर तब हर्षसे पूर्ण मनवाला वह जलन्धर भी अपने घर उस दैत्यने सहसा उछलकर शीघ्रतापूर्वक आकर अपनी आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णुके साथ निवास दृढ़ मुष्टिसे विष्णुकी छातीपर प्रहार किया॥ २९—३१॥ करने लगा॥ ४४॥ तब उन महावीर विष्णुने भी उस व्यथाकी चिन्ता वह जलन्धर देवताओंके अधिकारपर दानवोंको न करके अपनी दृढ़ मुष्टिसे जलन्धरके हृदयपर प्रहार नियुक्तकर हर्षित होकर पुन: पृथ्वीपर लौट आया॥ ४५॥ किया। तदनन्तर जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियोंसे पृथ्वीको वह सागरपुत्र जलन्धर देव, गन्धर्व एवं सिद्धोंके पास शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरोंका बाहुयुद्ध जो रत्न संचित था, उसे अपने अधीन करके रहने लगा। होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार उस दैत्यसे बहुत वह महाबली पाताललोकमें महाबलवान् निशुम्भ नामक देरतक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गये और मनमें दैत्यको स्थापितकर शेषादिको पृथ्वीपर ले आया और देव,

दु:खका अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदोंमें गन्धर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्योंको अपने पुरमें नागरिक श्रेष्ठ तथा माया करनेवाले विष्णुने प्रसन्न होकर मेघके बनाकर तीनों लोकोंपर शासन करने लगा॥ ४६—४८॥ समान गम्भीर वाणीमें दैत्यराजसे कहा—॥ ३२—३५॥ इस प्रकार देवगणोंको अपने वशमें करके जलन्धर विष्णुजी बोले — हे दैत्यश्रेष्ठ! तुम महाप्रभु, रणदुर्मद धर्मपूर्वक प्रजाओंका पालन वैसे ही करने लगा, जैसे पिता

दुर्मद तथा वीर दैत्योंको मारा है, वे छिन्नदेह होकर मृत्युको | और दीन नहीं दिखायी पड़ता था॥ ४९-५०॥

तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधोंसे तनिक भी भयभीत

नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधोंसे महायुद्धमें बहुत-से

॥इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरोपाख्यानमें विष्णु-जलन्थरयुद्धवर्णन नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १७॥

अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है। उसके धर्मपूर्वक

राज्यका शासन करते रहनेपर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल

अठारहवाँ अध्याय

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

# जलन्धरके आधिपत्यमें रहनेवाले दुखी देवताओंद्वारा शंकरकी स्तुति, शंकरजीका देवर्षि

नारदको जलन्धरके पास भेजना, वहाँ देवोंको आश्वस्त करके नारदजीका जलन्धरकी सभामें जाना, उसके ऐश्वर्यको देखना तथा पार्वतीके सौन्दर्यका

वर्णनकर उसे प्राप्त करनेके लिये जलन्धरको परामर्श देना हमलोगोंके समस्त कार्यको सिद्ध करनेवाले विष्णु सनत्कुमार बोले—हे मुनीश्वर! इस प्रकार उस

महान् असुरके धर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करते रहनेपर उसके स्वामित्वमें रहनेके कारण देवता दुखी हुए॥१॥ वे सभी दुखित देवता मन-ही-मन देवाधिदेव सर्वप्रभु भगवान् सदाशिवकी शरणमें आये और अपने दु:खको दूर करनेके लिये सब कुछ देनेवाले भक्तवत्सल भगवान् महेश्वरकी मनोहर वाणीसे स्तुति करने लगे॥ २-३॥ तब भक्तजनोंके सभी मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेवने

प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी, शिवजीके भक्त तथा सज्जनोंका उद्धार करनेवाले देवर्षि नारद शिवजीकी आज्ञासे देवताओंके पास दैत्यपुरीमें गये॥ ४-५॥ उस समय व्याकुल इन्द्रादि सभी देवता मुनि नारदको

देवकार्य करनेकी इच्छासे नारदको बुलाकर [वहाँ जानेहेतु]

आते देखकर शीघ्रतासे उठ गये। उत्कण्ठापूर्ण मुखवाले इन्द्र आदि देवताओंने नारदमुनिको नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदनन्तर सुखपूर्वक

आसनपर बैठे हुए उन मुनिको पुन: प्रणाम करके इन्द्रादि दुखित देवताओंने मुनीश्वरसे कहा—॥६—८॥ देवता बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! हे कृपाकर!

[हमलोगोंके] दु:खको सुनिये और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिये, आप प्रभु हैं तथा शंकरप्रिय हैं। दैत्य जलन्धरने देवताओंको [पराजितकर] उन्हें अपने स्थानसे हटा दिया

है। इस समय उसके स्वामित्वमें रहनेके कारण हमलोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानोंसे

हटा दिये गये हैं। उस महाबलवान् दैत्यने हम सभी देवताओंको बहुत पीड़ित किया है, अत: हम सभी अत्यन्त दुखी होकर आपकी शरणमें आये हैं। सभी देवताओंका

विष्णुको भी अपने वशमें कर लिया है ॥ ९—१३॥

घरमें निवास कर रहे हैं। हे महामते! आप सदा सर्वार्थसाधक हैं, हमलोगोंके भाग्यसे ही आप यहाँ आये हैं, अत: जलन्धरके विनाशके लिये कोई उपाय कीजिये॥ १४-१५॥

सनत्कुमार बोले-उन देवताओंकी यह बात सुनकर कृपा करनेवाले वे मुनिश्रेष्ठ नारदजी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे—॥१६॥ नारदजी बोले—हे देवताओ! मैं जानता हूँ कि आपलोग दैत्यराज जलन्धरसे पराजित हो गये हैं और

वर देनेके कारण उसके वशमें होकर लक्ष्मीसहित उसके

अपने-अपने स्थानोंसे हटा दिये गये हैं, अत: आपलोग

[ श्रीशिवमहापुराण-

दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपलोगोंका कार्य सिद्ध करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपलोगोंने बड़ा दु:ख उठाया है, मैं आपलोगोंके अनुकूल हूँ॥१७-१८॥

सनत्कुमार बोले—ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी सभी देवताओंको आश्वस्त करके उस दानवप्रिय जलन्धरको देखनेके लिये उसकी सभामें गये॥ १९॥

तदनन्तर दैत्य जलन्धरने मुनिश्रेष्ठ नारदको आया हुआ देखकर बड़ी भक्तिके साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात् विधिपूर्वक उनकी पूजाकर वह दानवेन्द्र बहुत आश्चर्यमें पड़ गया और हँस

करके मुनिवरसे यह वचन कहने लगा— ॥ २०-२१॥

जलन्थर बोला—हे ब्रह्मन्! आपका आगमन कहाँसे हो रहा है, आपने कहींपर कुछ देखा है क्या! हे मुने! आप यहाँ जिसलिये आये हैं, उसे मुझको बताइये॥ २२॥ सनत्कुमार बोले — उस दैत्येन्द्रका यह वचन

सुनकर महामुनि नारदजी प्रसन्नचित्त होकर जलन्धरसे मर्दन करनेवाले उस बलवान् महादैत्य जलन्धरने संग्राममें कहने लगे—॥२३॥ नारदजी बोले — सम्पूर्ण दैत्यों तथा दानवोंके अधिपति

\* देवताओंद्वारा शंकरकी स्तुति \* रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १८ ] हे जलन्धर! तुम धन्य हो, हे सर्वलोकेश! तुम्हीं सारे सम्पूर्ण समृद्धिको देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ॥३८॥ रत्नोंका उपभोग करनेयोग्य हो॥ २४॥ किंतु हे जलन्धर! तुम्हारे घरमें सर्वश्रेष्ठ स्त्रीरत्न हे दैत्येन्द्रसत्तम! मेरे आनेका कारण सुनो, मैं जिस नहीं है, इसलिये तुम विशेषरूपसे स्त्रीरत्नको लानेका प्रयत्न निमित्तसे यहाँ आया हूँ, मैं वह सब कह रहा हूँ॥ २५॥ करो। हे जलन्धर! जिसके घरमें सभी सुन्दर रत्न हों, किंतु यदि स्त्रीरत्न न हो, तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और हे दैत्येन्द्र! मैं अपनी इच्छासे कैलासपर्वतपर गया था, जो दस हजार योजन विस्तारवाला, कल्पवृक्षके महान् निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं॥ ३९-४०॥ वनसे युक्त, सैकड़ों कामधेनुओंसे समन्वित, चिन्तामणिसे सनत्कुमार बोले-महात्मा नारदकी इस बातको सुनकर दैत्यराज कामसे व्याकुलचित्त होकर कहने प्रकाशित, सम्पूर्णरूपसे सुवर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकारकी अद्भृत वस्तुओंसे सुशोभित हो रहा है॥ २६-२७॥ लगा—॥४१॥ जलन्धर बोला—हे देवर्षे! हे नारद! आपको वहाँपर मैंने पार्वतीके साथ बैठे हुए गौरवर्ण, नमस्कार है। हे महाप्रभो! इस समय वह श्रेष्ठ स्त्रीरत्न सर्वांगसुन्दर, त्रिनेत्र एवं चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए भगवान् शंकरको देखा॥ २८॥ कहाँ है ? मुझे बताइये। हे ब्रह्मन्! इस ब्रह्माण्डमें जहाँ महान् आश्चर्यसे परिपूर्ण उस कैलासको देखकर कहीं भी वह स्त्रीरत्न है, तो मैं उसे वहाँसे लाऊँगा, यह मैंने अपने मनमें विचार किया कि त्रिलोकीमें कहीं कोई सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है॥४२-४३॥ ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येन्द्र! उसी समय मुझे नारदजी बोले—अत्यन्त मनोहर सर्वसमृद्धिसम्पन्न तुम्हारी समृद्धिका स्मरण हुआ और उसीको देखनेकी कैलास पर्वतपर योगीका रूप धारण किये हुए दिगम्बर इच्छासे मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ॥ २९-३०॥ शम्भु रहते हैं। सुरम्य, सभी लक्षणोंसे सम्पन्न, सर्वांगसुन्दरी सनत्कुमार बोले-नारदजीसे ऐसा सुनकर उस तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है॥ ४४-४५॥ दैत्यपित जलन्धरने बड़े आदरके साथ उन्हें अपनी सारी हाव-भावसे पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं समृद्धि दिखायी। तब देवगणोंका कार्य सिद्ध करनेवाले भी देखनेको नहीं मिलता। वह अत्यन्त अद्भुत रूप परम वे ज्ञानी नारदजी उसे देखकर शंकरजीकी प्रेरणासे उस योगियोंको भी मोहित करनेवाला, दर्शनके योग्य और दैत्येन्द्र जलन्धरसे कहने लगे—॥३१-३२॥ सम्पूर्ण समृद्धियोंको प्रदान करनेवाला है॥ ४६॥ नारदजी बोले—हे श्रेष्ठ वीर! तुम्हारे पास इस हे वीर! हे जलन्धर! मैं अपने मनमें अनुमान करता समय नि:सन्देह सारी सम्पत्ति है, तुम त्रिलोकीके पति भी हूँ कि स्त्रीरत्नसे युक्त शिवजीसे बढकर अन्य कोई भी हो। अत: इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि, रत्नोंकी इस समय तीनों लोकोंमें समृद्धिशाली नहीं है॥ ४७॥ राशियाँ, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियाँ तथा जो अन्य रत्न पूर्वकालमें जिसके लावण्यसमुद्रमें डूबकर ब्रह्माजीने हैं, वे सब तुम्हारे घरमें सुशोभित हो रहे हैं॥ ३३-३४॥ अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दुसरी स्त्रीकी उपमा हे महावीर! तुमने इन्द्रके हाथियोंमें रत्नभूत ऐरावतको कैसे की जा सकती है। जिसने अपनी लीलासे कामके ले लिया है तथा सूर्यका अश्वरत्न उच्चै:श्रवा घोड़ा भी शत्रु, रागरहित तथा स्वतन्त्र शंकरको भी अपने वशमें ले लिया है। तुम कल्पवृक्ष भी ले आये हो तथा कुबेरकी कर लिया है। हे दैत्येन्द्र! उस स्त्रीरत्नका सेवन करनेवाले शिवकी जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि सम्पूर्ण रत्नोंके सारी निधियाँ भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्माजीका हंसयुक्त विमान भी ले आये हो। इस प्रकार हे दैत्येन्द्र! अधिपति होनेपर भी तुम्हारे पास नहीं है॥ ४८—५०॥ पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोकमें जो भी उत्तम रत्न हैं, सनत्कुमार बोले—ऐसा कहकर देवताओंका उपकार वे सब तुम्हारे घरमें सुशोभित हो रहे हैं॥ ३५—३७॥ करनेके लिये उद्यत लोकविख्यात वे देवर्षि नारद हे महावीर! गज, अश्वादिसे सुशोभित तुम्हारी इस | आकाशमार्गसे चले गये॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानमें देवर्षि-जलन्धरसंवादवर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १८॥

उन्नीसवाँ अध्याय पार्वतीको प्राप्त करनेके लिये जलन्धरका शंकरके पास दूतप्रेषण, उसके वचनसे उत्पन्न क्रोधसे शम्भुके भ्रमध्यसे एक भयंकर पुरुषकी उत्पत्ति, उससे भयभीत

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

जलन्धरके दूतका पलायन, उस पुरुषका कीर्तिमुख नामसे शिवगणोंमें प्रतिष्ठित होना तथा शिवद्वारपर स्थित रहना व्यासजी बोले—हे सर्वज्ञ सनत्कुमार! देवर्षि नारदके स्वर्गलोक चले जानेपर उस दैत्यराजने क्या किया? उसे विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये॥१॥ सनत्कुमार बोले - उस दैत्यसे कहकर नारदजीके स्वर्गलोक चले जानेपर पार्वतीके रूपके श्रवणसे वह

उसके बाद कालके अधीन होनेसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी और मोहको प्राप्त हो उसने सैंहिकेय नामक दूतको बुलाया॥३॥ उसे आया हुआ देखकर कामसे आक्रान्त मनवाला वह सागरपुत्र जलन्धर उसे समझाकर कहने लगा—॥४॥

दैत्यराज जलन्धर कामज्वरसे पीड़ित हो गया॥२॥

जलन्थर बोला — हे दूतोंमें श्रेष्ठ! हे सभी कार्य सिद्ध करनेवाले! हे महाप्राज्ञ सिंहिकापुत्र! तुम कैलास-पर्वतपर जाओ, वहाँपर जटाधारण किये हुए, सर्वांगमें भस्म लपेटे हुए, परम विरक्त, तपस्वी एवं जितेन्द्रिय शिव नामक योगी रहता है॥५-६॥

हे दूत! उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकरके पास जाकर भयरहित मनसे तुम [मेरा सन्देश] इस प्रकार कहना—हे योगिन्! हे दयासिन्धो! वनमें निवास करनेवाले और भूत-प्रेत-पिशाचादिसे सेवित आपको

स्त्रीरत्नसे क्या प्रयोजन है? हे योगिन्! जब समस्त

भुवनाधिपति मुझ-जैसा स्वामी विद्यमान है, तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, अत: तुम अपना स्त्रीरत्न सभी रत्नोंका सेवन करनेवाले मुझे दे दो॥७—९॥ तुम इस बातको जान लो कि सारा चराचर जगत्

मेरे अधीन है और त्रिलोकीमें जो-जो उत्तम रत्न हैं, वे सब मेरे अधीन हैं॥१०॥ मैंने इन्द्रका ऐरावत हाथी, उच्चै:श्रवा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है॥११॥

ब्रह्माका हंसयुक्त विमान मेरे आँगनमें विद्यमान है,

जो रत्नस्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है॥१२॥ कुबेरके महापद्म आदि दिव्य निधिरत्न तथा सुवर्णकी

स्त्रीरत्न प्रदान करो॥ १३—१६॥

वर्षा करनेवाला वरुणका छत्र मेरे घरमें है। सर्वदा विकसित कमलोंवाली किंजल्किनी नामक मेरे पिताकी माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुणका पाश भी मेरे यहाँ ही

[ श्रीशिवमहापुराण-

है। मृत्युकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति, जिसका नाम उत्क्रान्तिदा है, उसे भी मैंने मृत्युसे बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेवने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होनेवाले दो वस्त्र दिये हैं। इस प्रकार हे योगीन्द्र! सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अत: हे जटाधर! तुम भी मुझे अपना

सनत्कुमार बोले-उसका यह वचन सुनकर नन्दीने उसे भीतर प्रवेश कराया, तब अद्भुत नेत्रोंवाला वह (सिंहिकापुत्र) राहु विस्मित होकर शिवजीकी सभाकी ओर चला। उसने उस सभामें जाकर अपने तेजसे समस्त अन्धकारको दूर करनेवाले, भस्मका लेप लगाये हुए, महाराजोपचारसे सुशोभित होते हुए, अत्यन्त

अद्भृत, दिव्य भूषणोंसे भूषित तथा सर्वांगसुन्दर साक्षात्

देवदेव महाप्रभ् शिवजीको देखा, उनके तेजसे पराभृत

शरीरवाले राहु नामक उस दूतने गर्वसे शिवजीको प्रणाम

किया और उनके समीप गया॥१७—२०॥ इसके बाद वह सिंहिकापुत्र शिवके आगे बैठकर उनसे कुछ कहनेकी इच्छा करने लगा, तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा—॥२१॥ राह बोला—दैत्य एवं सर्पोंसे सदा सेवित तथा

तीनों लोकोंके अधिपति जलन्धरका मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जानेपर आपके पास आया हूँ। वे जलन्धर समुद्रके पुत्र हैं, सभी दैत्योंके स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकीके अधिपति हैं, सभीके अधिनायक हैं॥ २२-२३॥

वे बलवान् दैत्यराज देवगणोंके लिये महाकालके

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० १९ ]                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                       | *************************************                   |
| समान हैं। आप योगीको उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा              | अपने उस गणसे कहा—॥ ३७॥                                  |
| है, उसे श्रवण कीजिये॥ २४॥                                      | <b>महादेवजी बोले</b> —हे गणसत्तम! शरणमें आये            |
| हे वृषध्वज! महादिव्य प्रभाववाले तथा सभी रत्नोंके               | हुए राहु नामक ब्राह्मण दूतको छोड़ दो; क्योंकि ऐसे       |
| स्वामी उन प्रभु दैत्यपतिकी आज्ञाको आप सुनिये॥ २५॥              | लोग शरणके योग्य, रक्षाके पात्र होते हैं, दण्डके योग्य   |
| श्मशानमें निवास करनेवाले, सदा अस्थियोंकी माला                  | नहीं होते हैं॥ ३८॥                                      |
| धारण करनेवाले तथा दिगम्बर रहनेवाले तुम्हारी भार्या वह          | सनत्कुमार बोले—करुणामय हृदयवाले गिरिजा-                 |
| शुभ हिमालयपुत्री [पार्वती] कैसे हो सकती है ?॥ २६॥              | पतिके ऐसा कहनेपर उस गणने 'ब्राह्मण' यह शब्द             |
| वह स्त्रीरत्न है और मैं समस्त रत्नोंका अधिपति हूँ,             | सुनते ही राहुको सहसा छोड़ दिया॥३९॥                      |
| अत: वह मेरे ही योग्य है, भिक्षा माँगकर खानेवाले तुम्हारे       | तब राहुको आकाशमें छोड़कर वह पुरुष महादेवजीके            |
| योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वशमें हैं, मैं ही यज्ञभागोंको | पास आकर दीनवाणीमें कहने लगा—॥४०॥                        |
| ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकीमें जो भी रत्न हैं, वे सभी मेरे     | <b>पुरुष बोला</b> —हे देवदेव! महादेव! हे करुणाकर!       |
| घरमें हैं। रत्नोंका उपभोग करनेवाले हम हैं, तुम तो दिगम्बर      | हे शंकर! हे शरणागतवत्सल! आपने मेरे भक्ष्यको छुड़ा       |
| योगी हो, तुम अपना स्त्रीरत्न मुझे प्रदान करो; क्योंकि          | दिया। हे स्वामिन्! इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही         |
| प्रजाएँ राजाको सुख देनेवाली होती हैं॥ २७—२९॥                   | है, मैं भूखसे अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश! हे   |
| सनत्कुमार बोले—अभी राहु अपनी बात कह ही                         | प्रभो! मेरा क्या भक्ष्य है, उसे मुझे बताइये॥ ४१-४२॥     |
| रहा था कि शंकरके भ्रू-मध्यसे वज्रके समान शब्द करता             | <b>सनत्कुमार बोले—</b> उस पुरुषका यह वचन सुनकर          |
| हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंहके समान                | अद्भुत लीला करनेवाले तथा भक्तोंका कल्याण करनेवाले       |
| उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रोंसे                  | कौतुकी महाप्रभुने कहा— ॥ ४३ ॥                           |
| अग्नि निकल रही थी; ऊर्ध्वकेश तथा सूखे शरीरवाला                 | महेश्वर बोले—यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है                |
| वह पुरुष दूसरे सिंहके समान जान पड़ता था॥ ३०-३१॥                | और तुम भूखसे व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र अपने       |
| विशाल शरीर तथा भुजाओंवाला, ताड़ वृक्षके                        | हाथों एवं पैरोंके मांसका भक्षण करो॥४४॥                  |
| समान जाँघवाला तथा भयंकर वह पुरुष [प्रकट होते                   | <b>सनत्कुमार बोले</b> —इस प्रकार शिवजीके द्वारा आदिष्ट  |
| ही] बड़े वेगसे शीघ्रताके साथ राहुपर झपट पड़ा॥ ३२॥              | वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरोंका मांस भक्षण करने लगा।    |
| तब खानेके लिये उसे आता हुआ देखकर भयभीत                         | जब केवल सिरमात्र शेष रह गया, तब सिरमात्र शेष देखकर      |
| वह राहु बड़े वेगसे भागने लगा, किंतु सभाके बाहर ही              | वे सदाशिव उसपर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचिकत हो         |
| उस पुरुषने उसे पकड़ लिया॥३३॥                                   | उस भयंकर कर्मवाले पुरुषसे कहने लगे—॥ ४५-४६॥             |
| राहु बोला—हे देवदेव! हे महेशान! मुझ                            | शिवजी बोले—हे महागण! मेरी आज्ञाका पालन                  |
| शरणागतकी रक्षा कीजिये। आप देवताओं तथा असुरोंसे                 | करनेवाले तुम धन्य हो, हे सत्तम! मैं तुम्हारे इस कर्मसे  |
| सदा वन्दनीय, महान् ऐश्वर्य तथा प्रभुतासे सम्पन्न हैं॥ ३४॥      | अत्यन्त ही प्रसन्न हूँ। आजसे तुम्हारा नाम कीर्तिमुख     |
| हे महादेव! हे ईशान! आपका यह महाभयंकर सेवक                      | होगा, तुम महावीर एवं सभी दुष्टोंके लिये भयंकर           |
| पुरुष मुझ ब्राह्मणको खानेके लिये आया हुआ है ॥ ३५ ॥             | महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो॥ ४७-४८॥                    |
| हे देवेश! हे शरणागतवत्सल! इस पुरुषसे मेरी                      | तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी           |
| रक्षा कीजिये, जिससे यह मुझे खा न सके, आपको                     | अर्चनाके समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे, जो लोग        |
| बार-बार नमस्कार है॥ ३६॥                                        | तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, वे मुझे प्रिय नहीं होंगे॥४९॥ |
| सनत्कुमार बोले—हे मुने! तब ब्राह्मणकी बात                      | सनत्कुमार बोले—शिवजीसे इस प्रकारका वरदान                |
| सुनकर दीनों तथा अनाथोंसे प्रेम करनेवाले प्रभु महादेवने         | प्राप्तकर वह पुरुष अत्यन्त प्रसन्न हो गया और उसी        |

समयसे वह कीर्तिमुख शिवजीके द्वारपर रहने लगा॥५०॥ वरनी चाहिये, जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं, अतः शिवपूजामें उस गणकी विशेषरूपसे पूजा | उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानमें दूतसंवादवर्णन नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ १९॥ बीसवाँ अध्याय दूतके द्वारा कैलासका वृत्तान्त जानकर जलन्धरका अपनी सेनाको युद्धका आदेश देना, भयभीत देवोंका शिवकी शरणमें जाना, शिवगणों तथा जलन्धरकी सेनाका युद्ध, शिवद्वारा कृत्याको उत्पन्न करना, कृत्याद्वारा शुक्राचार्यको छिपा लेना देकर करोडों दैत्योंको साथ लेकर शीघ्र ही चल पडा॥ ११॥ **व्यासजी बोले**—हे सनत्कुमार! हे सर्वज्ञ! आपने । अद्भृत कथा सुनायी, जिसमें महाप्रभु शंकरकी पवित्र शुक्र एवं कटे हुए सिरवाला राहु उसके आगे-लीला है। हे महामुने! अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेमपूर्वक आगे चलने लगे। उसी समय जलन्धरका मुकुट वेगसे यह बताइये कि [श्रीशंकरजीके भ्रमध्यसे प्रकट] उस खिसककर पृथ्वीपर गिर पड़ा और समस्त आकाशमण्डल पुरुषके द्वारा मुक्त किया गया राहु कहाँ गया ?॥ १-२॥ वर्षाकालके समान मेघोंसे आच्छन्न हो गया तथा मृत्युसूचक सृतजी बोले—अमित बुद्धिवाले व्यासजीका वचन बहुत-से भयानक अपशकुन होने लगे॥ १२-१३॥ तब उसकी इस प्रकारकी युद्धकी तैयारी देखकर सुनकर ब्रह्माके पुत्र महामुनि सनत्कुमार प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे—॥३॥ इन्द्रसिहत वे देवता छिपकर शिवजीके निवासस्थान सनत्कुमार बोले-वह राहु उस पुरुषके द्वारा कैलास पर्वतपर गये। वहाँ जाकर इन्द्रसहित सभी देवता वर्वर स्थानपर मुक्त कर दिया गया, इसलिये वह वर्वर शिवजीको देखकर उन्हें प्रणामकर कंधा झुकाये हुए नामसे पृथ्वीपर विख्यात हुआ॥४॥ हाथ जोडकर स्तुति करने लगे—॥१४-१५॥ तब [उस पुरुषके द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त देवता बोले—हे देवदेव! महादेव! हे करुणाकर! हे शंकर! आपको प्रणाम है। हे महेशान! हम शरणागतोंकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

करनेपर] वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्वरहित हो शनै:-शनै: जलन्धरके नगरमें पहुँचा॥५॥ हे व्यास! उसने वहाँ जाकर दैत्येन्द्र जलन्धरसे शंकरकी सारी चेष्टाका वर्णन विस्तारपूर्वक किया॥६॥ उसे सुनकर दैत्यराजोंमें श्रेष्ठ बलवान सिन्धुपुत्र जलन्धर क्रोधसे व्याकुल हो उठा॥७॥ तब क्रोधके वशीभृत चित्तवाले उस दैत्येन्द्रने समस्त दैत्योंको युद्धके लिये उद्यत होनेका आदेश दिया॥८॥ जलन्धर बोला - कालनेमि आदि एवं शुम्भ-निशुम्भ आदि सभी वीर दैत्य अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त होकर [युद्धके लिये] निकलें॥९॥ वीरकुलमें उत्पन्न एक करोड़ कम्बुवंशीय, दौईद, कालक, कालकेय, मौर्य तथा धौम्रगण भी शीघ्र चलें॥ १०॥

महाप्रतापी सिन्धुपुत्र वह दैत्यपित इस प्रकार आज्ञा

५२६

किये गये उपद्रवसे अत्यन्त व्याकुल हो गये हैं और अपना-अपना स्थान छोड़कर पृथ्वीपर स्थित हैं॥१६-१७॥ हे प्रभो! हे स्वामिन्! आप देवताओंकी इस विपत्तिको कैसे नहीं जानते? अत: आप हमलोगोंकी रक्षाके लिये जलन्धरका वध कीजिये॥१८॥ हे नाथ! आपने जो पूर्वसमयमें हमलोगोंकी रक्षाके लिये विष्णुजीको नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मीके साथ उसके घरमें रहते हैं और हम देवगण

भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं॥१९-२०॥

हैं, इस समय वह बलवान् जलन्धर आपसे युद्ध करनेके

हे शम्भो! हमलोग छिपकर आपकी शरणमें आये

रक्षा कीजिये। हे प्रभो! इन्द्रसहित हमलोग जलन्धरद्वारा

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २० ]      * जलन्धरका अपनी सेनाको युद्धका आदेश *      |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| लिये आ रहा है। अतः हे स्वामिन्! हे सर्वज्ञ! आप                               | गया समझकर आप भयरहित हो अपने स्थानको जाइये                                    |
| शीघ्र ही युद्धमें उस जलन्धरका वध कीजिये और हम                                | और सभी देवता भी भयमुक्त तथा सन्देहरहित होकर                                  |
| शरणागतोंकी रक्षा कीजिये॥ २१–२२॥                                              | अपने स्थानको जायँ॥ ३५–३६॥                                                    |
| <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यास!] ऐसा कहकर वे                               | <b>सनत्कुमार बोले</b> —महेश्वरका यह वचन सुनकर                                |
| सभी देवता प्रभुको प्रणामकर उन महेश्वरके चरण देखते                            | रमापित विष्णु सन्देहरिहत हो देवगणोंके साथ अपने                               |
| हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गये॥२३॥                                          | स्थानको चले गये। हे व्यास! इसी बीच वह अति                                    |
| तब देवगणोंका यह वचन सुनकर शिवजी हँसकर                                        | पराक्रमी तथा बलवान् दैत्यपति युद्धके लिये तत्पर                              |
| विष्णुको शीघ्रतासे बुलाकर यह वचन कहने लगे—॥ २४॥                              | असुरोंके साथ कैलासके समीप पहुँचा और कैलासको                                  |
| <b>ईश्वर बोले</b> —हे हृषीकेश! हे महाविष्णो! जलन्धरसे                        | घेरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ कालके समान वह                                   |
| सन्त्रस्त हुए ये देवगण अत्यन्त व्याकुल होकर यहाँ मेरी                        | महती सेनाके साथ वहीं रुक गया॥३७—३९॥                                          |
| शरणमें आये हुए हैं। हे विष्णो! आपने युद्धमें जलन्धरका                        | उसके बाद दैत्योंके सिंहनादसे उत्पन्न महाकोलाहल                               |
| वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुण्ठ                               | सुनकर दुष्टोंका संहार करनेवाले तथा महालीला करनेवाले                          |
| छोड़कर उसके घर चले गये हैं। स्वयं स्वतन्त्र होकर                             | महेश्वर अत्यन्त क्रोधित हो उठे॥४०॥                                           |
| विहार करनेवाले मैंने दुष्टोंके निग्रहके लिये तथा सज्जनोंकी                   | तब महालीला करनेवाले कौतुकी महादेवने महाबलवान्                                |
| रक्षाके लिये आपको नियुक्त किया था॥ २५—२७॥                                    | नन्दी आदि अपने गणोंको युद्धके लिये आज्ञा दी॥४१॥                              |
| सनत्कुमार बोले—शंकरका यह वचन सुनकर                                           | तब शिवजीकी आज्ञासे नन्दी, गजमुख आदि                                          |
| गरुडध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाये हुए हाथ                                 | प्रमुख सेनापित तथा सभी गण बड़ी शीघ्रतासे युद्धके                             |
| जोड़कर कहने लगे—॥ २८॥                                                        | लिये तत्पर हो गये। वे सभी महावीर गण युद्धके लिये                             |
| विष्णुजी बोले—हे प्रभो! आपके अंशसे प्रकट होने                                | क्रोधसे दुर्मद हो नाना प्रकारके युद्धसम्बन्धी शब्द करते                      |
| तथा लक्ष्मीजीका भाई होनेके कारण मैंने युद्धमें उसका वध                       | हुए कैलास पर्वतसे उतरे॥४२-४३॥                                                |
| नहीं किया, अब आप ही इस दानवका वध कीजिये॥ २९॥                                 | उसके बाद कैलासकी उपत्यकाओंमें प्रमथगणों                                      |
| हे देवेश! वह महाबली तथा महावीर दानव सभी                                      | और दैत्योंमें अस्त्र-शस्त्रोंसे घोर युद्ध होने लगा॥४४॥                       |
| देवताओं तथा अन्य लोगोंके लिये भी अजेय है, मैं यह                             | उस समय वीरोंमें हर्ष उत्पन्न करनेवाली भेरी,                                  |
| सत्य कह रहा हूँ। देवताओंसहित मैंने बहुत समयतक उसके                           | मृदंग तथा शंखोंकी ध्वनियों और हाथी, घोड़े तथा                                |
| साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानवश्रेष्ठपर                      | रथोंके शब्दोंसे नादित हुई पृथ्वी कम्पित हो उठी॥ ४५॥                          |
| नहीं चला। उसके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर मैंने उससे                            | शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश एवं पट्टिशोंसे                                 |
| कहा—वर माँगो; तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम                                | आकाशमण्डल मोतियोंसे भरा हुआ जैसा लगने लगा॥ ४६॥                               |
| वरदान माँगा—हे महाविष्णो! आप देवताओं एवं मेरी                                | मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल सेनाओंके द्वारा                                 |
| भगिनी लक्ष्मीके साथ मेरे घरमें निवास करें और मेरे अधीन                       | पृथ्वी इस प्रकार पट गयी, जैसे पूर्व समयमें [इन्द्रके]                        |
| रहें, अत: मैं उसके घर चला गया॥ ३०—३३॥                                        | वज्रसे आहत हुए पर्वतराजोंसे पटी हुई थी॥ ४७॥                                  |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —विष्णुजीका यह वचन सुनकर                               | उस समय प्रमथोंके द्वारा मारे गये दैत्यों एवं                                 |
| दयालु तथा भक्तवत्सल वे महेश्वर शंकर अतिप्रसन्न                               | दैत्योंके द्वारा मारे गये प्रमथोंके मज्जा, रक्त एवं मांसके                   |
| होकर हँसकर कहने लगे—॥३४॥                                                     | कीचड़से पृथ्वी व्याप्त हो गयी, जिससे उसपर चलना                               |
| महेश्वर बोले—हे विष्णो! हे सुरश्रेष्ठ! आप मेरी                               | असम्भव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथगणोंके द्वारा                             |
| बातको आदरपूर्वक सुनिये। मैं महादैत्य जलन्धरका वध                             | युद्धमें मारे गये दैत्योंको मृतसंजीवनी विद्याके प्रभावसे                     |
| करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है। उस असुरपतिको मारा                              | बारंबार जिलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर                        |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-426 व्याकुल तथा भयभीत सभी गणोंने देवदेव शिवजीसे देखकर मलिनमुख होकर रणभूमिसे भागने लगे॥ ५६॥ शिवगणोंसे भयभीत हुई असुरोंकी सेना वायुके शुक्राचार्यकी सारी घटना निवेदित की॥ ४८—५०॥ वेगसे बिखरे हुए तृणसमूहकी भाँति भागने लगी॥५७॥ यह सुनकर भगवान् रुद्रने अत्यधिक क्रोध किया और दिशाओंको प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा इस प्रकार गणोंके भयसे दैत्योंकी सेनाको छिन्न-भिन्न होते देखकर सेनापित निशुम्भ, शुम्भ एवं कालनेमिको अत्यधिक रौद्ररूपवाले हो गये। उस समय रुद्रके मुखसे महान् क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापितयोंने महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गयी। ताड़ वृक्षके समान उसकी जाँघें थीं। गुफाके समान उसका मुख था और वर्षाकालीन मेघके समान बाणोंकी वृष्टि करते हुए उसके स्तनसे बड़े-बड़े वृक्ष टूट जाते थे॥५१-५२॥ गणोंकी सेनाको भगाना प्रारम्भ किया। उन असुरोंके हे मुनिसत्तम! महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेगसे बाण शलभसमूहोंकी भाँति आकाश तथा सभी दिशाओंको युद्धभूमिमें आ गयी और महान् असुरोंका भक्षण करती व्याप्तकर गणोंकी सेनाको कँपाने लगे॥५८—६०॥ हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर सैकडों बाणोंसे बिंधे हुए तथा रुधिरकी धारा बहाते शीघ्र ही वहाँ जा पहुँची, जहाँ महान् दैत्योंसे घिरे हुए हुए शिवगण वसन्त ऋतुमें किंशुकके पुष्पकी भाँति सुशोभित शुक्राचार्य थे। हे मुने! वह अपने तेजसे आकाश एवं हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था। पृथ्वीको व्याप्तकर शुक्रको अपने गुह्यदेशमें छिपाकर इस प्रकार अपनी सेनाको छिन्न-भिन्न होते देखकर आकाशमें अन्तर्धान हो गयी॥५३—५५॥ कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नन्दी आदि महाक्रोधकर तब युद्धदुर्मद दैत्यसेनाके वीर शुक्राचार्यको तिरोहित । बड़ी शीघ्रतासे उन महादैत्योंको रोकने लगे॥६१-६२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानमें सामान्यगण-असुरयुद्धवर्णन नामक बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २०॥ इक्कीसवाँ अध्याय नन्दी, गणेश, कार्तिकेय आदि शिवगणोंका कालनेमि, शुम्भ तथा निशुम्भके साथ घोर संग्राम, वीरभद्र तथा जलन्धरका युद्ध, भयाकुल शिवगणोंका शिवजीको सारा वृत्तान्त बताना सनत्कुमार बोले - तब नन्दी, गणेश, कार्तिकेय करते हुए उन कार्तिकेयपर अपने बाणसे प्रहार किया॥ ६॥ तब कार्तिकेयने जबतक क्रोधसे अपना शक्ति आदि गणाधिपतियोंको देखकर वे दानव द्वन्द्वयुद्ध करनेके

लिये क्रोधपूर्वक दौड़े॥१॥ नामक आयुध लिया, इतनेमें निशुम्भने वेगपूर्वक अपनी

कालनेमि नन्दीकी ओर, शुम्भ गणेशकी ओर और शक्तिसे उन्हें गिरा दिया॥७॥

निशुम्भ कार्तिकेयकी ओर शंकित होकर दौडा॥२॥ हे व्यास! इस प्रकार वीरध्विन करके गरजते हुए

निशुम्भने कार्तिकेयके मयूरके हृदयमें पाँच बाणोंसे कार्तिकेय एवं निशुम्भका वहींपर घोर युद्ध होने लगा॥८॥

वेगपूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्च्छित होकर नन्दीश्वरने भी अपने बाणोंसे कालनेमिको बेध

पृथ्वीपर गिर पडा। तब कुमारने क्रोधित हो पाँच बाणोंसे दिया। उन्होंने अपने सात बाणोंसे कालनेमिके घोडे,

उसके रथ, घोड़ों और सारथीपर प्रहार किया॥ ३-४॥ सारथी, रथ तथा ध्वजाका छेदन कर दिया॥९॥

इसके बाद रणदुर्मद उन वीर कार्तिकेयने अपने तब कालनेमिने क्रुद्ध होकर अपने धनुषसे छूटे हुए

दूसरे तीक्ष्ण बाणसे देवशत्रु निशुम्भपर बड़े वेगसे प्रहार अत्यन्त तीखे बाणोंसे नन्दीका धनुष काट दिया॥ १०॥

किया और घोर गर्जना की॥५॥ उसके बाद नन्दीश्वरने उस धनुषको त्यागकर महाबली निशुम्भ नामक असुरने भी युद्धमें गर्जना शूलसे महादैत्य कालनेमिके वक्ष:स्थलपर जोरसे प्रहार

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २१ ] * शिवगणोंका कालनेमि, शुम्भ तथा निशुम्भके साथ संग्राम * ५२९ |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                | **************************************                   |
| किया। इस प्रकार घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर                                         | दैत्योंकी सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गयी॥ २६॥       |
| एवं त्रिशूलसे वक्ष:स्थलके फट जानेपर उसने पर्वतका                                        | इस प्रकार प्रतापी नन्दी, कार्तिकेय, गणेशजी, वीरभद्र      |
| शिखर उखाड़कर नन्दीश्वरपर प्रहार किया॥११-१२॥                                             | तथा अन्य गण युद्धभूमिमें जोर-जोरसे गरजने लगे॥ २७॥        |
| उस समय रथपर सवार शुम्भ एवं मूषकपर सवार                                                  | जलन्धरके वे दोनों सेनापति शुम्भ-निशुम्भ, महादैत्य        |
| श्रीगणेशजी युद्ध करते हुए एक-दूसरेको बाणसमूहोंसे                                        | कालनेमि एवं अन्य असुर पराजित हो गये॥ २८॥                 |
| बेधने लगे। उसके बाद गणेशजीने शुम्भके हृदयमें                                            | तब अपनी सेनाको विध्वस्त हुआ देखकर बलवान्                 |
| बाणसे प्रहार किया और तीन बाणोंसे सारथिपर प्रहार                                         | जलन्धर ऊँची पताकावाले रथपर सवार हो गणोंके                |
| करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। तब अत्यन्त कुपित शुम्भ                                     | समक्ष आ गया॥ २९॥                                         |
| भी बाणवृष्टिसे गणेशजीको तथा तीन बाणोंसे मूषकको                                          | हे व्यासजी! तब पराजित हुए दैत्य भी महान् उत्साहसे        |
| बेधकर मेघके समान गर्जन करने लगा॥१३—१५॥                                                  | भर गये और युद्धके लिये तैयार होकर गरजने लगे॥ ३०॥         |
| बाणोंसे छिन्न अंगवाला मूषक अत्यन्त पीड़ित होकर                                          | हे मुने! विजयशील शिवके गण नन्दी, कार्तिकेय,              |
| भाग चला, जिसके कारण गणेशजी गिर पड़े और वे पैदल                                          | गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे॥३१॥                |
| ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लम्बोदरने परशुसे शुम्भके                                   | उस समय दोनों सेनाओंमें हाथियों, घोड़ों तथा रथोंके        |
| वक्षःस्थलपर प्रहार करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया                                          | शब्द, शंख एवं भेरियोंकी ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगे॥ ३२॥  |
| तदनन्तर वे पुन: मूषकपर सवार हो गये॥१६-१७॥                                               | जलन्धरके बाणसमूहोंसे द्युलोक तथा भूलोकके                 |
| गणेशजी समरके लिये पुन: उद्यत हो गये और                                                  | बीचका स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ, जैसे कुहरेसे        |
| उन्होंने हँसकर क्रोधसे शुम्भपर इस प्रकार प्रहार किया,                                   | आकाश आच्छन्न हो जाता है। वह नन्दीपर पाँच, गणेशपर         |
| जैसे अंकुशसे हाथीपर प्रहार होता हो॥१८॥                                                  | पाँच और वीरभद्रपर बीस बाणोंसे प्रहार करके मेघके          |
| तब कालनेमि एवं निशुम्भ दोनों ही क्रोधपूर्वक                                             | समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेयने    |
| एक साथ सर्पके समान [तीक्ष्ण] बाणोंसे शीघ्रतासे                                          | बड़ी शीघ्रतासे अपनी शक्तिद्वारा उस दैत्य जलन्धरपर प्रहार |
| गणेशपर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें                                        | किया और वे गर्जन करने लगे॥ ३३—३५॥                        |
| इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेगसे                                         | शक्तिसे विदीर्ण देहवाला वह महाबली दैत्य आँखोंको          |
| करोड़ों भूतोंको साथ लेकर दौड़े॥१९-२०॥                                                   | घुमाता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रतासे उठ    |
| उनके साथ कूष्माण्ड, भैरव, वेताल, योगिनियाँ,                                             | गया। इसके बाद उस दैत्यश्रेष्ठ जलन्धरने बड़े क्रोधसे      |
| पिशाच, डाकिनियाँ एवं गण भी चले॥ २१॥                                                     | कार्तिकेयके हृदयमें गदासे प्रहार किया॥ ३६-३७॥            |
| उस समय उन लोगोंके किलकिला शब्द, सिंहनाद,                                                | हे व्यासजी! तब वे शंकरपुत्र कार्तिकेय ब्रह्माके          |
| घर्घर एवं डमरूके शब्दसे पृथ्वी निनादित होकर काँप                                        | द्वारा दिये गये वरदानके कारण उस गदाके प्रहारको           |
| उठी। उस समय समरभूमिमें भूतगण दौड़-दौड़कर                                                | सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ३८॥      |
| दानवोंका भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर                                               | इसी प्रकार शत्रुहन्ता एवं महावीर नन्दी भी गदाके          |
| उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे॥ २२-२३॥                                                  | प्रहारसे घायल होकर कुछ व्याकुलमन हो पृथ्वीपर गिर पड़े।   |
| हे व्यास! इसी बीच नन्दी और कार्तिकेयको चेतना                                            | उसके बाद महाबली गणेशजीने अत्यन्त क्रुद्ध हो शिवजीके      |
| आ गयी और वे उठ गये तथा रणभूमिमें गरजने लगे॥ २४॥                                         | चरणकमलोंका स्मरण करके बड़े वेगसे दौड़कर अपने             |
| वे नन्दीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमिमें आ गये                                        | परशुसे दैत्यकी गदाको काट दिया॥ ३९-४०॥                    |
| और अपने बाणोंद्वारा दैत्योंपर निरन्तर प्रहार करने लगे॥ २५॥                              | वीरभद्रने तीन बाणोंसे उस दानवके वक्षःस्थलपर              |
| तब छिन्न-भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वीपर गिरने लगे                                           | प्रहार किया तथा सात बाणोंसे उसके घोड़ों, ध्वजा,          |
| और उन गिरे हुए दैत्योंको भूतगण खाने लगे, इससे                                           | धनुष एवं छत्रको काट डाला॥४१॥                             |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-तब दैत्येन्द्रने अत्यधिक कृपित होकर अपनी दारुण परिघसे वीरभद्रके सिरपर प्रहार किया और गर्जना की॥ ४९॥ शक्तिको उठाकर उसके प्रहारसे गणेशको [पृथ्वीपर] उस महान् परिघसे गणेश्वर वीरभद्रका सिर फट गया और वे पृथ्वीपर गिर पड़े, [उनके सिरसे] बहुत गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथपर सवार हो गया॥४२॥ इसके बाद वह दैत्येन्द्र क्रोधित होकर अपने मनमें रक्त बहने लगा॥५०॥ वीरभद्रको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भयसे उन वीरभद्रको कुछ न समझकर वेगपूर्वक उनकी ओर शंकरजीको पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे॥ ५१॥ दौडा। दैत्यराज महावीर जलन्धरने तीखे बाणसे शीघ्रतापूर्वक तब शिवजीने गणोंका कोलाहल सुनकर अपने उन वीरभद्रपर प्रहार किया और गर्जना की॥४३-४४॥ तब वीरभद्रने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धारवाले समीपमें स्थित महाबली गणोंसे पूछा॥५२॥ बाणसे उसके बाणको काट दिया और अपने महान् शिवजी बोले—हे महावीरो! मेरे गणोंका यह बाणसे उसपर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्यके समान महान् कोलाहल क्यों हो रहा है, तुमलोग पता लगाओ। अत्यन्त तेजस्वी तथा वीरवरोंमें श्रेष्ठ वे दोनों अनेक मैं इसे शीघ्र ही शान्त करूँगा॥५३॥ प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे बहुत समयतक परस्पर युद्ध वे देवेश अभी गणोंसे आदरपूर्वक पूछ ही रहे थे, करते रहे। वीरभद्रने अपने बाणोंसे उस रथी दैत्यके तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिवके पास पहुँच गये॥५४॥ घोड़ोंको अनेक बाणोंसे मार गिराया और उसके धनुष उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकरजी उनका कुशल तथा ध्वजको भी वेगपूर्वक काट दिया॥४५-४७॥ पूछने लगे, तब उन गणोंने विस्तारपूर्वक सारा वृत्तान्त इसके बाद वह महाबली दैत्यराज परिघ-अस्त्र यथावत् कह दिया। तब महान् लीला करनेवाले प्रभु लेकर दौड़ा और वीरभद्रके पास शीघ्र जा पहुँचा॥ ४८॥ भगवान् रुद्रने उसे सुनकर महान् उत्साह बढाते हुए उन्हें उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलन्धरने उस विशाल । अभय प्रदान किया॥५५-५६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्धरवधोपाख्यानमें विशेष युद्धवर्णन नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २१॥ बाईसवाँ अध्याय श्रीशिव और जलन्थरका युद्ध, जलन्थरद्वारा गान्धर्वी मायासे शिवको मोहितकर शीघ्र ही पार्वतीके पास पहुँचना, उसकी मायाको जानकर पार्वतीका अदृश्य हो जाना और भगवान् विष्णुको जलन्धरपत्नी वृन्दाके पास जानेके लिये कहना असुरोंको पराङ्मुख देखकर वह जलन्धर हजारों बाणोंको सनत्कुमार बोले—इसके बाद रौद्ररूपवाले महाप्रभु शंकर बैलपर सवार हो वीरगणोंके साथ हँसते हुए छोड़ता हुआ शंकरजीकी ओर दौड़ा। शुम्भ-निशुम्भ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोधसे ओठोंको चबाते हुए संग्रामभूमिमें गये। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गये थे, वे शिवजीको आते हुए देखकर सिंहनाद करते बड़े वेगसे शंकरजीकी ओर जाने लगे॥४-६॥ हुए युद्धभूमिमें पुनः लौट आये। वे और शंकरके अन्य वीर कालनेमि, खड्गरोमा, बलाहक, घस्मर, प्रचण्ड तथा अन्य दैत्य भी शिवजीकी ओर दौड़ पड़े॥७॥ गण भी शब्द करते हुए आयुधोंसे युक्त हो बड़े उत्साहके साथ बाणोंकी वर्षासे दैत्योंको मारने लगे॥१-३॥ हे मुने! शुम्भ आदि सभी वीरों [दैत्यगणों]-ने उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्रको देखकर इस शीघ्र ही बाणोंके द्वारा रुद्रगणोंको ढँक दिया और उनके

प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिवभक्तको देखकर

उसके भयसे पाप भाग जाते हैं। तदनन्तर युद्धमें

अंगोंको छिन्न-भिन्न कर दिया॥८॥

तब शंकरने अपने गणोंको बाणोंके अन्धकारसे

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २२ ]          * श्रीशिव और ज    | लन्धरका युद्ध * ५३१                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                  | **************************************                |
| आवृत देखकर शीघ्रतापूर्वक दैत्योंके बाणसमूहोंको काटकर    | <b>सनत्कुमार बोले—</b> [ हे व्यास!] ऐसा कहकर उसने     |
| अपने बाणोंसे आकाशको भर दिया॥९॥                          | अपने वीरोंको अनेक प्रकारसे समझाया, किंतु वे भयके      |
| उन्होंने बाणोंकी आँधीसे दैत्योंको पीड़ित कर दिया        | कारण धैर्य धारण न कर सके और रणसे भागने लगे॥ २२॥       |
| और बाणसमूहोंसे दैत्योंको पृथ्वीतलपर गिरा दिया।          | तब अपनी सेनाको भागती हुई देखकर महाबली                 |
| उन्होंने अपने परशुसे खड्गरोमाका सिर धड़से अलग           | सिन्धुपुत्र जलन्धरको बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया॥ २३॥   |
| कर दिया और खट्वांगसे बलाहकके सिरके दो टुकड़े            | इसके बाद क्रोधसे आविष्ट मनवाला वह जलन्धर              |
| कर दिये। घस्मर नामक दैत्यको पाशमें बाँधकर उसे           | क्रोधसे वज्रकी ध्वनिके समान कठोर शब्द करके            |
| भूमिपर पटक दिया और अपने त्रिशूलसे महावीर                | युद्धभूमिमें रुद्रको ललकारने लगा॥ २४॥                 |
| प्रचण्डको काट डाला॥१०—१२॥                               | <b>जलन्थर बोला</b> —हे जटाधर! तुम आज मेरे साथ         |
| शिवजीके वृषभने कुछको मार डाला, कुछ बाणोंके              | युद्ध करो, इन्हें मारनेसे क्या लाभ! यदि तुम्हारे पास  |
| द्वारा मार दिये गये और कुछ दैत्य सिंहसे पीड़ित          | कुछ बल है, तो उसे दिखाओ॥ २५॥                          |
| हाथियोंकी भाँति स्थित रहनेमें असमर्थ हो गये॥ १३॥        | <b>सनत्कुमार बोले</b> —ऐसा कहकर उस महादैत्य           |
| तब क्रोधाविष्ट मनवाला वह महादैत्य जलन्धर                | जलन्धरने सत्तर बाणोंसे अक्लिष्टकर्मा वृषभध्वज शिवजीपर |
| शुम्भादि दैत्योंको धिक्कारने लगा और धैर्ययुक्त होकर     | प्रहार किया। महादेवजीने अपनेतक न पहुँचे हुए           |
| हँसता हुआ कहने लगा—॥१४॥                                 | जलन्धरके उन बाणोंको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे शीघ्र ही     |
| जलन्धर बोला—[पहले शंकरजीसे बोला—]                       | हँसते-हँसते काट दिया और सात बाणोंसे उस जलन्धर         |
| भागकर पीठ दिखाते हुए माताके मलके समान इन                | दैत्यके घोड़े, पताका, छत्र और धनुषको काट गिराया। हे   |
| दैत्योंको मारनेसे क्या लाभ; क्योंकि भयभीत लोगोंको       | मुने ! शंकरके लिये यह अद्भुत बात नहीं थी ॥ २६—२८ ॥    |
| मारना श्लाघ्य तथा वीरोंके लिये स्वर्गप्रद नहीं होता।    | तब कटे हुए धनुषवाला तथा रथविहीन वह                    |
| यदि युद्ध करनेमें तुम्हारी श्रद्धा है, हृदयमें थोड़ा भी | सिन्धुपुत्र दैत्य जलन्धर गदा लेकर क्रोधके साथ वेगशील  |
| साहस है तथा यदि ग्राम्यसुखमें थोड़ी भी स्पृहा नहीं है,  | होकर शिवजीकी ओर दौड़ा॥ २९॥                            |
| तो मेरे सामने खड़े रहो॥१५-१६॥                           | हे पराशरपुत्र! तब महान् लीला करनेवाले प्रभु           |
| [पुन: अपने वीरोंसे बोला—] युद्धभूमिमें मर जाना          | महेश्वरने उसके द्वारा चलायी गयी गदाको शीघ्र ही        |
| अच्छा है, यह सभी कामनाओंका फल देनेवाला, यशकी            | सहसा दो टुकड़ोंमें कर दिया। फिर भी वह महादैत्य        |
| प्राप्ति करानेवाला तथा विशेषकर मोक्ष देनेवाला भी कहा    | क्रोधमें भरकर अपनी मुष्टिका तानकर उन महादेवको         |
| गया है। जो रणभूमिमें युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह    | मारनेकी इच्छासे बड़े वेगसे उनपर झपटा॥३०-३१॥           |
| संन्यासी एवं परमज्ञानी होता है और सूर्यमण्डलको भेदकर    | इतनेमें अक्लिष्ट कर्म करनेवाले ईश्वरने अपने           |
| परमपदको प्राप्त करता है। बुद्धिमानोंको कभी भी कहीं      | बाणसमूहोंसे शीघ्र ही उस जलन्धरको एक कोस पीछे          |
| भी मृत्युसे भयभीत नहीं होना चाहिये; क्योंकि समस्त       | ढकेल दिया। तत्पश्चात् दैत्य जलन्धरने रुद्रको अपनेसे   |
| उपायोंसे भी इसे रोका नहीं जा सकता है॥ १७—१९॥            | अधिक बलवान् जानकर उनको मोहित करनेवाली                 |
| हे वीरो! यह मृत्यु तो जन्म लेनेवालोंके शरीरके           | अद्भुत गान्धर्वी मायाका निर्माण किया। उस समय उसकी     |
| साथ ही पैदा होती है, वह आज हो अथवा सौ वर्ष बाद          | मायाके प्रभावसे शंकरजीको मोहित करनेके लिये अप्सराओं   |
| हो, प्राणियोंकी मृत्यु तो निश्चित है॥२०॥                | एवं गन्धर्वींके अनेक गण प्रकट हो गये॥ ३२—३४॥          |
| इसलिये मृत्युका भय त्यागकर संग्राममें प्रसन्नतापूर्वक   | उसके बाद गन्धर्व तथा अप्सराओंके वे गण नाचने-          |
| युद्ध करो, ऐसा करनेसे इस लोकमें तथा परलोकमें भी         | गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे॥ ३५॥  |
| नि:सन्देह परम आनन्दकी प्राप्ति होती है॥२१॥              | उस महान् आश्चर्यको देखकर रुद्र अपने गणोंके            |

साथ [उस रणभूमिमें] मोहित हो गये। उन्हें अपने | प्रणाम करते हुए उन विष्णुको देखकर प्रसन्नचित्त हो उनसे कहने लगीं — ॥ ४४-४५॥ हाथसे अस्त्रोंके गिरनेका भी ध्यान न रहा॥ ३६॥ पार्वतीजी बोलीं - हे विष्णो! जलन्धर दैत्यने इस प्रकार रुद्रको एकाग्रचित्त देखकर कामके वशीभूत वह दैत्य जलन्धर बड़ी शीघ्रतासे वहाँ पहुँचा, परम आश्चर्यजनक कार्य किया है, क्या आपको उस जहाँ गौरी विराजमान थीं। हे व्यास! युद्धभूमिमें महाबली दुर्बुद्धिकी चेष्टा विदित नहीं है?। तब [भगवान्] शुम्भ तथा निशुम्भको नियुक्तकर तथा स्वयं दस भुजा, गरुड्ध्वजने जगदम्बाका वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर पाँच मुख, तीन नेत्र तथा जटा धारणकर, महावृषभपर सिर झुकाकर शिवाको प्रणामकर कहा—॥ ४६-४७॥ आरूढ़ हो वह जलन्धर अपनी आसुरी मायाके प्रभावसे श्रीभगवान् बोले—हे देवि! आपकी कृपासे मुझे सर्वथा शंकरके समान सुशोभित होने लगा॥ ३७—३९॥ वह वृत्तान्त ज्ञात है। हे माता! आप मुझे जो आज्ञा दें, उसे मैं आपके आदेशसे करनेके लिये तत्पर हूँ॥ ४८॥ शिवप्रिया पार्वती रुद्रको आते हुए देखकर सिखयोंके मध्यसे उसके सामने आकर उपस्थित हो गयीं॥४०॥ सनत्कुमार बोले—विष्णुके इस वचनको सुनकर उस दैत्यराजने ज्यों ही पार्वतीको देखा, उसी समय जगन्माता पार्वती धर्मनीतिकी शिक्षा देती हुई हृषीकेशसे कहने लगीं — ॥ ४९ ॥ संयमरिहत हो गया और उसके अंग जड हो गये॥ ४१॥ तदनन्तर वे गौरी उस दानवको पहचानकर भयसे पार्वतीजी बोलीं—उस दैत्यने ही ऐसा मार्ग व्याकुल हो वेगपूर्वक अन्तर्धान होकर उत्तरमानसकी प्रदर्शित किया है, अब उसीका अनुसरण आप भी कीजिये। मेरी आज्ञासे आप उसकी स्त्रीका पातिव्रत्य ओर चली गयीं॥४२॥ तत्पश्चात् क्षणमात्रमें ही बिजलीकी लताके समान भंग कीजिये। हे लक्ष्मीपते! उसके बिना वह महादैत्य पार्वतीको न देखकर वह दैत्य पुन: युद्ध करनेके लिये नहीं मारा जा सकता है; क्योंकि पातिव्रतधर्मके समान बड़े वेगसे वहाँ पहुँच गया, जहाँ शिवजी थे॥४३॥ अन्य कोई भी धर्म पृथ्वीतलपर नहीं है॥५०-५१॥ तब पार्वतीने भी मनसे महाविष्णुका स्मरण किया सनत्कुमार बोले-पार्वतीकी यह आज्ञा सुनकर और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णुको बैठा हुआ विष्णुजी उसे शिरोधार्य करके छल करनेके लिये शीघ्र

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

जलन्थरयुद्धवर्णन नामक बाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २२॥

देखा। तदनन्तर जगज्जननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर 🖡

श्रेष्ठ ! अब आप बताइये कि विष्णुने वहाँ जाकर क्या किया

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत

## तेईसवाँ अध्याय विष्णुद्वारा माया उत्पन्नकर वृन्दाको स्वप्नके माध्यमसे मोहित करना और स्वयं

# जलन्धरका रूप धारणकर वृन्दाके पातिव्रतका हरण करना, वृन्दाद्वारा

## विष्णुको शाप देना तथा वृन्दाके तेजका पार्वतीमें विलीन होना

व्यासजी बोले—हे सनत्कुमार!हे सर्वज्ञ!हे वक्ताओंमें स्वयं अद्भृत रूप धारण करके उसके नगरके उद्यानमें स्थित

और उस [स्त्री]-ने अपने धर्मको कैसे छोड़ा ?॥ १॥ मायाके प्रभावसे रात्रिमें दु:स्वप्न देखा॥ २—४॥ सनत्कुमार बोले—दैत्य जलन्धरके नगरमें जाकर उसने विष्णुकी मायासे स्वप्नमें देखा कि उसका

विष्णु वृन्दाके पातिव्रतधर्मको नष्ट करनेका विचार करने पति भैंसेपर आरूढ़ होकर शरीरमें तेल लगाये हुए

हो गये। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृन्दाने विष्णुकी

ही पुन: जलन्धरकी नगरीकी ओर चले॥५२॥

लगे। मायावियोंमें श्रेष्ठ उन्होंने वृन्दाको स्वप्न दिखाया और नग्न होकर काले पुष्पोंसे विभूषित हो राक्षसोंके साथ

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २३ ] * विष्णुद्वारा वृन्दाको स्वप्नके माध्यमसे मोहित करना <i>*</i> ५३३ |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| *****************************                                                                  | <u> </u>                                                  |
| दक्षिण दिशाकी ओर जा रहा है, उसका सिर मुँड़ा हुआ                                                | दूसरोंकी पीड़ाको दूर करनेवाले! इन दुष्टोंके घोर भयसे      |
| है और वह अन्धकारसे ढका हुआ है॥५-६॥                                                             | आपने मेरी रक्षा की है॥१८॥                                 |
| इसी तरह उसने अपनेको और अपने नगरको                                                              | हे कृपाके सागर! यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा             |
| समुद्रमें डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रिके शेष                                          | समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती           |
| भागमें बहुत प्रकारके दु:स्वप्नोंको देखा॥७॥                                                     | हूँ, कृपया आप उसे सुनें॥ १९॥                              |
| इसके बाद वह बाला जगकर देखे गये अपने                                                            | हे प्रभो! मेरे स्वामी जलन्धर रुद्रसे युद्ध करनेके         |
| स्वप्नोंपर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते                                                | लिये गये हैं। वे वहाँ युद्धमें कैसे हैं? हे सुव्रत! आप    |
| हुए सूर्यको छिद्रयुक्त और निष्प्रभ देखा॥८॥                                                     | उसे मुझसे कहिये॥ २०॥                                      |
| इन घटनाओंको अनिष्टकारी जानकर वह भयसे                                                           | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उसके वाक्यको सुनकर कपट             |
| विह्नल हो गयी और रोने लगी, उसे द्वार, अट्टालिका                                                | करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थको सिद्ध करनेमें कुशल        |
| आदि कहीं भी शान्ति नहीं मिली॥९॥                                                                | वह मुनि कृपा करके ऊपरकी ओर देखने लगा॥ २१॥                 |
| तदनन्तर वह अपनी दो सिखयोंके साथ नगरके                                                          | उसी समय दो बन्दर आये और उसको प्रणामकर                     |
| बगीचेमें आयी, परंतु उस बालाको वहाँ भी कुछ शान्ति                                               | सामने खड़े हो गये। इसके बाद उनकी भौंहोंके इशारेसे         |
| नहीं मिली॥१०॥                                                                                  | नियुक्त होकर वे आकाशकी ओर चले गये॥ २२॥                    |
| इसके बाद वह जलन्धरकी स्त्री दु:खित होकर                                                        | हे मुनीश्वर! आधे क्षणमें ही लौटकर जलन्धरके                |
| घबराती हुई एक वनसे दूसरे वनमें गयी, किंतु वह अपने                                              | मस्तक, धड़ और दोनों हाथोंको लेकर वे उसके सामने            |
| विषयमें कुछ नहीं समझ पायी॥११॥                                                                  | खड़े हो गये॥ २३॥                                          |
| घूमती हुई उस बालाने सिंहके समान मुखवाले,                                                       | वह वृन्दा सिन्धुनन्दन जलन्धरके सिर, धड़ और                |
| चमकते हुए दाढ़ और दाँतवाले भयंकर दो राक्षसोंको                                                 | दोनों हाथोंको देखकर पतिके दु:खसे दुखित तथा                |
| देखा॥ १२॥                                                                                      | मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़ी [और विलाप करने             |
| उन दोनोंको देखकर भयसे विह्वल वह ज्यों ही                                                       | लगी] ॥ २४ ॥                                               |
| भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्यके साथ मौन बैठे हुए                                              | <b>वृन्दा बोली</b> —हे प्रभो! जो आप पहले सुखकी            |
| शान्त एक तपस्वीको देखा॥१३॥                                                                     | बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप           |
| तदनन्तर भयभीत उसने उन तपस्वीके गलेमें                                                          | अपनी निरपराध पत्नीसे बोलते क्यों नहीं हैं ?॥ २५॥          |
| भुजारूपी लताको डालकर कहा—हे मुने! मेरी रक्षा                                                   | अहो! जिन्होंने पहले गन्धर्वींके साथ विष्णु और             |
| कीजिये, मैं आपकी शरणमें आयी हूँ॥१४॥                                                            | देवताओंको भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रैलोक्यविजयी      |
| दो राक्षसोंद्वारा पीछा की जाती हुई तथा भयसे                                                    | आज एक तपस्वीसे कैसे मारे गये हैं ?॥ २६॥                   |
| विह्नल उसको देखकर मुनिने 'हूँ' शब्दसे ही उन दोनों                                              | हे दैत्यश्रेष्ठ! मैंने आपसे पूर्वमें कहा था कि शिव        |
| राक्षसोंको शीघ्र भगा दिया॥१५॥                                                                  | परब्रह्म हैं, परंतु आपने रुद्रके तत्त्वको न जानकर मेरे उस |
| हे मुने! उनके हुंकारमात्रसे भयभीत होकर भागते                                                   | वाक्यको स्वीकार नहीं किया॥२७॥                             |
| हुए उन दोनों राक्षसोंको देखकर वह दैत्येन्द्रपत्नी वृन्दा                                       | आपकी सेवाके प्रभावसे मैंने जान लिया था कि                 |
| अपने मनमें बहुत अधिक विस्मित हो गयी॥१६॥                                                        | आप कुसंगके वशीभूत होकर गर्वके कारण मेरी बात               |
| तदनन्तर भयमुक्त वृन्दाने उन मुनिनाथको हाथ                                                      | नहीं मान रहे हैं॥ २८॥                                     |
| जोड़कर दण्डवत् भूमिपर प्रणामकर यह वचन                                                          | अपने धर्ममें परायण जलन्धरकी पत्नी इस प्रकार               |
| कहा— ॥ १७॥                                                                                     | कह-कहकर दुखित हृदयसे अनेक प्रकारसे विलाप करने             |
| <b>वृन्दा बोली</b> —हे दयाके सागर! हे मुनिनाथ! हे                                              | लगी ॥ २९ ॥                                                |

तदनन्तर दु:खसे उच्छास छोड़ती हुई तथा धैर्य वृन्दा बोली—अरे परस्त्रीगामी हरि! तुम्हारे इस धारणकर वह वृन्दा उन मुनिश्रेष्ठको प्रणामकर हाथ प्रकारके चरित्रको धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकारसे जान लिया है। तुमने ही मायाका आश्रय लेकर जोडकर बोली—॥३०॥ हे कृपानिधे! हे मुनिश्रेष्ठ! दूसरेका उपकार करनेमें तपस्वीका वेष धारण किया था॥४१॥ ही आपका आदर है। इसलिये मुझपर कृपा करके हे सनत्कुमार बोले—हे व्यास! पातिव्रतपरायण उस वृन्दाने ऐसा कहकर क्रोधयुक्त होकर अपने तेजको साधो! मेरे इस स्वामीको आप जीवित कर दें॥ ३१॥ हे मुनीश्वर! मैं समझती हूँ कि आप पुन: इनको दिखाते हुए विष्णुको शाप दे दिया॥४२॥ जीवित करनेमें समर्थ हैं, इसलिये मेरे प्राणनाथको आप रे महाधम! दैत्यशत्रु! तुम दूसरेके धर्मको दूषित करनेवाले हो, इसलिये अरे शठ! सभी प्रकारके विषोंसे जीवित कर दें॥ ३२॥ सनत्कुमार बोले—इस प्रकार कहकर पातिव्रतधर्ममें तीव्र मेरे द्वारा दिये गये शापको ग्रहण करो॥ ४३॥ तत्पर वह दैत्यपत्नी दु:खसे श्वास छोड़ती हुई उनके तुमने अपनी मायासे जिन दो पुरुषोंको दिखाया था, पैरोंपर गिर पड़ी॥ ३३॥ वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नीका हरण करेंगे॥ ४४॥ म्नि बोले—यह युद्धमें रुद्रके द्वारा मारा गया है, तुम भी पत्नीके दु:खसे दुखित होकर वानरोंकी इसलिये इसको जिलानेमें मैं समर्थ नहीं हूँ; क्योंकि रुद्रके सहायता लेकर वनमें भटकते हुए घूमो और यह जो द्वारा युद्धमें मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता॥ ३४॥ सर्पोंका स्वामी (शेषनाग) तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे॥ ४५॥ तथापि शरणागतकी रक्षा करनी चाहिये, इस शाश्वत धर्मको जानता हुआ मैं कृपासे युक्त होकर इसे ऐसा कहकर वह वृन्दा उस समय विष्णुके द्वारा जीवित कर देता हूँ॥ ३५॥ रोके जानेपर भी अपने पति जलन्धरका मनमें ध्यान करते सनत्कुमार बोले-हे मुने! सभी मायावियोंमें हुए अग्निमें प्रवेश कर गयी॥४६॥ श्रेष्ठ वे मुनिरूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पतिको जीवित हे मुने! उस समय उसकी उत्तम गतिको देखनेकी करके वहाँसे अन्तर्धान हो गये॥ ३६॥ इच्छावाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलन्धर भी शीघ्र साथ आकाशमण्डलमें स्थित हो गये॥४७॥ उठकर प्रसन्नमनसे वृन्दाका आलिंगनकर उसके मुखका उस समय दैत्येन्द्रपत्नीकी वह परम ज्योति देवताओंके स्पर्श करने लगा॥ ३७॥ देखते-देखते ही शीघ्र अदृष्ट हो गयी और शिवा पतिको देखकर वृन्दाने हर्षित मनसे सभी प्रकारके पार्वतीके शरीरमें उस वृन्दाका तेज विलीन हो गया। उस शोकका परित्याग कर दिया और इस घटनाको स्वप्नके समय आकाशमें स्थित देवताओंने जय-जयकी ध्वनि समान समझा॥ ३८॥ की॥४८-४९॥ हे मुने! इस प्रकार कालनेमिकी श्रेष्ठ पुत्री महारानी वह प्रसन्नचित्तसे कामका उदय होनेपर उस वनके मध्यमें ही उसके साथ बहुत दिनोंतक विहार करती वृन्दाने पातिव्रतके प्रभावसे परा मुक्तिको प्राप्त किया॥५०॥ उस समय हरिने उसका स्मरणकर उसकी चिताकी रही॥ ३९॥ एक बार सहवासके अन्तमें उसको विष्णुके रूपमें भस्मधूलिको धारण कर लिया, देवता और सिद्धोंके ज्ञान जानकर क्रोधसे युक्त होकर फटकारती हुई वृन्दा यह देनेपर भी उनको कुछ शान्ति नहीं मिली और वे वहींपर वचन बोली-॥४०॥ स्थित हो गये॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत वृन्दापातिव्रतभंग और देहत्यागवर्णन नामक तेईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २३॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

चौबीसवाँ अध्याय दैत्यराज जलन्धर तथा भगवान् शिवका घोर संग्राम, भगवान् शिवद्वारा चक्रसे जलन्थरका शिरश्छेदन, जलन्थरका तेज शिवमें प्रविष्ट होना, जलन्धर-वधसे जगत्में सर्वत्र शान्तिका विस्तार रुद्रने क्षणभरमें अग्निज्वालाके समूहसे युक्त अत्यन्त भयंकर व्यासजी बोले—ब्रह्माजीके श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान् रौद्ररूप धारण कर लिया। उनके इस अतिमहारौद्ररूपको हे सनत्कुमारजी! आपने इस परम अद्भुत कथाका श्रवण कराया। इसके बाद क्या हुआ, उस युद्धमें वह दैत्य देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहनेमें असमर्थ हो गये जलन्धर किस प्रकार मारा गया, इसे कहिये॥१॥ और दसों दिशाओंमें भागने लगे॥ १०—१२॥ सनत्कुमार बोले — जब वह दैत्यपति जलन्धर हे मुनीश्वर! उस समय वीरोंमें विख्यात महावीर पार्वतीको न देखकर युद्धभूमिमें लौट आया और गान्धर्वी जो शुम्भ एवं निशुम्भ थे, वे भी रणमें स्थित न रह सके। जलन्धरके द्वारा रची गयी माया क्षणभरमें विलुप्त हो

\* दैत्यराज जलन्धर तथा शिवका घोर संग्राम \*

माया विलीन हो गयी, तब वृषभध्वज भगवान् शंकर चैतन्य हुए। मायाके अन्तर्धान हो जानेपर भगवान् शंकरको ज्ञान हुआ, तदनन्तर संहार करनेवाले शंकर लौकिक गतिका आश्रय लेकर अत्यधिक क्रुद्ध हुए॥२-३॥ इसके बाद शिवजी विस्मितमन तथा क्रुद्ध होकर जलन्धरसे युद्ध करनेके लिये चल दिये। उस दैत्यने भी शिवजीको पुन: आता हुआ देखकर उनपर बाणोंकी वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया॥४॥ प्रभु शिवजीने बलशाली उस जलन्धरके द्वारा छोडे गये उग्र बाणोंको अपने श्रेष्ठ बाणोंसे बड़ी शीघ्रतासे काटकर गिरा दिया। त्रिभुवन-संहारकर्ता शिवके लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं हुई। तदनन्तर अद्भुत पराक्रमवाले शंकरजीको देखकर जलन्धरने उन्हें मोहित करनेके लिये मायाकी पार्वती बनायी॥ ५-६॥

तरह अत्यन्त व्याकुल हो उठे॥७-८॥

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २४]

शिवजीने रथपर स्थित, बँधी हुई, विलाप करती हुई एवं शुम्भ तथा निशुम्भके द्वारा मारी जाती हुई पार्वतीको देखा। तब उस स्थितिवाली पार्वतीको देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिवजी सामान्यजनोंकी उस समय अनेक प्रकारकी लीलाओंमें प्रवीण शंकरजीके अंग शिथिल हो गये और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गये॥९॥ उसके बाद जलन्धरने पुंखतक धँसनेवाले तीन बाणोंसे वेगपूर्वक शिवजीके सिर, हृदय तथा उदरप्रदेशपर प्रहार

समुद्रपुत्र जलन्धर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा॥१७-१८॥ उसने बड़े वेगके साथ शिवजीपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे पृथ्वीतल बाणोंके अन्धकारसे ढँक गया॥१९॥ अभी रुद्र उसके बाणोंको काटनेमें लगे ही थे कि इतनेमें उस बलशालीने परिघसे वृषभपर प्रहार किया॥ २०॥ उस प्रहारसे आहत हुआ वृषभ रणभूमिसे पीछेकी ओर हटने लगा। शंकरजीके द्वारा खींचे जानेपर भी वह युद्धभूमिमें स्थित न रह सका। हे मुनीश्वर! उस समय महारुद्रने सभीके लिये अति दु:सह अपना तेज लोकमें दिखाया-यह सत्य है। उन प्रभु रुद्रने अत्यधिक कुद्ध होकर रौद्ररूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलयकालकी किया। तब महालीला करनेवाले तथा ज्ञानतत्त्ववाले भगवान् अग्निके समान अत्यन्त भयंकर हो गये॥ २१ — २३॥

गयी। उस संग्राममें चारों ओर महान् हाहाकार होने लगा। तब उन दोनोंको भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए

रुद्रने धिक्कारकर उन शुम्भ-निशुम्भको इस प्रकार शाप

दोनों पार्वतीको दण्ड देनेवाले हो, मेरा महान् अपराध

करनेवाले हो और इस संग्रामसे भाग रहे हो॥१६॥

तुम दोनोंका वध नहीं करूँगा, किंतु गौरी मेरे युद्धसे भागे

हुए तुम दोनोंका वध अवश्य करेंगी। अभी शंकरजी यह

बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्निके समान

**रुद्र बोले**—तुम दोनों दैत्य महान् दुष्ट हो, तुम

युद्धसे भागनेवालेको नहीं मारना चाहिये, अत: मैं

दिया-॥ १३-१५॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-मेरुशृंगके समान अचल उस दैत्यको अपने आगे गरुडकी गन्धको भी सहन नहीं कर सकते॥ ३४॥ हे शंकर! स्वर्ग तथा भूलोकमें मेरे लिये कोई वाहन स्थित देखकर तथा उसे दूसरेसे अवध्य जानकर वे स्वयं उस दैत्यको मारनेके लिये उद्यत हो गये॥ २४॥ नहीं मिला, मैंने समस्त पर्वतोंपर जाकर सभी गणेश्वरोंको जगत्की रक्षा करनेवाले उन महाप्रभुने ब्रह्माके परास्त किया है। मैंने अपनी खुजली मिटानेके लिये पर्वतराज वचनकी रक्षा करते हुए और हृदयमें दयाका भाव रखते हिमालय, मन्दर, शोभामय नीलपर्वत तथा सुन्दर मेरु पर्वतको हुए उस दैत्यके वधके लिये मनमें निश्चय किया॥ २५॥ अपने बाहुदण्डसे घिस डाला है ॥ ३५-३६॥ उस समय क्रोध करके अपनी लीलासे त्रिशूलधारी मैंने हिमालय पर्वतपर लीला करनेहेतु अपनी भुजाओंसे भगवान् शंकरने महासमुद्रमें अपने पैरके अँगूठेसे शीघ्र गंगाजीको रोक दिया था। मेरे भृत्योंने शत्रु देवताओंपर ही भयानक तथा अद्भुत रथ-चक्रका निर्माण किया॥ २६॥ विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वानलका मुख अपने हाथोंसे उन्होंने उस महासमुद्रमें अत्यन्त जाज्वल्यमान पकडकर जब बन्द कर दिया, उसी क्षण सम्पूर्ण जगत् रथचक्रका निर्माण करके तथा यह स्मरणकर कि जलमय हो गया था। मैंने ऐरावत आदि हाथियोंको समुद्रके निश्चय ही इससे तीनों लोकोंका वध किया जा सकता जलपर फेंक दिया तथा रथसहित भगवान् इन्द्रको सैकड़ों है, वे दक्ष, अन्धक, त्रिपुर तथा यज्ञका विनाश करनेवाले योजन दुर फेंक दिया॥ ३७—३९॥ मैंने विष्णुजीके सहित गरुड़को भी नागपाशमें बाँध भगवान् शंकर हँसते हुए बोले—॥२७॥ महारुद्र बोले-हे जलन्धर! मैंने महासमुद्रमें लिया तथा उर्वशी आदि अप्सराओंको अपने कारागारमें बन्दी बना लिया। हे रुद्र! त्रिलोकीपर विजय प्राप्त अपने पैरके अँगुठेसे इस चक्रका निर्माण किया है, यदि तुम बलवान् हो तो इस चक्रको पानीके बाहर करके करनेवाले मुझ सिन्धुपुत्र महाबलवान् महादैत्य जलन्धरको मुझसे युद्ध करनेके लिये ठहरो, अन्यथा भाग जाओ॥ २८॥ तुम नहीं जानते॥४०-४१॥ सनत्कुमार बोले-उनके उस वचनको सुनकर सनत्कुमार बोले—उस समय महादेवसे ऐसा कहकर उस समुद्रपुत्र [जलन्धर]-ने युद्धमें मारे गये जलन्धरकी आँखें क्रोधसे जलने लगीं और वह अपने क्रोधभरे नेत्रोंसे शंकरजीको जलाता हुआ-सा उनकी दानवोंका स्मरण नहीं किया और न तो वह [इधर-ओर देखकर कहने लगा—॥२९॥ उधर] हिला-डुला ही। उस दुर्विनीत एवं मदान्ध दैत्यने जलन्धर बोला — हे शंकर! मैं रेखाके समान इस दोनों बाहुओंको ठोककर अपने बाहुबलसे तथा कट् चक्र सुदर्शनको उठाकर गणोंसहित तुम्हारा एवं देवताओंके वचनोंसे रुद्रका अपमान किया॥४२-४३॥ साथ समस्त लोकोंका वधकर गरुडके समान अपना उस दुष्टके द्वारा कहे गये अमंगल वचनको सुनकर भाग ग्रहण करूँगा। हे महेश्वर! मैं इन्द्रसहित चर-अचर महादेव हँसे तथा बहुत क्रोधित हो गये॥ ४४॥ सभीका नाश करनेमें समर्थ हूँ। इस त्रिलोकीमें ऐसा कौन उन्होंने अपने पैरके अँगूठेसे जिस सुदर्शन नामक है, जो मेरे बाणोंके द्वारा अभेद्य हो?॥३०-३१॥ चक्रका निर्माण किया था, उसको अपने हाथमें ले लिया और उससे उसको मारनेके लिये रुद्र उद्यत हो गये॥ ४५॥ मैंने अपनी बाल्यावस्थामें ही तपस्याके प्रभावसे भगवान् शिवने प्रलयकालको अग्निके सदृश एवं भगवान् ब्रह्माको भी जीत लिया था और वे बलवान् ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घरमें हैं॥ ३२॥ करोड़ों सूर्योंके समान देदीप्यमान उस सुदर्शनचक्रको हे रुद्र! मैंने चराचरसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षणमात्रमें उसपर फेंका। आकाश तथा भूमिको प्रज्वलित करते हुए जला दिया और अपनी तपस्यासे भगवान् विष्णुको भी उस चक्रने वेगसे जलन्धरके पास आकर बडे-बडे नेत्रोंवाले जीत लिया है, फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ ?॥ ३३॥ उसके सिरको वेगपूर्वक काट दिया॥ ४६-४७॥ इन्द्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे उस सिन्धुपुत्र दैत्यका शरीर एवं सिर भूतलको पराक्रमको उसी प्रकार नहीं सह सकते, जिस प्रकार सर्प नादित करता हुआ रथसे पृथ्वीपर गिर पडा और चारों

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २५ ] \* जलन्थरवधसे प्रसन्न देवताओंद्वारा शिवकी स्तुति \* ओर महान् हाहाकार होने लगा॥४८॥ सभी देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गये काले पहाडके समान उसका शरीर दो टुकडे होकर और पुष्पवृष्टि करते हुए उच्च स्वरमें उनका यशोगान करने लगे। देवांगनाएँ प्रेमसे विह्वल होकर अति आनन्दपूर्वक उसी प्रकार गिर पडा, जैसे वज़के प्रहारसे अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्रमें गिर पड़ता है॥ ४९॥ नृत्य करने लगीं और मनोहर रागयुक्त शब्दोंसे किन्नरोंके हे मुनीश्वर! उसके भयंकर रक्तसे सारा जगत् व्याप्त साथ सुन्दर पदोंको गाने लगीं॥५४-५५॥ हो गया और उससे पृथ्वी [लाल हो जानेसे] विकृत हो हे मुने! उस समय वृन्दापित जलन्धरके मर जानेपर गयी। शिवजीकी आज्ञासे उसका सम्पूर्ण रक्त एवं मांस सभी ओर पवित्र तथा सुखद स्पर्शवाली दिशाएँ प्रसन्न हो महारौरव [नरक]-में जाकर रक्तका कुण्ड बन गया॥ ५१॥ गयीं, [शीतल, मन्द, सुगन्ध] तीनों प्रकारकी वायु चलने उसके शरीरसे निकला हुआ तेज शंकरमें उसी लगी। चन्द्रमा शीतलतासे युक्त हो गया, सूर्य परम तेजसे प्रकार समा गया, जिस प्रकार वृन्दाके शरीरसे उत्पन्न तपने लगा, शान्त अग्नि जलने लगी और आकाश निर्मल तेज गौरीमें प्रविष्ट हो गया था। जलन्धरको मरा हुआ हो गया। इस प्रकार हे मुने! अनन्तमूर्ति सदाशिवके द्वारा देखकर उस समय देव, गन्धर्व तथा नागगण अत्यन्त प्रसन्न उस समुद्रपुत्र जलन्धरके मारे जानेपर सम्पूर्ण त्रैलोक्य हो उठे और शंकरजीको साधुवाद देने लगे॥५२-५३॥ । अत्यधिक शान्तिमय हो गया॥५६—५८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत जलन्थरवधवर्णन नामक चौबीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २४॥ पच्चीसवाँ अध्याय जलन्धरवधसे प्रसन्न देवताओंद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति निर्विकार तथा सज्जनोंके रक्षक हैं, आप सद्धक्तिसे आविर्भूत सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर प्रिय होते हैं। हे महेशान! आपकी भक्तिसे बहुत लोग इस लोकमें वाणीसे देवदेवेशकी स्तुति करने लगे—॥१॥ सभी प्रकारके सुखका उपभोग करके सिद्धिको प्राप्त हुए देवता बोले-हे देवदेव! हे महादेव! हे हैं और निराकार उपासनासे दुखित हुए हैं॥ ७-८॥ शरणागतवत्सल! आप सदा सज्जनोंको सुख देनेवाले हे प्रभो! पूर्व समयमें यदुवंशी भक्त दाशाई तथा उनकी पत्नी कलावतीने आपकी भक्तिसे ही परम सिद्धि तथा भक्तोंका दु:ख दूर करनेवाले हैं॥२॥ आप अद्भुत उत्तम लीला करनेवाले, [एकमात्र] प्राप्त कर ली थी। हे देवेश! इसी प्रकार राजा मित्रसह भक्तिसे प्राप्त होनेवाले, दुर्लभ तथा दुष्टजनोंके द्वारा तथा उनकी पत्नी मदयन्तीने भी आपकी भक्तिसे ही परम दुराराध्य हैं। हे नाथ! आप सर्वदा प्रसन्न रहें॥३॥ कैवल्यपदको प्राप्त किया था। केकयनरेशकी सौमिनी हे प्रभो! वेद भी यथार्थ रूपसे आपकी महिमाको नामक कन्याने आपकी भक्तिसे महायोगियोंके लिये भी नहीं जानते, महात्मालोग अपनी बुद्धिके अनुसार आपके दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था॥९-११॥ उत्तम यशका गान करते हैं। हजार मुखोंवाले शेषनाग हे प्रभो! राजाओंमें श्रेष्ठ विमर्षणने आपकी भक्तिसे आदि प्रेमपूर्वक सदा आपकी अत्यन्त गूढ़ महिमाका गान सात जन्मपर्यन्त अनेक प्रकारके सुखोंका उपभोग करके करते हैं एवं वे अपनी वाणीको पवित्र करते हैं॥ ४-५॥ सद्गति प्राप्त की थी। नृपश्रेष्ठ चन्द्रसेनने आपकी हे देवेश! आपकी कृपासे जड़ भी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है भक्तिद्वारा दु:खसे छुटकारा पाया तथा इस लोकमें एवं और आप सदा भक्तिसे ही प्राप्य हैं—ऐसा वेद कहते हैं॥ ६॥ परलोकमें नाना प्रकारके भोग प्राप्त करते हुए वे आनन्द हे प्रभो! आप दीनदयाल तथा सदा सर्वत्र व्यापक, करते रहे॥ १२-१३॥

महावीरके शिष्य गोपीपुत्र श्रीकरने भी आपकी पिंगला तथा महानन्दा नामक दो वेश्याएँ भी आपकी भक्तिसे भक्तिसे इस लोकमें परम सुख भोगकर परलोकमें सद्गति सद्गतिको प्राप्त हुईं। किसी ब्राह्मणकी शारदा नामक प्राप्त की॥१४॥ कन्या बालविधवा हो गयी थी, वह आपकी भक्तिके आपने [प्रसन्न होकर] सत्यरथ नामक भूपतिका प्रभावसे पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हो गयी॥ २५-२६॥ दु:ख हरण किया तथा उन्हें सद्गति प्रदान की। आपने नाममात्रका ब्राह्मण, वेश्यागामी बिन्दुग एवं उसकी राजपुत्र धर्मगुप्तको सुखी बनाया तथा उन्हें तार दिया॥ १५॥ पत्नी चंचुला दोनों ही आपका यश श्रवणकर परम हे महाप्रभो! आपने माताके उपदेशसे आपकी गतिको प्राप्त हुए। हे प्रभो! हे महेशान! हे दीनबन्धो! हे कृपालय! इस प्रकार आपकी भक्तिसे अनेक जीवोंको भक्ति करनेवाले शुचिव्रत नामक ब्राह्मणको कृपापूर्वक सिद्धि प्राप्त हुई है। हे परमेश्वर! आप प्रकृति तथा पुरुषसे धनवान् तथा ज्ञानी बना दिया॥१६॥ नृपश्रेष्ठ चित्रवर्माने आपकी भक्तिसे इस लोकमें परे ब्रह्म हैं, आप निर्गुण तथा त्रिगुणके आधार हैं और देवदुर्लभ सुखोंको भोगकर अन्तमें सद्गति प्राप्त की॥ १७॥ ब्रह्मा-विष्णु-हरात्मक भी आप ही हैं॥२७—२९॥ चन्द्रांगद नामक राजपुत्रने अपनी स्त्री सीमन्तिनीसहित आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना आपकी भक्तिसे सारे दु:खोंको त्यागकर सुखसम्पन्न हो प्रकारके कर्म करते हैं। हे महेश्वर शंकर! हम ब्रह्मा महागतिको प्राप्त किया। हे शिव! मन्दर नामवाला आदि सभी देवता आपके दास हैं॥३०॥ हे नाथ! हे देवेश! हे शिव! हम सभी आपकी ब्राह्मण, जो वेश्यागामी, अधम तथा महाखल था, वह भी आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपका पूजनकर उस प्रजा हैं और सदा आपके शरणागत हैं, अत: आप प्रसन्न वेश्याके साथ सद्गतिको प्राप्त हुआ॥१८-१९॥ होइये और सदा हमलोगोंकी रक्षा कीजिये॥ ३१॥ हे प्रभो! भद्रायु नामक राजपुत्रने भी आपकी सनत्कुमार बोले—इस प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा भक्तिद्वारा कृपा प्राप्तकर दु:खोंसे मुक्त हो सुख प्राप्त सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिवजीके चरणयुगलका किया और माताके साथ परम गति प्राप्त की॥२०॥ ध्यान करते हुए मौन हो गये। इसके बाद महेश्वर प्रभु हे महेश्वर! सदा अभक्ष्यभक्षण करनेवाला तथा शंकरजी देवगणोंकी शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर सभी स्त्रियोंमें सम्भोगरत दुर्जन भी आपकी सेवासे मुक्त देकर शीघ्र अन्तर्धान हो गये॥ ३२-३३॥ हो गया। हे शम्भो! चिताकी भस्म धारण करनेवाला शत्रुओंके मारे जानेसे ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो शम्बर, जो शिवका महाभक्त था, वह नियमपूर्वक सदा गये और शिवजीके उत्तम यशका गान करते हुए अपने-चिताका भस्म धारण करनेसे शंकररूप होकर अपनी अपने धामको चले गये। जलन्धरवधसे सम्बन्धित स्त्रीके साथ आपके लोकको गया॥२१-२२॥ भगवान् शिवका यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्यको देनेवाला हे प्रभो! [इसी प्रकार] भद्रसेनका पुत्र तथा उसके एवं पापोंको नष्ट करनेवाला है॥ ३४-३५॥ मन्त्रीका पुत्र, जो उत्तम धर्म तथा शुभ कर्म करते थे और देवताओं के द्वारा की गयी यह स्तुति पुण्य देनेवाली, सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों ही आपकी कृपासे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाली, सब प्रकारके सुखोंको इस लोकमें उत्तम सुख भोगकर मुक्त हो गये। ये दोनों देनेवाली तथा सर्वदा महेशको आनन्द प्रदान करनेवाली ही पूर्वजन्ममें किप तथा कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण है। जो इन दोनों आख्यानोंको पढ़ता है अथवा पढ़ाता करते थे॥ २३-२४॥ है, वह इस लोकमें महान् सुख भोगकर [अन्तमें] भक्तोंका उद्धार करनेमें तत्पर रहनेवाले हे नाथ! | गणपितत्वको प्राप्त करता है ॥ ३६-३७ ॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरवधोपाख्यानके अन्तर्गत देवस्तुतिवर्णन नामक पच्चीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २५॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २६ ] \* विष्णुके मोहभंगहेतु देवोंद्वारा मूलप्रकृतिकी स्तुति \* छब्बीसवाँ अध्याय विष्णुजीके मोहभंगके लिये शंकरजीकी प्रेरणासे देवोंद्वारा मूलप्रकृतिकी स्तुति, मूलप्रकृतिद्वारा आकाशवाणीके रूपमें देवोंको आश्वासन, देवताओंद्वारा त्रिगुणात्मिका देवियोंका स्तवन, विष्णुका मोहनाश, धात्री (आँवला), मालती तथा तुलसीकी उत्पत्तिका आख्यान व्यासजी बोले—हे ब्रह्मपुत्र! आपको नमस्कार अतः हे महेशान! आप कृपा कीजिये और है। हे श्रेष्ठ शिवभक्त! आप धन्य हैं, जो आपने शंकरजीकी विष्णुको समझाइये; यह प्राकृत सम्पूर्ण चराचर जगत् यह महादिव्य शुभ कथा सुनायी। हे मुने! अब आप आपके ही अधीन है॥१२॥ प्रेमपूर्वक श्रीविष्णुजीके चरित्रको सुनाइये, उन्होंने वृन्दाको सनत्कुमार बोले—देवगणोंके इस वचनको सुनकर मोहितकर क्या किया और वे कहाँ गये?॥१-२॥ महालीला करनेवाले तथा स्वतन्त्र [भगवान्] शंकर सनत्कमार बोले—हे महाप्राज्ञ! हे शिवभक्तोंमें हाथ जोडे हुए उन देवगणोंसे कहने लगे—॥१३॥ श्रेष्ठ व्यासजी! अब आप शिवचरित्रसे परिपूर्ण तथा महेश बोले—हे ब्रह्मन्!हे देवो! आपलोग श्रद्धापूर्वक निर्मल विष्णुचरित्रको सुनिये। जब ब्रह्मादिक देवता मेरे वचनको सुनें। सम्पूर्ण लोकोंको मोहित करनेवाली मेरी [स्तुतिकर] मौन हो गये, तब शरणागतवत्सल शंकर माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्योंके सहित सारा जगत् उसीके अधीन है। उसी मायासे मोहित होनेके कारण अति प्रसन्न होकर कहने लगे—॥३-४॥ शम्भु बोले—हे ब्रह्मन्! हे सभी श्रेष्ठ देवगण! विष्णु कामके अधीन हो गये हैं॥ १४-१५॥ मैं यह सत्य-सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलन्धर मेरा वह माया ही उमा नामसे विख्यात है, जो इन तीनों ही अंश था, फिर भी मैंने आपलोगोंके लिये उसका वध देवताओंको जननी है। वही मूलप्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजाके नामसे विख्यात है। हे देवताओ! आपलोग किया। हे तात! हे देवतागण! आपलोग सच-सच बताइये कि आपलोगोंको सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। विष्णुका मोह दूर करनेके लिये शीघ्र ही शरणदायिनी, सर्वदा मुझ निर्विकारकी लीला आपलोगोंके निमित्त ही मोहिनी तथा सभी कामनाएँ पूर्ण करनेवाली शिवा नामक हुआ करती है॥५-६॥ मायाकी शरणमें जाइये और उस मेरी शक्तिको सन्तृष्ट सनत्कुमार बोले—तदनन्तर देवताओंके नेत्र हर्षसे करनेवाली स्तृति कीजिये, यदि वे प्रसन्न हो जायँगी तो खिल उठे और वे शंकरजीको प्रणामकर विष्णुका [आपलोगोंका] सारा कार्य पूर्ण करेंगी॥१६—१८॥ सनत्कमार बोले—हे व्यास! पंचमुख भगवान् वृत्तान्त निवेदन करने लगे॥७॥ देवता बोले—हे महादेव!हे देव! आपने शत्रुओंके शंकर हर उन देवताओंसे ऐसा कहकर अपने सभी भयसे हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें गणोंके साथ अन्तर्धान हो गये और शंकरकी आज्ञाके हम क्या करें?॥८॥ अनुसार इन्द्रसहित ब्रह्मादिक देवता मनसे भक्तवत्सला हे नाथ! विष्णुने बड़े प्रयत्नके साथ वृन्दाको मोहित मुलप्रकृतिकी स्तुति करने लगे॥ १९-२०॥ किया और वह शीघ्र ही अग्निमें भस्म होकर परम गतिको देवता बोले — जिस मूलप्रकृतिसे उत्पन्न हुए प्राप्त हुई है, किंतु इस समय वृन्दाके लावण्यपर आसक्त सत्त्व, रज और तम—ये गुण इस सृष्टिका सुजन, पालन हुए विष्णु मोहित होकर उसकी चिताका भस्म धारण करते तथा संहार करते हैं और जिसकी इच्छासे इस विश्वका हैं, वे आपकी मायासे विमोहित हो गये हैं॥९-१०॥ आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूलप्रकृतिको हम सिद्धों, मुनियों तथा हमलोगोंने उन्हें बड़े आदरके नमस्कार करते हैं। जो परा शक्ति शब्द आदि तेईस गुणोंसे समन्वित हो इस जगतुमें व्याप्त है, जिसके रूप साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी मायासे मोहित और कर्मको वे तीनों लोक नहीं जानते, उस मूलप्रकृतिको होनेके कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं॥ ११॥

| ५४० * सेव्यः सेव्यः सदा से                              | व्यः शङ्करः सर्वदुःखहा *               [ श्रीशिवमहापुराण- |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ************************************                    | **************************************                    |
| हम नमस्कार करते हैं॥ २१–२२॥                             | प्रसन्न होकर उस मनोरथको पूर्ण करेंगी॥ ३४-३५॥              |
| जिनकी भक्तिसे युक्त पुरुष दारिद्रच, मोह, उत्पत्ति       | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुने! विस्मयसे उत्फुल्ल         |
| तथा विनाश आदिको नहीं प्राप्त करते हैं, उन भक्तवत्सला    | नेत्रोंवाले देवताओंद्वारा उस वाणीको सुनते ही वह तेज       |
| मूलप्रकृतिको हम नमस्कार करते हैं॥ २३॥                   | अन्तर्धान हो गया। तत्पश्चात् सभी देवगण उस आकाश-           |
| हे महादेवि! हे परमेश्वरि! हम देवताओंका कार्य            | वाणीको सुनकर तथा उस वाक्यसे प्रेरित होकर गौरी,            |
| कीजिये। हे शिवे! विष्णुके मोहको दूर कीजिये। हे दुर्गे!  | लक्ष्मी तथा सुरादेवीको प्रणाम करने लगे॥ ३६-३७॥            |
| आपको नमस्कार है॥ २४॥                                    | ब्रह्मादि सभी देवताओंने नतमस्तक होकर विविध                |
| हे देवि! कैलासवासी शंकर एवं जलन्धरके युद्धमें           | स्तुतियोंसे परम भक्तिपूर्वक उन देवियोंकी स्तुति की॥ ३८॥   |
| उसका वध करनेके लिये शिवके प्रवृत्त होनेपर गौरीके        | हे व्यासजी! तब वे देवियाँ अपने अद्भुत तेजसे               |
| आदेशसे ही विष्णुने बड़े प्रयत्नके साथ वृन्दाको मोहित    | सभी दिशाओंको प्रकाशित करती हुईं शीघ्र ही उनके समक्ष       |
| किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्निमें           | प्रकट हो गयीं। तब देवताओंने उन देवियोंको देखकर            |
| भस्म हो गयी और उत्तम गतिको प्राप्त हुई॥ २५-२६॥          | अत्यन्त प्रसन्नमनसे उन्हें प्रणाम करके भक्तिसे उनकी       |
| तब भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले शंकरने हमलोगोंपर           | स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया॥ ३९-४०॥              |
| कृपा करके जलन्धरका वध कर दिया और हम सभीको               | इसके बाद भक्तवत्सला उन देवियोंने प्रणाम करते              |
| उसके भयसे मुक्त भी कर दिया है॥२७॥                       | हुए देवताओंको देखकर उन्हें अपना-अपना बीज दिया             |
| हे देवि! हम सभी उन शंकरकी आज्ञासे आपकी                  | और आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहा—॥४१॥                         |
| शरणमें आये हैं; क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने        | देवियाँ बोलीं—[हे देवगणो!] जहाँ विष्णु                    |
| भक्तोंका उद्धार करनेमें निरत रहते हैं॥ २८॥              | स्थित हैं, वहाँ इन बीजोंको बो देना, इससे आपलोगोंका        |
| [हे भगवति!] वृन्दाके लावण्यसे भ्रमित हुए                | कार्य सिद्ध हो जायगा॥४२॥                                  |
| विष्णु इस समय ज्ञानसे भ्रष्ट तथा विमोहित होकर           | सनत्कुमार बोले—हे मुने! इस प्रकार कहकर वे                 |
| उसकी चिताका भस्म धारणकर वहीं स्थित हैं॥ २९॥             | देवियाँ अन्तर्धान हो गयीं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रकी |
| हे महेश्वरि! आपकी मायासे मोहित होनेके कारण              | त्रिगुणात्मक शक्तियाँ थीं। तब इन्द्रसहित ब्रह्मा आदि      |
| सिद्धों तथा देवताओंके द्वारा समझाये जानेपर भी वे विष्णु | सभी देवता प्रसन्न हो गये और उन बीजोंको लेकर वहाँ          |
| नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवि! कृपा कीजिये और विष्णुको   | गये, जहाँ भगवान् विष्णु स्थित थे॥४३-४४॥                   |
| समझाइये, जिससे देवताओंका कार्य करनेवाले वे विष्णु       | हे मुने! उन देवताओंने वृन्दाकी चिताके नीचे                |
| स्वस्थचित्त होकर अपने लोककी रक्षा करें॥ ३०–३१॥          | भूतलपर उन बीजोंको डाल दिया और उन शिव-                     |
| इस प्रकारकी स्तुति करते हुए देवताओंने अपनी              | शक्तियोंका स्मरण करके वे वहींपर स्थित हो गये॥ ४५॥         |
| कान्तिसे समस्त दिशाओंको व्याप्त किये हुए एक             | हे मुनीश्वर! उन डाले गये बीजोंसे धात्री, मालती            |
| तेजोमण्डलको आकाशमें स्थित देखा। हे व्यास! इन्द्रसहित    | तथा तुलसी नामक तीन वनस्पतियाँ उत्पन्न हो गयीं।            |
| ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने मनोरथोंको देनेवाली आकाशवाणी   | धात्रीके अंशसे धात्री, महालक्ष्मीके अंशसे मालती तथा       |
| उस [तेजोमण्डल]–के मध्यसे सुनी॥ ३२–३३॥                   | गौरीके अंशसे तुलसी हुई, जो तम, सत्त्व तथा रजोगुणसे        |
| <b>आकाशवाणी बोली</b> —हे देवताओ! मैं ही तीन             | युक्त थीं ॥ ४६-४७॥                                        |
| प्रकारके गुणोंके द्वारा अलग–अलग तीन रूपोंमें स्थित      | हे मुने! तब स्त्रीरूपिणी उन वनस्पतियोंको देखकर            |
| हूँ; रजोगुणरूपसे गौरी, सत्त्वगुणसे लक्ष्मी तथा तमोगुणसे | उनके प्रति विशेष रागविलासके विभ्रमसे युक्त होकर           |
| सुराज्योतिके रूपमें स्थित हूँ। अत: आपलोग मेरी           | विष्णुजी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोहके कारण कामासक्त        |
| आज्ञासे उन देवियोंके समीप आदरपूर्वक जाइये, वे           | चित्तसे वे उनके प्रेमकी याचना करने लगे। तुलसी एवं         |

धात्रीने भी रागपूर्वक उनका अवलोकन किया॥ ४८-४९॥ हे मुनिश्रेष्ठ! मोह भंग हो जानेसे विष्णुजी ज्ञान सर्वप्रथम लक्ष्मीने जिस बीजको मायासे देवताओंको प्राप्तकर शिवजीका स्मरण करते हुए अपने वैकुण्ठलोकमें दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्योंके सभी पापोंको दूर करनेवाला, मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको करने लगी। इसलिये वह बर्बरी—इस गर्हित नामसे पृथ्वीपर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी रागके पूर्ण करनेवाला, समस्त कामविकारोंको नष्ट करनेवाला कारण उन विष्णुके लिये सदा प्रीतिप्रद हुईं॥५०-५१॥ तथा सभी प्रकारके विज्ञानको बढानेवाला है॥ ५६-५७॥ तब विष्णुका दु:ख दूर हो गया और वे सभी देवताओंसे जो भक्तिसे युक्त होकर इस आख्यानको नित्य नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनोंके साथ वैकुण्ठ-पढ़ता, पढ़ाता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह परम लोकको चले गये। हे विप्रेन्द्र! कार्तिकके महीनेमें धात्री गतिको प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान् वीर इस अत्युत्तम और तुलसीको सभी देवताओंके लिये प्रिय जानना चाहिये आख्यानको पढ़कर संग्राममें जाता है, वह विजयी होता और विशेष करके ये विष्णुको अत्यन्त प्रिय हैं। हे महामुने! है, इसमें सन्देह नहीं है॥ ५८-५९॥ उन दोनोंमें भी तुलसी अत्यन्त श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह यह [आख्यान] ब्राह्मणोंको ब्रह्मविद्या देनेवाला, गणेशको छोड़कर सभी देवताओंको प्रिय है तथा सम्पूर्ण क्षत्रियोंको जय प्रदान करनेवाला, वैश्योंको अनेक प्रकारका कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है॥ ५२—५४॥ धन देनेवाला तथा शुद्रोंको सुख देनेवाला है॥६०॥ इस प्रकार ब्रह्मा, इन्द्र आदि वे देवता विष्णुको हे व्यासजी! यह शिवजीमें भक्ति प्रदान करनेवाला. वैकुण्ठमें स्थित देखकर उनको नमस्कारकर तथा उनकी सभीके पापोंका नाश करनेवाला और इस लोक तथा स्तुतिकर अपने-अपने स्थानको चले गये॥५५॥ परलोकमें उत्तम गति देनेवाला है॥६१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें जलन्थरके वधके पश्चात् देवीस्तुति-विष्णुमोहविध्वंसवर्णन नामक छब्बीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। २६।। सत्ताईसवाँ अध्याय शंखचूडकी उत्पत्तिकी कथा सनत्कुमार बोले—हे मुने! अब आप शंकरजीका कहना सम्भव नहीं है। उनसे ही सम्पूर्ण देवता तथा चराचर जगत् उत्पन्न हुआ। तीनों लोकोंमें उनको एक और चरित प्रेमपूर्वक सुनिये, जिसके सुननेमात्रसे शंकरजीके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है॥१॥ विस्तारसे कहनेमें कौन समर्थ है ? अब प्रस्तुत वृत्तान्तको एक शंखचूड नामक दानव था, जो महावीर और सुनिये, जो शिवलीलासे युक्त तथा भक्तिको बढ़ानेवाला है, मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिये। कश्यपकी उन देवताओंके लिये कण्टक था। शिवजीने त्रिशूलसे जिस प्रकार युद्धभूमिमें उसका वध किया, हे व्यासजी! उस पवित्र, स्त्रियोंमें एक दन् नामवाली थी, जो सुन्दरी, महारूपवती, पापनाशक तथा दिव्य चरित्रको आप अत्यन्त प्रेमपूर्वक साध्वी एवं पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न थी॥५—८॥ सुनिये, मैं आपके स्नेहसे उसको कह रहा हूँ॥ २-३॥ उस दनुके अनेक बलवान् पुत्र थे। हे मुने! विस्तारके भयसे मैं उनके नामोंको यहाँ नहीं बता रहा हूँ॥९॥ पूर्व समयमें ब्रह्माजीके मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचिके पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, उनमें एक विप्रचित्ति नामवाला दानव था, जो सृष्टिकर्ता, विद्यावान् तथा प्रजापति थे॥४॥ महाबली और पराक्रमी था। उसका दम्भ नामक पुत्र

धार्मिक, विष्णुभक्त तथा जितेन्द्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र

नहीं था, इसलिये वह चिन्ताग्रस्त रहता था। उसने

दक्षने उन्हें प्रेमपूर्वक अपनी तेरह कन्याएँ प्रदान

कीं, उनकी बहुत-सी सन्तानें हुईं, जिन्हें विस्तारसे यहाँ

\* शंखचूडकी उत्पत्तिकी कथा \*

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २७]

शुक्राचार्यको गुरु बनाकर उनसे कृष्णमन्त्र प्राप्त करके भगवान् विष्णु भी वर देनेके लिये पुष्कर क्षेत्रमें गये, पुष्कर क्षेत्रमें एक लाख वर्षपर्यन्त घोर तपस्या की। जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था॥ २४॥ उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घकालतक कृष्णमन्त्रका वहाँ जाकर विष्णुने अपने मन्त्रका जप करते हुए जप किया॥१०—१२॥ उस भक्तको सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें कहा-वर तपस्या करते हुए उस दैत्यके सिरसे एक जलता माँगो। तब विष्णुका यह वचन सुनकर तथा उनको अपने हुआ दु:सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा॥ १३॥ सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्तिसे उन्हें प्रणाम उस तेजसे सभी देवता, मुनि एवं मनुगण सन्तप्त किया तथा बार-बार उनकी स्तुति की— ॥ २५-२६॥ हो उठे और इन्द्रको आगेकर वे ब्रह्माजीकी शरणमें गये। दम्भ बोला - हे देवदेव! हे कमललोचन! हे उन लोगोंने सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता ब्रह्माजीको प्रणाम रमानाथ! हे त्रिलोकेश! आपको प्रणाम है, मेरे ऊपर करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना कृपा कीजिये। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों वृत्तान्त विशेषरूपसे निवेदन किया॥१४-१५॥ लोकोंको जीतनेवाला, वीर, देवताओंके लिये अजेय तथा उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओंको साथ लेकर आपकी भक्तिसे युक्त पुत्र प्रदान कीजिये॥ २७-२८॥ सनत्कुमार बोले—दानवेन्द्रके इस प्रकार कहनेपर उसे पूर्णरूपसे विष्णुसे कहनेके लिये वैकुण्ठलोक गये॥ १६॥ वहाँ जाकर सबकी रक्षा करनेवाले त्रिलोकेश नारायणने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने! उसे विष्णुको हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे तपस्यासे विरतकर वे अन्तर्धान हो गये॥ २९॥ भगवानुके अन्तर्धान हो जानेपर सिद्ध हुए तपवाला सब उनकी स्तुति करने लगे॥१७॥ देवता बोले-हे देवदेव! हम नहीं जानते कि तथा पूर्ण मनोरथवाला वह दानव उस दिशाको नमस्कार किस तेजसे हम सभी अत्यधिक सन्तप्त हो रहे हैं, इसमें करके अपने घर चला गया॥३०॥ कौन-सा कारण है, उसे आप बताइये? हे दीनबन्धो! इसके बाद थोड़े ही समयमें उसकी भाग्यवती पत्नीने गर्भ धारण किया और अपने तेजसे घरको आप सन्तप्तचित्त अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवाले हैं। हे प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी॥ ३१॥ रमानाथ! आप [सबको] शरण देनेवाले हैं। हम शरणागतोंकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये॥१८-१९॥ हे मुने! सुदामा नामक गोप, जो कृष्णका प्रधान सनत्कुमार बोले - ब्रह्मादि देवताओं की यह बात पार्षद था, जिसे राधाने शाप दिया था, वही उसके गर्भमें सुनकर शरणागतवत्सल भगवान् विष्णुजी हँसते हुए आया। समय आनेपर उस साध्वीने तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। इसके अनन्तर पिताने बहुत-से मुनियोंको बुलाकर प्रेमपूर्वक कहने लगे—॥२०॥ विष्णुजी बोले—हे देवताओ! आपलोग निश्चिन्त उसका जातकर्म-संस्कार कराया॥ ३२-३३॥ तथा शान्त रहिये और भयभीत न होइये, प्रलयकाल हे द्विजश्रेष्ठ! उसके उत्पन्न होनेपर महान् उत्सव अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही हुआ और पिताने शुभ दिनमें उसका शंखचूड-यह नाम होनेवाला है। मेरा भक्त दम्भ नामक दानव तप कर रहा रखा। वह [शंखचूड] पिताके घरमें शुक्लपक्षके चन्द्रमाके है, वह पुत्र चाहता है, इसलिये मैं उसे वरदान देकर समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्थामें ही विद्याका शान्त कर दुँगा॥ २१-२२॥ अभ्यासकर अत्यन्त तेजस्वी हो गया॥ ३४-३५॥ सनत्कुमार बोले—हे मुने! विष्णुजीके ऐसा कहनेपर वह अपनी बालक्रीडासे माता-पिताके हर्षको नित्य ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारणकर पूर्णरूपसे स्वस्थ बढ़ाने लगा। वह सभीको प्रिय हुआ और अपने कुटुम्बियोंको विशेष प्रिय हुआ॥ ३६॥ होकर अपने-अपने निवासस्थानको चले गये॥ २३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडोत्पत्तिवर्णन नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २७॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

482

[ श्रीशिवमहापुराण-

अट्ठाईसवाँ अध्याय शंखचूडकी पुष्कर-क्षेत्रमें तपस्या, ब्रह्माद्वारा उसे वरकी प्राप्ति, ब्रह्माकी प्रेरणासे शंखचूडका तुलसीसे विवाह

\* शंखचूडकी पुष्कर-क्षेत्रमें तपस्या \*

तब शंखचूड भी उस मनोहर, रम्य, सुशील,

सनत्कुमार बोले-इसके बाद उस शंखचूडने जैगीषव्य महर्षिके उपदेशसे ब्रह्माजीके पुष्कर-क्षेत्रमें प्रीतिपूर्वक बहुत कालपर्यन्त तप किया। उसने एकाग्रमन होकर इन्द्रियों तथा उनके विषयोंको जीतकर गुरुके द्वारा दी गयी ब्रह्मविद्याका जप करना प्रारम्भ किया॥ १-२॥ इस प्रकार पुष्करमें तप करते हुए उस शंखचूड दानवको वर देनेके लिये लोकगुरु विभू ब्रह्मा शीघ्र वहाँ गये॥३॥ ब्रह्माने जब उस दानवेन्द्रसे कहा—'वर माँगो' तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणीसे उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मासे वर माँगा कि देवगण मुझे जीत न सकें। तब ब्रह्माजीने प्रसन्न

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २८ ]

मनसे उससे कहा कि ऐसा ही होगा॥४-५॥ उन्होंने उस शंखचूडको जगत्के मंगलको भी मंगल बनानेवाला ('जगन्मंगलमंगल' नामक) और सर्वत्र

विजय प्रदान करनेवाला दिव्य श्रीकृष्णकवच प्रदान किया॥६॥ 'तुम बदरिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसीके साथ विवाह करो। वह पतिकी कामनासे वहींपर तप कर रही है। वह धर्मध्वजकी कन्या है'—इस प्रकार ब्रह्माजीने

उससे कहा और उसके देखते-देखते शीघ्र ही उसी क्षण

वहीं पुष्करमें ही जगत्के परम कल्याणकारी उस कवचको गलेमें बाँध लिया। इसके बाद तपस्यासे सिद्ध

अन्तर्धान हो गये॥७-८॥ तदनन्तर तपस्यासे सिद्धि प्राप्तकर उस शंखचूडने

मनोरथवाला प्रसन्नमुख वह शंखचूड ब्रह्माकी आज्ञासे शीघ्र ही बदरिकाश्रममें आया॥ ९-१०॥ वह दानव शंखचूड अपनी इच्छासे घूमते हुए वहाँ

आ गया, जहाँ धर्मध्वजको कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुन्दर रूपवाली, मन्द-मन्द मुसकानवाली, सूक्ष्म सुन्दरी एवं सतीको देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणीमें उससे कहने लगा—॥१३॥

शंखचूड बोला—[हे देवि!] तुम कौन हो,

समझकर सम्भाषण करो॥१४॥ सनत्कुमार बोले-इस प्रकारका वचन सुनकर

उस तुलसीने सकामभावसे उससे कहा—॥१५॥ तुलसी बोली—मैं धर्मध्वजकी कन्या हूँ और इस तपोवनमें तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँसे चले जाओ॥१६॥

किसकी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन

होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास

नारीजाति ब्रह्मा आदिको भी मोह लेनेवाली, विषके समान, निन्दनीय, दूषित करनेवाली, मायारूपिणी तथा ज्ञानियोंके लिये शृंखलाके समान होती है॥ १७॥

सनत्कुमार बोले-इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गयी। तब मन्द-मन्द मुसकानवाली कटिप्रदेशवाली तथा शुभ भूषणोंसे भूषित उसने उस उस तुलसीकी ओर देखकर वह भी कहने लगा—॥ १८॥

श्रेष्ठ पुरुषको कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखा॥११-१२॥ शंखचूड बोला—हे देवि! तुमने जो कहा है, वह

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ गये पुष्प, फल आदिको ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दानसे क्या लाभ भी है, अब कुछ मुझसे सुनो॥१९॥ संसारमें जितनी भी पतिव्रता स्त्रियाँ हैं, उनमें तुम है, जिसके मनको स्त्रियोंने हर लिया हो?॥३०-३१॥ अग्रगण्य हो। मैं पापदृष्टिवाला और कामी नहीं हूँ, उसी मैंने आपकी विद्याका प्रभाव जाननेके लिये ही प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो, मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है॥ २०॥ आपकी परीक्षा ली है; क्योंकि स्वामीकी परीक्षा करके हे शोभने! मैं इस समय ब्रह्माजीकी आज्ञासे तुम्हारे ही स्त्रीको अपने पतिका वरण करना चाहिये॥ ३२॥ पास आया हूँ और गान्धर्व विवाहके द्वारा तुम्हें ग्रहण सनत्कुमार बोले-अभी तुलसी इस प्रकार कह करूँगा। हे देवि! मैं देवताओंको भगा देनेवाला शंखचुड ही रही थी कि जगत्स्रष्टा ब्रह्माजी वहाँ आ गये और नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे! क्या तुम मुझे नहीं जानती और यह वचन कहने लगे—॥३३॥ क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है?॥२१-२२॥ ब्रह्माजी बोले—हे शंखचूड! तुम इसके साथ मैं विशेष करके दनुके वंशमें उत्पन्न हुआ हूँ और क्या संवाद कर रहे हो? गान्धर्वविवाहके द्वारा तुम दम्भका पुत्र शंखचूड नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समयमें इसको ग्रहण करो॥ ३४॥ श्रीकृष्णका पार्षद सुदामा नामक गोप था॥२३॥ तुम पुरुषोंमें रत्न हो और यह सती भी स्त्रियोंमें रत्न राधिकाके शापसे मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे है। चतुरोंके साथ चतुरका संगम गुणयुक्त होता है॥ ३५॥ अपने पूर्वजन्मका स्मरण है, मैं श्रीकृष्णके प्रभावसे सब हे राजन्! यदि विरोधके बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त कुछ जानता हूँ॥२४॥ होता हो तो ऐसा कौन है, जो उसका त्याग करेगा? जो सनत्कुमार बोले-इस प्रकार कहकर शंखचूड निर्विरोध सुखका त्याग करनेवाला है, वह पशु है, इसमें चुप हो गया। तब दानवेन्द्रके द्वारा आदरपूर्वक सत्य सन्देह नहीं है॥ ३६॥ वचन कहे जानेपर वह तुलसी सन्तुष्ट हो गयी और हे सित! तुम देवताओं, असुरों तथा दानवोंका मर्दन मन्द-मन्द मुसकराती हुई कहने लगी॥ २५॥ करनेवाले इस प्रकारके गुणवान् पतिकी परीक्षा क्यों करती हो?॥३७॥ तुलसी बोली—आपने अपने सात्त्विक विचारसे इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसारमें वह पुरुष हे सुन्दरि! तुम इसके साथ सभी लोकोंमें स्थान-धन्य है, जो स्त्रीसे पराजित नहीं होता॥ २६॥ स्थानपर चिरकालतक सर्वदा अपनी इच्छाके अनुसार जिस पुरुषको स्त्रीने जीत लिया, वह सत्कर्ममें विहार करो॥ ३८॥ निरत होनेपर भी नित्य अपवित्र है, देवता, पितर तथा अन्तमें वह गोलोकमें श्रीकृष्णको पुन: प्राप्त करेगा मनुष्य सभी लोग उसकी निन्दा करते हैं॥ २७॥ और उसके मर जानेपर तुम भी वैकुण्ठमें चतुर्भुज श्रीकृष्णको प्राप्त करोगी॥ ३९॥ जनन एवं मरणके सूतकमें ब्राह्मण दस दिनमें शुद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पन्द्रह दिनमें और सनत्कुमार बोले-इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोकको चले गये और उस दानवने शूद्र एक महीनेमें शुद्ध होता है-ऐसी वेदकी आज्ञा है, परंतु स्त्रीके द्वारा विजित पुरुष बिना चितादाह हुए कभी गान्धर्वविवाहके द्वारा उसे ग्रहण किया॥४०॥ भी शुद्ध नहीं होता॥ २८-२९॥ इस प्रकार तुलसीसे विवाहकर वह अपने पिताके उसके तर्पणका जल एवं पिण्ड भी पितरलोग घर चला गया और अपने मनोहर भवनमें उस सुन्दरीके इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिये । साथ रमण करने लगा॥४१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडकी तपस्या तथा विवाहका वर्णन नामक अट्ठाईसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २८॥

उनतीसवाँ अध्याय शंखचूडका राज्यपदपर अभिषेक, उसके द्वारा देवोंपर विजय, दुखी देवोंका ब्रह्माजीके साथ वैकुण्ठगमन, विष्णुद्वारा शंखचूडके पूर्वजन्मका वृत्तान्त बताना और विष्णु तथा ब्रह्माका शिवलोक-गमन सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] तपस्या करके वर छिड़ गया, जो वीरोंको आनन्द देनेवाला तथा कायरोंको प्राप्त करनेके उपरान्त विवाह किये हुए उस शंखचूडके भय देनेवाला था। उस युद्धमें गरजते हुए वीरोंका महान् घर आनेपर दानव आदि अत्यन्त प्रसन्न हो गये॥१॥ कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरताको बढानेवाली अपने लोकसे शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित वाद्यध्विन होने लगी। अति बलवान् देवगण क्रुद्ध होकर असुरोंके साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और हो अपने गुरु शुक्राचार्यको साथ लेकर उसके पास आये और भयके कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके आदरपूर्वक उसकी स्तृति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड सिंहनादके समान गर्जना करके देवताओंके साथ वहींपर स्थित हो गये। दम्भके पुत्र शंखचूडने भी अपने स्वयं युद्ध करने लगा॥१३—१६॥ घर आये हुए उन कुलगुरुको देखकर बड़े आदरसे वह बड़े वेगसे सहसा देवताओंको नष्ट करने लगा, महाभक्तिपूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया॥ २—४॥ कोई भी देवता उसके तेजको न सह सके और भागने तत्पश्चात् दैत्योंके कुलाचार्य शुक्रने उसे देखकर लगे। वे दीन होकर पर्वतोंकी कन्दराओंमें जहाँ-तहाँ उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवोंका छिप गये और कुछ देवताओंने स्वतन्त्र न रहकर उसकी वृत्तान्त उससे कहा। उन्होंने देव-दानवके स्वाभाविक वैर, अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगरपुत्रोंके समान प्रभाहीन हो गये॥१७-१८॥ देवताओंकी विजय, असुरोंकी पराजय तथा बृहस्पतिके द्वारा देवताओंकी सहायताका वर्णन किया॥ ५-६॥ इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दम्भपुत्र दानवेन्द्र इसके बाद गुरु शुक्राचार्यने सभी दैत्योंकी सम्मति शंखचूडने सारे लोकोंको जीतकर समस्त देवताओंका अधिकार लेकर दानवों एवं असरोंका अधिपति बनाकर उसे हरण कर लिया। उसने तीनों लोकोंको तथा सम्पूर्ण राज्यपदपर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मनवाले यज्ञभागोंको अपने वशमें कर लिया, वह स्वयं इन्द्र बन असुरोंका महान् उत्सव हुआ। उन सभीने प्रेमपूर्वक उस गया और सारे जगत्पर शासन करने लगा॥ १९-२०॥ शंखचुडको नाना प्रकारकी भेंट अर्पण की॥७-८॥ उसने अपनी शक्तिसे कुबेर, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, वह वीर तथा महाप्रतापी दम्भपुत्र शंखचूड राज्यपदपर यम तथा वायुका अधिकार छीन लिया। वह महान् वीर अभिषिक्त होकर अत्यन्त शोभित होने लगा। वह दैत्यों, तथा महाबली शंखचूड देव, असुर, दानव, राक्षस, दानवों एवं राक्षसोंकी बहुत बडी सेना लेकर रथपर गन्धर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा आरूढ़ होकर इन्द्रपुरीको जीतनेके लिये वेगपूर्वक चल तीनों लोकोंका अधिपति बन गया॥ २१ -- २३॥ पडा। उस समय [विजययात्राके लिये] जाता हुआ वह इस प्रकार राजाओंके भी राजा उस महान् शंखचूडने दानवेन्द्र उन दैत्योंके बीच ताराओंके मध्यमें चन्द्रमाकी बहुत वर्षपर्यन्त सभी भुवनोंपर राज्य किया॥ २४॥ भाँति तथा ग्रहोंके मध्यमें ग्रहराज सूर्यके समान सुशोभित उसके राज्यमें दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह, आधि, व्याधि-ये नहीं थे, सभी प्रजाएँ सर्वदा सुखी रहती थीं। हो रहा था। शंखचूडको आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करनेके लिये देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके साथ उद्यत पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकारके धान्य उत्पन्न करती

थी। फलों तथा रसोंसे युक्त नाना प्रकारकी औषधियाँ सर्वदा

उत्पन्न होती थीं। खानोंसे मणियाँ तथा समुद्रसे रत्न निरन्तर

शंखचुडका राज्यपदपर अभिषेक \*

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० २९ ]

हो गये॥९-१२॥

उस समय देवता और असुरोंमें रोमांचकारी घोर युद्ध

| ५४६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                  | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                              | **************************************                    |
| निकलते थे। वृक्ष सदैव फल-फूलसे हरे-भरे रहते थे और            | आपको कौन-सा कष्ट आ पड़ा है? उसे आप मेरे                   |
| नदियाँ मधुर जल बहाती रहती थीं ॥ २५—२७ ॥                      | सामने कहिये॥ ४१॥                                          |
| [उस समय] देवताओंको छोड़कर सारे जीव                           | <b>सनत्कुमार बोले</b> —नारायणका यह वचन सुनकर              |
| सुखी तथा विकाररहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रमके                | ब्रह्माजीने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े    |
| सभी लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित थे॥ २८॥                      | विनयके साथ सिर झुकाकर शंखचूडके द्वारा देवताओंको           |
| इस प्रकार उसके शासनकालमें कोई भी दुखी नहीं                   | दिये गये दुःखसे सम्बन्धित सारा वृत्तान्त परमात्मा         |
| था, भ्रातृ-वैरको लेकर केवल देवता ही दुखी थे॥ २९॥             | विष्णुके सामने कह सुनाया॥४२-४३॥                           |
| वह महाबली शंखचूड गोलोकवासी श्रीकृष्णका परम                   | तब सब प्रकारसे सबके भावोंको जाननेवाले                     |
| सखा था, साधुस्वभाववाला वह श्रीकृष्णकी भक्तिमें सदा           | भगवान् विष्णु उनका वचन सुनकर हँस करके ब्रह्माजीसे         |
| निरत रहता था। हे मुने! वह तो पूर्वजन्मके शापके प्रभावसे      | उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे—॥४४॥                        |
| दानवयोनिको प्राप्त हुआ था, दानवकुलमें जन्म होनेपर भी         | <b>श्रीभगवान् बोले—</b> हे ब्रह्मदेव! मैं पूर्वजन्मके     |
| वह दानवोंकी-सी बुद्धिवाला नहीं था॥ ३०-३१॥                    | अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूडका सारा                |
| हे तात! तत्पश्चात् राज्यसे वंचित तथा पराजित सभी              | वृत्तान्त जानता हूँ॥४५॥                                   |
| देवता आपसमें मन्त्रणाकर और ऋषियोंको साथ लेकर                 | आप उसका प्राचीन इतिहासयुक्त वृत्तान्त सुनिये,             |
| ब्रह्माकी सभामें गये। उन्होंने वहाँ ब्रह्माजीको देखकर उन्हें | इसमें सन्देह न कीजिये, शंकरजी मंगल करेंगे॥४६॥             |
| प्रणामकर तथा विशेषरूपसे उनकी स्तुति करके व्याकुल             | जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकोंके ऊपर                      |
| होकर ब्रह्माजीसे सारा वृत्तान्त निवेदन किया॥ ३२–३३॥          | स्थित है, जहाँ शंकरजी स्वयं परब्रह्म परमेश्वरके रूपमें    |
| तदनन्तर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियोंको                 | विराजमान हैं, तीनों शक्तियोंको धारण करनेवाले जो           |
| सान्त्वना देकर उनके साथ सज्जनोंको सुख देनेवाले               | प्रकृति एवं पुरुषके भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण, सगुण    |
| वैकुण्ठलोक गये। ब्रह्माने देवगणोंके साथ वहाँ जाकर            | तथा परम ज्योति:स्वरूप हैं और हे ब्रह्मन्! सृष्टि आदिके    |
| किरीट-कुण्डलधारी, वनमालासे विभूषित, शंख-चक्र-                | करनेवाले तथा सत्त्व आदि गुणोंसे युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं |
| गदा-पद्म धारण किये हुए, चतुर्भुज, पीतवस्त्रधारी तथा          | महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंगसे उत्पन्न हुए हैं,         |
| सनन्दन आदि सिद्धोंसे सेवित लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुको        | मायासे सर्वथा मुक्त एवं नित्यानित्यके व्यवस्थापक वे ही    |
| देखा। मुनीश्वरोंसहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु              | परमात्मा उमाके साथ जहाँ विहार करते हैं, उसीके             |
| विष्णुको देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक हाथ            | समीप गोलोक है और वहीं शिवजीकी गोशाला है,                  |
| जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे—॥३४—३७॥                          | उन्हींकी इच्छासे वहाँपर मेरे स्वरूपमें स्थित श्रीकृष्ण    |
| देवता बोले—हे देवदेव! हे जगन्नाथ! हे                         | निवास करते हैं॥ ४७—५१॥                                    |
| वैकुण्ठाधिपति! हे प्रभो! हे त्रिजगद्गुरो! हे श्रीहरे! हम     | शंकरने अपनी गौओंकी रक्षाके लिये उन श्रीकृष्णको            |
| शरणागतोंकी रक्षा कीजिये। हे त्रिलोकेश! हे अच्युत!            | नियुक्त किया है। वे भी गौओंकी रक्षासे सुखी होकर           |
| हे प्रभो ! हे लक्ष्मीनिवास ! हे गोविन्द ! आप ही संसारके      | विहार करते हुए वहाँ क्रीड़ा करते हैं॥५२॥                  |
| रक्षक हैं। हे भक्तप्राण! आपको नमस्कार है॥ ३८–३९॥             | प्रकृतिकी पाँचवीं परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी        |
| इस प्रकार स्तुतिकर सभी देवता नारायणके आगे                    | स्त्री कही गयी हैं, वे भी वहाँ निवास करती हैं॥५३॥         |
| रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान् विष्णुने ब्रह्मासे यह         | वहींपर उनके अंगसे उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं                |
| कहा— ॥ ४० ॥                                                  | गोपियाँ हैं, जो उन राधा-कृष्णके अनुवर्ती रहकर सदा         |
| विष्णु बोले—[हे ब्रह्मन्!] योगियोंके लिये भी                 | विहार करते हैं। उन्हींमेंसे यह गोप (शंखचूड) शंकरकी        |
| दुर्लभ इस वैकुण्ठमें आप किस उद्देश्यसे आये हैं,              | इस लीलासे मोहित होकर राधाके शापसे दु:खदायी                |

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३० ] ब्रह्मा तथा विष्णुका शिवलोक पहुँचना दानवी योनिको व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है॥५४-५५॥ | कल्याण करेंगे। मैं, आप एवं सभी देवता भयरहित श्रीकृष्णने उसकी मृत्यु रुद्रके त्रिशूलसे पहले ही होकर यहाँ निवास करें॥५६-५८॥ निश्चित की है, उसके बाद वह अपने देहका त्यागकर सनत्कुमार बोले-ऐसा कहकर विष्णुजी श्रीकृष्णका पार्षद होगा। हे देवेश! ऐसा जानकर आप भक्तवत्सल सर्वेश शिवका मनसे स्मरण करते हुए भय मत कीजिये, शंकरकी शरणमें जाइये, वे शीघ्र ब्रह्माजीके साथ शिवलोक गये॥५९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधोपाख्यानमें शंखचूडराज्य-करणवर्णनपूर्वक उसका पूर्वभववृत्तचरित्रवर्णन नामक उनतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ २९॥ तीसवाँ अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णुका शिवलोक पहुँचना, शिवलोककी तथा शिवसभाकी शोभाका वर्णन, शिवसभाके मध्य उन्हें अम्बासहित भगवान् शिवके दिव्यस्वरूपका दर्शन और शंखचूडसे प्राप्त कष्टोंसे मुक्तिके लिये प्रार्थना वहाँ पहुँचकर उन लोगोंने शिवजीकी उच्च महासभा सनत्कुमार बोले-हे व्यासजी! उस समय ब्रह्मासहित भगवान् विष्णु अत्यन्त दिव्य, निराधार एवं देखी, जो महाप्रभासे युक्त सुन्दर शरीरवाले, शिवके अभौतिक शिवलोक पहुँचकर आनन्दित तथा प्रसन्नमुख स्वरूपवाले, शुभ कान्तिवाले, दस भुजाओंवाले, पाँच होकर भीतर गये, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित, मुखोंवाले, तीन नेत्रोंवाले, नीले कण्ठवाले, परम कान्तिसे महोज्ज्वल और शोभासे युक्त था॥१-२॥ युक्त, रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्मरूप आभरणोंसे भूषित उन्होंने गणोंसे सेवित, अद्भुत, अत्यन्त ऊँचे, परम पार्षदोंसे घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान चन्द्रमण्डलके सुन्दर और अत्यधिक शोभासम्पन्न पहले द्वारपर आकर आकारवाली, चौकोर, मनोहर, श्रेष्ठ मणियोंके हारसे श्वेत वस्त्रोंसे सुशोभित, रत्नमय आभूषणोंसे भूषित, रत्नके युक्त एवं उत्तम हीरोंसे सुशोभित, अमूल्य रत्नोंसे रचित, सिंहासनपर स्थित, पाँच मुख तथा तीन नेत्रवाले, गौर तथा पद्मपत्रोंसे शोभित, मणियोंके समृहोंकी मालाओंसे सुशोभित, सुन्दर शरीरवाले, त्रिशूल आदि धारण किये हुए और भस्म अनेक प्रकारके चित्रोंसे चित्रित तथा शंकरजीके इच्छानुसार तथा रुद्राक्षसे सुशोभित महावीर द्वारपालोंको देखा। तब पद्मरागकी श्रेष्ठ मणियोंद्वारा विरचित थी॥११—१५॥ ब्रह्माके सहित विष्णुने बड़ी विनम्रताके साथ उन्हें प्रणाम उस सभामें स्वर्णके सूत्रोंसे पिरोये हुए अत्यन्त करके प्रभुदर्शनके निमित्त सारा वृत्तान्त बताया॥ ३—६॥ मनोहर चन्दन वृक्षके पत्तोंके बन्दनवार थे तथा उसमें स्यमन्तक मणिनिर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञासे सभामें इन्द्रनीलमणिके खम्भे लगे हुए थे और वह प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र तथा अत्यन्त प्रभायुक्त था। प्रभुके पास जानेके लिये उन्होंने अत्यन्त मनोहर, सुसंस्कृत तथा सुगन्धित वायुसे सुवासित वहाँके द्वारपालसे वृत्तान्त निवेदित किया और उस द्वारपालसे थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक आज्ञा प्राप्तकर वे अन्य द्वारमें प्रविष्ट हुए॥७-८॥ सेवकोंसे परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णुने उस सभामें अम्बा इस प्रकार पन्द्रह द्वारोंमें क्रमसे प्रवेश करके वे पार्वतीसहित भगवान् शंकरको देखा॥ १६-१८॥ पद्मयोनि एक विशाल द्वारपर पहुँचे और उन्होंने वहाँ नन्दीको उस सभाके बीचमें अमूल्य रत्ननिर्मित विचित्र देखा। उन्हें भलीभाँति नमस्कारकर तथा उनकी स्तृति सिंहासनपर बैठे हुए शिवजी ताराओंके बीच चन्द्रमाकी की भाँति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुण्डल एवं करके विष्णुजीने पूर्वकी भाँति उन नन्दीसे आज्ञा प्राप्तकर धीरेसे प्रसन्नतापूर्वक भीतर प्रवेश किया॥ ९-१०॥ रत्नोंकी मालासे सुशोभित थे, सभी अंगोंमें भस्म लगाये

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-हुए थे तथा हाथोंमें लीलाकमल धारण किये हुए थे। देकर [स्वर्गलोकसे] निकाल दिया है, अपने अधिकारोंसे वे अपने आगे होनेवाले गीत एवं नृत्यको बड़ी प्रसन्नताके वंचित देवतालोग पृथ्वीपर घूम रहे हैं॥ २९—३१॥ हे महेशान! आपके बिना वह अन्य देवताओंसे नहीं साथ मुसकराते हुए देख रहे थे। वे उमापित शान्त, प्रसन्नमन तथा महान् उल्लाससे युक्त थे और भगवतीके मारा जा सकता, अत: आप उसका वध कीजिये और सभी लोकोंको सुखी बनाइये। [हे प्रभो!] आप ही निर्गुण, द्वारा दिये गये सुगन्धित ताम्बूलका सेवन कर रहे थे। गणलोग परम भक्तिसे श्वेत चँवर डुला रहे थे और सत्य, अनन्त एवं अनन्त पराक्रमवाले हैं। आप सगुण, सिद्धगण भक्तिसे सिर झुकाये चारों ओरसे उनकी स्तुति प्रकृति एवं पुरुषसे परे तथा सर्वत्र व्यापक हैं ॥ ३२-३३॥ कर रहे थे। उन गुणातीत, परमेश्वर, तीनों देवताओंको हे प्रभो! आप सृष्टिकालमें रजोगुणसे ब्रह्माके उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी रूपमें सृष्टि करते हैं एवं पालनकालमें सत्त्वगुणसे युक्त इच्छासे सगुण रूप धारण करनेवाले, मायारहित, अजन्मा, हो विष्णुके रूपमें जगत्का पालन करते हैं, प्रलयकालमें आदिदेव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुषसे भी परे, तमोगुणसे युक्त हो रुद्रके रूपमें इस जगत्का संहार करते विशिष्ट, परिपूर्णतम, समभाववाले अपने प्रभु शिवको हैं एवं त्रिगुणसे परे चौथे शिव नामक ज्योति:स्वरूप भी देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करके आप ही हैं। आप अपनी दीक्षासे गोलोकमें गायोंका पालन उनकी स्तुति करने लगे—॥१९—२६॥ करते हैं तथा आपकी गोशालामें श्रीकृष्ण दिन-रात क्रीडा विष्णु और ब्रह्मा बोले—हे देवदेव! हे महादेव! करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और हे परब्रह्म! हे अखिलेश्वर! हे त्रिगुणातीत! हे निर्व्यग्र! आप ही ब्रह्मा, विष्णु तथा ईश्वर हैं, आप निर्विकारी, हे त्रिदेवजनक! हे प्रभो! हम आपकी शरणमें आये हैं। सदा साक्षी, परमात्मा एवं परमेश्वर हैं॥ ३४—३७॥ हे विभो! हे परमेश्वर! शंखचूडके द्वारा पीड़ित तथा आप दीनों एवं अनाथोंके सहायक हैं, दीनोंके सन्तप्त किये गये हम दुखित तथा अनाथोंकी रक्षा रक्षक, दीनबन्धु, त्रिलोकेश एवं शरणागतवत्सल हैं॥ ३८॥ कीजिये॥ २७-२८॥ हे गौरीश! हे परमेश्वर! आप प्रसन्न हो जाइये और यह गोलोक, जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, हमलोगोंका उद्धार कीजिये। हे नाथ! हमलोग आपके उस गोलोकके अधिष्ठाता आपने श्रीकृष्णको नियुक्त अधीन हैं, अत: जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये॥ ३९॥ किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिकाके सनत्कुमार बोले—हे व्यासजी! इस प्रकार कहकर शापसे शंखचुड नामक दानवके रूपमें उत्पन्न हुआ है। वे दोनों देवता-ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ हे शम्भो! उसने हमलोगोंको नाना प्रकारकी यातनाएँ 🛭 जोड़कर शिवको नमस्कार करके मौन हो गये॥४०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत देवदेवस्तुतिवर्णन नामक तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३०॥ इकतीसवाँ अध्याय शिवद्वारा ब्रह्मा-विष्णुको शंखचुडका पूर्ववृत्तान्त बताना और देवोंको शंखचुडवधका आश्वासन देना सनत्कुमार बोले — अत्यन्त दीन ब्रह्मा तथा | दोनों शंखचूडसे उत्पन्न भयका पूर्णरूपसे त्याग कर दीजिये, विष्णुजीका वचन सुनकर शंकरजी हँसते हुए मेघके आप लोगोंका नि:सन्देह कल्याण होगा। हे प्रभो! शंखचूडका सारा वृत्तान्त में जानता हूँ, वह पूर्वजन्ममें

**शिवजी बोले**—हे हरे! हे वत्स! हे ब्रह्मन्! आप | श्रीकृष्णका परम भक्त सुदामा नामका गोप था॥ २-३॥

समान गम्भीर वाणीमें कहने लगे—॥१॥

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३१ ] * शिवद्वारा ब्रह्मा-विष्णुको शंखचूडका पूर्ववृत्तान्त बताना * ५४९ |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b>             | ********************************                          |
| मेरी आज्ञासे ही विष्णु श्रीकृष्णका रूप धारण                                                   | शासकके रहते आपलोग शीघ्र ही उसके भयका त्याग                |
| करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोककी गोशालामें                                              | कर दीजिये॥ १५—१७॥                                         |
| निवास करते हैं॥४॥                                                                             | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुने! अभी जब शिवजी              |
| 'मैं स्वतन्त्र हूँ' अपनेको ऐसा समझकर वे पहले                                                  | ब्रह्मा एवं विष्णुके सामने इस प्रकारकी कथा कह ही          |
| मोहको प्राप्त हुए और इस प्रकार मोहित होकर                                                     | रहे थे कि इतनेमें जो अन्य घटना घटी, उसे आप सुनिये।        |
| स्वच्छन्दकी भाँति नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करने लगे॥५॥                                          | उसी समय श्रीकृष्ण राधिका, अन्य पार्षद एवं गोपोंके         |
| तब मैंने उन्हें अपनी मायासे मोहित कर दिया, जिससे                                              | साथ प्रभु शंकरको अनुकूल करनेके लिये वहाँ आ गये।           |
| उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गयी और उनसे उस सुदामाको                                                | वे सद्भक्तिपूर्वक शंकरजीको प्रणाम करके विष्णुसे           |
| शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने                                                 | आदरपूर्वक मिलकर ब्रह्माकी सलाह मानकर शिवकी                |
| [अपनी] माया हटा ली। तब मोहसे मुक्त हो जानेके                                                  | आज्ञासे प्रेमपूर्वक उनके समीप बैठ गये॥१८—२०॥              |
| कारण वे ज्ञानयुक्त तथा सद्बुद्धियुक्त हो गये॥ ६-७॥                                            | इसके बाद शिवजीको पुन: प्रणामकर मोहनिर्मुक्त               |
| तब वे मेरे समीप आये और दीन होकर मुझे                                                          | श्रीकृष्णजी शिवतत्त्वको जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी          |
| प्रणामकर हाथ जोड़कर विनम्र भावसे भक्तिपूर्वक मेरी                                             | स्तुति करने लगे—॥२१॥                                      |
| स्तुति करने लगे। तब लज्जासे युक्त मनवाले उन सभीने                                             | <b>श्रीकृष्ण बोले</b> —हे देवदेव! हे महादेव! हे परब्रह्म! |
| सारा वृत्तान्त कहा और दीन होकर 'रक्षा कीजिये, रक्षा                                           | हे सत्पुरुषोंकी गति! हे परमेश्वर! मेरा अपराध क्षमा        |
| कीजिये'—मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे॥८-९॥                                                      | कीजिये और मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। हे शर्व! सब कुछ         |
| तब उनसे सन्तुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा—                                                       | आपसे ही उत्पन्न होता है और हे महेश्वर! सब कुछ             |
| हे कृष्ण! आप सभी मेरी आज्ञासे भयका त्याग कर                                                   | आपमें ही स्थित है। हे सर्वाधीश! सब कुछ आप ही              |
| दीजिये। मैं आपलोगोंका सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न                                             | हैं, अत: हे परमेश्वर! आप प्रसन्न होइये॥२२-२३॥             |
| रहनेसे आपलोगोंका कल्याण होगा। यह सब मेरी                                                      | आप ही साक्षात् परम ज्योति, सर्वव्यापी एवं सनातन           |
| इच्छासे हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है। [हे कृष्ण!]                                             | हैं। हे गौरीश! आपके नाथ होनेसे हम सभी सनाथ हैं॥ २४॥       |
| आप इन राधा एवं पार्षदके साथ अपने स्थानको जाइये।                                               | मोहमें पड़ा हुआ मैं अपनेको सर्वोपरि मानकर विहार           |
| यह [सुदामा] इस भारतवर्षमें दानवके रूपमें जन्म लेगा,                                           | करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त          |
| इसमें सन्देह नहीं है। समय आनेपर मैं आप दोनोंके                                                | हो गया और हे स्वामिन्! जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ        |
| शापका उद्धार करूँगा॥१०—१२ <sup>१</sup> /२॥                                                    | पार्षद है, वह राधाके शापसे दानवी योनिको प्राप्त हो गया    |
| तब बुद्धिमान् श्रीकृष्ण मेरे वचनको शिरोधार्य                                                  | है। हे दुर्गेश! हे परमेश्वर! आप हमलोगोंका उद्धार कीजिये   |
| करके राधाके साथ बड़ी प्रसन्नतासे अपने स्थानको चले                                             | और प्रसन्न हो जाइये, शापसे उद्धार कीजिये और हम            |
| गये और वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए                                              | शरणागतोंकी रक्षा कीजिये। इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण         |
| वहाँ निवास करने लगे॥१३-१४॥                                                                    | राधाके सहित मौन हो गये। तब शरणागतवत्सल शिव                |
| उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत् मेरे                                                  | उनपर प्रसन्न हो गये॥ २५—२८॥                               |
| (शंकरके) अधीन है और मैं श्रीकृष्ण सर्वथा पराधीन                                               | <b>श्रीशिव बोले—</b> हे कृष्ण! हे गोपिकानाथ! आप           |
| हूँ। वह सुदामा राधाके शापसे शंखचूड नामक दानवेन्द्र                                            | भयका त्याग कीजिये और सुखी हो जाइये। हे तात!               |
| हुआ, जो धर्ममें निपुण होकर भी देवद्रोही है और वह                                              | मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है॥२९॥               |
| दुर्बुद्धि अपने बलसे सभी देवगणोंको सदा पीड़ा पहुँचा                                           | आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम                        |
| रहा है। मेरी मायासे मोहित होनेके कारण उसे दुष्ट                                               | स्थानको जाइये और सावधानीपूर्वक अपने अधिकारका              |
| मन्त्रियोंकी सहायता भी प्राप्त हो रही है। अत: मुझ                                             | पालन कीजिये। मुझको परात्पर जानकर इच्छानुसार               |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* विहार कीजिये और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदोंके साथ अपना कार्य कीजिये॥ ३०-३१॥ उत्तम वाराहकल्पमें युवती राधाके साथ शापका फल भोगकर वह पुन: अपने लोकको प्राप्त करेगा॥ ३२॥ हे कृष्ण! आपका अत्यन्त प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनिमें जन्म ग्रहण करके सारे जगत्को क्लेश दे रहा है, यह शंखचूड नामक दानव राधाके शापके प्रभावसे ही देवशत्रु, दैत्योंका पक्ष लेनेवाला और देवताओंसे द्रोह करनेवाला हो गया है॥ ३३-३४॥ उसने इन्द्रसहित सभी देवताओंको पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकारविहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओंमें भटक रहे हैं॥ ३५॥ उसीके वधके निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरी शरणमें यहाँ आये हैं, मैं इनका दु:ख दूर करूँगा, इसमें संशय नहीं है॥ ३६॥ सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] श्रीकृष्णसे इतना कहकर भगवान् शंकर ब्रह्मा तथा विष्णुको सम्बोधित करके आदरपूर्वक क्लेशनाशक वचन पुन: कहने लगे—॥ ३७॥ शिवजी बोले—हे विष्णो! हे ब्रह्मन्! आप दोनों मेरी बात सुनिये। देवताओंको भयरहित करनेके लिये शीघ्र ही आप दोनों कैलासपर्वतपर जायँ, जहाँ मेरे पूर्ण रूप रुद्रका निवास है। मैंने ही देवताओंका कार्य करनेके लिये पृथक् रूपको धारण किया है॥ ३८-३९॥ हे हरे! परिपूर्णतम एवं भक्तपराधीन मुझ प्रभुका ही वह रुद्ररूप देवताओंके कार्यके लिये कैलासपर्वतपर विराजमान है। मुझमें एवं आपमें कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्ररूप आप दोनोंका, चराचर जगत्का, सभी देवताओं एवं मुनियोंका सर्वदा सेव्य है॥४०-४१॥ जो मनुष्य हम दोनोंमें भेद रखेगा, वह नरकगामी होगा और वह इस लोकमें पुत्र-पौत्रादिसे रहित होकर नाना प्रकारका क्लेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपतिको बार-बार प्रणामकर श्रीकृष्ण राधा तथा गणोंके साथ अपने स्थानको चले गये॥४२-४३॥

सन्देहरहित हो शिवजीको बारंबार प्रणामकर आनन्दके साथ शीघ्र वैकुण्ठ चले गये॥४४॥ वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहाँ आकर सारा वृत्तान्त देवताओंसे कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलासपर्वतपर गये॥ ४५॥ दीनोंकी रक्षा करनेके लिये सगुण रूपसे शरीर धारण किये हुए देवाधिपति पार्वतीवल्लभ महेश्वर प्रभुको वहाँ वध कीजिये, उसने देवताओंको व्याकुल कर दिया है समस्त अधिकार छीन लिये हैं, जिससे वे लोग मनुष्योंकी भाँति पृथ्वीपर भटक रहे हैं और उसके भयसे उनके लिये संकटसे देवताओंका उद्धार कीजिये और उस दानवेन्द्रका वधकर इन्द्रको भयसे मुक्त कीजिये। देवताओंके इस वचनको सुनकर हँसते हुए भक्तवत्सल भगवान् शंकरने आपलोग अपने स्थानको जाइये, मैं सेनासहित उस शंखचूडका वध अवश्य करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है॥ ५३॥ हो गये॥५४॥ इसके बाद शंकरजीको प्रणामकर विष्णु वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक चले गये तथा देवगण अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥५५॥ शिवोपदेशवर्णन नामक इकतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३१॥

देखकर सभी देवताओंने पूर्वकी भाँति हाथ जोड़कर विनयसे युक्त होकर सिर झुकाकर गद्गद वाणीसे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया॥४६-४७॥ देवता बोले-हे देवदेव! हे महादेव! हे गिरिजानाथ! हे शंकर! हम सभी देवता आपकी शरणमें

हे व्यासजी! इसी प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी

आये हैं, भयसे व्याकुल देवताओंकी रक्षा कीजिये॥ ४८॥ देवताओंको कष्ट देनेवाले दैत्यराज शंखचुडका

और युद्धमें पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के

[ श्रीशिवमहापुराण-

देवलोकका देखनातक दुर्लभ हो गया है॥४९-५०॥ अत: दीनोंका उद्धार करनेवाले हे कृपासिन्धो! इस

मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा—॥५१-५२॥ **श्रीशंकरजी बोले**—हे विष्णो!हे ब्रह्मन्!हे देवगण!

सनत्कुमार बोले-शंकरकी इस अमृततुल्य वाणीको सुनकर सभी देवता दैत्योंको मरा जानकर अत्यन्त प्रसन्न

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३२ ] \* शिवद्वारा शंखचूडको समझानेहेतु चित्ररथको भेजना **\*** बत्तीसवाँ अध्याय भगवान् शिवके द्वारा शंखचूडको समझानेके लिये गन्धर्वराज चित्ररथ (पुष्पदन्त)-को दूतके रूपमें भेजना, शंखचूडद्वारा सन्देशकी अवहेलना और युद्ध करनेका अपना निश्चय बताना, पुष्पदन्तका वापस आकर सारा वृत्तान्त शिवसे निवेदित करना में हर हूँ, मैंने सभी देवताओंको अभयदान दिया है। सनत्कुमार बोले—तब दुष्टोंके लिये कालस्वरूप तथा सज्जनोंके रक्षक महारुद्र ईश्वरने देवताओंकी इच्छासे में शरणागतवत्सल हूँ और दुष्टोंको दण्ड देनेवाला हूँ॥ १३॥ अपने मनमें शंखचूडके वधका निश्चय किया और हे दानवेन्द्र! तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, गन्धर्वराज चित्ररथ (पुष्पदन्त)-को अपना अभीष्ट दुत विचार करके इन दोनोंमें एक तात्त्विक बात बताओ॥ १४॥ बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूडके समीप भेजा। पुष्पदन्त बोला-हे दैत्यराज! शंकरने मुझसे जो तब सर्वेश्वरकी आज्ञासे वह दुत इन्द्रकी अमरावतीपुरीसे कुछ कहा है, उसे मैंने तत्त्वत: आपसे निवेदन किया। शंकरजीका वचन कभी झुठा होनेवाला नहीं है। अब भी अधिक ऐश्वर्यसम्पन्न तथा कुबेरके भवनसे भी उत्कृष्ट भवनोंवाले उस दैत्येन्द्रके नगरमें गया॥ १—३॥ मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिवके पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शम्भुसे क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम उसने वहाँ जाकर बारह दरवाजोंसे युक्त शंखचूडका भवन देखा, जहाँ प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल नियुक्त थे॥४॥ बताओ॥ १५-१६॥ सनत्कुमार बोले-इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामीवाले उनको देखते हुए उस पुष्पदन्तने प्रधान द्वारको देखा और निर्भय हो वहाँके द्वारपालसे सारा वृत्तान्त निवेदन शिवदूत पुष्पदन्तकी बात सुनकर वह दानवेन्द्र हँसकर उससे कहने लगा—॥१७॥ किया। तब अत्यन्त सुन्दर, रम्य, विस्तृत तथा भलीभाँति शंखचुड बोला—मैं देवताओंको राज्य नहीं अलंकृत उस द्वारको पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहाँ जाकर उसने वीरोंके मण्डलमें विराजमान दुँगा। यह पृथ्वी वीरभोग्या है। हे रुद्र! देवताओंके पक्षमें तथा रत्नसिंहासनपर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूडको रहनेवाले तुमसे मैं युद्ध करूँगा। जिस राजाके ऊपर देखा। उस समय वह तीन करोड दैत्यराजोंसे घिरा हुआ शत्रुकी चढाई हो जाती है, वह भुवनमें अधम वीर होता था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य सौ करोड है। अत: हे रुद्र! मैं निश्चित रूपसे पहले तुम्हारे ऊपर दानव हाथोंमें शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे चढ़ाई करूँगा॥१८-१९॥ थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदन्तको बडा आश्चर्य [हे दूत!] तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्रसे कह हुआ और उसने शंकरके द्वारा कहे गये युद्धका सन्देश दो कि मैं वीरयात्राके विचारसे प्रात:काल आऊँगा॥ २०॥ शंखचूडका यह वचन सुनकर उस शिवदूतने हँस इस प्रकार कहा-॥५-९॥ पुष्पदन्त बोला—हे राजेन्द्र! मैं शिवजीका पुष्पदन्त करके गर्वयुक्त उस दानवेन्द्रसे कहा—॥ २१॥ नामक दूत हूँ। हे प्रभो! शंकरने जो सन्देश भेजा है, उसे पुष्पदन्त बोला—हे राजेन्द्र! तुम शिवजीके अन्य श्रवण कीजिये, मैं आपसे कह रहा हूँ॥१०॥ गणोंके सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिवजीके शिवजी बोले-तुम सज्जन देवताओंका राज्य सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो?॥२२॥ तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओंका समस्त अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो॥११॥ अधिकार उन्हें प्रदान कर दो और यदि जीवित रहना चाहते में सज्जनोंका रक्षक हूँ और देवतालोग मेरी शरणमें हो, तो शीघ्र ही पातालमें चले जाओ। हे दानवश्रेष्ठ! आये हैं, अत: मैं महारुद्र कुद्ध होनेपर नि:सन्देह तुम्हारा तुम शंकरजीको सामान्य देवता मत समझो; शंकरजी वध करूँगा॥१२॥ सभी ईश्वरोंके ईश्वर तथा परमात्मा हैं॥ २३-२४॥

सुनकर प्रतापी दानवेन्द्र शंखचूड भवितव्यसे मोहित देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञामें रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्माके स्वामी हैं और होकर उस शिवदृतसे कहने लगा—॥ ३१॥ वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं। जिनके भ्रुकुटीको टेढ़ा शंखचूड बोला—[हे दूत!] मैं यह सत्य कहता करनेमात्रसे सभीका प्रलय हो जाता है। शिवका यह हूँ कि शिवसे बिना युद्धके स्वयं न तो देवताओंका राज्य पूर्णरूप लोकसंहारकारक है। वे सज्जनोंके रक्षक, दुष्टोंके दुँगा और न तो अधिकार ही दुँगा। इस सम्पूर्ण चराचर हन्ता, निर्विकार तथा परसे भी परे हैं॥ २५ — २७॥ जगत्को कालके अधीन जानना चाहिये। कालसे ही सब वे महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णुके भी अधिपति हैं। हे कुछ उत्पन्न होता है तथा कालसे ही विनष्ट भी हो दानवश्रेष्ठ! उनकी आज्ञाकी अवहेलना नहीं करनी जाता है। तुम रुद्र शंकरके पास जाओ और यथार्थ रूपसे चाहिये। हे राजेन्द्र! बहुत कहनेसे क्या लाभ? तुम मनसे मेरे द्वारा कही गयी बात कह दो, जैसा उचित हो, वे विचार करके रुद्रको महेशान तथा चिदात्मक परब्रह्म करें, तुम बहुत बातें मत करो॥ ३२ — ३४॥ जानो। अतः तुम देवताओंका राज्य तथा सम्पूर्ण अधिकार सनत्कुमार बोले-हे मुने! इस प्रकार बात करके लौटा दो। हे तात! ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, वह पुष्पदन्त नामका शिवदूत अपने स्वामीके पास चला गया अन्यथा भय होगा॥ २८—३०॥ और उसने सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे निवेदित किया॥ ३५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत दूतगमनवर्णन नामक बत्तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३२॥ तैंतीसवाँ अध्याय शंखचूडसे युद्धके लिये अपने गणोंके साथ भगवान् शिवका प्रस्थान सनत्कुमार बोले—तब उस दूतका वचन सुनकर विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, देवाधिदेव भगवान् शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणोंसे मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदंष्ट्र, विकर, ताम्रलोचन, कहने लगे—॥१॥ कालंकर, बलीभद्र, कालजिह्न, कुटीचर, बलोन्मत्त, रण-**रुद्र बोले**—हे वीरभद्र! हे नन्दिन्! हे क्षेत्रपालो! श्लाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ हे अष्टभैरव! समस्त बलशालीगण! तुम लोग मेरी सेनापित भी शिवजीके साथ रणभूमिमें चले। अब मैं उनकी आज्ञासे अपने-अपने शस्त्र लेकर युद्धके लिये तैयार हो संख्या बता रहा हूँ, सावधानीपूर्वक सुनिये॥ ५—९॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[हे दैत्येन्द्र!] प्रजापितयोंके सिहत इन्द्रादि समस्त

[ श्रीशिवमहापुराण-

सनत्कुमार बोले—दूतकी इस प्रकारकी बात

शत्रुओंका मर्दन करनेवाला शंखकर्ण एक करोड़

सेनाके साथ, केकराक्ष दस करोड़, विकृत आठ करोड़,

विशाख चौंसठ करोड़, पारियात्रिक नौ करोड़, सर्वान्तक छ: करोड़, श्रीमान् विकृतानन छ: करोड़, गणोंमें श्रेष्ठ

जालक बारह करोड़, समद सात करोड़, श्रीमान् दुन्दुभ

आठ करोड, करालाक्ष पाँच करोड, श्रेष्ठ सन्दारक छ:

करोड़, कन्दुक तथा कुण्डक एक-एक करोड़, सभीमें श्रेष्ठ विष्टम्भ नामक गणेश्वर आठ करोड़, पिप्पल एवं

सन्नाद हजार करोड, आवेशन तथा चन्द्रतापन आठ-

आठ करोड और गणेश्वर महाकेश सहस्र करोड गणोंसे

पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये चलें। मैं शंखचूड़का वध करनेके लिये अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ॥ २-३॥ सनत्कुमार बोले—इस प्रकारकी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेनाके साथ निकल पड़े और सभी वीरगण

जाओ और दोनों कुमारोंके साथ [युद्धके लिये] निकल

भी अत्यन्त हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े ॥४॥ इसी बीच सभी सेनाओंके स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेशजी भी प्रसन्न होकर आयुधोंसे युक्त होकर

शिवजीके समीप गये। वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, सुभद्रक,

वस्, इन्द्र, द्वादशादित्य थे, वे शीघ्र आ पहुँचे॥३३॥ घिरा हुआ था॥१०-१५॥ कुण्डी एवं पर्वतक बारह करोड़ वीरों, काल, हुताशन, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कालक एवं महाकाल सौ करोड, अग्निक सौ करोड, कुबेर, यम, निर्ऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं अग्निमुख एक करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा-मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यवान् कामदेव शिवजीके आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद सौ करोड़, अमोघ, साथ आये॥ ३४-३५॥ कोकिल एवं सुमन्त्रक सौ-सौ करोड़, काकपाद और उग्रदंष्ट्र, उग्रदण्ड, कोरट, कोटभ आदि महागण सन्तानक साठ-साठ करोड़, महाबल नौ करोड़, मधुपिंगल आये। स्वयं सौ भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली पाँच करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र नब्बे-नब्बे करोड़, महादेवी स्वयं उस युद्धमें उपस्थित हुईं। वे उत्तम रत्नोंसे महाबलवान् चतुर्वक्त्र सात करोड गणोंके साथ, इसी निर्मित विमानपर बैठी हुई थीं, रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन प्रकार अन्य महावीर गण हजारों, सैकड़ों तथा बीसों करोड़ एवं रक्तमाल्य धारण किये हुए थीं, प्रसन्नतासे हँसती गणोंको साथ लेकर वहाँ युद्धोत्सवमें आये॥ १६—२१॥ हुई, सुस्वरसे गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तोंको वीरभद्र सहस्र करोड़ भूतगणों, तीन करोड़ प्रमथों, अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओंको भय उत्पन्न चौंसठ करोड गणों एवं तीन करोड लोमजोंके सहित आये। कर रही थीं॥३६—३८॥ वे एक योजनपर्यन्त लम्बी विकट जिह्वा धारण किये काष्ठारूढ, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान् सनातन भी चौंसठ करोड गणोंके साथ आये॥ २२-२३॥ हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, तालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी संवर्तक, चैत्र, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थीं॥ ३९॥ लकुलीश, स्वयंप्रभु लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक, प्रभु, वे एक योजनका गोल तथा अत्यन्त गहरा खर्पर, देव भुंगी, देवाधिदेव महादेवके अत्यन्त प्रिय श्रीमान् रिटि, आकाशको स्पर्श करता हुआ त्रिशुल, एक योजन लम्बी अशनि, भानुक चौंसठ सहस्र करोड़ गणोंके साथ आये। शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नन्दी, सर्वान्तक तथा (ढाल), वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचुडके साथ युद्धके नारायणास्त्र, गन्धर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, लिये निर्भय होकर प्रेमपूर्वक निकल पड़े॥ २४—२७॥ पाशुपतास्त्र, जुम्भणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदण्ड. ये सभी गण हजारों हाथोंसे युक्त तथा जटा-मुकुट धारण किये हुए थे। वे मस्तकपर चन्द्रकलासे युक्त, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकडों-सैकडों दिव्यास्त्र नीलकण्ठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथोंमें धारण किये हुए तीन धारण किये हुए थे और हार, कुण्डल, केयूर एवं मुकुट करोड़ योगिनियों एवं तीन करोड़ विकट डाकिनियोंके साथ वहाँ आकर स्थित हो गयीं॥४०—४५॥ आदिसे अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णुके सदुश, अणिमादि सिद्धियोंसे युक्त, करोड़ों सूर्योंके समान देदीप्यमान इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, एवं युद्धक्रियामें अत्यन्त प्रवीण थे॥ २८—३०॥ वेताल, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व तथा किन्नरोंसे घिरे हुए हे मुने! उनमें कोई पृथ्वीमें, कोई पातालमें, कोई स्कन्द शिवजीको प्रणाम करके और उनकी आज्ञासे वे आकाशमें तथा कोई सातों स्वर्गींमें विचरण करनेवाले उनके समीप स्थित हो गये॥ ४६-४७॥ थे। हे देवर्षे! बहुत कहनेसे क्या लाभ, उस समय सम्पूर्ण इसके बाद रुद्र शिवजी अपनी सारी सेना लेकर लोकोंमें रहनेवाले सभी शिवगण दानवोंसे युद्ध करनेके शंखचुडके साथ युद्ध करनेके लिये निर्भय होकर चल पडे। लिये आ पहुँचे॥ ३१-३२॥ महादेव चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर वटवृक्षके नीचे जो आठों भैरव, महाभयानक एकादश रुद्र, आठों । देवताओंका कष्ट दूर करनेहेतु स्थित हो गये॥ ४८-४९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत महादेवयुद्धयात्रावर्णन नामक तैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३३॥

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३३ ] \* शंखचूडसे युद्धहेतु गणोंके साथ शिवका प्रस्थान \*

चौंतीसवाँ अध्याय

निकलें॥ १२॥

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

तुलसीसे विदा लेकर शंखचूडका युद्धके लिये ससैन्य पुष्पभद्रा नदीके तटपर पहुँचना दैत्य एवं दानव हैं, आयुधोंसे युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर व्यासजी बोले-हे महाबुद्धिमान् ब्रह्मपुत्र! हे

मुने! आप चिरकालतक जीवित रहें, आपने शिवजीका बडा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तारपूर्वक

बताइये कि शिवजीके दूतके चले जानेपर प्रतापी शंखचूडने क्या किया?॥१-२॥ सनत्कुमार बोले-शिवदूतके चले जानेपर

प्रतापी शंखचूडने भीतर जाकर तुलसीसे उस बातको कहा—॥३॥ शंखचूड बोला—हे देवि! शिवदूतके मुखसे युद्धका सन्देश प्राप्त होनेके कारण मैं युद्धके लिये तैयार होकर जा रहा हूँ, अब तुम मेरे शासनका कार्य सँभालना॥४॥

इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूडने नाना प्रकारके वाक्योंसे अपनी प्रियतमाको समझाया और शंकरका अनादरकर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की॥५॥ अनेक प्रकारकी कामकलाओं तथा मधुर वचनोंसे परस्पर संलाप करते हुए वे पति-पत्नी सुखसागरमें निमग्न हो रातमें क्रीडा करते रहे॥६॥

ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रात:कालीन कृत्य करके नित्य-कर्म सम्पन्नकर उसने बहुत दान दिया॥७॥ इसके बाद अपने पुत्रको सभी दानवोंका राजा बनाकर सारी सम्पत्ति एवं राज्य, पुत्र तथा भार्याको समर्पितकर

उस राजाने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्धमें जानेसे मना करनेवाली अपनी भार्याको आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापतिको आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम

करनेके लिये उद्यत हुआ॥८-१०॥ शंखचूड बोला—हे सेनापते! युद्ध करनेमें कुशल सभी वीर सभी प्रकारसे सुसज्जित होकर युद्धके लिये चलें॥ ११॥

धूम्रनामक दैत्योंके सौ कुल शिवसे युद्ध करनेके लिये मेरी आज्ञासे शीघ्र निकलें। इसी प्रकार कालकेय, मौर्य, दौर्हद तथा कालक तैयार होकर मेरी आज्ञासे रुद्रके साथ संग्रामके लिये निकलें॥ १४-१५॥

वे भी देवपक्षपाती शंकरसे युद्ध करनेके लिये निकलें॥ १३॥

असुरोंके पचास कुल, जिसमें करोडों महावीर हैं,

[ श्रीशिवमहापुराण-

सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] महाबली असुरराज दानवेन्द्र शंखचूड इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रों सेनाओंको लेकर चल पड़ा॥१६॥ युद्धशास्त्रमें प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियोंमें श्रेष्ठ तथा वीरोंमें भयंकर उसके सेनापतिने भी तीन लाख

चढ़कर गुरुजनोंको आगेकर संग्रामके लिये चला। पुष्पभद्रा नदीके किनारे सिद्धक्षेत्रमें सिद्धोंका आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षयवट है। वह सिद्धिप्रद सिद्धक्षेत्र है। पुण्यक्षेत्र भारतमें कपिलकी तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागरके पूर्व तथा मलय पर्वतके पश्चिममें, श्रीपर्वतके उत्तर भागमें तथा गन्धमादनके दक्षिणमें पाँच योजन चौड़ा एवं पाँच सौ योजन लम्बा है॥१९—२२॥

भारतमें शुद्ध स्फटिकके समान जलवाली, उत्तम

अक्षौहिणी सेनासे युक्त होकर मण्डल बनाया और वह

युद्ध करनेके लिये शिविरसे बाहर निकला॥ १७-१८॥

शंखचूड भी उत्तम रत्नोंसे बने हुए विमानपर

पुण्य प्रदान करनेवाली, जलपूर्ण तथा रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है, जो क्षारसमुद्रकी प्रिय भार्या है, वह पुष्पभद्रा निरन्तर सौभाग्ययुक्त होकर हिमालयसे निकलकर सरस्वती नदीमें मिलती है और गोमन्तक पर्वतको बायेंकर पश्चिम सागरमें गिरती है। वहाँ जाकर शंखचूडने बलशाली कंकोंकी सेना, जिसमें छियासी महाबलवान् । शिवकी सेनाको देखा॥ २३—२५॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडयात्रावर्णन नामक चौंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३४॥

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३५ ] \* शंखचूडका बुद्धिमान् दूतको शंकरके पास भेजना **\*** पैंतीसवाँ अध्याय शंखचूडका अपने एक बुद्धिमान् दूतको शंकरके पास भेजना, दूत तथा शिवकी वार्ता, शंकरका सन्देश लेकर दुतका वापस शंखचूडके पास आना सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] वहाँ स्थित धर्मके भी पिता हैं, उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र होकर उस दानवेन्द्रने अत्यन्त बुद्धिमान् एक महान् कश्यप कहे गये हैं॥१४॥ दैत्येश्वरको दूत बनाकर शिवजीके समीप भेजा॥१॥ दक्षने उन कश्यपको अपनी तेरह कन्याएँ प्रसन्नताके उस दूतने वहाँ जाकर वटवृक्षके नीचे बैठे हुए, साथ प्रदान कीं। उनमें एक दनु नामवाली थी। साधु स्वभाववाली वह उनके सौभाग्यको बढानेवाली थी॥ १५॥ करोड़ों सूर्यके समान महातेजस्वी, योगासन लगाये हुए, उस दनुके परम तेजस्वी चार दानव पुत्र हुए। ध्यानमुद्रायुक्त, मन्द-मन्द मुसकराते हुए, शुद्ध स्फटिकके समान परमोज्ज्वल, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान, त्रिशूल-पट्टिश उनमें एक विप्रचित्ति था, जो महाबलवान् एवं पराक्रमी धारण किये हुए, व्याघ्रचर्म ओढ़े हुए, भक्तोंकी मृत्यु दूर था॥ १६॥ करनेवाले, शान्त, तपस्याका फल देनेवाले, सम्पूर्ण सम्पत्ति उस विप्रचित्तिका धार्मिक तथा महाबुद्धिमान् प्रदान करनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्नमुख, भक्तोंपर दानवराज दम्भ नामक पुत्र हुआ। तुम उसीके श्रेष्ठ, अनुग्रह करनेवाले, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वको उत्पन्न धर्मात्मा पुत्र तथा दानवोंके राजा हो॥१७॥ तुम पूर्वजन्ममें श्रीकृष्णके पार्षद, परम धार्मिक एवं करनेवाले, विश्वेश्वर, विश्वकर्ता, विश्वसंहारके कारण, कारणोंके भी कारण, नरकसमुद्रसे पार उतारनेवाले, ज्ञानदाता, सभी गोपोंमें मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिकाके शापसे दानवेन्द्र हो गये हो। यद्यपि तुम दानवयोनिमें आ ज्ञानबीज तथा ज्ञानमें ही आनन्दित रहनेवाले, तीन गये हो, किंतु वास्तवमें दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने नेत्रवाले, सनातन उमापित विश्वनाथको देखा॥ २—७॥ उस दानवेश्वरके दूतने रथसे उतरकर कुमारसहित पुराने जन्मका वृत्तान्त जानकर देवताओंके साथ वैर शंकरजीको देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके त्याग दो॥१८-१९॥ बायीं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित तुम अपने पदपर स्थित रहकर राज्यका आदरपूर्वक स्कन्दको भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर सुखोपभोग करो, देवगणोंसे अधिक द्वेष मत करो एवं एवं स्कन्दने लोकरीतिसे उसे आशीर्वाद दिया॥८-९॥ विचारपूर्वक राज्य करो॥ २०॥ हे दानव! देवगणोंका राज्य लौटा दो और मेरी इसके बाद सकल शास्त्रोंका ज्ञाता शंखचूडका वह दूत हाथ जोड़कर शिवको प्रणाम करके उत्तम वचन प्रीतिकी रक्षा करो। तुम अपने राज्यपर स्थित रहो और देवता भी अपने पदपर स्थित रहें॥ २१॥ कहने लगा—॥१०॥ द्त बोला — हे महेश्वर! मैं शंखचूडका दूत यहाँ सामान्य प्राणियोंके साथ भी विद्वेष करना बुरा आपके पास आया हूँ, आपकी क्या इच्छा है ? उसे आप होता है, फिर देवताओंसे विरोधका तो कहना ही क्या? वे सब कुलीन, शुद्ध कर्म करनेवाले तथा कश्यपके वंशमें कहिये॥ ११॥ सनत्कुमार बोले-शंखचूडके दूतकी बात सुनकर उत्पन्न हुए हैं॥ २२॥ प्रसन्नचित्त भगवान् महादेवने उससे कहा—॥१२॥ ब्रह्महत्यादि जो कोई भी पाप हैं, वे जाति-महादेवजी बोले-हे महाबुद्धिमान् दूत! तुम मेरे द्रोहजनित पापकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं सुखदायक वचनको सुनो और विचार करके मेरे वचनको कर सकते॥ २३॥ निर्विवाद रूपसे उनसे कह देना॥१३॥ सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] इस प्रकार शंकरने समस्त धर्मोंके ज्ञाता तथा जगत्के निर्माता ब्रह्मा उत्तम ज्ञानका बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृतिसे

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-सम्बन्धित श्रुभ बातें उससे कहीं॥ २४॥ इस समय आप महात्माकी केवल हमलोगोंसे यह स्पर्धा तब शंखचुडके द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद् वह दुत निर्लज्जताकी बात है। विजय होनेपर अधिक कीर्ति तथा होनहारसे मोहित होकर विनम्रतापूर्वक इस प्रकार यह पराजय होनेपर हानि—ये दोनों ही आपके लिये सर्वथा वचन कहने लगा—॥ २५॥ विपरीत हैं, इसे मनसे विचार कीजिये॥ ३७-३८॥ दूत बोला—हे देव! आपने जो वचन कहा है, सनत्कुमार बोले—यह वचन सुनकर शिवजी हँसकर वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ दानवराजसे यथोचित मधुर वचन कहने लगे—॥ ३९॥ महेश बोले-हम अपने भक्तोंके अधीन हैं, निवेदन सुनिये॥ २६॥ आपने अभी जो कहा है कि जातिद्रोह महापाप है। स्वतन्त्र कभी नहीं हैं, हम उनकी इच्छासे ही कर्म करते हे ईश! क्या यह असुरोंके लिये ही है, देवोंके लिये हैं और किसीके भी पक्षपाती नहीं हैं॥४०॥ नहीं ? हे प्रभो! इसे बताइये॥ २७॥ पूर्वकालमें ब्रह्माकी प्रार्थनासे ही प्रलयार्णवमें विष्णु यदि यह सबके लिये है, तो मैं विचारकर आपसे तथा दैत्यश्रेष्ठ मधु-कैटभका युद्ध हुआ था॥४१॥ भक्तोंका कल्याण करनेवाले उन्हीं विष्णुने पूर्व-कुछ कह रहा हूँ, आप ही उसका निर्णय कीजिये और मेरा सन्देह दूर कीजिये। हे महेश्वर! चक्रधारी विष्णुने कालमें देवताओंकी प्रार्थनासे प्रह्लादकी रक्षाके निमित्त प्रलयके समय समुद्रमें दैत्यश्रेष्ठ मधु एवं कैटभका हिरण्यकशिपुका वध किया था॥४२॥ शिरश्छेद क्यों किया? हे गिरिश! यह तो प्रसिद्ध है कि देवगणोंकी प्रार्थनासे मैंने भी त्रिपुरोंके साथ युद्ध देवताओंके पक्षधर आपने युद्धमें त्रिपुरको भस्म किया, किया तथा उन्हें भस्म किया—यह बात सब लोग जानते तो ऐसा आपने क्यों किया?॥२८—३०॥ हैं। पूर्वकालमें देवताओंकी प्रार्थनासे सबकी स्वामिनी विष्णुने बलिका सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोकमें तथा सबकी माताने शुम्भादिके साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया॥४३-४४॥ क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोकका उद्धार करनेके लिये उसके द्वारपर गदा धारणकर क्यों स्थित हैं ?॥ ३१॥ आज भी सभी देवता ब्रह्माकी शरणमें गये और इन देवताओंने भाईसहित हिरण्याक्षको क्यों मारा देवताओंसहित विष्णु-ब्रह्मा मेरी शरणमें आये। हे दूत! और इन्हीं देवताओंने शुम्भादि असुरोंको क्यों मारा ?॥ ३२॥ देवताओंका स्वामी मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णुकी प्रार्थनाके पूर्वकालमें समुद्रमन्थन किये जानेपर देवगणोंने ही कारण युद्धके लिये आया हँ॥४५-४६॥ अमृतका पान किया। हम सभीको क्लेश प्राप्त हुआ, [हे दूत! शंखचूडसे कहना कि] तुम महात्मा श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो-जो दैत्य मारे गये, किंतु इसका [अमृतपानरूप] फल देवताओंने भोगा॥ ३३॥ यह जगत् भगवान् कालका क्रीडापात्र है, वे जिस उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था॥ ४७॥ समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उस समय वह हे राजन्! देवताओंका कार्य करनेके लिये तुम्हारे ऐश्वर्यवान् हो जाता है। देवताओं एवं दैत्योंका वैर सदा साथ युद्ध करनेमें मुझे कौन-सी बड़ी लज्जा है। देवताओंके किसी-न-किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत कार्यके लिये मैं ईश्वर विनयपूर्वक भेजा गया हूँ॥ ४८॥ और हार कालके अधीन है॥ ३४-३५॥ [अतः हे दूत!] तुम जाओ और शंखचूडसे मेरा इन दोनोंके विरोधमें आपका आ जाना निष्फल वचन कह देना कि मैं तो देवकार्य अवश्य करूँगा, उसे प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान सम्बन्धियोंका जो उचित हो, वैसा करे॥ ४९॥ ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वरका नहीं॥ ३६॥ ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गये और शंखचूडका आप तो देवता तथा असुर सभीके स्वामी हैं, अत: दूत उठा और उसके पास चला गया॥५०॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत शिवदूतसंवादवर्णन नामक पैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३५॥

५५६

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३६ ] \* शंखचूडको उद्देश्यकर देवताओंका दानवोंके साथ महासंग्राम *\** छत्तीसवाँ अध्याय शंखचूडको उद्देश्यकर देवताओंका दानवोंके साथ महासंग्राम सनत्कुमार बोले—उस दूतने वहाँ जाकर शिवजीकी उग्रचण्ड आदिके साथ, चन्द्रमा राहुके साथ तथा सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तारपूर्वक यथार्थ बृहस्पति शुक्राचार्यके साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। रूपसे कह दिया॥१॥ नन्दीश्वर आदि शिवगण भी दानवोंके साथ युद्ध करने उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेन्द्र शंखचूडने बड़े लगे, उसका पृथक्-पृथक् वर्णन विस्तारके भयसे नहीं प्रेमके साथ युद्ध करनेकी चुनौती स्वीकार कर ली॥ २॥ किया गया॥ १५-१७॥ इसके बाद वह बडी शीघ्रताके साथ अमात्योंके हे मुने! उस समय शिवजी काली एवं पुत्रके साथ वटके मूलमें स्थित रहे और समस्त सैन्यसमूह निरन्तर सहित विमानपर आरूढ़ हुआ और शंकरजीके साथ युद्ध करनेके लिये उसने अपनी सेनाको आज्ञा दे दी॥३॥ युद्ध कर रहे थे। रत्नजटित आभूषणोंसे भूषित शंखचुड शिवजीने भी शीघ्रतासे अपनी सेना एवं देवताओंको भी करोडों दानवोंसे युक्त रत्नजटित मनोहर सिंहासनपर [युद्धके लिये] प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरोंका लीलापूर्वक युद्धके लिये तैयार हो गये॥४॥ विनाश करनेवाला महायुद्ध छिड् गया। उस महायुद्धमें इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारम्भ हो गया। उस नाना प्रकारके दिव्य आयुध चल रहे थे॥ १८ — २०॥ समय अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, कोलाहल और गदा, ऋष्टि, पट्टिश, चक्र, भुशुण्डी, प्रास, मुद्गर, वीरोंकी गर्जनाएँ होने लगीं॥५॥ निस्त्रिंश, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परश्, बाण, हे मुने! देव और दानवोंका परस्पर युद्ध होने लगा। तोमर, खड्ग, सहस्रों तोपें, भिन्दिपाल एवं अन्य शस्त्र वीरोंके हाथोंमें शोभित हो रहे थे॥ २१-२२॥ देवता तथा दानव धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे॥६॥ महान् उत्साहसे युक्त वीर लोग युद्धमें गरजती हुई स्वयं महेन्द्र वृषपर्वाके साथ तथा भास्कर विप्रचित्तिके साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे॥७॥ दोनों सेनाओंके वीरोंके सिरोंको इन आयुधोंसे काटने दम्भके साथ विष्णुका महान् युद्ध होने लगा। लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकारके काल कालासुरके साथ, अग्नि गोकर्णके साथ, कुबेर सवारसहित वाहन युद्धमें कट रहे थे॥ २३-२४॥ कालकेयके साथ, विश्वकर्मा मयके साथ, मृत्यु भयंकरके भुजा, जङ्गा, हाथ, कटि, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर

साथ, यमराज संहारके साथ, वरुण कालम्बिकके साथ, समीरण चंचलके साथ, बुध घटपृष्ठके साथ, शनैश्चर रक्ताक्षके साथ, जयन्त रत्नसारके साथ, अष्ट वस् वर्चस्गणोंके साथ, अश्वनीकुमार दोनों दीप्तिमानोंके साथ, नलकुबर धूम्रके साथ, धर्म धुरन्धरके साथ, मंगल गणकाक्षके साथ, वैश्वान शोभाकरके साथ, कामदेव पिपिटके साथ, बारहों आदित्य गोकामुख, चूर्ण, खड्ग नामक असुर, धूम्र, संहल, विश्व, प्रतापी एवं पलाशके साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। शिवकी सहायता प्राप्तकर देवगण असुरोंके साथ युद्ध करने लगे॥८—१४॥

पृथ्वीपर गिरने लगे। उस समय योद्धाओंके कटे हुए किरीट-कुण्डलयुक्त सिरोंसे तथा हाथियोंकी कटी हुई स्ँडोंसे, कटी हुई आभूषणयुक्त भुजाओं तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगोंसे समस्त पृथ्वी मधुमक्खीके छत्तोंके समान पट गयी॥ २५—२७॥ युद्धमें कटे हुए सिरोंकी आँखोंसे कबन्धकी ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओंको

ऊपरकी ओर उठाकर जहाँ-तहाँ दौड़ रहे थे॥ २८॥

महाबलवान् एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते

हुए अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे परस्पर युद्ध कर रहे थे। एकादश महारुद्र भयंकर, महाबली, महापराक्रमी कुछ योद्धा युद्धमें सुवर्णमुखवाले बाणोंसे योद्धाओंको तथा वीर ग्यारह असुरोंसे युद्ध करने लगे। महामणि

रहे थे। कोई वीर चारों ओरसे अपने बाणोंसे रथसहित हुए दिखायी पड़ रहे थे। उस युद्धमें महावीर महान् शब्द सारथीको इस प्रकार ढँक दे रहा था, जिस प्रकार बादल करनेवाले अपने शंखोंको पृथक्-पृथक् बजा रहे थे और सूर्यको ढँक लेता है॥ २९—३१॥ प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार द्वन्द्वयुद्ध करनेवाले वीर एक-दूसरेसे भिड़कर दीर्घकालतक देवताओं तथा दानवोंका विकट, भयंकर ललकारते हुए तथा एक-दूसरेके आगे जाते हुए मर्मस्थलपर तथा वीरोंको हर्षित करनेवाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा प्रहार करते हुए आपसमें युद्ध कर रहे थे॥ ३२॥ महाप्रभु शंकरकी यह लीला है, जिसने देवता, मनुष्य एवं उस महायुद्धमें वीरसमूह चारों ओरसे अपने हाथोंमें | असुरोंसहित सभीको मोहित कर रखा है॥ ३३—३६॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत परस्परयुद्धवर्णन नामक छत्तीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३६॥ सैंतीसवाँ अध्याय शंखचूडके साथ कार्तिकेय आदि महावीरोंका युद्ध सनत्कुमार बोले—[हे व्यासजी!] उस समय हजारों कबन्ध युद्धभूमिमें नृत्य करने लगे। उस दानवोंने सभी देवताओंको पराजित कर दिया, जिससे समय महान् कोलाहल होने लगा, जो कायरोंके लिये शस्त्रास्त्रोंसे क्षत-विक्षत अंगोंवाले देवता भयभीत होकर भयप्रद था। इसके बाद स्कन्द कुपित हो पुन: बाणोंकी वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षणभरमें करोडों भागने लगे॥१॥ वे लौटकर शिवजीकी शरणमें गये और 'हे सर्वेश! असुरसेनापतियोंको मारकर गिरा दिया॥ १०-११॥ जो शेष दानव मरनेसे बच गये, वे सब स्कन्दके

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

दानवोंने सभी देवताओंको पराजित कर दिया, जिससे शस्त्रास्त्रोंसे क्षत-विक्षत अंगोंवाले देवता भयभीत होकर भागने लगे॥१॥
 वे लौटकर शिवजीकी शरणमें गये और 'हे सर्वेश! रक्षा करो, रक्षा करो', ऐसा विह्वल वाणीमें कहने लगे॥२॥ तब उन देवताओंकी इस प्रकारकी पराजय देखकर तथा उनका भययुक्त वचन सुनकर शिवजीने महान् क्रोध किया। कृपादृष्टिसे देखकर उन्होंने देवताओंको अभयदान दिया तथा अपने तेजसे गणोंके बलको बढ़ाया॥३-४॥ तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिवजीकी आज्ञा लेकर रणक्षेत्रमें दानवोंके साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुरका वध करनेवाले कार्तिकेयने क्रोध करके वीरध्विन करते हुए उनकी सौ अक्षौहिणी सेनाको युद्धमें मार डाला। कमलके समान नेत्रवाली काली

सहसा दैत्योंका सिर काटकर रक्त बहाने लगीं और

और देवताओं तथा दानवोंके लिये भयंकर विविध

प्रकारके युद्ध करने लगीं। उन्होंने रणमें लीलापूर्वक सौ लाख हाथी एवं सौ लाख दानवोंको एक हाथसे उठाकर

वे दानवोंके रुधिरका चारों ओरसे पान करने लगीं

उनका भक्षण करने लगीं॥५—७॥

मुखमें डाल लिया॥८-९॥

मारकर जलवृष्टि करनेवाले मेघोंके समान वीरगर्जना कर

बाणोंसे क्षत-विक्षत तथा भयभीत होकर भागने लगे॥ १२॥ तब वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दण्ड, विकम्पन—ये सब बारी-बारीसे स्कन्दके साथ युद्ध करने लगे॥ १३॥ महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्धसे नहीं हटी। उधर स्कन्दकी शक्तिसे पीड़ित हुए असुरगण क्षत-विक्षत होने लगे। हे मुने! उस समय स्कन्द एवं महामारीकी विजय हुई, स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और फूलोंकी वृष्टि होने लगी॥ १४-१५॥ तब कार्तिकेयके महाभयानक, अद्भुत, दानवोंका क्षय करनेवाले एवं कल्पान्तसदृश और महामारीके द्वारा किये गये क्षयकारी उपद्रवको देखकर वह शंखचूड अत्यन्त कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्धके लिये तैयार हुआ॥ १६-१७॥ वह शंखचूड अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे युक्त, विविध रत्नोंसे जटित तथा सभी वीरोंको अभय देनेवाले

विमानपर चढ़कर महावीरोंके साथ रणभूमिमें उपस्थित हो गया और कर्णपर्यन्त धनुषकी प्रत्यंचा खींचकर

[ श्रीशिवमहापुराण-

नाना प्रकारके ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते

बाणोंकी वर्षा करने लगा॥१८-१९॥ लगे तथा बारंबार गरजने लगे॥ ३१-३२॥ उसकी वह शरवृष्टि भयानक थी तथा प्रतीकारके उसके बाद उन्होंने दानवेन्द्रकी छातीपर सूर्यके योग्य नहीं थी, उससे युद्धस्थलमें घनघोर अन्धकार छा समान देदीप्यमान शक्तिसे प्रहार किया। उस अत्यन्त तीव्र प्रहारसे वह मूर्च्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही गया॥ २०॥ सभी देवता तथा नन्दीश्वर आदि जो अन्य थे, वे देरमें शक्तिकी पीड़ा दूरकर चेतना प्राप्त करके उठ गया महागण भागने लगे, उस युद्धमें एकमात्र कार्तिकेय ही तथा सिंहके समान गर्जना करने लगा॥ ३३-३४॥ डटे रहे॥ २१॥ उस महाबलीने कार्तिकेयपर अपनी शक्तिसे प्रहार उस समय दानवराजने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं किया, तब कार्तिकेय विधाताके द्वारा दी गयी शक्तिको वृक्षोंको भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की, उस वृष्टिसे अमोघ सिद्ध करनेके लिये पृथ्वीतलपर गिर पड़े॥ ३५॥ तब काली उन्हें अपनी गोदमें उठाकर शिवजीके शिवपुत्र स्कन्द उसी प्रकार आहत (आच्छन्न) हो गये, जैसे घने कोहरेसे आच्छादित सूर्य॥ २२-२३॥ पास ले आयीं। शिवजीने अपनी लीलासे ज्ञानके द्वारा हे मुनिश्रेष्ठ! उसने मय दानवके द्वारा सिखायी उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनन्त बल प्रदान गयी अपनी अनेक प्रकारकी माया फैलायी, किंतु कोई किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके॥ २४॥ युद्धमें जानेका विचार करने लगे॥ ३६-३७॥ उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूडने अपने इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली एक ही दिव्य बाणसे उनके धनुषको काट दिया॥ २५॥ शंखचूडके साथ रणक्षेत्रमें युद्ध करने लगे॥ ३८॥ उसने उनके दिव्य रथ एवं रथके रक्षकोंको नष्ट उस दानवने समरमें जिन-जिन अस्त्रोंको चलाया, कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्रसे उनके मयूरको जर्जर उन-उन अस्त्रोंको उन वीरभद्रने लीलापूर्वक अपने बाणोंसे नष्ट कर दिया॥ ३९॥ कर दिया॥ २६॥ उसने उनके वक्ष:स्थलपर सूर्यके समान देदीप्यमान तब उस दानवेश्वरने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु एवं आघात करनेवाली अपनी शक्ति चलायी, तब उसके प्रतापी वीरभद्रने अपने बाणोंसे उनका छेदन कर दिया॥ ४०॥ तब प्रतापी शंखचूड अत्यन्त कुपित हुआ। उसने प्रहारसे वे कार्तिकेय सहसा मूर्च्छित हो गये॥ २७॥ पुन: [क्षणमात्रमें] चेतना प्राप्तकर शत्रुवीरोंको अपनी शक्तिके द्वारा उनकी छातीपर प्रहार किया, जिससे नष्ट करनेवाले कार्तिकेय अपने महारत्नजटित वाहनपर वे कॉॅंप उठे और पृथ्वीपर गिर गये॥४१॥ इसके बाद गणोंमें प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षणमात्रमें सवार हो गये। वे कार्तिकेय पार्वतीसहित शिवके चरणोंका स्मरणकर अस्त्र-शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम चेतना प्राप्तकर उठ बैठे और उन्होंने पुन: अपना धनुष करने लगे॥ २८-२९॥ ले लिया॥४२॥ उन शिवपुत्रने क्रोधपूर्वक अपने दिव्यास्त्रसे उसके इसी बीच काली कार्तिकेयकी इच्छासे दानवोंका समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणोंको काट दिया॥ ३०॥ भक्षण करने तथा अपने गणोंकी रक्षा करनेहेतु युद्धभूमिमें उन्होंने पार्जन्य बाणके द्वारा लीलासे ही शंखचूडके गयीं और वे नन्दीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, आग्नेयास्त्रको शान्त कर दिया और उसका रथ तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे-पीछे चलने धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, लगे। बाजे बजने लगे, सैकड़ों वीर मधुभाण्ड लिये हुए उज्ज्वल किरीट एवं मुकुटको नष्टकर वीरध्विन करने । थे। दोनों पक्षके वीर युद्धके लिये उद्यत थे॥ ४३—४५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत ससैन्यशंखचूडयुद्धवर्णन नामक सैंतीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३७॥

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३७] \* शंखचूडके साथ कार्तिकेय आदि महावीरोंका युद्ध \*

अड्तीसवाँ अध्याय श्रीकालीका शंखचूडके साथ महान् युद्ध, आकाशवाणी सुनकर कालीका शिवके पास आकर युद्धका वृत्तान्त बताना

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] महादेवीने | शक्तिसे कालीपर प्रहार किया, किंतु उन देवीने दिव्यास्त्रोंसे युद्धस्थलमें पहुँचते ही सिंहनाद किया, देवीके उस नादसे | उस शक्तिके सौ–सौ टुकड़े कर दिये॥१३॥

दानव मूर्च्छित हो गये॥१॥ भगवतीने बार-बार अशुभ अट्टहास किया, वे मद्यपान करने लगीं तथा युद्धभूमिमें नृत्य करने लगीं॥२॥

मद्यपान करने लगीं तथा युद्धभूमिमें नृत्य करने लगीं॥ २॥ इसी प्रकार उग्रदंष्ट्रा, उग्रदण्डा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगीं। अन्य देवियाँ भी युद्धक्षेत्रमें मधुपान

मधुपान करने लगीं। अन्य देवियाँ भी युद्धक्षेत्रमें मधुपान और नृत्य करने लगीं॥३॥ उस समय गणों एवं देवताओंके दलमें महान् कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण

आदि तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो रहे थे॥४॥ तब शंखचूड कालीको देखकर शीघ्र संग्रामभूमिमें आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे, उन्हें राजाने

अभयदान दिया। कालीने प्रलयाग्निकी शिखाके समान

आग्नेयास्त्र चलाया, तब शंखचूडने उसे अपने वैष्णवास्त्रसे शान्त कर दिया॥५-६॥ उन देवीने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायणास्त्रका प्रयोग

किया। वह अस्त्र दानवको प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा, तब तो प्रलयाग्निको शिखाके समान उस अस्त्रको [अपनी ओर आता] देखकर वह पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर

[अपनी ओर आता] देखकर वह पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा॥ ७-८॥ दानवको इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शान्त हो गया। तब उन देवीने मन्त्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया॥९॥ जलते हुए उस ब्रह्मास्त्रको देखकर उसे प्रणामकर

जलत हुए उस ब्रह्मास्त्रका देखकर उस प्रणामकर वह पृथ्वीपर खड़ा हो गया। दानवेन्द्रने इस प्रकार ब्रह्मास्त्रसे भी अपनी रक्षा की॥१०॥ इसके बाद दानवेन्द्र क्रोधित हो बड़े वेगसे धनुष

इसके बाद दानवेन्द्र क्रोधित हो बड़े वेगसे धनुष चढ़ाकर देवीपर मन्त्रपूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा॥११॥ देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राममें समस्त

अस्त्र-शस्त्र खा गयीं और अट्टहासपूर्वक गरजने लगीं,

नादसे उस शक्तिके सौ–सौ टुकड़े कर दिये॥१३॥ तब उसने चण्डिकापर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु ग्रा. वे कालीने माहेश्वर अस्त्रसे उसे निष्फल कर दिया॥१४॥

इस प्रकार बहुत कालपर्यन्त उन दोनोंका परस्पर युद्ध होता रहा, देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्धको देखते रहे। उसके बाद युद्धमें कालके समान

क्रुद्ध हुई महादेवीने रोषपूर्वक मन्त्रसे पवित्र किया हुआ पाशुपतास्त्र ग्रहण किया॥१५-१६॥ उसके चलानेके पूर्व ही उसे रोकनेके लिये यह

उसके चलानेके पूर्व ही उसे रोकनेके लिये यह आकाशवाणी हुई—हे देवि! आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्रको शंखचूड़पर मत चलाइये। हे चिण्डिके! इस अमोघ पाशुपतास्त्रसे भी वीर शंखचूडकी मृत्यु नहीं होगी। अत: कोई अन्य उपाय सोचिये॥ १९७-१८॥

कोई अन्य उपाय सोचिये॥ १७-१८॥
यह सुनकर भद्रकालीने उस अस्त्रको नहीं चलाया
और वे भूखसे युक्त होकर लीलापूर्वक सौ लाख दानवोंका
भक्षण कर गयीं। वे भयंकर देवी शंखचूडको भी खानेके
लिये वेगपूर्वक दौड़ीं, तब उस दानवने दिव्य रौद्रास्त्रके

द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेन्द्रने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्यके सदृश, तीक्ष्ण धारवाला तथा अत्यन्त भयंकर खड्ग चलाया॥ १९— २१॥ तब काली उस प्रज्वलित खड्गको अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके

[ श्रीशिवमहापुराण-

देखते-देखते उसका भक्षण कर गयीं॥ २२॥ इसी प्रकार उसने और भी बहुत-से दिव्यास्त्रोंका प्रयोग किया, किंतु भगवतीने उसके सभी अस्त्रोंके पूर्ववत् सौ खण्ड कर दिये॥ २३॥ पुन: महादेवी उसे खानेके लिये बड़े वेगसे दौड़ीं,

पुन: महादेवी उसे खानेके लिये बड़े वेगसे दौड़ीं, तब सर्विसिद्धेश्वर वह [दानवराज] अन्तर्धान हो गया॥ २४॥ कालीने उस दानवको न देखकर बड़े वेगसे अपनी मुष्टिकाके द्वारा उसके रथको नष्ट कर दिया तथा

सारथीको मार डाला॥ २५॥

जिससे दानव भयभीत हो उठे॥ १२॥ तब उस दानवने सौ योजन विस्तारवाली अपनी

| इसके बाद उस मायावी शंखचूडने बड़ी शीघ्रतासे                                                                | नीचे गिरकर भद्रकालीको प्रणामकर स्थित हो गया।                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| युद्धस्थलमें प्रकट होकर प्रलयाग्निकी शिखाके समान                                                          | तत्पश्चात् प्रसन्नचित्त वह दानवश्रेष्ठ रत्ननिर्मित विमानपर  |
| जलते हुए चक्रसे भद्रकालीपर प्रहार किया॥ २६॥                                                               | सवार हुआ और सावधान होकर युद्धके लिये उद्यत हो               |
| देवीने उस चक्रको अपने बायें हाथसे लीलापूर्वक                                                              | गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवोंका रक्तपान करने लगीं,       |
| पकड़ लिया और बड़े क्रोधके साथ शीघ्र ही अपने मुखसे                                                         | इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरि! अभीतक               |
| उसका भक्षण कर लिया। देवीने अत्यन्त क्रोधपूर्वक बड़े                                                       | इस रणमें महान् उद्धत एवं गर्जना करते हुए एक लाख             |
| वेगसे मुष्टिकाद्वारा उसपर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज                                                   | दानव शेष हैं। अत: आप इनका भक्षण करें॥ ३१—३४॥                |
| चक्कर काटने लगा और मूर्च्छित हो गया॥ २७–२८॥                                                               | हे देवि! आप संग्राममें इस दानवराजके वधका                    |
| वह प्रतापी क्षणभरमें चेतना प्राप्त करके पुन: उठ                                                           | विचार न कीजिये, यह शंखचूड आपसे अवध्य है—यह                  |
| गया और उनके प्रति माताका भाव रखनेके कारण उसने                                                             | निश्चित है। आकाशमण्डलसे निकली हुई इस वाणीको                 |
| उनके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया॥ २९॥                                                                         | सुनकर देवी भद्रकाली बहुतसे दानवोंका मांस एवं रुधिर          |
| देवीने उस दानवको पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े                                                               | खा-पीकर शिवजीके पास आ गर्यी और आद्योपान्त                   |
| क्रोधके साथ वेगपूर्वक ऊपरको फेंक दिया॥३०॥                                                                 | युद्धका सारा वृत्तान्त पूर्वापर क्रमसे उन्होंने उनसे निवेदन |
| वह प्रतापी शंखचूड बड़े वेगसे ऊपर गया, पुन:                                                                | किया॥ ३५—३७॥                                                |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधके अन्तर्गत कालीका |                                                             |
| युद्धवर्णन नामक अड़तीसव                                                                                   | गँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ३८।।                                  |
| <del></del>                                                                                               | ···                                                         |
| उनतालीसवाँ अध्याय                                                                                         |                                                             |
| शिव और शंखचूडके महाभयंकर युद्धमें शंखचूडके सैनिकोंके संहारका वर्णन                                        |                                                             |
| <b>व्यासजी बोले</b> —हे महाप्राज्ञ! भद्रकालीके वचनको                                                      | धनुष–बाण उठा लिया॥६-७॥                                      |
| सुनकर शिवजीने क्या कहा और क्या किया? उसे आप                                                               | उसके बाद शिव तथा उन दानवोंका सौ वर्षपर्यन्त                 |
| तत्त्वत: कहिये, मुझे सुननेकी बड़ी ही उत्सुकता है॥१॥                                                       | घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरन्तर वर्षा करते हुए         |
| सनत्कुमार बोले—कालीके द्वारा कहे गये वचनको                                                                | मेघोंके समान बाणोंकी वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड         |
| सुनकर महान् लीला करनेवाले कल्याणकारी परमेश्वर                                                             | शिवजीपर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शंकरजी                 |

फद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ३९ ] \* शिव-शंखचूडयुद्धमें शंखचूडके सैनिकोंके संहारका वर्णन **\*** 

शम्भु उन कालीको आश्वस्त करते हुए हँसने लगे॥ २॥ तत्त्वज्ञानविशारद शिवजी आकाशवाणीको सुनकर

अपने गणोंको साथ लेकर स्वयं युद्धस्थलमें गये॥३॥ वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा

क्षेत्रपालोंको साथ लिये हुए महावृषभपर आरूढ़ होकर महेश्वर वीररूप धारणकर युद्धभूमिमें पहुँचे। उस समय

वे रुद्र मूर्तिमान् काल ही प्रतीत हो रहे थे॥४-५॥ शंखचूडने शिवजीको देखकर विमानसे उतरकर

विमानपर जा चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारणकर

परमभक्तिपूर्वक भूमिमें गिरकर सिरसे उन्हें दण्डवत्

प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योगमार्गसे पुनः

चलायी, किंतु शिवजीने अपने बाणसे सामने आयी हुई

श्रेष्ठ वाहन वृषभके सिरपर प्रहार किया॥१०-११॥ वृषभपर प्रहार किये जानेपर शंकरजीने तीक्ष्ण

अपने बाणोंसे उन्हें छिन्न-भिन्न कर देते थे॥८-९॥

विरूपाक्ष महारुद्रने अत्यन्त क्रोधपूर्वक अपने शस्त्रसमूहोंसे

उसके अंगोंपर प्रहार किया। उस दानवने भी वेगयुक्त

होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिवजीके

दुष्टोंको दण्ड देनेवाले तथा सज्जनोंके रक्षक

धारवाले छूरेसे लीलापूर्वक शीघ्र ही उसके खड्ग एवं अति उज्ज्वल ढालको काट दिया॥१२॥

तब ढालके कट जानेपर उस दानवने शक्ति

| ५६२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                           | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                  | ************************************                   |
| उस शक्तिके दो टुकड़े कर दिये॥१३॥                       | उत्पन्न उल्कासे नष्ट कर दिया। उसके अनन्तर पुन:         |
| तब क्रोधसे व्याकुल दानव शंखचूडने चक्रसे प्रहार         | शिवजी एवं उस दानवका महाभयंकर युद्ध होने लगा,           |
| किया, किंतु शिवजीने सहसा अपनी मुष्टिके प्रहारसे उसे    | जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयोंके सहित पृथ्वी एवं      |
| भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजीपर बड़े           | द्युलोक कम्पित हो उठे। दम्भपुत्र शंखचूडके द्वारा छोड़े |
| वेगसे गदासे प्रहार किया, किंतु शिवजीने उसे भी छिन्न-   | गये सैकड़ों-हजारों बाणोंको शिवजी अपने उग्र बाणोंसे     |
| भिन्न करके भस्म कर दिया॥१४-१५॥                         | छिन्न-भिन्न कर रहे थे तथा शिवजीके द्वारा छोड़े गये     |
| तब क्रोधसे व्याकुल दानवेश्वर शंखचूड हाथमें परशु        | सैकड़ों-हजारों बाणोंको वह भी अपने उग्र बाणोंसे         |
| लेकर वेगसे शिवजीकी ओर दौड़ा। शंकरने बड़ी शीघ्रतासे     | छिन्न-भिन्न कर देता था॥२८—३०॥                          |
| लीलापूर्वक अपने बाणसमूहोंसे हाथमें परशु लिये हुए       | तब शिवजीने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूलसे           |
| उस असुरको आहतकर पृथ्वीपर गिरा दिया॥ १६-१७॥             | दानवपर प्रहार किया, उसके प्रहारको सहनेमें असमर्थ       |
| तत्पश्चात् थोड़ी ही देरमें वह सचेत हो रथपर             | वह मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥३१॥                |
| आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारणकर समस्त             | इसके बाद क्षणमात्रमें ही चेतना प्राप्तकर वह असुर       |
| आकाशमण्डलको व्याप्तकर शोभित होने लगा॥१८॥               | धनुष लेकर बाणोंसे शिवजीपर प्रहार करने लगा॥ ३२॥         |
| उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर शिवजीने                      | उस प्रतापी दानवराज शंखचूडने दस हजार                    |
| आदरपूर्वक डमरू बजाया और धनुषकी प्रत्यंचाकी             | भुजाओंका निर्माणकर दस हजार चक्रोंसे शंकरजीको           |
| दु:सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीशने शृंगनादके द्वारा सारी | ढक दिया। तदनन्तर कठिन दुर्गतिके नाशकर्ता दुर्गापति     |
| दिशाएँ पूरित कर दीं और स्वयं असुरोंको भयभीत करते       | शंकरजीने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणोंसे शीघ्र ही उन   |
| हुए गर्जना करने लगे॥१९-२०॥                             | चक्रोंको काट दिया। तब बहुत-सारी सेनासे घिरा हुआ        |
| नन्दीश्वरने हाथीके महागर्वको छुड़ा देनेवाले            | वह दानव बड़े वेगसे सहसा गदा उठाकर शंकरजीको             |
| महानादोंसे सहसा पृथ्वी, आकाश तथा आठों दिशाओंको         | मारनेके लिये दौड़ा॥ ३३—३५॥                             |
| पूर्ण कर दिया। महाकालने बड़ी तेजीसे दौड़कर अपने        | दुष्टोंके गर्वको नष्ट करनेवाले शिवजीने क्रुद्ध         |
| दोनों हाथोंको पृथ्वी एवं आकाशपर पटक दिया, जिससे        | होकर तीक्ष्ण धारवाली तलवारसे शीघ्र ही उसकी गदा         |
| पहलेके शब्द तिरोहित हो गये॥२१-२२॥                      | भी काट दी। तब अपनी गदाके छिन्न-भिन्न हो जानेपर         |
| इसी प्रकार उस महायुद्धमें क्षेत्रपालने अशुभसूचक        | उस दानवको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वीने       |
| अट्टहास किया तथा भैरवने भी नाद किया॥२३॥                | शत्रुओंके लिये असह्य अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण       |
| युद्धस्थलमें महान् कोलाहल होने लगा और                  | किया। शिवजीने हाथमें त्रिशूल लेकर आते हुए उस           |
| गणोंके मध्यमें चारों ओर सिंहगर्जना होने लगी॥ २४॥       | सुदर्शन दनुजेश्वरके हृदयमें बड़े वेगसे अपने त्रिशूलसे  |
| उन भयदायक एवं कर्कश शब्दोंसे सभी दानव                  | प्रहार किया॥ ३६—३८॥                                    |
| व्याकुल हो उठे। महाबलवान् दानवेन्द्र उसे सुनकर         | तब त्रिशूलसे विदीर्ण शंखचूडके हृदयसे एक                |
| अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा। जब शिवजीने कहा—रे दुष्ट!       | पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और 'खड़े रहो, खड़े        |
| खड़ा रह, खड़ा रह, उसी समय देवताओं एवं गणोंने           | रहो'—इस प्रकार कहने लगा॥३९॥                            |
| भी शीघ्र जय-जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी              | उसके निकलते ही शिवजीने हँसकर शीघ्र अपने                |
| दम्भपुत्रने आकर ज्वाला–मालाके समान अत्यन्त भीषण        | खड्गसे उसके शब्द करनेवाले भयंकर सिरको काट दिया,        |
| शक्ति शिवजीपर चलायी॥ २५—२७॥                            | जिससे वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। इधर कालीने अपना उग्र मुख   |
| क्षेत्रपालने अग्निज्वालाके समान आती हुई उस             | फैलाकर बड़े क्रोधसे अपने दाँतोंसे उन असुरोंके सिरोंको  |
| शक्तिको बड़ी शीघ्रतासे युद्धमें आगे बढ़कर अपने मुखसे   | पीस-पीसकर चबाना प्रारम्भ कर दिया॥ ४०-४१॥               |

इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोधमें भरकर अनेक असुरोंको मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिवजीके असुरोंको खाने लगे और जो अन्य शेष बचे, वे भैरवके बहुत-से गणोंने देवताओंको कष्ट देनेवाले अनेक दैत्यों अस्त्रसे छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो गये॥४२॥ तथा असुरोंको नष्ट कर दिया॥ ४३-४४॥ वीरभद्रने क्रोधपूर्वक दूसरे बहुत-से वीरोंको नष्ट इस प्रकार उसकी बहुत-सी सेना नष्ट हो गयी कर दिया एवं नन्दीश्वरने अन्य बहुत-से देवशत्रु । और भयसे व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गये॥ ४५॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडसैन्यवधवर्णन नामक उनतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ३९॥ चालीसवाँ अध्याय शिव और शंखचूडका युद्ध, आकाशवाणीद्वारा शंकरको युद्धसे विरत करना, विष्णुका ब्राह्मणरूप धारणकर शंखचूडका कवच माँगना, कवचहीन शंखचूडका भगवान् शिवद्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास नष्ट करनेमें समर्थ हैं, तब इस समय एक शंखचूड सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] इसके बाद अपनी मुख्य-मुख्य बहुत-सी सेनाओंको तथा प्राणके समान दानवके वधकी क्या बात! फिर भी आप स्वामीको वेद-वीरोंको नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ॥१॥ मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिये। हे महादेव! उसे सुनिये उसने शंकरजीसे कहा—मैं युद्धभूमिमें खड़ा हूँ और और सत्यरूपसे सफल कीजिये। जबतक इसके हाथमें आप भी स्थिर हो जाइये। इनको मारनेसे क्या लाभ, मेरे विष्णुका परम उग्र कवच है और जबतक इसकी सामने [खड़े होकर] युद्ध कीजिये। हे मुने! इस प्रकार पतिव्रता स्त्रीका सतीत्व है, तबतक हे शंकर! इस कहकर वह दानव [युद्ध करनेका] निश्चयकर सन्नद्ध शंखचूडकी जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ! होकर युद्धभूमिमें शंकरजीके सम्मुख गया॥ २-३॥ ब्रह्माके इस वचनको आप सत्य कीजिये॥९—१३॥ वह दानव शिवजीपर दिव्य अस्त्र छोडने लगा। इस आकाशवाणीको सुनकर 'वैसा ही होगा'— जैसे मेघ जलवृष्टि करता है, उसी प्रकार वह बाणोंकी इस प्रकार शंकरजीके कहनेपर उसी समय शिवजीकी वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करनेवाली अनेक इच्छासे सज्जनोंके रक्षक विष्णु वहाँ आये और शंकरजीने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियोंमें श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध प्रकारकी माया भी प्रकट की। उस अप्रतर्क्य मायाको ब्राह्मणका वेष धारणकर शंखचूडके पास जाकर उससे समस्त देवता भी न देख सके। उस मायाको देखकर शिवजीने सभी प्रकारकी मायाको नष्ट करनेवाले महादिव्य कहने लगे- ॥ १४-१५॥ माहेश्वर अस्त्रको लीलापूर्वक छोड़ा॥४–६॥ वृद्ध ब्राह्मण बोले—हे दानवेन्द्र! इस समय उसके तेजसे शीघ्र ही उस असुरकी सारी माया आपके पास आये हुए मुझ ब्राह्मणको भिक्षा प्रदान तत्काल नष्ट हो गयी और वे दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो कीजिये। मैं इस समय आप दीनवत्सलसे स्पष्ट नहीं गये। उसके बाद महाबली महेश्वरने युद्धमें उसका वध कहूँगा, [प्रतिज्ञाके] बादमें आपसे कहूँगा, तब आप करनेके लिये तेजस्वियोंके लिये भी दुर्निवार्य त्रिशृल [उसे देकर] अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे॥१६-१७॥ तब राजाने प्रसन्नमुख होकर 'हाँ'-ऐसा कह सहसा धारण किया॥७-८॥ उसी समय उन्हें रोकनेके लिये आकाशवाणी हुई, दिया। इसके बाद उन्होंने छलसे कहा कि मैं आपका

कवच चाहता हूँ॥१८॥

इसे सुनकर ब्राह्मणभक्त तथा सत्यभाषी दानवराजने

\* शिव और शंखचूडका युद्ध \*

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४० ]

हे शंकर! इस समय आप त्रिशूल मत चलाइये, [मेरी]

प्रार्थना सुनिये। हे ईश! आप क्षणमात्रमें सारे ब्रह्माण्डको

शिवजीके पास चला आया॥ २९॥

उस समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, गन्धर्व
तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे
और अप्सराएँ नाचने लगीं। शिवजीके ऊपर निरन्तर

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

इस प्रकार विष्णुने मायासे उससे कवच ले लिया और शंखचूडका रूप धारणकर वे तुलसीके पास गये॥ २०॥

अपने प्राणोंके समान दिव्य कवच ब्राह्मणको दे दिया॥ १९॥

वहाँ जाकर मायाविशारद विष्णुने देवकार्यकी

इसी बीच प्रभु विष्णुने शिवजीको अपने वचनके पालनके निमित्त प्रेरित किया, तब शंखचूडका वध करनेके

सिद्धिके निमित्त उसके साथ रमण किया॥ २१॥

लिये शंकरने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया॥ २२॥ परात्मा शिवजीका वह विजय नामक त्रिशूल सभी

दिशाओं तथा भूमिको प्रकाशित करता हुआ करोड़ों

मध्याह्नकालीन सूर्यों तथा प्रलयाग्निकी अग्निशिखाके समान, दुर्धर्ष, दुर्निवार्य, व्यर्थ न जानेवाला, शत्रुओंको नष्ट करनेवाला, तेजोंका समूह, अत्यन्त उग्र, सभी

शस्त्रास्त्रोंका नायक, सभी देवताओं तथा राक्षसोंके लिये दु:सह तथा महाभयंकर था॥२३—२५॥ लीलापूर्वक सारे ब्रह्माण्डको नष्ट करनेके लिये

लीलापूर्वक सारे ब्रह्माण्डको नष्ट करनेके लिये तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहाँ स्थित था। शिवजीका वह त्रिशूल एक हजार धनुष

क्षणमात्रमें भस्म कर दिया॥ २६ — २८॥

लम्बा, सौ हाथ चौड़ा था। जीव एवं ब्रह्मके स्वरूप, नित्यरूप तथा किसीके द्वारा भी निर्मित न किये हुए उस त्रिशूलने आकाशमण्डलमें चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिवजीकी आज्ञासे शंखचुडके सिरपर गिरकर उसे

होकर वृषभपर आरूढ़ हो उमा, स्कन्द एवं अपने गणोंके साथ शिवलोकको चले गये॥ ३५॥ विष्णु वैकुण्ठको चले गये, श्रीकृष्ण भी स्वस्थ हो गये और देवता अपना-अपना अधिकार पा गये तथा परम

आनन्दसे युक्त हो गये। सारा संसार अत्यन्त शान्त हो

गया। सम्पूर्ण जल विघ्नरहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो

गया तथा सम्पूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो गयी॥ ३६-३७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

हे विप्र! इसके बाद वह त्रिशूल पुन: अपना कार्य

समाप्तकर मनके वेगके समान वेगसे आकाशमार्गसे

फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा एवं इन्द्रादि

शापमुक्त हो गया और अपने पूर्वरूपको प्राप्त हो गया॥ ३२॥

प्रकट हुई। शंखका जल शंकरजीके अतिरिक्त अन्य सभी देवताओंके लिये प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मीके लिये तथा उनके सम्बन्धियोंके लिये तो

शंखका जल महाप्रिय है, किंतु हे महामुने! वह

इस प्रकार शिवजी शंखचूडका वधकर अति प्रसन्न

शंकरजीको प्रिय नहीं है॥ ३३-३४॥

इस प्रकार दानवेन्द्र शंखचूड शिवजीकी कृपासे

शंखचूडकी अस्थियोंसे एक प्रकारकी शंखजाति

देवगण शिवजीकी प्रशंसा करने लगे॥ ३०-३१॥

[हे व्यास!] इस प्रकार मैंने शिवजीका चरित कह दिया, जो आनन्द प्रदान करनेवाला, सारे दु:खोंको दूर करनेवाला, लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाला, सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, धन्य, यश तथा आयुको बढ़ानेवाला, समस्त विघ्नोंको नष्ट करनेवाला, भुक्ति एवं मुक्तिको प्रदान करनेवाला

जो बुद्धिमान् मनुष्य शंकरके इस चरित्रको नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोकमें धन-धान्य, सुत तथा सुख प्राप्त करता है और सभी

एवं समस्त कामनाओंका फल देनेवाला है॥ ३८-३९॥

कामनाओंको विशेषकर शिवभक्तिको प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं है॥४०-४१॥ इस अतुलनीय, सभी उपद्रवोंका नाश करनेवाले, फद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४१ ]\* शंखचूडका रूप धारणकर विष्णुद्वारा तुलसीके शीलका हरण **\*** परम ज्ञान उत्पन्न करनेवाले तथा शिवके प्रति भक्तिकी | युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनसे सम्पन्न एवं शूद्र वृद्धि करनेवाले आख्यानको सुननेवाला ब्राह्मण तेजसे । श्रेष्ठताको प्राप्त करता है॥४२-४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधवर्णन नामक चालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४०॥ इकतालीसवाँ अध्याय शंखचूडका रूप धारणकर भगवान् विष्णुद्वारा तुलसीके शीलका हरण, तुलसीद्वारा विष्णुको पाषाण होनेका शाप देना, शंकरजीद्वारा तुलसीको सान्त्वना, शंख, तुलसी, गण्डकी एवं शालग्रामकी उत्पत्ति तथा माहात्म्यकी कथा व्यासजी बोले—[हे मुने!] भगवान् नारायणने । कपूरसुवासित ताम्बूल प्रदान किया॥११॥ 'आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो किस उपायसे तुलसीके साथ रमण किया, उसे आप मुझसे कहिये॥१॥ कि युद्धमें गये हुए अपने स्वामीको पुन: घरमें देख रही सनत्कुमार बोले—[हे व्यासजी!] सज्जनोंकी हूँ'—ऐसा कहकर वह मुसकराती हुई प्रसन्नतापूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेवाले तिरछी नजरोंसे स्वामीकी ओर देखकर मधुर वाणीमें भगवान् विष्णुने शंखचूडका रूप धारणकर उसकी युद्धका समाचार पूछने लगी॥१२-१३॥ स्त्रीके साथ रमण किया। जगन्माता पार्वती एवं शिवकी तुलसी बोली—हे प्रभो! असंख्य विश्वका संहार आज्ञाका पालन करनेवाले श्रीहरि विष्णुके आनन्ददायी करनेवाले वे देवाधिदेव शंकर ही हैं, जिनकी आज्ञाका उस चरित्रको सुनिये॥ २-३॥ पालन ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं॥ १४॥ युद्धके मध्यमें आकाशवाणीको सुनकर भगवान् वे तीनों देवताओंको उत्पन्न करनेवाले, त्रिगुणात्मक शिवजीसे प्रेरित हुए विष्णु शीघ्र अपनी मायासे ब्राह्मणका होते हुए निर्गुण तथा भक्तोंकी इच्छासे सगुण रूप धारण करनेवाले ब्रह्मा एवं विष्णुके भी प्रेरक हैं॥ १५॥ रूप धारणकर शंखचूडका कवच ग्रहण करके पुन: उस शंखचूडका रूप धारणकर तुलसीके घर गये। उन्होंने कैलासवासी, गणोंके स्वामी, परब्रह्म तथा सज्जनोंके तुलसीके द्वारके पास दुन्दुभि बजायी और जयशब्दका रक्षक शिवजीने कुबेरकी प्रार्थनासे सगुण रूप धारण उच्चारणकर उस सुन्दरीको जगाया॥४–६॥ किया था॥ १६॥ जिनके एक पलमात्रमें करोड़ों ब्रह्माण्डोंका क्षय हो यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यन्त आदरपूर्वक खिड्कीसे राजमार्गकी ओर देखने लगी॥७॥ जाता है तथा जिनके एक क्षणभरमें विष्णु एवं ब्रह्मा उसने ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर मंगल व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभो! उन्हींके साथ आप युद्ध कराया, तदनन्तर अपने पतिको आया जानकर शीघ्र करने गये थे। आपने उन देवसहायक सदाशिवके साथ शृंगार भी किया॥८॥ किस प्रकार संग्राम किया?॥१७-१८॥ शंखचूडके स्वरूपवाले तथा देवकार्य करनेवाले वे आप उन परमेश्वरको जीतकर यहाँ सकुशल लौट मायावी विष्णु रथसे उतरकर उस देवीके भवनमें गये॥ ९॥ आये। हे प्रभो! आपकी विजय किस प्रकार हुई, उसे तब अपने स्वामीको सामने आया देखकर प्रसन्नतासे मुझे बताइये। तुलसीके इस प्रकारके वचनको सुनकर शंखचूडका रूप धारण किये हुए वे रमापित हँसकर युक्त होकर उसने उनका चरणप्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी॥१०॥ अमृतमय वचन कहने लगे—॥१९-२०॥ उसने उन्हें रत्नके सिंहासनपर बैठाया और श्रीभगवान् बोले - जब युद्धप्रिय मैं समरभूमिमें

| ५६६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                           | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| *******************************                       | *********************************                         |
| गया, उस समय महान् कोलाहल होने लगा और महाभयंकर         | हैं, इसमें सन्देह नहीं है। आपने बिना अपराधके दूसरेके      |
| युद्ध प्रारम्भ हो गया। विजयकी कामनावाले देवता तथा     | निमित्त अपने ही भक्तका वध क्यों करवाया?॥३५॥               |
| दानव दोनोंका युद्ध होने लगा, उसमें बलसे दर्पित        | <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यासजी!] ऐसा कहकर             |
| देवताओंने दैत्योंको पराजित कर दिया॥ २१-२२॥            | शंखचूडकी प्रिय पत्नी तुलसी शोकसे विकल हो रोने             |
| उसके बाद मैंने बलवान् देवताओंके साथ युद्ध किया        | लगी और बार-बार बहुत विलाप करने लगी॥३६॥                    |
| और वे देवता पराजित होकर शंकरकी शरणमें पहुँचे॥ २३॥     | तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णुने                   |
| रुद्र भी उनकी सहायताके लिये युद्धभूमिमें आये,         | शिवका स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है॥३७॥                |
| तब मैंने भी अपने बलके घमण्डसे उनके साथ बहुत           | तब भक्तवत्सल शंकर वहाँ प्रकट हो गये।                      |
| कालतक युद्ध किया। हे प्रिये! इस प्रकार हम दोनोंका     | श्रीविष्णुने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनयके साथ        |
| युद्ध वर्षपर्यन्त होता रहा, जिसमें हे कामिनि! सभी     | उनकी स्तुति की। विष्णुको शोकाकुल तथा शंखचूडकी             |
| असुरोंका विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्माजीने हम        | पत्नीको विलाप करती हुई देखकर शंकरने नीतिसे                |
| दोनोंमें प्रीति करा दी और मैंने उनके कहनेसे देवताओंका | विष्णुको तथा उस दुखियाको समझाया॥ ३८-३९॥                   |
| सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया॥२४—२६॥                   | <b>शिवजी बोले</b> —हे तुलसी! मत रोओ, व्यक्तिको            |
| इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिवजी                 | अपने कर्मका फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्मसागर             |
| शिवलोकको चले गये। इस प्रकार सारा उपद्रव शान्त         | संसारमें कोई किसीको सुख अथवा दु:ख देनेवाला नहीं           |
| हो गया और सब लोग सुखी हो गये॥२७॥                      | है। अब तुम उपस्थित इस दु:खको दूर करनेका उपाय सुनो         |
| सनत्कुमार बोले—ऐसा कहकर जगत्पति रमानाथने              | एवं विष्णु भी इसे सुनें। जो तुमदोनोंके लिये सुखकर है,     |
| शयन किया और रमासे रमापतिके समान प्रसन्नतासे उस        | उसे मैं तुमलोगोंके सुखके लिये बतलाता हूँ ॥ ४०-४१ ॥        |
| स्त्रीके साथ रमण किया। उस साध्वीने रतिकालमें सुख,     | हे भद्रे! तुमने [पूर्व समयमें] तपस्या की थी, उसी          |
| भाव और आकर्षणमें भेद देखकर सारी बातें जान लीं         | तपस्याका यह फल प्राप्त हुआ है, तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए |
| और उसने कहा—तुम कौन हो?॥२८-२९॥                        | हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है?॥४२॥                       |
| तुलसी बोली—तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो              | अब तुम इस शरीरको त्यागकर दिव्य शरीर                       |
| कौन ? तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्वको        | धारणकर महालक्ष्मीके समान हो जाओ और विष्णुके               |
| नष्ट किया है, अत: मैं तुमको शाप देती हूँ॥३०॥          | साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक          |
| <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यासजी!] तुलसीका          | नदीके रूपमें परिवर्तित होगी और वह भारतमें पुण्यस्वरूपिणी  |
| वचन सुनकर विष्णुने शापके भयसे लीलापूर्वक अपनी         | गण्डकी नामसे विख्यात होगी। हे महादेवि! तुम मेरे           |
| अत्यन्त मनोहर मूर्ति धारण कर ली॥ ३१॥                  | वरदानसे बहुत समयतक देवपूजनके साधनके लिये                  |
| उस रूपको देखकर और चिह्नसे उन्हें विष्णु               | प्रधानभूत तुलसी वृक्षरूपमें उत्पन्न होगी॥४३—४५॥           |
| जानकर तथा उनसे पातिव्रतभंग होनेके कारण कुपित          | तुम स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल—तीनों लोकोंमें विष्णुके      |
| होकर वह तुलसी उनसे कहने लगी—॥३२॥                      | साथ निवास करो। हे सुन्दरि! तुम पुष्पवृक्षोंमें उत्तम      |
| <b>तुलसी बोली</b> —हे विष्णो! आपमें थोड़ी-सी भी       | तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षोंकी अधिष्ठात्री         |
| दया नहीं है, आपका मन पाषाणके समान है, मेरे पातिव्रतको | दिव्यरूपधारिणी देवीके रूपमें वैकुण्ठमें विष्णुके साथ      |
| भंगकर आपने मेरे स्वामीका वध कर दिया॥३३॥               | एकान्तमें नित्यक्रीड़ा करोगी और भारतमें तुम गण्डकीके      |
| आप पाषाणके समान अत्यन्त निर्दय एवं खल हैं,            | रूपमें रहोगी, वहाँपर भी नदियोंकी अधिष्ठात्री देवी         |
| अत: मेरे शापसे आप इस समय पाषाण हो जाइये॥ ३४॥          | होकर सभीको अत्यन्त पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णुके        |
| जो लोग आपको दयासागर कहते हैं, वे भ्रममें पड़े         | अंशभूत लवणसमुद्रकी पत्नी बनोगी॥४६—४८॥                     |

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४२ ]                             |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <u> </u>                                                 | **************************************                   |  |
| भारतमें उसी गण्डकीके किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे        | इस प्रकार उस तुलसी तथा श्रीविष्णुको प्रसन्न करके         |  |
| शापसे पाषाणरूपमें स्थित रहेंगे। वहाँपर तीखे दाँतवाले     | सज्जनोंका सदा कल्याण करनेवाले शंकरजी अन्तर्धान           |  |
| तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओंको काटकर                | होकर अपने लोक चले गये। शिवजीकी यह बात सुनकर              |  |
| उसके छिद्रमें विष्णुके चक्रका निर्माण करेंगे॥ ४९-५०॥     | तुलसी प्रसन्न हो गयी और [उसी समय] उस शरीरको              |  |
| उन कीटोंके द्वारा छिद्र की गयी शालग्रामशिला              | छोड़कर दिव्य देहको प्राप्त हो गयी॥५८-५९॥                 |  |
| अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाली होगी। चक्रोंके भेदसे उन    | कमलापित विष्णु भी उसीके साथ वैकुण्ठ चले                  |  |
| शिलाओंके लक्ष्मीनारायण आदि नाम होंगे॥५१॥                 | गये और उसी क्षण तुलसीके द्वारा परित्यक्त उस शरीरसे       |  |
| उस शालग्रामशिलासे जो लोग तुझ तुलसीका                     | गण्डकी नदीकी उत्पत्ति हुई॥६०॥                            |  |
| संयोग करायेंगे, उन्हें अत्यन्त पुण्य प्राप्त होगा॥५२॥    | भगवान् विष्णु भी उसके तटपर मनुष्योंका कल्याण             |  |
| हे भद्रे! जो शालग्रामशिलासे तुलसीपत्रको अलग              | करनेवाले शालग्रामशिलारूप हो गये। हे मुने! उसमें          |  |
| करेगा, दूसरे जन्ममें उसका स्त्रीसे वियोग होगा॥५३॥        | कीट अनेक प्रकारके छिद्र करते हैं॥६१॥                     |  |
| जो शंखसे तुलसीपत्रका विच्छेद करेगा, वह सात               | जो शिलाएँ जलमें पड़ी रहती हैं, वे अत्यन्त                |  |
| जन्मपर्यन्त भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा॥५४॥            | पुण्यदायक होती हैं एवं जो स्थलमें रहती हैं, उन्हें       |  |
| इस प्रकार जो महाज्ञानी शालग्रामशिला, तुलसी               | पिंगला नामवाली जानना चाहिये, वे मनुष्योंको सन्ताप        |  |
| तथा शंखको एक स्थानपर रखेगा, वह श्रीहरिका प्रिय           | ही प्रदान करती हैं॥६२॥                                   |  |
| होगा। तुम एक मन्वन्तरपर्यन्त शंखचूडकी पत्नी रही,         | [हे मुने!] मैंने आपके प्रश्नोंके अनुसार मनुष्योंकी       |  |
| शंखचूडके साथ यह तुम्हारा वियोग केवल इसी समय              | सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले तथा पुण्य प्रदान            |  |
| तुम्हें दु:ख देनेके लिये हुआ है॥५५-५६॥                   | करनेवाले सम्पूर्ण शिवचरित्रको कह दिया। विष्णुके          |  |
| सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] ऐसा कहकर                      | माहात्म्यसे मिश्रित आख्यान, जिसे मैंने कहा है, वह        |  |
| शंकरजीने शालग्रामशिला तथा तुलसीके महान् पुण्य            | भुक्ति-मुक्ति तथा पुण्य देनेवाला है, आगे [हे व्यास!]     |  |
| देनेवाले माहात्म्यका वर्णन किया॥५७॥                      | अब आप और क्या सुनना चाहते हैं॥६३-६४॥                     |  |
| ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहि | हेताके पंचम युद्धखण्डमें शंखचूडवधोपाख्यानके अन्तर्गत     |  |
| तुलसीशापवर्णन नामक इकतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ४१ ॥    |                                                          |  |
| <del></del>                                              | <b></b>                                                  |  |
| बयालीसव                                                  | <b>त्राँ</b> अध्याय                                      |  |
| अन्थकासुरकी उत्पत्तिकी कथा, शिवके वरद                    | ानसे हिरण्याक्षद्वारा अन्धकको पुत्ररूपमें प्राप्त        |  |
| करना, हिरण्याक्षद्वारा पृथ्वीको पाताललोक                 | ज्में ले जाना, भगवान् विष्णुद्वारा वाराहरूप              |  |
| धारणकर हिरण्याक्षका वधकर पृ                              | खितो यथास्थान स्थापित करना                               |  |
| <b>नारदजी बोले</b> —शंखचूडके वधसे सम्बद्ध                | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —शंखचूडका वध सुननेके पश्चात्       |  |
| महादेवजीके चरित्रको सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं      | सत्यवतीसुत व्यासजीने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत्कुमारसे भी |  |
| हो रहा हूँ, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृतका पानकर          | यही बात पूछी थी। व्यासकी प्रशंसा करके सनत्कुमारने        |  |
| तृप्त नहीं होता। इसलिये हे ब्रह्मन्! मायाका आश्रय        | मंगलदायक महेश्वरचरित्रको कहा था॥३-४॥                     |  |
| लेकर भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेवाली उत्तम लीला           | <b>सनत्कुमार बोले—</b> [हे व्यास!] आप शंकरजीके           |  |
| करनेवाले उन महात्मा महेशका जो चरित है, उसे आप            | मंगलदायक उस चरित्रको सुनिये, जिसमें अन्धकने              |  |
| मुझसे कहिये॥ १-२॥                                        | परमात्मा शंकरके गाणपत्यपदको प्राप्त किया॥५॥              |  |

| ५६८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| **************************************                 | *******************************                             |
| हे मुनीश्वर! पहले तो उसने शंकरजीसे घोर युद्ध           | शिवजीके नेत्रोंके बन्द हो जानेपर क्षणभरमें घोर अन्धकार      |
| किया। उसके बाद अपने सात्त्विक भावसे बारंबार उन्हें     | छा गया। तब सदाशिवके ललाटका स्पर्श करते ही                   |
| प्रसन्न किया। शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले, परम भक्तवत्सल | उनके ललाटपर स्थित अग्निकी उष्णतासे पार्वतीके दोनों          |
| तथा नाना प्रकारकी लीला करनेवाले शंकरका माहात्म्य       | हाथोंसे स्वेदबिन्दु टपकने लगे॥१७-१८॥                        |
| अद्भुत है। शंकरके इस प्रकारके माहात्म्यको सुनकर        | तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर,                      |
| सत्यवतीसुत व्यासजीने मुनीश्वर सनत्कुमारजीको प्रणाम     | विकराल मुखवाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, अन्धा, जटाधारी,          |
| किया, फिर भक्तिभावसे विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वरसे  | कृष्णवर्णवाला, कुरूप, मनुष्यसे भिन्न स्वरूपवाला,            |
| महान् अर्थपूर्ण वाणीमें कहा—॥६—८॥                      | विकृत तथा बहुत रोमोंसे युक्त था॥१९॥                         |
| व्यासजी बोले—हे भगवन्! हे मुनीश्वर! यह                 | उत्पन्न होते ही उसने गाना, हँसना, नाचना, रोना               |
| अन्धक कौन था ? इस पृथ्वीपर उसने किसके वंशमें जन्म      | तथा जीभ चाटना प्रारम्भ किया और वह महाघोर शब्द               |
| लिया ? वह किस कारणसे इतना बलवान् तथा महात्मा हुआ       | करने लगा। विचित्र दर्शनवाले उस बालकके उत्पन्न               |
| तथा वह किस नामवाला तथा किसका पुत्र था?॥९॥              | होते ही शंकरजीने गौरीसे हँसते हुए कहा—॥२०॥                  |
| हे भगवन्! ब्रह्मपुत्र! अब आप इन सारे रहस्योंका         | <b>श्रीमहेश बोले</b> —हे प्रिये! तुमने मेरे नेत्रोंको       |
| वर्णन कीजिये। वैसे तो अनन्तज्ञानसम्पन्न महेशपुत्र      | बन्दकर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो              |
| स्कन्दके द्वारा मैं इन बातोंको जानता हूँ॥१०॥           | रही हो? महादेवजीके इस वचनको सुनकर हँसती हुई                 |
| महातेजस्वी शंकरकी कृपासे उसने गाणपत्य पदको             | गौरीने उनके नेत्रोंको छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जानेपर        |
| किस प्रकार प्राप्त किया। वस्तुत: वह अन्धक महाधन्य      | वह अन्धा पुरुष अन्धकारसे भी अधिक घोर रूपवाला                |
| है, जो उसे गाणपत्यकी प्राप्ति हुई॥११॥                  | हो गया। तब इस प्रकारके रूपवाले उस पुरुषको देखकर             |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे नारद! व्यासजीके इस प्रकारके  | गौरीने महेश्वरसे पूछा—॥ २१-२२॥                              |
| वचनको सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारने महामंगलदायक        | <b>गौरी बोलीं—</b> हे भगवन्! हम दोनोंके सामने यह            |
| शिवजीके चरित्रको सुननेकी इच्छावाले शुकदेवजीके          | घोर, भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है ?            |
| पिता [व्यास]-से कहा॥१२॥                                | आप मुझसे सत्य कहिये, किस कारणसे तथा किसने                   |
| सनत्कुमार बोले—िकसी समय देवसम्राट्                     | इसकी सृष्टि की है, यह किसका पुत्र है?॥२३॥                   |
| भक्तवत्सल भगवान् शंकर अपने गणों तथा पार्वतीको साथ      | सनत्कुमार बोले—लीला करनेवाले एवं अन्धकको                    |
| लेकर कैलाससे विहार करनेके लिये काशी आये॥ १३॥           | उत्पन्न करनेवाले भगवान् शंकरने लीला करनेवाली                |
| उन्होंने काशीको अपनी राजधानी बनाया, भैरवको             | त्रिजगज्जननी प्रिया पार्वतीकी बात सुनकर हँसते हुए           |
| उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वतीके साथ मनुष्योंको   | कहा—॥ २४॥                                                   |
| आनन्द देनेवाली नाना प्रकारकी लीलाएँ करने लगे॥ १४॥      | <b>महेश बोले</b> —अद्भुत चरित्र करनेवाली हे अम्बिके!        |
| किसी समय वरदानके कारण वे अपने गणोंके                   | तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रोंके बन्द कर दिये जानेपर तुम्हारे |
| साथ मन्दराचलपर गये और वहाँपर पार्वतीके साथ             | हाथोंके स्वेदकणसे उत्पन्न यह अद्भुत महापराक्रमशाली          |
| विहार करनेमें प्रवृत्त हो गये। उसके बाद पार्वतीने      | अन्धक नामवाला असुर प्रकट हुआ है॥ २५॥                        |
| नर्मक्रीडा [प्रेम-परिहास] करते हुए मन्दराचलपर पूर्व    | तुम्हीं इसकी जन्मदात्री हो, अत: हे आर्ये! तुम्हीं           |
| दिशाकी ओर मुखकर बैठे हुए चण्ड पराक्रमवाले              | दयापूर्वक अपनी सिखयोंके साथ गणोंसे इसकी रक्षा               |
| सदाशिवके नेत्र लीलापूर्वक बन्द कर दिये॥ १५-१६॥         | करो और बुद्धिसे विचारकर इसके विषयमें जो करना                |
| मूँगे तथा स्वर्णकमलकी कान्तिसे युक्त अपनी दोनों        | चाहती हो, उसे करो॥ २६॥                                      |
| भुजाओंसे जब पार्वतीने उनके नेत्र बन्द कर दिये, तब      | <b>सनत्कुमार बोले</b> —तदनन्तर अपने पतिके इस वचनको          |

सुनकर गौरी [अपनी] सिखयोंके साथ दयाभावसे अनेक एक पुत्रकी भी याचना करते हैं॥ ३६-३७॥ प्रकारके उपायोंसे अपने पुत्रकी रक्षा करने लगीं॥ २७॥ सनत्कुमार बोले - तब कृपालु शंकर दैत्यराजके एक बार शिशिरकाल उपस्थित होनेपर अपने बडे उस वचनको सुनकर प्रसन्न हो गये और उससे बोले-हे दैत्यराज! यद्यपि तुम्हारे वीर्यसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, भाईकी सन्ततिवृद्धिको देखकर अपनी स्त्रीसे प्रेरित होकर पुत्रकी कामनावाला हिरण्याक्ष [तपस्या करनेके लिये] फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ॥ ३८॥

\* अन्धकासुरकी उत्पत्तिकी कथा \*

वह कश्यपपुत्र असुर वनका आश्रय लेकर क्रोधादि दोषोंको जीतकर पुत्रप्राप्तिक निमित्त काष्ठके समान स्थिर होकर शंकरजीके दर्शनहेतु तप करने लगा॥ २९॥ हे द्विजेन्द्र! तब उसकी तपस्यासे पूर्ण रूपसे प्रसन्न होकर शंकरजी वर देनेके लिये गये। उस स्थानपर आकर वे वृषध्वज महेश उस दैत्यश्रेष्ठसे बोले—॥३०॥ महेश बोले—हे दैत्यराज! तुम अपनी इन्द्रियोंको कष्ट मत दो, तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो। तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूँगा। तुम सनत्कुमार बोले-शिवजीका यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यन्त प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध

स्तुतिपूर्वक शंकरजीसे कहने लगा—॥३२॥ हिरण्याक्ष बोला—हे चन्द्रमौले! मुझे दैत्यवंशके योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है, उसीके लिये मैं इस तपस्यामें प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश! आप मुझे महाबलवान् पुत्र प्रदान कीजिये; क्योंकि मेरे भाईको प्रह्लाद आदि पाँच महाबलवान् पुत्र हैं, मुझे पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो गया हूँ, अत: मेरे इस राज्यका भोग कौन करेगा? जो

जो चाहते हो, वह सब मैं दूँगा॥३१॥

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४२ ]

वहाँ पहुँचा॥ २८॥

अपने बाहुबलसे दूसरेके राज्यको अपने अधिकारमें करके उसका भोग करता है अथवा पिताके राज्यका उपभोग करता है, वही इस लोकमें तथा परलोकमें पुत्र कहा जाता है और उसी पुत्रसे पिता भी पुत्रवान् होता है ॥ ३३—३५ ॥

कही है, इसीलिये सभी प्राणी उसीके लिये कामना करते हैं, अन्यथा मरनेके पश्चात् वह तेज पशुओंमें चला जाता है अर्थात् व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीनको उत्तम लोक नहीं

वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियोंने पुत्रवानोंकी ही ऊर्ध्वगति

तुम अन्धक नामक मेरे पुत्रका वरण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान् और अजेय है। तुम सब दुःखोंको त्यागकर उसीको अपना पुत्र मान लो॥ ३९॥ इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वतीसहित त्रिपुरारि उग्ररूप महात्मा शंकरने उस हिरण्याक्षको पुत्र प्रदान कर दिया॥४०॥

इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकरसे पुत्र प्राप्तकर

स्तुतिकर प्रसन्न होकर अपने राज्यको चला गया॥४१॥ तदनन्तर प्रचण्ड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिवसे पुत्र प्राप्तकर सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर इस पृथ्वीको अपने

यथाक्रम उनकी प्रदक्षिणाकर तथा अनेक स्तोत्रोंसे रुद्रकी

उसके अनन्तर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धोंने सर्वात्मक, यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वाराहरूपका आश्रय लेकर अनन्त पराक्रमवाले विष्णुका आराधन किया॥ ४३॥

तब अपनी नासिकाके विविध प्रहारोंसे पृथ्वीको

प्राप्त होता है, इसलिये लोग उसके लिये इच्छा रखते विदीर्णकर पातालमें प्रविष्ट हो तुण्डके द्वारा तथा अखण्डित दाढ़ोंके अग्रभागसे सैकड़ों दैत्योंको चूर्ण करके वज्रके

देश पातालमें लेकर चला गया॥४२॥

हैं और देवताओंके चरण-कमलकी आराधनाकर उनसे

समान कठोर पादप्रहारोंसे निशाचरोंकी सेनाओंको मथकर स्थानपर प्रतिष्ठितकर परम प्रसन्न हो गये और पूर्वकी भाँति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, करोडों सूर्योंके समान जाज्वल्यमान अपने सुदर्शनसे अद्भृत तथा प्रचण्ड तेजवाले विष्णुने हिरण्याक्षके तेजस्वी मुनि तथा ब्रह्माजीने उनकी स्तृति की। उसके बाद उग्र सिरको काट दिया और दैत्योंको जला भी दिया। शरीरवाले तथा उत्तम कार्य करनेवाले वराहरूपधारी हिरण्याक्षके मर जानेपर उन्होंने प्रसन्न होकर अन्धकको विष्णु अपने लोकको चले गये॥४७-४८॥ राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया॥ ४४-४६॥ इस प्रकार वराहरूप विष्णुदेवके द्वारा दैत्यराज इस प्रकार महात्मा विष्णु पातालतलसे पृथ्वीका हिरण्याक्षके मारे जानेसे सभी देवता, मुनि तथा अन्य उद्धारकर अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे पृथ्वीको पुन: अपने | सभी जीव सुखी हो गये॥४९॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें हिरण्याक्षवधवर्णन नामक बयालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४२॥ तैंतालीसवाँ अध्याय हिरण्यकशिपुकी तपस्या, ब्रह्मासे वरदान पाकर उसका अत्याचार, भगवान् नृसिंहद्वारा उसका वध और प्रह्लादको राज्यप्राप्ति व्यासजी बोले—हे सर्वज्ञ! हे सनत्कुमार! होकर उसे तिलांजिल आदि प्रदानकर उसकी स्त्री देवताओंसे द्रोह करनेवाले उस हिरण्याक्षके मार दिये आदिको सान्त्वना प्रदान की॥८॥ जानेपर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान् असुर [हिरण्यकशिपु]-इसके बाद वह दैत्यराज अपनेको अजर, अमर, अजेय ने क्या किया? हे मुनीश्वर! मुझे इस वृत्तान्तको सुननेके और प्रतिद्वन्द्वीरहित जानकर एकच्छत्र राज्य करने लगा॥९॥ वह मन्दराचलकी गुफामें पैरके अँगूठेमात्रको पृथ्वीपर लिये महान् कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र! कृपा करके मुझे उसे सुनाइये, आपको नमस्कार है॥ १-२॥ टेककर दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर आकाशकी ओर ब्रह्माजी बोले-व्यासजीके वचनको सुनकर देखते हुए अत्यन्त कठोर तप करने लगा॥१०॥ सनत्कुमार शिवके चरणकमलोंका स्मरण करके कहने इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब लगे—॥३॥ सभी बलवान् देवताओंने समस्त दैत्योंको जीतकर अपना-सनत्कुमार बोले—हे व्यास! वराहरूप धारण अपना पद पुन: प्राप्त कर लिया॥११॥ करनेवाले [भगवान्] विष्णुके द्वारा भाई हिरण्याक्षका [तपस्या करते हुए] उस हिरण्यकशिपुके सिरसे धूमसहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे, ऊपर, वध कर दिये जानेपर हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोकसे सन्तप्त हो उठा। इसके बाद विष्णुसे वैरमें रुचि नीचे तथा चारों ओरसे फैलकर सभी लोकोंको तपाने रखनेवाले उस हिरण्यकशिपुने प्रजाओंको कष्ट देनेके लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोडकर लिये निर्दयी वीर असुरोंको आज्ञा दी॥४-५॥ ब्रह्मलोक चले गये। उसकी तपस्यासे विकृत मुखवाले तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामीकी आज्ञा उन देवताओंने ब्रह्माजीसे सारा वृत्तान्त कहा॥ १२-१३॥ प्राप्तकर देवताओं तथा प्रजाओंको कष्ट देने लगे॥६॥ हे व्यास! उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धिवाले उन असुरोंने स्वयम्भू ब्रह्माजी भृगु, दक्ष आदिको अपने साथ लेकर उस लोकका उत्पीडन प्रारम्भ किया, तब देवतालोग स्वर्ग दैत्येन्द्रके आश्रमपर गये। उसके बाद अपनी तपस्यासे सारे छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वीपर घूमने लगे॥७॥ लोकोंको सन्तप्तकर उस दैत्यराजने वर देनेके लिये आये

हुए ब्रह्माजीको देखा। पितामह ब्रह्माने भी उससे कहा-

हिरण्यकशिपुने भी भाईके मर जानेसे दृ:खित

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४३ ] 💮 🗼 🛊 हिरण्यकशिपु                                    | की तपस्या * ५७१                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | ******************************                              |
| वर माँग लो। तब विधाताका मधुर वचन सुनकर वह                                         | आयुधवाले, तीक्ष्ण नखोंवाले, सुन्दर नासिकावाले, पूर्णतः      |
| बुद्धिमान् यह वचन कहने लगा—॥ १४-१५॥                                               | खुले हुए मुखवाले, करोड़ों सूर्यके समान जाज्वल्यमान,         |
| <b>हिरण्यकशिपु बोला</b> —हे भगवन्! हे प्रजेश! हे                                  | अत्यन्त भयंकर, अधिक क्या कहें प्रलयकालीन अग्निके            |
| पितामह! हे देव! शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, सूखे वृक्ष,                            | समान प्रभाववाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नृसिंहका           |
| पहाड़, जल, अग्नि तथा शत्रुओंके प्रहारसे और देव,                                   | रूप धारण करके सूर्यके अस्त होते समय असुरोंकी                |
| दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टिके किसी                             | नगरीमें गये॥ २६–२७॥                                         |
| भी जीवसे मुझे मृत्युका भय न हो, हे प्रजेश! अधिक                                   | अद्भुत पराक्रमवाले नृसिंह प्रबल दैत्योंके साथ युद्ध         |
| क्या कहूँ, स्वर्गमें, पृथ्वीपर, रात एवं दिनमें, ऊपर-नीचे                          | करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्योंको पकड़कर घुमाने           |
| कहीं भी मेरी मृत्यु न हो॥१६–१७॥                                                   | लगे और उन्होंने उन असुरोंको पटककर मार डाला॥ २८॥             |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —उस दैत्यके इस प्रकारके                                     | दैत्योंने उन अतुल प्रभाववाले नृसिंहको देखा और               |
| वचनको सुनकर मनमें विष्णुको प्रणाम करके दयासे युक्त                                | उन्होंने पुन: युद्ध करना प्रारम्भ किया। हिरण्यकशिपुके       |
| होकर ब्रह्माजी उससे बोले—हे दैत्येन्द्र! मैं [तुमपर]                              | प्रह्लाद नामक पुत्रने नृसिंहको देखकर राजासे कहा—यह          |
| प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त करो॥१८॥                                           | मृगेन्द्र जगन्मय विष्णु तो नहीं हैं ?॥ २९॥                  |
| [हे दैत्येन्द्र!] अब तुम तपस्या करना छोड़ो;                                       | <b>प्रह्लाद बोले</b> —ये भगवान् अनन्त नृसिंहका रूप          |
| क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, छियानबे                              | धारणकर आपके नगरमें प्रविष्ट हुए हैं, अत: आप युद्ध           |
| हजार वर्षतक दानवोंका राज्य करो। यह वाणी सुनकर                                     | छोड़कर उनकी शरणमें जाइये, मैं इस सिंहकी विकराल              |
| वह हर्षित हो गया। उसके अनन्तर ब्रह्माजीके द्वारा                                  | मूर्तिको देख रहा हूँ॥३०॥                                    |
| अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मोंको नष्ट                                  | [हे दैत्येन्द्र!] इनसे बढ़कर इस जगत्में और कोई              |
| करके और देवताओंको भी युद्धमें जीतकर तीनों लोकोंको                                 | योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थनाकर आप राज्य करें।         |
| नष्ट करनेका विचार करने लगा॥१९-२०॥                                                 | तब अपने पुत्रकी बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला—हे             |
| तब उस दैत्यराजसे पीड़ित हुए इन्द्रादि सभी देवता                                   | पुत्र! क्या तुम डर गये हो?॥३१॥                              |
| भयसे व्याकुल हो पितामहकी आज्ञा प्राप्त करके                                       | पुत्रसे इस प्रकार कहकर दैत्योंके स्वामी उस राजाने           |
| क्षीरसागरमें गये, जहाँ विष्णु शयन करते हैं॥ २१॥                                   | महावीर श्रेष्ठ दैत्योंको आज्ञा दी कि हे वीरो! इस विकृत      |
| उन्होंने विष्णुको अपने लिये सुखदायक जानकर                                         | भृकुटी तथा नेत्रवाले नृसिंहको पकड़ लो॥३२॥                   |
| अनेक प्रकारके वचनोंसे उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए                                | तब उसकी आज्ञासे पकड़नेकी इच्छावाले दैत्यश्रेष्ठ             |
| विष्णुसे अपना सारा दु:ख निवेदित किया॥ २२॥                                         | उस सिंहकी ओर जाने लगे, किंतु वे क्षणभरमें इस प्रकार दग्ध    |
| तब प्रसन्न विष्णुने उनका समस्त दु:ख सुनकर                                         | हो गये, जैसे रूपकी अभिलाषावाले पतिंगे अग्निके समीप          |
| उन्हें अनेक वरदान दिये और शय्यासे उठकर अग्निके                                    | जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्योंके दग्ध हो जानेपर वह         |
| समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकारकी                                   | दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र, शस्त्र, शक्ति, पाश, अंकुश, अग्नि |
| वाणियोंसे आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओ!                                      | आदिके द्वारा नृसिंहसे संग्राम करने लगा॥ ३३-३४॥              |
| आपलोग प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानको जायँ; मैं                                    | हे व्यास! इस प्रकार शस्त्र धारणकर गर्जनाकर                  |
| उस दैत्यका वध अवश्य करूँगा॥२३-२४॥                                                 | क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरोंका       |
| हे मुनीश! विष्णुका वचन सुनकर इन्द्र आदि सभी                                       | ब्रह्माके एक दिनके बराबर समय व्यतीत हो गया॥ ३५॥             |
| देवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये और हिरण्याक्षके भाईको                                | उसके बाद अनेक भुजाओंको धारणकर चारों                         |
| मरा हुआ मानकर अपने–अपने लोकको चले गये॥ २५॥                                        | ओरसे युद्ध करते हुए उन नृसिंहको देखकर वह दैत्य              |
| तदनन्तर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दाँतस्वरूप                                      | पुनः उनसे सहसा भिड़ गया॥ ३६॥                                |

तब वह महादैत्य नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे अत्यन्त दु:सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रोंके क्षीण हो गये। हे विप्र! तब अत्यन्त हर्षित पितामहादि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तृत्य भगवान् विष्णुको जानेपर शूल लेकर नृसिंहपर झपट पड़ा॥ ३७॥ इसके बाद नृसिंहने पर्वतके समान अपनी अनेक एवं उस दिशाकी ओर प्रणामकर अपने-अपने धामको कठोर भुजाओंसे उसे पकड़ लिया और भुजाओंके मध्य चले गये। [हे व्यास!] मैंने प्रसंगवश रुद्रसे अन्धकका दोनों जानुओंपर उस दानवको रखकर मर्मभेदी नखांकुरोंसे जन्म, वराहसे हिरण्याक्षकी मृत्यु, नृसिंहसे उसके भाई उसके हत्कमलको फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके हिरण्यकशिपुका वध एवं प्रह्लादकी राज्यप्राप्ति-इन सबका वर्णन किया॥४०-४२॥ सभी अंगोंको चूर्ण कर डाला। प्राणोंसे रहित हो जानेपर वह उस समय काष्ठके समान हो गया॥३८-३९॥ हे द्विजवर्य! अब आप शिवजीसे प्राप्त अन्धकके उस देवशत्रुके मारे जानेपर अद्भुत पराक्रमवाले पराक्रम, शिवसे उसके युद्ध तथा बादमें उसकी शिवजीसे विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किये हुए प्रह्लादको बुलाकर । गणाधिपत्यकी प्राप्तिको मुझसे सुनिये॥ ४३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें गणाधिपत्यप्राप्ति-अन्धकजन्म-हिरण्यनेत्र-हिरण्यकशिपुवधवर्णन नामक तैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४३॥ चौवालीसवाँ अध्याय अन्धकासुरकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा उसे अनेक वरोंकी प्राप्ति, त्रिलोकीको जीतकर उसका स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त होना, मन्त्रियोंद्वारा पार्वतीके सौन्दर्यको सुनकर मुग्ध हो शिवके पास सन्देश भेजना और शिवका उत्तर सुनकर क्रद्ध हो युद्धके लिये उद्योग करना सनत्कुमार बोले — किसी समय जब हिरण्याक्षपुत्र घोर तप एवं मन्त्रका जप करने लगा, जो देवता एवं अन्धक भाइयोंके साथ खेल रहा था, तब क्रीडामें आसक्त राक्षसोंसे भी सम्भव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शस्त्रसे अपने शरीरसे मांस काटकर वर्षपर्यन्त प्रतिदिन

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

तथा मदान्ध उसके भाइयोंने [उपहास करते हए] उससे

कहा—हे अन्धक! तुम्हें राज्यसे क्या प्रयोजन?॥१॥ [तुम्हारा पिता] हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख

था, जिसने घोर तपस्याके द्वारा शिवजीको प्रसन्नकर तुम्हारे-जैसा कलहप्रिय, अन्धा, विकृत एवं कुरूप पुत्र

प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्यके भागी नहीं हो। क्या दूसरेसे उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्यका अधिकारी बन सकता है? तुम्हीं विचार करो, उसके अधिकारी तो

सचमुच हमलोग ही हैं॥ २-३॥ सनत्कुमार बोले-उनके उन वचनोंको वह

बुद्धिसे स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकारके वचनोंसे सान्त्वना देकर रातमें ही अकेले निर्जन वनको चला गया। वहाँ निराहार रहकर वह एक पैरपर मन्त्रपूर्वक रक्तयुक्त मांसका होम करने लगा॥४-६॥ जब उसके शरीरमें मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थिमात्र शेष रह गया, समस्त रक्त नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीरको ही अग्निमें डाल देनेका विचार किया। उसके अनन्तर सभी देवता अत्यन्त

[ श्रीशिवमहापुराण-

उसे राज्यपर अभिषिक्त करनेके अनन्तर अन्तर्धान हो

विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे, तब उन देवताओंने ब्रह्माजीको नमस्कारकर अनेक स्तृतियोंसे शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्माने उसे तपस्यासे विरत करके कहा-हे दानव! आज तुम वर माँगो, समस्त

लोकमें जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्तिक लिये तुम इच्छुक हो, उस वरको मुझसे प्राप्त कर लो॥७—९॥ ब्रह्माके इस वचनको सुनकर दीन एवं विनम्र होकर

खडा हो दोनों भुजाओंको उठाकर दस हजार वर्षपर्यन्त उस दैत्यने कहा—हे ब्रह्मन्! प्रह्लाद आदि मेरे जिन निष्ठुर

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४४ ]                                                 |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | **************************************                                   |
| भाइयोंने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हों॥ १०॥                       | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उसका वचन सुनकर वे ब्रह्मा                         |
| मुझ अन्धेको दिव्य नेत्रकी प्राप्ति हो जाय एवं                                | उसके शरीरका स्पर्श करके मुनियों तथा सिद्धोंसे पूजित                      |
| इन्द्रादि देवता मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य,                 | होते हुए देवेश्वरोंके साथ अपने धामको चले गये॥ २१॥                        |
| गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्योंके शत्रु श्रीनारायण,             | ब्रह्माके स्पर्शमात्रसे ही वह दैत्यराज सम्पूर्ण शरीरवाला                 |
| आदि किसी प्राणी तथा सर्वमय शंकरसे भी न हो। उसके                              | तथा बलसम्पन्न हो गया। वह नेत्रयुक्त तथा सुन्दर हो                        |
| उस कठिन वचनको सुनकर ब्रह्माजी शंकित हो उससे                                  | गया और प्रसन्न होकर अपने नगरमें प्रविष्ट हुआ॥ २२॥                        |
| कहने लगे—॥११-१२॥                                                             | तदनन्तर प्रह्लाद आदि सभी दैत्येन्द्र उसे वर                              |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे दैत्येन्द्र! यह सब पूर्ण होगा,                     | प्राप्तकर आया हुआ समझकर सम्पूर्ण राज्य उसके लिये                         |
| किंतु अपनी मृत्युका कोई कारण अवश्य वरण करो;                                  | छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गये॥ २३॥                              |
| क्योंकि न तो ऐसा हुआ है और न होगा, जो कालके                                  | तदनन्तर अन्धकने अपने भृत्यों एवं सेनाओंके साथ                            |
| मुखमें प्रविष्ट न हुआ हो॥१३॥                                                 | विजयकी इच्छासे स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया और वहाँ                         |
| अत: आप-जैसे सत्पुरुष अत्यन्त दीर्घ जीवनकी                                    | युद्धमें समस्त देवताओंको जीतकर वज्रको धारण करनेवाले                      |
| इच्छाका त्याग कर दें। ब्रह्माके इस अनुनयपूर्ण वचनको                          | इन्द्रको भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े-                 |
| सुनकर वह दैत्य पुन: कहने लगा—॥१४॥                                            | बड़े राक्षसों, गन्धर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों एवं सिंहादि |
| अन्धक बोला—[हे ब्रह्मदेव!] तीनों कालोंमें                                    | समस्त पशुओंको भी युद्धमें जीत लिया॥ २४-२५॥                               |
| जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियाँ हैं, उन                         | उसने इस चराचर त्रैलोक्यपर अधिकार करके उसे                                |
| सभीमें जो रत्नस्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माताके                         | अपने वशमें कर लिया। इसके बाद अपने अनुकूल सुन्दर                          |
| समान हो। हे भगवन्! हे स्वयम्भू! जो मनुष्यलोकके                               | हजारों स्त्रियोंके साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक                   |
| लिये दुर्लभ तथा मन, वाणी और शरीरसे सर्वथा अगम्य                              | तथा स्वर्गमें जितनी रूपवती स्त्रियाँ थीं, उनके साथ पर्वतों               |
| हो, जब मैं दैत्येन्द्रभावसे उसकी कामना करूँ, तब मेरा                         | तथा मनोहर नदीतटोंपर वह रमण करने लगा॥ २६-२७॥                              |
| नाश हो जाय॥१५-१६॥                                                            | उनके मध्यमें क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येन्द्र काम-                        |
| उसका वचन सुनकर ब्रह्माजीने आश्चर्यचिकत हो                                    | प्रवृत्तिके लिये स्त्रियोंके पीनेसे बचे हुए दिव्य एवं मानुष              |
| शिवके चरणकमलोंका स्मरण किया और शम्भुकी                                       | पेयोंको प्रसन्नताके साथ पीता था॥ २८॥                                     |
| आज्ञा प्राप्त करके उस अन्धकसे शीघ्र कहा—॥१७॥                                 | वह नाना प्रकारके दिव्य रस, फल, सुगन्धित पुष्प                            |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे दैत्य! तुम जो भी अभिलाषा                           | प्राप्त करके मय [दानव]-द्वारा निर्मित उत्तम गृहों तथा                    |
| करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी। हे                             | यानों एवं सुन्दर वाहनोंका सेवन करता था॥ २९॥                              |
| दैत्येन्द्र! अपना अभीष्ट प्राप्त करो और वीरोंके साथ                          | अद्भुत दर्शनवाले पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्टान्न,                          |
| सदा युद्ध करो॥१८॥                                                            | अंगराग आदिसे युक्त हो क्रीड़ा करते हुए उस अन्धक                          |
| हे मुनीश्वर! ब्रह्माजीके ऐसे वचन सुनकर स्नायु                                | दैत्यके उत्तम दस हजार वर्ष बीत गये॥३०॥                                   |
| तथा अस्थिमात्रशेष वह हिरण्याक्षपुत्र अन्धक ब्रह्माजीको                       | इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोकमें अपने कल्याण                          |
| भक्तिपूर्वक प्रणामकर उन प्रभुसे कहने लगा—॥१९॥                                | करनेवाले पुण्यका ज्ञान न रहा और वह मूर्ख दैत्यराज                        |
| <b>अन्धक बोला</b> —हे विभो! मैं इस विकृत शरीरसे                              | मदान्धबुद्धि होकर दुष्टोंके साथ निवास करने लगा॥ ३१॥                      |
| शत्रुओंकी सेनामें प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर                          | इसके बाद वह महात्मा प्रमत्त होकर कुतर्कयुक्त                             |
| सकता हूँ ? अत: अपने पवित्र हाथसे मुझे स्पर्श कीजिये                          | बातचीतसे अपने प्रधान पुत्रोंको तिरस्कृतकर सभी वैदिक                      |
| और स्नायु तथा अस्थिशेष इस शरीरको शीघ्र ही मांससे                             | धर्मोंका विनाश करता हुआ दैत्योंके साथ विचरण करने                         |
| पुष्ट कर दीजिये॥ २०॥                                                         | लगा॥ ३२॥                                                                 |

| ५७४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                  | **************************************                         |
| धनके अहंकारसे मदान्ध वह वेदों, ब्राह्मणों,                | रत्नभूता एक सुन्दर रूपवाली मनोहर युवती भी देखी है।             |
| देवताओं तथा गुरुओंका अपमान करने लगा और दैववश              | वह स्त्री प्रवाल, मुक्तामणि तथा रत्नोंसे निर्मित आभूषणों       |
| हतायु हो अपनी आयुको स्वेच्छाचारपूर्वक क्षीण करता          | तथा वस्त्रोंको धारण की हुई है। वह मनोहर मालासे                 |
| हुआ रमण करने लगा॥३३॥                                      | सुशोभित है। जिसने उस महासुन्दरीको देख लिया है,                 |
| इस प्रकार इस पृथ्वीतलपर करोड़ों वर्ष निवास                | वास्तवमें वही दृष्टिवाला है, उसे देख लेनेपर अन्यको             |
| करते हुए वह [अन्धक] किसी समय हर्षित होकर                  | देखनेका कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी उन                  |
| अपनी सेनाके साथ मन्दराचलपर गया और वहाँकी                  | महापुण्यवान् महर्षि महेश्वरकी प्रिया भार्या है। हे             |
| स्वर्णिम शोभा देखकर मानमत्त हो सैनिकोंके साथ घूमने        | दैत्येन्द्र! आप सुन्दर रत्नोंके भोक्ता हैं, अत: उसे अपने       |
| लगा। वह क्रीडाके लिये उस पर्वतपर आकर मोहवश                | घर लाकर भलीभाँति देखनेमें समर्थ हैं॥४३—४५॥                     |
| वहाँ निवास करनेका विचार करने लगा॥ ३४-३५॥                  | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उन मन्त्रियोंकी इस बातको                |
| उसने अपने पराक्रमसे प्रसन्नतापूर्वक मनोहर एवं             | सुनकर वह दैत्य कामातुर हो उठा और उसका सारा                     |
| दृढ़ नगरका निर्माणकर स्वयं उसके शिखरपर अपने               | शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधनादि मन्त्रियोंको उन               |
| निवासहेतु महासुन्दर भवन बनवाया॥ ३६॥                       | मुनिके समीप शीघ्र ही भेजा॥४६॥                                  |
| उस दैत्येन्द्रके दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती नामक            | हे मुनीश! उत्तम राजनीतिमें परम प्रवीण उन श्रेष्ठ               |
| मन्त्री थे। किसी समय उन तीनों मन्त्रियोंने उस पर्वतशिखरपर | मन्त्रियोंने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनिके पास जाकर           |
| एक रूपवती सुन्दर स्त्रीको देखा॥३७॥                        | प्रणाम करके उस दैत्यकी आज्ञा इस प्रकार कही— ॥ ४७॥              |
| शीघ्रगामी उन सभी दैत्योंने हर्षित होकर उस                 | <b>मन्त्री बोले</b> —हिरण्याक्षके पुत्र दैत्याधिराज त्रैलोक्य- |
| वीरवर दैत्येन्द्र अन्धकके समीप आकर जैसा देखा था,          | स्वामी महामना, जिनका नाम अन्धक है; वे ब्रह्माजीकी              |
| वैसा प्रेमपूर्वक कहा—॥ ३८॥                                | आज्ञासे विहार करते हुए इस मन्दराचलपर विराजमान                  |
| मन्त्री बोले—हे दैत्येन्द्र! मन्दराचलकी गुफामें           | हें ॥ ४८ ॥                                                     |
| ध्यानमें नेत्र बन्द किये हुए, रूपवान्, चन्द्रकी आधी       | हे तपस्विन्! हम उनके अंगरक्षक तथा मन्त्री हैं,                 |
| कलाको मस्तकपर धारण किये तथा कटिप्रदेशमें व्याघ्रचर्म      | उनके द्वारा भेजे गये हमलोग आपके समीप आये हैं और                |
| लपेटे हुए कोई मुनि दिखायी पड़े हैं॥ ३९॥                   | उन्होंने जो सन्देश दिया है, उसे ध्यान देकर आप                  |
| उनके सारे शरीरमें भुजंग लिपटे हुए हैं, वे सिरपर           | सुनें ॥ ४९ ॥                                                   |
| जटा तथा गलेमें कपालकी माला धारण किये हुए हैं,             | हे बुद्धिमान् मुनिवर! आप किसके पुत्र हैं और                    |
| हाथमें त्रिशूल लिये हुए, बाण तथा तरकस धारण किये           | किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसी महासुन्दरी           |
| हुए हैं, महान् धनुष धारण किये हुए और अक्षसूत्र पहने       | यह तरुणी किसकी भार्या है ? हे मुनीन्द्र ! आप इसे शीघ्र         |
| हुए हैं, वे लकुट, त्रिशूल एवं खड्ग धारण किये हुए          | ही दैत्यराजको समर्पित कर दें॥५०॥                               |
| हैं, वे जटाजूटसे युक्त, चार भुजाओंवाले, गौर वर्णवाले      | कहाँ तो भस्मसे लिप्त, कपालमालायुक्त, महाकुरूप                  |
| तथा भस्मसे लिप्त हैं, वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं,    | तुम्हारा यह शरीर और कहाँ तरकस-धनुष-बाण,                        |
| उनका सम्पूर्ण वेष अद्भुत है॥४०-४१॥                        | खड्ग, भुशुण्डी, त्रिशूल, बाण एवं तोमर आदि दिव्यास्त्र।         |
| उनसे थोड़ी ही दूरपर एक पुरुष दिखायी पड़ा, वह              | कहाँ जटाके अग्रभागमें परम पवित्र गंगा तथा सिरपर                |
| वानरके समान महाभयंकर मुखवाला, विकराल, हाथोंमें            | मनोहर चन्द्रमा और कहाँ दुर्गन्धयुक्त अस्थिखण्ड। कहाँ           |
| सम्पूर्ण अस्त्र लिये उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है।        | विषवमन करनेवाले दीर्घमुख सर्प और कहाँ सुपुष्ट                  |
| वहींपर शुक्लवर्णका एक श्वेत वृद्ध बैल भी है॥४२॥           | स्तनवाली स्त्रीका संगम?॥५१-५२॥                                 |
| हमलोगोंने बैठे हुए उस तपस्वीके निकट पृथ्वीपर              | बूढ़े बैलकी सवारी करना प्रशस्त नहीं है, क्षमावान्              |

तपस्वीका ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता और सन्ध्या-शिवने आपके विषयमें कहा है कि] निशाचर, अस्थिर वन्दन आदि ही तपस्वियोंका धर्म है, लोकविरुद्ध भोजन वीरता-धीरतावाला, सामर्थ्यरहित, क्रूरकर्मा, कृतघ्न, कृपण उनके लिये निषिद्ध है॥५३॥ तथा सर्वदा पाप करनेवाला वह दानव क्या सूर्यपुत्र अरे मूर्ख! तुम इस स्त्रीको शान्तिपूर्वक मुझे यमराजसे नहीं डरता [जो मुझसे युद्धकी इच्छा कर रहा समर्पित करो, स्त्रीके साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? यह है ?] सभी दैत्योंके स्वामी हे राजन्! अपनी बुद्धिसे तुम्हारे लिये अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है; त्रैलोक्यको तृणवत् समझनेवाले महान् तेजस्वी, तपोनिष्ठ क्योंकि मैं तीनों लोकोंका रत्नपति हूँ। अत: तुम्हें आज्ञा तथा परमवीर उस मुनिने हँसते हुए आपके विषयमें पुनः देता हूँ कि पहले शस्त्रोंका त्याग करो, इसके बाद शुद्ध कहा है-कहाँ तो वृद्धावस्थाके कारण जर्जर अंगोंवाला तप करो। मेरी अलंघनीय आज्ञाका उल्लंघन करनेपर मैं और कहाँ ये [तुम्हारे] दारुण शस्त्र और मृत्युको भी तुम्हें अपने शरीरको छोड़ना पड़ेगा॥ ५४-५५॥ आतंकित करनेवाला युद्ध! कहाँ वह वानरके जैसा मुखवाला मेरा गण वीरक और कहाँ [परम समर्थ] वह तब लौकिक भावका आश्रयकर जगत्प्रधान शिवजीने उस दूतके सम्पूर्ण वचनको सुनकर अन्धकको दुष्टबुद्धि राक्षस! कहाँ तो [राक्षसका दुर्धर्ष] वह स्वरूप और कहाँ जानकर हँसते हुए उससे कहा—॥५६॥ मन्दभाग्य मैं! कहाँ तुम्हारा [अतुलनीय] सैन्यबल और शिवजी बोले-हे दैत्यनाथ! यदि मैं रुद्र हूँ, तो कहाँ [ मेरे आश्रयभूत] ये वृक्ष-लता आदि! इसपर भी यदि तुम अपनेको सामर्थ्य-सम्पन्न मानते हो तो प्रयत्न तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है, तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो ? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं, तुम मेरे प्रभावको करो, युद्ध करनेके लिये यहाँ आओ और कुछ [सामर्थ्य प्रदर्शन] करो। [कहाँ तो] मेरे पास तुम-जैसे लोगोंको सुनो॥ ५७॥ मुझे अपने माता-पिताका स्मरण नहीं, इस गुफामें नष्ट कर देनेवाला महाभयंकर अस्त्र और कहाँ कोमल महामूर्ख तथा विकृत रूपवाला मैं अन्योंके लिये दुर्लभ इस कमलके समान तुम्हारा शरीर, अतः विचार करके तुम वैसा ही करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो॥ ६३—६७॥ घोर पाशुपतव्रतका आचरण करता हूँ॥ ५८॥ मेरे विषयमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मूलरहित तथा हे दैत्यपते! इस प्रकारके अनेक वचन उस दुस्त्यज यह सारा जगत् मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और तपस्वीने हँसते हुए आपसे कहे हैं। हे राजन्! आपके सुन्दर रूपवाली, सब कुछ सहनेवाली तथा मुझ लिये उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है॥६८॥ सर्वव्यापकको सिद्धिरूपा यह तरुणी मेरी भार्या है॥५९॥ यदि आप हमलोगोंके द्वारा कहे गये अनुचित हे राक्षस! इस समय तुम्हें जो-जो अच्छा लगे, तथ्यहीन अनेक कथनोंसे तथा तपमें निरत उस तपस्वीके उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर द्वारा कहे वचनोंसे समझ जाते हैं, तब तो ठीक है, तपस्वीवेशधारी सदाशिवने मौन धारण कर लिया॥ ६०॥ अन्यथा मुनिके इस वचनको आप बादमें याद करेंगे॥ ६९॥ सनत्कमार बोले—यह गम्भीर वचन सुनकर उन सनत्कुमार बोले—इसके बाद उनका सत्य, हितकर, दानवोंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, तदनन्तर त्रैलोक्य-कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मन्दबुद्धि क्रोधसे विनाशके लिये प्रतिज्ञा करनेवाले हिरण्याक्षपुत्र अन्धक उसी प्रकार आगबबूला हो गया, जिस प्रकार घी दैत्यके पास गये। उन सभी पराक्रमी दैत्योंने उस मदोन्मत्त डालनेसे आग प्रज्वलित हो जाती है॥७०॥ दैत्यपतिको प्रणामकर जयशब्दका उच्चारण करते हुए हँसकर तदनन्तर प्रतिकूल भाग्यवाला, वरदानसे प्रमत्त तथा शिवजीने जो बात कही थी, उसे सुनाया॥ ६१-६२॥ कामबाणसे बिँधा हुआ वह दैत्य खड्ग लेकर पवनके **मन्त्री[ अन्धकासुरसे ]बोले—**[ हे राजन्! तपस्वी | समान वेगसे वहाँ जानेको उद्यत हो गया॥७१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें अन्धकगाणपत्यपदलाभोपाख्यानमें दूतसंवादवर्णन नामक चौवालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४४॥

\* अन्धकासुरकी तपस्या \*

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४४ ]

**पैंतालीसवाँ अध्याय**अन्थकासुरका शिवकी सेनाके साथ युद्ध

सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] तदनन्तर मदिरा | देकर कहा—हे प्रिये!मैंने पूर्वमें जिस कठिन महापाशुपत

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

सनत्कुमार बाल—[ह व्यास!] तदनन्तर मादरा पानकर नेत्रोंको घुमाता हुआ मदमत्त गजके समान गतिवाला तथा श्रेष्ठ वीरोंके साथ चलनेवाला वह प्रचण्ड वीर बहुत–सी सेनासे युक्त हो वहाँ गया॥१॥ कामके बाणसे बिँधे हुए उस दैत्यने वीरकके द्वारा अवरुद्ध मार्गवाली उस गुफाको उसी प्रकार देखा, जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपकको प्रेमपूर्वक देखकर उसे

अवरुद्ध मार्गवाली उस गुफाको उसी प्रकार देखा, जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपकको प्रेमपूर्वक देखकर उसे प्राप्तकर पतंग विनष्ट हो जाता है॥२॥ उसी प्रकार बार-बार देखकर वीरकके द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी वह मूर्ख महादैत्यपित अन्धक कामाग्निसे दग्ध शरीरवाला हो गया। वीरकने पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र-शस्त्रोंसे उसे पीड़ा पहुँचायी और पुन: पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहाँसे आये हो? उसका वचन सुनकर अन्धकने अपना अभिप्राय प्रकट

किया और उस वीरकके साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरकने अन्धकको एक मुहूर्तमें युद्धमें जीत लिया। महान् खड्गके चूर-चूर हो जानेपर दुखी तथा विस्मयरहित वह अन्धक युद्धभूमि छोड़कर भूख-प्याससे व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ॥ ३—६॥ तत्पश्चात् प्रह्णाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यन्त भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रोंसे लड़ते हुए पराजित होनेके कारण लिज्जित हो गये॥७॥ तब विरोचन, बिल, हजारों भुजाओंवाला बाण, भिज,

कुजम्भ, शम्बर एवं वृत्र आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओरसे घेरकर युद्ध करते हुए उन दैत्योंको शिवके गण वीरकने पराजित कर दिया। उनके दो टुकड़े कर दिये। बहुतसे दानवोंके मर जानेपर और कुछके शेष रहनेपर सिद्धसंघोंने जय-जयकार किया॥ ८-९॥ मेदा, मांस, पीवसे महाभयंकर उस युद्धके बीच गीदड़ आनन्दसे नाचने लगे एवं रुधिरके भयंकर कीचड़में [विचरण करते हुए] मांसाहारी जन्तुओंसे सारी रणभूमि

विनष्ट हो जानेपर भगवान् सदाशिवने दाक्षायणीको सान्त्वना

व्रतको किया था, उसे करने जा रहा हूँ॥ १०-११॥

शिवजी बोले—हे देवि! रात-दिन तुम्हारे साथ
प्रसंगके कारण मेरी सेनाका क्षय हो गया, मरणधर्मा
दैत्योंके द्वारा मेरी अमर्त्य सेनाका विनाश हुआ, यह

किसी पुण्यनाशक ग्रहका ही प्रभाव है॥१२॥ हे सुन्दरि! अब मैं वनमें जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्तकर अत्यन्त कठिन व्रत करूँगा, तुम पूर्णरूपसे भयरहित तथा शोकविहीन रहना॥१३॥ सनत्कुमार बोले—इतना वचन कहकर अत्यन्त

तेजस्वी महात्मा शंकर [अपने शृंगीका] धीरेसे शब्द करके अत्यन्त घोर पुण्यतम वनमें जाकर पाशुपतव्रतका अनुष्ठान करने लगे॥ १४॥ जिस व्रतको देवता एवं दानव भी करनेमें समर्थ नहीं हैं, उसे उन्होंने हजार वर्षपर्यन्त किया। उस समय पतिव्रता

तथा शीलगुणसे सम्पन्न पार्वती मन्दर पर्वतपर स्थित हो सदाशिवके आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफाके अन्दर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थीं, उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था॥ १५-१६॥ इसके बाद वरदानसे उन्मत्त तथा कामदेवके बाणोंसे धैर्यरहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रतासे प्रह्लाद आदि दैत्योंके साथ उस गुफाके पास आ गया॥ १७॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

उसने भोजन, पान एवं निद्राका पिरत्यागकर कुपित हो अपने सैनिकोंको साथ लेकर पाँच-सौ-पाँच रात-दिन वीरकके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध किया। खड्ग, बरछी, भिन्दिपाल, गदा, भुशुण्डी, अर्ध चन्द्रमाके समान, वितस्तिमात्र तथा कछुएके समान मुखवाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों, परशु, तोमर, मुद्गर, खड्ग, गोले,

मेदा, मांस, पीवसे महाभयंकर उस युद्धके बीच पर्वत, वृक्ष तथा दिव्यास्त्रोंसे उस वीरकने दैत्योंके साथ गीदड़ आनन्दसे नाचने लगे एवं रुधिरके भयंकर कीचड़में युद्ध किया॥१८—२०॥ [विचरण करते हुए] मांसाहारी जन्तुओंसे सारी रणभूमि दैत्योंद्वारा चलाये गये उन शस्त्रोंसे गुफाके द्वार भयंकर दिखायी पड़ने लगी। उस समय वीरकद्वारा दैत्योंके बन्द हो गये, कहीं लेशमात्र भी प्रकाश नहीं रहा, वीरक

भी शस्त्रोंकी चोटसे आहत होकर गुफाके द्वारपर मूर्च्छित

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४५ ]      * अन्धकासुरका शिवकी सेनाके साथ युद्ध * |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                 | **************************************                     |
| होकर गिर पड़ा॥ २१॥                                                       | अंकुश लेकर एवं कुबेरकी शक्ति हाथमें प्रलयकालकी             |
| सभी दैत्योंसे तथा उनके अस्त्रोंसे मुहूर्तमात्रके लिये                    | अग्निके समान गदा लेकर युद्धभूमिमें आ पहुँचीं। तीक्ष्ण      |
| वीरकको आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह                                 | मुखवाली, कुरूपा, नखरूप आयुधवाली, नागके समान                |
| भयंकर दैत्योंको हटा नहीं पा रहा है, गुफामें स्थित                        | भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियाँ तथा इसी प्रकारकी अन्य         |
| देवीने भयपूर्वक सिखयोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा                         | सैकड़ों देवियाँ संग्रामभूमिमें निकल पड़ीं॥ ३३—३५॥          |
| समस्त गणोंकी सेनाका स्मरण किया॥ २२–२३॥                                   | उसकी अपार सेना देखकर वे देवियाँ विस्मित, भयसे              |
| उनके स्मरणमात्रसे ही ब्रह्मा, भगवान् विष्णु तथा                          | व्याकुल, फीके वर्णवाली तथा अत्यन्त कातर हो गयीं।           |
| इन्द्र सभी सैनिकोंके साथ स्त्रीरूप धारणकर वहाँ आ गये।                    | उसके बाद ब्रह्माणी आदि सभी देवशक्तियोंने पार्वतीकी         |
| स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गुह्यक               | सम्मतिसे अपने मनको समाहितकर वीरकको अपना सेनापति            |
| पर्वतराजको पुत्रीको गुफाके भीतर प्रविष्ट हुए॥ २४-२५॥                     | बनाया। इसके बाद वरदानसे शक्तिसम्पन्न प्रधान दैत्य मनमें    |
| उनके स्त्रीरूप धारण करनेका कारण यह था कि                                 | यह विचारकर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन               |
| उत्तम राजाके आसनस्थ होनेपर उसके अन्त:पुरमें पुरुषवेशमें                  | नारियोंसे हम मृत्युको प्राप्त होंगे अथवा इनपर विजय         |
| जाना निषिद्ध है, इसलिये वे स्त्रीसमूहके रूपमें एकत्रित                   | प्राप्त करेंगे। उस समय संग्रामभूमिमें अद्भुत बुद्धिसम्पन्न |
| हो गये। वीरकार्य करनेवाली ये अद्भुत रूपवाली स्त्रियाँ                    | वीरकको अपना सेनापति बनाकर पार्वतीने सिखयोंके साथ           |
| जब पार्वतीकी गुफामें प्रविष्ट हुईं, तो उन स्त्रियोंको                    | युद्धमें अद्भुत युद्धकौशल दिखलाया॥ ३६—३९॥                  |
| देखकर पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हो गर्यी॥ २६-२७॥                           | महापराक्रमी हिरण्याक्षपुत्र राजा अन्धकने भी                |
| उस समय सैकड़ों हजारों नितम्बिनी स्त्रियोंके द्वारा                       | महाव्यूहकी रचना की और विष्णुकी सम्भावना करके               |
| प्रलयकालीन प्रचण्ड मेघके समान घोषवाली तथा विजय                           | यमकी शक्तिको अवस्थित देखकर [ उनसे लड़नेके लिये]            |
| देनेवाली हजारों भेरियाँ और शंख बजाये गये॥ २८॥                            | महाभयंकर गिल नामक राक्षसको नियुक्त किया॥४०॥                |
| अद्भुत तथा प्रचण्ड पराक्रमवाला वीरक भी मूर्च्छा                          | ब्रह्माजीकी सेवा करनेसे उसका मुख अत्यन्त विकराल            |
| त्यागकर शस्त्रको लेकर महारिथयोंके आगे खड़ा हो                            | हो गया था, इसीलिये उसे मारनेके लिये भगवान् विष्णु          |
| गया और उन्हीं शस्त्रोंसे दैत्योंका वध करने लगा॥ २९॥                      | आये। उसी समय हजार वर्ष बीत जानेपर प्रलयकालीन               |
| उस समय हाथमें दण्ड लिये हुए ब्राह्मी, क्रोधसे                            | हजारों सूर्यके समान कान्तिवाले व्याघ्रचर्मधारी भगवान्      |
| युक्त चित्तवाली गौरी, अपने हाथोंमें शंख, गदा, चक्र                       | शिवजी भी कुपित होकर युद्धभूमिमें आये। तब उन महेश्वरको      |
| तथा धनुष धारण की हुई नारायणी, हाथमें लांगल, दण्ड                         | युद्धभूमिमें आया देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई उन स्त्रियोंने  |
| लिये कांचनके समान वर्णवाली व्योमालका तथा हाथमें                          | वीरकको साथ लेकर महायुद्ध किया॥ ४१-४२॥                      |
| हजारों धारवाले, प्रचण्ड वेगसे युक्त, उग्र वेगवाले                        | उस समय सिर झुकाकर सदाशिवको प्रणाम करके                     |
| वज़को लिये हुए ऐन्द्री युद्धहेतु निकल पड़ीं॥ ३०-३१॥                      | पतिका पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरीने प्रसन्नतापूर्वक    |
| हजार नेत्रोंवाली, युद्धमें निश्चल रहनेवाली, अत्यन्त                      | घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकरजी पार्वतीको हृदयसे           |
| दुर्जय, सैकड़ों दैत्योंसे कभी पराजित न होनेवाली तथा                      | लगाकर गुफाके भीतर प्रविष्ट हो गये। पार्वतीने उन            |
| भयंकर मुखवाली वैश्वानरी तथा हाथमें दण्ड लिये हुए                         | हजारों स्त्रियोंको अनेक प्रकारसे सम्मानितकर विदा किया      |
| उग्र याम्या शक्ति भी युद्धमें प्रवृत्त हो गयीं॥३२॥                       | और वीरकको गुफाके द्वारपर रहने दिया॥४३-४४॥                  |
| हाथमें अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर                           | उसके बाद नीतिमें विचक्षण उस असुरने गौरी एवं                |
| निर्ऋति शक्ति आयीं। वरुणका पाश हाथमें धारणकर                             | गिरीशको संग्रामभूमिमें न देखकर शिवजीके पास विघस            |
| युद्धकी अभिलाषा करती हुई तोयालिका निकल पड़ीं।                            | नामक अपना दूत भेजा॥ ४५॥                                    |
| प्रचण्ड पवनकी महाशक्ति भूखसे व्याकुल हो हाथमें                           | उस संग्राममें देवताओंके प्रहारसे क्षत-विक्षत               |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-शरीरवाले उस दैत्यने शिवजीके पास जाकर उन्हें सिरसे महान्, त्रिनेत्र शम्भु शोकाग्निसे जलते हुए बड़े क्रोधसे प्रणामकर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा—॥४६॥ उस दूतसे कहने लगे—॥५०॥ द्त बोला — हे शम्भो! अन्धकद्वारा भेजा गया मैं शिवजी बोले—[हे दूत!] तुमने जो बात कही इस गुफामें प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अन्धकने आपको है, वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और सन्देश भेजा है कि तुम्हें स्त्रीसे कोई प्रयोजन नहीं है, उससे कहो-यदि तुम बलवान् हो तो शीघ्र आकर मेरे अत: इस रूपवती युवती नारीको शीघ्र त्याग दो॥ ४७॥ साथ बलपूर्वक युद्ध करो॥५१॥ इस पृथ्वीपर जो अशक्त है, उसे मनोहर स्त्री तथा धनसे प्राय: आप तपस्वीको अन्त:करणको भूषित करनेवाले क्षमा आदि गुणोंका सेवन करना चाहिये। मुनियोंसे विरोध क्या प्रयोजन ? बलसे मत्त दैत्य आ जायँ: मैंने यह निश्चय नहीं करना चाहिये—ऐसा विचारकर मैं तुमसे विरोध नहीं किया है। अशक्त पुरुष तो शरीरयात्रामें भी असमर्थ हैं, करना चाहता, वस्तुत: तुम तपस्वी मुनि नहीं हो, किंतु अत: उनके लिये जो विहित हो, उसे करें और मुझे भी जो शत्रु हो। हे धूर्त तापस! तुम हम दैत्योंके महाविरोधी शत्रु करना है, उसे मैं करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५२-५३ ॥ हो, अतः शीघ्रतासे मेरे साथ युद्ध करो, मैं आज ही सनत्कुमार बोले — शिवजीसे यह वचन सुनकर वह तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुँचाता हूँ ॥ ४८-४९ ॥ विघस भी प्रसन्न होकर वहाँसे निकल पडा और उसके सनत्कुमार बोले—दूतके मुखसे ये वचन सुनकर बाद गर्जनापूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपतिके पास सज्जनोंके रक्षक, दुष्टोंके मदको नष्ट करनेवाले, कपालमाली, गया॥५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें युद्धप्रारम्भ-दूतसंवादवर्णन नामक पैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ४५ ॥ छियालीसवाँ अध्याय भगवान् शिव एवं अन्धकासुरका युद्ध, अन्धककी मायासे उसके रक्तसे अनेक अन्धकगणोंकी उत्पत्ति, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका कालीरूप धारणकर दानवोंके रक्तका पान करना, शिवद्वारा अन्धकको अपने त्रिशूलमें लटका लेना, अन्धककी स्तुतिसे प्रसन्न हो शिवद्वारा उसे गाणपत्य पद प्रदान करना सनत्कुमार बोले—हे व्यास! शिवजीका अभिप्राय देवगणोंका स्मरण किया। शिवजीके स्मरण करते ही जानकर उस दैत्यराजने गदा लेकर देवगणोंसे सर्वथा रथ, गज, घोड़े, बैल, गाय, ऊँट, गधे, पक्षिगण, सिंह, अभेद्य गिल नामक दैत्यको आगेकर सेनाके सहित शीघ्र व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्स्य, शिश्मार, सर्प, शिवजीकी गुफाके दरवाजेपर पहुँचकर वज्रके समान सैकड़ों प्रेत-पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन एवं अन्य जीवोंके साथ समस्त देवता तीखे शस्त्रोंसे प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया, कुछ दैत्योंने उपस्थित हो गये और हाथ जोड़कर शिवजीको प्रणामकर वीरकपर और कुछ दैत्योंने पार्वतीपर शस्त्रोंसे प्रहार निर्भय होकर स्थित हो गये। उसके अनन्तर शिवजीने किया। कुछ दैत्योंने गुफाके मनोहर द्वारको तोड़ दिया, कुछने द्वारपर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा मनोहर जल वीरकको सेनापति बनाकर थके वाहनवाले उन देवताओं एवं उद्यानमार्गींको नष्ट कर दिया। कुछने प्रसन्न होकर एवं युद्धमें निश्चित विजय पानेवाले प्रधान वीरोंको पर्वतके दीप्तिमान् शिखरोंको तोड् दिया॥१—३१/२॥ भेजा। महेश्वरके द्वारा भेजे गये उन सभी देवगणोंने उस तदनन्तर त्रिशूलधारी शिवजीने कुपित होकर अपनी गिलसहित दैत्यराजकी सेनाके साथ निरन्तर प्रलयकालके सेनाका, दारुण भूतगणोंका तथा सैन्यसहित विष्णु आदि समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब विघसने युद्ध

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४६ ] $st$ भगवान् शिव एवं अन्धकासुरका युद्ध $st$ ५७९ |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>"********************</b>                                                | ********************************                          |
| करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं चन्द्रमा आदि                         | जीवित कर देते हैं। आपको तथा मुझे युद्धस्थलमें भले         |
| समस्त देवोंको क्रोधपूर्वक निगल लिया। इस प्रकार                              | ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु अब आप ही इस युद्धमें      |
| विघसके द्वारा अपनी समस्त सेनाके निगल लिये जानेपर                            | प्रमाण हैं और आप ही इस कार्यको सँभालें॥ १८—२०॥            |
| केवल वीरक रह गया॥४—११॥                                                      | <b>सनत्कुमार बोले</b> —त्रिभुवनपति प्रमथपति सदाशिव        |
| तब संग्रामभूमिको छोड़कर उस गुफामें प्रवेश करके                              | पुत्र वीरककी बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देरतक            |
| सिर झुकाकर कामशत्रु शिवजीको प्रणाम करके वक्ताओंमें                          | विचार करते रहे, तदनन्तर उन्होंने सूर्यके समान देदीप्यमान  |
| श्रेष्ठ वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृत्तान्त कहने                          | अपने शरीरसे उत्तम सामवेदका गान किया और बड़ा               |
| लगा। हे भगवन्! विघस दैत्यने आपकी सारी सेना निगल                             | अट्टहास किया, जिससे समस्त अन्धकार दूर हो गया॥ २१॥         |
| ली। वह त्रिलोकगुरु दैत्यविनाशक भगवान् विष्णुको                              | तब इस लोकमें प्रकाश हो जानेपर वीरक मुनिने रणमें           |
| निगल गया। उसने सूर्य तथा चन्द्रमाको, वरदायक ब्रह्मा                         | विकृत मुखवाले दैत्योंके साथ पुन: महायुद्ध किया।शिलाद      |
| तथा इन्द्रको निगल लिया। वह यम, वरुण, पवन एवं                                | मुनिने पत्थरका चूर्ण खाकर जिन नन्दीश्वरको उत्पन्न         |
| कुबेर आदिको भी निगल गया॥१२-१३॥                                              | किया था तथा जिन्होंने त्रिपुरको भी पूर्वकालमें जीत लिया   |
| केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ, मुझे अब क्या                                  | था, उन नन्दीने घनघोर युद्ध प्रारम्भ कर दिया॥ २२॥          |
| करना है। वह अजेय दैत्यपति सेनासहित प्रसन्नचित्त है।                         | नन्दीको भी उस राक्षसने निगल लिया। ऐसा                     |
| मैं भयभीत होकर वायुके समान वेगवान् होकर आप                                  | देखकर योद्धाओं एवं मुनियोंमें अग्रगण्य तथा सभी            |
| अजेयके पास आया हूँ। भगवान् विष्णुने अपना मुख                                | विद्याओंके निवास, शम-दम-धैर्यादि गुणोंसे युक्त स्वयं      |
| फैलाकर कश्यपपुत्र हिरण्यकशिपुको अपने तीव्र नखोंसे                           | कपर्दी महारुद्र वृषभपर सवार हो निगले हुए देवगणोंको        |
| विदीर्ण किया था, वे भक्तोंके वशीभूत हो त्रिलोकीके                           | उगलवा देनेवाले दिव्य मन्त्रका जप करते हुए तीक्ष्ण बाण,    |
| कण्टकोंका नाश करनेमें प्रवृत्त रहते हैं॥१४-१५॥                              | शूल तथा खड्ग लेकर युद्धके लिये उस राक्षसके सम्मुख         |
| पूर्वकालमें उन्हें विसष्ठादि लोकरक्षक सप्तर्षियोंने                         | उपस्थित हुए। इतनेमें महावीर वीरक सभीको लेकर उस            |
| शाप दिया था कि तुम दैत्योंके साथ चिरकालपर्यन्त युद्ध                        | विघस राक्षसके मुखसे निकले। इसी प्रकार विष्णु, ब्रह्मा,    |
| करते हुए उनके द्वारा निगल लिये जाओगे॥१६॥                                    | इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य आदि सभी निकल आये। तब उनकी         |
| इसके बाद जब विष्णुने विनम्र होकर मुनियोंसे                                  | सेना प्रसन्न होकर पुनः युद्ध करने लगी॥ २३—२५॥             |
| प्रार्थना की कि हे मुनिगणो! इस घोर शापसे मेरा                               | उस सेनाके जीत लेनेपर देवगणोंके द्वारा मारे गये            |
| छुटकारा कैसे होगा? तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणोंने                             | समस्त दैत्योंको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्याके         |
| कहा—युद्धकालमें जब घोर बाणोंकी वर्षाकर विघस                                 | बलसे पुनः जीवित करने लगे। तब गणोंने शुक्राचार्यको         |
| नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूसोंसे                           | पशुके समान बाँधकर शिवजीके समीप उपस्थित किया               |
| उसके मुखपर प्रहारकर निकलोगे॥१७॥                                             | और त्रिपुरारि शिवजीने उन दानवगुरुको निगल लिया॥ २६॥        |
| तत्पश्चात् पुण्याश्रम बदरीवन नामक हरिगृहमें जब                              | इस प्रकार शुक्राचार्यके विनष्ट हो जानेपर देवताओंने        |
| तुम अवतार लोगे, तब शापरहित हो अपने परमात्मा-                                | सारी दैत्यसेनाको जीत लिया, विध्वस्त कर दिया और            |
| रूपमें अवस्थित हो जाओगे। तभीसे वह गिल नामक दैत्य                            | पूर्णरूपसे कुचल डाला। उस समय दैत्योंके शरीरको             |
| प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नताके साथ युद्धस्थलमें                        | उत्साहपूर्वक खानेवाले भूतगणोंसे एवं तीक्ष्ण बाण तथा       |
| घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत्को प्रकाशित                                   | शक्ति हाथमें लिये नाचते हुए सिरकटे दैत्योंके धड़ोंसे      |
| करनेवाले सूर्य एवं चन्द्रमासे राहु शत्रुता करता है, उसी                     | सारी रणभूमि व्याप्त हो गयी। प्रमत्त वेतालों, अत्यन्त दृढ़ |
| प्रकार देवताओंके परम शत्रु शुक्राचार्य देवोंके द्वारा मारे                  | चोंच एवं पंजेवाले पक्षियों एवं नाना प्रकारके भेड़ियोंने   |
| गये सभी दैत्योंको संजीवनी विद्याके स्तुतिपदोंसे व्रणरहितकर                  | मरे हुए राक्षसोंके मांसको अपने मुखमें रखकर आनन्दसे        |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपुके कर लिया। अनेक भुजाओंसे युक्त तथा कुपित भगवान् विष्णु वंशमें उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकालपर्यन्त युद्ध करके उस युद्धस्थलमें शंकरजीके कानसे प्रकट हुए॥ ३४-३५॥ विष्णु, महेन्द्र एवं शिवसे जीत लिया गया॥ २७-२८॥ युद्धभूमिमें उत्पन्न हुई वे देवी अपने युगलचरणोंसे पराजित होनेपर उस दैत्यकी सारी सेना पातालमें, पृथ्वीको सुशोभित करने लगीं। सभी देवगण उनकी स्तुति पर्वतोंकी गुफाओंमें एवं समुद्रमें छिप गयी। अपनी सारी करने लगे। उसके बाद शंकरजीकी प्रेरणासे क्षुधासे सेनाके क्षीण हो जानेपर दैत्यश्रेष्ठ अन्धक, जो क्रुद्ध व्याकुल वे देवी मांसकी कीचसे युक्त उस रणभूमिमें होनेपर न केवल देवताओं, अपितु विश्वका नाश करनेमें दैत्यपतिके शरीरसे निकले हुए उष्ण रुधिरका पान करने समर्थ था, उसका विष्णुने गदाके भयंकर प्रहारोंसे मद लगीं॥ ३६॥ चूर-चूर कर दिया॥ २९॥ इस प्रकार रक्तके सूख जानेपर वह दैत्य अकेला उसने युद्धभूमिका परित्याग नहीं किया; क्योंकि होनेपर भी अपने कुलक्रमागत सनातन क्षात्रधर्मका स्मरण उसे ब्रह्माजीका वरदान प्राप्त था। उसके बाद इन्द्रके घोर करता हुआ अपने वज्रके समान घूँसों, जानु, चरणों, नखों, अस्त्रोंसे पीड़ित हुआ वह दैत्य अपने शस्त्रास्त्रसमूहों, भुजाओं तथा सिरके द्वारा शंकरसे युद्ध करता रहा॥ ३७॥ वृक्षों, पर्वतों एवं जलके प्रहारोंसे देवताओंको शीघ्र [इस प्रकार युद्धकर] तब वह रणमें शान्त हो जीतकर जोरसे गर्जना करते हुए प्रमथपति शिवको गया, बादमें क्रुद्ध हुए शिवजीने अपने त्रिशूलसे उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थाणुके समान उसके ठूँठ संकेतोंके द्वारा बुलाकर युद्धभूमिमें गिरे हुए अनेक प्रकारके शस्त्रोंसे युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सबके समाप्त शरीरको त्रिशूलपर टाँगकर आकाशमें उठा लिया। हो जानेपर वह वृक्षों, सर्पीं, वज्रके समान शस्त्रोंद्वारा तथा उसका शरीर सूर्यके तापसे सूखने लगा, पवनप्रेरित शम्बरकी सैकड़ों माया एवं कपट रचनाद्वारा गिरिजा एवं जलपूर्ण बादलोंने उसके शरीरको गीला कर दिया और महादेवको पीड़ा पहुँचाने लगा॥३०-३१॥ उसका सारा शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया॥ ३८॥ शंकरके समान महावीर, देवताओंसे अवध्य, सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त, हिमखण्डोंसे खण्डित महासत्त्वसम्पन्न, मितमान्, सैकड़ों वरदान पानेसे उन्मत्त होनेपर भी उस दैत्यराजने प्राण-त्याग नहीं किया और हुए दैत्य अन्धकने शंकरको जीतनेके लिये एक और वह भगवान् शंकरकी निरन्तर स्तुति करता रहा। यह माया की, यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्रास्त्रों के देखकर करुणासागर परम दयालु भगवान् शंकरने उसकी द्वारा जर्जर हो उठा था। उसकी मायाके प्रभावसे, उसके स्तुतिसे प्रसन्न होकर उसे गाणपत्यपद प्रदान किया॥ ३९॥ गिरे हुए रक्त-बिन्दुओंसे अनेक विकृतवदन अन्धकगण उस समय युद्धके अन्तमें भुवनपति श्रीहरि, ब्रह्मा रणभूमिमें व्याप्त हो गये। तब प्रलयकालीन अग्निके तथा समस्त देवताओंने शंकरजीकी विधिपूर्वक पूजाकर समान शरीर धारण करनेवाले त्रिपुरारि सदाशिवने अपने कंधा झुकाकर मनोहर एवं सारगर्भित स्तुतियोंसे उनकी त्रिशूलसे उन दैत्योंका भेदन प्रारम्भ किया॥ ३२-३३॥ स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय-जयकार करके इस प्रकार शिवजीके त्रिशूलके प्रहारके आघातसे मांस वे सुखी हो गये। तत्पश्चात् भगवान् भूतपित नाना प्रकारकी सामग्रीसे पूजित देवगणोंको सत्कारसहित विदाकर विदीर्ण हो जानेके कारण प्रवाहित रक्तबिन्दुओंसे अनेक अन्धक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान् विष्णुने पार्वतीके साथ प्रसन्न हो गुहामें क्रीड़ा करने लगे। उस शंकरजीको बुलाकर योगद्वारा अत्यन्त विकृत मुखवाला, समय वे घोर विघसके मुखसे पापरहित पुत्र वीरकके उग्र, अजेय, कराल तथा अत्यन्त शुष्क स्त्रीका रूप धारण | निकल जानेसे बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे॥ ४०-४१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें अन्धकवधोपाख्यानमें

अन्धकयुद्धवर्णन नामक छियालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४६॥

सेंतालीसवाँ अध्याय
शुक्राचार्यद्वारा युद्धमें मरे हुए दैत्योंको संजीवनी-विद्यासे जीवित करना, दैत्योंका युद्धके लिये
पुनः उद्योग, नन्दीश्वरद्वारा शिवको यह वृत्तान्त बतलाना, शिवकी आज्ञासे नन्दीद्वारा युद्धस्थलसे शुक्राचार्यको शिवके पास लाना, शिवद्वारा शुक्राचार्यको निगलना
व्यासजी बोले—उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न । पास गया। परम नीतिज्ञ वह अन्धक रथसे उतरकर अपने

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४७] \* शुक्राचार्यद्वारा मरे हुए दैत्योंको संजीवनी-विद्यासे जीवित करना \*

व्यासजी बोले—उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देनेवाले महायुद्धमें भगवान् सदाशिवने विद्वान् दैत्याचार्य शुक्रको निगल लिया—यह बात मैंने संक्षेपमें सुनी, अब आप उसे विस्तारके साथ किहये कि शिवजीके उदरमें स्थित महायोगी शुक्राचार्यने क्या किया, शिवजीकी प्रलयकालीन अग्निके समान जठराग्निने उन शुक्रको जलाया क्यों नहीं? कालरूप बुद्धिमान् तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजीके जठरपंजरसे बाहर निकले,

उदरम स्थित महायागा शुक्राचायन क्या किया, शिवजाका प्रलयकालीन अग्निक समान जठराग्निने उन शुक्रको जलाया क्यों नहीं? कालरूप बुद्धिमान् तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजीके जठरपंजरसे बाहर निकले, उन शुक्रने किसलिये तथा कितने समयतक आराधना की, उन्होंने मृत्युका शमन करनेवाली उस परा विद्याको कैसे प्राप्त किया और हे तात! वह कौनसी विद्या है, जिससे मृत्युका निवारण हो जाता है, देवाधिदेव, लीलाविहारी भगवान् शंकरके त्रिशूलसे छुटकारा पाये हुए अन्धकने किस प्रकार गाणपत्यपद प्राप्त किया? हे परम बुद्धिमान् तात! कृपा कीजिये और शिवलीलामृतका पान करनेवाले मुझको यह सब विशेष रूपसे बताइये॥ १—७॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! अमिततेजस्वी व्यासजीके इस वचनको सुनकर शिवजीके चरणकमलका स्मरण करके सनत्कुमारजी कहने लगे—॥८॥

तात! कृपा कीजिये और शिवलीलामृतका पान करनेवाले मुझको यह सब विशेष रूपसे बताइये॥१—७॥ ब्रह्माजी बोले—हे तात! अमिततेजस्वी व्यासजीके इस वचनको सुनकर शिवजीके चरणकमलका स्मरण करके सनत्कुमारजी कहने लगे—॥८॥ सनत्कुमार बोले—हे महाबुद्धिमान् व्यास! आप मुझसे शिवलीलामृतका श्रवण कीजिये, आप धन्य हैं, शिवजीके परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनन्द देनेवाले हैं। जिस समय अत्यन्त दुर्भेद्य वज्रव्यूहके अधिपित भगवान् शंकर एवं गिरिव्यूहके अधिपित अन्धकमें घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्योंकी विजय हुई और हे मुने! उसके बाद शिवजीके प्रभावसे प्रमथगणोंकी विजय हुई॥९—११॥ यह सुनकर महान् दैत्य अन्धकासुर अत्यन्त दुःखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस

प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान्, महावीर वह

अन्धक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्यके

देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं, जैसे सिंहोंसे हाथी और गरुडोंसे सर्प डरते रहते हैं ॥ १६-१७ ॥ आपके अनुप्रहसे प्रमथोंकी सम्पूर्ण सेनाको ध्वस्तकर दैत्यों तथा दानवोंने दुर्भेद्य वज्रव्यूहमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥ हे भार्गव! हमलोग आपकी शरणमें रहकर पृथ्वीके समान सदा अविचल होकर युद्धस्थलमें नि:शंक विचरण करते हैं । हे विप्र! वीर शत्रुओंसे पीड़ित होकर भागकर शरणमें आये हुए असुरोंकी तथा मृत दैत्योंकी भी आप रक्षा करें। मृत्युको पराजित करनेवाले महापराक्रमी

प्रमथगणोंसे मार खाकर युद्धमें गिरे हुए उन हुण्ड आदि

पानकर जिस संजीवनी-विद्याको प्राप्त किया है, अब उसके

आपने पूर्वकालमें सहस्रों वर्षपर्यन्त तुषाग्निजन्य धूमका

मेरे गणोंको देखिये॥ १९ - २१॥

गुरु शुक्राचार्यको प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार

आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं, सर्वदा विजय

विष्णु आदि देवताओंको तथा उनके अनुचरोंको क्षुद्र तृणके समान समझते हैं और आपके अनुग्रहसे सभी

पानेवाले हमलोग आज पराजित हो रहे हैं॥ १५॥

अन्धक बोला—हे भगवन्! हमलोग आपका

[हे देव!] आपके प्रभावसे हमलोग सदैव शंकर,

करके यह कहने लगा—॥१२—१४॥

उपयोगका समय आ गया है। हे भार्गव! इस समय आप कृपाकर सभी असुरोंको जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्याके प्रभावको देखें॥ २२-२३॥ सनत्कुमार बोले—इस प्रकार अन्धकके वचनको सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मनसे विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिये, मेरा कल्याण कैसे हो, इन मरे हुओंको जिलानेके लिये संजीवनीविद्याका प्रयोग

मेरे लिये सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकरजीद्वारा

प्राप्त हुई है, अत: इसका उपयोग शिवजीके अनुचर वीर

| ५८२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव्                                | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ******************************                              | **********************************                        |
| प्रमथोंके द्वारा रणमें मारे गये दैत्योंको जीवित करनेके लिये | इस प्रकारके कार्यको देखकर शिलादपुत्र नन्दीश्वर अमर्षयुक्त |
| कैसे करूँ। किंतु शरणमें आये हुएकी रक्षा करना सर्वोपरि       | हो शिवके समीप गये और 'जय हो, जय हो'—इस                    |
| धर्म है, तब हृदय तथा बुद्धिसे विचारकर शुक्राचार्यने उसकी    | प्रकार कहकर जय देनेवाले एवं कनकके समान निष्कलंक           |
| बात अंगीकार कर ली॥ २४—२७॥                                   | शिवजीसे बोले—हे देव! युद्धस्थलमें इन्द्रसहित देवों एवं    |
| इसके बाद शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके                      | गणेश्वरोंने जो अत्यन्त कठिन कार्य किया है, हे ईश!         |
| कुछ-कुछ हँसकर स्वस्थिचित्त हो शुक्राचार्यने दैत्यराजसे      | हमारे उन सभी कार्योंको शुक्राचार्यने व्यर्थ कर दिया,      |
| कहा— ॥ २८॥                                                  | एक-एक राक्षसको उद्देश्य करके मृतसंजीवनी-विद्याका          |
| <b>शुक्र बोले</b> —हे तात! आपने जो कहा, सब सत्य             | प्रयोगकर युद्धमें मरे हुए उन सारे विपक्षियोंको उन्होंने   |
| ही है, मैंने सचमुच इस विद्याकी प्राप्ति दानवोंके लिये       | बिना श्रमके जीवित कर दिया॥४०—४२॥                          |
| ही की है। मैंने सहस्रवर्षपर्यन्त तुषाग्निजन्य धूमको         | इस समय यमपुरीसे लौटे हुए तुहुण्ड, हुण्ड, कुम्भ,           |
| पीकर शिवजीसे इस विद्याको प्राप्त किया था, जो                | जम्भ, विपाक, पाक आदि महादैत्य [युद्धस्थलमें]              |
| बन्धुगणोंको सर्वदा सुख देनेवाली है। मैं इस विद्याके         | प्रमथगणोंका विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं॥ ४३॥          |
| प्रभावसे संग्राममें देवताओंद्वारा मारे गये इन दैत्योंको उसी | हे महेश! यदि मारे गये श्रेष्ठ दैत्योंको शुक्राचार्य       |
| प्रकार उठा दूँगा, जिस प्रकार मुरझायी हुई फसलोंको            | इसी प्रकार जीवित करते रहे, तो हम गणेश्वरोंकी विजय         |
| मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इसी क्षण देखेंगे               | किस प्रकार सम्भव है और हमें शान्ति कहाँ ?॥४४॥             |
| कि ये दैत्य व्रणरहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुएके         | <b>सनत्कुमार बोले</b> —प्रमथेश्वर नन्दीके इस प्रकार       |
| समान पुन: जीवित हो गये हैं॥२९—३२॥                           | कहनेपर प्रमथेश्वरोंके ईश्वर महादेव हँसते हुए सभी          |
| सनत्कुमार बोले—अन्धकसे इस प्रकार कहकर                       | गणेश्वरोंमें श्रेष्ठ नन्दीसे कहने लगे—॥४५॥                |
| शुक्राचार्यने बड़े आदरके साथ शिवजीका स्मरणकर                | <b>शिवजी बोले</b> —हे नन्दी! तुम इसी क्षण शीघ्रतासे       |
| एक-एक दैत्यको उद्देश्य करके संजीवनीविद्याका प्रयोग          | जाओ और दैत्योंके मध्यसे शुक्राचार्यको इस प्रकार           |
| किया। उस विद्याके प्रयोगमात्रसे वे समस्त दैत्य एवं दानव     | पकड़कर शीघ्र ले आओ, जिस प्रकार बाज लवा पक्षीके            |
| सोकर जगे हुएके समान शस्त्र धारण किये हुए एक साथ             | बच्चेको पकड़ लेता है॥४६॥                                  |
| उसी प्रकार उठ गये, जिस प्रकार निरन्तर अभ्यस्त वेद,          | <b>सनत्कुमार बोले</b> —शिवजीके द्वारा इस प्रकार कहे       |
| जैसे समयपर मेघ एवं आपत्तिकालमें श्रद्धासे ब्राह्मणोंको      | जानेपर नन्दी सिंहके समान गर्जना करते हुए दैत्योंकी        |
| दिया गया दान फलदायी हो जाता है॥३३—३५॥                       | सेनाको चीरते हुए उस स्थानपर पहुँच गये, जहाँ               |
| तब हुण्ड आदि असुरोंको पुन: जीवित देखकर                      | भार्गववंशके दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े-बड़े दैत्य पाश,     |
| सभी दैत्य जलपूर्ण बादलके समान गर्जन करने लगे॥ ३६॥           | खड्ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथमें लेकर          |
| तत्पश्चात् विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान्                  | उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान् नन्दीश्वरने दैत्योंको        |
| बल तथा पराक्रमवाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथगणोंके        | विक्षुब्ध करके शुक्राचार्यको इस प्रकार पकड़ लिया,         |
| साथ पुन: युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये। युद्धमें           | जिस प्रकार शरभ हाथीको पकड़ लेता है॥४७-४८॥                 |
| अभिमानी नन्दी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्यके द्वारा          | तब ढीले वस्त्रवाले, बिखरे केशवाले एवं गिरते               |
| जीवित किये गये उन दैत्यों तथा दानवोंको देखकर                | हुए आभूषणोंवाले शुक्राचार्यको छुड़ानेके लिये अनेक         |
| अत्यन्त विस्मित हो उठे। इस सम्पूर्ण कर्मको देखकर            | राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े॥४९॥               |
| 'शंकरजीसे निवेदन करना चाहिये'—इस प्रकार विचारकर             | दैत्येन्द्र नन्दीश्वरपर मेघके समान वज्र, शूल,             |
| वे बुद्धिमान् गण परस्पर कहने लगे॥३७—३९॥                     | तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कम्पन आदि            |
| प्रमथेश्वरोंके उस आश्चर्यकर युद्धयज्ञमें शुक्राचार्यके      | नाना प्रकारके शस्त्रोंकी घोर वर्षा करने लगे॥५०॥           |

गणाधिराज नन्दीश्वर उन सभी शस्त्रोंको अपने | लिये अग्निक द्वारा दी गयी आहुतिके समान शुक्राचार्यको ग्रहण कर लिया। प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले उन मुखकी अग्निसे भस्म करके उस महाभयानक युद्धस्थलमें शत्रुपक्षको पीड़ित करके शुक्राचार्यको लेकर शिवजीके सदाशिवने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्यको फलके पास चले आये और शिवजीसे यह कहने लगे—हे समान अपने मुखमें रख लिया, जिससे वे समस्त असुर भगवन्! यह वही शुक्र है। तब देवदेव शिवजीने देवगणोंके | ऊँचे स्वरमें महान् हाहाकार करने लगे॥ ५१—५३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें अन्धकयुद्धोपाख्यानमें शुक्रनिगीर्णनवर्णन नामक सैंतालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ४७।। अड़तालीसवाँ अध्याय शुक्राचार्यकी अनुपस्थितिसे अन्धकादि दैत्योंका दुखी होना, शिवके उदरमें शुक्राचार्यद्वारा सभी लोकों तथा अन्धकासुरके युद्धको देखना और फिर शिवके शुक्ररूपमें बाहर निकलना, शिव-पार्वतीका उन्हें पुत्ररूपमें स्वीकारकर विदा करना व्यासजी बोले—हे महामुने! रुद्रके द्वारा। जो कि हम कुलपूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ, रक्षक एवं शुक्राचार्यके निगल लिये जानेपर महावीर उन अन्धकादि गुरुकी इस आपत्तिमें रक्षा न कर सके॥८-१०॥ दैत्योंने क्या किया? आप उसे कहिये॥१॥ अतः तुम सब वीर गुरुके चरणकमलोंका स्मरण सनत्कुमार बोले-शिवजीके द्वारा शुक्राचार्यके करके बिना विलम्ब किये ही उन वीर शत्रु प्रमथगणोंके निगल लिये जानेपर दैत्य उसी प्रकार विजयकी आशासे रहित साथ युद्ध करो॥११॥ हो गये, जैसे सूँड्से रहित हाथी, सींगसे रहित वृषभ, सिरविहीन गुरु शुक्राचार्यके सुखद चरणकमलोंका स्मरणकर में नन्दीसहित सभी प्रमथोंको नष्ट कर दूँगा॥१२॥ देहसमुदाय, अध्ययनसे हीन द्विज, उद्यमरहित सामर्थ्यशाली, भाग्यसे रहित उद्यम, पतिविहीन स्त्री, पंखसे रहित पक्षी, आज मैं इन्द्रसहित देवताओंके साथ इन प्रमथगणोंको पुण्यरहित आयु, व्रतविहीन शास्त्रज्ञान, शूरतासे रहित क्षत्रिय, मारकर इन्हें विवशकर शुक्राचार्यको इस प्रकार छुड़ाऊँगा, सत्यसे रहित धर्म और एकमात्र वैभवशक्तिके बिना समस्त जिस प्रकार योगी कर्मसे जीवको छुड़ा देता है॥१३॥ यद्यपि ऐसा भी सम्भव है कि हमलोगोंमेंसे शेषका क्रियाएँ अपने फलोंसे रहित हो जाती हैं॥ २—५॥ पालन करनेवाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योगबलसे नन्दीके द्वारा शुक्राचार्यके हरण कर लिये जाने एवं शिवजीके द्वारा उन्हें निगल लिये जानेपर युद्धके लिये शिवजीके शरीरसे निकल जायँ॥१४॥ सनत्कुमार बोले-अन्धककी यह बात सुनकर प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दु:खको प्राप्त हुए॥६॥ उन्हें उत्साहरहित देखकर महान् धैर्य तथा पराक्रमसे मेघके समान गर्जना करनेवाले निर्दय दैत्य मरनेका युक्त अन्धकने हुण्ड, तुहुण्ड आदि दैत्योंसे इस प्रकार निश्चयकर प्रमथगणोंसे कहने लगे—॥१५॥ आयुके शेष रहनेपर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत कहा—॥७॥ अन्धक बोला—अपने पराक्रमसे शुक्राचार्यको नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गयी है, तो पकड़कर ले जाते हुए इस नन्दीने हमलोगोंको धोखा स्वामीको युद्धभूमिमें छोड़कर भागनेसे क्या लाभ है?॥ १६॥ दिया है, उसने निश्चय ही हमलोगोंको बिना प्राणके कर अत्यन्त अहंकारी जो लोग अपने स्वामीको छोड़कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्यके हरण कर लिये जानेसे चले जाते हैं, वे निश्चय ही अन्धतामिस्र नरकमें गिरते हमलोगोंका धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम हैं। युद्धभूमिसे भागनेवाले अपयशरूपी अन्धकारसे अपनी

एक साथ ही नष्ट हो गया। हमलोगोंको धिक्कार है,

ख्यातिको अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४८ ] \* शुक्राचार्यकी अनुपस्थितिसे अन्धकादि दैत्योंका दुखी होना **\*** 

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-परलोकमें सुखी नहीं रहते हैं॥१७-१८॥ एवं वैशाख आदि उग्र गणोंने त्रिशुल, शक्ति तथा बाणोंकी पुनर्जन्मरूपी मलका नाश करनेवाले धरातीर्थ-वर्षासे अन्धकको भी अन्धा कर दिया॥ ३४-३५॥ युद्धतीर्थमें यदि मनुष्य स्नान कर लेता है, तो दान, तप उस समय असुरों और प्रमथगणोंकी सेनाओंमें एवं तीर्थस्नानसे क्या लाभ? इस प्रकार उन वाक्योंपर कोलाहल होने लगा। उस महान् शब्दके द्वारा शिवजीके विचारकर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथगणोंको उदरमें स्थित हुए शुक्र अपने निकलनेका रास्ता खोजते युद्धभूमिमें पीड़ित करने लगे। युद्धमें उन्होंने बाण, हुए शिवजीके उदरमें चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे, खड्ग, वज्र, भयंकर शिलीमुख, भुशुण्डी, भिन्दिपाल, शक्ति, जिस प्रकार आधाररहित पवन इधर-उधर भटकता है। भाला, परशु, खट्वांग, पट्टिश, त्रिशूल, दण्ड एवं मुसलोंसे उन्होंने शिवजीके देहमें सप्त पातालसहित सात लोकोंको परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया॥१९—२२॥ एवं ब्रह्मा, नारायण, इन्द्र, आदित्य तथा अप्सराओंके विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरोंके युद्धको उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाये जाते हुए भिन्दिपालों एवं भुश्णिडयोंका देखा॥ ३६-३८॥ उन शुक्रने शिवजीके उदरमें चारों ओर सौ शब्द हो रहा था। रणकी तुरहियोंके निनादों, हाथियोंके चिंघाड़ों तथा घोड़ोंकी हिनहिनाहटोंसे सर्वत्र महान् वर्षपर्यन्त घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया, जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्तिमें कोई छिद्र कोलाहल मच गया॥ २३-२४॥ भूमि तथा आकाशके मध्य गुँजे हुए शब्दोंसे साहसी नहीं देख पाता। तब शिवजीसे प्राप्त किये गये योगसे तथा कायर सभीको बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी, श्रेष्ठ मन्त्रका जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजीके उदरसे उनके लिंगमार्गसे शुक्र (वीर्य)-रूपसे घोड़ोंकी घोर ध्वनिसे स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएँ टुट गयीं तथा शस्त्र नष्ट हो गये॥ २५-२६॥ निकले और उन्होंने शिवजीको प्रणाम किया। इसके बाद खूनकी धारासे रणस्थली अद्भुत हो गयी, हाथी, पार्वतीने पुत्ररूपसे उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्नरहित घोड़े एवं रथ नष्ट हो गये और युद्धकी पिपासा कर दिया॥ ३९-४१॥ तब लिंगसे वीर्यरूपमें निकले हुए शुक्रको देखकर रखनेवाली दोनों ओरकी सेनाएँ मुर्च्छित हो गयीं॥ २७॥ हे मुने! उसके बाद नन्दी आदि प्रमथगणोंने अपने दयासागर शिवजी हँसकर उनसे कहने लगे—॥४२॥ बलसे सभी दैत्योंको मारा और विजय प्राप्त की॥ २८॥ महेश्वर बोले—हे भृगुनन्दन! आप मेरे लिंगसे इस प्रकार प्रमथोंके द्वारा अपनी सेनाको विनष्ट वीर्यरूपमें निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए, अब जाइये॥४३॥ होता हुआ देखकर स्वयं अन्धक रथपर आरूढ़ हो शिवगणोंपर झपट पड़ा॥ २९॥ सनत्कुमार बोले-शिवजीके द्वारा इस प्रकार कहे अन्धकके द्वारा प्रयुक्त किये गये बाणों तथा अस्त्रोंसे जानेपर सूर्यके समान कान्तिमान् शुक्रने शिवको पुनः प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गये, जिस प्रकार वज्रप्रहारसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की॥ ४४॥ पर्वत एवं पवनसे जलरहित मेघ नष्ट हो जाते हैं॥ ३०॥ शुक्र बोले—आप अनन्त चरणवाले, अनन्त अन्धकने आने-जानेवाले, दूरस्थ एवं निकटस्थ एक-मूर्तिवाले, अनन्त सिरवाले, अन्त करनेवाले, कल्याणस्वरूप, एक गणको देखकर असंख्य बाणोंसे उन्हें विद्ध कर दिया। अनन्त बाहुवाले तथा अनन्त स्वरूपवाले हैं, इस प्रकार तब बलवान् अन्धकके द्वारा नाशको प्राप्त होती हुई अपनी सिर झुकाकर प्रणाम करनेयोग्य आपकी स्तुति मैं कैसे सेनाको देखकर स्वामीकार्तिकेय, गणेश, नन्दीश्वर, सोमनन्दी करूँ। आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनन्तमूर्ति हैं, आप सभी देवताओं तथा असुरोंको वांछित फल देनेवाले तथा आदि एवं दूसरे भी शिवजीके वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और कुद्ध हो युद्ध करने लगे॥ ३१—३३॥ अनिष्ट दृष्टिवालेका संहार करनेवाले हैं, इस प्रकार उस समय गणेश, स्कन्द, नन्दी, सोमनन्दी, नैगमेय सर्वथा प्रणाम किये जानेयोग्य आपकी स्तृति मैं किस

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ४९ ] \* शुक्राचार्यद्वारा शिवके उदरमें जपे गये मन्त्रका वर्णन \* प्रकार करूँ॥४५-४६॥ मेघमालामें चन्द्रमा प्रवेश करता है॥ ४७॥ सनत्कमार बोले—इस प्रकार शिवकी स्तुतिकर [हे व्यासजी!] इस प्रकार मैंने युद्धमें शिवजीके उन्हें पुन: नमस्कार करके शुक्रने शिवकी आज्ञासे द्वारा शुक्रके निगल जानेका वर्णन किया, अब उस मन्त्रको दानवोंकी सेनामें इस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार । सुनिये, जिसे शिवजीके उदरमें शुक्रने जपा था॥ ४८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें शुक्रनिगीर्णन नामक अङ्तालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ४८ ॥ उनचासवाँ अध्याय शुक्राचार्यद्वारा शिवके उदरमें जपे गये मन्त्रका वर्णन, अन्धकद्वारा भगवान् शिवकी नामरूपी स्तुति-प्रार्थना, भगवान् शिवद्वारा अन्धकासुरको जीवनदानपूर्वक गाणपत्य पद प्रदान करना [शुक्राचार्यने भगवान् शिवके उदरमें जिस मन्त्रका जटिल-दुराराध्य, इन्द्रके हाथको स्तम्भित करनेवाले, जप किया था, उस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार है—] वसुओंको विजडित कर देनेवाले, यज्ञस्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने-फिरनेवाले, वनस्पतिका सनत्कुमार बोले—[हे महर्षे] 'ॐ जो देवताओंके स्वामी, सुर-असुरद्वारा वन्दित, भूत और भविष्यके महान् आश्रय लेनेवाले, वाजसन नामसे सम्पूर्ण आश्रमोंद्वारा देवता, हरे और पीले नेत्रोंसे युक्त, महाबली, बुद्धिस्वरूप, पूजित, जगद्धाता, जगत्कर्ता, सर्वान्तर्यामी, सनातन, ध्रुव, बाघम्बर धारण करनेवाले, अग्निस्वरूप, त्रिलोकीके धर्माध्यक्ष, भू:-भुव:-स्व:-इन तीनों लोकोंमें विचरनेवाले, उत्पत्तिस्थान, ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकारी, अग्निस्वरूप, भूतभावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, दस हजार सूर्योंके समान गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण प्रभाशाली, महादेव, सब तरहके बाजे बजानेवाले, सम्पूर्ण बाधाओंसे विमुक्त करनेवाले, बन्धनस्वरूप, सबको करनेवाले, बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले, कालस्वरूप, महेश्वर, धारण करनेवाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदन्त, विभागरिहत, अविनाशी, कालरूपी, नीलकण्ठ, महोदर, गणाध्यक्ष, मुख्यरूप, सबका हरण करनेवाले, सुवर्णके समान दीप्त सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापी, मृत्युको हटानेवाले, पारियात्र पर्वतपर उत्तम व्रत धारण करनेवाले, कीर्तिवाले, मुक्तिके द्वारस्वरूप, भीम तथा भीमपराक्रमी ब्रह्मचारी, वेदान्तप्रतिपाद्य, तपकी अन्तिम सीमातक हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है।'—इस श्रेष्ठ मन्त्रका पहुँचनेवाले, पशुपति, विशिष्ट अंगोंवाले, शूलपाणि, जप करके शिवजीके जठरपंजरसे उनके लिंगमार्गसे वृषध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखण्ड धारण करनेवाले, उत्कट वीर्यकी भाँति शुक्राचार्य बाहर आये॥१॥ दण्डधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहामें निवास करनेवाले, पार्वतीने उन्हें पुत्ररूपमें ग्रहण किया और विश्वेश्वरने वीणा और पणवपर ताल लगानेवाले, अमर, दर्शनीय, उन्हें अजर-अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिवके बालसूर्य-सरीखे रूपवाले, श्मशानवासी, ऐश्वर्यशाली, समान कर दिया॥२॥ उमापित, शत्रुदमन, भगके नेत्रोंको नष्ट कर देनेवाले, इस प्रकार तीन हजार वर्ष बीत जानेपर वेदनिधि पूषाके दाँतोंके विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करनेवाले, मुनि शुक्र महेश्वरसे पुनः पृथ्वीपर उत्पन्न हुए॥३॥ तब उन्होंने शिवके त्रिशुलपर अत्यन्त शुष्क शरीरवाले, पाशधारी, प्रलयकालरूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठानेवाले, जीवोंको उत्पन्न महाधैर्यवान् और तपस्वी दानवराज अन्धकको शिवजीका ध्यान करते हुए देखा॥४॥ करनेवाले, तुरीयतत्त्वरूप, लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणीकी चतुरतारूप, वाममार्गमें भिक्षुरूप, भिक्षक, जटाधारी, [वह शिवजीके १०८ नामोंका इस प्रकार स्मरण

| ५८६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ************************                                      | *************************************                        |
| कर रहा था], महादेव, विरूपाक्ष, चन्द्रार्धकृतशेखर              | <b>अन्धक बोला</b> —हे भगवन्! मैंने इससे पूर्वमें आप          |
| अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकण्ठ, पिनाकी, वृषभाक्ष,              | परात्पर परमात्माको युद्धक्षेत्रमें प्रसन्न गद्गद वाणीसे      |
| महाज्ञेय, पुरुष, सर्वकामद, कामारि, कामदहन, कामरूप,            | दीन, हीन इत्यादि जो कहा है एवं हे शम्भो! मूर्ख होनेके        |
| कपर्दी, विरूप, गिरिश, भीम, स्नग्वी, रक्तवासा, योगी,           | कारण अज्ञानवश इस लोकमें जो-जो निन्दित कर्म किया              |
| कालदहन, त्रिपुरघ्न, कपाली, गूढव्रत, गुप्तमन्त्र, गम्भीर,      | है, उसे आप अपने मनमें न रखें॥ २५-२६॥                         |
| भावगोचर, अणिमादि गुणाधार, त्रिलोकैश्वर्यदायक, वीर,            | हे महादेव! मैंने कामविकारसे पार्वतीके प्रति                  |
| वीरहण, घोर, विरूप, मांसल, पटु, महामांसाद, उन्मत्त,            | अपराध किया है, उसे क्षमा करें; क्योंकि मैं अत्यन्त           |
| भैरव, महेश्वर, त्रैलोक्यद्रावण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन,      | कृपण एवं दुखी हूँ॥ २७॥                                       |
| कृत्तिकासुतयुक्त, उन्मत्त, कृत्तिवासा, गजकृत्तिपरीधान,        | हे प्रभो! अत्यन्त दुखित, कृपण, दीन एवं भक्तिसे               |
| क्षुब्ध, भुजगभूषण, दत्तालम्ब, वेताल, घोर, शाकिनीपूजित,        | युक्त जनपर आपको विशेष रूपसे दया करनी चाहिये॥ २८॥             |
| अघोर, घोर दैत्यघ्न, घोरघोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल,           | मैं दीन आपकी शरणमें आया हूँ, अत: मेरी रक्षा                  |
| शुद्ध, भेरुण्डशतसेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित,        | कीजिये। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं॥ २९॥                          |
| खग, क्रोधित, निष्ठुर, चण्ड, चण्डीश, चण्डिकाप्रिय,             | मुझपर सन्तुष्ट होनेवाली जगज्जननी ये देवी समस्त               |
| चण्ड, तुंग, गरुत्मान्, नित्य आसवभोजन, लेलिहान, महारौद्र,      | क्रोध त्यागकर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें॥ ३०॥          |
| मृत्यु, मृत्योरगोचर, मृत्योर्मृत्यु, महासेन, श्मशानारण्यवासी, | हे चन्द्रशेखर! हे अर्धेन्दुचूड! हे शम्भो! हे महेश्वर!        |
| राग, विराग, रागान्ध, वीतरागशतार्चित, सत्त्व, रज, तम,          | कहाँ तो इन महादेवीका क्रोध और कहाँ मैं दयाका पात्र           |
| धर्म, अधर्म, वासवानुज, सत्य, असत्य, सद्रूप, असद्रूप,          | दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें॥ ३१॥             |
| अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटिशतप्रभ, यज्ञ, यज्ञपति,    | कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम, क्रोधादि                   |
| रुद्र, ईशान, वरद और शिव—इस प्रकार परमात्मा                    | दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्थाके वशीभूत रहनेवाला मैं।      |
| शिवजीकी इन एक सौ आठ मूर्तियोंका ध्यान करता                    | [हे प्रभो!] आपका यह युद्धकुशल तथा महाबली पुत्र वीरक          |
| हुआ वह दैत्य उस महाभयसे मुक्त हो गया॥५—१८॥                    | मुझ दयापात्रको देखकर अब क्रोध न करे॥ ३२-३३॥                  |
| प्रसन्न हुए शिवजीने दिव्य अमृतकी वर्षासे उसका                 | तुषार, हार, चन्द्र, शंख तथा कुन्दके समान स्वच्छ              |
| अभिषेक किया और उस त्रिशूलके अग्रभागसे उसे                     | वर्णवाले हे प्रभो! मैं इन माता पार्वतीको अत्यन्त आदरसे       |
| उतारा और महात्मा शिवजीने वह सब कृत्य उस                       | नित्य देखा करूँ। अब मैं आप दोनोंका सदा भक्त होकर             |
| महादैत्य अन्धकसे शान्तिपूर्वक कहा, जिसे उन्होंने पहले         | तथा देवताओंके साथ वैररहित होकर शान्तचित्त और                 |
| किया था॥१९–२०॥                                                | योगपरायण हो इन गणोंके साथ निवास करूँ ॥ ३४-३५॥                |
| <b>ईश्वर बोले</b> —हे दैत्येन्द्र! हे सुव्रत! मैं तुम्हारे    | हे महेशान! आपकी कृपासे मैं दानवकुलमें उत्पन्न                |
| यम, नियम, शौर्य एवं धैर्यसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तुम वर       | होनेके कारण किये गये विपरीत कर्मींका स्मरण कभी               |
| माँगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येन्द्र! तुमने निष्पाप होकर नित्य    | न करूँ, आप मुझे यह उत्तम वर दीजिये॥३६॥                       |
| मेरी आराधना की है, तुम वरके योग्य हो, इसलिये मैं              | <b>सनत्कुमार बोले</b> —इतना कहकर उस दैत्येन्द्रने            |
| तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार तीन सहस्र वर्षपर्यन्त    | माता पार्वतीकी ओर देखकर भगवान् शिवका ध्यान                   |
| प्राणधारण करनेका तुम्हारा जो पुण्यफल है, उससे                 | करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनन्तर शिवजीने                   |
| तुम्हारी मुक्ति हो जाय॥२१—२३॥                                 | प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे उसे देखा, तब उसे अपने पूर्ववृत्तान्त |
| सनत्कुमार बोले—यह सुनकर अन्धकने पृथ्वीपर                      | तथा अद्भुत जन्मका स्मरण हो आया॥३७-३८॥                        |
| दोनों घुटनोंको टेककर कॉॅंपते हुए हाथ जोड़कर उमापति            | इस प्रकार उस पूर्ववृत्तान्तका स्मरण होनेपर वह                |
| शिवजीसे कहा—॥ २४॥                                             | पूर्णमनोरथवाला हो गया और माता-पिताको प्रणामकर                |

कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान् शिवजी तथा पार्वतीने | उसे सुख देनेवाले गाणपत्य पदकी प्राप्तिका वर्णन किया उसका मस्तक सूँघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिवसे और सभी कामनाओंका फल देनेवाले तथा मृत्युका विनाश अभिलषित वर प्राप्त किया। [हे वेदव्यासजी!] इस प्रकार करनेवाले मृत्युंजय मन्त्रको भी मैंने कहा, इसको यत्नपूर्वक मैंने अन्धकका सारा पुरातन वृत्तान्त और शंकरजीकी कृपासे | पढ़ना (जपना) चाहिये॥ ३९—४२॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें अन्थकगणजीवप्राप्तिवर्णन नामक उनचासवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ४९॥ पचासवाँ अध्याय शुक्राचार्यद्वारा काशीमें शुक्रेश्वर लिंगकी स्थापनाकर उनकी आराधना करना, मूर्त्यष्टक स्तोत्रसे उनका स्तवन, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी-विद्या प्रदान करना और ग्रहोंके मध्य प्रतिष्ठित करना सनत्कुमार बोले — [हे व्यास!] मृत्युंजय नामक तदनन्तर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत-सी शिवजीसे जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनिने मृत्युनाशिनी स्तुतियों, शिवसहस्रनामस्तोत्र तथा अन्य स्तुतियोंसे विद्या प्राप्त की, उसे आप सुनें। पूर्वकालमें भृगुपुत्र शिवजीको प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच शुक्राचार्य वाराणसीपुरीमें जाकर विश्वेश्वर प्रभुका ध्यान हजार वर्षपर्यन्त नाना प्रकारकी अर्चनविधिसे महेश्वर करते हुए दीर्घकालतक तप करते रहे॥ १-२॥ शिवकी पूजा करते रहे॥ १२-१३॥ हे वेदव्यास! उन्होंने वहाँ परमात्मा शिवका लिंग जब उन्होंने शिवजीको वरदानके लिये थोडा भी स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूपका निर्माण उन्मुख न देखा, तब अत्यन्त कठिन दूसरा नियम धारण किया। करवाया। उन्होंने द्रोण-परिमाणके पंचामृतसे उन देवेशको भावनारूपी जलसे इन्द्रियोंसहित चित्तके चांचल्यरूपी महान् एक लाख बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकारके दोषको धोकर उस चित्तरूप महारत्नको निर्मल करके सुगन्धित द्रव्योंसे भी एक लाख बार स्नान करवाया। उन्होंने शिवजीके लिये अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्षपर्यन्त देवेशका चन्दन, यक्षकर्दम\* और सुगन्धित उबटनसे हजारों तुषाग्निजन्य धूमराशिका पान करने लगे॥ १४—१६॥ बार प्रीतिपूर्वक अनुलेपन किया॥ ३—५॥ इस प्रकार दृढ़ मनवाला होकर घोर तप करते उन्होंने राजचम्पक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्यपर अत्यन्त प्रसन्न कर्णिकार, कदम्ब, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, हो गये और हजारों सूर्योंसे भी अधिक तेजवाले सिन्धुवार, किंशुक, बन्धुकपुष्प, पुन्नाग, केशर, नागकेशर, दाक्षायणीपति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंगसे प्रकट होकर नवमल्ली, चिबिलिक, कुन्द, मुचुकुन्द, मन्दार, बेलपत्र, कहने लगे—॥१७-१८॥ महेश्वर बोले-हे तपोनिधे! हे महाभाग! हे द्रोण, मरुबक, वृक, ग्रन्थिपर्ण, दमनक, सुरम्य आम्रपत्र, तुलसी, देवगन्धारी, बृहत्पत्री, कुशांकुर, नन्द्यावर्त, अगस्त्य, महामुने! हे भृगुपुत्र! मैं आपके इस तपसे विशेषरूपसे साल, देवदारु, कचनार, कुरबक, दूर्वांकुर, कुरुण्टक— प्रसन्न हैं। हे भार्गव! आप अपना मनोभिलषित समस्त इन प्रत्येक पुष्पोंसे तथा अनेक प्रकारके दूसरे मनोहर वर मॉॅंगिये, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएँ पूर्ण पल्लवों, पत्तों तथा कमलोंसे सावधानचित्त हो प्रीतिपूर्वक करूँगा। आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है॥ १९-२०॥ शिवजीका पूजन किया॥६-११॥ सनत्कुमार बोले-शिवजीके इस अत्यन्त सुख

\* 'कर्पूरागरुकस्तूरीकङ्कोलैर्यक्षकर्दम:।' (अमरकोश) एक प्रकारका सुगन्धित अंगलेप, जो कपूर, अगरु, कस्तूरी और कंकोलको समान

मात्रामें मिलाकर बनाया जाता है।

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५०] \* शुक्राचार्यद्वारा काशीमें शुक्रेश्वर लिंगकी स्थापना \*

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-देनेवाले श्रेष्ठ वचनको सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गये लेता है और आपसे ही यह संकोचको प्राप्त होता है, और आनन्दसमुद्रमें निमग्न हो गये॥ २१॥ अतः आपको प्रणाम करता हुँ॥२९॥ कमलके समान नेत्रवाले तथा हर्षातिरेकसे रोमांचित हे विश्वम्भरात्मक [पृथ्वीरूप]! हे विभो! आप ही इस जगतुका भरण-पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ! विग्रहवाले शुक्राचार्यने प्रसन्नतापूर्वक शिवजीको प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रोंवाला होकर सिरपर अंजलि आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अन्धकारका विनाशक है। हे अहिभूषण! मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारको आप दूर लगाकर जय-जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नतासे वे अष्टमूर्ति\* शिवजीकी स्तुति करने लगे— ॥ २२-२३॥ करें, आप स्तवनीय पुरुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, अत: आप भार्गव बोले—हे जगदीश्वर! आप अपने तेजसे परात्परको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३०॥ समस्त अन्धकारको दुरकर रातमें विचरण करनेवाले हे आत्मस्वरूप! हे हर! आपकी इन रूप-राक्षसोंके मनोरथोंको नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणे! आप परम्पराओंसे यह सारा चराचर जगत् विस्तारको प्राप्त त्रिलोकीका हित करनेके लिये आकाशमें सूर्यरूपसे हुआ है। सबकी अन्तरात्मामें निवास करनेवाले हे प्रकाशित हो रहे हैं; ऐसे आपको नमस्कार है॥ २४॥ प्रतिरूप! हे अष्टमूर्ते! मैं भी आपका जन हूँ, मैं आपको हे हिमांशो! आप पृथ्वी तथा आकाशमें समस्त नित्य नमस्कार करता हूँ॥ ३१॥ प्राणियोंके नेत्र बनकर चन्द्ररूपसे विराजमान हैं और लोकमें हे दीनबन्धो! हे विश्वजनीनमूर्ते! हे प्रणतप्रणीत व्याप्त अन्धकारका नाश करनेवाले एवं अमृतकी किरणोंसे (शरणागतोंके रक्षक)! हे सर्वार्थसार्थपरमार्थ! आप इन अष्टमूर्तियोंसे युक्त हैं और यह विस्तृत जगत् आपसे युक्त हैं। हे अमृतमय! आपको नमस्कार है॥ २५॥ हे भुवनजीवन! आप पावनपथ—योगमार्गका आश्रय व्याप्त है, अत: मैं आपको प्रणाम करता हूँ॥३२॥ लेनेवालोंकी सदा गित तथा उपास्यदेव हैं। इस जगतुमें सनत्कुमार बोले — भार्गवने इस प्रकार अष्टमूर्ति-आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायुरूपसे स्तुतिके आठ श्लोकोंसे शिवजीकी स्तुतिकर भूमिमें सिर समस्त प्राणियोंका वर्धन करनेवाले और सर्पकुलोंको सन्तुष्ट झुकाकर उनको बार-बार प्रणाम किया॥ ३३॥ करनेवाले हैं। हे सर्वव्यापिन्! आपको नमस्कार है॥ २६॥ अत्यन्त तेजस्वी भार्गवसे इस प्रकार स्तृत महादेवजी हे विश्वके एकमात्र पावनकर्ता! हे शरणागतरक्षक! प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मणको अपनी भुजाओंसे पकड़कर तथा पृथ्वीसे उठाकर अपने दाँतोंकी कान्तिसे यदि आपकी एकमात्र पावक (पवित्र करनेवाली एवं दाहिका) शक्ति न रहे, तो मरनेवालोंको मोक्ष प्रदान कौन दिगन्तरको प्रकाशित करते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक कहने लगे— ॥ ३४-३५॥ करे ? हे जगदन्तरात्मन् ! आप ही समस्त प्राणियोंके भीतर वैश्वानर नामक पावक (अग्निरूप) हैं और उन्हें पग-महादेवजी बोले—हे विप्रवर्य!हे कवे!हे तात! पगपर शान्ति प्रदान करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है॥ २७॥ आप मेरे पवित्र भक्त हैं, आपके द्वारा की गयी उग्र हे जलरूप! हे परमेश! हे जगत्पवित्र! आप निश्चय तपस्या, लिंगप्रतिष्ठाजन्य पुण्य, लिंगाराधन, अपने पवित्र ही विचित्र उत्तम चरित्र करनेवाले हैं। हे विश्वनाथ! आपका एवं निश्चल चित्तके समर्पण तथा अविमुक्त-जैसे महाक्षेत्रमें यह अमल पानीय रूप अवगाहनमात्रसे विश्वको पवित्र किये गये पवित्राचरणसे मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ, करनेवाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ॥ २८॥ आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है॥ ३६—३८॥ आप इसी शरीरसे मेरी उदररूपी गुफामें प्रविष्ट हो पुन: हे आकाशरूप! हे ईश्वर! यह संसार बाहर एवं भीतरसे अवकाश देनेके ही कारण विकसित है, हे लिंगेन्द्रिय मार्गसे निकलकर पुत्रभावको प्राप्त होंगे॥ ३९॥ अब मैं अपने पार्षदोंके लिये भी दुर्लभ वर आपको दयामय! आपसे ही यह संसार स्वभावत: सदा श्वास \* पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान (क्षेत्रज्ञ या आत्मा), चन्द्रमा और सूर्य—इन आठोंमें अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपित, महादेव और ईशान—ये अष्टमूर्तियोंके नाम हैं।

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५१ ] \* बलिपुत्र बाणासुरकी उत्पत्तिकी कथा \* प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णुसे भी गुप्त आपके संयोगसे शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यन्त पराक्रमी तथा अधिक सन्तानोंसे युक्त होंगे॥४७॥ रखा है॥४०॥ मृतसंजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका आपके द्वारा स्थापित किये गये इस लिंगका नाम निर्माण मैंने स्वयं अपने महान् तपोबलसे किया है॥ ४१॥ शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी हे महाशुचे! उस मन्त्ररूपा विद्याको मैं आपको प्रदान कार्यसिद्धि होगी॥४८॥ करता हूँ। हे शुचितपोनिधे! आपमें उस विद्याकी प्राप्तिकी वर्षभर प्रतिदिन नक्तव्रतपरायण जो लोग प्रति योग्यता है। आप जिस किसीको उद्देश्य करके विद्येश्वर शुक्रवारको शुक्रकूपमें स्नान एवं तर्पणकर इन शुक्रेश शिवकी भगवान् शिवकी इस श्रेष्ठ विद्याका आवर्तन करेंगे, वह पूजा करेंगे, उसका फल सुनिये—उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं जायगा, वे पुत्रवान् एवं अति वीर्यवान् होंगे। वे सभी अवश्य ही जीवित हो जायगा, यह सत्य है ॥ ४२-४३ ॥ लोग पुरुषत्व एवं सौभाग्यसे सम्पन्न, विद्यायुक्त तथा आपका देदीप्यमान तेज आकाशमण्डलमें सूर्य तथा अग्निसे बढ़कर होगा, आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है॥ ४९—५१॥ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, इस प्रकार वर देकर शिवजी उसी लिंगमें लीन हो आपकी दुष्टि पडनेमात्रसे उनका सारा कार्य नष्ट हो जायगा गये और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थानको और हे सुव्रत! मनुष्योंके समस्त विवाह आदि धर्मकार्य चले गये। हे व्यासजी! शुक्रने जिस प्रकार अपने आपके उदयकालमें ही फलप्रद होंगे॥ ४४—४६॥ तपोबलसे मृत्युंजय नामकी विद्या प्राप्त की, उसे मैंने कह सम्पूर्ण नन्दा तिथियाँ (प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी) | दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?॥५२-५३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें मृतसंजीवनीविद्याप्राप्तिवर्णन नामक पचासवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५०॥ इक्यावनवाँ अध्याय प्रह्लादकी वंशपरम्परामें बलिपुत्र बाणासुरकी उत्पत्तिकी कथा, शिवभक्त बाणासुरद्वारा ताण्डव नृत्यके प्रदर्शनसे शंकरको प्रसन्न करना, वरदानके रूपमें शंकरका बाणासुरकी नगरीमें निवास करना, शिव-पार्वतीका विहार, पार्वतीद्वारा बाणपुत्री ऊषाको वरदान पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मानसपुत्र मरीचि नामक व्यासजी बोले—हे सर्वज्ञ!हे सनत्कुमार! आपने प्रजापित हुए, जो उनके सभी पुत्रोंमें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं मुझपर अनुग्रहकर परम प्रीतिसे शिवके अनुग्रहसे पूर्ण यह अत्यन्त अद्भृत कथा सुनायी। अब शिवजीके उस महाबुद्धिमान् मुनि थे। उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ महात्मा चरित्रको सुनना चाहता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक कश्यप हुए, जो इस सृष्टिके प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता बाणासुरको गाणपत्यपद प्रदान किया॥ १-२॥ मरीचि तथा ब्रह्माजीके अत्यन्त भक्त थे॥६-७॥ सनत्कुमार बोले - हे व्यास! जिस प्रकार शिवजीने हे व्यासजी! दक्षकी सुशील तेरह कन्याएँ थीं, जो प्रसन्नतापूर्वक बाणासुरको गाणपत्यपद प्रदान किया, परमात्मा उन कश्यपमुनिकी पतिव्रता स्त्रियाँ थीं॥८॥ शिवजीके उस चरित्रको अब आप आदरपूर्वक सुनिये। उनमें ज्येष्ठ कन्याका नाम दिति था, सभी दैत्य उसीके पुत्र कहे गये हैं और अन्य स्त्रियोंसे चराचरसहित इसी चरित्रके अन्तर्गत बाणासुरपर अनुग्रह करनेवाले महाप्रभु सदाशिवका श्रीकृष्णके साथ युद्ध भी हुआ॥ ३-४॥ सभी देवता आदि सन्तानें उत्पन्न हुईं॥९॥ अब शिवकी लीलासे युक्त, मन तथा कानको सुख ज्येष्ठ पत्नी दितिसे महाबलवान् दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ देनेवाले तथा महापुण्यदायक इतिहासको सुनिये॥५॥

| ५९० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *               [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *****************************                           | *******************************                          |
| था। उस हिरण्यकशिपुके क्रमसे ह्राद, अनुह्राद, संह्राद    | <b>सनत्कुमार बोले</b> —शिवजीकी मायासे मोहित हुए          |
| तथा प्रह्राद नामक चार दैत्यश्रेष्ठ पुत्र हुए॥१०-११॥     | बलिपुत्र बाणासुरने मुक्ति देनेवाले दुराराध्य शिवसे केवल  |
| उन सभीमें प्रह्राद अत्यन्त जितेन्द्रिय तथा भगवान्       | इतना ही वर माँगा। भक्तवत्सल प्रभु शंकर उस                |
| विष्णुका परम भक्त था, जिसका नाश करनेमें कोई भी          | बाणासुरको उन वरोंको देकर गणों तथा पुत्रोंसहित            |
| दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रह्रादका पुत्र विरोचन हुआ,   | उसके पुरमें निवास करने लगे। किसी समय बाणासुरके           |
| जो दानियोंमें श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मणरूपी इन्द्रके | शोणितपुर नामक मनोहर नगरमें नदीके तटपर शिवजीने            |
| मॉॅंगनेपर अपना सिर ही दे दिया॥१२-१३॥                    | देवगणों एवं दैत्योंके साथ क्रीड़ा की॥ २५—२७॥             |
| उस विरोचनका पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि              | उस समय गन्धर्व एवं अप्सराएँ नाचने-हँसने                  |
| हुआ, जिसने वामनावतार धारणकर याचना करनेवाले              | लगीं। मुनियोंने शिवको प्रणाम किया, उनका जप, पूजन         |
| विष्णुको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी॥१४॥                  | तथा स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे,                |
| उसी बलिका औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिवभक्त,                | ऋषिलोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आये और              |
| मान्य, दानी, बुद्धिमान्, सत्यप्रतिज्ञ एवं हजारोंका दान  | शिवकी क्रीड़ा देखने लगे॥ २८-२९॥                          |
| करनेवाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बलसे तीनों        | म्लेच्छ, कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गये।             |
| लोकोंको तथा उसके स्वामियोंको जीतकर शोणित                | समस्त देवमाताएँ शिवजीके सम्मुख उपस्थित हो गर्यी          |
| नामक पुरमें रहकर राज्य करता था॥१५-१६॥                   | तथा सभी प्रकारके भय नष्ट हो गये॥ ३०॥                     |
| सभी देवगण शंकरजीकी कृपासे शिवभक्त उस                    | उस क्रीड़ासे रुद्रमें सद्भावना रखनेवाले भक्तोंके         |
| बाणासुरके दासकी भाँति हो गये॥१७॥                        | सांसारिक दोष दूर हो गये। उस समय शिवजीका दर्शन            |
| उस बाणासुरके राज्यमें देवताओंको छोड़कर अन्य             | करते ही सभी प्रजाएँ अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं॥३१॥          |
| प्रजाएँ दुखी नहीं थीं। देवगणोंके दु:खका कारण यह         | मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियोंकी अद्भुत चेष्टाको             |
| था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुरकुलमें           | देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएँ वहाँ अपना–           |
| उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्यने अपनी               | अपना प्रभाव प्रकट करने लगीं॥ ३२॥                         |
| हजार भुजाओंको बजाकर ताण्डव नृत्यद्वारा उन महेश्वरको     | पुष्पोंके परागसे मिश्रित सुगन्धित वायु बहने लगी,         |
| प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान् शंकर उस नृत्यसे       | पक्षिसमूह कूजन करने लगे एवं पुष्पोंके भारसे अवनत         |
| सन्तुष्ट तथा अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने         | वृक्षशाखाओंपर मधुलम्पट कोयलें वनों तथा उपवनोंमें         |
| कृपादृष्टिसे उसकी ओर देखा॥१८—२०॥                        | कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगीं॥ ३३–३४॥                   |
| सर्वलोकेश, शरणागतवत्सल एवं भक्तोंकी कामना               | उस समय क्रीडाविहारमें उन्मत्त तथा कामपर                  |
| पूर्ण करनेवाले भगवान् शंकरने उस बलिपुत्र बाणासुरको      | विजय न प्राप्तकर उससे देखे जानेमात्रसे ही कामके          |
| वर प्रदान करनेकी इच्छा की॥२१॥                           | वशीभूत सदाशिवने नन्दीसे कहा—॥ ३५॥                        |
| सनत्कुमार बोले—[हे मुने!] अत्यन्त बुद्धिमान्            | <b>चन्द्रशेखर बोले</b> —हे नन्दिन्! तुम शीघ्र ही इस      |
| एवं शिवभक्त वह बलि-पुत्र बाणासुर परमेश्वर शिवको         | वनसे कैलास जाकर मेरा सन्देश कहकर शृंगारसे युक्त          |
| भक्तिसे प्रणामकर स्तुति करने लगा— ॥ २२ ॥                | गौरीको यहाँ ले आओ॥३६॥                                    |
| बाणासुर बोला—हे देवदेव! हे महादेव! हे                   | सनत्कुमार बोले—'ऐसा ही करूँगा', इस प्रकारकी              |
| शरणागतवत्सल! हे महेशान! हे विभो! हे प्रभो! यदि          | प्रतिज्ञाकर वहाँ जाकर शंकरके दूत नन्दीने हाथ जोड़कर      |
| आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मेरे नगरके अधिपति बनकर      | एकान्तमें पार्वतीसे कहा—॥ ३७॥                            |
| अपने पुत्रों एवं गणोंके सहित इसीके समीप निवासकर         | <b>नन्दीश्वर बोले</b> —हे देवि! देवदेव महादेव महेश्वर    |
| मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिये॥ २३-२४॥             | शृंगारसे युक्त अपनी भार्याको देखना चाहते हैं, मैंने उनके |

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५१ ] \* बलिपुत्र बाणासुरकी उत्पत्तिकी कथा \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आदेशसे ऐसा कहा है॥३८॥ लेकर जिस मोहिनीरूपको धारण किया, उसीको मैं धारण करती हूँ। तदनन्तर उसने उर्वशीके परिवर्तित सनत्कुमार बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! उनके इस वचनको सुनकर पतिव्रतधर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नतासे रूपको देखा, इसी प्रकार-उसने देखा कि घृताचीने अपना शृंगार करने लगीं और नन्दीसे बोलीं—तुम मेरी आज्ञासे कालीरूप, विश्वाचीने चण्डिकारूप, रम्भाने सावित्रीरूप, शीघ्र शिवजीके पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी मेनकाने गायत्रीरूप, सहजन्याने जयारूप, पुंजिकस्थलीने आ रही हूँ। यह सुनकर मनकी गतिके समान चलनेवाले विजयाका रूप तथा समस्त अप्सराओंने मातृगणोंका रूप नन्दीश्वर महादेवके पास चले आये॥ ३९-४०॥ यत्नपूर्वक बना लिया है। उनके रूपोंको देखकर नन्दीको अकेले आया देख शिवजीने नन्दीसे पुनः कुम्भाण्डपुत्री चित्रलेखाने भी वैष्णवयोगसे सारे रहस्योंको कहा-हे तात! तुम पुन: जाओ और पार्वतीको शीघ्र जानकर अपने रूपको छिपा लिया॥ ४९-५३॥ लिवा लाओ। तब नन्दीने 'बहुत अच्छा' कहकर वहाँ दिव्य योगविशारद बाणासुरकी कन्या ऊषाने जाकर मनोहर नेत्रवाली गौरीसे कहा—आपके पति वैष्णवयोगके प्रभावसे अत्यन्त मनोहर, सुन्दर और अद्भुत शृंगार की हुई आप मनोरमाको देखना चाहते हैं। हे पार्वतीका रूप धारण किया॥५४॥ देवि! विहार करनेकी उत्कण्ठासे वे उत्सुकतापूर्वक ऊषाके चरण लाल कमलके समान दिव्य कान्तिवाले, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अत: हे गिरिनन्दिन! आप उत्तम प्रभासे सम्पन्न, दिव्य लक्षणोंसे संयुक्त एवं मनके अपने पतिके पास शीघ्र चिलये॥ ४१ – ४३॥ अभिलिषत पदार्थींको देनेवाले थे॥५५॥ पार्वतीके आनेमें देर देखकर समग्र अप्सराओंने उसके बाद सर्वान्तर्यामिनी तथा सब कुछ जाननेवाली परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वतीको शिवा गिरिजा शिवजीके साथ उसकी रमणकी इच्छा शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्थामें वे जिस स्त्रीका जानकर कहने लगीं — ॥ ५६॥ गिरिजा बोलीं — हे सखि ऊषे! हे मानिनि! तुमने वरण करेंगे, वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियोंकी रानी होगी॥४४-४५॥ समय प्राप्त होनेपर सकामभावसे मेरा रूप धारण किया, इस समय कामशत्रु शिवको यह काम दु:ख दे रहा अतः तुम इसी कार्तिक मासमें ऋतुधर्मिणी होओगी। है, इसलिये हम पार्वतीका रूप धारण करें, कदाचित् हमें वैशाख मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको घोर अर्धरात्रिमें पार्वतीके रूपमें देखकर वे मन्मथगणोंसहित हमारे साथ उपवासपूर्वक अन्तः पुरमें सोयी हुई अवस्थामें तुमसे जो क्रीडा करें। वे आदरपूर्वक आपसमें ऐसा विचार करने कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणोंने उसीको तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसीके साथ तुम रमण लगीं॥ ४६॥ करोगी; क्योंकि तुम बाल्यावस्थासे ही आलस्यरहित अतः जो स्त्री दाक्षायणीसे रहित इन शंकरका होकर सर्वदा विष्णुमें भक्ति रखनेवाली हो। तब 'ऐसा स्पर्श कर सके, वही नि:शंक भावसे पार्वतीपति शिवजीके ही हो'-इस प्रकार ऊषाने मनमें कहा और वह लिज्जत पास जाय और उन्हें मोहित करे॥ ४७॥ तब कृष्माण्ड (कुम्भाण्ड)-की कन्या चित्रलेखाने हो गयी॥५७-६०॥ यह वचन कहा—'मैं गौरीका सुन्दर रूप धारणकर इसके बाद शृंगारसे युक्त होकर रुद्रके समीप आकर शिवजीका स्पर्श कर सकती हूँ॥४८॥ वे देवी पार्वती उन शम्भुके साथ क्रीड़ा करने लगीं॥ ६१॥ चित्रलेखा बोली - केशवने शिवजीको मोहित हे मुने! तदनन्तर रमणके अन्तमें भगवान् सदाशिव करनेकी इच्छासे परमार्थके लिये वैष्णवयोगका आश्रय । स्त्रियों, गणों एवं देवताओंके साथ अन्तर्धान हो गये॥ ६२॥

> ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें ऊषाचरित्रवर्णनके क्रममें शिवाशिवविहारवर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥

बावनवाँ अध्याय अभिमानी बाणासुरद्वारा भगवान् शिवसे युद्धकी याचना, बाणपुत्री ऊषाका रात्रिके समय स्वप्नमें अनिरुद्धके साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा योगबलसे अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण, अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और ऊषाका मिलन तथा द्वारपालोंद्वारा यह समाचार बाणासुरको बताना विभक्त कर दें, आप मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये॥ ११॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

सनत्कुमार बोले—[हे व्यास!] अब आप परमात्मा शिवका दूसरा चरित्र सुनिये, जो भक्तवत्सलतासे पूर्ण तथा परमानन्ददायक है॥१॥ पूर्वकालमें भाग्यदोषसे गर्वित होकर बाणासुरने ताण्डव नृत्यकर शिवजीको सन्तुष्ट किया था॥२॥ उसके बाद पार्वतीपित शिवजीको सन्तुष्ट मनवाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा—॥३॥

बाणास्र बोला-हे देवाधिदेव! हे महादेव! हे सर्वदेवशिरोमणे! यद्यपि मैं आपकी कृपासे अत्यन्त बलवान् हुँ, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिये॥४॥ आपने मुझे हजार भुजाएँ प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिये भारस्वरूप हो गयी हैं, इस त्रिलोकीमें आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है॥५॥

हे देव! अब मैं इन हजार भुजाओंको लेकर क्या करूँ ? हे वृषभध्वज! बिना युद्धके पर्वतके सदुश इन मैं अपनी इन मजबृत भूजाओंकी खुजली मिटानेके लिये युद्धकी इच्छासे दिग्गजोंके पास गया, वहाँ जाकर मैंने उनके पुरोंको तहस-नहस कर दिया, पर्वतोंको उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गये॥७॥

भुजाओंका क्या प्रयोजन?॥६॥ मैंने अपने यहाँ यमराजको योद्धाके रूपमें, अग्निको महान् कर्मकारके रूपमें, वरुणको गायोंके पालन करनेवाले गोपालके रूपमें, कुबेरको गजाध्यक्षके रूपमें, निर्ऋतिको अन्त:पुरकी परिचारिकाके रूपमें नियुक्त किया है। मैंने इन्द्रको जीत लिया और उसे लोकमें सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्धका कोई ऐसा उपाय बताइये, जहाँपर मेरी ये भुजाएँ शत्रुओंके हाथसे प्रयुक्त शस्त्रास्त्रके द्वारा जर्जर कर दी जायँ॥८—१०॥

हे महेश्वर! ये [मेरी भुजाएँ] शत्रुओंके हाथोंसे

गिर जायँ अथवा वे स्वयं उसके हाथोंको हजार टुकड़ोंमें

करोगे। मेरे-जैसे बलवान्से तुम्हें अकस्मात् प्रचण्ड युद्धका सामना करना पडेगा॥१३-१४॥ पर्वतके समान तुम्हारी ये भुजाएँ उस युद्धमें शस्त्रास्त्रोंसे छिन्न-भिन्न होकर इस प्रकार भूमिपर गिरेंगी, जैसे अग्निसे जलाया गया काष्ठ पृथ्वीपर गिर जाता है॥ १५॥ हे दुष्टात्मन्! मोरसे युक्त मनुष्यके सिरवाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागारपर स्थापित है, वह जब बिना वायुके गिर जाय, तब चित्तमें समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेनासहित घोर संग्राममें जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहाँ

सनत्कुमार बोले-भक्तजनोंके संकटको दूर

**रुद्र बोले**—हे समस्त दैत्यकुलमें अधम! हे

करनेवाले महामन्यु रुद्रने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यन्त

अहंकारी! तुझे सब प्रकारसे धिक्कार है, तुझ बलिपुत्र

तथा मेरे भक्तके लिये इस प्रकारका वचन कहना उचित

नहीं है। तुम अपने इस अहंकारकी शान्ति शीघ्र प्राप्त

अद्भृत अट्टहास करके कहा—॥१२॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

उत्पातोंको देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकारका नाश करनेवाले भक्तवत्सल शिव मौन हो गये॥ १६-१९॥ सनत्कुमार बोले-यह सुनकर बाणासुर अपने अंजलिस्थ दिव्य पुष्पोंसे महादेव रुद्रका पुजन करके उन्हें प्रणामकर अपने घर चला गया। उसने कुम्भाण्डके पूछनेपर हर्षित हो सारा वृत्तान्त कह सुनाया और उत्सुक होकर उस योगकी प्रतीक्षा करने लगा। इसके अनन्तर अकस्मात् अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्धके लिये चल पड़ा॥२०-२२॥ अपनी सेनाको बुलाकर उस महावीर, महारथी एवं

महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने आठ गणोंको साथ

लेकर संग्रामसम्बन्धी यज्ञकर विजयप्रद मधुका एवं सभी

तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याण है। हे दुर्मते! तुम बड़े घोर

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५२ ]     * बाणासुरद्वारा भगवान् वि  | शवसे युद्धकी याचना * ५९३                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| **************************************                      | **************************************                    |
| दिशाओंमें मांगलिक द्रव्योंका दर्शनकर युद्धके लिये           | ऊषाने उसके वियोगके कारण मरनेका निश्चय कर                  |
| प्रस्थान किया॥२३–२४॥                                        | लिया, किंतु उस सखीने [समझा-बुझाकर] प्रथम दिन              |
| उसने अपने मनमें विचार किया कि आज रणप्रिय,                   | उसकी रक्षा की। इसके बाद हे मुनिश्रेष्ठ! कुम्भाण्डकी       |
| नाना शस्त्रास्त्रोंका पारगामी वह कौन-सा योद्धा है, जो       | पुत्री महाबुद्धिमती उस चित्रलेखाने बाणासुरकी पुत्री       |
| मुझसे युद्ध करनेके लिये कहाँसे आयेगा? क्या वह               | ऊषासे पुनः इस प्रकार कहा—हे सिख! तुम अपने                 |
| सचमुच मेरी सहस्रों भुजाओंको अग्निदग्ध काष्ठके               | मनको हरण करनेवाले उस पुरुषको बताओ, यदि वह                 |
| समान नष्ट कर देगा? मैं भी युद्धमें महातीव्र अपने            | इस त्रिलोकीमें कहीं भी है, तो मैं उसे लाऊँगी और           |
| शस्त्रोंसे सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूँगा॥ २५-२६॥          | तुम्हारी विपत्ति दूर करूँगी॥ ३७—३९॥                       |
| इसी बीच शिवजीकी प्रेरणासे वह काल आ                          | <b>सनत्कुमार बोले</b> —इस प्रकार कहकर चित्रलेखाने         |
| पहुँचा, जब बाणासुरकी सुन्दर कन्या ऊषा शृंगारकर              | वस्त्रके ऊपर देव, दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, नाग तथा    |
| विराजमान थी॥ २७॥                                            | यक्ष आदिके चित्र खींचे। उसने मनुष्योंमें वृष्णिवंशी       |
| वह वैशाख मासकी अर्धरात्रिमें विष्णुकी पूजाकर                | यादवों, शूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ           |
| स्त्रीभावसे उपलम्भित होकर गुप्त अन्त:पुरमें सो रही          | प्रद्युम्नका चित्र खींचा॥४०-४१॥                           |
| थी। तभी भगवती पार्वतीकी दिव्य मायासे आकृष्ट                 | जब उसने प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धका चित्र खींचा, तो        |
| होनेके कारण कृष्णपुत्र प्रद्युम्नसे उत्पन्न हुए अनिरुद्धने  | उस चित्रको देखते ही लिज्जित हो ऊषाने अपना मुख             |
| उस रात्रिमें उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह             | नीचे कर लिया और मनसे वह अत्यन्त प्रसन्न हुई॥४२॥           |
| अनाथके समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्यासे                | ऊषा बोली—हे सखि! रात्रिमें आकर जिसने शीघ्र                |
| बलपूर्वक रमणकर पार्वतीकी सिखयोंके साथ दिव्य                 | ही मेरे चित्तरत्नको चुराया था, वह यही पुरुष है, मैंने     |
| योगसे क्षणमात्रमें द्वारकापुरी चले आये॥ २८—३०॥              | उसे पा लिया। हे भामिनि! जिसके स्पर्शमात्रसे मैं मोहित     |
| तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते-रोते                     | हो गयी थी, उसे मैं जानना चाहती हूँ, तुम सब कुछ            |
| अपनी सिखयोंसे नाना प्रकारके वाक्य कहते हुए                  | बताओ। यह किसके कुलमें उत्पन्न हुआ है और इसका              |
| शरीरका त्याग करनेके लिये तैयार हो गयी॥३१॥                   | क्या नाम है ? ऊषाके ऐसा कहनेपर उस योगिनीने उसके           |
| हे व्यासजी! जब सिखयोंने उसके द्वारा किये गये                | वंश तथा नामका वर्णन किया॥४३—४५॥                           |
| पूर्व दोषका स्मरण कराया, तो वह अपने पूर्व कृत्योंका         | हे मुनिसत्तम! उसका कुल आदि सब कुछ                         |
| स्मरण करने लगी। हे मुने! उस समय बाणासुरकी पुत्री            | जानकर बाणासुरकी पुत्री उस कामिनी ऊषाने उत्कण्ठित          |
| ऊषाने कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखासे मधुर वाणीमें           | हो इस प्रकार कहा—॥४६॥                                     |
| कहा— ॥ ३२-३३॥                                               | <b>ऊषा बोली</b> —हे सखि! अब तुम उसकी प्राप्तिके           |
| <b>ऊषा बोली</b> —हे सिख! यदि पार्वतीने पहले ही              | लिये प्रेमपूर्वक कोई उपाय करो, जिससे मैं अपने उस          |
| इसे मेरा पित निश्चित किया है, तो वह गुप्त पित किस           | प्राणवल्लभ पतिको शीघ्र प्राप्त कर सकूँ॥४७॥                |
| उपायसे मुझे प्राप्त हो सकता है ? जिसने मेरा मन हरण          | हे सखि! मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन                    |
| किया, वह किस कुलमें उत्पन्न हुआ है ? ऊषाकी यह               | धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, उसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र यहाँ |
| बात सुनकर सखीने उससे कहा—॥ ३४-३५॥                           | लाओ और मुझे सुखी करो॥४८॥                                  |
| चित्रलेखा बोली—हे देवि! तुमने स्वप्नमें जिस                 | <b>सनत्कुमार बोले</b> —हे मुनिवर! तब बाणकी कन्याके        |
| पुरुषको देखा है, उसे मैं किस प्रकारसे लाऊँ, जो मेरे ज्ञानसे | द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री    |
| परे है, उसको ले आना किस प्रकार सम्भव है!॥ ३६॥               | चित्रलेखा विस्मित हो गयी और विचार करने लगी॥ ४९॥           |
| उसके ऐसा कहनेपर अनुरागवती दैत्यकन्या                        | इसके बाद सखीसे आज्ञा लेकर मनके समान                       |

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-वेगवाली वह चित्रलेखा उस पुरुषको कृष्णका पौत्र अत्यन्त सुरक्षित उस अन्त:पुरमें नवीन समागममें अनिरुद्ध जानकर द्वारका जानेको उद्यत हो गयी॥५०॥ ज्यों ही उन दोनोंने क्रीड़ा प्रारम्भ की, उसी समय हाथमें वह ज्येष्ठ मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको बेंत लिये द्वारपालोंने कामचेष्टाओं तथा अनुमानोंसे प्रात:कालसे तीन प्रहर बीत जानेपर द्वारकापुरी पहुँची। कन्याके दुराचरणको जान लिया। उन लोगोंने दिव्य शरीरधारी, नवयुवक, साहसी एवं युद्धकलामें कुशल उस उस दिव्य योगिनीने क्षणमात्रमें आकाशमार्गसे अन्तःपुरके पुरुष (अनिरुद्ध)-को भी देख लिया॥५७-५९॥ उद्यानमें प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धको देखा। उस समय सर्वांगसुन्दर श्यामवर्ण तथा नवीन यौवनयुक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियोंके इसके बाद अन्त:पुरके रक्षक उन महावीर पुरुषोंने साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लतासे निर्मित मधुका उसे देखकर सारा वृत्तान्त बलिपुत्र बाणसे कह दिया॥ ६०॥ पान कर रहे थे और मन्द-मन्द हँस रहे थे॥५१—५३॥ द्वारपाल बोले—हे देव! अत्यन्त सुरक्षित अन्त:पुरमें प्रवेशकर किसी पुरुषने आपकी कन्याके साथ बलात् शयन उसके बाद शय्यापर बैठे हुए उन अनिरुद्धको उसने तामस योगके द्वारा अन्धकार-पटसे आच्छादित कर दिया, किया है, वह कौन है, हमलोग उसे नहीं जानते। हे दानवेन्द्र! पुनः उस शय्याको अपने सिरपर रखकर वह क्षणमात्रमें हे महाबाहो! इसे देखिये, देखिये और जो उचित हो, उसे शोणितपुरमें आ गयी, जहाँ कामपीड़ित वह बाणकन्या कीजिये, हमलोग दोषी नहीं हैं॥ ६१-६२॥ ऊषा उन्मत्तचित्त होकर नाना प्रकारके भाव व्यक्त कर सनत्कुमार बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! उनका वचन रही थी। उस समय लाये गये अपने पति अनिरुद्धको सुनकर और कन्याका दोष सुनकर महाबली दैत्येन्द्र देखकर ऊषा भयभीत हो गयी॥५४—५६॥ [बाणासुर] आश्चर्यचिकत हो गया॥६३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें ऊषाचरित्रवर्णन नामक बावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५२।। तिरपनवाँ अध्याय कुद्ध बाणासुरका अपनी सेनाके साथ अनिरुद्धपर आक्रमण और उसे नागपाशमें बाँधना, दुर्गाके स्तवनद्वारा अनिरुद्धका बन्धनमुक्त होना सनत्कुमार बोले—इसके बाद बाणासुरने अत्यन्त वह महाबुद्धि बाणासुर सन्देहमें पड़ गया॥ २—६॥ इसके बाद उस पापबुद्धि दैत्यने उस वीरको क्रुद्ध हो वहाँ जाकर दिव्य लीलासे युक्त शरीरवाले तथा नवीन युवावस्थासे सम्पन्न उन अनिरुद्धको देखा॥१॥ मारनेके लिये दस हजार सैनिकोंको आज्ञा दी॥७॥ उन्हें देखकर आश्चर्यचिकत हो युद्धमें प्रचण्ड वह उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरोंने 'मारो-काटो' कहते बाणासुर क्रोधसे आगबबूला हो हँसते हुए उनके आनेके हुए शीघ्र ही चारों ओरसे अन्त:पुरको घेर लिया॥८॥ कारणोंपर विचार करता हुआ राक्षसोंसे बोला—अहो! तब शत्रुसेनाको अन्त:पुरके द्वारपर आया हुआ इतना रूपवान्, साहसी, धैर्यशील, अभागा एवं मूर्ख यह देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिघ कौन पुरुष है, जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी हाथमें लेकर, हाथमें वज्र लिये हुए कालके समान पुत्रीको दूषितकर मेरा कुल दूषित किया है। तुमलोग भवनसे निकले और उससे समस्त सैनिकोंका वधकर क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रोंसे शीघ्र ही उसका पुनः अन्तःपुरमें चले गये। हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार वध करो। अथवा इस दुराचारीको बाँधकर बहुत कालके शिवके तेजसे पराक्रमशील अनिरुद्धने क्रोधसे रक्तनेत्र हो लिये घोर तथा विकट कारागारमें रखो। 'मालूम नहीं कि दस हजार सेनाओंका वध कर दिया॥ ९-११॥ इसके बाद [पुन: युद्धके लिये आयी हुई] एक लाख निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है'—यह सोचकर

|                                                                           | रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५३ ]                                 बाणासुरका अनिर<br><sub>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ</sub> फ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हे देव! यह तो पराक्रममें विष्णुके समान तथा आपके                           | <del>""""""""""""""""""""""""""""""""""""</del>                                                                               |
| इष्ट शिवजीके तेजसे बढ़ा हुआ दिखायी पड़ रहा है,                            | युद्धकुशल कुम्भाण्डको लेकर शिवतेजसे रक्षित तथा                                                                                |
| पुरुषार्थमें शिवजीके साहससे भरा हुआ यह इस अवस्थाको                        | बुद्धपुरिशल पुरन्नाञ्डमा लियार रिपालकास रापाल लया<br>कान्तिमान् शरीरवाले महाबुद्धिमान् प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धको             |
| प्राप्त हुआ है। श्रीकृष्णका यह महाबली पौत्र बलपूर्वक                      | उस महायुद्धमें द्वन्द्वयुद्धके लिये ललकारा॥ १२-१३॥                                                                            |
| दैत्यरूपी सर्पोंसे डँसा हुआ भी शिवजीके प्रसादसे हमलोगोंको                 | तब उन्होंने दैत्येन्द्रकी दस हजार सेना, उतने घोड़े                                                                            |
| तृणके समान समझ रहा है॥ २६—२८॥                                             | और उतने ही रथोंको उसीके खड्गसे नष्ट कर दिया,                                                                                  |
| पुणक समान समझ रहा है। स्य—स्ट ।।<br>सनत्कुमार बोले—बाणासुरसे ऐसा वचन कहकर | जो द्वन्द्वयुद्धमें उन्हें बाणासुरसे प्राप्त हुआ था॥१४॥                                                                       |
| राजनीतिविशारद उस दैत्यने अनिरुद्धसे कहा—॥ २९॥                             | इसके बाद अनिरुद्धने कालाग्निके समान शक्ति                                                                                     |
| <b>कुम्भाण्ड बोला</b> —हे वीर! हे दुराचारी! हे                            | उसके वधके लिये ग्रहणकर उसके ऊपर प्रहार किया॥ १५॥                                                                              |
| नराधम! तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहाँ                           | इसके बाद रथके पिछले भागमें स्थित वह वीर                                                                                       |
| कौन लाया है—यह सब मेरे समक्ष सत्य-सत्य कहो                                | बाणासुर उस शक्तिसे दृढ़तापूर्वक आहत होते ही रथ एवं                                                                            |
| और 'मैं हार गया'—इस प्रकारका दीन वचन बार-बार                              | घोड़ोंके सहित उसी क्षण वहींपर अन्तर्धान हो गया॥ १६॥                                                                           |
| कहकर हाथ जोड़कर दैत्येन्द्रकी स्तुति करो तथा उन्हें                       | तब बिना पराजित हुए उस दैत्यके अन्तर्धान हो                                                                                    |
| नमस्कार करो। ऐसा करनेपर तुम बन्धनसे मुक्त हो                              | जानेपर अनिरुद्ध सभी दिशाओंकी ओर देखकर पहाड़के                                                                                 |
| जाओगे, अन्यथा बँधे ही रहोगे। उसका यह वचन                                  | समान अचल हो गये। उस समय अन्तर्हित होकर वह                                                                                     |
| सुनकर वे उत्तर देने लगे—॥ ३०—३२॥                                          | दैत्य कपटपूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकारके शस्त्रोंसे                                                                       |
| <b>अनिरुद्ध बोले</b> —हे अधम दैत्यके मित्र! प्रजाद्वारा                   | अनिरुद्धपर बार-बार प्रहार करने लगा॥ १७-१८॥                                                                                    |
| प्राप्त धनसे आजीविका चलानेवाले हे निशाचर! हे                              | उसके बाद महाबली महावीर तथा शिवभक्त बलिपुत्र                                                                                   |
| दुराचारी! तुम शत्रुधर्मको नहीं जानते॥ ३३॥                                 | बाणासुरने छलसे अनिरुद्धको नागपाशमें बाँध लिया॥ १९॥                                                                            |
| दीनता तथा युद्धसे भागना शूरके लिये मरनेसे भी                              | इस प्रकार उन्हें बाँधकर पिंजड़ेमें बन्द करके                                                                                  |
| बढ़कर है, यह प्रतिकूल और शल्यके समान दु:खदायी                             | बाणासुर युद्धसे विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोधमें                                                                      |
| है, ऐसा मेरा विचार है॥ ३४॥                                                | भरकर महाबली सूतपुत्र (सारथी)-से कहा—॥२०॥                                                                                      |
| वीर तथा मानी क्षत्रियके लिये संग्राममें सम्मुख                            | <b>बाणासुर बोला</b> —हे सूतपुत्र! बड़ी शीघ्रतासे इस                                                                           |
| होकर मृत्युको प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीनकी                   | पुरुषका सिर काट लो, जिसने बलपूर्वक मेरे पवित्र उत्तम                                                                          |
| भाँति हाथ जोड़कर भूमिपर रहना श्रेष्ठ नहीं है॥ ३५॥                         | कुलको दूषित किया है अथवा इसके सम्पूर्ण शरीरको                                                                                 |
| <b>सनत्कुमार बोले</b> —इस प्रकारके वीरतापूर्ण अनेक                        | काटकर राक्षसोंको दे दो और इसके रुधिर तथा मांसको                                                                               |
| वाक्य अनिरुद्धने उस दैत्यसे कहे। यह सुनकर बाणासुरसहित                     | मांसभक्षी [चील, कौवे आदि] भी खायें अथवा इस                                                                                    |
| वह कुम्भाण्ड आश्चर्यचिकत हुआ और क्रोधित हो उठा।                           | पापीको तृणोंसे व्याप्त गहरे कुएँमें डालकर मार डालो।                                                                           |
| उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध तथा मन्त्रीको सुनाते हुए उस                   | हे सूतपुत्र! बहुत क्या कहूँ, यह सभी प्रकारसे वधके                                                                             |
| बाणासुरको समझानेके लिये आकाशवाणी हुई॥ ३६-३७॥                              | योग्य है ॥ २१—२३ ॥                                                                                                            |
| <b>आकाशवाणी बोली</b> —हे महावीर! हे बाणासुर!                              | सनत्कुमार बोले—उसका यह वचन सुनकर वह                                                                                           |
| हे सुमते! हे शिवभक्त! तुम बलिके पुत्र हो, तुम्हारे लिये                   | धर्मबुद्धिवाला राक्षस कुम्भाण्ड बाणासुरसे नीतियुक्त यह                                                                        |
| क्रोध करना उचित नहीं है, इसपर जरा विचार करो॥ ३८॥                          | वाक्य कहने लगा—॥२४॥                                                                                                           |
| शिवजी सबके ईश्वर, कर्मोंके साक्षी तथा परमेश्वर                            | कुम्भाण्ड बोला—हे देव! विचार कीजिये, यह                                                                                       |
| `                                                                         | कर्म करना उचित नहीं है; क्योंकि इसके मार डालनेपर                                                                              |
| वे ही सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होकर                                 | आत्माका हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है॥ २५॥                                                                                      |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूपसे इस जगत्के कर्ता, पालक हूँ, आप आइये और मेरी रक्षा कीजिये। हे शिवभक्ते! तथा संहारक हैं। वे सबके अन्तर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, हे शिवे! हे महादेवि! आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य मायाके अधिपति करनेवाली हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करनेवाला तथा निर्गुण हैं। हे बलिके श्रेष्ठ पुत्र! उनकी इच्छासे नहीं है, अत: आप मेरी रक्षा कीजिये॥ ४७-४८॥ निर्बलको भी बलवान् जानना चाहिये। हे महामते! ऐसा सनत्कुमार बोले—उनके द्वारा इस प्रकारकी स्तुति मनमें जानकर सावधान हो जाओ॥४०-४२॥ किये जानेपर निखरे हुए काजलके समान वर्णवाली कालीजी अभिमानका नाश करनेवाले, भक्तोंका पालन करनेवाले ज्येष्ठ मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको महानिशामें प्रकट तथा नाना प्रकारकी लीला करनेमें निपुण भगवान् हुईं। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टिके प्रहारसे उस पिंजरेको सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे॥४३॥ तोड़ दिया तथा उन भयानक सर्परूपी बाणोंको भस्मकर सनत्कुमार बोले-हे महामुने! ऐसा कहकर अनिरुद्धको बन्धनमुक्त करके उन्हें अन्त:पुरमें प्रविष्ट करानेके आकाशवाणी शान्त हो गयी और बाणासुरने उसके पश्चात् दुर्गा वहींपर अन्तर्धान हो गयीं॥४९—५१॥ वचनके अनुसार अनिरुद्धको नहीं मारा, किंतु अपने हे मुनीश्वर! इस प्रकार शिवशक्तिरूपा देवीकी अन्तः पुरमें जाकर उस प्रतिकूल बुद्धिवालेने उत्तम रसका कृपासे अनिरुद्ध दु:खसे निवृत्त हो गये और व्यथारहित पान किया और वह उस वचनको भूल गया तथा विहार होकर सुखी हो गये॥५२॥ तब शिवशक्तिके प्रभावसे विजय प्राप्तकर तथा करने लगा। उसके बाद भयंकर विषवाले नागोंसे बँधे हुए तथा प्रियाके बिना अतृप्त चित्तवाले अनिरुद्धने उसी बाणपुत्री अपनी प्रियाको प्राप्तकर अनिरुद्ध आनन्दित हो क्षण दुर्गादेवीका स्मरण किया॥४४-४६॥ गये। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रोंवाले वे अनिरुद्ध बोले—हे शरण्ये! हे देवि! हे यशोदे! अनिरुद्ध अपनी प्रिया उस बाणासुरकी कन्याके साथ हे चण्डरोषिणि! मैं बँधा हूँ तथा सर्पोंसे भस्म हो रहा | सुखी होकर पूर्वकी भाँति विहार करने लगे॥५३-५४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें ऊषाचरित्रमें अनिरुद्ध-ऊषाविहारवर्णन नामक तिरपनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५३।। चौवनवाँ अध्याय नारदजीद्वारा अनिरुद्धके बन्धनका समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें जुम्भणास्त्रसे मोहित करके बाणासुरकी सेनाका संहार करना व्यासजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! कुम्भाण्डकी पुत्री सुनकर सब यादवगण तथा श्रीकृष्णजी अति दुखी हुए। चित्रलेखाद्वारा अपने पौत्र अनिरुद्धका हरण कर लिये उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको सुनकर श्रीकृष्ण उसी समय आदर-जानेपर श्रीकृष्णने क्या किया, उसे कहिये॥१॥ पूर्वक गरुडको बुलाकर युद्धके लिये शोणितपुरको गये। सनत्कुमार बोले—हे मुनिसत्तम! अनिरुद्धके चले उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द, भद्र, जानेपर उन स्त्रियोंके रोनेके शब्दको सुनकर श्रीकृष्णको बलराम तथा कृष्णके अनुवर्ती सब लोग चले॥ ४—६॥ बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ श्रेष्ठ यादवोंने चारों बहुत दु:ख हुआ॥२॥ अनिरुद्धको बिना देखे उनके बन्धुओं तथा श्रीकृष्णको ओरसे बाणासूरके नगरको घेर लिया॥७॥ शोक करते हुए वर्षाकालके चार मास बीत गये॥३॥ नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गोपुर आदिको तब नारदजीसे उनकी वार्ता तथा उनके बंधनका समाचार विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोधसे व्याप्त वह बाणासुर

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५४ ] 💮 🛊 श्रीकृष्णकी शोपि       | गतपुरपर चढ़ाई * ५९७                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ************************************                    | **************************************                           |
| भी उतनी ही सेनाके साथ निकल पड़ा॥८॥                      | अस्त्रोंको शान्त कर दिया। शिवजीने ब्रह्मास्त्रको ब्रह्मास्त्रसे, |
| बाणासुरकी रक्षा करनेके लिये भगवान् सदाशिव               | वायव्यास्त्रको पर्वतास्त्रसे तथा नारायणके आग्नेय अस्त्रको        |
| नन्दी वृषभपर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथगणोंके       | अपने पर्जन्यास्त्रसे शान्त कर दिया॥२२—२४॥                        |
| साथ युद्ध करनेके लिये गये। वहाँ बाणासुरके रक्षक रुद्र   | प्रत्येक योद्धासे जीती हुई श्रीकृष्णजीकी सेना                    |
| आदिसे श्रीकृष्ण आदिका अद्भुत, रोमांचकारी तथा            | भागने लगी, हे व्यासजी! वह सेना शिवके सम्पूर्ण तेजके              |
| भयंकर युद्ध हुआ। कृष्णके साथ शिवजीका, प्रद्युम्नके      | कारण युद्धमें न रुक सकी। हे मुने! अपनी सेनाके                    |
| साथ कार्तिकेयका एवं कूष्माण्ड और कूपकर्णके साथ          | पलायन करनेपर परम तपस्वी श्रीकृष्णने वरुणदेवता-                   |
| बलरामका परस्पर द्वन्द्वयुद्ध होने लगा॥९—११॥             | सम्बन्धी अपने शीतल नामक ज्वरको छोड़ा॥ २५–२६॥                     |
| साम्बका बाणासुरके पुत्रके साथ, सात्यकिका                | हे मुने! श्रीकृष्णकी सेनाके भाग जानेपर श्रीकृष्णका               |
| बाणासुरके साथ, गरुडका नन्दीके साथ और अन्य               | शीतलज्वर दसों दिशाओंको भस्म करता हुआ उन शिवजीके                  |
| लोगोंका अन्य लोगोंके साथ युद्ध होने लगा॥१२॥             | समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेवने अपना                       |
| उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण,            | ज्वर छोड़ा। उस समय शिवज्वर तथा विष्णुज्वर आपसमें                 |
| गन्धर्व तथा अप्सराएँ अपने वाहनों तथा विमानोंसे युद्ध    | युद्ध करने लगे। तब विष्णुका ज्वर शिवजीके ज्वरसे पीड़ित           |
| देखनेके लिये आये॥१३॥                                    | होकर क्रन्दन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर                 |
| हे विप्रेन्द्र! विविध आकारवाले रेवती आदि प्रमथोंके      | शिवजीकी स्तुति करने लगा॥ २७—२९॥                                  |
| साथ उन यदुवंशियोंका बड़ा भयानक युद्ध हुआ॥ १४॥           | तब विष्णुके ज्वरद्वारा वन्दित शरणागतवत्सल                        |
| भाई बलराम तथा बुद्धिमान् प्रद्युम्नके सहित              | सदाशिवने प्रसन्न होकर विष्णुके शीतज्वरसे कहा—॥ ३०॥               |
| श्रीकृष्णजीने प्रमथगणोंके साथ घोर भयानक युद्ध           | <b>महेश्वर बोले</b> —हे शीतज्वर! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ,          |
| किया। वहाँ अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओंके साथ            | तुमको मेरे ज्वरसे भय नहीं होगा, जो कोई हम दोनोंके                |
| विमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुहका युद्ध हुआ। विविध          | संवादका स्मरण करेगा, उसको ज्वरसे भय नहीं होगा॥ ३१॥               |
| आकारवाले प्रमथोंके साथ उन यादवोंका विकट, भयंकर          | <b>सनत्कुमार बोले</b> —इस प्रकार कहे जानेपर वह                   |
| तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा॥१५—१७॥                      | वैष्णवज्वर शिवजीको नमस्कार करके चला गया। उस                      |
| बहुत-सी विभीषिकाओंसे, कोटरियोंसे तथा निर्लज्ज           | चरित्रको देखकर श्रीकृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो                    |
| प्रबल स्त्रियोंसे पास-पाससे युद्ध होने लगा॥१८॥          | गये। प्रद्युम्नके बाणसमूहसे पीड़ित होकर कुपित हुए                |
| तब श्रीकृष्णजीने शिवजीके भूत, प्रमथ तथा गुह्यक          | दैत्य-संघाती स्कन्दने अपनी शक्तिसे प्रद्युम्नको आहत              |
| आदि अनुचरोंको अपने शार्ङ्ग धनुषसे छोड़े हुए तीक्ष्ण     | कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेयकी शक्तिसे आहत                       |
| अग्रभागवाले बाणोंसे पीड़ित किया। इस प्रकार युद्धके      | बलवान् प्रद्युम्न अपने शरीरसे रुधिर बहाते हुए संग्रामभूमिसे      |
| उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रुकी सेनाका नाश करते   | हट गये। कुम्भाण्ड और कूपकर्णके द्वारा अनेक अस्त्रोंसे            |
| हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेनाको नष्ट        | आहत किये गये बली बलभद्र भी युद्धमें स्थिर न रह                   |
| होते हुए देखकर शिवजीने उसे सहन न करते हुए महान्         | सके और भाग गये॥३२—३५॥                                            |
| क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया॥१९—२१॥                   | गरुड़ने हजारों रूप धारणकर महासागरसे जलका                         |
| यह सुनकर शिवजीके गण गरजने लगे तथा                       | पानकर और मेघोंके समान जल छोड़कर बहुत-से                          |
| शिवजीके तेजसे तेजस्वी हुए वे शत्रुयोद्धाओंको नष्ट       | लोगोंका नाश किया। तब शिवजीके वाहन बलवान्                         |
| करते हुए युद्ध करने लगे। श्रीकृष्णने शार्ङ्गधनुषपर नाना | वृषभने कुपित होकर उन गरुडजीको बड़े वेगसे शीघ्रतापूर्वक           |
| प्रकारके अस्त्रोंको रखकर शिवजीके ऊपर प्रहार किया,       | सींगोंद्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगोंके आघातसे                 |
| तब विस्मित न होते हुए महादेवजीने प्रत्यक्ष रूपसे        | विदीर्ण शरीरवाले गरुड़जी अत्यन्त विस्मित हो शीघ्र ही             |

भगवान्को छोड़कर युद्धस्थलसे भाग गये॥ ३६—३८॥ हे विभो! हे भूमन्! हे गिरिश! आप गुणोंसे बिना ऐसा चरित्र होनेपर देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्ण ढके हुए भी अपने गुणोंसे समस्त गुणोंको दीपकके शिवजीके तेजसे विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथीसे समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर! आपकी मायासे कहने लगे—॥३९॥ मोहित बुद्धिवाले पुत्र, स्त्री, गृह आदिमें आसक्त होकर श्रीकृष्ण बोले—हे सूत! तुम मेरे वचनको सुनो, पापसमुद्रमें डूबते-उतराते रहते हैं ॥ ५२-५३ ॥ मेरे रथको शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिवके समीप स्थित जो अजितेन्द्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्मको होकर उनसे कुछ कह सकूँ॥४०॥ प्राप्तकर आपके चरणोंमें प्रेम नहीं करता, वह शोक सनत्कुमार बोले-भगवान्के इस प्रकार कहनेपर करनेयोग्य तथा आत्मवंचक है॥५४॥ अपने गुणोंके कारण मुख्य दारुक नामक सारिथ शीघ्र हे भगवन्! मैं आपकी आज्ञासे बाणासुरकी भुजाओंको काटनेके लिये आया हूँ, अभिमानके नाश करनेवाले ही उस रथको शिवजीके समीप ले गया॥४१॥ आपने ही इस गर्वित बाणासुरको शाप दिया है॥५५॥ तब शरणागत हुए श्रीकृष्णने झुककर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिवजीसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना की॥४२॥ हे देव! आप संग्रामभूमिसे लौट जाइये, जिससे श्रीकृष्ण बोले-हे देवोंके देव! हे महादेव! हे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभो! आप मुझे बाणासूरके शरणागतवत्सल! आप अनन्त शक्तिवाले, सबके हाथ काटनेकी आज्ञा दीजिये॥५६॥ सनत्कुमार बोले-हे मुनीश्वर! श्रीकृष्णके इस आत्मरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसारकी उत्पत्ति-स्थिति एवं नाशके कारण, सज्ज्ञप्तिमात्र, वचनको सुनकर महेश्वर शिवजीने श्रीकृष्णकी स्तृतिसे ब्रह्मलिंग, परमशान्त, केवल, परमेश्वर, काल, दैव, कर्म, प्रसन्नचित्त होकर कहा—॥५७॥ जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा महेश्वर बोले—हे तात! आपने सत्य कहा, मैंने अनेक समुदायवाले हैं, हे संसारके स्वामिन्! बीजरोह दैत्यराजको शाप दिया है। आप मेरी आज्ञासे बाणासुरकी तथा प्रवाहरूपी यह आपकी माया है, इस कारण मैं आप भुजाओंको काटनेके लिये आये हैं। हे रमानाथ! हे हरें! बन्धनहीन परमेश्वरकी शरणमें आया हूँ॥४३—४६॥ मैं क्या करूँ, मैं सदा भक्तोंके अधीन हूँ। हे वीर! मेरे आप लोकेश्वर अपने द्वारा किये गये विविध देखते हुए बाणासुरकी भूजाओंका छेदन किस प्रकार हो भावोंसे लीलापूर्वक देवता आदिका पोषण करते हैं तथा सकता है। अत: आप मेरी आज्ञासे जृम्भणास्त्रसे मेरा जुम्भण (जम्भाई आना) कीजिये, इसके बाद अपना बुरे मार्गमें जानेवालोंको स्वभावसे विनष्ट करते हैं॥ ४७॥ आप ही ब्रह्म, परम ज्योति:स्वरूप तथा शब्दब्रह्म-यथेष्ट कार्य कीजिये और सुखी हो जाइये॥ ५८—६०॥ रूप हैं, आप निर्मल आत्माको योगी केवल आकाशके सनत्कुमार बोले—हे मुनीश्वर! शिवजीके इस प्रकार कहनेपर वे श्रीकृष्णजी अति विस्मित हुए और समान देखते हैं। आप ही आदिपुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मद्रष्टा, ईश, हेतू, अहेतू तथा विकारी प्रतीयमान होते अपने युद्धस्थलमें आकर प्रसन्न हुए॥६१॥ हैं। हे प्रभो! हे भगवन्! हे महेश्वर! आप अपनी मायासे हे व्यासजी! इसके बाद अनेक अस्त्रोंके संचालनमें सम्पूर्ण गुणोंकी प्रसिद्धिके निमित्त सभीसे युक्त तथा कुशल भगवान् श्रीकृष्णजीने शीघ्र ही जुम्भणास्त्रका सभीसे भिन्न भी हैं॥४८—५०॥ धनुषपर सन्धानकर उसे शिवजीके ऊपर छोड़ा॥६२॥ हे प्रभो! जिस प्रकार सूर्य छायारूपोंका तिरस्कार उस जुम्भणास्त्रसे जुम्भित हुए शिवको मोहित करके अपनी कान्तिसे प्रकाश करता है, उसी प्रकार करके श्रीकृष्णने खड्ग, गदा तथा ऋष्टिसे बाणासुरकी सेनाओंको मार डाला॥६३॥ दिव्य नेत्रवाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं॥५१॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें बाणासुररुद्रकृष्णादियुद्धवर्णन नामक चौवनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५४॥

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

496

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५५ ] भगवान् कृष्ण तथा बाणासुरका संग्राम \* पचपनवाँ अध्याय भगवान् कृष्ण तथा बाणासुरका संग्राम, श्रीकृष्णद्वारा बाणकी भुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको शिवका रोकना और उन्हें समझाना, बाणका गर्वापहरण, श्रीकृष्ण और बाणासुरकी मित्रता, ऊषा-अनिरुद्धको लेकर श्रीकृष्णका द्वारका आना व्यासजी बोले—हे सर्वज्ञ! हे ब्रह्मपुत्र! हे कानतक खींचकर बाणासुरके ऊपर सर्पोंके समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणोंको छोड़ा॥११॥ सनत्कुमार! आपको नमस्कार है। हे मुने! हे तात! आपने मुझे यह अद्भृत कथा सुनायी॥१॥ बलिपुत्र बाणासुरने उन बाणोंको आता हुआ श्रीकृष्णके द्वारा युद्धमें जम्भणास्त्रसे शिवजीके देखकर अपने धनुषसे निकले हुए बाणोंसे उन्हें अपनेतक मोहित किये जानेपर तथा बाणकी सेनाके मार दिये पहँचनेके पहले बीचमें ही काट दिया॥१२॥ जानेपर बाणासुरने क्या किया, उसको कहिये॥२॥ शत्रुओंको विनष्ट करनेवाला वह दैत्यराज बाण सृतजी बोले — अमिततेजस्वी उन व्यासजीका पुन: गर्जना करने लगा, तब वहाँ सम्पूर्ण यादव भयभीत हो गये और श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए मूर्च्छित वचन सुनकर ब्रह्माके पुत्र मुनीश्वर [सनत्कुमार] प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे—॥३॥ हो गये॥ १३॥ सनत्कुमार बोले-हे महाप्राज्ञ! हे व्यासजी! हे इसके बाद बलिके पुत्र महान् अहंकारी बाणने तात! लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्ण तथा शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अतिशूर श्रीकृष्णके शिवजीकी अद्भुत तथा सुन्दर कथाका श्रवण कीजिये॥ ४॥ ऊपर अपने बाण छोड़े॥१४॥ पुत्रों तथा गणोंसहित लीलासे शिवजीके सो जानेपर तब महादैत्योंके शत्रु श्रीकृष्णजीने भी शिवजीके वह दैत्यराज बाणासुर कृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये चरणकमलोंका स्मरणकर अपने बाणोंसे उन बाणोंको निकल पड़ा॥५॥ दूरसे शीघ्र ही काट दिया॥ १५॥ कुम्भाण्डसे घोडा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक तब संग्राममें आकुल बलराम आदि सभी बली प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंको धारणकर अतुलनीय युद्ध करने यादवोंने क्रोध करके अपने-अपने प्रतियोद्धाको मारा॥ १६॥ इस प्रकार वहाँ उन दोनों बली पुरुषोंका बहुत लगा॥६॥ उस महाबली दैत्येन्द्र बाणासुरने अपनी सेनाको समय-तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुननेवालोंको भी नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया॥७॥ आश्चर्यचिकत कर देनेवाला था॥१७॥ उस संग्राममें शिवजीसे महान् बल पाकर महावीर संग्राममें उस समय गरुडजीने अति क्रोध करके श्रीकृष्णने बाणासुरको तिनकेके समान मानकर बड़े अपने पंखोंके प्रहारोंसे बाणासुरकी सब सेनाको चूर्ण-जोरसे गर्जन किया॥८॥ चूर्ण कर दिया॥१८॥ हे मुनीश्वर! बाणासुरकी शेष बची हुई सेनाको तब अपनी सेनाका मर्दन करनेवाले गरुडको तथा भयभीत करते हुए वे अपने अद्भृत शार्ङ्ग नामक धनुषकी अपनी सेनाको मर्दित देखकर शैवोंमें श्रेष्ठ बलवान् उस दैत्यने उनके ऊपर अति क्रोध किया और हजार टंकार करने लगे॥९॥ धनुषकी टंकारसे उत्पन्न हुए उस तीव्र नादसे भूमि भुजावाले उस दैत्यने शीघ्र ही महादेवके चरणारविन्दोंका और आकाशका मध्यभाग व्याप्त हो गया॥१०॥ स्मरण करके शत्रुओंके लिये असह्य महान् पराक्रम प्रदर्शित

किया॥ १९-२०॥

उसी समय श्रीकृष्णने क्रोधित हो उस धनुषको

वहाँ वीरोंको नष्ट करनेवाले उस दैत्यने एक साथ सामने खडे हो गये॥ ३२॥ श्रीकृष्णादि समस्त यादवोंपर तथा गरुड्के ऊपर अलग-

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

अलग अनेक बाणोंसे प्रहार किया॥ २१॥ हे मुने! बलवान् उस दैत्यने एक बाणसे गरुड़को, एक बाणसे श्रीकृष्णको, एकसे बलरामको और एकसे अन्य लोगोंको मारा॥२२॥ उस समय बड़े पराक्रमी विष्णुके अवताररूप तथा दैत्योंका नाश करनेवाले परमेश्वर श्रीकृष्ण उस युद्धमें अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिवजीका स्मरणकर अपने धनुषसे छोड़े हुए बाणोंसे अति उग्र पराक्रमवाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुरपर उन्होंने एक साथ प्रहार किया॥ २३-२४॥ निश्चिन्त होकर श्रीकृष्णने अपने बाणोंसे उसके धनुष, छत्र आदिको काट दिया और उसके घोड़ोंको

मारकर गिरा दिया॥ २५॥ महावीर बाणासुरने अतिक्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदासे श्रीकृष्णपर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वीपर गिर पड़े॥ २६॥ हे देवर्षे! तब श्रीकृष्ण लोकमें लीला करनेके कारण शीघ्र ही भूमिसे उठकर शिवभक्त उस शत्रुके साथ युद्ध करने लगे॥ २७॥ इस प्रकार उन दोनोंमें बहुत समयतक घोर संग्राम होता रहा, भगवान् श्रीकृष्ण शिवरूप थे तथा वह बली बाणासुर शिवजीके भक्तोंमें श्रेष्ठ था॥ २८॥ हे मुनीश्वर! पराक्रमशाली श्रीकृष्ण बहुत देरतक बाणासुरके साथ युद्धकर पुनः शिवजीकी आज्ञासे बल प्राप्तकर अत्यधिक क्रोधित हो उठे॥ २९॥ तदनन्तर शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने

बहुत-सी भुजाओंको काट दिया॥ ३०॥

जिस समय बाणासुर शिवजीके स्मरणसे हीन

हुआ, उसी समय वीरताको प्राप्त हुए श्रीकृष्ण उसका

सिर काटनेको उद्यत हुए, तब भगवान् सदाशिव उनके

गया॥ ३१॥

शिवजीकी आज्ञासे शीघ्र ही सुदर्शनचक्रसे बाणासुरकी उस समय उसकी श्रेष्ठ चार भुजाएँ शेष रह गर्यी और शिवजीके अनुग्रहसे वह शीघ्र ही व्यथारहित हो

**रुद्र बोले**—हे भगवन्! हे देवकीपुत्र! हे विष्णो! मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले आपने वैसा ही किया॥ ३३॥ अब आप बाणासुरके सिरको मत काटिये, मेरी आज्ञासे अपने सुदर्शनचक्रको लौटा लीजिये; क्योंकि मेरे भक्तके ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा॥ ३४॥ हे गोविन्द! संग्राममें मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिये इस विजयचक्रको युद्धभूमिसे लौटा लीजिये॥ ३५॥ हे लक्ष्मीश! पहले भी आपने यह सुदर्शनचक्र दधीचि, वीर रावण तथा तारक आदिके ऊपर मेरी आज्ञाके बिना नहीं चलाया। आप तो योगीश्वर साक्षात् परमात्मा, जनार्दन तथा सब प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं, इसका अपने मनमें विचार कीजिये। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा। अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा, मैं आपसे सन्तुष्ट हूँ ॥ ३६—३८॥

हे हरे! पहले यह अपनी भुजाओंको खुजलाकर

वे बाणसे बोले—मेरी आज्ञासे तुम्हारी भुजाओंको

अपनी गतिको भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर

इसने मुझसे युद्धका वर माँगा। तब मैंने उसे शाप दिया

कि थोड़े ही समयमें तुम्हारी भुजाओंको काटनेवाला आयेगा

और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जायगा॥३९-४०॥

[ श्रीशिवमहापुराण-

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५६ ] * बाणासुरका ताण्डवनृत्यद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रा भगवान् शिवको प्रसन्न करना *६०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| काटनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण आ गये हैं, इसलिये तुम<br>अब संग्रामसे लौट जाओ और [श्रीकृष्णसे कहा—]<br>वधू और वरके साथ अपने स्थानको चले जाओ॥४१॥<br>ऐसा कहकर शिवजी उन दोनोंमें मित्रता कराकर<br>उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रोंसहित अपने स्थानको<br>चले गये॥४२॥<br>सनत्कुमार बोले—इस प्रकार भगवान् शिवजीका<br>वचन सुनकर अपने सुदर्शनचक्रको लौटाकर अक्षत शरीरवाले<br>विजयी श्रीकृष्णने अन्तः पुरमें प्रवेश किया। भार्यासहित | किये गये अनेक रत्नसमुदायको स्वीकार किया। ऊषाकी सखी परमयोगिनी चित्रलेखाको लेकर शिवजीकी आज्ञासे कृतकृत्य श्रीकृष्ण अति प्रसन्न हुए॥ ४३—४५॥ इसके बाद श्रीकृष्ण हृदयसे शिवजीको प्रणामकर बलिपुत्र बाणासुरसे विदा लेकर कुटुम्बसहित अपने नगरको चले गये। मार्गमें प्रतिकूल हुए वरुणको अनेक प्रकारसे जीतकर वे आनन्दित होकर द्वारकापुरीमें आये। इसके बाद गरुड़जीको विसर्जितकर अपने मित्रोंको देखकर तथा उनसे हास-परिहास करते हुए द्वारकामें |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ।<br>पहुँचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे॥४६—४८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हेताके पंचम युद्धखण्डमें बाणभुजकृन्तन-गर्वापहारवर्णन<br>याय पूर्ण हुआ॥ ५५॥<br>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बाणासरका ताण्डवनत्यदारा भगवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शिवको प्रसन्न करना, शिवद्वारा उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ो प्राप्ति, बाणासुरकृत शिवस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> . <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नारदजी बोले—हे महामुने! भार्यासहित अनिरुद्ध<br>तथा श्रीकृष्णजीके द्वारकापुरीमें चले जानेपर बाणासुरने<br>क्या किया, इसको आप किहये॥१॥<br>सनत्कुमार बोले—भार्यासहित अनिरुद्ध तथा<br>श्रीकृष्णके द्वारका चले जानेपर बाणासुर मन-ही-मन अपने<br>अज्ञानका स्मरण करता हुआ अत्यन्त दुखी हुआ॥२॥<br>तब शिवजीके गण नन्दीने रक्तसे संलिप्त शरीरवाले,                                                                                | प्रेमसे पूर्ण मनवाला बाणासुर विह्वल होकर रोने लगा<br>और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियोंसे नमस्कार करता हुआ,<br>यथोचित चरणन्यासकर हाथोंको चलाता हुआ, अनेक<br>प्रकारके आलीढ आदि स्थानकों तथा प्रत्यालीढ आदि<br>मुद्राओंसे शोभित ताण्डव नृत्य करने लगा॥८—१०॥<br>वह सहस्रों मुखके बाजोंको बजाने, भौंह चलाने,<br>सिरको कँपाने तथा सहस्रों प्रकारसे अंग चलाने लगा।                                                                        |
| पश्चात्तापयुक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुरसे कहा—॥३॥ नन्दीश्वर बोले—हे शिवके भक्त बाणासुर! तुम दुखी न होओ, भगवान् शिवजी भक्तोंपर कृपा करनेवाले भक्तवत्सल नामधारी हैं। हे भक्तोंमें श्रेष्ठ! जो कुछ हुआ, उनकी इच्छासे हुआ है, इस प्रकार चित्तमें मानकर बारंबार शिवजीका स्मरण करो॥४-५॥ उन आदिदेव शिवजीमें मन लगाकर नित्य भक्तोंपर                                                                                           | धीरे-धीरे अनेक प्रकारके नृत्योंको दिखाकर तथा रुधिरकी<br>धाराओंसे भूमिको सींचकर अपनी गित तथा अहंकारको<br>विस्मृत किये हुए उस महाभक्त बाणासुरने चन्द्रशेखर<br>शिवको प्रसन्न किया॥११—१३॥<br>तब नृत्यगीतप्रिय भक्तवत्सल भगवान् शिवजीने प्रसन्न<br>होकर सुन्दर नृत्य करनेवाले बाणासुरसे कहा—॥१४॥<br>रुद्र बोले—हे बाणासुर!हे बिलपुत्र!हे तात! मैं                                                                                     |
| दया करनेवाले महादेवका बारंबार उत्सव करो॥६॥ उसके बाद नन्दीके कहनेसे द्वेषरिहत होकर वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तुम्हारे इस नृत्यसे प्रसन्न हूँ। हे दैत्येन्द्र! तुम्हारे मनमें<br>जो हो, वह वरदान माँगो॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारणकर शीघ्र शिवजीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सनत्कुमार बोले—हे मुने! तब शिवजीका यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्थानको चला गया॥७॥<br>वहाँ जाकर प्रभुको नमस्कारकर गर्वरहित होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वचन सुनकर उस दैत्येन्द्र बाणासुरने अपना घाव भरनेके<br>लिये वर माँगा, इसके साथ ही बाहुयुद्धके लिये क्षमा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-६०२ अक्षय गाणपत्यका भाव तथा उस शोणितपुर नामक आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएँ क्षत्रिय, जंघा वैश्य और नगरमें ऊषापुत्रका राज्य हो, देवताओंसे तथा विशेषकर चरण शुद्र कहे गये हैं॥ २४—२७॥ विष्णुसे निर्वेरता और रजोगुण तथा तमोगुणसे युक्त दुष्ट हे महेश्वर! आप ही नित्य सब जीवोंके उपासना दैत्यभावका विनाश हो, विशेषकर शिवजीकी निर्विकार करनेयोग्य हैं, आपका भजन करनेवाला मनुष्य निश्चय भक्ति, शिवके भक्तोंके प्रति स्नेह तथा सब प्राणियोंके ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ २८॥ प्रति दयाभाव हो। हे मुने! उस बाण दैत्यने शिवजीसे जो मनुष्य आत्माके प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता इन वरोंको माँगकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए हाथ जोड़कर है, वह मानो अमृतका त्याग करता हुआ इन्द्रियोंके लिये प्रेमपूर्वक शिवजीकी स्तुति की—॥१६—२०॥ अकल्याणकारी विषका ही भक्षण करता है॥ २९॥ बाणास्र बोला-हे देव! हे महादेव! हे विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मलभाववाले मुनि शरणागतवत्सल! हे महेश्वर! हे दीनबन्धो! हे दयानिधे! आप प्रिय ईश्वरके सब प्रकारसे शरणागत हैं॥ ३०॥ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपासागर! हे शंकर! सनत्कुमार बोले—इस प्रकार कहकर उस दैत्य हे प्रभो! आपने मुझपर बड़ी कृपा की, आपने प्रसन्न होकर बाणासुरने प्रेमसे विह्वल अंगवाला हो शिवजीको प्रणामकर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुरका यह वचन मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्म, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्माण्डरूपी शरीरवाले, उग्र, ईश, विराट्, सुनकर भगवान् सदाशिव 'तुम सब कुछ प्राप्त करोगे'— सबमें व्याप्त तथा सबसे परे हैं॥२१—२३॥ इस प्रकार कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ३१-३२॥ तब शिवजीके अनुग्रहसे महाकालत्वको प्राप्त हुआ हे प्रभो! आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर्य है, दिशाएँ कान, द्युलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा वह शिवजीका अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ॥ ३३॥ [हे व्यासजी!] सभी गुरुजनोंके परम गुरु तथा चन्द्रमा मन है, सूर्य नेत्र, ऋद्धि उदर, इन्द्र भुजाएँ, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापित विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे समस्त पृथ्वीके मध्यमें क्रीड़ा करनेवाले शूलपाणि शंकर नाथ! औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तथा बाणासुरके सुन्दर वृत्तान्तका कानोंको प्रिय लगनेवाले तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं, आप सर्वात्मा पुरुष हैं। वचनोंमें आपसे यह वर्णन किया॥ ३४॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें बाणासुरगाणपत्यपदप्राप्तिवर्णन नामक छप्पनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५६॥ सत्तावनवाँ अध्याय महिषासुरके पुत्र गजासुरकी तपस्या तथा ब्रह्माद्वारा वरप्राप्ति, उन्मत्त गजासुरद्वारा अत्याचार, उसका काशीमें आना, देवताओंद्वारा भगवान् शिवसे उसके वधकी प्रार्थना, शिवद्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थनासे उसका चर्म धारणकर 'कृत्तिवासा' नामसे विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंगकी स्थापना करना गये अपने पिताके वधका स्मरण करके महावीर गजासुर, सनत्कुमार बोले—हे व्यासजी! शिवजीके [उस] चरित्रको अत्यन्त प्रेमसे सुनिये, जिस प्रकार महादेवने उस वैरका स्मरणकर तप करनेहेतु वनमें गया और ब्रह्माजीको दानवेन्द्र गजासुरको त्रिशूलसे मारा। पूर्वकालमें देवगणोंके उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा॥ ३-४॥ 'मैं कामके वशीभूत स्त्री तथा पुरुषोंसे अवध्य हितके लिये युद्धमें देवीके द्वारा दानव महिषासुरका वध कर दिये जानेपर देवता सुखी हो गये॥१-२॥ होऊँ'-इस प्रकार मनमें विचारकर वह तपमें दत्तचित्त हे मुनीश्वर! देवताओंकी प्रार्थनासे देवीद्वारा किये हो गया। वह हिमालय पर्वतकी गुफामें भुजाओंको

| रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५७ ]                                 | गजासुरको तपस्या * ६०३                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| **************************************                       |                                                          |  |  |  |  |
| उठाकर आकाशमें दृष्टि लगाये हुए पैरके अँगूठेसे                | अति प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थानको चला गया॥ २०॥          |  |  |  |  |
| पृथ्वीको टेककर परम दारुण तप करने लगा॥५-६॥                    | तदुपरान्त सम्पूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकोंको              |  |  |  |  |
| वह उदार बुद्धिवाला महिषासुरपुत्र गजासुर जटाओंके              | जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इन्द्र, गन्धर्व, गरुड     |  |  |  |  |
| भारकी कान्तिसे प्रलयके सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा          | और सर्प आदिको भी जीतकर उन्हें अपने वशमें करके            |  |  |  |  |
| था। उसके मस्तकसे उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे,           | संसारको जीतनेवाले उस दैत्यने तेजसहित लोकपालोंके          |  |  |  |  |
| ऊपर तथा नीचेके लोकोंको तप्त करती हुई चारों ओर                | स्थानोंका हरण कर लिया। देवोद्यानकी शोभासे युक्त          |  |  |  |  |
| फैल गयी। उसके मस्तकसे प्रकट हुई अग्निसे नदी तथा              | साक्षात् विश्वकर्माद्वारा निर्मित किये गये स्वर्गस्थित   |  |  |  |  |
| समुद्र सूख गये, ग्रहोंसहित तारे गिरने लगे तथा दसों           | महेन्द्रगृहमें वह निवास करने लगा॥ २१—२३॥                 |  |  |  |  |
| दिशाएँ प्रज्वलित हो गयीं॥७—९॥                                | महाबली, महामना तथा लोकोंको जीतनेवाला और                  |  |  |  |  |
| उस अग्निसे तप्त हुए इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता                | कठोर शासनवाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओंसे              |  |  |  |  |
| स्वर्गलोकको त्यागकर ब्रह्मलोकको गये और ब्रह्माजीसे           | अपने दोनों चरणोंमें प्रणाम कराते हुए महेन्द्रके उस घरमें |  |  |  |  |
| बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है॥१०॥                         | विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओंका              |  |  |  |  |
| देवगण बोले—हे विधे! गजासुरके तपसे हमलोग                      | एकमात्र स्वामी अजितेन्द्रिय वह दैत्य प्रिय विषयोंको      |  |  |  |  |
| सन्तप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्गमें स्थित रहनेमें समर्थ     | लोलुपतासे भोगता हुआ तृप्त न हुआ॥ २४–२५॥                  |  |  |  |  |
| नहीं हैं, इसलिये आपकी शरणमें आये हैं। हे ब्रह्मन्!           | इस प्रकार ऐश्वर्यसे उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रोंका     |  |  |  |  |
| आप कृपाकर अन्य लोगोंको जीवित रखनेके लिये उस                  | उल्लंघन करनेवाले उस दैत्यको बहुत समय बीत जानेपर          |  |  |  |  |
| दैत्यको शान्त कीजिये, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो                 | पापबुद्धि उदित हुई। देवगणोंको पीड़ा देनेवाला महिषासुरका  |  |  |  |  |
| जायँगे। हमलोग सत्य–सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इन्द्र         | वह पुत्र पृथ्वीपर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियोंको     |  |  |  |  |
| आदि देवों तथा भृगु, दक्ष आदिसे प्रार्थित हुए ब्रह्माजी       | अत्यधिक क्लेश देने लगा॥ २६-२७॥                           |  |  |  |  |
| उस दैत्येन्द्रके आश्रमपर गये। आकाशमें मेघोंसे ढँके हुए       | वह दुष्टबुद्धि दैत्य पहलेके वैरभावका स्मरण               |  |  |  |  |
| सूर्यके समान लोकोंको तपाते हुए उसको देखकर                    | करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमथोंको और विशेषकर            |  |  |  |  |
| विस्मित हो ब्रह्माजीने हँसते हुए कहा—॥११—१४॥                 | धर्मात्माओंको अति कष्ट देने लगा। हे तात! एक समय          |  |  |  |  |
| <b>ब्रह्माजी बोले</b> —हे दैत्येन्द्र! हे महिषपुत्र! हे तात! | वह महाबली दैत्य गजासुर शिवजीकी राजधानी काशीको            |  |  |  |  |
| उठो, उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ, मैं तुम्हें वर देनेके       | गया। हे मुने! उस समय दैत्येन्द्रके आनेपर आनन्दवनमें      |  |  |  |  |
| लिये आया हूँ, अपनी इच्छाके अनुकूल वर माँगो॥ १५॥              | निवास करनेवालोंका 'रक्षा करो, रक्षा करो' इस              |  |  |  |  |
| सनत्कुमार बोले—उस दैत्येन्द्र गजासुरने उठकर                  | प्रकारका महाशब्द होने लगा॥ २८—३०॥                        |  |  |  |  |
| अपने नेत्रोंसे विभु ब्रह्माजीको देखते हुए प्रसन्न होकर       | जिस समय अपने वीर्य और मदसे उन्मत्त हुआ                   |  |  |  |  |
| वर माँगनेके लिये गद्गद वाणीसे कहा—॥१६॥                       | महिषासुरका पुत्र सभी प्रमथोंको पीड़ित करता हुआ           |  |  |  |  |
| गजासुर बोला—हे देवदेवेश! आपको नमस्कार है,                    | नगरीमें आया, उसी समय गजासुरसे पराजित हुए इन्द्रादि       |  |  |  |  |
| यदि आप मुझे वर दे रहे हैं, तो मैं कामके वशीभूत स्त्री-       | सब देवता शिवजीकी शरणमें गये और आदरसे प्रणामकर            |  |  |  |  |
| पुरुषोंसे अवध्य हो जाऊँ। हे विभो ! मैं महाबलवान्, वीर्यवान्  | उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशीमें उस दैत्यके        |  |  |  |  |
| तथा देवता आदिसे सदा अजेय और सम्पूर्ण लोकपालोंकी              | आगमन तथा विशेषकर वहाँ रहनेवाले शिवभक्तोंका               |  |  |  |  |
| समस्त सम्पत्तिको भोगनेवाला होऊँ॥ १७-१८॥                      | अति दु:ख भी निवेदन किया॥३१—३३॥                           |  |  |  |  |
| सनत्कुमार बोले—इस प्रकार उस दैत्यके वर                       | <b>देवगण बोले</b> —हे देवदेव! हे महादेव! आपकी            |  |  |  |  |
| माँगनेपर उसके तपसे प्रसन्न हुए ब्रह्माजीने उसे अति           | नगरीमें आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्तजनोंको कष्ट        |  |  |  |  |
| दुर्लभ वरदान दिया॥ १९॥                                       | दे रहा है, अत: हे कृपानिधे!आप उसका वध करें॥ ३४॥          |  |  |  |  |
| इस प्रकार वह महिषासुरपुत्र गजासुर वर पाकर                    | वह भूमिपर जहाँ-जहाँ चरण रखता है, वहाँ                    |  |  |  |  |

| ६०४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                               | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| **************************************                    | ********************************                          |
| उसके भारसे अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है।              | <b>गजासुर बोला</b> —हे देवदेव! हे महादेव! मैं सब          |
| उसकी जंघाके वेगसे डालियोंसहित वृक्ष गिरने लगते हैं।       | प्रकारसे आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन्! मैं कामदेवका       |
| उसके भुजदण्डके आघातसे शिखरोंसहित पर्वत चूर्ण हो           | नाश करनेवाले आप देवेशको जानता हूँ॥५१॥                     |
| जाते हैं, उसके मुकुटके संघर्षसे मेघ आकाशका त्याग          | हे अन्धकारे! हे महेशान! हे त्रिपुरान्तक! हे सर्वग!        |
| करते हैं और उसके बालोंके सम्पर्कसे उत्पन्न हुए            | आपके हाथसे मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ॥५२॥                 |
| नीलेपनको वे अबतक भी नहीं छोड़ते। जिसके नि:श्वासके         | हे कृपालो!हे मृत्युंजय!में कुछ निवेदन करना चाहता          |
| भारोंसे ऊँची तरंगोंवाले महासागर तथा नदियाँ भी             | हूँ, उसे सुनिये, सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं, आप विचार     |
| जलजन्तुओंके सहित बड़ा कल्लोल करती हैं, जिसके              | कीजिये। एकमात्र आप संसारके वन्दनीय हैं तथा संसारके        |
| शरीरकी ऊँचाई उसकी मायासे नौ सहस्र योजन हो                 | ऊपर स्थित हैं। समयसे सभीको मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु      |
| जाती है तथा मायावी उस दैत्यका विस्तार (चौड़ाईका           | कल्याणके निमित्त होती है ॥ ५३–५४ ॥                        |
| घेरा) भी उतना ही हो जाता है, जिसके नेत्रोंके पीलेपन       | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उसका यह वचन सुनकर                  |
| और चांचल्यको बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती                | दयानिधि शिवजीने हँसकर महिषासुरके पुत्र गजासुरसे           |
| है, वही बड़े वेगसे यहाँ आ गया है॥३५—४०॥                   | कहा—॥५५॥                                                  |
| वह असह्य दैत्य जिस-जिस दिशामें जाता है,                   | <b>ईश्वर बोले</b> —हे महापराक्रमनिधे! हे दानवोत्तम!       |
| कामसे जीते हुए स्त्री-पुरुषोंसे मैं अवध्य हूँ', इस प्रकार | हे श्रेष्ठ मतिवाले! हे गजासुर! मैं प्रसन्न हूँ, अपने      |
| वहाँ कहता है। काशीकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले हे देवेश!    | अनुकूल वर माँगो॥५६॥                                       |
| इस प्रकार हम लोगोंने उस दैत्यकी चेष्टाका आपसे             | <b>सनत्कुमार बोले</b> —वर देनेवाले शिवजीका यह वचन         |
| निवेदन किया, आप भक्तोंकी रक्षा कीजिये॥४१-४२॥              | सुनकर दानवेन्द्र गजासुरने प्रसन्नचित्त होकर कहा—॥ ५७॥     |
| सनत्कुमार बोले—देवताओंद्वारा इस प्रकार प्रार्थना          | <b>गजासुर बोला</b> —हे महेशान! हे दिगम्बर! यदि            |
| किये जानेपर भक्तोंकी रक्षामें तत्पर वे शिवजी उसके         | आप प्रसन्न हैं, तो अपने त्रिशूलकी अग्निसे पवित्र किये     |
| वधकी कामनासे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आये॥४३॥                  | हुए मेरे इस देहचर्मको नित्य धारण कीजिये। अपने             |
| त्रिशूल हाथमें धारण किये हुए उन भक्तवत्सल                 | प्रमाणवाले, कोमल स्पर्शवाले, युद्धक्षेत्रमें समर्पित किये |
| शिवजीको गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा।             | गये, देखनेयोग्य, महादिव्य, निरन्तर सुखदायक मेरे चर्मको    |
| तब वीरगर्जन करते हुए उन दोनोंका अनेक अस्त्रों तथा         | धारण कीजिये। यह चर्म सदा सुगन्धयुक्त, अतिकोमल,            |
| शस्त्रोंके प्रहारसे दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ॥ ४४-४५॥    | निर्मल तथा अति शोभायमान हो॥५८—६०॥                         |
| अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुरने दैत्योंका विनाश           | हे विभो! तेज धूप तथा अग्निकी लपटको बहुत                   |
| करनेवाले शिवजीपर तीव्र बाणोंसे प्रहार किया॥४६॥            | देरतक प्राप्त करके भी पवित्र सुगन्धनिधिके कारण मेरा       |
| हे मुने! उस समय भयंकर शरीरवाले शिवजीने                    | यह देहचर्म भस्म न हो॥६१॥                                  |
| अपने अति दारुण बाणोंसे अपने समीप न पहुँचे हुए             | हे दिगम्बर! यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता, तो        |
| उसके बाणोंको शीघ्र ही खण्ड-खण्ड कर दिया॥ ४७॥              | युद्धस्थलमें आपके अंगके साथ इसका संग कैसे होता। हे        |
| तब हाथमें खड्ग लेकर 'अब तुम मेरे द्वारा मारे              | शिवजी! यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे दूसरा वर दीजिये कि     |
| गये'—इस प्रकार ऊँचे स्वरसे गर्जनकर क्रोधित होकर           | आजसे प्रारम्भकर आपका नाम कृत्तिवासा हो॥ ६२-६३॥            |
| गजासुर शिवजीकी ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान् शिवने      | <b>सनत्कुमार बोले</b> —उसका यह वचन सुनकर                  |
| उस दैत्यश्रेष्ठको आता हुआ देखकर तथा अन्यके द्वारा         | भक्तप्रिय भक्तवत्सल महेशान शिवजी प्रसन्न होकर             |
| अवध्य जानकर उसे त्रिशूलसे मारा। उस त्रिशूलसे विद्ध        | भक्तिसे निर्मल मनवाले उस गजासुर नामक दानवसे पुन:          |
| हुआ वह गजासुर दैत्य अपनेको शिवका छत्ररूप मानता            | कहने लगे—॥६४-६५॥                                          |
| हुआ शिवजीकी स्तुति करने लगा॥ ४८—५०॥                       | <b>ईश्वर बोले</b> —मुक्तिके साधन इस क्षेत्रमें तुम्हारा   |

रुद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५८ ] \* काशीके व्याघ्रेश्वर लिंग-माहात्म्यमें दुन्दुभिनिर्हादकी कथा \* यह पवित्र शरीर सभीके लिये मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापोंका नाश करनेवाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगोंमें प्रधान एवं मुक्तिको देनेवाला कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग होगा॥६६-६७॥ इस प्रकार कहकर उन दिगम्बर देवेशने गजास्रके उस विस्तृत चर्मको लेकर उसे धारण कर लिया॥ ६८॥ हे मुनीश्वर! उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, काशीनिवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गये। उस समय हर्षपूर्ण मनवाले विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओंने 📗 सनत्कुमार बोले - हे व्यासजी! सुनिये, मैं शिवजीके चरित्रको कहता हूँ, जिस प्रकार महादेवने दुन्दुभिनिर्ह्वाद नामक दैत्यको मारा। समय पाकर विष्णुदेवके द्वारा दितिके पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्षके मारे जानेपर दिति बडे दु:खको प्राप्त हुई। तब प्रह्लादके मामा दुन्दुभिनिर्ह्लाद नामक देवदु:खदायी दुष्ट दैत्यने उस दुखित दितिको आश्वासनयोग्य वाक्योंसे धीरज बँधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दितिको आश्वासन देकर 'देवताओंको किस प्रकार जीता जाय' ऐसा उपाय सोचने लगा॥ १-४॥ दैत्योंके शत्रु देवताओंने विष्णुके द्वारा कपटपूर्वक भाईसहित महान् असुर वीर हिरण्याक्षको मरवा दिया॥५॥ देवताओंका बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं—ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचारकर निश्चित तत्त्वको जानकर उस दैत्यने निष्कर्ष निकाला कि इस विषयमें मेरे विचारसे ब्राह्मण ही कारण हैं। तब देवताओंका शत्रु महादुष्ट दैत्य दुन्दुभिनिर्ह्वाद बारंबार ब्राह्मणोंको मारनेके लिये दौडा॥६—८॥ देवता यज्ञके भोगी हैं, यज्ञ वेदोंसे उत्पन्न हैं, वे वेद ब्राह्मणोंके आधारपर हैं, अत: ब्राह्मण ही देवताओंके बल हैं। सम्पूर्ण वेद तथा इन्द्रादि देवता ब्राह्मणोंपर आधारित और ब्राह्मणोंके बलवाले हैं, यह निश्चय है, इसमें कुछ

एवं आयुको देनेवाले और धनधान्यको बढानेवाले शिवचरित्रका वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रतवाला जो मनुष्य इसे प्रीतिसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान् सुख पाकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त करता है॥७२-७३॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें गजासुरवधवर्णन नामक सत्तावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। ५७॥ अट्ठावनवाँ अध्याय काशीके व्याघ्रेश्वर लिंग-माहात्म्यके सन्दर्भमें दैत्य दुन्दुभिनिर्हादके वधकी कथा विचार नहीं करना चाहिये। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जायँ, तो वेद स्वयं नष्ट हो जायँगे, अत: उन वेदोंके नष्ट हो जानेपर देवता स्वयं भी नष्ट हो जायँगे॥९—११॥ यज्ञोंका नाश हो जानेपर देवता भोजनसे रहित होकर निर्बल हो जानेसे सुगमतासे जीते जायँगे और इसके बाद देवताओंके पराजित हो जानेपर मैं ही तीनों लोकोंमें माननीय हो जाऊँगा, देवताओंकी अक्षय सम्पत्तियोंका हरण कर लूँगा और निष्कण्टक राज्यमें सुख भोगूँगा—इस प्रकार निश्चयकर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्मतेजसे युक्त, वेदोंका अध्ययन करनेवाले और तप तथा बलसे पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं, बहुतसे ब्राह्मणोंका स्थान निश्चय ही काशीपुरी है, सर्वप्रथम उस नगरीको ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थोंमें जाऊँगा। जिन-जिन तीर्थोंमें तथा जिन-जिन आश्रमोंमें जो ब्राह्मण हैं, उन सबका भक्षण कर जाऊँगा॥ १२—१७॥ ऐसा अपने कुलके योग्य विचारकर वह दुराचारी तथा मायावी दुन्दुभिनिर्हाद काशीमें आकर ब्राह्मणोंको मारने लगा। समिधा तथा कुशाओंको लानेके लिये

ब्राह्मण जिस वनमें जाते थे, वहींपर वह दुष्टात्मा उन

सभीका भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई न

जाने, इस प्रकार वह वनमें वनेचर होकर तथा जलाशयमें

जल-जन्तुरूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूपवाला वह मायावी देवगणोंसे भी अगोचर

हाथ जोडकर शिवजीको नमस्कार करके उनकी स्तृति

की। दानवोंके स्वामी महिषासुरपुत्र गजासुरके मार दिये

जानेपर देवगणोंने अपने स्थानको प्राप्त कर लिया और

इस प्रकार भक्तोंके प्रति दयासूचक, स्वर्ग-कीर्ति

संसार सुखी हो गया॥६९-७१॥

करनेवाले शिवजीको देखकर वे सब नम्र हो जय-एक समय शिवरात्रिमें एक शिवभक्त अपने उटजमें देवोंके देव शिवकी पूजा करके ध्यानमें लीन हुआ॥ २४॥ जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे—॥ ३२—३४॥ ब्राह्मण बोले—हे जगद्गुरो! हे ईश्वर! कठिन तब उस दैत्येन्द्र दुन्दुभिनिर्ह्वादने बलसे दर्पित होकर उपद्रवसे रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये और दया करके इस व्याघ्रका रूप धारणकर उसे भक्षण करनेकी इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिवजीके अवलोकनमें दृढ्चित्त स्थानमें स्थित रहिये। हे महादेव! आप इसी स्वरूपसे होकर अस्त्रमन्त्रोंका विन्यास करनेवाले उस भक्तको व्याघ्रेश नामसे इस ज्येष्ठ नामक स्थानकी रक्षा कीजिये। हे गौरीश! दुष्टोंका नाश करके हम तीर्थवासियोंकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

जब उसने सर्वज्ञ शिवजीको अवज्ञासहित आया हुआ देखा, तब वह [व्याघ्ररूपी] दुष्ट दैत्य उनकी ओर

होकर दिनमें मुनियोंके मध्य मुनि होकर ध्यानमें तत्पर

रहता था। पर्णशालाओंके प्रवेश तथा निर्गमको देखता

हुआ वह दैत्य रात्रिमें व्याघ्ररूपसे बहुतसे ब्राह्मणोंका

भक्षण करता था। वह नि:शंक होकर ऐसा भक्षण करता

कि अस्थितकको नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्टने

बहुत-से ब्राह्मणोंको मार डाला॥ १८—२३॥

भक्षण करनेमें वह समर्थ न हुआ॥ २५-२६॥

सर्वव्यापी शिवने उसके आशयको जानकर उस

दुष्टरूप दैत्यका वध करनेकी इच्छा की। जब उसने व्याघ्र-

रूपसे भक्त ब्राह्मणको ग्रहण करना चाहा, तभी संसारकी रक्षारूपमणि, तीन नेत्रोंवाले तथा भक्तोंकी रक्षा करनेमें

प्रवीण बुद्धिवाले शिवजी प्रकट हुए। भक्तसे पूजित उस लिंगसे प्रकट हुए शिवजीको देखकर वह दैत्य फिर उसी

रूपसे पर्वतके समान हो गया॥ २७—२९॥

यहाँ देखेगा, उसके दुःखको मैं अवश्य दूर करूँगा॥ ३९॥ मेरे इस चरित्रको सुनकर तथा मेरे इस लिंगका अपने हृदयमें स्मरण करके युद्धमें प्रवेश करनेवाला मनुष्य नि:सन्देह विजयको प्राप्त करेगा। इसी अवसरपर इन्द्रादि समस्त देवता उत्सवपूर्वक जय-जयकार करते हुए वहाँ आये॥४०-४१॥ देवताओंने अंजलि बाँधकर कन्धा झुकाकर प्रेमसे शिवजीको प्रणामकर मधुर वाणीसे भक्तवत्सल महादेवकी स्तुति की॥४२॥ देवगण बोले-हे देवोंके स्वामी! हे प्रभो! हे प्रणतोंका दु:ख हरनेवाले ! आपने इस दुन्दुभिनिर्ह्वादके वधसे

हम सब देवगणोंकी रक्षा की। हे भक्तवत्सल! हे देवेश! हे सर्वेश्वर! हे प्रभो! आपको सदा भक्तोंकी रक्षा करनी चाहिये तथा दुष्टोंका वध करना चाहिये॥ ४३-४४॥

'ऐसा ही होगा'-यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंगमें

उन देवताओंका यह वचन सुनकर परमेश्वरने

[ श्रीशिवमहापुराण-

मुष्टिसे उस व्याघ्रके सिरपर प्रहार किया॥३०-३१॥

दुखी हुआ वह व्याघ्र अतिनादसे आकाश और पृथिवीको

भरता हुआ मर गया। उसके रोदनके महान् नादसे

व्याकुलचित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्दका अनुसरण

करते हुए रात्रिमें वहाँ आये। वहाँ मृगेश्वर सिंहको काँखमें

अनेक प्रकारके उपद्रवोंसे रक्षा कीजिये और भक्तोंको

वचन सुनकर भक्तवत्सल शिवजीने 'तथास्तु' कहकर

सनत्कुमार बोले—इस प्रकार अपने उन भक्तोंका

महेश्वर बोले - जो मनुष्य श्रद्धासे मुझे इस रूपमें

अभयदान दीजिये॥ ३५—३७॥

भक्तोंसे पुन: कहा—॥३८॥

उस मुष्टिके आघातसे तथा काँखमें पीसे जानेसे

झपटा। इतनेमेंही उसे पकडकर भगवान्ने अपनी काँखमें प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने-अपने दबा लिया तथा भक्तवत्सल शिवजीने वज्रसे भी अतिकठोर धामको चले गये तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्षके साथ यथेष्ट

स्थानको चले गये॥४५-४६॥ यह अनुपम शिवलीलाके अमृताक्षरवाला इतिहास जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर-सम्बन्धी इस चरित्रको सुनता स्वर्गदायक, कीर्तिको बढानेवाला, पुत्र-पौत्रको बढानेवाला, है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है; वह सम्पूर्ण अतिशय भक्तिको देनेवाला, धन्य, शिवजीकी प्रीतिको देने-मनोवांछित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा सभी दु:खोंसे वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञानको देनेवाला और अनेक प्रकारके विकारोंको दूर करनेवाला है॥ ४९-५०॥ रहित होता हुआ मोक्षको प्राप्त करता है॥ ४७-४८॥ ॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें दुन्दुभिनिर्हाद्दैत्यवधवर्णन नामक अट्ठावनवाँ अध्याय पूर्ण हुआ॥ ५८॥ उनसठवाँ अध्याय काशीके कन्दुकेश्वर शिवलिंगके प्रादुर्भावमें पार्वतीद्वारा विदल एवं उत्पल दैत्योंके वधकी कथा, रुद्रसंहिताका उपसंहार तथा इसका माहात्म्य उन दोनों दैत्योंने मनमें विचार किया कि प्रारब्धके उदय सनत्कुमार बोले—हे व्यासजी! अब आप प्रेमपूर्वक शिवजीके उस चरित्रको सुनिये, जिस प्रकार उन्होंने होनेके कारण हम दोनोंको वह पार्वती कब और कहाँ मिलेगी॥ ९-१०॥ संकेतद्वारा दैत्यको बताकर अपनी प्रियासे उस दैत्यका वध कराया था। पूर्व समयमें विदल तथा उत्पल नामक किसी समय शिवजी अपनी लीलासे विहार कर रहे दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्माजीके वरसे थे, उसी समय पार्वती भी कौतुकसे अपनी सिखयोंके मनुष्योंसे वध न होनेका वर पाकर बडे पराक्रमी तथा साथ प्रीतिपूर्वक शिवजीके समीप कन्दुकक्रीडा करने अभिमानी हो गये थे। हे ब्रह्मन्! उन दैत्योंने अपनी लगीं॥ ११-१२॥ भुजाओंके बलसे तीनों लोकोंको तृणवत् कर दिया तथा ऊपरको गेंद फेंकती हुई, अपने अंगोंकी लघुताका संग्राममें सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया॥१-३॥ विस्तार करती हुई, श्वासकी सुगन्धसे प्रसन्न हुए भौंरोंसे उन दैत्योंसे पराजित हुए सब देवता ब्रह्माजीकी घिरनेके कारण चंचल नेत्रवाली, केशपाशसे माला टूट शरणमें गये और आदरसे उनको विधिपूर्वक प्रणामकर जानेके कारण अपने रूपको प्रकट करनेवाली, पसीना उन्होंने [दैत्योंके उपद्रवको] कहा॥४॥ आनेसे उसके कणोंसे कपोलोंकी पत्ररचनासे शोभित, तब ब्रह्माजीने उनसे यह कहा कि ये दोनों दैत्य प्रकाशमान चोलांशुक (कुर्ती)-के मार्गसे निकलती हुई निश्चय ही पार्वतीजीद्वारा मारे जायँगे। आप सब पार्वतीसहित अंगकी कान्तिसे व्याप्त, शोभायमान गेंदको ताड़न शिवजीका भलीभाँति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिये॥ ५॥ करनेसे लाल हुए करकमलोंवाली और गेंदके पीछे दृष्टि देनेसे कम्पायमान भौंहरूपी लताके अंचलवाली जगतुकी देवीसहित भक्तवत्सल तथा कल्याण करनेवाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आपलोगोंका कल्याण करेंगे॥६॥ माता पार्वती खेलती हुई दिखायी दीं॥१३-१६॥ सनत्कुमार बोले—तब देवताओंसे ऐसा कहकर वे आकाशमें विचरते हुए उन दोनों दैत्योंने कटाक्षोंसे ब्रह्माजी शिवका स्मरण करके मौन हो गये और वे देवता देखा, मानो उपस्थित मृत्युने ही दोनोंको गोदमें ले लिया भी प्रसन्न होकर अपने-अपने लोकको चले गये॥७॥ हो। ब्रह्माजीके वरदानसे गर्वित विदल और उत्पल तत्पश्चात् शिवजीकी प्रेरणासे देवर्षि नारदजीने नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओंके बलसे तीनों लोकोंको उनके घर जाकर पार्वतीकी सुन्दरताका वर्णन किया॥८॥ तृणके समान समझते थे॥ १७-१८॥ तब नारदजीका वचन सुनकर मायासे मोहित, कामदेवके बाणोंसे पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी

पार्वतीके हरणकी इच्छासे शीघ्र ही शाम्बरी माया करके

विषयोंसे पीड़ित तथा पार्वतीका हरण करनेकी इच्छावाले

फद्रसंहिता-युद्धखं०-अ० ५९ ] \* कन्दुकेश्वरिलंगके प्रादुर्भावमें विदल एवं उत्पल दैत्योंकी कथा **\*** 

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-गणोंसहित अपने लोकको चले गये॥ ३२॥ आकाशसे उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल काशीपुरीमें कन्दुकेश्वर नामक लिंग दुष्टोंको नष्ट मनवाले वे दोनों दैत्य मायासे गणोंका रूप धारणकर करनेवाला, भोग और मोक्षको देनेवाला तथा निरन्तर पार्वतीके समीप आये॥ १९-२०॥ तभी दुष्टोंका नाश करनेवाले शिवजीने क्षणमात्रमें सत्पुरुषोंकी कामनाको पूर्ण करनेवाला है॥ ३३॥ चंचल नेत्रोंसे उन दोनोंको जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेवने जो मनुष्य इस अद्भृत चरित्रको प्रसन्न होकर सुनता संकटको दूर करनेवाली पार्वतीकी ओर देखा, उन्होंने समझ या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, उसको दु:ख और लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं॥ २१-२२॥ भय नहीं होता है। वह इस लोकमें सब प्रकारके उत्तम सुखोंको भोगकर परलोकमें देवगणोंके लिये भी दुर्लभ उस समय पार्वतीजी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिवके नेत्रसंकेतको समझ गर्यो॥ २३॥ दिव्य गतिको प्राप्त करता है॥ ३४-३५॥ उस नेत्रसंकेतको जानकर शिवजीकी अर्धांगिनी हे तात! भक्तोंपर कृपालुताका सूचक, सज्जनोंका पार्वतीने सहसा उसी गेंदसे उन दोनोंपर एक साथ प्रहार कल्याण करनेवाला तथा परम अद्भुत शिव-पार्वतीका कर दिया। तब महादेवी पार्वतीके गेंदसे प्रताड़ित हुए यह चरित्र मैंने आपसे कहा॥ ३६॥ महाबलवान् वे दोनों दुष्ट घूम-घूमकर उसी प्रकार गिर ब्रह्माजी बोले—[हे नारद!] इस प्रकार शिवजीके पड़े, जिस प्रकार वायुके वेगसे ताड़के वृक्षके गुच्छेसे चरित्रका वर्णनकर, उन व्यासजीसे अनुज्ञा लेकर और पके हुए फल तथा वज़के प्रहारसे सुमेरु पर्वतके शिखर उनसे वन्दित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत्कुमार आकाशमार्गसे गिर जाते हैं॥ २४ — २६॥ शीघ्र ही काशीको चले गये॥ ३७॥ कुत्सित कर्ममें प्रवृत्त हुए उन दैत्योंको मारकर वह हे मुनिश्रेष्ठ! रुद्रसंहिताके अन्तर्गत सब कामनाओं गेंद लिंगस्वरूपको प्राप्त हुआ॥ २७॥ और सिद्धियोंको पूर्ण करनेवाले इस युद्धखण्डका वर्णन उसी समयसे वह लिंग कन्दुकेश्वर नामसे प्रसिद्ध मैंने आपसे किया। शिवको अत्यन्त सन्तुष्ट करनेवाली हो गया। सभी दोषोंका निवारण करनेवाला वह लिंग तथा भक्ति-मुक्तिको देनेवाली इस सम्पूर्ण रुद्रसंहिताका ज्येष्ठेश्वरके समीप है॥ २८॥ वर्णन मैंने आपसे किया॥ ३८-३९॥ इसी समय शिवको प्रकट हुआ जानकर विष्णु, जो मनुष्य शत्रुबाधाका निवारण करनेवाली इस ब्रह्मा आदि सब देवता तथा ऋषिगण वहाँ आये॥ २९॥ रुद्रसंहिताको नित्य पढ़ता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त इसके बाद सम्पूर्ण देवता तथा काशीनिवासी करता है और उसके बाद मुक्तिको प्राप्त कर लेता है॥ ४०॥ शिवजीसे वरोंको पाकर उनकी आज्ञासे अपने स्थानको सूतजी बोले-इस प्रकार ब्रह्माके पुत्र नारदजी चले गये। पार्वतीसहित महादेवको देखकर उन्होंने अपने पितासे शिवजीके परम यश तथा शिवके शतनामोंको अंजलि बाँधकर प्रणामकर भक्ति और आदरपूर्वक सुनकर कृतार्थ एवं शिवानुगामी हो गये॥ ४१॥

अजाल बाधकर प्रणामकर भोक्त आर आदरपूवक मनोहर वाणीसे उनकी स्तुति की॥३०-३१॥ हे व्यासजी! उत्तम विहारको जाननेवाले भक्तवत्सल

शिवजी पार्वतीके साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर। आप और क्या सुनना चाहते हैं॥४२॥

॥ इस प्रकार श्रीशिवमहापुराणके अन्तर्गत द्वितीय रुद्रसंहिताके पंचम युद्धखण्डमें विदल और उत्पलदैत्यवधवर्णन नामक उनसठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ५९ ॥

॥ द्वितीय रुद्रसंहिताका पंचम युद्धखण्ड पूर्ण हुआ॥

मैंने यह ब्रह्मा और नारदजीका सम्पूर्ण संवाद

आपसे कहा। शिवजी सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधान हैं, अब

॥ श्रीहरिः ॥ नम्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना सरल विधियाँ इसमें निरूपित हैं। कथाओंका तो यह भूतभावन भगवान् विश्वनाथकी कृपासे इस वर्ष कल्याणका विशेषांक 'श्रीशिवमहापुराणाङ्क' [पूर्वार्ध] आकर ग्रन्थ है। इसकी कथाएँ अत्यन्त मनोरम, रोचक पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। कल्याणकी परम्परामें तथा बड़े ही कामकी हैं। मुख्य रूपसे इस पुराणमें देवोंके पिछले वर्षोंमें यदा-कदा कई महापुराणों तथा उपपुराणोंका भी देव महादेव भगवान् साम्बसदाशिवके सकल, निष्कल संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद अथवा किसीका मूलसहित स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, उनके लीलावतारोंकी कथाएँ, सानुवाद प्रकाशन विशेषांकके रूपमें होता रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके आख्यान, शिवरात्रि आदि व्रतोंकी आजसे लगभग तिरपन वर्ष पूर्व कल्याणके विशेषांकके कथाएँ, शिवभक्तोंकी कथाएँ, लिंगरहस्य, लिंगोपासना, पार्थिवलिंग, प्रणव, बिल्व, रुद्राक्ष और भस्म आदिके

\* नम्र निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना \*

रूपमें संक्षिप्त शिवपुराणाङ्कका प्रकाशन हुआ था, जिसमें शिवपुराणकी कथाएँ साररूपमें हिन्दीमें प्रकाशित हुई थीं। भगवान् सदाशिवके प्रेमी पाठकोंका पिछले बहुत वर्षोंसे यह आग्रह था कि मूल शिवमहापुराणका सानुवाद प्रकाशन विशेषांकके रूपमें किया जाय। इस दृष्टिसे मूल शिवमहापुराणके प्रकाशनकी योजना बनायी गयी, परंतु विशेषांककी पृष्ठसंख्या सीमित होनेके कारण चौबीस हजार श्लोकोंके इस बृहत् पुराणका मूलसहित प्रकाशन एक वर्षमें सम्भव नहीं था, अतः यह निर्णय लिया गया कि शिवमहापुराणके मूल श्लोक पुस्तक-रूपमें प्रकाशित कर दिये जायँ तथा प्रत्येक श्लोकका अनुवाद श्लोकसंख्यासहित दो वर्षोंमें सर्वसाधारणके लिये विशेषांकके रूपमें प्रकाशित किया जाय। तदनुसार सम्पूर्ण मूल शिवमहापुराण पुस्तकरूपमें प्रकाशित कर दिया गया तथा इस वर्ष श्रीशिवमहापुराण [पूर्वार्ध—

सृष्टिखण्डसे युद्धखण्डतक]-का हिन्दी अनुवाद श्लोकाङ्कके साथ विशेषांकके रूपमें प्रकाशित किया जा

रहा है। अगले वर्ष इस पुराणके उत्तरार्ध (शतरुद्रसंहितासे

वायवीयसंहितातक)-का हिन्दी अनुवाद विशेषांकके

उपयोगी महापुराण है। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार,

शौचाचार, उपासना, लोकव्यवहार तथा मानवजीवनके

परम कल्याणकी अनेक उपयोगी बातें निरूपित हैं।

शिवज्ञान, शैवीदीक्षा तथा शैवागमका यह अत्यन्त प्रौढ़ ग्रन्थ है। साधना एवं उपासना–सम्बन्धी अनेकानेक

प्रतिपाद्य-विषयकी दृष्टिसे शिवमहापुराण अत्यन्त

रूपमें प्रकाशित करनेका विचार है।

आवश्यकता प्रतीत होती है। शिवपुराणका पठन-पाठन सच्ची सुख-शान्तिके विस्तारमें परम सहायक सिद्ध हो सकता है। इसी दृष्टिसे इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह मान्यता है कि भगवान् सदाशिवकी साधनासे सद्यः फलकी प्राप्ति होती है। अकारणकरुणावरुणालय भगवान् विश्वेश्वर अपने भक्तोंको भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करते हैं, जबिक सामान्यत: दोनोंका साहचर्य नहीं देखा जाता। जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं; जहाँ मोक्ष है, वहाँ भोग नहीं रहता है। फिर भी शिव-उपासकके लिये दोनों एक साथ सुलभ हैं अर्थात् संसारके विभिन्न भोगोंको भोगता हुआ वह परमपद— मोक्षका अधिकारी हो जाता है। भारतीय धर्म एवं संस्कृतिमें भोगोंका सर्वथा निषेध नहीं है, वरन् उनकी मानव-जीवनके क्षेत्रमें आवश्यकता बतायी गयी है, परंतु वे होने चाहिये धर्मके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष एवं भगवत्प्राप्तिके साधनरूप।

केवल भोग तो आसुरी-सम्पदाकी वस्तु है और वह मनुष्यका अध:पतन करनेवाला है। कामोपभोगपरायणता

मनुष्यको असुर-राक्षस बनाकर उसके अपने तथा जगत्के

विषयमें विस्तारसे वर्णन है। यह पुराण उच्चकोटिके

सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों तथा साधारण आस्तिक

जनों—सभीके लिये परम मंगलमय एवं हितकारी है।

मनन तथा इसके उपदेशोंके अनुसार चलनेकी विशेष

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमें तो इस पुराणके अध्ययन एवं

सहयोग प्रदान किया है, फिर भी अनुवाद, संशोधन एवं अन्यान्य प्राणियोंके लिये घोर सन्ताप, अशान्ति, चिन्ता, ताप तथा दुर्गतिकी प्राप्ति करानेवाली होती है। अपने छपाई आदिमें कोई भूल हो, इसके लिये हमारा अपना देशमें इस अनर्थका उत्पादन करनेवाली भोगपरायणताका अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है; अत: इसके लिये हम विस्तार बड़े जोरोंसे हो रहा है। अत: इस समय इसकी अपने पाठकोंके प्रति क्षमा-प्रार्थी हैं। बड़ी आवश्यकता है कि मानव पतनके प्रवाहसे निकलकर, आस्तिकजन इस महापुराणको पढ़कर लाभ उठायें और लोक-परलोकमें सुख-शान्ति तथा मानव-पापपथसे लौटकर फिर वास्तविक उत्थान, प्रगति तथा पुण्यके पथपर आरूढ्-अग्रसर हों। इस दिशामें यदि जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्त करें, भगवान् सदाशिवसे उचित रूपसे श्रीशिवमहापुराणका अध्ययन तथा तदनुसार यही प्रार्थना है। मानव-जीवनका लक्ष्य है—'आत्मोद्धार'। इस आचरण एवं उपासना की जाय तो यह विशेषांक मानवके भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिमें बहुत कुछ लक्ष्यकी सिद्धि इस पुराणमें वर्णित आचारके श्रद्धापूर्वक सेवनसे प्राप्त हो सकती है। इस शिवमहापुराणके समस्त सहायक सिद्ध हो सकेगा। इस पुराणके आदि-मध्य और अन्त—सर्वत्र भगवान् उपदेशों और कथानकोंका सार यही है कि हमें सदाशिवकी महिमा तथा उनकी कथाओंका प्रतिपादन सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये साम्बसदाशिवकी हुआ है। यहाँ परब्रह्म परमात्माके शिवस्वरूप और शरण ग्रहण करते हुए उनकी उपासनामें संलग्न होना उसकी उपासनाका वर्णन है। परमात्मप्रभुकी लीलाएँ चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति भगवान् सदाशिवकी भक्तिद्वारा अनन्त हैं और उन लीला-कथाओंका प्रतिपादन ही इस किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या भी इस ग्रन्थका प्रतिपाद्य-विषय है। पाठकोंकी सुविधाके लिये पुराणमें वर्णित है। यदि इस विशेषांकके अध्ययनसे श्रीशिवमहापुराण [पूर्वार्ध]-के भावोंका सार-संक्षेप इस जनता-जनार्दनको आत्मकल्याणकी प्रेरणा किसी भी विशेषांकके प्रारम्भमें सिंहावलोकनके रूपमें प्रस्तुत किया रूपमें प्राप्त हुई तो यह भगवानुकी बड़ी कृपा होगी, श्रम गया है। इसके अवलोकनसे शिवमहापुराणके प्रमुख सार्थक होगा। अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे प्रतिपाद्य-विषय पाठकोंके ध्यानमें आ सकेंगे। आशा है, पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल, अकारणकरुणावरुणालय विशेषांकके प्रकाशनमें कठिनाइयोंका आना तो प्रभुके श्रीचरणोंमें यह निवेदन करते हैं—'हाथ, पैर, स्वाभाविक ही है, परंतु परमकरुणामय भगवान् सदाशिवकी वाणी, शरीर और कान, आँख आदि शारीरिक अवयवोंसे, अनुकम्पासे सब कार्य सानन्द सम्पन्न हुआ। इस पुराणके कर्मसे तथा मानसिक रूपसे भी विहित या अविहित कुछ अनुवाद करनेमें मूल श्लोकोंके भावोंको स्पष्ट करनेका भी कोई अपराध मेरे द्वारा बन गया हो तो हे करुणाके विशेष ध्यान रखा गया है। विशेषांककी पृष्ठ-संख्या सागर प्रभो! उन सबको आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें। प्रतिवर्षकी सीमासे अधिक होनेके कारण लगभग महादेव! सदाशिव! आपकी सदा जय हो।' ११२ पृष्ठ इस वर्ष इसमें बढ़ाये गये हैं। पाठकोंकी करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा सुविधाको ध्यानमें रखकर मूल्यकी वृद्धि भी नहीं श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्। की गयी। विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व इस विशेषांकके अनुवाद तथा उसकी आवृत्ति, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥ प्रफ-संशोधन तथा सम्पादनके कार्योंमें सम्पादकीय विभागके - राधेश्याम खेमका मेरे सहयोगी विद्वानोंने तथा अन्य सभी लोगोंने मनोयोगपूर्वक (सम्पादक)

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

## ॥ श्रीहरि: ॥

| _                |     |                        | 71                                |                  | ×              | <del>रा,</del> गार                                            | <b>S</b>        | पुर-प्रक                                                      | 14            | 1 1                                                        |                    | _      |
|------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|                  |     |                        | डाकसे                             | मँगायें          | अथव            | T gitapressbooksh                                             | op.in `         | से गीताप्रेस प्रकाशन (                                        | nline         | • खरीदें।                                                  |                    |        |
| को               | ड   |                        |                                   | मूल्य ₹          | कोड            | मूल्य ₹                                                       | कोड             | मूल्य ₹                                                       | कोड           |                                                            | मूल                | य ₹    |
|                  | _   | श्रीमद्ध               | गवद्गीता                          | г —              | ■ 2042         | <b>गीता व्याकरणम्</b> -सजिल्द ४०                              | <b>1</b> 402    | <b>श्रीरामचरितमानस</b> —सटीक,                                 | <b>1</b> 77   | श्रीमद्वाल्मीकीयः                                          | ामायण-             |        |
| <sub>110</sub> 2 |     |                        | <b>नी</b> —(टीकाक                 |                  |                | गीता-हिन्दी-संस्कृत-अजि. पॉकेट १५                             | , - ````        | ग्रन्थाकार (सामान्य) २००                                      | _ ′′          | केवल भाषा,                                                 |                    | २८०    |
|                  |     | त्य-ायययः<br>दयालजी गं |                                   | 214-             |                | गीता-भाषा-टीका, पॉकेट साइज १३                                 |                 | 🕠 केवल हिन्दी, अनुवाद 🛮 १५०                                   | <b>■</b> 583  | з 🕠 (मूलमात्रम्)                                           | 55                 | २२५    |
|                  | 1   | बृहदाका                |                                   | २५०              |                | [अंग्रेजी, मराठी,बँगला, असमिया,                               |                 | 🦙 मझला, सटीक, विशिष्ट सं० १५०                                 | <b>■</b> 1549 | <i>›</i> > सुन्दरकाण्ड                                     | -सटीक              | ९०     |
|                  |     |                        | र.विशिष्ट संस्व                   |                  |                | ओड़िआ, गुजराती, तमिल,                                         | ■ 82            |                                                               | <b>■</b> 1953 | 🗤 सुन्दरकाण्ड,                                             |                    |        |
|                  |     |                        | तमिल, ओड़ि                        |                  |                | मलयालम, कन्नड्र, तेलुगुमें भी]                                |                 | [बॅगला, गुजराती, भी]                                          |               | पुस्तकाकार                                                 |                    | ४०     |
|                  |     |                        | अंग्रेजी, तेलुगु,                 |                  | <b>1</b> 566   | गीता—भाषा-टीका,                                               | 1               | ः रोमन एवं अंग्रेजी-<br>                                      |               | ः मूल गुटका                                                |                    | २५     |
|                  |     |                        | मराठीमें भी ]                     |                  |                | पॉकेट साइज, सजिल्द २८                                         |                 | 9                                                             |               | ›› (अंग्रेजी-अ                                             |                    | ٠      |
| ■.               |     | " साधारण               |                                   | १२०              | <b>2</b> 1     | [गुजराती, बँगला, अंग्रेजी भी]<br>श्रीपञ्चरत्नगीता—(मोटे       | <b>■</b> 1617   |                                                               | 453           | दो खण्डोंमें से<br>श्रीमद्वाल्मीकी                         |                    | ६००    |
| गीत              | ा-स | ाधक-संजी               |                                   |                  | _ 21           | अक्षरोंमें) [ओड़िआमें भी] ३०                                  | ■ 456<br>■ 1/24 | ः " अंग्रेजी-अनुवादसहित २००<br>र " मूलपाठ, बृहदाकार ३००       | <b>■</b> 1291 | श्रामद्वाल्माका<br>कथा सुधासाग                             |                    | १३०    |
|                  |     |                        | स्वामी श्रीरामस्                  |                  | <b>■</b> 1628  | » (नित्यस्तुति एवं गजल-                                       |                 | ः भूलपाठ, यृश्याकार १३०<br>ः मृलपाठ, ग्रन्थाकार १३०           | <b>=</b> 7/   | अध्यात्मरामार                                              |                    | 140    |
|                  | 5   |                        | , परिशिष्टसर्वि                   |                  | 1020           | <b>गीतासहित)</b> पॉकेट १५                                     |                 | [गुजराती, ओड़िआ भी]                                           | /-            | सटीक [तमिल                                                 |                    |        |
|                  | 6   |                        | र, परिशिष्टस                      |                  | <b>2</b> 2     | गीता—मूल, मोटे अक्षरोंवाली                                    |                 | ,, मृल, मझला                                                  |               | कन्नड, मराठी                                               |                    | ११०    |
|                  |     |                        | तमिल (दो र<br>गंग्रेजी(दोखण्डे    |                  |                | [तेलुगु, गुजरातीमें भी] १५                                    |                 |                                                               | <b>223</b>    | मूल-रामायण [                                               |                    |        |
|                  |     |                        | १व्रजा (दा खण्ड<br>), बँगला, ओडि  |                  | <b>1</b> 602   | गीता—सजिल्द (वि.सं.) लघु १५                                   |                 | ः मूल, गुटका [गुजराती भी] ५०                                  | <b>▲</b> 1654 | । लेवकुश-चरि                                               | त्र                | 30     |
|                  | Q   |                        | ), बगला, जाा<br><b>ग</b> —(स्वामी | ५०।न ना          | ■ 700          | गीता-मूल, लघु आकार                                            |                 |                                                               |               | । मानसमें नाम-                                             |                    | १५     |
| <b>_</b>         | o   |                        | त्र — (रवाना<br>दासजीद्वारा)      | ्मराठी,          |                | (ओड़िआ, बँगला, तेलुगुमें भी)                                  |                 | रेतमानस—अलग-अलग काण्ड (सटीक)                                  |               |                                                            |                    | ६०     |
|                  |     |                        | राती, ओड़िअ                       |                  | <b>1</b> 392   | गीता ताबीजी—(सजिल्द)                                          |                 | <b>श्रीरामचरितमानस</b> -बालकाण्ड ४०                           | <b>■</b> 104  | । मानस-शंका-                                               | समाधान             | २०     |
| <b>1</b> 5       | 62  | गीता-प्रबोध            | <b>।नी</b> —पुस्तकाक              | ार ६०            |                | (गुजराती, बँगला,                                              |                 | <i>,,</i> अयोध्याकाण्ड ४५                                     | — अन          | य तुलसीकृ                                                  | त साहित            | य –    |
|                  |     | (असमिया,               | बँगला, ओड़ि                       | इआमें भी)        |                | तेलुगु, ओड़्आमें भी) १०                                       | ■ 98            | // · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 1             | ु<br>विनय-पत्रिक                                           |                    |        |
| <b>■</b> 15      | 90  |                        | <b>धनी</b> -वि०सं०                | ४०               | <b>■</b> 566   | गीता-ताबीजी एक पन्नेमें सम्पूर्ण                              |                 | तेलुगु, बँगला भी] १०                                          | - 103         |                                                            | र्थसहित            | ૪५     |
| <b>■</b> 19      | 58  | गीता-संग्र             | ह                                 | ९०               | <b>=</b> 12.12 | गीता (१०० प्रति एक साथ) .५० <b>पाण्डव-गीता एवं हंसगीता</b>    |                 | ः सुन्दरकाण्ड सटीक                                            | ■ 170°        | । विनय-पत्रिका                                             |                    | ६०     |
| <b>2</b> 0       |     |                        | (दो रंगोंमें)                     | ३५               |                |                                                               | · I             | मोटा टाइप (लाल अक्षरोंमें)<br>[गुजरातीमें भी] २५              |               | गीतावली-                                                   |                    | ४५     |
|                  |     | गीता-शांव              |                                   | १२५              | <b>A</b> 388   | <b>गीता-माधुर्य</b> १५<br>[तमिल, मराठी, गुजराती,              |                 | ्र लंकाकाण्ड १८                                               | <b>1</b> 07   | दोहावली                                                    | ,,                 | २२     |
| <b>=</b> 5       | 81  | गीता-रामा              | नुज-भाष्य                         | ८०               |                | तेलुगु, बँगला, असमिया,                                        |                 | ः उत्तरकाण्ड २०                                               | <b>1</b> 08   | <b>कवितावली</b>                                            | ,,                 | २०     |
| <b>1</b> 7       | 84  | ज्ञानेश्वरी            |                                   |                  |                | कन्नड, ओडिआ, अंग्रेजी भी]                                     |                 | » अरण्य, किष्किन्धा एवं सुन्दरकाण्ड २५                        |               | रामाज्ञाप्रश्न                                             | ,,                 | १२     |
| <b>L</b> .       |     |                        | <b>ा</b> (मराठी)                  | २२०              | <b>4</b> 464   | गीता-ज्ञान-प्रवेशिका २५                                       |                 | <i>ः, <b>सुन्दरकाण्ड</b>-मूल, रंगीन, वि.सं. १५</i>            | <b>1</b> 10   | ) श्रीकृष्ण-गीत                                            | ावली <sup>,,</sup> | १०     |
|                  |     | " मूल, म<br>गीता-चिन   | झला (मराठी)<br>•••                | ) ८०<br>६०       |                | <b>श्रीज्ञानेश्वरी</b> -हिन्दी-भावानुवाद १००                  | ■ 1583          | " <b>सुन्दरकाण्ड</b> , (मूल)                                  |               | । जानकी-मंगल                                               |                    | ۷      |
|                  |     |                        | तान<br>ल, पदच्छेद,                | ٩٥               |                | गीता-दैनन्दिनी पुस्तकाकार,                                    |                 | मोटा (आड़ी) रंगीन १०                                          |               | <sup>ृ</sup> हनुमान−बाहुव                                  | ā "                | Ч      |
| <b>_</b>         | 17  |                        | ा, नद्ज्य,<br>ाषा-टीका [गु        | जराती            |                | विशिष्ट संस्करण (बँगला,                                       | ■ 99            | <sup>,,</sup> <b>सुन्दरकाण्ड,</b> (मूल)                       |               | <ul> <li>पार्वती-मंगल</li> <li>वैराग्य-संदीपनी</li> </ul>  |                    | ٤      |
|                  |     |                        | ाठी, कन्नड,                       | 3-1 (1(1))       |                | तेलुगु, ओड़िआमें भी) ७५                                       |                 | गुटका [गुजराती भी] 🔻 🖟                                        | <b>=</b> 112  | _                                                          | .'                 | 101 8  |
|                  |     | तेलुगु, ति             |                                   | ५५               | <b>5</b> 03    | गीता-दैनन्दिनी ६०                                             | ■ 100           | । <sub>"</sub> <b>सुन्दरकाण्ड</b> -मूल,मोटा १०                |               | — सूर-सार्व                                                |                    | $\neg$ |
| <b>■</b> 19      |     |                        | छेद अन्वय-                        |                  |                | पुस्तकाकार, प्लास्टिक जिल्द                                   | L               | [गुजराती, नेपाली, ओड़िआ भी]                                   |               | <ul><li>श्रीकृष्ण-माध्</li></ul>                           |                    | ३५     |
|                  |     | पॉकेट साइ              | ज, विशिष्ट सं                     | स्करण ४०         | <b>5</b> 06    | गीता-दैनन्दिनी—पॉकेट                                          |                 | ,, <b>सुन्दरकाण्ड</b> —मूल, लघु                               |               | । सूर-विनय-प                                               |                    | ३५     |
|                  | 16  |                        | हात्म्यसहित,                      |                  | <b>=</b> 17(0  | साइज, प्लास्टिक जिल्द ३५<br>गीता-दैनन्दिनी—लघु                |                 | आकार [गुजराती भी] १<br>१ ७ किष्किन्धाकाण्ड                    |               | २ श्रीकृष्ण-बाल                                            |                    | ३५     |
|                  |     |                        | जराती, मराठी                      | ין יווי זיי      | <b>■</b> 1/69  | , , , ,                                                       |                 | ः,, काष्कन्धाकाण्ड<br>त्र <b>मानस-गूढ़ार्थ-चन्द्रिका</b>      |               | सूर-रामचरित                                                |                    | ३५     |
|                  |     |                        | <b>त्म्य</b> (विशिष्ट र           | सं०) ६०          |                | ,                                                             | 1197            | भागस-गूढ़ाथ-धान्त्रका<br>(खण्ड -६) १२०                        |               | विरह-पदावल                                                 |                    | ३०     |
|                  | 19  | गीता—के                |                                   | ۵                |                | — रामायण ———                                                  |                 |                                                               |               | । अनुराग-पदाव                                              |                    | ४०     |
| L_               | 10  | (तलुगु, उ              | र्दू, तमिलमें भ                   | नी) १५           | <b>1</b> 389   | श्रीरामचरितमानस—                                              | 1               | <b>मानस-पीयूष-</b> (श्रीरामचरितमानसप                          |               | राण, उपनि                                                  | •                  |        |
| -                | 18  |                        | ा−टीका, मोटा<br>प्रसासी समस्त्री  |                  | <u> </u>       | बृहदाकार (वि.सं.) ६५०                                         | 1 m2-2          | सुप्रसिद्ध तिलक, टीकाकार—<br>ाञ्जनीनन्दनशरण (सातों खण्ड) २४५० |               | ) श्रीमद्भागवतम्                                           |                    |        |
|                  | ດວ  |                        | गुजराती, मराठी<br>(सजि०)          | ाम भा ] २८<br>४५ |                | » बृहदाकार ५५०                                                |                 | नञ्जनानन्दनरारण (साता खण्ड) २४५०<br>नग-अलग खण्ड भी उपलब्ध)    |               | ्रे बेड़िआ-दो खप्<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    | 900    |
| 3                | 02  |                        | " (साजण)<br>डिआ, गुजरा            | . '              | 1095           | ,, ग्रन्थाकार (वि॰सं॰)<br>(गुजरातीमें भी) ३३०                 | 75.             | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण—                                       | 1930          | ) श्रीमद्भागवत-स्                                          |                    | ३३०    |
|                  |     | कन्नड, त्रि            |                                   | ···,             | <b>8</b> 1     | (गुजरातीमें भी) ३३०<br>,, ग्रन्थाकार, सचित्र, सटीक, २६०       | 1 }_            | प्रटीक, दो खण्डोंमें सेट                                      | 1             | मोटा टाइप (<br>मराठी, गुजर                                 | .00                |        |
|                  | 23  |                        | विष्णुसहस्रना                     | मसहित ७          | - 01           | ग प्रन्याकार, साचत्र, सटाक, २६०<br>मोटा टाइप, [ओड़िआ, तेलुगु, | '               | ू (कन्नड़, गुजराती, तेलुगु भी) ५००                            | 10/1          | नराठा, गुजर<br>: ,, (विशिष्ट मं                            | स्करण)             | ३५०    |
| Г                |     |                        | ना ति⊒ल                           |                  |                | माटा टाइप, [जाइजा, तलुगु,                                     | ■19078          | श्रीमदाल्मीकीयरामायण                                          | 1743          | , , (IUIRI                                                 | (3/(3/)            | 440    |

1945 » (विशिष्ट संस्करण)

25 श्रीशुकसुधासागर— बृहदाकार, बड़े टाइपमें

440

[कन्नड़ं, तेलुगु, तमिल, ■1907श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण मराठी, गुजराती, कन्नड, बृहदाकार भाषा मलयालम, ओड़िआमें भी] अंग्रेजी, नेपालीमें भी] 🔊 भारतमें डाक खर्च, पैकिंग तथा फारवर्डिंगकी देय राशि:—२ रुपये-प्रत्येक १० रु० या उसके अंशके मूल्यकी पुस्तकोंपर। —रजिस्ट्री/वी०पी०पी० के लिये २० रु० प्रति पैकेट अतिरिक्त। [ पैकेटका अधिकतम वजन ५ किलो (अनुमानित पुस्तक मुल्य रु० ५००) ] 🔊 रु० ५००/-से अधिककी पुस्तकोंपर ५% पैकिंग, हैण्डलिंग तथा वास्तविक डाकव्यय देय होगा।

🔊 पुस्तकोंके मूल्य एवं डाकदरमें परिवर्तन होनेपर परिवर्तित मूल्य/ डाकदर देय होगा।

☞ पुस्तक-विक्रेताओंके नियमोंकी पुस्तिका अलग है। Önline पुस्तक मँगानेके तथा विदेशोंमें निर्यातके अलग नियम हैं। 🝱 विदेशोंमें तथा डाकद्वारा पुस्तकें मँगवानेके लिये ऑर्डर गीताप्रेस, गोरखपुर भेजें।

👺 जिन पुस्तकोंका मूल्य नहीं दर्शाया गया है, वह पुनर्मुद्रणकी प्रक्रियामें हैं। 🖙 गीताप्रेसके अनेक प्रकाशन gitapress.org पर नि:शुल्क पढ़ें।

नोट-अन्य भारतीय भाषाओंकी पुस्तकोंका मूल्य एवं कोड पृष्ठ-६३१ से ६३४ पर देखें। -गीताप्रेस, गोरखपुर -व्यवस्थापक-

| कोड              | मृल्य ₹                                                                 | 7         | ——<br>कोड | मृल्य ₹                                                     | Γ,     | कोड    | मूल्य ₹                                                     | Γ        | कोड    | मूल्य ₹                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                  | ्रीमद्भागवतमहापुराण —                                                   | •         |           | माण्डूक्योपनिषद्— सानुवाद,                                  | ⊢      |        | <del>-</del>                                                | L        |        | अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो? १०                              |
| 27               | श्राम <b>्</b> मागयतम्हापुराण —<br>सटीक, दो खण्डोंमें सेट ५००           | -         | 09        | माण्डू क्यापानपद्—सानुवाद,<br>शांकरभाष्य ३५                 |        |        | भगवत्प्राप्तिके सुगम साधन १२                                |          |        |                                                              |
| , ,              | (गुजराती, मराठी, बँगला,                                                 |           | 513       | मुण्डकोपनिषद् " १५                                          |        |        | कल्याण कैसे हाँ? १५                                         |          |        | ओड़िआ, कन्नड़ भी] १८                                         |
|                  | ओड़िआ, अंग्रेजी, तेलुगु,                                                |           |           | प्रश्नोपनिषद् " १५                                          | ▲      |        | प्रेमयोगका तत्त्व [अंग्रेजी भी] ३०                          |          |        |                                                              |
| L                | '                                                                       |           |           | तैत्तिरीयोपनिषद् " ३०                                       | ▲      |        | महत्त्वपूर्ण शिक्षा [तेलुगु भी] ३५                          |          |        |                                                              |
|                  | ग मूल मोटा टाइप (तेलुगु भी) १६०                                         |           |           | ऐतरेयोपनिषद् " १५                                           | 1      |        | ज्ञानयोगका तत्त्व [अंग्रेजी भी]३० कर्मयोगका तत्त्व—         | ▮        | . 1021 | _ 0 0-                                                       |
|                  | ,, मूल मझला ११०<br>,, मूल गुटका, विशिष्ट सं० १००                        |           |           | श्वेताश्वतरोपनिषद् <sup>,,</sup> ३०<br>वेदान्त-दर्शन—हिन्दी | ^      | 266    |                                                             | L        | 1324   | [गुजरातो भी] १५<br>अमृत-वचन [बँगला भी] १५                    |
|                  | भागवत नवनीत                                                             | _         | 03        | व्याख्या-सहित ७०                                            | ▮      | 267    | कर्मयोगका तत्त्व (भाग-२) १८                                 |          |        | भगवत्प्रेम-प्राप्तिके उपाय १५                                |
|                  | (श्रीडोगरेजी महाराज) १६०                                                |           |           | - भक्त-चरित्र ——                                            | ▲      |        | प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय                                 |          |        | साधना-पथ १२                                                  |
|                  | (गुजराती भी)                                                            |           | 2066      | श्रीभक्तमाल २३०                                             |        |        | - : 9                                                       |          |        | भगवत्पथ-दर्शन् १५                                            |
|                  | श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन १५०                                              |           |           | <b>भक्त-चरिताङ्क</b> -सचित्र, सजिल्द २३०                    | ▲      | 298    | भगवान्के स्वभावका रहस्य                                     |          |        | नेत्रोंमें भगवान्को बसा लें १२                               |
|                  | श्रीप्रेम-सुधासागर १००<br>श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध ५०                  | •         |           | जैमिनीकृत महाभारतमें                                        | ١.     | 2/12   | [तमिल, गुजराती, मराठी भी] २०<br><b>परम साधन</b> —(भाग-१) १५ |          |        | आत्मकल्याणके विविध १२<br>सम्पूर्ण दुःखोंका                   |
|                  | जीवन-संजीवनी ४५                                                         |           |           | भक्तोंकी गाथा- सजिल्द ९०                                    |        | 243    | " " —(भाग-२) १२                                             | ▮        | . 1329 | अभाव कैसे हो? १२                                             |
|                  | <b>महाभारत</b> —हिन्दी टीकासहित,                                        |           |           | श्रीतुकाराम-चरित ६५                                         | _<br>_ |        | आत्मोद्धारके साधन (भाग-१)१८                                 | ▲        | 1561   |                                                              |
|                  | सजिल्द, सचित्र                                                          |           |           | एकनाथ-चरित्र २५<br>भागवतरत्न प्रह्लाद ३०                    | ▲      |        | अनन्यभक्तिसे भगवत्प्राप्ति २०                               |          |        | जीवन-सुधारकी बातें १५                                        |
|                  | [छ: खण्डोंमें] सेट १९५०                                                 |           |           | चैतन्य-चरितावली १७०                                         | ▲      |        |                                                             | ▲        | 1022   | निष्काम् श्रद्धा और                                          |
|                  | (अलग-अलग खण्ड भी उपलब्ध)                                                |           |           | देवर्षि नारद २५                                             | ▲      | 611    | इसी जन्ममें परमात्मप्राप्ति                                 | ١.       | 222    | प्रेम [ओड़िआ भी] १५                                          |
| ■ 38             | महाभारत-खिलभाग                                                          |           |           | भक्त नरसिंह मेहता                                           | _      | 570    | [गुजराती भी] १५<br>अमृल्य समयका सदुपयोग १२                  | ^        | 292    | <b>नवधा भक्ति</b> [तेलुगु,<br>मराठी, कन्नड भी] १०            |
| <b>1</b> 500     | <b>हरिवंशपुराण</b> —सटीक ४००                                            |           |           | [मराठी, गुजराती भी] २०                                      | ▮¯     | 3/9    | जमूल्य समयका सदुपयाग १२<br>[तेलुगु, गुजराती, मराठी,         |          | 274    | महत्त्वपूर्ण चेतावनी १५                                      |
| ■ 1589<br>■ 39 ) | " केवल हिन्दी ३२५ ।<br><b>संक्षिप्त महाभारत</b> —केवल                   | -         | 169       | भक्त बालक ८                                                 |        |        | कन्नड्, ओड़िआ भी]                                           |          |        | नल-दमयन्ती ५                                                 |
|                  | भाषा, सचित्र, सजिल्द सेट                                                | _         | 170       | [तेलुगु, कन्नड, मराठी भी]<br>भक्त नारी १०                   | ▲      | 246    | मनुष्यका परम कर्तव्य-I २०                                   |          |        | [मराठी, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी,                              |
| <b>l</b> ′       | (दो खण्डोंमें)[बँगला, तेलुगु भी]५००                                     |           |           | भक्त पञ्चरल (तेलुगु भी) १३                                  | ▲      | 247    | " ु (भाग-२) २०                                              |          |        | गुजराती, ओ़ड़ि्आ, तेलुगु भी]                                 |
| <b>4</b> 4       | <b>सं. पद्मपुराण</b> -(गुजराती भी) २५०                                  |           |           | आदर्श भक्त १३                                               | ▲      | 588    |                                                             | ▲        | 277    | उद्धार कैसे हो?                                              |
| ■2020            | शिवमहापुराण-मूल मात्रम् २७५                                             |           |           | [तेलुगु, कन्नड, गुजराती भी]                                 | ۱.     | 1015   | [गुजराती भी]<br>भगवत्प्राप्तिमें भावकी                      | L        | 1971   | [गुजराती, ओड़िआ, मराठी भी]<br>आवागमनसे मुक्ति १३             |
| ■ 789            | सं शिवपुराण-मोटा टाइप, २००                                              |           |           | भक्त-कुसुम १२                                               | -      | . 1013 |                                                             |          |        | महात्माओंकी अहैतुकी दया १२                                   |
| <b>■</b> 1133    | [गुजराती, बँगला, तेलुगु, तिमल, कन्नड़ भी]<br>सं <b>० श्रीमदेवीभागवत</b> | -         | 173       | <b>भक्त-सप्तरत</b> १२                                       | ▲      | 248    |                                                             |          |        | भगवत्प्राप्तिकी युक्तियाँ १०                                 |
| - 1133           | ·                                                                       | _         | 17/       | [गुजराती, कन्नड भी]<br><b>भक्त-चन्द्रिका</b> १२             |        |        | [बँगला भी]                                                  | ▲        | 1874   | महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी बातें १०                             |
| <b>■</b> 1468    | सं शिवपुराण (विशिष्ट सं०) २५०                                           | _         | 174       | [गुजराती, कन्नड, तेलुगु,                                    | ▲      | 249    |                                                             | ♠        |        | जन्म-मरणसे छुटकारा १५                                        |
|                  | <b>श्रीमदेवीभागवत</b> -मूल १८५                                          |           |           | मराठी, ओड़िआ भी]                                            | ١.     | 250    | [गुजराती भी]                                                | 1        |        | सच्ची सलाह—८० पत्रोंका संग्रह १५<br>साधनोपयोगी पत्र १०       |
| <b>■</b> 1183    | सं  नारदपुराण २००                                                       |           |           | <b>प्रेमी भक्त</b> [गुजराती भी] १०                          | 1      |        | ईश्वर और संसार २५<br>निष्कामभावसे भगवत्प्राप्ति ८           |          |        | साधनीपयोगी पत्र १०<br>शिक्षाप्रद पत्र १५                     |
| ■ 1897           | श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण—<br>सटीक-I २००                                 |           |           | प्राचीन भक्त २०                                             |        |        | अमृल्य शिक्षा १५                                            |          |        | परमार्थिक पत्र २०                                            |
| ■1898            | सटोक-I २००<br>११ सटीक-II २००                                            |           |           | भक्त-सुमन [गुजराती भी] १२                                   | ▲      |        | धर्मसे लाभ अधर्मसे हानि १५                                  | ▲        |        | अध्यात्मविषयक पत्र १२                                        |
|                  | महाभागवत (देवीपुराण)                                                    |           |           | भक्त-सरोज ( " ) १३<br>भक्त-सुधाकर ( " ) १२                  | ▲      |        | अमूल्य वचन तत्त्वचिन्तामणि १७                               |          |        | सिद्धान्त एवं रहस्यकी बातें १५                               |
|                  | (                                                                       |           |           | भक्त-सौरभ १२                                                | ▲      |        |                                                             | ♠        | 1150   | साधनकी आवश्यकता [मराठी भी] १२                                |
| <b>4</b> 8       | <b>श्रीविष्णुपुराण</b> -सटीक                                            |           |           | भक्त-महिलारत्न [गुजराती भी]१५                               | ♣      | 254    | व्यवहारमें परमार्थकी कला-                                   | 1        | 1908   | प्रतिकूलतामें प्रसन्नता १२<br>शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ १२  |
|                  | (गुजराती, बँगला भी) १५०                                                 |           |           | भक्त-दिवाकर १२                                              |        | 255    | श्रद्धा-विश्वास और प्रेम ["]२०                              | ▮        | . 203  | अंग्रेजी, कन्नड, गुजराती,                                    |
|                  | श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी १००<br>सं. स्कन्दपुराणाङ्क (गुजराती भी) ३२५      |           |           | भक्त-रत्नाकर १२                                             | ▮▲     |        | तत्त्वचिन्तामणि २०                                          |          |        | मराठी, तेलुगु, ओड़िआ भी]                                     |
|                  | सं. मार्कण्डेयपुराण (गुजराती भी) १००                                    |           | 185       | भक्तराज हनुमान् १०<br>[मराठी, अंग्रेजी, ओड़िआ, तमिल,        | ▲      | 257    |                                                             | ▲        | 680    | उपदेशप्रद कहानियाँ                                           |
| <b>■</b> 1111    | सं  ब्रह्मपुराण १२०                                                     |           |           | तेलुगु, कन्नड, गुजराती भी]                                  | ▲      | 260    | समता अमृत और                                                |          |        | [अंग्रेजी, गुजराती,                                          |
|                  |                                                                         |           |           | सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र                                      | ١.     | 252    | विषमता विष २०                                               | ١.       | 224    | कन्नड, तेलुगु भी] १५                                         |
| <b>■</b> 1189    | <b>सं० गरुडपुराण</b> (गुजराती भी)१७५                                    |           |           | [अंग्रेजी, ओड़िआ भी] ७                                      |        |        | भक्ति-भक्त-भगवान् २०<br>आत्मोद्धारके सरल उपाय १८            |          | . 891  | प्रेममें विलक्षण एकता १५<br>[मराठी, गुजराती भी]              |
| 1362             | अग्निपुराण (हिन्दी-अनुवाद)२००                                           |           | 187       | प्रेमी भक्त उद्भव [तिमल ८                                   |        |        | भगवान्के रहनेके पाँच स्थान ६                                |          | 958    | मेरा अनुभव                                                   |
|                  | सं <b>०श्रीवराहपुराण</b> १२०                                            | _         | 100       | तेलुगु, गुजराती, ओड़िआ भी]                                  | -      |        | [मराठी, कन्नड, तेलुगु, तिमल,                                | Γ        |        | [गुजराती, मराठी भी] १७                                       |
| <b>■</b> 1131    | सं॰भविष्यपुराण (गुजराती भी) १५०<br>कूर्मपुराण—सटीक १४०                  |           |           | <b>महात्मा विदुर</b> [ गुजराता,<br>तमिल, ओड़िआ भी] ६        |        |        | गुजराती, ओड़िआ, अंग्रेजी भी]                                | ▲        | 1283   | सत्संगकी मार्मिक बातें १५                                    |
|                  |                                                                         |           |           | <b>विदुरनीति</b> [अंग्रेजी,                                 | •      | 262    | रामायणके कुछ आदर्श पात्र                                    | 1        |        | [गुजराती भी]                                                 |
|                  | वामनपुराण—सटीक १२५                                                      |           |           | कन्नड़, तमिल, तेलुगु भी] २०                                 |        |        |                                                             |          |        | वास्तविक त्याग १०                                            |
| ■1985            | <b>लिङ्गमहापुराण</b> —सटीक २२०                                          |           | 138       | भीष्मिपतामह [तेलुगु भी] २२                                  |        |        | गुजराती, ओड़िआ, नेपाली,<br>तमिल, मराठी भी]                  | 1        |        | त्यागकी महिमा १०<br>आदर्श भातुप्रेम [ओड़िआ भी] ८             |
|                  | मत्स्यमहापुराण— " २७०                                                   | ┸         | 189       | भक्तराज ध्रुव [तेलुगु भी] ६                                 |        | 543    |                                                             |          |        | बालशिक्षा [तेलुगु, कन्नड़,                                   |
|                  | गर्गसंहिता १५०                                                          | पर        |           | देय श्रीजयदयालुजी गोयन्दकाके                                | ٦_     | 5      | [ओड़िआ भी]                                                  | Γ        |        | ओडिआ, गुजराती भी] ६                                          |
|                  | पातञ्जलयोग-प्रदीप १७०<br>पातञ्जलयोग-दर्शन [बँगला भी]२०                  | acksquare |           | घ्र कल्याणकारी प्रकाशन                                      | ▲      | 264    | मनुष्य-जीवनकी                                               | ▲        | 287    | बालकोंके कर्तव्य                                             |
|                  | छान्दोग्योपनिषद् १३०                                                    |           |           | तत्त्वचिन्तामणि—                                            | ١.     | 215    | सफलता—भाग—१ १५                                              | 1.       | 276    | [ओड़िआ भी] ८                                                 |
|                  | बृहदारण्यकोपनिषद् १८०                                                   | _         |           | [गुजराती भी] १८०                                            | ▲      | 265    | मनुष्य-जीवनकी                                               | ▮        | 2/2    | स्त्रियोंके लिये कर्तव्य-शिक्षा                              |
|                  | ईशादि नौ उपनिषद् १८०                                                    |           |           | साधन-कल्पतरु १३०<br>सेठजीके अन्तिम अमृतोपदेश १              | •      | 263    | सफलता—भाग—२ १५<br>महाभारतके कुछ आदर्श पात्र १२              | <b> </b> | 290    | [कन्नड, गुजराती भी] १५<br>आदर्श नारी संशीला ५                |
|                  | ईशादि नौ उपनिषद् ८०                                                     |           |           | परम सेवा २०                                                 | ¯      | . 200  | [तेलुगु, अंग्रेजी, कन्नड़,                                  | Γ        | / 0    | [बँगला, तेलुगु, तमिल, ओड़िआ,                                 |
|                  | अन्वय-हिन्दी व्याख्यो [बँगला भी]                                        |           |           | एक महापुरुषके १२                                            |        |        | गुजराती, तमिल, मराठी भी]                                    | 1        |        | अंग्रेजी, गुजराती, असमिया, मराठी भी]                         |
| <b>■</b> 67      | ईशावास्योपनिषद्-                                                        |           |           | भगवत्प्राप्तिकी अमूल्य बातें १२                             | ▲      | 268    | परमशान्तिका मार्ग-                                          |          | 291    | आद्र्श देवियाँ                                               |
|                  | सानुवाद, शांकरभाष्य                                                     |           |           | व्यवहार सुधार और १२                                         |        |        | भाग-१(गुजराती भी) २०                                        | ١.       |        | [ओड़िआ, अंग्रेजी भी] ६                                       |
|                  | [तेलुगु, कन्नड भी] ८                                                    |           |           | चिन्ता-शोक कैसे मिटें? १५                                   | ▲      | . 269  | परमशान्तिका मार्ग—                                          |          |        | नारीधर्म ५                                                   |
| 68               | <b>केनोपनिषद्</b> — सानुवाद,                                            |           |           | भगवान् कैसे मिलें? १२<br>मनुष्य-जीवनका उद्देश्य १२          | •      | 1702   |                                                             |          |        | सच्चा सुख और[गुजराती भी] ३<br>संत-महिमा [गुजराती, ओड़िआ भी]५ |
| 578              |                                                                         |           |           |                                                             |        |        |                                                             |          |        | गीतोक्त संन्यास तथा ४                                        |
|                  |                                                                         |           |           |                                                             |        |        |                                                             |          |        |                                                              |

|               |      |                                                                   |          |            | [ ६१                                                            | ₹ \$ | ]     |                                                                    |          |       |                                                                           |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| कं            | ोड   | मूल्य ₹                                                           | 7        | कोड        | मूल्य ₹                                                         | 7    | क्रोड | मूल्य ₹                                                            | _        | कोड   | मूल्य ₹                                                                   |
| <b>A</b> :    | 271  | भगवत्प्रेमकी प्राप्ति कैसे हो? ३                                  |          |            | आनन्दका स्वरूप २०                                               | ▲    | 535   | सुन्दर् समाजका निर्माण १८                                          |          |       | असमिया, पंजाबी भी]ू                                                       |
|               | 295  | सत्संगकी कुछ सार बातें ५<br>[बँगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती,        |          |            |                                                                 |      |       | मेरे तो गिरधर गोपाल १२<br>जीवनका कर्तव्य [गुजराती भी]१५            | ▲        | 433   | सहज साधना [गुजराती, बँगला,७<br>ओड़िआ, मराठी, अंग्रेजी भी]                 |
|               |      | ओड़िआ, मराठी, अंग्रेजी भी]                                        |          |            | दुःख क्यों होते हैं? २५                                         |      |       |                                                                    | ▲        | 435   | आवश्यक शिक्षा (सन्तानका                                                   |
| <b>A</b>      | 301  | भारतीय संस्कृति तथा                                               | ▲        | 348        | नैवंद्य २५                                                      |      |       | [गुजराती, अंग्रेजी, बँगला, ओड़िआ भी]                               |          |       | <b>कर्तव्य एवं आहारशृद्धि)</b> [गुजराती,                                  |
|               | 210  | शास्त्रोंमें नारींधर्म ४<br>सावित्री और सत्यवान् ५                | ▲        | 337        | <b>दाम्पत्य-जीवनका आदर्श</b><br>[गुजराती, तेलुगु भी] १२         |      |       | नित्ययोगकी प्राप्ति [ओड़िआ भी] १२                                  | ١.       | 715   | ओड़िआ, अंग्रेजी, मराठी भी] १०                                             |
| 1             | 310  | <b>सावित्रों और सत्यवान्</b> ५<br>[गुजराती, तिमल, तेलुगु,         | •        | 336        | [गुजरातो, तेलुगु भी] १२<br><b>नारीशिक्षा</b> [गुजराती,          |      |       | आदर्श कहानियाँ [ओड़िआ, बँगला भी]१५<br>भगवत्प्राप्तिकी सुगमता       |          |       | <b>भगवत्तत्त्व</b> [गुजराती भी] ४<br><b>पञ्चामृत</b> —(१०० पन्नोंका       |
|               |      | ओड़िआ, कन्नड़, मराठी भी]                                          |          |            | कन्नड भी] १५                                                    |      |       | [कन्नड़, मराठी भी] १०                                              |          |       | पैकेटमें) [गुजराती भी] २                                                  |
| <b>A</b> :    | 299  | श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश—                                            |          |            | श्रीराम-चिन्तन १५                                               | ▲    | 408   | भगवान्से अपनापन                                                    | •        |       | हे मेरे नाथ! मैं आपको भूलूँ                                               |
|               |      | ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप<br>[तेलुगु व अंग्रेजी भी] ६      |          |            | श्रीभगवन्नाम-चिन्तन २२<br>भवरोगकी रामबाण दवा                    |      | 861   | [गुजराती, ओड़िआ भी] १२<br>सत्संग-मुक्ताहार                         | _        |       | नहीं (१०० पन्नोंका पैकेटमें) २<br>मैं भगवान्का अंश हूँ                    |
|               | 309  | भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय ५                                      |          | 343        | [ओड़िआ भी] १५                                                   | _    | 001   | [गुजराती, ओड़िआ भी] ८                                              | <b> </b> | 1011  | (१०० पन्नोंका पैकेटमें) २                                                 |
|               |      | (कल्याणप्राप्तिको कई                                              | ▲        | 346        | सुखी बनो १२                                                     | ▲    | 409   | वास्तविक सुख                                                       |          |       | सच्ची और पक्की बात (,,) २                                                 |
| ١.            | 224  | युक्तियाँ)[ओड़िआ भी]                                              | <b>A</b> |            | प्रेम-दर्शन [तेलुगु, मराठी भी] १५                               | ١.   | 1200  |                                                                    | ▲        | 1072  | क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? ७                                             |
|               | 304  | गीता पढ़नेके लाभ और<br>त्यागसे भगवत्प्राप्ति—                     |          |            | कल्याण-कुंज १२<br>भगवान्की पूजाके पुष्प १२                      | ^    | 1308  | प्रेरक कहानियाँ<br>[बँगला, ओड़िआ भी] १०                            |          | 515   | [गुजराती, ओड़िआ भी]<br>सर्वोच्चपदकी प्राप्तिका                            |
|               |      | गजल-गीतासहित [गुजराती,                                            | <u> </u> | 360        | भगवान् सदा तुम्हारे साथ हैं १२                                  |      |       | सब साधनोंका सार [बँगला भी] ८                                       | -        |       | साधन [गुजराती, अंग्रेजी, ३                                                |
|               |      | अस्मिया, तमिल, मराठी भी] ५                                        | ▲        | 361        | मानव-कल्याणके साधन २५                                           | ▲    | 411   | <b>साधन और साध्य</b> [मराठी,                                       |          |       | तमिल, तेलुगु भी]                                                          |
|               |      | <b>धर्मके नामपर पाप</b> (गुजराती भी) ४                            | ▲        | 362        |                                                                 | ١.   | 442   | बँगला, गुजराती भी] १०                                              | ▲        | 438   | दुर्गतिसे बची                                                             |
| •             | 307  | भगवान्की दया [ओड़िआ,<br>कन्नड़, गुजराती भी] ४                     | •        | 363        | [गुजराती भी]<br>सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ १०                      | ^    | 412   | तात्त्विक प्रवचन [मराठी,<br>ओड़िआ, बँगला, गुजराती भी] १०           |          | 439   | [गुजराती, बँगला, मराठी भी]४<br>महापापसे बचो [बँगला. ४                     |
|               | 311  | परलोक और पुनर्जन्म                                                | ▲        | 364        | परमार्थको मन्दाकिनी १०                                          | •    | 414   | तत्त्वज्ञान कैसे हो? एवं मुक्तिमें                                 | _        | 10)   | तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, तमिल भी]                                         |
|               |      | एवं वैराग्य [ओड़िआ भी] ४                                          |          |            | मानव-धर्म १०                                                    |      |       | सबुका समान अधिकार                                                  |          |       | सच्चा गुरु कौन्? [ओड़िआ भी]४                                              |
| •             | 306  | धर्म क्या है? भगवान् क्या हैं?४<br>[गुजराती, ओड़िआ व अंग्रेजी भी] |          |            |                                                                 |      | 110   | [बँगला, गुजराती भी] १०<br>जीवनोपयोगी प्रवचन [अंग्रेजी भी] १२       | ▲        | 444   | नित्य-स्तुति और प्रार्थना ४                                               |
|               | 316  | ईश्वर-साक्षात्कारके लिये नाम-                                     |          |            | <b>दानक कल्याण-सूत्र</b> ८<br>गोपीप्रेम [अंग्रेजी भी] ५         |      |       | आपनापयागा प्रवचन [अप्रजा मा] १२<br>अमृत-बिन्द् १५                  |          | 729   | [कन्नड़, तेलुगु भी]<br>सार-संग्रह एवं सत्संगके                            |
|               |      | जप सर्वोपरि साधन है और                                            |          |            | प्रार्थना—प्रार्थना-                                            |      | 022   | [बँगला, तमिल, ओड़िआ, अंग्रेजी,                                     | Γ        |       | <b>अमृत-कण</b> [गुजराती भी] ५                                             |
|               |      | सत्यकी शरणस्रे मुक्ति ३                                           |          |            | पीयूष [ओड़िआ भी] ८                                              |      |       | गुजराती, मराठी, कन्नड़ भी]                                         | ▲        | 447   | मूर्तिपूजा-नाम-जपकी महिमा ४                                               |
| •             | 314  | व्यापार-सुधारकी आवश्यकता<br>और हमारा कर्तव्य                      |          |            | श्रीभगवनाम [आड़िआ भी] ५<br>कल्याणकारी आचरण ३                    |      |       | किसान और गाय [तेलुगु भी] ४<br>भगवनाम [मराठी, अंग्रेजी भी] ६        |          |       | [ओड़िआ, बँगला, तिमल,<br>तेलुगु, मराठी, गुजराती भी]                        |
|               |      | 7                                                                 |          |            | साधन-पथ-सचित्र                                                  |      |       | जीवनका सत्य [गुजराती, अंग्रेजी भी]१०                               |          | 445   |                                                                           |
| <b>A</b> :    | 315  | चेतावनी और सामयिक                                                 |          |            | [गुजराती, तिमल भी] ७                                            | ▲    | 418   | साधकोंके प्रति [बँगला, मराठी भी] ८                                 |          |       | सब जग ईश्वररूप है १०                                                      |
|               |      | चेतावनी [गुजराती भी] ३                                            | <u>*</u> | 375        | वर्तमान शिक्षा ६                                                |      |       | सत्संगकी विलक्षणता [गुजराती भी]७                                   |          | _     | [ओड़िआ, गुजराती भी]                                                       |
| ^             | 318  | ईश्वर दयालु और न्यायकारी है<br>और अवतारका सिद्धान्त               |          | 3/6<br>377 | मनको वशमें करनेके                                               | •    | 545   | जीवनोपयोगी कल्याण-<br>मार्ग [गुजराती भी] ७                         | Г        | – नित | य पाठ-साधन-भजन एवं 💳                                                      |
|               |      | [गुजराती, तेलुगु भी] ४                                            | _        | 5,,        | <b>कुछ उपाय</b> [गुजराती भी] ३                                  | •    | 420   | मातृशक्तिका घोर अपमान ५                                            |          | 500   | कर्मकाण्ड-हेतु                                                            |
| <b>A</b> :    | 270  | भगवान्का हेतुरहित सौहार्द                                         | ▲        | 378        | <b>आनन्दकी लहरें</b> [बँगला, ४                                  |      |       | [तमिल, बँगला, मराठी,                                               | -        | 592   | नित्यकर्म-पूजाप्रकाश ६०<br>[गुजराती, तेलुगु, नेपाली भी]                   |
|               |      | <b>एवं महात्मा किसे कहते हैं?</b><br>(तेलुगु भी) ३                |          | 270        | ओड़िआ, गुजराती, अंग्रेजी भी]<br>गोवध भारतका कलंक                |      | 121   | गुजराती, ओड़िआ भी]<br><b>जिन खोजा तिन पाइयाँ</b> [बँगला भी]८       |          | 1593  | अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश १४५                                              |
|               | 302  | ध्यान और मानसिक पूजा                                              |          | 3/9        |                                                                 |      |       | कर्म-रहस्य [बँगला, तमिल,                                           |          |       | भागवत-स्तुति-संग्रह १००                                                   |
|               |      | [गुजराती भी] 🔪 ४                                                  |          |            | दीन-दु:खियोंके प्रति कर्तव्य २                                  |      |       | कन्नड, ओड़िआ भी] ८                                                 |          | 639   | श्रीमन्नारायणीयम्-                                                        |
| <b>A</b> :    | 326  | प्रेमका सच्चा स्वरूप और                                           | ▲        | 382        | सिनेमा—मनोरंजन या                                               |      |       | वासुदेव: सर्वम् [मराठी, अंग्रेजी भी]८                              |          | 1594  | [तिमल, तेलुगु भी] ५०<br>सहस्रनामस्तोत्रसंग्रह १२०                         |
|               |      | शोकनाशके उपाय<br>[ओड़िआ, गुजराती, अंग्रेजी भी] ३                  |          | 344        | विनाशका साधन ४<br>उपनिषदोंके चौदह रत्न ७                        |      |       | अच्छे बनो [अंग्रेजी, नेपाली भी]१०<br>सत्संगका प्रसाद [गुजराती भी]८ |          | 1895  | जीवच्छुद्ध-पद्धति ७०                                                      |
|               | т от | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `                           | <u> </u> |            | राधा-माधव-रससुधा-                                               |      |       | सत्यकी खोज [गुजराती, अंग्रेजी भी]१०                                | -        |       | गया श्राद्ध-पद्धति ३५                                                     |
|               |      | द्वेय श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार<br>जी)-के अनमोल प्रकाशन          |          |            | (षोडशगीत) सटीक ६                                                |      |       | साधनके दो प्रधान सूत्र ५                                           |          | 1928  | त्रिपिण्डी श्राद्ध-पद्धित १५<br>रुद्राष्टाध्यायी—सानुवाद ३०               |
| $\overline{}$ | _    | भगवच्चर्चा (ग्रन्थाकार) १३०                                       |          |            | विवाहमें दहेज ३                                                 |      | 12/0  | [ओड़िआ, बँगला भी]                                                  |          |       | <b>रुद्राष्ट्राध्यायां</b> —सानुवाद ३०<br>गरुडपुराण-सारोद्धार <i>"</i> ४० |
|               |      | पद-रत्नाकर ११०                                                    |          | 809        | दिव्य संदेश एवं मनुष्य<br>सर्वप्रिय-जीवन कैसे बनें?             |      |       | तू-ही-तू ४<br>एक नयी बात ४                                         |          |       | गणेशस्तोत्ररत्नाकर ४०                                                     |
|               |      | श्रीराधा-माधव-चिन्तन ९०                                           | ਜ਼       | म श्रद्ध   | देय स्वामी श्रीरामसुखदासजीके                                    |      |       | परम पितासे प्रार्थना २                                             |          |       | शिवस्तोत्ररत्नाकर ३५                                                      |
|               |      | अमृत-कण ४०<br>ईश्वरकी सत्ता और महत्ता ४०                          | 41       |            | कल्याणकारी साहित्य                                              |      |       | संसारका असर कैसे छूटे? ५                                           |          |       | शिव-स्मरण १०<br>देवीस्तोत्ररत्नाकर ४०                                     |
|               |      | सुख-शान्तिका मार्ग ३०                                             | _        |            | साधन-सुधा-सिन्धु                                                | ▲    | 1176  | शिखा (चोटी) धारणकी<br>आवश्यकता और[बँगला भी]४                       |          |       | लितासहस्त्रनामस्तोत्रम् १०                                                |
| <b>▲</b> :    | 343  | मधुर ३०                                                           | _        |            | ओड़िआ, गुजराती भी] १७०                                          | •    | 431   | स्वाधीन कैसे बनें? [अंग्रेजी भी]४                                  |          |       | [तेलुगु, कन्नड़ भी]                                                       |
|               |      | मानव-जीवनका लक्ष्य २५                                             |          | 1485       | ज्ञानके दीप जले २५                                              | lack | 702   | यह विकास है या(बँगला भी)५                                          |          | 610   | व्रत-परिचय ५०                                                             |
|               |      | सुखी बननेके उपाय २०<br>व्यवहार और परमार्थ २५                      | ▲        | 1447       | मानवमात्रके कल्याणके लिये                                       | ▲    | 589   | भगवान् और उनकी भक्ति                                               | -        | 1162  | एकादशा-व्रतका माहात्म्य-                                                  |
|               |      | दुःखमें भगवत्कृपा २०                                              |          |            | (मराठी, ओड़िआ,बॅगला, नेपाली,<br>गुजराती, अंग्रेजी, असमिया भी)२५ |      | 617   | [गुजराती, ओड़िआ भी] १०<br>देशकी वर्तमान दशा तथा                    |          |       | मोटा टाइप [गुजरातो भी] २५<br>वैशाख-कार्तिक ४०                             |
| <b>A</b> :    | 386  | सत्संग-सुधा २०                                                    | •        | 1675       | <b>सागरके मोती</b> १७                                           | _    | 017   | <b>उसका परिणाम</b> [तिमल, १०                                       |          |       | माघमासका माहात्म्य १०                                                     |
| <b>A</b> :    | 342  | संतवाणी—ढाई हजार ३०                                               | ▲        | 1598       | सत्संगके फूल १८                                                 |      |       | बँगला, तेलुगु, ओड़िआ,                                              |          |       | श्रावणमासका माहात्म्य ३२                                                  |
|               |      | अनमोल बोल [तिमल<br>भी, तीन भागमें]                                |          |            | संत-समागम १२                                                    | ١.   |       | कन्नड़, गुजराती, मराठी भी]                                         |          |       | श्रीसत्यनारायण-व्रतकथा १५                                                 |
| <b>A</b>      | 347  | तुलसीदल २५                                                        |          |            | एक संतकी वसीयत [बँगला भी] ३<br>कल्याण-पथ १७                     | ▲    | 434   | <b>शरणागति</b> [तमिल, ओड़िआ,<br>नेपाली, तेलुगु, कन्नड भी] ७        |          | 052   | स्तोत्ररत्नावली—सानुवाद ४०<br>[तेलुगु, बँगला भी]                          |
| <b>▲</b> :    | 339  | सत्संगके बिखरे मोती २२                                            |          |            | मानसमें नाम-वन्दना १५                                           | •    | 770   | अमरताकी ओर [गुजराती भी]१०                                          |          | 1629  |                                                                           |
|               |      | भगवत्प्राप्ति एवं हिन्दू-संस्कृति ४०                              | ▲        | 605        | जित देखूँ तित-तू [गुजराती, मराठी भी] १५                         |      |       | एकै साधे सब सधै ७                                                  |          | 1567  | दुर्गासप्तशती-मूल, मोटा (बेड़िया) ५०                                      |
|               |      | <b>साधकोंका सहारा</b> ४० <b>भगवच्चर्चा</b> —(भाग-५) ३५            | •        | 406        | भगवत्प्राप्ति सहज है                                            |      | 40-   | [गुजराती, तिमल, तेलुगु भी]                                         |          |       | , मूल गुटका १५<br>सानवाट मोटा टाइप ४०                                     |
|               |      | पूर्ण समर्पण ३५                                                   | •        | 1175       | [अंग्रेजी भी] १५<br><b>प्रश्नोत्तर-मणिमाला</b> [बँगला,          | ^    | 42/   | गृहस्थमें कैसे रहें? १२<br>[बँगला, मराठी, कन्नड, ओड़िआ,            |          |       | ,, सानुवाद मोटा टाइप ४०<br>,, सानुवाद [गुजराती,                           |
| <b>A</b> :    | 353  | लोक-परलोक-सुधार (भाग-१) २०                                        | _        |            | ओड़िआ, गुजराती भी] १५                                           |      |       | अंग्रेजी, तिमल, तेलुगु, गुजराती,                                   |          | -     | बँगला, ओड़िआ भी] ३५                                                       |
| $\vdash$      |      |                                                                   |          |            |                                                                 |      |       |                                                                    | _        |       |                                                                           |

| कोड              | मूल्य ₹                                                             | कोड            | मूल्य ₹                                                             | कोड            | मूल्य ₹                                                   | कोड              | मूल्य ₹                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>489</b>       | दुर्गासप्तशती-सानुवाद, सजिल्द ५०                                    |                | हरेरामभजन—१४ माला १८                                                |                | <b>आदर्श सुधारक</b> -ग्रन्थाकार—रंगीन २५                  | <b>■</b> 160     |                                                                   |
| ■1281            | [गुजराती भी]<br>,, ,, (विशिष्ट संस्करण) ५५                          | ▲ 385          | नारद-भक्ति-सूत्र एवं शाण्डिल्य<br>भक्ति-सूत्र, सानुवाद              |                | आदर्श चरितावली-ग्रन्थाकार " २५<br>आदर्श बाल कथाएँ " २५    | <b>■</b> 161     | (पढ़ो, समझो और करो) २०<br>हृदयकी आदर्श विशालता ,, २०              |
|                  | " " केवल हिन्दी २२                                                  |                | [बँगला, तिमल भी] ४                                                  |                | आदर्श बाल कहानियाँ " २५                                   |                  | उपकारका बदला " २०                                                 |
| <b>■</b> 1161    | " " केवल हिन्दी                                                     | ■ 225          | गजेन्द्रमोक्ष-सानुवाद, ४                                            |                | बालकोपयोगीकहानियाँ "२५                                    |                  | आदर्श मानव-हृदय " २०                                              |
| <b>2003</b>      | मोटा टाइप, सजिल्द ५५<br>शक्तिपीठ दर्शन २०                           |                | [तेलुगु, नेपाली, कन्नड़,<br>ओडिआ भी]                                |                | प्रेरक बाल-कहानियाँ "२५<br>प्राचीन बाल-कहानियाँ "२५       |                  | भगवान्के सामने सच्चा २०<br>मानवताका पुजारी २२                     |
|                  | श्रीविष्णुसहस्त्रनाम-                                               | <b>1</b> 505   | भीष्मस्तवराज ५                                                      |                |                                                           |                  | परोपकार और                                                        |
|                  | शांकरभाष्य ३०                                                       | <b>■</b> 699   | गङ्गालहरी ४                                                         |                | शिक्षाप्रद बाल-कहानियाँ , "२५                             |                  | सच्चाईका फल 🕠 २०                                                  |
| <b>2</b> 06      | <b>श्रीविष्णुसहस्रनाम</b> —सटीक ६                                   | ■ 1094         | हनुमानचालीसा—हिन्दी                                                 |                |                                                           | <b>■</b> 510     | असीम नीचता और                                                     |
| 226              | श्रीविष्णुसहस्रनाम—मूल, ४<br>[मलयालम, तेलुगु, कन्नड़,               | <b>1</b> 917   | भावार्थसहित (नेपाली भी) ६<br>ग मूल (रंगीन) वि०सं० ५                 |                | लघुसिद्धान्त-कौमुदी ४५<br>वीर बालक (रंगीन) २०             | <b>■</b> 157     | असीम साधुता २०<br>सती सकला ७                                      |
|                  | तमिल, गुजराती भी]                                                   |                | <b>हनुमानचालीसा</b> -सचित्र १०                                      |                | गुरु और माता-पिताके भक्त                                  |                  | आध्यात्मिक कहानियाँ २८                                            |
|                  | © _ 3                                                               | <b>227</b>     | " (पॉकेट साइज) ४                                                    |                |                                                           | <b>■</b> 147     | चोखी कहानियाँ [तेलुगु,                                            |
|                  | <b>श्रीविष्णुसहस्त्रनाम-</b><br>स्तोत्रम्-लघु २                     |                | [गुजराती, असमिया, तमिल, बॅगला,<br>तेलुगु, कन्नड, ओड़िआ भी]          | ■ 1450         | सच्चे-ईमानदार बालक<br>(रंगीन) (तेलुगु भी) १५              | <b>1</b> 20      | तमिल, गुजराती, मराठी भी] १० <b>एक महात्माका प्रसाद</b> ३५         |
| ■ 1801           | श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्                                       | ■ 1997         | <b>हनुमानचालीसा</b> -सचित्र                                         | <b>1</b> 449   | दयालु और परोपकारी                                         |                  | तीस रोचक कथाएँ १५                                                 |
|                  | (हिन्दी-अनुवादसहित) १०                                              |                | खड़िया, विशिष्ट सं० ५                                               |                | बालक-बालिकाएँ                                             | <b>1</b> 51      | सत्संगुमाला एवं ज्ञानं १८                                         |
|                  | रामस्तवराज—(सटीक) ५                                                 |                | हनुमानचालीसा—(लघु                                                   | _ 1440         | (रंगीन) (तेलुगु भी) १५                                    | <b>=</b> 17.47   | — चित्रकथा ——                                                     |
|                  | <b>आदित्यहृदयस्तोत्रम्</b> ४<br>हिन्दी-अंग्रेजी-अनुवादसहित          |                | आकार) [गुजराती, अंग्रेजी,<br>ओड़िआ, बँगला भी] २                     |                | वीर बालिकाएँ (रंगीन) १५<br>स्वास्थ्य, सम्मान और           |                  | देवीभागवतकी प्रमुख कथाएँ२५<br>महाभारतके प्रमुख पात्र २५           |
|                  | [ओड़िआ, नेपाली भी]                                                  | ■ 1525         | <b>हनुमानचालीसा</b> —अति लघु आकार                                   | _ /-/          |                                                           |                  | बाल-चित्रमय श्रीकृष्णलीला २५                                      |
|                  | श्रीगोविन्द्दामोदरस्तोत्र ६                                         |                | [गुजराती भी] २                                                      | <del>⊢</del> स | र्वोपयोगी प्रकाशन 💳                                       |                  | भगवान् सूर्य (ग्रंथाकार) २५                                       |
|                  | [तेलुगु, ओड़िआ भी]                                                  |                | शिवचालीसा—असमिया भी ४<br>शिवचालीसा-लघु आकार २                       | ■ 2037         | अध्यात्म पथप्रदर्शक ६०                                    |                  | एकादश रुद्र (शिव) ५०<br>बालचित्र-रामायण ७                         |
|                  | <b>रामरक्षास्तोत्रम्</b> -[तेलुगु, ४<br>नेपाली, ओडिआ, अंग्रेजी भी]  |                | दर्गाचालीसा,                                                        |                | भूले न भुलायें २०                                         |                  | बालाचत्र-रामायण ७<br><b>कन्हैया</b> [बँगला, कन्नड,                |
|                  | शतनामस्तोत्रसंग्रह २५                                               |                | विन्थ्येश्वरीचालीसा ४                                               |                | संस्कार-प्रकाश ७५<br>प्रेमयोग ३०                          |                  | मराठी, तमिल, गुजराती,                                             |
| <u> </u>         | नामावलिसहितम् ——                                                    |                | ""लाल रंग, वि.सं. ५                                                 |                | जीवनचर्या विज्ञान (गुजराती भी)३५                          |                  | ओड़िआ, तेलुगु भी] १५                                              |
| ■1599            | श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रम् १०                                       |                | "—लघु आकार २<br>"—सचित्र, वि. सं. १०                                |                | भक्तिसुधा २००                                             | ■ 870            | गोपाल [बँगला, तेलुगु, तिमल,<br>गुजराती, मराठी, कन्नड़ भी] १५      |
|                  | (गुजराती भी)                                                        |                | श्रीरामगीता ५                                                       |                | मार्क्सवाद और रामराज्य १६०                                | <b>871</b>       | मोहन [बँगला, तेलुगु, मराठी,                                       |
|                  | श्रीगणेशसहस्त्रनामस्तोत्रम् ८<br>श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम् १०   |                | भगवान् कृष्णकी कृपा                                                 |                | सत्य एवं प्रेरक घटनाएँ २८<br>भलेका फल भला ६               |                  | तमिल, गुजराती, कन्नड़,                                            |
|                  | श्रीगायत्रीसहस्रनामस्तोत्रम् ८                                      |                | तथा दिव्य प्रेमकी ३                                                 |                | महाकुम्भ पर्व ५                                           | - 070            | ओड़िआ, अंग्रेजी भी] १५                                            |
|                  | श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम् १०                                     |                | अपरोक्षानुभूति ५<br>नित्यकर्म-प्रयोग १५                             |                | ईश्वर ६                                                   | ■ 8/2            | <b>श्रीकृष्ण</b> [बँगला, तिमल,<br>तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भी] १५    |
|                  | श्रीसूर्यसहस्त्रनामस्तोत्रम् १०<br>श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् १० |                | साधक-दैनन्दिनी ५                                                    |                | मानसिक दक्षता ३५<br>जीवनमें नया प्रकाश ३०                 | <b>1</b> 018     | <b>नवग्रह</b> —चित्र एवं                                          |
| ■ 1708<br>■ 1704 | श्रीसीतासहस्त्रनामस्तोत्रम् ८                                       |                | भगवन्नाम-माहात्म्य १०                                               |                | आशाकी नयी किरणें ३०                                       |                  | परिचय [बँगला भी] १५                                               |
| ■1705            | श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम् ८                                        | ■ 14/1         | संध्या, संध्या-गायत्रीका<br>महत्त्व और ब्रह्मचर्य ८                 |                | अमृतके घूँट ३०                                            | ■ 1016<br>■ 1116 | रामलला [तेलुगु, अंग्रेजी भी] २५<br>राजा राम [तेलुगु, बँगला भी] २५ |
| <b>■</b> 1707    | श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम् ८                                    | <b>1</b> 210   | सन्ध्योपासनविधि एवं                                                 |                | स्वर्णपथ २२                                               | ■ 1017           |                                                                   |
| <b>■</b> 1708    | (तेलुगु भी)<br>श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम् १०                     |                | तर्पण-बलिवैश्वदेवविधि—                                              |                | महकते जीवनफूल ४०<br>हम कैसे रहें? १०                      |                  | भगवान् श्रीराम १५                                                 |
| ■1709            | श्रीगंगासहस्त्रनामस्तोत्रम् ८                                       | <b>■</b> 614   | मन्त्रानुवादसहित [तेलुगु भी] ६                                      | <b>1</b> 595   | साधकमें साधुता ३५                                         |                  | संक्षिप्त श्रीकृष्णलीला १५<br>दशमहाविद्या [बँगला भी] १५           |
|                  | <b>श्रीगोपाल स०</b> -सटीक १७                                        |                | ,<br>पयोगी पाठ्य पुस्तकें-                                          |                | सप्तमहाव्रत ५                                             |                  | हर-हर महादेव (बँगला भी) २५                                        |
|                  | पुरुषोत्तमसहस्त्रनाम १०<br>संतान-गोपालस्तोत्र ८                     |                | हिन्दी अंग्रेजी वर्णमाला ३०                                         |                | कल्याणकारी दोहा १५<br>प्रेम-सत्संग-सुधामाला २०            |                  | <b>अष्टविनायक</b> [ओड़िआ,                                         |
|                  | शिवमहिम्नःस्तोत्र [तेलुगु भी] ५                                     |                | <b>बालपोथी</b> भाग-१ (रंगीन) ७                                      |                | प्रश्नोत्तरी ३                                            |                  | मराठी, गुजराती भी] १५                                             |
| <b>230</b>       | अमोघशिवकवच ४                                                        | ■ 212          |                                                                     |                | उद्धव-सन्देश २५                                           | ■ 204            | <b>ॐ नमः शिवाय</b> [बॅगला,                                        |
|                  | [ओड़िआ, नेपाली, तेलुगु भी]                                          | ■ 684<br>■ 764 |                                                                     |                | भगवान्पर विश्वास १०<br>आनन्दमय जीवन [नेपाली भी]२५         | <b>■</b> 787     | ओड़िआ, कन्नड भी] २५<br><b>जय हनुमान्</b> [तेलुगु, ओड़िआ भी]२५     |
|                  | दत्तात्रेय-वज्रकवच ६<br>सानुवाद [तेलुगु, मराठी भी]                  | ■ 765          | • •                                                                 |                | गोरक्षा एवं गोसंवर्धन १०                                  |                  | सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र २५                                         |
|                  | श्रीनारायणकवच ४                                                     |                | बालककी दिनचर्या-                                                    |                | विवेक-चूडामणि                                             |                  | दशावतार [बँगला भी] १५                                             |
|                  | [ओड़िआ, नेपाली, तेलुगु भी]                                          | <b>1</b> 402   | ग्रन्थाकार, रंगीन २५                                                |                | [तेलुगु, बँगला भी] २०                                     |                  | प्रमुख देवता १५<br>प्रमुख देवियाँ १५                              |
|                  | वैदिक-सूक्त-संग्रह ३५<br>भजन सुधा—सजिल्द ६०                         |                | बालकोंकी सीख " २५<br>बालकके आचरण " २५                               |                | मुझे बचाओ, मेरा क्या २५<br>सुखी जीवन २५                   | ■ 1442           | प्रमुख दायवा १५<br>प्रमुख ऋषि-मुनि (बँगला भी) २५                  |
|                  | भजन-संग्रह ५०                                                       |                | बालकके गुण " ३५                                                     |                | एक लोटा पानी २०                                           | <b>■</b> 1443    | रा <b>मायणके प्रमुख पात्र</b> [तेलुगु भी]२५                       |
|                  | भूजन-सुधा १५                                                        | <b>1</b> 689   | आओ बच्चो तुम्हें बतायें                                             |                | गर्भपात उचित या ५                                         | <b>1</b> 488     | श्रीमद्भागवतके प्रमुख                                             |
|                  | श्रीरामकृष्णलीला-भजनावली ३०                                         | ■ 218          | ग्रन्थाकार, रंगीन २५<br><b>बाल-अमृत-वचन</b> ५                       | ■ 888          | परलोक और पुनर्जन्मकी सत्य<br>घटनाएँ [बँगला, तेलुगु भी] २२ | <b>■</b> 1537    | पात्र [तेलुगु भी] २५<br>श्रीमद्भागवतकी प्रमुख कथाएँ २५            |
|                  | भजनामृत १२<br>चेतावनी-पद-संग्रह ३०                                  |                | <b>बाल-प्रश्नोत्तरी</b> [गुजराती भी] ६                              | <b>■</b> 134   |                                                           |                  | पौराणिक देवियाँ १५                                                |
|                  | सचित्र-स्तुति-संग्रह १०                                             |                | बालकोंकी बोल-चाल ५                                                  |                |                                                           |                  | <b>नवदुर्गा</b> —पॉकेट ५                                          |
|                  | पंचदेव-अथर्वशीर्ष-संग्रह १०                                         |                | बालकोंको बाते,रंगीन २०                                              |                |                                                           |                  | महाभारतकी प्रमुख कथाएँ २५                                         |
|                  | मानस-स्तुति-संग्रह १५<br>सचित्र-आरती-संग्रह १५                      | 146            | बड़ोंके जीवनसे शिक्षा<br>[ओड़िआ, अंग्रेजी भी] १२                    |                | प्रेरणाप्रद कथाएँ २०<br>पौराणिक कहानियाँ १५               | <b>■</b> 194     | <b>बाल-चित्रमय चैतन्यलीला</b><br>[ओड़िआ, बँगला भी] १५             |
|                  | <b>आरती-संग्रह</b> —मोटा टाइप १५                                    | <b>1</b> 50    | <b>पिताकी सीख</b> १८                                                |                | उपयोगी कहानियाँ                                           | ■ 205            | <b>नवदुर्गा</b> [तेलुगु, गुजराती, १५                              |
| <b>1</b> 53      | आरती-संग्रह १०                                                      |                | <b>आदर्श ऋषिमुनि,</b> ग्रन्थाकार-रंगीन २५                           |                | [तेलुगु, तमिल, कुन्नड़,                                   |                  | असमिया, कन्नड, अंग्रेजी,                                          |
|                  | <b>प्रमुख आरितयाँ-</b> पॉकेट ५                                      |                | आदर्श देशभक्त, ग्रन्थाकार-रंगीन २५                                  |                | मराठी, गुजराती, बँगला भी] १५                              |                  | ओड़िआ, बँगला भी]                                                  |
|                  | सीतारामभजन ५<br>हरेरामभजन-दो माला,गुटका ५                           |                | आदर्श सम्राट्, ग्रन्थाकार-रंगीन २५<br>आदर्श संत-ग्रन्थाकार-रंगीन २५ | 159            | आदर्श उपकार—<br>(पढ़ो, समझो और करो) २०                    |                  | बाल-चित्रमय बुद्धलीला १२<br>गोसेवाके चमत्कार [तिमल भी] १५         |
|                  | <u> </u>                                                            | 1              | 31 8 (11) (7                                                        |                | (191) (111911 (111) 40                                    | <b>=</b> 031     | तपाक जनत्कार [तामल मा] १५                                         |

कोड

मूल्य ₹

कोड

मूल्य ₹

मूल्य ₹

मूल्य ₹

कोड

१२ ▲ 312 आदर्श नारी सुशीला

२८ ▲ 955 तात्त्विक प्रवचन

३० ▲ 1541 साधनके दो प्रधान सूत्र

■ 1652 नवग्रह (चित्रकथा)

२५ 🔺 १४१५ अमृतवाणी

■1454 स्तोत्ररत्नावली

■ 1854 भागवत-रत्नावली

■1889 प्रमुख ऋषि-मुनि ( n )

■ 1495 **बालचित्रमय चैतन्यलीला** 

■1393 **गीता**-सटीक,पॉकेट, सजि.

२०

कोड

| 1             |                                        |             |               |                                                        |                |               |                                                 |            |            |         |                                            | - 11     |
|---------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------|----------|
| 4.            | कल्याण' के                             | . u         | नर्मा         | द्रेत विशेषाङ्क                                        |                |               | वामनपुराण-सानुवाद                               | १२५        | <b>1</b>   | 1842    | <b>श्रीमदेवीभागवताङ्क</b> (उत्तराधी)       | - 11     |
|               | <del></del>                            | <u></u>     | <u>''</u>     | <u> </u>                                               |                |               | भत्स्यमहापुराण (सानुवाद)                        |            |            |         | सेवा-अङ्क                                  | १३०      |
| <b>■</b> 627  | संत-अङ्क                               | २३०         | <b>6</b> 36   | तीर्थाङ्क २०                                           | an I           |               | श्रीगणेश-अङ्क                                   | 191.0      | <b>=</b> 2 | 2035    | गङ्गा-अङ्क                                 | १३०      |
| <b>■</b> 518  | हिन्दू-संस्कृति-अङ्क                   | २५०         | <b>574</b>    | संक्षिप्तं योगवासिष्ठ १८                               | / ^ I          |               | हनुमान-अङ्क (परिशिष्टसहित<br>सं० श्रीवाराहपुराण |            | _ 2        |         | श्रीशिवमहापुराणाङ्क                        | २२०      |
|               | शक्ति-अङ्क                             | २००         |               | [गुजराती भी]                                           | - 1            |               | सूर्याङ्क<br>सूर्याङ्क                          | १२०<br>१३० |            |         | [हिन्दी भाषानुवाद-प्रथम भाग]               | · . II   |
| <b>■</b> 616  | <b>योगाङ्क</b> -परिशिष्टसहित           | २००         | <b>1</b> 133  | सं अीमद्वीभागवत २६                                     |                |               | सं <b>० भविष्यपुराण</b> (गुजराती भी             |            | <b>▲</b> 2 | 2100    | कल्याण मासिक पत्रिका                       | ч        |
|               | साधनोङ्क                               | २५०         |               | [गुजराती, कन्नड़, तेलुगु भी]                           | l.             | ■ 586         | शिवोपासनाङ्क                                    | १५०        |            | A       | nnual Issues of                            | ) II     |
| ■1773         | गो-अङ्क                                | १९०         | <b>1</b> 789  | <b>सं० शिवपुराण</b> (बँगला,                            | - 13           |               | गोसेवा-अङ्क                                     | १३०        |            |         | alyan-Kalpataru                            |          |
| <b>4</b> 4    | <b>संक्षिप्त पद्मपुराण</b> [गुजराती भी |             |               | तेलुगु, कन्नड्, तमिल, गुजराती)२०                       |                |               | <b>कूर्मपुराण</b> —सानुवाद                      | १४०        |            | <u></u> | aryan Kaipatara                            | ا        |
| <b>539</b>    | सं० मार्कण्डेयपुराण (,,)               |             |               | सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण २०                               | 00             | 1044          | वेद-कथाङ्क (परिशिष्टसहित)                       | १७५        | <b>A</b> 1 | 1841    | Jaiminīya Mahābhārata                      |          |
| <b>■</b> 1111 | संक्षिप्त ब्रह्मपुराण                  | १२०         | <b>1</b> 184  | <b>श्रीकृष्णाङ्क</b> २०                                |                |               | ज्योतिषतत्त्वाङ्क                               | १३०        |            |         | (Āśwamedhika Parva)                        |          |
|               | नारी-अङ्क                              | २४०         | <b>572</b>    | परलोक-पुनर्जन्माङ्क २२                                 | ۱۰۱            | 1132          | धर्मशास्त्राङ्                                  | १५०        |            |         | (Part I)                                   | 40       |
| <b>■</b> 659  | उपनिषद्-अङ्क                           | २००         | <b>5</b> 17   | गर्ग-संहिता १५                                         | ا ٥٧           | 1189          | <b>सं० गरुडपुराण</b> (गुजराती भी                | ) १७५      | <b>A</b> 1 | 1847    | Jaiminīya Mahābhārata                      |          |
| <b>279</b>    | सं० स्कन्दपुराण [गुजराती भी            | ]३२५        | <b>1</b> 135  | भगवन्नाम-महिमा और                                      | l:             | 1985          | <b>लिङ्गमहापुराण</b> -सटीक                      | २२०        |            |         | (Āśwamedhika Parva)                        |          |
| <b>4</b> 0    | भक्त-चरिताङ्क                          | २३०         |               | प्रार्थना-अङ्क १६                                      |                |               | आरोग्य-अङ्क                                     | २२५        |            |         | (Part II)                                  | 40       |
| ■1183         | सं० नारदपुराण                          | २००         | <b>1</b> 113  | <b>नरिसंहपुराणम्</b> -सानुवाद १०                       | ا ه            | <b>1</b> 610  | (महाभागवत) देवीपुराण                            |            | <b>A</b> : | 2109    | Morality Number                            | 40       |
| <b>■</b> 667  | संतवाणी-अङ्क                           |             | <b>1</b> 362  | अग्निपुराण २०                                          | 00             |               | सानुवाद                                         | १२०        | <b>A</b> 1 | 971     | Sādhanā Number                             | 50       |
|               | सत्कथा-अङ्क                            | २००         |               | (मूल संस्कृतका हिन्दी-अनुवाद)                          | I              | 1793          | <b>श्रीमदेवीभागवताङ्क</b> (पूर्वार्द्ध          | )१००       | <b>A</b> 1 | 972     | Shiksha Number                             | 50       |
|               | વત્ર                                   | ·           |               |                                                        |                |               | 4.5                                             | $\neg$     |            |         |                                            |          |
|               |                                        |             | ≓ 3:          | ान्य भारतीय भ                                          | П              | बाअ           | कि पकाशन                                        | `          |            |         |                                            |          |
|               |                                        |             |               |                                                        | <u></u>        |               |                                                 |            |            |         |                                            |          |
|               | — बँगला ——                             |             | <b>4</b> 96   | गीता-भाषा-टीका (पॉकेट) १                               | १७             | <b>4</b> 49   | दुर्गतिसे बचो सच्चा गुरु कौन?                   | ų          | <b>-</b>   | 1896    | ज्ञानेश्वरी माउली                          | २०       |
| 2040          | <b>श्रीविष्णुपुराण</b> -सटीक           | १५०         | <b>1834</b>   |                                                        |                |               | साधन और साध्य                                   | १०         | <b>1</b>   | 1934    | संत श्रेष्ठ एकनाथ                          | २५       |
|               | संक्षिप्त शिवपुराण                     | १६०         |               | एवं श्रीविष्णुसहस्त्रनाम १                             | १२   ⊿         | ▲ 1579        | साधनार मनोभूमि                                  | १०         | <b>I</b>   | 1942    | जगतगुरु तुकाराम                            | २०       |
| <b>■</b> 1996 |                                        | १२५         | <b>1</b> 659  | श्रीश्रीकृष्णेर अष्टोत्तरशतनाम                         |                |               | नारद एवं शांडिल्य-भक्ति-स                       | रूत्र ५    | <b>1</b>   |         | उपयोगी कहानियाँ                            | १५       |
|               | भागवतमहापुराण-I                        | २७०         | <b>1852</b>   | रामरक्षास्तोत्र—लघु आकार                               | ٦ .            | <b>▲</b> 762  | गर्भपात उचित या अनुचितः"                        | ૪          |            | 14      | गीता—पदच्छेद                               | ६०       |
|               | भागवतमहापुराण-II                       | २७०         | <b>1853</b>   | आमेदेर लक्ष्य और कर्तव्य 🛛 १                           | १५  ।          | <b>1</b> 881  | <b>हनुमानचालीसा</b> -सटीक                       | ४          | <b>I</b>   | 1388    | गीता-श्लोकार्थसहित-मोटा                    | २०       |
|               | श्रीचैतन्य-चरितामृत                    | १७०         |               |                                                        |                |               | हनुमानचालीसा-लघु                                |            |            |         | गीता-श्लोकार्थसहित                         | १५       |
|               | ईशादि नौ उपनिषद्                       | 24          |               |                                                        |                |               | <b>शिवचालीसा,</b> लघु                           |            |            |         | भक्त् नरसिंह मेहता                         | १५       |
|               | कृतिवासी रामायण                        | १६०         |               | मनको वशमें क्रनेके                                     |                |               | स्तवमाला                                        | 3          |            |         | संतश्रेष्ठ नामदेव                          | २०       |
| ■ 1883        | <b>श्रीरामचरितमानस</b> -सटीक           | १६०         |               |                                                        |                |               | कल्याणके तीन सुगम मार्ग                         | ч          |            |         | महाराष्ट्रातील निवडक                       | १२       |
| ■ 1901        | साधन समर                               | १३०         |               |                                                        |                |               | हे महाजीवन! हे महामरण!                          | 3          |            |         | गृहस्थमें कैसे रहें?                       | १५       |
| ■1574         | <b>संक्षिप्त महाभारत</b> -भाग I        | २४०         |               |                                                        |                |               | शिखा धारणकी                                     | 3          |            |         | क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं?                | ξ        |
| <b>■</b> 1660 | ,, ,, भाग II                           | २४०         | ▲ 1102        |                                                        | 34             |               | हम ईश्वरको क्यों मानें?                         | ц          |            |         | प्रेममें विलक्षण एकता                      | १५       |
| ■2034         | श्रीमद्वाल्मीकीय-                      |             |               |                                                        | 34 /           |               | मातृशक्तिका घोर अपमान                           | 4          |            |         | अष्टविनायक (चित्रकथा)                      | १५       |
|               | रामायण, सटीक—ा                         | २५०         |               |                                                        | \°             |               | महापापसे बचो                                    | 8          |            |         | गीता-माधुर्य                               | १५       |
|               | गीता-साधक-संजीवनी                      | २८०         |               |                                                        | { <b>?</b>   4 |               | मूर्तिपूजा                                      | 3          |            |         | अमूल्य समयका सदुपर्याग                     | १५       |
|               | गीता-तृत्त्व-विवेचनी                   | १२०         |               |                                                        | ۱°؟            |               | सत्संगकी सार बातें                              | ۲          |            |         | रामायणके कुछ आदर्श पा                      |          |
|               | गीता-दैनन्दिनी                         | ७५          |               | कर्तव्य-साधनासे भगवत्प्राप्ति<br>ईश्वर और धर्म क्यों ? |                |               | संतानका कर्तव्य<br>सत्यनिष्ठ साहसी बालक         | 7          |            |         | उद्धार कैसे हो?                            | ٥٦       |
|               | गीता-रसामृत                            | ८५          |               | , v ·                                                  |                | <b>■</b> 1835 | _                                               | २०         |            |         | भगवान् कैसे मिले?<br>चिन्ता,शोक कैसे मिटे? | १२<br>१२ |
|               | गीता-दर्पण                             | ८०          |               | •                                                      | <u>``</u>      |               | <b>—</b> मराठी ——                               |            |            |         | मनुष्य-जीवनका उद्देश्य                     | १२       |
|               | गीता-प्रबोधनी                          | ٦٠          |               |                                                        |                |               | ज्ञानेश्वरी परायण प्रत-ग्रन्थ                   |            |            |         | आध्यात्मिक पत्रावली                        | 82       |
|               | गीता-पदच्छेद                           | ६०          |               | , , , ,                                                | ξ.             | <b>■</b> 1314 | श्रीरामचरितमानस्- सटीक                          | २६०        |            |         | नवधा भक्ति                                 | १०       |
|               | भागवतेरमणिमुक्तेर                      | 79          |               | , , ,                                                  | ×Ι             |               | <b>सुन्दरकाण्ड</b> -सटीक                        | १०         |            |         | महाभारतके कुछ आदर्श.                       | १०       |
|               | गीता-ताबीजी                            | १०          |               | अध्यात्मसाधनाय कर्महीनतानय                             | ا ، و          |               | अध्यात्मरामायण                                  | १२०        |            |         | अमृत-बिन्दु                                | १०       |
|               | गीता-लघु आकार<br>टर्गामानशनी—मरीक      | ુ, ર        |               | ٠ ،                                                    | · .            |               | ज्ञानेश्वरी गूढ़ार्थ-दीपिका                     | २२०        |            |         | शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ                 |          |
|               | दुर्गासप्तशती—सटीक<br>पातञ्जलयोगदर्शन  | ₹ <i>५</i>  |               | प्रेरक कहानियाँ                                        | ا              | 859           | <b>ज्ञानेश्वरी</b> -मूल, मझला                   | ८०         | <b>A</b> 1 | 1210    | जित देखँ तित-त्                            | રેપ      |
|               | पातञ्जलयागदशन<br>विवेक-चूडामणि         | , ,         |               | मूल्यवान् कहानियाँ १                                   | رز 🏻           |               | <b>ज्ञानेश्वरी</b> -मूल, गुटका                  | ४५         | <u> </u>   | 1330    | मेरा अनुभव                                 | રેપ      |
|               | मूल वाल्मीकीयरामायण                    | २०          | <b>▲</b> 1469 | सब साधनोंका सार                                        |                |               | श्रीतुकाराममहाराजांची गाथा                      |            | _ ^        | 1277    | भक्त बालक                                  | १०       |
|               | ॐ नमः शिवाय (चित्रकथा)                 | ۶<br>۲<br>۲ | <b>1</b> 478  | मानवमात्रके कल्याणके लिये र                            | 2 ~ [          |               | ब्राह्मचित्कलादशेन                              | 920        | <b>•</b>   | 1073    | भक्त-चन्द्रिका                             | १०       |
|               | महावीर हनुमान् ( ,, )                  |             |               | · · · ·                                                | . I            |               | संतनाम देवांची अभग गाथा<br>हरिविजय              | १५०<br>८०  | <b>1</b>   | 1383    | भक्तराज हनुमान्                            | ۷        |
| ■ 1043        |                                        |             |               |                                                        | ٠. I           |               | श्रीरामविजय                                     | १००        | <b>I</b>   | 1778    | जीवनादुर्शश्रीराम                          | २५       |
|               | दश महाविद्या (,,)                      |             |               | साधकोंके प्रति                                         | ,              |               | श्रीभक्त विजय                                   | १२०        | <b>A</b>   | 886     | साधकोंके प्रति                             | १०       |
|               | दशावतार (")                            | १५          |               |                                                        | · - I          |               | पाण्डव-प्रताप                                   | 840        |            |         | तात्त्विक प्रवचन                           | १०       |
| <b>■</b> 1096 |                                        | १५          | ▲ 1122        | क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं?                            |                |               | श्रीगुरुचरित्र                                  | १४०        |            |         | रुक्मिणी-स्वयंवर                           | २०       |
| ■1097         |                                        | १५          |               | शरणाँगति                                               |                |               | <b>श्रीदासबोध</b> -मझला                         | 990        |            |         | सार्थ मनाचे श्लोक                          | ৩        |
| ■1098         | • ' '                                  | १५          | ▲1784         | प्रेमभक्ति प्रकाश                                      |                |               | श्रीमहाभारत कथा                                 | 34         | <b>I</b>   | 1333    | भगवान् श्रीकृष्ण                           | १०       |
|               | श्रीकृष्ण ( " )                        |             | <b>▲</b> 625  | देशकी वर्तमान दशा                                      | ۷li            | 2062          | श्रीमकल मंत गाशा                                | 260        | <b>1</b>   | 1331    | कृष्ण भक्त उद्भव                           | ۷        |
|               | सीतापतिराम ( " )                       |             | ▲ 1978        | भगवान्के रहनेके                                        | 4              | <b>■</b> 1781 | दासबोध (गद्यरूपान्तरासह                         | )१८५       | <b>1</b>   | 1682    | सार्थ सं० देवीपाठ                          | १०       |
|               | राजाराम (")                            | २५          |               |                                                        |                |               | एकनाथी भागवत—मूल                                | २००        | <b>•</b> 1 | 1332    | दत्तात्रय-वज्रकवच                          | ξ        |
|               | रामलला (")                             | २५          | ▲ 1884        | भगवान् क्या है?                                        |                |               | श्रीमद्भागवतमहापुराण                            |            |            |         | शिवलीलामृत                                 | ५०       |
| ■1888         | जय शिवशंकर ( " )                       | , ,         |               |                                                        | ٥)             | <b>■</b> 1735 | सटीक दो खण्डोंमें सेट                           | ४८०        | <b>1</b>   | 1730    | श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्                   | ч        |
| ■ 1977        | भगवान् सूर्य 🛒 ( 🛺 )                   |             |               |                                                        | ξ              | <b>■</b> 1776 | 🥠 (केवल अनुवाद)                                 |            |            |         | श्रीविष्णुसहस्त्रनामावलिः                  | ч        |
| <b>■</b> 1889 | प्रमख ऋषि-मनि ( ,, )                   | રવ          | <b>▲</b> 1415 | अमृतवाणी १                                             | १५             | <b>1</b> 7    | गीता-साधक-संजीवनी-टीक                           | 1२२०       | <b>1</b>   | 1729    | श्राावष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्              | १०       |

७ ■ 15 गीता-माहात्म्यंसहित

१५ ■ 504 गीता-दर्पण

■1304 गीता-तत्त्व-विवेचनी

■1768 श्रीशिवलीलामृतांतील

7 गीता-साधक-संजीवनी-टीका २२० ■ 1729 श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

१६० ■ 1670 मूल रामायाण, पॉकेट साइज

५० 🔳 1680 सार्थश्रीगणपत्यथर्वशीर्ष

८० 🔳 1683 सार्थ ज्ञानदेवी गीता

प् ■ 1679 **मनाचे श्लोक**, पॉकेट साइज

१०

४

४

कोड

■ 799 श्रीरामचरितमानस-ग्रं.

■1939 श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण

■1608 श्रीमद्भागवत-सुधासागर

■1326 सं**० देवीभागवत** 

**■** 1798 सं० महाभारत-I

■ 1799 सं० महाभारत-II

**■**1650 तत्त्वचिन्तामणि

**■**1286 संक्षिप्त शिवपुराण

**■**1630 साधन-सुधा-सिन्धु

■1981 संक्षिप्त गरुड्युराण

■ 467 गीता-साधक-संजीवनी

(श्रीडोंगरेजी महाराज)

■ 785 श्रीरामचरितमानस-मझला, सटीक १३०

**■**1960 सं० योगवाशिष्ठ

**■**2006 श्रीविष्णुपुराण

■2031 भागवत नवनीत

**■**2036 संक्षिप्त स्कन्दपुराण

■ 1313 गीता-तत्त्व-विवेचनी

**■**2073 संक्षिप्त भविष्यपुराण

■1430 **रामायण**—मूल मोटा

**■**2078 संक्षिप्त पद्मपुराण

**■**2069 संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

**■**1533

**■**1940

**■**1553

🕠 विशिष्ट संस्करण

■1552 **श्रीमद्भागवत**-सटीक (खण्ड १) २२०

सटीक-ा

सटीक-II

सटीक (खण्ड-२) २२०

मूल्य ₹

कोड

[ ६१६ ]

कोड

मूल्य ₹

कोड

३ ▲ 805 मातृशक्तिका घोर अपमान

▲ 607 सबका कल्याण कैसे..

२ ■ 794 विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

127 उपयोगी कहानियाँ

466 सत्संगकी सार बातें

499 नारद-भक्ति-सूत्र

601 भगवान् श्रीकृष्ण

642 प्रेमी भक्त उद्भव

423 **कर्मरहस्य** 

569 मूर्तिपूजा

▲ 551 आहारशृद्धि

645 **नल-दमयन्ती** 

▲ 792 आवश्यक चेतावनी

■1112 गीता-तत्त्व-विवेचनी

1370 (दो खण्डोंमें सेट)

१२० 🔳 1739) श्रीमद्भागवतमहापुराण

१६० ■ 1740 रसटीक, दो खण्डोंमें सेट

१२० **■** 1949 **भागवत सुधासागर** 

५० **■** 1964 **वा० रा०**-सटीक-1

**■** 1965 **वा० रा०**-सटीक-2

२०० **■** 1728 सार्थ ज्ञानेश्वरी

**■**1369) गीता-साधक-संजीवनी

606 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिके..

- कन्नड

600 हनुमानचालीसा

४ ■ 1998 लिलतासहस्त्रनाम

1999 विद्रनीति

४

१८५

१९०

१९०

२२५

२२५

२५०

64

३५

240

५ ४

१५

१५

۶ 4

3

१०

१२

१०

४

ረ

४

१५०

300

२००

४५०

२५०

200

२००

मूल्य ₹

|               |                                         |    |                  |                                                      |          |                  |                                        | _   |                 |                                   | $\overline{}$ |
|---------------|-----------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>1</b> 810  | कन्हैया (चित्रकथा)                      | १५ | ■ 878            | <b>श्रीरामचरितमानस</b> —मूल, मझला                    | 90       | <b>▲</b> 940     | अमृत-बिन्दु १३                         | ۲ ا | 823             | गीता—पदच्छेद                      | ८०            |
| ■ 1811        | गोपाल (,,)                              | १५ | ■ 879            | 🕠 मूल, गुटका                                         | 40       | <b>▲</b> 931     | उद्धार कैसे हो? १०                     | ١   | <b>1</b> 606    | <b>श्रीमन्नारायणीयम्</b> -सटीक    | १००           |
| ■ 1812        |                                         | १५ | <b>1</b> 637     | सुन्दरकाण्ड-सटीक, मोटा टाइप                          | રૂપ      | ▲ 894            | महाभारतके कुछ आदर्श पात्रश             | २   | 2013            | दैवस्तुति मंजरी                   | २५            |
| ■ 1813        | श्रीकृष्ण (,,)                          | १५ | ■ 1365           | नित्यकर्म-पूजाप्रकाश                                 | ६०       | <b>▲</b> 413     | तात्त्विक प्रवचन १०                    | 0   | 2015            | देवस्तुति मालै                    | २२            |
| ■ 1828        | रामलला (,,)                             |    |                  | एकादशीव्रतका माहात्म्य                               | २५       | ■ 895            | भगवान् श्रीकृष्ण १०                    | 0   | 2016            | <b>तिरुप्पावै</b> (पॉकेट)         | ų             |
| ■ 1829        | श्रीराम (,,)                            | २५ | <b>1227</b>      | सचित्र आरतियाँ                                       | १२       |                  |                                        |     |                 | शिवसहस्त्रनामस्तोत्रम्            | ৩             |
| <b>■</b> 1830 |                                         | २५ |                  | गीता-पदच्छेद                                         | ६०       | ▲ 1987           | अच्छे बनों 💮 🔻                         | ا د | 743             | गीता—मूलम्                        | ४०            |
|               | <b>हरीपाठ</b> (सार्थ सविवरण)            |    |                  | गीता-माहातम्य                                        | ४५       |                  |                                        |     |                 | गीता-मूल विष्णु                   | १५            |
| ■ 855         |                                         | ,  |                  | <b>गीता</b> -सटीक, मोटा टाइप                         | ३०       |                  |                                        | ,   |                 | गीता—भाषा                         | १२            |
|               | चोखी कहानियाँ                           |    |                  | '' भू सजिल्द                                         | ४५       |                  |                                        |     |                 | <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> -पॉकेट    | १७            |
|               | नल्-दमयंती                              | ч  | <b>1</b> 366     | <b>दुर्गासप्तशती</b> —सटीक                           | ३०       |                  |                                        |     |                 | श्रीशिवमहापुराणम्                 | ३००           |
|               | सती सावित्री-कथा                        |    |                  | 😗 🕠 सजिल्द                                           | ४५       |                  |                                        |     |                 | कंबरामायण सुन्दर                  | રૂપ           |
|               | सामाजिक संस्कार कथा                     |    |                  | गीता छोटी—सटीक                                       | १७       |                  |                                        |     |                 | व्रत-कल्पत्रयम्                   | १५            |
|               | घराघरातील संस्कार कथा                   |    |                  | गीता छोटी—्सजिल्द                                    | २८       |                  |                                        |     |                 | गीता-माधुर्य                      | २०            |
|               | साधन् और माध्य                          |    |                  | ᢊ 🕠 मूल,मोटा टाइप                                    | १३       |                  |                                        |     |                 | श्रीमुरुगन्तुदिमालै               | १५            |
| ▲1006         | वासुदेवः सूर्वम्                        |    |                  | मोह्न (चित्रकथा)                                     | १२       |                  |                                        |     |                 | त्रिरुप्पावैविलक्क <b>म्</b>      | २२            |
|               | आदर्श नारी सुशीला                       |    |                  | कन्हैया—( ")                                         | १५       |                  |                                        |     |                 | गोसेवाके चमत्कार                  | २०            |
|               | भगवान्के रहनेके                         |    |                  | <u>नवदुर्गो—( ,, )</u>                               | १५       | ▲ 889            | भगवान्के रहनेके                        |     |                 | गीता-माहात्म्यकी                  | १८            |
|               | श्रीप्रेम्भिक्तप्रकाश वे                |    |                  | गीता-ताबीजी—मूल्                                     | १०       |                  |                                        |     |                 | अपात्रको भी भगवत्प्राप्ति         | ۷             |
|               | देशकी वर्तमान दशाः                      |    |                  | <b>सुन्दरकाण्ड</b> —मूल मोटा                         | १०       |                  |                                        |     |                 | गृहस्थमें कैसे रहें?              | १५            |
|               | आवश्यक शिक्षा                           |    |                  | भगवान् राम                                           | १०       |                  |                                        | - 1 |                 | संतवाणी—(भाग १)                   | १२            |
|               | कल्याणके तीन सुगम                       |    |                  | सुन्दरकाण्ड—मूल गुटका                                | 4        |                  | बालशिक्षा (                            | - 1 | ▲ 952           | ,, ( ,, 3)                        | १२            |
|               | सहज साधना                               |    |                  | <b>सुन्दरकाण्ड</b> -मूल, लघु                         | ٠ ٩      |                  |                                        | ٠,  | ▲ 953           | ( ,, ξ)                           | १२            |
| <b>1</b> 711  | शिखा (चोटी) धारण                        |    |                  | विनय-पत्रिका                                         | 40       |                  | सहज साधना                              | Ę   | ▲ 1353          | रामायणके कुछ आदर्श                |               |
| II            | की आवश्यकता                             |    |                  | अष्टविनायक (चित्रकथा)                                | १५       |                  |                                        |     |                 | महाभारतके कुछ                     | १८            |
| <b>▲</b> 802  | गर्भपात उचित या अनुचित                  |    |                  | भक्त नरसिंह मेहता                                    | २०       |                  |                                        | - 1 |                 | चोखी कहानियाँ                     | १२            |
| <b>▲</b> 882  | मातृशक्तिका घोर अपमान                   | ٩  |                  | भगवान्के स्वभावका                                    | १५       |                  | आवश्यक शिक्षा                          |     |                 | भक्तराज हनुमान्                   | १०            |
| <b>▲</b> 883  | <sup>मूरतपूजा</sup><br>मनोबोधभक्तिसूत्र | ۹  |                  | मानवमात्रके कल्याणके                                 | २०       |                  | स्वास्थ्य, सम्मान और सुख               | - 1 |                 | भक्तचरित्रम्                      | १२            |
|               | मनाबाधभाक्तसूत्र<br>सन्तानका कर्तव्य    |    |                  | शीघ्र कल्याणके सोपान<br>श्रद्धा, विश्वास और प्रेम    | २०<br>%  | ■ 1049           | आनन्दकी लहरें                          |     |                 | भगवान्के रहनेके<br>नाम-जपकी महिमा | ٥             |
|               | सत्संगकी कुछ सार                        |    |                  | त्रद्धा, विश्वास आर प्रम<br>व्यवहारमें परमार्थकी कला |          |                  | विष्णुसहस्त्रनाम-नामा<br>गजेन्द्रमोक्ष | - 1 |                 | साधन-पथ                           | २             |
|               | भगवानुके स्वभावका रहस्य                 |    |                  | नारीशिक्षा                                           | १२       |                  |                                        | - 1 |                 | सावन-पथ<br>भगवानुके स्वभावका रहर  | GT 9/.        |
|               | प्रेम-दर्शन                             |    |                  | अपात्रको भी भगवत्प्राप्ति                            | १५       |                  |                                        |     |                 | प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपा        |               |
|               | साधनकी आवश्यकता                         |    |                  | पिताकी सीख                                           | १२       | ■ 1911<br>■ 1041 | श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्र-              |     |                 | भक्तियोगका तत्त्व                 |               |
|               | नाम-जपकी महिमा                          |    |                  | वीर बालिकाएँ                                         | १८       | 1741             |                                        |     |                 | देशकी वर्तमान दशा                 | १५            |
|               | दुर्गतिसे बचो                           |    |                  | वीर बालक                                             | १०<br>१२ | A 1050           | मनको वशमें करनेके उपाय                 |     |                 | अमृत-बिन्दु                       | १०<br>१५      |
|               | गीता पढ़नेके लाभ                        |    |                  | गुरु, माता-पिताके भक्त बालक                          | १०       | <b>A</b> 1036    |                                        | Ţ   | ▲ 1110<br>▲ 455 | एकै साधे सब सधै                   | १०            |
|               | आहार-शृद्धि                             | ۲  | ■ 1423<br>■ 1424 | दयालु और परोपकारी                                    | ζ.       | <b>1</b> 050     |                                        |     |                 | वास्तविक सुख                      | १५            |
|               | हमारा कर्तव्य                           | ٦  | 1727             | बालक-बालिकाएँ                                        | १०       |                  | . 9                                    | - 1 |                 | महात्मा विदर                      | १०            |
|               | भगवत्प्राप्तिकी सुगमता                  | 96 | <b>1</b> 258     | आदर्श सम्राट्                                        | ٤,       | 828              | हनुमानचालीसा                           |     |                 | गीता पढनेके लाभ                   | 3             |
|               | भगवनाम                                  |    |                  | दाम्पत्य-जीवनका आदर्श                                | १२       |                  | सत्संगकी कुछ सार बातें                 | - 1 |                 | महापापसे बचो                      | Ž             |
|               | मानवमात्रके कल्याणके लिये               |    |                  | साधन नवनीत                                           | १२       |                  | संत-महिमा                              |     |                 | सावित्री और सत्यवान्              | 8             |
|               | भलेका फल भला                            |    |                  | कर्मयोगका तत्त्व-।                                   | ۲۰<br>۲۰ |                  | दुर्गतिसे बचो                          |     |                 | आदर्श नारी सुशीला                 | ε,            |
|               |                                         | ١, |                  | मेरा अनुभव                                           | 55       | <u> </u>         | सार-संग्रह, सत्संगके अमृत कण           |     |                 |                                   | ,<br>(9       |
|               | — गुजराती ——                            |    |                  | क्तियोंके लिये कर्तत्य                               | 91.      |                  |                                        | 3   |                 | मात्रशक्तिका घोर अपमान            | ن             |

▲ 1206 धर्म क्या है? भगवान्...

▲ 1500 सन्ध्या-गायत्रीका महत्त्व

■ 1198 हनुमानचालीसा—लघु

▲ 1054 प्रेमका सच्चा स्वरूप और..

▲ 1056 चेतावनी एवं सामियक...

▲ 1053 अवतारका सिद्धान्त और....

🛦 1127 ध्यान और मानसिक पूजा

■ 800 गीता-तत्त्व-विवेचनी

■ 1961 वा० रा० वचनम्-I

■ 1962 वा० रा० वचनम्-II

1256 अध्यात्मरामायण

■ 1902 ano vo veclas-1

**■** 1903 **वा० रा० सटीक**-2

**■** 1904 **वा० रा० सटीक**-3

**■** 1905 **वा० रा० सटीक**-4

**■** 1906 **वा० रा० सटीक**-5

१२ 🔳 1619 वा. रा. सुन्दरकाण्ड मूलम्

■ 1618 " सुन्दरकाण्ड वचनम्

■ 1966 श्रीद्धा० महा० सटीक-I

■ 1967 श्रीद्धा० महा० सटीक-II

■ 1968 **श्रीद्धा० महा०** सटीक-Ⅲ

▲ 1148 महापापसे बचो

🕠 अति लघु

• तमिल

■ 1426 साधक-संजीवनी (भाग-१) २००

■ 1427 साधक-संजीवनी (भाग-२) १६०

▲ 1051 भगवानको दया

१५

१७

१५

१५

२०

30

१५

80

२०

१७

80

१२

**1649** 

▲ 1046 स्त्रियोंके लिये कर्तव्य..

877 अनन्य भक्तिसे भगवत्प्राप्ति

818 उपदेशप्रद कहानियाँ

🛦 1265 आध्यात्मिक प्रवचन

**▲** 1516 **परमशान्तिका मार्ग** (भाग-१)

**▲** 1503 **भगवत्प्राप्तिमें भावकी प्रधानता**१५

🛦 1504) प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय

■ 1212 एक महात्माका प्रसाद

🛦 1539 सत्संगकी मार्मिक बातें

▲ 1457 प्रेममें विलक्षण एकता

▲ 1655 प्रश्नोत्तर-मणिमाला

🔺 1325) सब जग ईश्वररूप है

**▲** 1052 इसी जन्ममें भगवत्प्राप्ति

🔺 933 रामायणके कुछ आदर्श पात्र

**▲** 1294 **भगवान् और उनकी भक्ति** १०

▲ 932 अमूल्य समयका सदुपयोग

▲ 1077 शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ

**▲** 1878 जन्ममरणसे छटकारा

934 उपयोगी कहानियाँ

**▲** 1295 जित देखूँ तित-तू

▲ 943 गृहस्थमें कैसे रहैं?

**▲** 1260 तत्वज्ञान कैसे हो?

▲ 1263 साधन और साध्य

■ 2023 जीवनचर्या विज्ञान

▲ 1067 दिव्य सुखकी सरिता

▲ ३९२ गीता-माधुर्य

🔺 1211 जीवनका कर्तव्य

२६०

300

२५०

२५०

340

२३०

240

240

२२५

१३०

१२५

१५०

१६०

२५०

१५०

860

340

१७५

९०

१८०

२६०

१२०

|                  |                                                        | . <sub>=</sub> 1 |                  |                                                          | , o ]        |                                                                             | . =      |                  | =                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|
| कोड              | मूल्य                                                  | ١ ۲              | कोड              | मूल्य ₹                                                  | कोड          |                                                                             | ١ ۲      | कोड              | मूल्य ₹                                               |
|                  |                                                        | १५०              |                  | सत्यकी शरणसे मुक्ति ५                                    |              | ९ प्रश्नोत्तर-मणिमाला                                                       | १७       |                  | —— उर्दू ———                                          |
|                  | <b>वा० रा०</b> (भाग-1)                                 | .                |                  | कर्मरहस्य ८                                              |              | 4 अमृत-बिन्दु<br>4 सम्पर्क सन्दर्भाग्य                                      | १२       | <b>1</b> 446     | गीता-उर्दू १२                                         |
|                  | केवल भाषा                                              | १७०              |                  | महापापसे बची ३<br>बालशिक्षा ६                            |              | 4 परमार्थ सूत्र-संग्रह<br>4 साधन नवनीत                                      | १७<br>१८ |                  | —— तेलुगु ———                                         |
|                  |                                                        | १७०              |                  | भगवान्के रहनेके पाँच ६                                   |              | ४ <b>साथन नवनात</b><br>8 <b>गीता</b> —पॉकेट साइज                            | १८<br>१७ | ■ 2038           | आन्ध्र भागवतमु-I २५०                                  |
|                  |                                                        | १७५              |                  | भगवत्प्राप्ति कठिन नहीं १२                               |              | ४ गीता-माधुर्य                                                              | १२       | ■ 2039           | आन्ध्र भागवतमुँ-II २५०                                |
|                  | -                                                      | २५               |                  | भगवत्प्राप्ति कैसे हो? ८                                 |              | 8 आदर्श कहानियाँ                                                            | १२       | <b>1738</b>      | श्रीमद्भागवत संग्रहमु १२०                             |
|                  | . '. 3                                                 | २००              | ▲ 1371           | शरणागति ८                                                |              | ९ कल्याणकारी प्रवचन                                                         | १२       |                  | ग मूल, मोटा टाइप १८०                                  |
|                  |                                                        | १६०              |                  | नल-दमयन्ती ६                                             |              | 2 बड़ोंके जीवनसे शिक्षा                                                     | १५       | <b>■</b> 1858    | श्रीमद् आध्रमहाभागवतम्                                |
|                  | श्रीमद्वाल्मीकीय                                       |                  | <b>T</b> 737     | विष्णुसहस्रनाम एवं ५                                     |              | <ul> <li>रामायणके कुछ आदर्श पात्र</li> </ul>                                |          | <b>=</b> 1608    | दशम स्कन्धमु-सटीक १४०<br>श्रीमन्नारायणीयम्—श्लो०६०    |
|                  | रामायण-सुन्दरकाण्ड १<br>गीता-पदच्छेद                   |                  | <b>1</b> /36     | नित्यस्तुतिः,                                            |              | <ul><li>6 अमूल्य समयका सदुपयोग</li><li>2 निष्काम श्रद्धा और प्रेम</li></ul> | १७       |                  | सं शिवपुराण २००                                       |
|                  | गाता-पदच्छद<br>गीता-तात्पर्यके साथ                     | ६०<br>३०         | <b>1</b> 105     | आदित्यहृदयस्तोत्रम् ४<br>सं० श्रीवाल्मीकि रामायणम् ४     |              | ४ <b>सुन्दरकाण्ड—</b> मूल मोटा                                              | १५<br>१० |                  | श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण३००                             |
|                  | गीता-माहात्म्य                                         |                  |                  | हनुमत्-स्तोत्रावली ४                                     |              | 9 भगवान् और उनकी भक्ति                                                      | १२       |                  | सं  महाभारत-I २००                                     |
|                  | श्रीभीष्मपितामह                                        | १५               |                  | भगवत्प्राप्तिकी सुगमता १०                                |              | 4 भक्तराज हनुमान्                                                           | ٢.       |                  | सं <mark>० महाभारत-॥</mark> २००                       |
|                  | भक्त नरसिंह मेहता                                      | १५               |                  | वास्तविक सुख १०                                          |              | 4 तात्त्विक प्रवचन                                                          | १०       |                  | <b>श्रीमद्भागवत</b> -सटीक I २८०                       |
|                  | विदुरनीति                                              | २०               | ▲ 831            | देशकी वर्तमान दशा तथा ५                                  |              | ८ भगवान्से अपनापन                                                           | १०       | ■ 1976<br>■ 2227 | •                                                     |
|                  | प्रेमी भक्त                                            | १०               |                  | — असमिया ———                                             |              | 7 आदर्श भ्रातृप्रेम<br>2 सम्बन्धीं केने नों 2                               | १०       |                  | भागवतपुराण वचनमु २८०<br>श्रीमद्देवीभागवत वचनम् २००    |
|                  | कृष्ण-भक्त उद्धव                                       | Ę                | ■ 2041           | गीता प्रबोधनी ५०                                         |              | ० गृहस्थमें कैसे रहें?                                                      | १०       | ■ 982<br>■ 992   | ,, मूल मात्रम् २००                                    |
| ■1/21<br>■1725   | क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं?<br>महात्मा विदुर           | ر                | ▲ 2008           | मानवमात्र कल्याणके २०                                    |              | <ol> <li>सब जग ईश्वररूप है</li> <li>आवश्यक शिक्षा</li> </ol>                | १०<br>१० |                  | <b>श्रीरामचरितमानस</b> -सटीक २४०                      |
|                  | बालकोंके कर्तव्य                                       | 2                |                  | गीता—भाषा-टीका-पॉकेट १५                                  |              | ५ प्रार्थना<br>5 प्रार्थना                                                  | ٠<br>د   | <b>1</b> 419     | " केवल भाषा १२०                                       |
|                  | गुरु और माता-पिताके                                    | १०               |                  | <b>सुन्दरकाण्ड</b> -सटीक १०                              |              | <ul><li>देशकी वर्तमान दशा तथा</li></ul>                                     | ξ        | <b>1</b> 714     | गीता-दैनन्दिनी ७५                                     |
| ■1375            | ॐ नमः शिवाय                                            | રંપ              |                  | भजगोविन्दम् ३                                            | <b>▲</b> 113 | ० क्या गुरु बिना मुक्ति                                                     | હ        |                  | श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-ा २००                         |
| ■1357            | नवदुर्गा रू                                            | १५               |                  | महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव १०<br>श्रीमद्भागवतमाहात्म्य १२ | <b>■</b> 115 | 4 गोविन्ददामोदरस्तोत्र                                                      | ч        | <b>1</b> 622     | ***                                                   |
|                  | उपदेशप्रद कहानियाँ                                     | २०               |                  | गीता-माध्र्य १२                                          |              | ० सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र                                                    | ξ        | ■ 1745<br>■1420  | • • •                                                 |
|                  | साधन-नवनीत<br>उपयोगी करान्याँ                          | १५               |                  | गृहस्थमें कैसे रहें?                                     |              | 4 आदर्श नारी सुशीला<br>7 उत्हार कैसे हो                                     | 4        | <b>■</b> 1429    | <b>वा० रा० सुन्दरकाण्ड</b><br>(तात्पर्यसहित) ७५       |
|                  | उपयोगी कहानियाँ<br>नवधा भक्ति                          | १५<br>१०         | ▲ 1715           | आदर्श नारी सुशीला ४                                      |              | 7 <b>उद्धार कैसे हो</b><br>1 <b>गीता-मूल,</b> विष्णुस०                      | १२<br>७  | <b>1767</b>      | श्रीपोतनभागवत मधुरिमलु ७०                             |
|                  | भगवत्कृपा                                              | ξ.               | ■ 1323           | श्रीहनुमान्चालीसा ४                                      |              | १ शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ                                                | -        |                  | महाभारत विराटपर्व ७०                                  |
| ▲ 833            | रामायणके कुछ आदर्श पात्र                               | २०               |                  | शिवचालीसा ३                                              |              | 5 प्रेरक कहानियाँ                                                           | ٢.       |                  | वा० रा० सुन्दरकाण्ड १००                               |
| ■ 1827           | भागवतके प्रमुख पात्र                                   | २५               |                  | गीता पढ़नेके लाभ ३<br>सत्संगकी कुछ सार बातें २           |              | 3 सत्संग-मुक्ताहार                                                          | ۷        |                  | गीता-तत्त्व-विवेचनी १६५                               |
|                  | स्त्रियोंके लिये कर्तव्य-शिक्ष                         |                  | <b>■</b> 1724    |                                                          | <b>▲</b> 151 | 2 साधनके दो प्रधान सूत्र                                                    | ч        |                  | अध्यात्मरामायण १४०                                    |
|                  | भगवान् श्रीकृष्ण                                       | १०               |                  | — ओड़िआ ———<br>                                          |              | 7 कर्मरहस्य                                                                 | ۷        |                  | नित्यकर्म-पूजा-प्रकाश १३०                             |
|                  | गीता—श्लोकार्थ<br>शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ           | १७               | <b>1</b> 551     | संत जगन्नाथदासकृत                                        |              | 8 भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय<br>9 बालशिक्षा                                 | . E      |                  | गीता-पदच्छेद-अन्वयसहित ६०                             |
|                  | ाशक्षाप्रद ग्यारह कहा।नया<br><b>सुन्दरकाण्ड</b> (सटीक) | १३<br>१३         | <b>1750</b>      | भागवत ३००<br><b>,, एकादश स्कन्ध</b> ३५                   |              | ९ बालाशक्षा<br>3 <b>बालकोंके कर्तव्य</b>                                    | (9       |                  | स्तोत्ररत्नावली ३५<br>श्रीमहाभागवत मकरंदालु ३०        |
| ■ 1819           |                                                        | १५               |                  | " दशम स्कन्ध १००                                         |              | 3 जालकाक कराव्य<br>2) भगवानुके रहनेके पाँच स्थान                            | · &      |                  | <b>तिरुप्पावै</b> -सटीक, और                           |
| ■ 1820           |                                                        | १५               |                  | गीता-साधक-संजीवनी २७५                                    |              | ७ शरणागित                                                                   | è        | _ ,50            | विष्णुसहस्रनाम १०                                     |
| ■ 1821           | •                                                      | १५               |                  | गीता-तत्त्व-विवेचनी १६०                                  | <b>▲</b> 118 | 6 श्रीभगवन्नाम                                                              | ч        |                  | बिल्वाष्टोत्तरशतनाम-पूजा ५                            |
| <b>■</b> 1822    |                                                        | १५               |                  | श्रीरामचरितमानस—सटीक २५०                                 |              | ७ सहज साधना                                                                 | ૭        |                  | श्रीगणेशस्तोत्रावली ५                                 |
| ■ 1825<br>■ 1824 |                                                        |                  | ■ 1218<br>■ 1472 | " मूल, मोटा टाइप १२०                                     |              | <ul><li>5 मातृशक्तिका घोर</li><li>3 नव नामानी</li></ul>                     | ξ,       |                  | श्रीदेवीस्तोत्रावली ५                                 |
| ■ 1824<br>■ 1826 |                                                        |                  |                  | साधन-सुधा-सिन्धु २००<br>श्रीमद्भागवतमहापुराण             |              | 3 नल-दमयन्ती<br>3 परलोक और पुनर्जन्म                                        | ч        |                  | श्रीरामस्तोत्रावलि ५<br>श्रीवेंकटेश्वरस्तोत्रावलि ५   |
|                  | दशावतार "                                              |                  |                  |                                                          |              | ३ परलाक आर पुनजन्म<br>० सावित्री और सत्यवान्                                | ų        |                  | श्रावकटश्वरस्तात्रावाल ५<br>बालरामायण—लघु ३           |
|                  | प्रमुख ऋषि मुनि <i>ग</i>                               |                  |                  |                                                          |              | 8 गुरुतत्त्व                                                                | 8        |                  | श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-                              |
| <b>■</b> 1865    | प्रमुंख देवता ं <i>ग</i>                               |                  |                  | गीता-दर्पण ८०                                            | ■ 85         | 6 हनुमानचालीसा                                                              | ४        |                  | <b>सुन्दरकाण्ड,</b> मूल, पुस्तकाकार ५०                |
| ■ 840            | आंदर्श भक्त                                            |                  |                  |                                                          |              | 1 🕠 🥠 (लघु आकार)                                                            | २        | ■ 924            | " ग मूल गुटका ४०                                      |
| ■ 841            | भक्त-सप्तरत्न                                          |                  |                  | गीता-श्लोकार्थसहित (सजिल्द) ४०                           |              | ७ सन्तानका कर्तव्य-                                                         | ४        |                  | वचनमु ६०                                              |
|                  | <b>दुर्गासप्तशती</b> —मूल<br>स्टिन सर्धर्म             |                  |                  |                                                          |              | 6 <b>गीता</b> —मूल, लघु आकार                                                | 8        |                  | पंच सूक्तमुलु-रुद्रमु १२                              |
|                  | गोता-माधुर्य<br>नारीशिक्षा                             | - 1              |                  | •                                                        |              | ९ रामरक्षास्तोत्र<br>० आदित्यद्वटयम्बोच                                     | 8        |                  | शिवपंचायतनपूजा १०                                     |
|                  | नाराशिक्षा<br>अमृत-बिन्दु                              |                  |                  |                                                          |              | ० आदित्यहृदयस्तोत्र<br>८ गजेन्द्रमोक्ष                                      | ×        |                  | श्रीललितासहस्रनाम, त्रिशती २०<br>गीता—तात्पर्यसहित ३५ |
|                  | जन्त-ाजन्तु<br>महाभारतके कुछ                           |                  |                  |                                                          |              | ० गण्यमादा<br>९ नारायणकवच                                                   | 3        |                  | गोसेवाके चमत्कार २०                                   |
|                  | अमूल्य समयका                                           |                  | ■ 1248           |                                                          |              | 5 अमोघ शिवकवच                                                               | 3        |                  | बड़ोंके जीवनसे शिक्षा १२                              |
| ▲ 128            | गृहस्थमें कैसे रहें?                                   | - 1              | ■ 1249           |                                                          |              | ९ धर्म क्या है? भगवान्                                                      | 8        |                  | बालुर वर्तव्यम् १०                                    |
|                  | <b>गीता</b> -मूल (विष्णु)                              |                  | ■ 863            |                                                          |              | ९ भगवान्की दया एवं                                                          | ४        |                  | <b>हरे राम हरे कृष्ण</b> -स्टीकर २                    |
|                  | भक्त बालक                                              |                  |                  | बालचित्रमय चैतन्यलीला १५                                 |              | ० प्रेमका सच्चा स्वरूप                                                      | 8        |                  | विवेकचूडामणि ३०                                       |
|                  | भक्त-चन्द्रिका                                         |                  |                  | गीता-सटीक, मोटे अक्षर २५                                 |              | 1 हमारा कर्तव्य<br>१ सन्तर्गानी कल सार वार्वे                               | 4        |                  | नारद-भक्तिसूत्र मुलु-प्रेमदर्शन १८                    |
|                  | श्रीरामभक्त हनुमान्<br>विष्णुसहस्त्रनाम-सटीक           |                  |                  | गीता-पदच्छेद-अन्वय ५०<br>गीता-पॉकेट साइज, सजि. २५        |              | <ul> <li>सत्संगकी कुछ सार बातें</li> <li>आनन्दकी लहरें</li> </ul>           | ×        |                  | <b>कन्हैया</b> (चित्रकथा)१५<br>गोपाल ( ,, )१५         |
|                  | लितासहस्त्रनाम-सटाक<br>लितासहस्त्रनामस्तोत्र           | १०               |                  | गीता-अन्वयअर्थसहित                                       | ▲ 85         | २ मूर्तिपूजा-नामजपकी महिमा                                                  | ų        |                  | गोपाल ( ,, )१५<br>मोहन ( ,, )१५                       |
|                  | गजेन्द्रमोक्ष                                          | , 3              | 403              | पॉकेट साइज ३०                                            |              | ८ संत-महिमा                                                                 | 8        |                  | श्रीकृष्ण ( <sup>,,</sup> )१५                         |
|                  | शिवमहिम्नस्तोत्र                                       | ų                | ▲ 1511           |                                                          |              | 1 ब्रह्मचर्य एवं मनको                                                       | ४        |                  | रामलला (")२५                                          |
|                  | ईशावास्योपनिषद्                                        | 4                |                  | दुर्गासप्तशती-सटीक ३५                                    | <b>▲</b> 122 | 1 आदर्श देवियाँ                                                             | ૭        |                  | राजा राम ( ,, )२५                                     |
|                  | सावित्री-सत्यवान् और.                                  | ۷                | ▲ 1251           | भवरोगकी रामबाण दवा १५                                    |              | 1 महात्मा विदुर                                                             | 6        | ■ 966            | भगवान् सूर्य ( ")२५                                   |
|                  | नाम-जपकी महिमा                                         | ч                |                  | _                                                        |              | 2 प्रेमी भक्त उद्भव                                                         | 4        |                  | दशावतार ( ")१५                                        |
| ▲ 725            | भगवान्की दया एवं…                                      | Ч                | <b>▲</b> 1268    | वास्तविक सुख १०                                          | <b>1</b> 17  | 3 भक्त चन्द्रिका                                                            | १०       | <b>1</b> 686     | अष्टविनायक $( ")$ १५                                  |
|                  |                                                        |                  |                  |                                                          |              |                                                                             |          |                  |                                                       |

|                |                                                                 |               | [ ६                                                           | १८              | ;]<br>       |                                                        |             |                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| कोड            | मूल्य ₹                                                         | कोड           | मूल्य ₹                                                       | $\perp$         | कोड          | मूल्य ₹                                                | कोड         | मूल्य ₹                                                             |
|                | रामायणके प्रमुख पात्र (चित्रकथा) २५                             |               |                                                               | ۰ 🗀             |              | सं० रामायणम्, रामरक्षास्तोत्रम् ५                      |             | 1 नाम-जपकी महिमा १                                                  |
|                | श्रीमद्भागवतके प्रमुख पात्र (**)२५                              |               |                                                               | - 1             |              | भगन्तुडे आत्मेयुणु ५                                   |             | 8 सत्संगकी कुछ सार बातें ४                                          |
|                |                                                                 |               | भक्तराज हनुमान् १०                                            | - 1             |              | हनुमानचालीसा ५                                         |             | ा महापापसे बचो २                                                    |
| ■1301<br>■1050 |                                                                 |               | भक्त-चन्द्रिका १५                                             | ·               |              | ललितासहस्त्रनाम ७                                      | 1           | 5 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिके साधन२<br>7 किसान और गाय ४                 |
|                | सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र (") २५                                   |               | भक्त-सप्तरत १२                                                |                 | 974          | ` 3 /                                                  |             | ाकसान आर गाय ४।<br>८८ देशकी वर्तमान दशा ४।                          |
| 9/0            | प्रमुख देवियाँ (,,)१५<br>बालचित्रमय श्रीचैतन्यलीला (,,)१२       |               | भगवान् श्रीकृष्ण १०                                           |                 |              | श्रीनारायणकवचम् तात्पर्यसहितम् ३<br>सन्ध्योपासनविधि २० |             | ६ दशका वतमान दशा ६<br>६ नल-दमयन्ती ७                                |
|                | बालाचत्रमय श्राचतन्यलाला (;;) १२<br>भागवतको प्रमुख कथाएँ(;;) २५ |               |                                                               |                 |              | सन्ध्यापासनावाध २०<br>भक्तियोग तत्त्वमु २०             |             | ७ भगवानुके रहनेके पाँच स्थान ६                                      |
|                | दुर्गासप्तशती—सटीक ४०                                           | - 002         | गाता-मूल<br>(विष्णुसहस्रनामसहित) ८                            | ءً ا            |              | भक्तराग तत्त्वमु २०                                    |             | 8 भगवान्के स्वभावका रहस्य२०                                         |
|                | , ,                                                             | ■ 986         | विदुरनीति १५                                                  | - 1             |              | विष्णुसहस्रनाम—मूल ४                                   |             | ० बालिशिक्षा ६                                                      |
|                | अष्टादशशक्ति पीठाल महिमा१८                                      | ■ 753         | <b>सन्दरकाण्ड</b> —सटीक १०                                    | - 1             |              | » -मूल (लघु आकार)                                      |             | ७७ प्रेमभक्ति-प्रकाशिका ४                                           |
|                | भजन-संकीर्तनावली ३०                                             |               | भक्त बालक १०                                                  |                 |              | विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्                              |             | 3 भगवान्का हेतुरहित                                                 |
|                |                                                                 |               | चोखी कहानियाँ १०                                              |                 |              | नामावलिसहितम् ८                                        |             | 6 सन्तानका कर्तव्य ३                                                |
| ■1390          | <b>गीता-तात्पर्य-</b> मोटा टाइप २२                              | ▲ 1802        | प्रेरक कहानियाँ १०                                            |                 |              | रामरक्षास्तोत्र, सटीक ४                                | <b>1</b> 76 | 5 <b>भलेका फल भला</b> ५                                             |
|                | श्रीभीष्मिपतामह २०                                              |               | आदर्श् कहानियाँ १०                                            |                 |              | गुजेन्द्रमोक्षम् ५                                     | $\vdash$    | — मलयालम ———                                                        |
|                |                                                                 | ■ 976         | गुरु और माता-पिताके                                           | -               |              | गीता-विष्णुसहस्त्रनाम १५                               |             | 4 <b>गीता</b> -सटीक, पुस्तकाकार २०                                  |
|                | उपदेशप्रद कहानियाँ १५                                           | ļ             |                                                               | \ <b> </b>      |              | नित्यस्तुतिः, आदित्यहृदयस्तोत्रम् ४                    |             | 6 <b>गीता</b> -पॉकेट, अजिल्द १७                                     |
|                |                                                                 | ■ 977         | दयालु और परोपकारी                                             |                 |              | भगवन्तु दयालु न्यायमूर्ति ४                            |             | ९ <b>गीता-विष्णुसहस्रनाम,</b> मूल १०                                |
|                | आदर्श दाम्पत्य-जीवनमु १५                                        | <u> </u>      |                                                               |                 |              | भजगोविंदम्-मोहमुद्गर ८                                 | 14          | 0 <b>विष्णुसहस्रनाम</b> —मूल ३                                      |
|                | आदर्श भातृप्रेम ८                                               | <b>■</b> 978  | सच्चे और ईमानदार                                              | - 1             |              | प्रश्नोत्तरी-मणिरत्नमाला ६<br>गोविन्द्र नागावलि और     |             | — पंजाबी —                                                          |
|                | गीता-मूल मोटे अक्षर, पॉकेट १३<br>गीता-ताबीजी १०                 | <b>■</b> 1000 | <b>बालक</b> (रंगीन) १५                                        | ` I             | 1/64         | गोविन्द नामावलि और                                     | ▲ 189       | 4 शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ ७                                      |
|                | गीता-ताबीजी १०<br>गीता—छोटी, पॉकेट १७                           |               | श्रीमद्भागवत पंचरत्नमुलु ३०<br>महात्मा विदुर ६                |                 | 012          | भजगोविन्दम्-लघु आकार २<br>भगवत्प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट   |             | — नेपाली ——                                                         |
|                | गाता—छाटा, पाकट १७<br>गीता-लघु आकार ३                           |               | महात्मा विदुर ६<br>परमार्थ-पत्रावली ८                         |                 |              | भगवत्प्राप्ति सवात्कृष्ट<br>भगवत्प्राप्तिकी सुगमता १२  |             | 9 <b>श्रीरामचरितमानस</b> -सटीक २५०                                  |
|                |                                                                 |               | दत्तात्रेय-वज्रकवच ६                                          |                 |              | महत्त्वपूर्ण शिक्षा १०                                 |             | 5 नित्यकर्म पूजाप्रकाश ७०                                           |
|                | · , % % ~                                                       |               | इंशावास्योपनिषद् १०                                           |                 |              | एकै साधे सब सधै १०                                     | 1           | 7 असल बन (अच्छे बनो) १२                                             |
|                |                                                                 |               | कठोपनिषद् ३०                                                  | - 1             |              | सर्वोत्तम साधन १०                                      |             | 6 आनन्दमय जीवन २४<br>1 मानवमात्र कल्याणके लिये २०                   |
|                | , , ,                                                           |               | प्रेमी भक्त उद्धव ८                                           | - 1             |              | शरणागित एवं मुकुन्दमाला ६                              |             | ा मानवमात्र कल्याणक लिय २०<br>5 रामायणके कुछ आदर्श पात्र१५          |
|                | •                                                               |               | <b>श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम्</b> -सटीक ५                        |                 |              | गर्भपात उचित या                                        |             | 5 रा <b>मायणक कुछ आदश पात्र</b> १५<br>5 <b>सुन्दरकाण्ड</b> —सटीक १० |
|                | चालीसा (लघु आकार) २                                             | <b>1</b> 760  | द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा १२                                  | ≀  ⊿            | 734          | आहारशुद्धि, मूर्तिपूजा ५                               |             | 8 शरणागति ६                                                         |
| <b>■</b> 1569  | हनुमतस्तोत्रावलि ५                                              | <b>1761</b>   | श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रम् १२                                 | ≀│▲             | 664          | सावित्री-सत्यवान् ४                                    |             | 6 <b>हनुमानचालीसा</b> —सटीक ५                                       |
| <b>▲</b> 766   | महाभारतके कुछ आदर्श पात्र१५                                     |               | _ ' _ ' '                                                     | - 1             |              | आदर्श नारी सुशीला ६                                    |             | ० नारायण कवच ३                                                      |
|                | रामायणके कुछ आदर्श पात्र १५                                     |               | शिवस्तोत्रावली ५                                              | , I             |              | नवधा भक्ति ७                                           | ■ 205       | 1 गजेन्द्रमोक्ष ३                                                   |
|                | •                                                               |               | शतकत्रयम् १०                                                  |                 |              | वासुदेवः सर्वम् ७                                      | 1           | 2 आदित्यहर्द्यस्तोत्र ३                                             |
|                |                                                                 |               | स्तोत्रकदम्बम् ६                                              |                 |              | अमूल्य समयका सदुपयोग १७                                |             | 3 रामरक्षास्तोत्र ३                                                 |
| 908            | <b>श्रीनारायणीयम्</b> —मूलम् १५                                 | <b>■</b> 674  | गोविन्ददामोदरस्तोत्र ३                                        | `^              | 672          | सत्यकी शरणसे मुक्ति २                                  | ■ 204       | ९ अमोघ शिवकवच ३                                                     |
| (              | Our English                                                     | Pul           | olications                                                    | 4               | 1284         | Some Ideal Characters                                  |             | 1 Benedictory Discourses 12                                         |
| '-             | ,                                                               |               | ,                                                             | .               | . 1245       | of Rāmāyaṇa 15                                         | <b>▲</b> 47 | 3 Art of Living 10                                                  |
|                | Śrī Rāmacaritamānasa                                            | <b>1</b> 658  | Śrīmad Bhagavadgītā                                           |                 | ▲ 1245       | Some Exemplary<br>Characters of the                    | l .         | 7 Gītā Mādhurya 15<br>1 The Drops of Nectar                         |
|                | (With Hindi Text, 300<br>Transliteration &                      | 1             | (Sanskrit text with hindi<br>and English Translation) 25      | :               |              | Mahābhārata 15                                         | 110         | 1 The Drops of Nectar<br>(Amrta Bindu) 10                           |
|                | English Translation)                                            | ■ 824         | Songs from Bhartrhari 6                                       | 5               |              | Ideal Woman 8                                          | ▲1523       | 3 Is Salvation Not Possible                                         |
| <b>■</b> 1617  | Śrī Rāmacaritamānasa                                            | <b>▲</b> 783  | Abortion Right or 2                                           | 2               |              | Nal Damayanti 5 Dialogue with the Lord                 |             | without a Guru? 7                                                   |
|                | A Romanized Edition                                             |               | Mohana (Picture Story) 15<br>Ramaraksastotram                 | `  <del>^</del> | <b>■</b> 094 | Dialogue with the Lord During Meditation 3             | <b>▲</b> 47 | 2 How to Lead A Household Life 10                                   |
|                | with English Translation 130<br>Śrī Rāmacaritamānasa            | 1043          | (With Sanskrit Text,                                          |                 |              | Five Divine Abodes 5                                   | <b>▲</b> 57 | A Household Life 10<br>0 Let Us Know the Truth 6                    |
|                | (With Hindi Text and                                            | <b> </b> _    | English Translation) 3                                        | 3               | 520          | Secret of Jñānayoga 30                                 |             | 8 Sahaja Sādhanā 10                                                 |
|                | English Translation) 200                                        |               | Rāma Lalā (Picture Story) 25                                  |                 | 521<br>522   | . 0                                                    | <b>▲</b> 62 | 1 Invaluable Advice 3                                               |
|                | Sunder Kand (Roman) 20<br>Śrimad Vālmīki Pāmāyana               |               | The Immanence of God 5<br>Hanumāna Cālīsā 5                   |                 | 522          | . 0                                                    |             | 4 Be Good 20                                                        |
| 1 }            | Śrīmad Vālmīki Rāmāyaņa<br>(With Sanskrit Text and              | - 1328        | (Roman) (Pocket)                                              | I               | 658          | " " <b>Gītā</b> 15                                     |             | 7 Truthfulness of Life 2<br>9 The Divine Name 5                     |
|                | English Translation)                                            |               | " Small size 3                                                |                 |              | Gems of Satsanga 4                                     |             | 6 How to be Self-Reliant                                            |
|                | Set of 2 volumes 600                                            |               | Stories that transform life 10<br><b>Virtuous Children</b> 30 | , I             |              | Real Love 10                                           |             | 2 Way to Attain                                                     |
|                | Śrīmad Bhāgavata                                                |               | Virtuous Children 30<br>Brave and Honest                      | <b> </b>        | •            | Hanuman Prasad Poddar —                                | 1           | the Supreme Bliss                                                   |
|                | (With Sanskrit Text and<br>English Translation) Set 440         |               | Children 30                                                   |                 |              | Look Beyond the Veil 12                                | Sl          | PECIAL EDITIONS —                                                   |
| ■ 1080         |                                                                 |               | Vidur Niti 20                                                 |                 | 622          | How to Attain<br>Eternal Happiness? 20                 |             | 1 Gītā Roman (Sanskrit                                              |
| 1081           | Sādhaka-Sañjīvanī                                               |               | Bhaktarāja Hanumān 10<br>Truth Loving Hariścandra 8           |                 | 483          | Turn to God 15                                         |             | text, Transliteration & English                                     |
|                | (By Swami Ramsukhdas)                                           |               | =                                                             | I               | 485          | Path to Divinity 15                                    |             | Translation) Book Size 30                                           |
|                | (English Commentary) Set of 2 Volumes 230                       |               | Jayadayal Goyandka —                                          | - 1 -           |              | Gopis' Love for                                        |             | 4 Gītā Roman (Pocket) 20<br>7 The Drops of Nectar                   |
|                | Set of 2 Volumes 230<br>Śrīmad Bhagavadgītā                     | ,             | Savitri and Satyavan 5 An Ideal Woman—Sushila 6               |                 | 600          | Śrī Kṛṣṇa 6 The Divine Name                            | _ 140       | (By Swami Ramsukhdas) 15                                            |
|                | Tattva-Vivecanī                                                 |               | An Ideal Woman—Sushila 6<br>Gems of Truth [ Vol. I] 15        |                 | • 620        | The Divine Name and Its Practice 3                     |             | 6 Gītā Mādhurya ( " ) 20                                            |
|                | (By Jayadayal Goyandka)                                         | <b>▲</b> 478  | " " [Vol. II] 15                                              | 5 🗚             | 486          | Wavelets of Bliss &                                    |             | 8 Discovery of Truth                                                |
|                | Detailed Commentary 150                                         | <b>▲</b> 479  | Sure Steps to God 30                                          |                 |              | the Divine Message                                     |             | (By Swami Pameukhdas) 30                                            |
| 455            | Bhagavadgītā (With<br>Sanskrit Text and English                 |               | Way to Divine Bliss 10<br>What is Dharma? What 4              |                 | - By S       | Swami Ramsukhdas —                                     | 141         | (By Swami Ramsukhdas) 3 All is God ( " ) 15                         |
| 1              | Translation) Pocket 12                                          |               | Instructive Eleven Stories 12                                 |                 | -            | For Salvation of Mankind 30                            |             | 4 The Story of Mīrā Bāī                                             |
| 534            | " (Bound) 20                                                    |               | Moral Stories 25                                              |                 |              | Ease in God-Realization 10                             |             | (Bankey Behari) 20                                                  |
|                |                                                                 |               |                                                               | ᆂ               |              |                                                        |             |                                                                     |

## 'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वारा जन-जनको कल्याण-पथ (आत्मोद्धारके सुमार्ग)-पर अग्रसरित करनेकी प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम—भगवद्भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एवं कल्याण-मार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरिहत लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने—बढ़ाने और छापने—न–छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

१-'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके मध्यमें बननेवाले ग्राहकोंको जनवरीका विशेषाङ्क एवं अन्य उपलब्ध मासिक अङ्क दिये जाते हैं।

२-**वार्षिक सदस्यता-शुल्क**—भारतमें सजिल्द ₹२२०, विदेशमें हवाई डाकसे भेजनेके लिये US\$ 50 (₹३०००) (चेक कलेक्शनके लिये US\$ 6 अतिरिक्त)।

**पंचवर्षीय शुल्क**—भारतमें सजिल्द ₹११००, विदेशमें हवाई डाकसे भेजनेके लिये US\$ 250 (₹१५०००) (चेक कलेक्शनके लिये US\$ 6 अतिरिक्त)।

डाकखर्च आदिमें अप्रत्याशित वृद्धि होनेपर पंचवर्षीय ग्राहकोंद्वारा अतिरिक्त राशि भी देय हो सकती है। ३-समयसे सदस्यता-शुल्क प्राप्त न होनेपर आगामी वर्षका विशेषाङ्क वी०पी०पी०से भेजा जाता है। इसपर डाकशुल्कका ₹१० अतिरिक्त देय होता है।

४-जनवरीका विशेषाङ्क (वर्षका प्रथम अङ्क) रजिस्ट्री/वी०पी०पी०से तथा फरवरीसे दिसम्बरतकके अङ्क प्रतिमासके प्रथम सप्ताहतक साधारण डाकसे भेजे जाते हैं।

५-पत्र-व्यवहारमें 'ग्राहक-संख्या' अवश्य लिखी जानी चाहिये और पता बदलनेकी सूचनामें ग्राहक-संख्या, पिनकोडसहित पुराना और नया पता लिखना चाहिये।

६-'कल्याण' में व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते। व्यवस्थापक—'कल्याण', पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर)

## गीताप्रेसके दो महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

महाभारत—सटीक [छ: खण्डोंमें सेट] (कोड 728)—महाभारत हिन्दू-संस्कृतिका महान् ग्रन्थ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यह भारतीय धर्म-दर्शनके गूढ़ रहस्योंका अनुपम भण्डार है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भगवान् श्रीकृष्णके गुण-गौरवका गान, उपनिषदोंका सार तथा इतिहास-पुराणोंका आशय है। मूल्य ₹१९५०

मानस-पीयूष [ सात खण्डोंमें सेट ] ( कोड 86 )—महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दन शरणके द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ श्रीरामचिरतमानसकी सबसे बृहत् टीका है। यह महान् ग्रन्थ ख्यातिलब्ध रामायणियों, उत्कृष्ट विचारकों, तपोनिष्ठ महात्माओं एवं आधुनिक मानसिवज्ञोंकी एक साथ व्याख्याओंका अनुपम संग्रह है। मूल्य ₹ २१००

## शिवपुराणोक्त नवधाभिक्त

श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। दास्यं तथार्चनं देवि वन्दनं मम सर्वदा॥ <mark>सख्यमात्मार्पणं चेति नवाङ्गानि विदुर्बुधाः। उपाङ्गानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै॥</mark> शृणु देवि नवाङ्गानां लक्षणानि पृथक् पृथक्। मम भक्तेर्मनो दत्त्वा भुक्तिमुक्तिप्रदानि हि॥ कुर्वन्देहादिभिर्मुदा। स्थिरासनेन तत्पानं यत्तच्छुवणमुच्यते॥ हृदाकाशेन संपश्यन जन्मकर्माणि वै मम। प्रीत्योच्चोच्चारणं तेषामेतत्कीर्तनमुच्यते॥ व्यापकं देवि मां दुष्ट्वा नित्यं सर्वत्र सर्वदा। निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तद्दाहृतम्॥ सेवाकालेऽञ्चिता हृदा। निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्॥ सेव्यानुकुल्येन सेवनं तद्धि गोगणै:। हृदयामृतभोगेन प्रियं दास्यम्दाहृतम्॥ भृत्यानुकूल्येन विधिना मे परात्मने। अर्पणं षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनम्॥ भूस्पर्शं तद्वै <mark>मंत्रोच्चारणध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात्। यदष्टाङ्गेन</mark> मे। सर्वं तन्मङ्गलायेति विश्वासः सख्यलक्षणम्॥ यद्यत्करोतीतीश्वरो हि कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणम्। निर्वाहाय च शून्यत्वं यत्तदात्मसमर्पणम्॥ मद्भक्तेर्भिक्तमुक्तिप्रदानि च। मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पिक्तकराणि च॥ सर्वोत्तमा प्रिये। ज्ञानवैराग्यजननी साङ्गोपाङ्गभक्तिर्मम मुक्तिदासी सर्वयुगेष्वपि। तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः॥ भक्ति:

[ भगवानु शिव श्रीसतीजीसे बोले—] हे देवि! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वन्दन, सख्य और आत्मसमर्पण—विद्वानोंने भक्तिके ये नौ अंग माने हैं। हे शिवे! इसके अतिरिक्त उस भक्तिके बहुत-से <mark>उपांग भी कहे गये हैं। हे देवि!</mark> अब तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके नौ अंगोंके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो, जो भोग <mark>तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जो स्थिर आसनपर बैठकर तन-मन आदिसे मेरे कथा-कीर्तन आदिका नित्य सम्मान</mark> करते हुए प्रसन्नतापूर्वक [अपने श्रवणपुटोंसे] उसका पान किया जाता है, उसे **श्रवण** कहते हैं। जो हृदयाकाशके <mark>द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मोंका</mark> चिन्तन करता हुआ प्रेमसे वाणीद्वारा उनका उच्च स्वरसे उच्चारण करता है, उसके <mark>इस भजनसाधनको **कीर्तन** कहा जाता है। हे देवि! मुझ नित्य महेश्वरको सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसारमें</mark> निरन्तर निर्भय रहना है, उसीको **स्मरण** कहा गया है [यह **निर्गुण स्मरण भक्ति** है] और अरुणोदयकालसे प्रारम्भकर <mark>शयनपर्यन्त तत्परचित्तसे निर्भय होकर भगवद्</mark>विग्रहकी सेवा करनेको **स्मरण** कहा गया है [यह **सगुण स्मरण भक्ति** है]। हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही **सेवन** <mark>नामक भक्ति है। अपनेको प्रभुका किंकर समझकर हृदयामृतके भोगसे स्वामीका सदा प्रिय-सम्पादन करना **दास्य**</mark> कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधिसे मुझ परमात्माको सदा पाद्य आ<mark>दि सोलह उपचारोंका</mark> <mark>जो समर्पण करना है, उसे **अर्चन** कहा जाता है। वाणीसे मन्त्रका उच्चारण करते हुए एवं मनसे ध्यान करते हुए चरणों,</mark> <mark>हाथों, जानुओं आदि आठ अंगोंसे भू</mark>मिका स्पर्श करते हुए लेटकर जो अष्टांग-प्रणाम किया जाता है, उसे **वन्दन** कहा <mark>जाता है। ईश्वर मंगल-अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगलके लिये है—ऐसा दुढ विश्वास रखना **सख्य**</mark> <mark>भक्तिका लक्षण है। देह आदि जो कु</mark>छ भी अपनी कही जानेवाली वस्तु है, वह सब भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो जाना, <mark>आत्मसमर्पण</mark> कहा जाता है। हे प्रिये! मेरी भक्तिके ये नौ अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। भक्ति कलियुगमें तथा अन्य सभी युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है। भक्तिके प्रभावसे मैं सदा भक्तके वशमें रहता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है। शिवपुराण, रुद्रसंहिता, सतीखण्ड ]